## आरेम्



हिन्दी भाष्य

७, ८ मण्डल



दयानन्द सवस्वती





143058 ।द्यालय, हरिद्वार

आगत नं० .....

G21/5/56

SEG 251521

BC21 21657)

सदस्य संख्या दिनांक



#### पुस्तकालय

गुरुकुलू काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या - वे रिने

# 5: L

3115

आगत संख्या 443058

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

143058



143058

215.7 311

THE

T.



ओ३म्

# ऋग्वेद

(भाषा–भाष्य) (सप्तम, अष्टम मण्डल)

#### महर्षि दयानन्द सरस्वती





अर्थ प्रकाशन । ११०००६ ८१४, कूण्डे वालान, अजमेरी गेट, दिल्ली-११०००६

प्रकाशकः

तिलकराज आर्य

अध्यक्ष

R.

222

आर्य प्रकाशन

814, कुण्डेवालान, अजमेरी गेट,

दिल्ली-110006 (भारत)

दूरभाष: 011-23233280

फैक्स : 011-23213280

संस्करणं : 2007

मूल्य: 275.00

मुद्रक : आर0 के आफसेट

#### प्रकाशकीय

आर्य प्रकाशन की स्थापना 1975 में हुई थी। अपनी स्थापना से लेकर आजतक उच्च कोटी के विद्वानों द्वारा लिखित वैदिक पुस्तके छाप रहे है। जिसका लाभ आर्य जन उठा रहे है। हम यजुर्वेद सहिता, सामवेद संहिता सहित, सैकड़ों पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके है।

हमारा संकल्प वेद भाष्य छापने का था। प्रभु की कृपा से हमारा संकल्प पुरा हो रहा है। हमने महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा 'ऋग्वेद भाष्य' छाप दिया है। महर्षि दयानन्द द्वारा किया गया वेद भाष्य हर व्यक्ति की समझ में आ जाता है।

इस चौथे भाग में महर्षिदयानन्दकृत ऋग्भाष्य (मण्डल 7, सूत्त 61 मंत्र 2) से आगे शेष 7वें मण्डल का तथा 8वें मण्डल का भाषा-भाष्य दिया गया है। स्व0 पं0 आर्यमुनिजीकृत वेदभाष्य 7वें मण्डल तथा 8वें मण्डल के 29वें सूक्त तक है, इससे 81वें सूक्त तक (कुछ सूक्तों व मंत्रों को छोड़कर) का भाष्य स्व0 पं0 शिवशंकर जी का उपलब्ध है, स्वर्गीय आर्य पण्डितों के उपलब्ध भाष्यों में से इन मंत्रों का भाषाभाष्य लिया गया है। 8वें मण्डल के शेष 500 मन्त्रों का हिन्दी अनुवाद श्री पं0 हरिश्चन्द्र विद्यालङ्कार को सौंपा गया था। इस संग्रह में पं0 हरिश्चन्द्र विद्यालङ्कार-कृत जिन मन्त्रों का भाषानुवाद प्रकाशित किया गया है वे इस प्रकार हैं:- सम्पूर्ण सूक्त-30, 32-34, 36-38, 40, 49-59 तथा 82-103 विविध मन्त्र-सूक्त 31 मं0 सं0 1, सू0 46 मं0 सं0 27 से 33 तक, सूक्त 96 मं0 सं0 10 से 18 तक, तथा सूक्त 72 मं0 सं0 4-18 तक। आप पढ़कर इसकी विशेषता को जान सकते है। हमने

हमने प्रयास किया है कि बढ़िया कागंज, सुन्दर छपाई, सुन्दर आवरण तथा कपड़े की सुन्दर जिल्द सभी प्रकार की बढ़िया साज सज्जा के साथ इसका मूल्य भी कम रखा जा रहा है।

आशा है आप जैसा प्यार, स्नेह, सहयोग प्रकाशन से रखते है वैसा ही प्रभु की कृपा से आगे भी रखगें। 90

रतुता मया वरदा वेदमाता प्रचौदयन्तां पावमानी द्विजानाम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। मह्मं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्।।

अथर्व० १६-७१-१



स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, जो माता है प्रेरक-पालक। पावन करती मनुज मात्र को। आयु, बल, सन्तति, पशु कीर्ति, धन, मेधा, विद्या का दान। सब कुछ देकर हमें दिया है, मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान।

### ऋग्वेद-भाषाभाष्यम् ॥

—:·錄:錄:·錄·錄·:—

#### सप्तमं मण्डलम् ॥

-: 8:-

ओ रेष् विक्वांनि देव सवितर्दुरितानि परोष्ठव । यद्भद्रं तत्र आष्ठुं ।।१॥

म्रव परमात्मा म्रध्यापक तथा उपदेशकों के कर्तव्य कर्मों का उपदेश करते हैं।। प्रोरोर्मित्रावरुणा पृथिव्याः प्रदिव ऋष्वाद्वृंहतः सुंदान् । स्पन्नों दश्वाये ओषंथीषु विच्ह्यंग्यतो अनिमिषं रक्षमाणा ।।३।।

पदार्थ:—(मित्रावरुणा) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! तुम (प्रोरोः) विस्तृत (पृथिव्याः) पृथिवी और (ऋष्वात्) वड़े (प्रदिवः) द्युलोक की विद्याओं का वर्णन करो (यतः) क्योंकि आप लोग (बृहतः) बड़े-बड़े (सुदानू, स्पशः) दानी महाशयों के मावों को (दधाये) धारण किये हुए हो, और (श्रोषधीषु) ओषधियों द्वा (प्रिनिमषं) निरन्तर (विश्रु) संपूर्ण संसार की (रक्षमाणा) रक्षा करो ।।३।।

भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे ग्रध्यापक तथा उप-देशको ! तुम सत्य का प्रचार तथा ग्रोषिधयों=ग्रन्नादि द्वारा प्रजा का भले प्रकार रक्षण करो ग्रर्थात् ग्रपने सदुपदेश द्वारा मानस रोगों की ग्रौर ग्रोषिधयों द्वारा शारीरिक रोगों की चिकित्सा करके संसार में सर्वथा सुख फैलाने का उद्योग करो ॥३॥

भंसां मित्रस्य वर्रणस्य धाम शुष्मो रोदंसी बद्धपे महित्वा। अयन्मासा अयेष्यनाम्बीराः प्रयुष्कर्मन्मा दुजनै तिराते ॥४॥

पदार्थ: - हे मनुष्यो ! तुम(मित्रस्य, वरुणस्य, धाम) ग्रध्यापक तथा उपदेशकों

के पदों को (शंस) प्रशंसित करो। (शुष्मः) जिनका बल (रोदसी) द्युलोक तथा पृथ्वीलोक में (महित्वा) महत्त्व के लिए (बद्बधे) संसार की मर्प्यादा बांधे (श्रयज्वनां) ग्रयज्ञशील = ग्रकर्मी (श्रवीराः) वीर सन्तानों से रहित होकर (मासाः) दिन (श्रयन्) व्यतीत करें ग्रीर (प्रयज्ञमन्मा) विशेषता से यज्ञशील सत्कर्मी पुरुष (वृजनं) सब विपत्तियों से मुक्त होकर (तिराते) जगत् का उद्धार करें।।४।।

भावार्यः - परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! संसार में सबसे उच्च पद ग्रध्यापक तथा उपदेशकों का है, तुम लोग इनके पद की रक्षा के लिए यत्नवान् होग्रो ताकि इनका बल बढ़कर संसार के सब ग्रज्ञानादि पापों का नाशक हो, ग्रौर संसार मर्यादा में स्थिर रहे।।४।।

#### अमृरा विश्वा द्रषणाविमा वां न यास्त चित्रं दहेशे न यक्षम् । द्रहः सचेते अनृता जनानां न वां निण्यान्यचितं अभूवन् ।।५।।

पदार्थ:—(यासु) जिन उपदेशक तथा ग्रध्यापकों की किया में (चित्रं) विचित्र शक्तियों (न, ददृशे) नहीं देखी जातीं (न, यक्षं) न जिनमें श्रद्धा का भाव है वे (विश्वा) सम्पूर्ण संसार में (इमा:, वृषणी) अपनी वाणी की वृष्टि (न) नहीं कर सकते, और जो (वां) तुम्हारे उपदेशक तथा ग्रध्यापक (जनानां) मनुष्यों की (ग्रनृता, दृहः, सचंते) निन्दा वा दुश्चरित्र कहते हैं उनकी (निण्यानि) वाणियें (ग्रचिते, ग्रभूवन्) ग्रज्ञान की नाशक नहीं होतीं, इसलियें (ग्रमूरा) तुम लोग पूर्वोक्त दोषों से र्राहत होग्रो, यह परमात्मा का उपदेश है।।।।

भावार्थः — जिन ग्रध्यापक वा उपदेशकों में वाणी की विचित्रता नहीं पाई जाती ग्रीर जिनकी वेदादि सच्छास्त्रों में श्रद्धा नहीं है उनके ग्रज्ञान-निवृत्तिविषयक भाव संसार में कभी नहीं फैल सकते ग्रीर न उनकी वाणी वृष्टि के समान सद्गुणरूप ग्रंकुर उत्पन्न कर सकती है, इसी प्रकार जो ग्रध्यापक वा उपदेशक रात्रि दिन निन्दास्तुति में तत्पर रहते हैं वह भी दूसरों की ग्रज्ञानग्रन्थियों का छेदन नहीं कर सकते, इसलिए उचित है कि उपदेण्टा लोगों को निन्दास्तुति के भावों से सर्वथा वर्जित रहकर ग्रपने हृदय में श्रद्धा के ग्रंकुर दृढतापूर्वक जमाने चाहियें, तािक सारा संसार ग्रास्तिक भावों से विभूषित हो।।१॥

म्रव परमात्मा उपदेशकों के वेदवाणीयुक्त होने का उपदेश करते हैं।।
सम्रुं वां यहं महयं नमींभिर्हुवे वां मित्रावरुणा सवार्धः।
म वां मन्मान्युचसे नवांनि कृतानि महा जुजुषन्निमानि ।।६॥



पदार्थ: —(मित्रावरुणा) हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको (सवाधः) मैं जिज्ञासु (बां) तुम्हारे (महयं, यज्ञं) प्रशंसनीय यज्ञ को (सं, उ) भले प्रकार (नमोभिः) सत्कारपूर्वक (हुवे) ग्रहण करता हूँ। (वां) ग्रापके (नवानि) नये (मन्मानि) व्याख्यान (प्रश्चिसे) पदार्थ ज्ञान के बढ़ाने वाले हैं, ग्रीर (वां) ग्रापके (कृतानि) दिये हुए (हमानि) ये व्याख्यान (ब्रह्म,जुजुषन्) परमात्मा के साथ जोड़ते हैं।।६।।

भावार्थः —हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! मैं जिज्ञासु तुम्हारे यज्ञों को सत्कारपूर्वक स्वीकार करता हुग्रा प्रार्थना करता हूँ कि ग्रापके उपदेश मुभे ब्रह्म की प्राप्ति करायें ॥६॥

#### ष्यं देव पुरोहितिर्युवभ्यां युक्केषुं मित्रावरुणावकारि ।

#### विक्वांनि दुर्गा पिंपृतं तिरो नों यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थः—(मित्रावरुणो, युवस्यां) अध्यापक और उपदेशक आप दोनों (यज्ञेषु)
यज्ञों में (इयं, देव, पुरोहितिः) सब विद्वानों के हिन करने वाली वाणी (प्रकारि)
कथन करें और (नः) हमारी (विश्वानि, दुर्गा) सब प्रकार की विषयता को (तिरः)
तिरस्कार करके (पिपृतं) नष्ट करें, (यूयं) आप लोग (नः) हमको (सदा) नित्यप्रति
(स्वस्तिभिः) अपनी मंगलप्रद वाणियों से (पात) कल्पाणदायक उपदेश करते
रहें।।७।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि कर्म. उपासना तथा ज्ञान इन तीनों प्रकार के यज्ञों में अध्यापक तथा उपदेशक ही पुरोहित का कार्य करते और यही जनता = जनसमूह को सब विष्नों से वचाकर उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए जनता को समष्टिरूप से इनसे स्वस्ति की प्रार्थना करनी चाहिए।।७।।

सप्तम मण्डल में इकसठवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

भ्रय षड्वस्य द्विषष्टितमस्य सूक्तस्य १-६ विसष्ठ ऋषिः ॥ १-३ सूर्यः । ४-६ मित्रा-वरुणौ वेवते ॥ छन्दः —१,२,६ विराट्त्रिष्टुण् । ३,४,४ निचृत्त्रिष्टुण् ॥धैवतः स्वरः॥ भ्रव इस सूक्त में सर्वप्रकाशक परमात्मा का वर्णन करते हैं ॥

उत्स्यों बृहद्चींव्यंश्रेत्पुरु विश्वा जानम् मार्तुषाणाम् ।

#### समो दिवा देहरो रोचंपानः कत्वा कृतः सुकंतः कर्वभिर्भृत् ॥१॥

पदार्थः—(सूर्यः) सब के उत्पादक परमात्मा का (बृहत्, मर्चीष) बड़ी ज्योतियां (म्रश्रेत्) माश्रय करती हैं जो (विश्वा, मानुवाणां) निश्विल ब्रह्माण्ड में स्थित मनुष्यों के (पुरु, जिनम) ग्रनन्त जन्मों को (दहरो) जानता ग्रीर (समः, दिवा) सदा ही (रोचमानः) स्वतः प्रकाश है, वही (ऋत्वा कृतः) यज्ञरूप है ग्रीर (कर्तृ भिः) इस चराचर ब्रह्माण्ड की रचना ने जिसको (सुकृतः, भूत्) सर्वोक्ति रचिता वर्णन किया है।।१।।

भावार्थः —हे मनुष्यो ! तुम उसी एकमात्र परमात्मा का आश्रयण करो जो सब मनुष्यों के भूत, भविष्यत् तथा वर्त्तमान जन्मों को जानता, सदा एकरस रहता और जिसको इस चराचर ब्रह्माण्ड की रचना प्रतिदिन वर्णन करती है, वही स्वतः प्रकाश परमात्मा मनुष्यमात्र का उपास्यदेव है। इसी भाव से "सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च०" यजु० १३।४६ में परमात्मा का सूर्य नाम से वर्णन किया है।।१।।

म्रव परमात्मप्राप्ति के साधन कथन करते हैं।।

स सूर्य प्रति पुरो न उद्गां एभिः स्तोमिं भरेतशे भिरेत्वैः।

प्र नी मित्राय वर्षणाय वीचोऽनीगसी अर्थम्णे अग्नये च ।।१।।

पदार्थः—(सूर्य) हे परमात्मन् (सः) ग्राप (एभिः, स्तोमेभिः) इन यज्ञों से (नः) हमारे (प्रति, पुरः) हृदय भें (उद्गाः) प्रकट हों। (एतशेभिः) जो निष्काम कर्म द्वारा साधन किये जाते हैं उनका (एवैः) निश्चय करके (नः) हमारे (मित्राय, वहणाय) ग्रध्यापक, उपदेशक (ग्रयंग्णे) न्यायकारी (च) ग्रीर (ग्रग्नये) विज्ञानी पुरुषों के लिये (प्र, वोचः) उपदेश करें कि तुम (ग्रनागसः) संसार में निष्कामता का प्रचार करो जिससे विद्वानों के समक्ष निर्दोष सिद्ध हो।। २।।

भावार्थः —जपयज्ञ, योगयज्ञ तथा ध्यानयज्ञ इत्यादि यज्ञ परमात्म-प्राप्ति के साधन हैं जिनके द्वारा निष्कामकर्मी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस मन्त्र में परमात्मा ग्रध्यापक, उपदेशक तथा विज्ञानी पुरुषों को उप-देश करते हैं कि तुम लोग इन यज्ञों का प्रचार करो ताकि निष्कामता फैल-कर संसार का उपकार हो।।।।।

वि नः सहस्रं शुरुषो रदंत्यतावानो वर्षणो मित्रो अग्निः। यच्छन्तु चन्द्रा उपमे नी अर्कमा नः काम प्रपुरंतु स्तवानाः॥३॥

पदार्थः हे परमात्मन् ! (स्तवानाः) यथार्थगुरासम्पन्न (वरुणः) उपदेशक (मित्रः) ग्रध्यापक (ग्रग्निः) विज्ञानी (चन्द्राः) प्रसन्नता देने वाले विद्वान् (नः, कामं) हमारी कामनाश्रों को (पूपुरन्तु) पूर्णं करें (ग्रा) ग्रीर (वि) विशेषता से (नः) हमको

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(सहस्रम्) सहस्रों प्रकार के (शुरुधः) सुख (यच्छन्तु) दें (ऋतावानः) सत्यवादी विद्वान् (नः) हमको (उपमं, ग्रकं) ग्रनुपम परमात्मा का ज्ञान (रदन्तु) प्रदान करें ।।३।।

भावार्थः — इस मंत्र में प्रकाशस्वरूप परमात्मा से यह प्रार्थना है कि हे भगवन् ! ग्राप्,हमको ग्रध्यापक, दुउपदेशक, ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्वानों द्वारा सत्य का उपदेश करायें ग्रीर ग्रनन्त प्रकार का सुख, सत्यादि धन ग्रीर जीवन में पवित्रता दें ताकि हम शुद्ध होकर ग्रापकी कृपा के पात्र बनें ॥३॥

#### द्यावांभूमी अदिते त्रासीयां नो ये वां जुन्नः सुजनिंमान ऋष्वे । मा हेट भूम वरुंणस्य वायोर्मा मित्रस्यं मियतंमस्य तृणाम् ॥४॥

पदार्थः—(द्यावाभूमि) हे प्रकाशस्वरूप, सर्वाधार, (ग्रदिते) ग्रखण्डनीय परमात्मन् ! ग्राप (नः) हमारी (त्रासीथां) रक्षा करें, (ऋष्वे) हे सर्वोपरिविराजमान जगदीश्वर ! (ये, सुजनिमानः) जो मनुष्यजन्म वाले हमने (वां) ग्रापको (जजुः) जाना है, इसलिए (वरुणस्य, वायोः) ग्रपान वायु (नृणां, प्रियतमस्य) जो मनुष्यों को प्रिय है उसका कोप (मा) न हो ग्रीर (मित्रस्य) प्राण वायु का भी (हेडे) प्रकोप (मा, भूम) मत हो ॥४॥

भावार्यः —हे सर्वोपिर वर्त्तमान परमात्मन्! ग्राप सिन्वदानन्द-स्वरूप हैं, हमने मनुष्यजन्म पाकर ग्रापको लाभ किया है इसिलये हम प्रार्थना करते हैं कि हम पर प्राणवायु का कभी प्रकोप न हो ग्रोर न ही हम पर कभी ग्रपानवायु कुपित हो, इन दोनों के संयम से हम सदेव ग्रापके ज्ञान का लाभ उठायें ग्रथित् प्राणों के संयमरूप प्राणायाम द्वारा हम ग्रापके ज्ञान की वृद्धि करते हुए प्राणापान वायु हमारे लिये कभी दुःख का कारण न हो, यह प्रार्थना करते हैं।।४।।

> ग्रव स्वभावोक्ति ग्रलंकार से प्राणापान को संबोधन करके इन्द्रियसंयम की प्रार्थना करते हैं।।

#### म बाहवां सिस्टतं जीवसं न भा नो गर्ध्यतिमुक्षतं घृतेनं। भा नो जन अवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा हवेगा।।५॥

पदार्थः — (मित्रावरुणा) हे प्राणापानरूप वायो ! ग्राप (नः) हमारे (जीवसे) जीवन के लिये (प्र) विशेषता से (वाहवा, सिमृतं) प्राणापानरूप शक्ति को विस्तारित करें (ग्रा) ग्रीर (नः) हमारी (गन्प्रति) इन्द्रियों को (घृतेन, उक्षतं) ग्रपनी हिनग्धता से सुमार्ग में सिचित करें । हे प्राणापान ! ग्राप नित्य (युवाना) युवावस्था

को प्राप्त हैं इसलिये (नः, जने) हमारे जैसे मनुष्यों में (श्रवयतं) ज्ञानगति बढ़ायें (श्रा) ग्रीर (मे) हमारी (इमा, हवा) इन प्राणापानरूप ग्राहुतियों को (श्रुतं) प्रवाहित करें।।।।

भावाथं:—मनुष्य की स्वाभाविक गित इस ग्रीर होती है कि वह ग्रपने मन, प्राण तथा इन्द्रियों को संबोधन करके कुछ कथन करे। साहित्य में इसको स्वभावोवित-ग्रनंकार ग्रीर दार्शनिकों की परिभाषा में उपचार कहते हैं। यहाँ पूर्वोक्त ग्रनंकार से प्राणापान को संबोधन करके यह कथन किया है कि प्राणापान द्वारा हमारी इन्द्रियों में इस प्रकार का बल उत्पन्न हो जिस से वह सन्मार्ग से कभी च्युत न हों ग्रथात् ग्रपने संयम में तत्पर रहें, ग्रीर इनको "युवाना" विशेषण इसलिये दिया है कि जिस प्रकार ग्रन्य शारीरिक तत्त्व वृद्धावस्था में जाकर जीर्ण हो जाते हैं, इस प्रकार प्राणों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, नित्य नूतन रहने के कारण इनको "युवा" कहा गया है।।।।।

#### नु मित्रो वरुंणो अर्थमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दघंतु । सुगा नो विश्वां सुप्थांनि संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥

पदार्थः— (नु) निश्चय करके (मित्रः) ग्रध्यापक (वरुणः) उपदेशक (मर्यमा) न्यायकारी ये सव विद्वान् (नः) हमारे (तमने) ग्रात्मा के लिये ग्रौर (तोकाय) सन्तान के लिये (विरवः) ऐश्वर्य को (दधंतु) दें ग्रौर (नः) हमारे (विश्वाः) सम्पूर्ण (सुपथानि) मार्ग (सुगाः) कल्याएारूप (संतु) हों, ग्रौर (यूयं) माप (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचन ग्रादि वािएयों से (नः) हमारी (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करें।।६।।

भावायं:—ग्रध्यापक, उपदेशक तथा ग्रन्य ग्रन्य विषयों के जाता विद्वानों को यजमान लोग ग्रपने ग्रपने यज्ञों में बुलायें ग्रौर सन्मानपूर्वक उन से कहें कि हे विद्वद्गण !ग्राप हमारे कल्याणार्थ स्वस्तिवाचनादि वाणियों से प्रार्थना करें ग्रौर हमारे लिये कल्याणरूप मार्गों का उपदेश करें ॥६॥

सप्तम मण्डल में ६२ वां सूक्त समाप्त हुग्रा।।

श्रथ षड्ऋचस्य त्रयष्यष्टितमस्य सून्तस्य १—६ वसिष्ठः ऋषिः ॥ १—४, ५ सूर्यः । ५, ६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः- १, ६ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप् । धैवतः स्वरः ॥ श्रव प्राणायामादि संयमों द्वारा ध्येय परमात्मा का वर्णन करते हैं।। उद्वेति सुभगों विश्वचंक्षाः सार्धारणः सुर्यो पानुंषाणाम् । चक्कं मित्रस्य वर्रुणस्य देवश्रमेव यः समिवव्यक्तमीसि ॥१॥

पदार्थः—(यः, देवः) जो दिव्यरूप परमातमा (मित्रस्य, वरुणस्य) अध्यापक तथा उपदेशकों को (चक्षुः) मार्ग दिखलाने वाला और जो (तमांसि) अज्ञानों को (चर्म, इव) तुच्छ तृगों के समान (सं) मले प्रकार (श्रविव्यक्) नाश करता है, वही (मानुषाणां) सब मनुष्यों का (साधारणः) सामान्यरूप से (सूर्यः) प्रकाशक, (विश्वचक्षाः) सर्वद्रष्टा और (सुभगः) ऐश्वर्यंसम्पन्न है, वह परमात्मदेव प्राग्णाया-मादि संयमों से (उद्वेति) प्रकाशित होता है।।१।।

भावार्थः परमात्मदेव ही ग्रध्यापक तथा उपदेशकों को सन्मार्ग दिखलाने वाला, सब प्रकार के ग्रज्ञानों का नाशक है; वह सर्वद्रष्टा, सर्व-प्रकाशक तथा सर्व ऐश्वर्य्यसम्पन्न परमात्मा प्राणायामादि संयमों द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, इसी भाव को "चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य" यजु० ७।४२ में प्रतिपादन किया है कि वही परमात्मा सब का प्रकाशक ग्रौर सन्मार्ग दिखलाने वाला है, "साधारणः" शब्द सामान्य भाव से सर्वत्र व्याप्त होने के ग्रभिप्राय से ग्राया है जिसका ग्रथं ऊपर स्पष्ट है।।१।।

#### उद्देति प्रस्तवीता जनांनां मुहान्केतुरंर्ण्यः स्पर्यस्य । समानं चक्रं पंर्याविष्टंत्सन्यदेतचो वहंति धृष्ठे युक्तः ॥२॥

्षवार्थः — वह परमात्मा (जनानां) सब मनुष्यों का (प्रसवीता) उत्पादक, (महान्) सबसे बड़ा, (केतुः) सर्वोपिर विराजमाम, (धर्णवः) ध्रन्तिरक्ष तथा (सूर्यस्य) सूर्यं के (समानं, चक्रं, परि, धाविवृत्त्रन्) समान चक्र को एक परिधि में रखने वाला है ! (धूर्षु) इनके धुराग्रों में (युक्तः) युक्त हुई (यत्) जो (एतशः) दिव्यशक्ति (वहति) ध्रनन्त ब्रह्माण्डों का चालन कर रही है, वह सर्वशक्तिरूप परमात्मा (उद्दे ति) संयमी पुरुषों के हृदय में प्रकाशित होता है।।२।।

भावार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा को सर्वोपिर वर्णन करते हुए यह वर्णन किया है कि सबका स्वामी परमात्मा जो सम्राट् के केतु = भंडे के समान सर्वोपिर विराजमान है, वह सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिवी तथा प्रन्तिरक्ष स्रादि कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों को रथ के चक्र समान ग्रुपनी धुराग्रों पर घुमाता हुम्रा सबको म्रपने नियम में चला रहा है उस परमात्मा को संयमी पुरुष ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं।।२।।

#### विश्वाजमान चषसामुपस्यद्विभेक्दॅत्यतुम्द्यमानः । एष में देवः संविता चंच्छंद यः संमानं न प्रमिनाति धार्म ।।३।।

पदार्थः—(विश्राजमानः) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (उषसां) सब प्रकाशित पदार्थों में (उपस्थात्) स्थिर होने से (रेभैः) उद्गातादि स्तोतृपुरुषों द्वारा (श्रनुमद्य-मानः) गान किया हुश्रा (उदेति) प्रकाशित होता है। (एषः) यह (सिवता) सब का उत्पन्न करने वाला (देवः) परमात्मा (मे) मेरी कामनाश्रों को (चच्छन्द) पूर्ण करता है श्रीर (यः) वह (नूनं) निश्चय करके (धाम) सब स्थानों को (समानं) समान रूप से (प्रमिनाति) जानता है श्रर्थात् न किसी से उसका राग श्रीर न किसी से देष है।।३।।

भावार्थः —भाव यह है कि वह परमात्मदेव प्रत्येक मनुष्य के हृदय-रूपी धाम को समानभाव से जानता है; उस में न्यूनाधिक भाव नहीं ग्रर्थात् वह पक्षपात किसी के साथ नहीं करता; परमात्मभावों को ग्रपने हृदयगत करना ही उसके प्रकाश होने का साधन है; वही सब ज्योतियों का ज्योति, सर्वोपरि विराजमान ग्रौर वही सब का उपास्यदेव है; उसी की उपासना करनी चाहिये, ग्रन्य की नहीं।।३।।

#### दिवो इक्म उरुचक्षा उद्ति द्रेअर्थस्तरणि श्रीजमानः । नूनं जनाः स्यण प्रस्ता अयुत्रयानि कृणवन्नपंसि ॥४॥

पदार्थः—(तरिणः) सब का तारक (भ्राजमानः) प्रकाशस्वरूप (दूरेश्वर्थः) सर्वत्र परिपूर्ण (दिवः, रुक्म) द्युलोक का प्रकाशक (उरुचक्षाः) सर्वद्रष्टा परमात्मा उन लोगों के हृदय में (उदेति) उदय होता है जो (जनाः) पुरुष (नूनं) निश्चय करके (सूर्येण) परमात्मा के बतलाये हुए (श्रयन्) मार्गों पर चलते हुए (श्रस्ताः) नूतन जन्म वाले (श्रयानि) सार्थक (श्रपांसि) कर्म (कृणवन्) करते हैं ॥४॥

भाषायं:—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! वह सन्मार्ग दिखलाने वाला प्रकाशस्वरूप परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण ग्रौर चमकते हुए द्युलोक का भी प्रकाशक है; वह स्वतः प्रकाश प्रभु उन पुरुषों के हृदय में प्रकाशित होता है जो उस की ग्राज्ञा का पालन करते ग्रौर वेदविहित कर्म करके सफलता को प्राप्त होते हैं।।४।।

# यत्री चक्रुपृतां गातुर्मस्मै श्येनो न दीयन्नन्वति पायः। प्रति वां सर उदिते विधेम नमाभिर्मित्रावरुणोत इव्यैः।।५।।

पदार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि (मित्रावरुणा) हे ग्रघ्यापक तथा उपदेशको ! (वां) तुम्हारी कृपा से हम (नमोभिः) नम्रभावों से (उदिते, सूरे) सूर्य्य के उदय होने पर उस परमात्मा की (विधेम) उपासना करें, जो (श्येनः) विद्युत् के (न) समान गतिवाले पदार्थों की न्याईं (दीयन्) शीघ्र (पाथः, ग्रन्वेति) पहुँचा हुग्रा है। ग्रौर जिसको (गातुं) प्राप्त होने के लिये (ग्रमृताः) मुक्त पुरुष (चक्रुः) मुक्ति के साधन करते हैं। (ग्रस्में) उस स्वतः प्रकाश परमात्मा के लिये (वां) तुम लोग (प्रति) प्रतिदिन प्रातःकाल उपासना करो (उत) ग्रौर (हब्येः) हवन द्वारा ग्रपने स्थानों को पवित्र करके (यत्र) जिस जगह मन प्रसन्न हो वहाँ प्रार्थना करो।।।।

भावार्थः -परमात्मा ग्रध्यापक तथा उपदेशकों को ग्राज्ञा देते हैं कि तुम लोग प्रातःकाल उस स्वयं ज्योतिः प्रकाश की उपासना करो जो विद्युत् के समान सर्वत्र परिपूर्ण है ग्रौर जिस ज्योति की प्राप्ति के लिए मुक्त पुरुष ग्रनेक उपाय करते रहे हैं; तुम लोग उस स्वयं प्रकाश परमात्मा की प्रतिदिन उपासना करो ग्रर्थात् प्रातःकाल ब्रह्मयज्ञ तथा देवयज्ञ करके ध्यान द्वारा

उसको सत्कृत करो ॥५॥

#### नु ित्रो वरुंणो अर्युमा नुस्त्मने तोकाय वरिंवो दधंतु । सुगा नो विश्वां सुपर्यानि संतु यूर्यं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥

पदार्थः—(नु) निश्चय करके (मित्रः) सबका मित्र (वरुणः) वराणीय = सबका प्राप्य स्थान (ग्रायंमा) न्यायकारी परमात्मा (नः) हमारे (त्मने) ग्रात्मा के (तोकाय) सुखप्राप्त्यर्थ (वरिवः) सब प्रकार का ऐश्वर्य्य (दधंतु) घारण करायें ग्रथवा ग्रन्न धन ग्रादि से सम्पन्न करें ताकि (विश्वा) सब (सुगा) मार्ग (नः) हमारे लिये (सुपथानि) सुमार्ग (सन्तु) हों ग्रौर हे भगवन् ! (यूयं) ग्रांप (स्वस्तिभिः) कल्याण-युक्त वाणियों से (नः) हमको (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ।।६।।

भावार्थः — इस मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभो ! ग्राप हमारे लिये सर्वदा = सब काल में कल्याणदायक हों ग्रौर ग्राप की कृपा से हमको सब ऐश्वर्य्य तथा सुखों की प्राप्ति हो । इस मन्त्र में जो मित्र, वरुण तथा ग्रर्थमा शब्द ग्राये हैं वह सब परमात्मा के नाम हैं, "शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा" यजु० ३६।६ में मित्रादि सब नाम परमात्मा के हैं।।६।।

सप्तम मण्डल में ६३ वां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।



ग्रथ पञ्चर्चस्य चतुष्विष्टतमस्य सूक्तस्य १-५ वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः-१, २, ३, ४ त्रिष्टुप् । ५ विराट् त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥ ग्रव राजसूययज्ञ का निरूपण करते हैं ॥

दिवि क्षयता रजंसः पृथिव्यां म वां घृतस्यं निर्णिजां ददीरन् । इव्यं नों मित्रो अर्थमा सुजाती राजां सुचत्रो वर्षणो जुवंत ॥१॥

पदार्थः—(दिवि, क्षयंता) द्युलोक में क्षमता रखने वाले (पृथिव्याम्) पृथिवी लोक में क्षमता रखने वाले (रजसः) राजस भावों के जानने वाले ग्रध्यापक तथा उपदेशक राजा तथा प्रजा को सदुपदेशों द्वारा सुशिक्षित करें ग्रीर (प्रवां) उन ग्रध्यापक तथा उपदेशकों के लिये प्रजा तथा राजा लोग (घृतस्य, निणिजः) प्रेम भाव का (ददीरन्) दान दें ग्रीर (नः) हमारे (हत्यं) राजसूय यज्ञ को (मित्रः) सब के मित्र (ग्रय्यंमा) न्यायशील (सुजातः) कुलीन (सुक्षत्रः) क्षात्रधर्म के जानने वाले (वरुणः) सब को ग्राश्रुष्यण करने योग्य राजा लोग (जुषन्त) सेवन करें ॥१॥

भावार्थ: — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो तुम द्युलोक तथा पृथिवी लोक की विद्या जानने वाले अध्यापक तथा उपदेशकों में प्रेम भाव धारण करो और राजसूय यज्ञ के रचियता जो क्षत्री लोग हैं उनका प्रीति से सेवन करो ताकि तुम्हारे राजा का पृथिवी तथा द्युलोक के मध्य में सर्वत्र ऐश्वर्य्य विस्तृत हो जिससे तुम सांसारिक अभ्युदय को प्राप्त होकर सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करो अर्थात् जो सब का मित्र, न्यायकारी, कुलीन और जो डाकू चोर तथा अन्यायकारियों के दु:कों से छुड़ाने वाला हो ऐसे राजा की प्रेमलता को अपने स्नेह से सिंचन करो।।१।।

#### त्रा राजाना पर ऋतस्य गोपा सिंधुंपती क्षत्रिया यातम्बीक् । इका नो मित्रावस्णोन वृष्टिमवं दिव इंन्वतं जीरदानु ।।२।।

पदार्थ:— (राजाना) हे राजा लोगो ! तुम (महः ऋतस्य, गोपा) बड़े सत्य के रक्षक (सिन्धुपती) सम्पूर्ण सागर प्रदेशों के पति (ग्रा) ग्रीर (क्षत्रिया) सब प्रजा को दुः सों से बचाने वाते हो (ग्रवीक्, यातं) तुम शीघ्र उद्यत होकर (नः) ग्रपने (मित्रावरुणा) ग्रध्यापक तथा उपदेशकों की (इलां, वृष्टि) ग्रन्न धन के द्वारा (ग्रव) रक्षा करो (उत) ग्रीर (जीरदान्) शीघ्र ही (दिवः) ग्रपने ऐदवर्य से (इन्वतं) इनको प्रसन्न करो ॥२॥

भावार्थ: - परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा लोगो ! तुम सदा

सत्य का पालन करो ग्रीर एकमात्र सत्य पर ही ग्रपने राज्य का निर्भर रक्खो; सब प्रजावर्ग को दुःखों से बचाने का प्रयत्न करो ग्रीर ग्रपने देश में विद्याप्रचार तथा धर्मप्रचार करने वाले विद्वानों का धनादि से सत्कार करो ताकि तुम्हारा ऐश्वर्य्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो ॥२॥

#### मित्रस्तको वरुंणो देवो ऋषः म साधिष्ठेभिः पथिभिर्नयंत । जवद्ययां न आदिरः सुदासं इषा मंदेग सह देवगोपाः ॥३॥

पदार्थः—हे राजा तथा प्रजाजनो ! तुमको (तत्) वह (मित्रः) ग्रध्यापक (वरुणः) उपदेशक (ग्रर्थः) न्यायाधीश (देवः) विद्वान् (प्रसाधिष्ठेभिः, पथिभिः) मले प्रकार शुम साधनों वाले मार्गों से (नयन्तु) ले जायं ताकि (सह, देवगोपाः) राजा तथा प्रजाजन साथ-साथ (इषा, मदेम) ऐश्वर्य्य का सुख लाम करें (मुदासे) उत्तम दान के लिये (ग्ररिः) न्यायकारी परमात्मा (नः) हमको (यथा) जिस प्रकार (ग्रात्) सदैव (बवत्) उत्तम उपदेश करते हैं उसी प्रकार ग्राप (नः) हमको उपदेश करें ॥३॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजाजनो तुम उस सर्वोपिर न्यायकारी परमात्मा की ग्राज्ञा का यथावत् पालन करो जिससे तुम मनुष्यजन्म के फलचतुष्टय को प्राप्त कर सको, तुमको तुम्हारे ग्रध्या-पक, उपदेष्टा तथा न्यायाधीश सदैव उत्तम मार्गों से चलायें जिससे तुम्हारा ऐश्वर्य्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो ॥३॥

#### यो वां गर्ते मनसा तक्षदेतमुर्ध्वा घीति कृणवंदारयंच । चस्रेथां मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुक्षितीस्तंपयेयाम् ॥४॥

पदार्थः—(यः) जो (राजाना) राजा लोग (मित्रावरुणा) ग्रध्यापक तथा उपदेशकों को (घृतेन) स्नेह से (उक्षेथां) सिचन करते हैं (ता) वह (मुक्षितोः) सम्पूर्ण प्रजा को (तर्पयेथां) तृष्त करते हैं (च) ग्रीर जो (वां) ग्रध्यापक तथा उपदेशकों के (गत्ती) गूढ़ाशयों को (मनसा) मन से (तक्षत्) विचार कर (एवं) उन (ऊध्वां, धीति) उन्नत कर्मों को (धारयत्) धारण करके (कृणवत्) करते हैं वह सदैव उन्नत होते हैं।।४।।

भावार्थः -- परमात्मा उपदेशं करते हैं कि जो राजा लोग ग्रपनी प्रजा में विद्या तथा धार्मिक भावों के प्रचारार्थ ग्रध्यापक ग्रीर वड़े बड़े विद्वान् धर्मिक उपदेशकों का ग्रपने स्नेह से पालन-पोषण करते हैं वह ग्रपना प्रजा कः करते हैं ग्रीर जो प्रजाजन उक्त महात्माग्रों के उपदेशों को मन से विचार कर अनुष्ठान करते हैं वह कभी अवनित को प्राप्त नहीं होते प्रत्युत सदा उन्नित की ओर जाते हैं।।४।।

#### एव स्तोमी वरुण मित्र तुभ्यं सोमी शुक्को न वायवेऽयामि । अविष्टं वियो जिगृतं पुरं वी यूर्यं पात स्वस्तिभिः सदी नः ॥५॥

पदार्थः—(मित्र, वरुण) हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! (तुभ्यं) तुम्हारे लिये (एषः, स्तोमः) यह विद्यारूपी यज्ञ (सोमः शुक्रः) शीन तथा बल के देने वाला हो ग्रीर तुम्हें (वायवे, न ग्रंयामि) ग्रादित्य के समान प्रकाशित करे (धियः) तुम्हारी वृद्धि (ग्रविष्टं) श्रेष्ठ कर्मों में (जिगृतं) सदा वर्त्ते जिससे तुम (पुरंधीः) ऐश्र्यंशाली होग्रो (यूयं) तुम लोग (सदा) सर्वदा (स्वस्तिभः) स्वस्तिवाचनादि वाणियों से (नः) हमको (पात) पवित्र करो, ऐसा कथन किया करें।।।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! विद्यारूपी यज्ञ तुम्हारे लिये बल तथा प्रकाश देने वाला हो ख्रौर यह यज्ञ तुम्हारे सम्पूर्ण कर्मों को सफल करे, तुम्हारी बुद्धियें सदा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहें, तुम इस यज्ञ की पूर्णाहुति में सदा यह प्रार्थना किया करो कि परमात्मा मंगल-मय भावों से सदैव हमको पवित्र करे ।।४।।

सप्तम मण्डल में चौसठवां सुक्त समाप्त हुन्ना।

द्मय पञ्चचंस्य पंचषष्टितमस्य सूक्तस्य १—५ वसिष्ठ ऋषिः ।। मित्रावरुणौ देवते ।। छुन्दः-१, ५ विराट् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ॥

।। ग्रव सूर्योदय समय में परमात्मां का उपासन कहते हैं ।।
पति वां सर उदिते सुक्तिर्मित्रं हुवे वरुणं पूतदेशम् ।

ययोरस्र्ये १ मिक्षतं च्येष्ठं विश्वंस्य यामंत्राचितां जिगतत ।।१।।

पदार्थः—(वां) हे राजा तथा प्रजाजनसमुदाय ! तुम सब (सूरे, उितते) सूर्योदय काल में (मित्रं) सवका मित्र (वरुणं) सवका उपासनीय (पूतदक्षं) पितत्र नीति वाले परमात्मा के (प्रति) समक्ष (सूक्तैः) मन्त्रों द्वारा (हुवे) उपासना करो (ययोः) जो उपासक राजा तथा प्रजाजन (प्रक्षितं, प्रसुर्यं) प्रपरिमित बल वाले (ज्येष्ठं) सब से बड़े (विश्वस्य, यामन्) संसार भर के संग्रामों में (प्राचिता) वृद्धि वाले देव की उपासना करते हैं वे (जिगत्नु) ग्रपने शत्रुग्रों को संग्रामों में जीत लेते हैं।।१।। भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं किं हे पुरुषो तुम सब सूर्योदय-

काल में वेद मन्त्रों द्वारा सर्वपूज्य परमात्मा की उपासना करो जिससे तुम्हें ग्रक्षत बल तथा मनोता ज्छित फल की प्राप्ति होगी ग्रौर तुम संग्राम में ग्रपने शत्रुग्नों पर विजय प्राप्त करोगे। यहां द्विवचन से राजा तथा प्रजा दोनों का ग्रहण है ग्रर्थात् राजा ग्रौर प्रजा दोनों उपासनाकाल में प्रार्थना करें कि हे भगवन्! ग्राप हमको ग्रक्षत बल प्रदान करें जिससे हम शत्रुग्नों को जीत सकें।।१।।

#### ता हि देवानामधुरा तावया ता नंः चितीः करतमूर्जयंतीः । श्रक्तममं मित्रावरुणा वयं वां द्यावां च यत्रं पीपयन्नहां च ॥२॥

पदार्थ:—(हि) निश्चय करके (ता) वही (तो) राजा तथा प्रजा (देवानां) देवों के मध्य (ग्रमुरा) बल वाले होते, (ग्रयां) वही श्रेष्ठ होते ग्रौर (ता) वही (नः) हमारी (क्षितोः) पृथिवी को (ऊर्जयंतोः, करतं) उन्नत करते हैं जो (मित्रावरुणा) सब के मित्र तथा वरणीय परमात्मा की उपासना करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि (वयं) हम लोग (ग्रश्याम) परमात्मपरायण हों (च) ग्रौर (यत्र) जहां (वां) राजा प्रजा दोनों (ग्रहा) प्रतिदिन (पीपयन्) वृद्धि की प्रार्थना करने हैं वहां (द्यावा) द्युलोक तथा पृथिवी लोक दोनों को ऐश्वर्यं प्राप्त होता है।।२।।

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम प्रतिदिन परमात्मपरायण होने के लिये प्रयत्न करो, जो लोग प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपनी वृद्धि की इच्छा करते हैं वे द्युलोक तथा पृथिवी लोक के ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं, इसलिये तुम सदैव अपनी वृद्धि के लिये प्रार्थना किया करो।।२।।

#### ता भूरिंपाञ्चावनृंतस्य सेतूं दुरत्येतूं रिपवे मत्याय । ऋतस्यं मित्रावरुणा पथा वांमपो न नावा दुंरिता तरेम ॥३॥

पदार्थ:— (ऋतस्य) सत्य का (पथा) मार्ग जो (मित्रावरणा) सब का मित्र तथा वरणीय परमात्मा है वह (वां) हम राजा प्रजा को (ग्रपः) जल की (नावा) नौकाग्रों के (न) समान (दुरिता) पापों से (तरेम) तारे, वह परमात्मा (गत्याय) मरणधर्मा मनुष्यों के (रिपवे) रिपुग्रों के लिये (भूरिपाञा) ग्रनन्त बलयुक्त ग्रौर (ता) पूर्वोक्त गुणों वाले भक्तों के लिये (ग्रनृतस्य) ग्रनृत से तराने का (सेतु) पुल है जिसके द्वारा उसका भक्त सब प्रकार के विघ्नों से (दुरत्येतू) तर जाता है।।३।।

भावार्थः - परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! जल की नौकाग्रों के समान तुम्हारे तराने का एकमात्र साधन परमात्मा ही है, इसलिये तुम



सेतु के समान उस पर विश्वास करके इस संसार रूप भवसागर को जिसमें रिपु ग्रादि ग्रनेक प्रकार के दुरित रूप नक ग्रौर ग्रसत्यादि ग्रनेक प्रकार के भंवर हैं, इन सब से बचकर पार होने के लिये तुम्हें एकमात्र जगदीश्वर का ही ग्रवलम्बन करना चाहिये ग्रन्य कोई साधन नहीं ॥३॥

#### आ नो मित्रावरुणा हुन्यजुंष्टि घृतैर्गन्यूंतिमुक्षतमिळां थिः। प्रति वामत्र वरमा जनांय पुणीतमुद्दनो दिन्यस्य चासाः॥४॥

पदार्थः—(मित्रावरुणा) हे परमात्मन् ! (नः) हमारे (हव्यजुष्टि गव्यूर्ति) यज्ञ भूमि को (भ्रा) भली मांति (घृतैः, इळाभिः) घृत तथा अन्नों से (उक्षतं) पूर्ण करें (वां) दोनों राजा प्रजा को (भ्रत्र) यहां (वरं) श्रेष्ठ (भ्रा) और (चारोः दिव्यस्य) चरणशील द्युलोकस्थ प्रदेशों के विचरने वाले बनायें और (नः, जनाय) हम लोगों को (उद्नः) प्रेम भाव (पृणीतं) प्रदान करें, हमारी आप से (प्रति) प्रति-दिन यही प्रार्थना है।।४।।

भावार्थः—हे दिव्यशक्ति सम्पन्न परमात्मन्! ग्राप हमारी यज्ञभूमि को ग्रन्न तथा स्निग्ध द्रव्यों से सदैव सिंचन करते रहें ग्रौर हम को द्युलोकादि दिव्य स्थानों में विचरने के लिये उत्तम साधन प्रदान करें जिससे हम ग्रव्या-हतगित होकर ग्राप के लोकलोकान्तरों में परिभ्रमण कर सकें, यह हमारी ग्राप से प्रार्थना है।।४।।

#### प्ष स्तोमें वरूण मित्र तुभ्यं सोमंः शुक्रो न वायवेंऽयामि । अविष्टं वियो जिगृतं पुरविर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥

पदार्थः—(वरुण, मित्र) हे वरणीय तथा सव के प्रियतम परमात्मन् ! (एखः, स्तोमः) यह विज्ञानमय यज्ञ (तुभ्यं) तुम्हारे निमित्त (ग्रयामि) किया गया है, ग्राप हमें (सोमः) सौम्यस्थभाव (शुकः) वल (वायवे, न) ग्रादित्य के समान प्रकाश (ग्रयामि) प्रदान करें, यह यज्ञ (धियः, ग्रविष्टं) बुद्धि की रक्षा (जिगृतं) जागृति (पुरंधोः) स्तुत्यर्थ है (यूयं) ग्राप (स्वस्तिभिः) कल्याणकारक पदार्थों के प्रदान द्वारा (नः) हमको (सटा) सदा (पातं) पवित्र करें ।।१।।

भावार्थः — इस विज्ञानमय यज्ञ में स्नेह तथा ग्राकर्षणरूप शक्तिप्रधान परमात्मा से यह प्रार्थना की गयी है कि हे भगवन् ! ग्राप हमें सौम्यस्वभाव, बलिष्ठ तथा ग्रादित्य के समान तेजस्वी वनायें ग्रौर हमारी बुद्धि की सब स्रोर से रक्षा करें ताकि हम सदा प्रबुद्ध स्रौर स्रपने उद्योगों में तत्पर रहें स्रापसे यही प्रार्थना है कि स्राप सदैव हम पर कृपा करते रहें।।५।। सप्तम मण्डल में ६५ वां सुक्त समाप्त हुन्ना।

श्रयंकोनविंशत्यृचस्य षट्षिष्टितमस्य सूक्तस्य १—१६ वसिष्ठ ऋषिः ।। १-३, १७-१६ मित्रावरुणी, ४-१३ ग्रादित्याः । १४—१६ सूर्यो देवता ।। छन्दः-१, २, ४, ६ निचृद्गायत्री । ३ विराड् गायत्री । ५-७, १८, १६ ग्राष्टीं गायत्री । ६ स्वराड् गायत्री । १७ पादनिचृद् गायत्री । १० निचृद् बृहती । ११ स्वराड् बृहती । १२ ग्रार्थी स्वराड् बृहती । १३, १५ ग्रार्थी भुरिग् बृहती । १४ ग्रार्थी-विराड्बृहती । १६ पुर उष्णिक् ।। स्वरः-१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १७, १८, १६ षड्जः । १०—१५ मध्यमः । १६ ऋषभः ।।

श्रव पूर्वोक्त विज्ञान यज्ञ को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं:— प्रिषिश्रयोवर्रुणयोः स्तोमी न एतु शुब्धः । नमस्वान्तुविज्ञातयोः ॥१॥

पदार्थः—(मित्रयोः, वरुणयोः) हे प्रेममय सर्वाधार परमात्मन् ! (नः) हमारा (प्र, स्तोमः) यह विस्तृत विज्ञान यज्ञ (शूष्यः) सव प्रकार की वृद्धि करने वाला (एतु) हो (तु) ग्रौर (विजातयोः) हे जन्म-मर्रण से रहित भगवन् ! यह यज्ञ (नमस्वान्) वृहदन्न से सम्पन्न हो ॥१॥

भावार्थः—"विगतम् जातम् यस्मात्स विजातः" = जिससे जन्म विगत हो उसको "विजात" कहते हैं, ग्रर्थात् विजात के ग्रर्थ यहां ग्राकृति-रिहत के हैं ग्रथवां "जननं जातम्" = उत्पन्न होने वाले को "जात" ग्रौर इससे विपरीत जन्मरिहत को "ग्रजात" कहते हैं। इस मन्त्र में जन्म तथा मृत्यु से रिहत मित्रावरुण नामक परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन् ! ग्राप ऐसी कृपा करें जिससे हमारा यह विज्ञानरूपी यज्ञ सब प्रकार के मुखों का देने वाला ग्रौर प्रभूत ग्रन्न से समृद्ध हो।।१।।

या घार्यंत देवाः सुद्धा दंशंपितरा । असुयाय मभहसा ॥२॥

पदार्थः —हे ज्ञानस्वरूप प्रमो ! ग्रापको (देवाः) विद्वान् लोग (धारयंत) घारण करते हैं (या) जो ग्राप (मुदक्षा) विज्ञानी हो (दक्षपितरा) विज्ञानियों की रक्षा करने वाले हो; (प्रमहसा) प्रकृष्ट तेज वाले ग्राप (ग्रमुर्याय) हमारे सब के लिए सहायक हों।।२।।

भावार्थः - इस मन्त्र में भी द्विवचन स्रविवक्षित है स्रथींत् "या" से "यौ" के स्रथीं का ग्रहण नहीं किन्तु यह स्रथी है कि हे परमात्मन् ! स्रापको

विद्वान् लोग धारण करते हैं, ग्राप सर्वोपिर दक्ष ग्रौर दक्षों के भी रक्षक हैं, ग्राप हमारे इस विज्ञान यज्ञ में ग्रपनी दक्षता से सहायक हों।।२।।

#### ता नेः स्तिपा तंनुपा वर्षण जरिवृणाम् । मित्रं साघर्यतं घिर्यः ॥३॥

पदार्थ:—(मित्र) हे मित्र परमातमन् ! ग्राप (जिरतृणां) क्षणमंगुर = शरीर वाले मनुष्यों की (धियः) बुद्धि को (साधयतं) साधन सम्पन्न करें। (वरुण) हे वरणीय परमातमन् ! ग्राप (नः) हमारे (स्तिपा) घरों को पवित्र करें, क्योंकि (ता) उक्त गुणों वाले ग्राप (तनूपा) सब प्रकार के शरीरों को पवित्र करने वाले हैं।।३।।

भावार्थः—इस मन्त्र में "तनूपा" परमात्मा से सब प्रकार की पिवत्रतां के लिये प्रार्थना की गई है कि हे भगवन् ! ग्राप हम को सब प्रकार से पिवत्र करें ग्रथवा स्तिपा, तनूपा ग्रादि सब परमात्मा के नाम हैं, जो गृहादि स्थानों को पिवत्र करें उसका नाम "स्तिपा" ग्रौर जो शरीरों को पिवत्र करें उसको "तनूपा" कहते हैं, इत्यादि नामयुक्त परमात्मा से पिवत्रता की प्रार्थना करके पश्चात् विज्ञानयज्ञ में कियाकौशल की सिद्धि के लिये बुद्धि को साधन सम्पन्न करने की प्रार्थना की गई है।।३।।

#### यदच सुर उदितेऽनांगा मित्रो अर्थमा । सुवातिं सविता मगंः ॥४॥

पदार्थः — (यत्) जो धन (ग्रद्य) ग्राज (सूरे, उदिते) सूर्य के उदय होने पर ग्राता है वह सब (ग्रनागाः) निष्पाप (मित्रः) सबके प्रिय (ग्रयंमा) न्यायकारी (मुवाति) सर्वव्यापक (सविता) सर्वोत्पादक (भगः) ऐश्वर्यसम्पन्न इत्यादि गुग्गों वाले परमेश्वर की कृपा से ग्राता है ॥४॥

भावार्यः — मनुष्यों को जो प्रतिदिन धन तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह सब परमेश्वर की कृपा से मिलता है, मानो वह सत्किमयों को ग्रपने हाथ से बाँटता है ग्रौर दुष्कर्मी हाथ मलते हुए देखते रहते हैं। इसिलये भग — सर्व ऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मा से सत्कर्मों द्वारा उस ऐश्वर्य की प्रार्थना कथन की गई है कि ग्राप कृपा करके हमें भी प्रतिदिन वह ऐश्वर्य प्रदान करें।।४।।

#### ष्टुप्रावीरंस्तु स क्षयुः प्र तु यामंन्त्सुदानवः । ये नो अंद्देांऽतिपिप्तंति ॥५॥

पदार्थः - (मुदानवः) हे यजमान लोगो ! तुम्हारे (यामन्) मार्ग (सः) बह परमात्मा (क्षयः) विघ्न रहित करें (नु) ग्रीर (मुप्रावीः, ग्रस्तु) रक्षायुक्त हों।

तुम लोग यह प्रार्थना करो कि (ये) जो (नः) हमारे (ग्रंहः) पाप हैं उनकों ग्राप (ग्रितिपप्रति) हम से दूर करें।।।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि दानी तथा यज्ञशील यज-मानों के मार्ग सदा निर्विष्न होते हैं ग्रौर उनके पापों का सदैव क्षय होता है। ग्रथीत् जब वह ग्रपने गुद्ध हृदय द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन्! ग्राप हमारे पापों का क्षय करें तब उनके इस कर्म का फल ग्रवश्य शुभ होता है। यद्यपि वैदिक मत में केवल प्रार्थना का फल मनो-भिलिषत पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकता तथापि प्रार्थना द्वारा ग्रपने हृदय की न्यूनताग्रों को ग्रनुभव करने से उद्योग का भाव उत्पन्न होता है जिसका फल परमात्मा ग्रवश्य देते हैं, या यों कहो कि ग्रपनी न्यूनताग्रों को पूर्ण करते हुए जो प्रार्थना की जाती है वह सफल होती है।।५।।

#### उत स्वराजों अदिंतिरदं न्वस्य वतस्य ये। महो राजांन ईश्वते ।।६।।

पदार्थ:—(ये) जो (राजानः) राजा लोग (ग्रदब्धस्य, महः, ग्रतस्य,) ग्रखण्डित महाव्रत को (ईशते) करते हैं वह (स्वराजः) सब के स्वामी (उत) ग्रौर (ग्रदितिः) सूर्य के समान प्रकाश वाले होते हैं ॥६॥

भावार्थः —न्यायपूर्वक प्रजाम्रों का पालन करना राजाम्रों का "म्रखण्डित महान्रत" है। जो राजा इस न्नत का पालन करता है म्रथात् किसी पक्षपात से न्याय नियम को भंग नहीं करता वह स्वराज्य = ग्रपनी स्वतंत्र सत्ता से सदा विराजमान होता है। इसकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार है कि "स्वयं राजते इति स्वराट्" = जो स्वतंत्र सत्ता से विराजमान हो उसका नाम "स्वराट्" मौर "स्वयं राजते इति स्वराजः" = जो स्वयं विराजमान हो उसको "स्वराज" कहते हैं। म्रौर यह बहुवचन में बनता है। यहां "स्वराज" शब्द "राजानः" का विशेषण है। म्रथात् वही राजा लोग स्वराज का लाभ करते हैं जो न्याय-नियम से प्रजापालक होते हैं, ग्रन्य नहीं।।६।।

#### मित वां सूर उदिते मित्रं गृंगीषे वरुंणम् । अर्यमणं रिकादंसम् ॥७॥

पदार्थ:—(वां) हे राजा तथा प्रजाजनो ! तुममें से (सूरे, उदिते) सूर्योदय काल में (प्रति) प्रत्येक मनुष्य (मित्रं) सर्वं प्रिय (वरुणं) सब के उपासनीय परमात्मा की (गूणीषे) उपासना करे जो (ग्रर्थमणं) न्यायकारी ग्रीर (रिशादसं) ग्रज्ञान का नाशक है।।७।।

भावायं: परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजा के लोगो ! तुम्हारा सब का यह कर्तव्य है कि तुम प्रातःकाल उठकर पूजनीय परमात्मा की उपासना करो, जो किसी का पक्षपात नहीं करता और वह स्वकर्मानुसार सबको शुभाशुभ फल देता है। ऐसे न्यायाधीश को लक्ष्य रख कर उपासना करने से मनुष्य स्वयं भी न्यायकारी और धर्मात्मा बन जाता है।।।।

#### राया हिरण्यया मृतिरियमेष्टकाय शवंसे । इयं विमां मेधसांतये ।।८॥

पदार्थ:—(विप्राः) हे विद्वान् लोगो ! तुम्हारी (इयं) यह (मितः) बुद्धि (प्रवृकाय) प्रहिसाप्रधान हो ग्रीर (इयं) यह मित (शवसे) बल की दृद्धि, (मेधसा-तये) यज्ञ की निर्विष्न समाप्ति तथा (हिरण्यया, राया) ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली

हो ॥ ५॥

भावायं: —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम ऐसी बुद्धि उत्पन्न करो जिससे किसी की हिंसा न हो ग्रौर जो बुद्धि ज्ञानयज्ञ, योग-यज्ञ, तथा कर्मयज्ञ ग्रादि सब यज्ञों को सिद्ध करने वाली हो। इस प्रकार की बुद्धि के धारण करने से तुम बलवान तथा ऐश्वर्यसम्पन्न होगे। इसलिए तुमको "धियो यो नः प्रचोदयात्" इस गायत्री तथा ग्रन्य मंत्रों द्वारा सदैव शुभ मित की प्रार्थना करनी चाहिए।। । ।

#### त स्यांम देव वरुण ते मित्र सुरिभिः सह । इषं स्वर्ध्व घीमहि ॥९॥

पदार्थः—(वरुण) हे सब के पूजनीय (मित्र) परमित्रय (देव) दिव्यस्वरूप मगवन् ! (ते) तुम्हारे उपासक (स्याम) ऐश्वयंयुक्त हों, न केवल हम ऐश्वयंयुक्त हों किन्तु (ते) तुम्हारे (सूरिभिः) तेजस्त्री विद्वानों के (सह) साथ (इषं) ऐश्वयं (स्वश्च) ग्रीर मुख को (धीमिहि) धारण करें ।।६।।

भावार्थ: परमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमान लोगो ! तुम इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे परमात्मदेव ! हम लोग सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त हों, न केवल हम किन्तु ऋत्विगादि सब विद्वानों के साथ हम ग्रानन्द लाभ कर ।।६।।

#### वहवः स्रंचचसोऽग्रिजिह्ना ऋंतावृष्टेः।

#### त्रीणि ये येमुर्विद्यांनि घीतिभिर्विञ्यांनि परिभृतिभिः ॥१०॥

पदार्थ:—(सूरचक्षसः) सूर्यसदृश प्रकाश वाले (ग्राग्निजह्वाः) ग्राग्निसमान बाग्गी वाले (ऋतादृधः) सत्यरूप यज्ञ के बढ़ाने वाले (ये) जो (परिभूतिभिः, धीतिभिः) शुम कर्मों द्वारा (विदथानि) कर्मभूमि को बढ़ाते हैं वह (त्रीणि) कर्म, उपासना तथा ज्ञान को प्राप्त हुए (बहवः) अनेक विद्वान् (विश्वानि) सम्पूर्ण फलों को (येमुः) प्राप्त होते हैं।।१०।।

भावायं:—जो विद्वान् पुरुष ग्रपने शुभकर्मों द्वारा कर्म क्षेत्र को विस्तृत करते हैं। वही सब प्रकार के फलों को प्राप्त होते ग्रीर कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा मनुष्यजन्म के धर्म, ग्रथं, काम तथा मोक्षरूप फलचतुष्टय को प्राप्त हैं। इस प्रकार के विद्वान् सूर्यसमान प्रकाश को लाभ करते हैं ग्रीर ग्रग्नि के सदृश उनकी वाणी ग्रसत्यरूप सिमधाग्रों को जलाकर सदैव सत्य-रूपी यज्ञ करती है। ग्रथीत् सत्कर्मी, ग्रनुष्ठानी तथा विज्ञानी विद्वानों का ही काम है कि वह परस्पर मिलकर कर्मभूमि को विस्तृत करें, या यों कहो कि कर्मयोग के क्षेत्र में कटिबद्ध हो।।१०।।

#### वि ये द्धुः शरदं मासमाद हर्पक्षमक्तुं चाहचेम् । अनाप्यं वर्षणो मित्रो अर्थमा क्षत्रं राजान आशत ॥११॥

पदार्थः—(ये) जो विद्वान् (शरदं, मासं) शरद मास के प्रारम्भिक (श्रहः, श्रक्तुं, यज्ञं) दिन रात के यज्ञ को (ऋचं) ऋग्वेद की ऋचाग्रों से (वि दधुः) मले प्रकार करते हैं। वह (श्रनाप्यं) इस दुर्लम यज्ञ को करके (वरुणः) सबके पूजनीय (भित्र) सर्वप्रिय (श्रयंमा) न्यायशील तथा (राजानः) दीप्तिमान होकर (क्षत्रं) क्षात्र धर्म को (श्राशत) लाम करते हैं।।११।।

भावार्थः —शरद् ऋतु के प्रारम्भ में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम "शारद" यज्ञ है। यह यज्ञ रात्रि दिन अनवरत किया जाता है। जो विद्वान् अनुष्ठानपरायण होकर इस वार्षिक यज्ञ को पूर्ण करते हैं वह दीप्तिमान होकर सबके सत्काराई होते हैं।।११।।

#### तद्दी अद्य पंनामहे स्कैः स्र उदिते।

#### यदोइते वर्रणो मित्रो अंर्यमा यूपमृतस्य रथ्यः ॥१२॥

पदार्थः—(तत्) वह परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! वह तुम उन विद्वानों का (ग्रद्ध) ग्राज (सूरे, उदिते) सूर्योदय काल में (सूक्तैः) सुन्दर वाि्एयों द्वारा (मनामहे) ग्रावाहन करो । (यत्) जो (ग्रोहते) सुमार्ग दिखलाने वाले हैं ग्रांर उनसे प्रार्थना करो कि (वरुणः) हे सर्वपूज्य (मित्रः) सर्वप्रिय (ग्रयंमा) न्यायपूर्वक वर्तने वाले (रथ्यः) सन्मार्ग के नेता लोगो (यूयं) ग्राप ही (ऋतस्य) सन्मार्ग में प्रवृत्त कराने वाले हैं।।१२।।

भावार्यः इस मंत्र में यह उपदेश है कि हे जिज्ञासु जनो ! तुम ग्रपने प्रातः स्मरणीय विद्वानों को सूर्योदय समय सत्कारपूर्वक ग्रावाहन = बुलाग्रो ग्रीर उनसे प्रार्थना करो कि ग्राप न्यायादिगुणसम्पन्न होने से हमारे पूज्य हैं। कृपा करके हमें भी सन्मार्ग का उपदेश करें, क्यों कि स्वयं ग्रनुष्ठानी तथा सदाचारी विद्वान् ही ग्रपने सदुपदेशों द्वारा सन्मार्ग को दर्शा सकते हैं। सो ग्राप हमें भी कल्याणकारक उपदेशों द्वारा कृतकृत्य करें।।१२।।

# मब उपयुं कत विद्वानों के गुए। वर्णन करते हैं।। न्यतावीन ऋतजाता न्यताहथों घोरासों त्र्यतदिष्:। तेषां वः सुम्ने सुंच्छर्दिष्टमें नरः स्याम ये चं सूर्यः।।१३॥

पदार्थः—(ऋतवानः) सत्यपरायण्, (ऋतजाताः) सत्य की शिक्षा प्राप्त किये हुए, (ऋतावृधः) सत्यरूप यज्ञ की दृद्धि करने वाले (घोरासः भ्रनृतद्विषः) ग्राँर भ्रसन्मागं के भ्रत्यन्त द्वेषी विद्वानों के (सुच्छि विद्वानों से (सुम्ने) मार्ग में (वः) तुम लोग चलो (च) ग्रीर (तेषां) उन विद्वानों से (ये) जो ग्रपने गुरणगौरव द्वारा (सूरयः) तेजस्वी हैं (नरः) तुम लोग प्रार्थना करो कि हम भी (स्थाम) उनत गुरण-सम्पन्न हों।।१३।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों ! तुम ग्रनृत से द्वेष करने वाले तथा सत्य से सदा प्यार करने वाले सत्पुरुषों का सत्संग करो ग्रीर उनसे नम्रतापूर्वक वर्तते हुए प्रार्थना करो कि हे महाराज ! हमें भी सन्मार्ग का उपदेश करो ताकि हम भी उत्तम गुणसम्पन्न हों ॥१३॥

भ्रव उपर्युक्त विद्वानों के सत्संग से शुद्ध हुए भ्रंतः करण द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का कथन करते हैं।।

#### उद् त्यहं केतं वर्षे दिंव एति मति हिरे । यदीमा शुर्वहं ति देव एतंशो विश्वंसमे चक्षंसे अरंम् ॥१४॥

पदायं:—(त्यत्, दर्शतं, वपुः, उत्) ग्रीर उस ग्रमृत पुरुष का दर्शनीय स्वरूप (यत्) जो (दिवः, प्रतिह्वरे) प्रकाशमान ग्रंतः करण में (एति) प्रकाशित होता है, उस (विश्वसमें, चक्षसे) सम्पूर्ण संसार के द्रष्टा (देवः) देव को (एतशः, ईं) यह गमनशील ग्रन्तः करण की वृत्तियें (ग्रागु, वहति) शीघ्र ही प्राप्त कराने में (ग्ररं) समर्थ होती हैं। मंत्र में "उ" पादपूर्ति के लिये है। १४।।

भावार्थः इस मंत्र में यह उपदेश किया है कि अनृत से द्वेष तथा

सत्य से प्यार करने वाले पुरुषों के सत्संग से शुद्धान्तः करण पुरुष उस पर-मात्मदेव को प्राप्त करते हैं। ग्रर्थात् उनके ग्रन्तः करण की वृत्तियां उस सर्वद्रष्टा, देव को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही समर्थ होती हैं ग्रीर उन्हीं के द्वारा वह देव प्रकाशित होता है; मिलनान्तः करण पुरुष उसको प्राप्त करने में सर्वथा ग्रसमर्थ होते हैं। इसिलये, हे सांसारिक जनो ! तुम सत्संग द्वारा उस ग्रमृतस्वरूप को प्राप्त करो जो तुम्हारा एक मात्र ग्राधार है।।१४।।

अव परमात्मप्राप्ति के लिए और साधन कथन करते हैं।।
श्वीष्णः चाष्णों जगंतस्वस्थुषस्पतिं समया विश्वमा रर्जः।
सप्त स्वसारः स्विताय सं्ये वहति हरितो रथे॥१४॥

पदार्यः—(रथे) योगिजनों के मार्ग में विचरने वाली (हरितः) ग्रन्तः करण की दृत्तियें (सूर्यं) उस प्रकाशस्वरूप परमात्मा को (वहांति) प्राप्त कराती हैं जो (सुविताय) इस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके (जगतः, तस्युषः पातं) जंगम तथा स्थावर का पति है (ग्रा) ग्रीर जो (रजः, विश्वं) परमाणुग्रों से लेकर सम्पूर्ण संसार को (समया) ग्रनादि काल से रचता है। उसकी प्राप्ति का हेतु (शोष्णं:, शोष्णं:,) प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में (स्वसारः सप्त) निरन्तर स्वयं चलने वाली सप्त इन्द्रियों की दृत्तियें हैं।।१४।।

भावार्थः — इस मंत्र में उस परमात्मा की प्राप्ति का उपाय कथन किया है जो स्थावर तथा जंगमरूप इस ब्रह्माण्ड का एकमात्र पित है। उसा परमात्मदेव को यहां "सूर्य" कथन किया गया है, जो इस भौतिक सूर्य का वाचक नहीं किन्तु उस स्वतः प्रकाश परमात्मा का बोधक है। जो इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने वाला है, उसकी प्राप्ति का साधन मस्तिष्क में सप्त इन्द्रियों की वृत्तियाँ हैं ग्रर्थात् दो ग्रांख, दो कान, दो नासिका के छिद्र ग्रीर एक मुख, इस प्रकार यह सप्त इन्द्रियों की वृत्तियाँ हैं। "स्वयं सरन्तीति स्वसारः" — जो स्वयं गमन करें उनको "स्वसा" कहते हैं। जब यह वृत्तियें सदसिद्धवेचन करने वाली हो जाती हैं तब उस ज्ञानगम्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। ग्रथवा पांच ज्ञानेन्द्रिय, छठा मन ग्रीर सातवीं बुद्धि, इन सातों द्वारा चराचर ब्रह्माण्ड के पित परमात्मा की रचना को ज्ञानगम्य करके मनुष्य उस प्रकाशस्वरूप को प्राप्त होता है, जहां "न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकम्" — पूर्य का प्रकाश पहुंच सकता ग्रीर न चन्द्र तथा तारागण अपना प्रकाश पहुँचा सकते है। इस भाव से यहां

143058

+77-HZ

वृत्तियों का वर्णन किया है अर्थात् योगी पुरुषों के अन्तः करण की वृत्तियाँ ही उस परमज्योति को प्राप्त कराने में समर्थ होती हैं।।१५।।

श्रव उस सर्वद्रष्टा परमात्मा से प्रार्थना करने का प्रकार कथन करते हैं।।
तच्छेंदेविहिंतं शुक्रमुचरंत्।

#### पर्यम शरदः शतं जीवेम श्वरदंः शतस् ।।१६।।

पदार्थ:—(तत्) वह परमात्मा जो (चक्षुः) सर्वद्रष्टा (देवहितं) विद्वानों का हितैषी (शुक्रं) बलवान् (उच्चरत्) सर्वोपरि विराजमान है, उसकी कृपा से हम (जीवेम, शरदः, शतं) सौ वर्ष पर्यन्त प्राण्धारण करें, श्रौर (पश्येम, शरदः शतं,) सौ वर्ष पर्यन्त उसकी महिमा को देखें अर्थात् उसकी उपासना में प्रवृत्त रहें ॥१६॥

भावार्य: — सर्वप्रकाशक, सबका हितकारी तथा बलस्वरूप परमात्मा ऐसी कृपा करे कि हम सौ वर्ष जीवित रहें और सौ वर्ष तक उसको देखें। यहाँ "पश्येम" के अर्थ आँखों से देखने के नहीं किन्तु घ्यान द्वारा ज्ञान-गोचर करने के हैं, जैसा कि "दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या" कठ० ३।१२ इस वाक्य में "दृश्यते" के अर्थ बुद्धि से देखने के हैं अथवा उसकी इस रचना-रूप महिमा को देखते हुए उसकी महत्ता का अनुभव करके उपासन में प्रवृत्त हों, यह आशय है।।१६।।

भ्रव यज्ञ में सोमादि सात्विक पदार्थों द्वारा देव चिद्वानों का सत्कार कथन करते हैं।।

#### काव्येभिरदाभ्या यातं वरुण द्युमत् । मित्रथ सोमंपीतये ॥१७॥

पदार्थ:—(वरण) हे सर्वपूज्य (मित्र:) सर्वप्रिय (प्रदाम्या) संयमी (च) तथा (द्युमत्) तेजस्वी विद्वानो ! ग्राप लोग (सोमपीतये) सोमपान करने के लिये (काब्येभिः) यानों द्वारा (ग्रा, यातं) मले प्रकार श्रायें ।।१७।।

भावार्थः इस मंत्र में परमात्मा ने शिष्टाचार का उपदेश किया है कि हे प्रजाजनो, तुम सर्वपूज्य, विद्वान्, जितेन्द्रिय तथा वेदोक्त कर्मकर्त्ता विद्वानों को सुशोभित यानों द्वारा सत्कारपूर्वक ग्रपने घर वा यज्ञमण्डप में बुलाग्रो ग्रीर सोमादि उत्तमोत्तम पेय तथा खाद्य पदार्थों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उनसे सदुपदेश श्रवण करो।।१७॥

## दिवी घापमिर्वरुण पित्रश्चा यांतपद्गहां । पिवतं सोमंमातुजी ।।१८।। पदार्थः—(वरुण, मित्रः) हे पूजनीय तथा परमित्रय विद्वान् पुरुषो ! श्राप

लोग (ग्रद्रुहा) राग द्वेष को त्याग कर (दिव:, धामिभः) ज्ञान से प्रकाशित हुए मार्गों से (ग्रा, यातं) उत्साह पूर्वक ग्राग्रो (च) ग्रीर (ग्रातुजी, सोमं) शान्ति प्रदान करने वाले सोमरस को (पिबतं) पीग्रो।।१८।।

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे ज्ञान के प्रकाश से सदा तेजस्वी तथा रागद्वेषादि भावों से रहित विद्वान् पुरुषों ! तुम यजमानों से निमन्त्रित हुए उनके पवित्र घरों में ग्राग्रो ग्रौर सोमादि सात्विक पदार्थों का सेवन करते हुए उनको पवित्र धर्म का उपदेश करो ताकि वह गृहस्थाश्रम के नियमपालन में विचल न हों।।१८।।

#### था यांतं मित्रावरुणा जुषाणावाहंति नरा । पातं सोममृताद्या ॥१९॥

पदार्थः—(ऋतावृधा) हे ज्ञानयज्ञ, योगयज्ञ, कर्मयज्ञ स्रादि यज्ञों के बढ़ाने वाले (मित्रावरुणा, नरा) मित्र वरुण विद्वान् लोगो ! तुम (भ्रा, यातं) सत्कारपूर्वक स्राम्रो ग्रीर हमारी इस शान्ति की (श्राहुति) स्राहुति को (जुषाणी) सेवन करते हुए (सोमं, पातं) पवित्र सोम का पान करो ।।१६।।

भावार्थः परमात्मा स्राज्ञा देते हैं कि हे ज्ञानादि यज्ञों के स्रनुष्ठानी विद्वानो ! तुम सत्कार पूर्वक स्रपने यजमानों को प्राप्त होस्रो स्रौर सोमपान करते हुए उनके हृदय को शांतिधाम बनास्रो स्रथांत् स्रपने सनुष्ठानरूप ज्ञान से उनको ज्ञानयज्ञ, योगयज्ञ तथा कर्मयज्ञादि वैदिक कर्मों का स्रनुष्ठानी बनाकर पवित्र करो स्रौर शांति की स्राहुति देते हुए संसार भर में शान्ति फेलास्रो जो तुम्हारा कर्तव्य है।।१६।।

सप्तम मण्डल में ६६ वां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

भ्रथ वशर्चस्य सप्तविष्टतमस्य सूक्तस्य १—१० वसिष्ठ ऋषिः ।। भ्रश्विनौ वेवते ।। छन्वः—१, २, ६, ७, ८, १० निचृत्त्रिष्टुप् । ३, ४, ६ विराट् त्रिष्टुप् । ४ म्रार्वीत्रिष्टुप् ।। भैवतः स्वरः ।।

भव परमात्मा इस सूक्त में राजधर्म का उपदेश करते हैं।।
मितं वो रयं नृपती जरध्ये हिव्दमंता मनसा यि भिष्ये ।
यो वा दूतो न धिष्ण्यावजीगरच्छां सूनुर्न पितरां विवक्ति ।। १।।

पदार्थः—(वां) हे अध्यापक वा उपदेशको ! (रथं) तुम्हारे मार्ग को (नृपती) राजा (हविष्मता) हवि वाले (मनसा) मानस (यज्ञियेन) याज्ञिक भावों से (प्रति, जरध्ये) प्रतिदिन स्तुति करे, मैं (वां) तुम लोगों को (दूतः) दूत के (न) समान (यः) जो (विविक्स) उपदेश करता हूँ उसको (प्रच्छ) मलीमांति सुनो (पितरः) पितर लोग (सूनुः) ग्रपने पुत्रों को (न) जिस प्रकार (ग्रजीगः) जगाते हैं इसी प्रकार (धिष्ण्यों) घारणा वाले तुम लोग उपदेश द्वारा राजाग्रों को जगाग्रो।।१।।

भावार्थः —हे धारणा वाले ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! मैं तुम्हें दूत के समान उपदेश करता हूं कि जिस प्रकार पिता ग्रपने पुत्र को सुमार्ग में प्रवृत्त होने के लिये सदुपदेश करता है इसी प्रकार तुम लोग भी वेदों के उपदेश द्वारा राजाग्रों को सन्मार्गगामी बनाग्रो ताकि वह ऐश्वर्य्यप्रद यज्ञों से वेदमार्ग का पालन करें ग्रथवा ध्यानयज्ञों से तुम्हारे मार्ग को विस्तृत करें ॥१॥

ग्रव उपदेश का समय कथन करते हैं।।

#### अचीं विकास सिमिधानी असमे छपाँ श्रहश्रन्तर्मसिश्चदंताः। अचेति केतुरुषसंः पुरस्तां च्छिये दिवी दृंदितुर्जायमानः ॥२॥

पदार्थः—(ग्रस्मे) जब (पुरस्तात्, श्रिये) पूर्वदिशा को ग्राश्रयएा किये हुए (दिवः, दुहितुः उषसः) द्युलोक से ग्रपनी दुहिता उषा को लेकर (जायमानः) उदय होता हुग्रा (केतुः) सूर्य्य (ग्रचेति) जान पड़े, ग्रीर (तमसः, चित्, ग्रंताः) ग्रंघकार का भले प्रकार ग्रंत = नाश (उपो, ग्रदृश्रन्) दीखने लगे तब (सिमधानः, ग्रिग्नः, ग्रहोचि) सिमिधात्रों द्वारा ग्रग्नि को प्रदीप्त करो।।२।।

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उपदेशको ! ग्रन्धकार के निवृत्त होने पर सूर्योदयकाल में ग्रपने सन्ध्या ग्रग्निहोत्रादि नित्य कर्म करो ग्रीर राजा तथा प्रजा को भी इसी काल में उक्त कर्म करने तथा ग्रन्य ग्रावश्यक कर्मों के करने का उपदेश करो, क्योंकि उपदेश का यही ग्रत्युत्तम समय है, इस समय सबकी बुद्धि उपदेश ग्रहण करने के लिये उद्यत होती है।।२।।

#### अभि वा नूनमंश्विना सुहाता स्तोमैं। सिषक्ति नासत्या विवृकान । पूर्वीभियति पथ्यांभिरवीक् स्वर्विदा वसुंमता रथेन ॥३॥

पदार्थः (ग्रिश्वना) हे सेनाधीश राजपुरुषो (वां) तुम लोग (नूनं) निश्चय करके (सुहोता) उत्तम होता वनकर (स्तोमैः) यज्ञानुष्ठान (सिषक्ति) करते हुए शिक्षा प्राप्त करो कि (नासत्या, विवक्वान्) तुम कभी श्रमत्य न वोलो (पूर्वीभिः,

पथ्याभि:, ग्रर्वाक्) सनातन मार्गों को ग्रिमिमुख करके (स्वीवदा, वसुमता) ऐश्वर्यं तथा घन प्राप्त होने वाले (रथेन) मार्ग से (यातं) चलो ॥३॥

भावार्यः — इस मन्त्र में परमात्मा राजपुरुषों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग वैदिक यज्ञ करते हुए सत्यवक्ता होकर सदा सनातन सन्मार्गों से चलो जिससे तुम्हारा ऐश्वर्य्य बढ़े ग्रौर तुम उस ऐश्वर्य्य के स्वामी होकर सत्य-पूर्वक प्रजा का पालन करो।।३।।

#### अवीर्वी नूनमाध्विना युवाकुंईवे यद्दां छुते मांध्वी वस्युः । स्रावां वहंतु स्थविरासी स्रश्वाः पिवांशी स्रस्मे छुषुंता मधूनि ॥४॥

पदार्थः—(श्रिश्वना) हे सेनापित तथा न्यायाघीश राजपुरुषो ! (नूनं) निश्चय करके (वां) तुम लोग (श्रवोः) हमारी रक्षा करने वाले हो, (युवाकुः) तुम्हारी कामना करते हुए हम लोग (हुवे) तुम्हें ग्रावाहन करते हैं (यत्) क्योंकि (वां) तुम लोग (माध्वी) मधुविद्या में (सुते) कुशल हो, इसिलये (वां) ग्राप लोग हमको (वसूयुः) धन से सम्पन्न करो (स्थिवरासः) परिपक्व ग्रायु वाले (ग्रश्चाः) शीध्र कार्यकर्ता ग्राप लोग (ग्रस्मे) हम लोगों को (ग्रा, वहन्तु) मले प्रकार शुभमार्गों में प्रेरें ताकि (सुषुता, मधूनि) संस्कार किये हुए मधुर द्रव्यों को (पिबाथः) ग्रहण करके सुस्ती हों।।४।।

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे प्रजाजनो ! तुम उन राजशासन-कर्ताओं से इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे राजपुरुषो ! ग्राप हमारे नेता बनकर हमें उत्तम मार्गों पर चलायें ताकि हम सब प्रकार की समृद्धि को प्राप्त हों, हम में कभी रागद्धेष न हो श्रौर हम सदा श्रापकी धर्मपूर्वक श्राज्ञा का पालन करें, परमात्मा श्राज्ञा देते हैं कि तुम दोनों मिल-कर चलो, क्योंकि जब राजा तथा प्रजा में प्रमभाव उत्पन्न होता है तब वह मधुविद्या = रसायन विद्या को प्राप्त होते हैं ग्रर्थात् दोनों का एक लक्ष्य हो जाने से संसार में कल्याण की वृद्धि होती है।।४।।

ग्रव ऐश्वय्यंप्राप्ति के लिये शुम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं।।

#### प्राचीं मु देवाश्विना धियं मेऽपृंधां सात्र कतं वसुयुम् ।

#### विश्वां अविष्टं वाज आ पुरिधीस्ता नंः इक्तं श्रचीपती श्रचीिभः॥६॥

पदार्थः—(श्रचीपती) कर्मों का स्वामी (देवा) परमात्मदेव (श्रचीभिः) ग्रपनी दिव्य शक्ति द्वारा (नः) हमको (शक्तं) सामध्ये दे ताकि हम (ता) उस (पुरंघीः) शुम बुद्धि को (ग्रा) भले प्रकार प्राप्त होकर (विश्वाः, वाजे) सम्पूर्ण ऐश्वर्यं के

स्वामी हों, (ग्रिश्वना) हे परमात्मदेव, (ग्रिविष्टं) ग्रयने से सुरक्षित (मे) मुफे (ऊं) विशेषतया (सातये, वसूयुं, कृतं) ऐश्वर्यं तथा घनादि की प्राप्ति में कृतकार्यं होने के लिये (प्राचीं. ग्रमुध्रां) सरल ग्रीर हिंसारहित (धियं) बुद्धि प्रदान करें ॥१॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में जगित्पता परमात्मदेव से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन् ! ग्राप हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हुए ग्रपनी दिव्य-शिक्त द्वारा हमको सामर्थ्य दें कि हम उस शुभ, सरल तथा निष्कपट बुद्धि को प्राप्त होकर ऐश्वर्थ्य तथा सब प्रकार के धनों को सम्पादन करें, या यों कहो कि हे कर्मों के ग्रधिपति परमात्मन् ! ग्राप हमको कर्मानुष्ठान द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम साधनसम्पन्न होकर उस बुद्धि को प्राप्त हों जो धन तथा ऐश्वर्थ्य के देने वाली है ग्रथवा जिसके सम्पादन करने से ऐश्वर्थ्य मिलता है।।।।।

ग्रब मनुष्यजनम के फलचतुष्टय की प्रार्थना करते हैं।।

#### अविष्टं धीष्वंश्विना न आसु प्रजाबदेती अहंयं नो अस्तु । आ वां तोके तनये तृतुंजानाः सुरत्नांसी देवंधीति गमेम ॥६॥

पदार्थ:—(वां, ग्रहिवना) हे सन्तित तथा ऐश्वर्यं के दाता परमात्मन् ! (धीषु, ग्रिविष्टं) कर्मों में सुरक्षित (नः) हमको (प्रजावत्) प्रजा उत्पन्न करने के लिये (ग्रह्मं) ग्रमोध (रेतः) वीर्यं प्राप्त (ग्रस्तु) हो (ग्रा) ग्रीर (नः) हमको (तोके) हमारे पुत्रों को (तनये) उनके पुत्र पौत्रादिकों के लिये (सुरत्नासः तूतुजाना ) सुन्दर रत्नों वाला यथेष्ट धन दें ताकि हम (देववीति, गमेम) विद्वानों की संगति को प्राप्त हों।।६।।

भावार्यः है भगवन् ! प्रजा उत्पन्न करने का एकमात्र साधन ग्रमोघ वीर्य्य हमें प्रदान करें ताकि हम इस संसार में सन्तितरिहत न हों भ्रौर हमको तथा उत्पन्न हुई सन्तान को धन दें ताकि हम सुख से ग्रपना जीवन व्यतीत कर सकें।।६।।

#### एष स्य वा पूर्वगत्वव सल्ये निधिर्दितो मांध्वी रातो अस्मे । अहेळ्ता मनसा यांतमर्वागश्चर्ता इच्यं मानंषीषु विश्व ॥७॥

पदार्थ:—(वां) हम लोग (माध्वी) संसार में मधुरता फैलाने वाले (एषः) इस (हथ्यं) होम को (सख्ये) मित्र के सन्मुख (पूर्वगत्वा, इव) मेंट के समान (रातः) ग्रापको ग्रपंश करते हैं जो (निषः, हितः) ग्रारोग्यता का देने वाला है, (स्यः) ग्राप इसको (मानुषीषु, विश्वु) मनुष्य प्रजाग्रों में (ग्रा, यातं) गर्वत्र विस्तृत करें,

(ग्रस्मे) हमारी इस मेंट को (ग्रहेळता) शान्त (मनसा) मन से (ग्रवीक्, ग्रइनंता) हमारे सन्मुख स्वीकार करें।।७।।

भावार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा से यह प्रार्थना है कि हे देव ! जिस प्रकार ग्रपने स्वामी वा मित्र के सन्मुख नैवेद्य रक्खा जाता है, इसी प्रकार हम लोग ग्राहुतिरूप हब्य को जो नीरोगता की निधि तथा मनुष्यमात्र का हितकारक है, ग्राप के सन्मुख रखते हैं, ग्राप कृपा करके इसको स्वीकार करें ग्रौर सब प्राणिवर्ग में तुरन्त पहुंचा दें ताकि विकारों से दूषित न हों।।७।।

#### पकिस्थिन्योगे भुरणा समाने परि वां सप्त स्वतो रयो गात्। न वांयंति सुक्वां देवयंक्ता ये वां पूर्ष तरणयो वहंति।।८॥

पदार्थ:—(वां) हे देव तथा मनुष्यो ! (भुरणा, समाने) मनुष्यमात्र के लिये समान (एकस्मिन्, योगे) एक योग में (सप्त, स्रवतः) ज्ञानेन्द्रियों के सात प्रवाह (रयः, गात्) उस मार्ग को प्राप्त कराते हैं (ये) जो (पिर) सब ग्रोर से परिपूर्ण हैं (वां) तुम दोनों के (धूर्ष्) धुराग्रों में लगे हुए (तरणयः) युवावस्था को प्राप्त (देवयुक्ताः) परमात्मा में युक्त (सुभ्वः) दृढ़ता वाले (वायंति, न) थिकत न होने वाले उस मार्ग में (वहांति) चलाते ग्रर्थात् उस मार्ग को प्राप्त कराते हैं।। ।।

भावार्थ: - परमात्मा उपदेश करते हैं वि हे दिव्यशक्तिसम्पन्न विद्वानो तथा साधारण मनुष्यो !तुम दोनों के लिये = परमात्मस्वरूप में जुड़ना समान है भ्रथित् देव, साधारण तथा प्राकृतजन सभी उसको प्राप्त हो सकते हैं; वह एक सबका उपास्यदेव है, उसकी प्राप्ति के लिये बड़े दृढ़ सात साधन हैं जिनके संयमद्वारा पुरुष उस योग को प्राप्त हो सकता है, वह सात साधन इस प्रकार हैं - पांच ज्ञानेन्द्रिय जिनसे जीवात्मा बाह्यजगत् के ज्ञान को उपलब्ध करता श्रर्थात् संसार की रचना देखकर परमात्मसत्ता का श्रनुमान करता है, मन से मनन करता और सदसद्विवेचन करने वाली बुद्धि से परमात्मा का निश्चय करता है, इनमें श्रोत्रेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि, यह तीनों परमात्मप्राप्ति में अन्तरंगसाधन हैं, इसी अभिप्राय से उपनिषदों में वर्णन किया है कि "आतमा वारे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" वह परमात्मा श्रवण, मनन तथा निदिघ्यासन करने योग्य है, वेदवाक्यों द्वारा परमात्मविषयक सुनने का नाम ''श्रवण'', सुने हुए ग्रर्थ को युक्तियों द्वारा मन से विचारने का नाम "मनन" श्रौर उस मनन किये हुए को निश्चित बुद्धिद्वारा धारण करने का नाम "निदिध्यासन" है, तीन यह ग्रौर चार ग्रन्य यह सातों ही देव का समीपी बनाते हैं जो सब का उपास्य है ॥ । ॥

अब परमात्मप्राप्ति के अधिकारियों का वर्णन करते हैं।।

#### श्रमश्रतां मघवंद्रयो हि भूतं ये राया मंघदेयं जुनैति । म ये बंधुं सूनृतांभिस्तिरंते गन्यां पृंचंतो श्रश्न्यां मघानि ॥९॥

पदार्थः—(हि) निश्चय करके (ये) जो (राया) घन द्वारा (मघदेयं) हन्यादि पदार्थ (जुनन्ति) नियुक्त करते (ग्रसश्चता) किसी विषय में ग्रासक्त न होकर (मघवद्भ्यः) ऋत्विगादिकों को (भूतं) बहुतसा घन दान देते (ये) जो (प्र) प्रसन्नता-पूर्वक (बंधुं) ग्रपने बन्धुग्रों को (सुनृताभिः) सुन्दर वाणियों द्वारा (तिरंते) बढ़ाते, ग्रौर जो (गन्या) गौयें (मघानि) घन (ग्रश्च्या) घोड़ें (पृंचंतः) ग्रिथियों को देते हैं वह परमात्मप्राप्ति के ग्रिधिकारी होते हैं।।।।

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो यम नियमादिकों से सम्पन्न ग्रर्थात् किसी विषय में फंसे हुए नहीं, सत्पुरुषों को धनादि पदार्थ देने में उदार, प्रसन्न चित्त से मीठी वाणी बोल कर ग्रपने सम्बन्धियों को प्रसन्न रखते ग्रीर सत्यभाषण तथा सत्य का प्रचार करते हैं वह उदार पुरुष परमात्मपद के ग्रिधकारी होते हैं।।।।

श्रव मनुष्य का कर्तव्य वर्णन करते हैं।।

# न मे इत्मा शृंणुतं युवाना यासिष्टं वृतिरंशिवनाविरावत् । धत्तं रत्नांनि अरंतं च सुरीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थः — (नू) निश्चय करके (मे) मेरे (हवं) इस कल्याग्रदायक वचन को (ग्रा) मले प्रकार (शृणुतं) सुनो (ग्रुवाना) हे युवा पुरुषो ! तुम (ग्रिश्वनौ) गुरु शिष्य दोनों (इरावत्) हवनयुक्त (वितः) स्थान को (यासिष्टं) प्राप्त होग्रो (च) ग्रीर (सूरीन्) तेजस्वी विद्वानों को (धत्तं, रत्नानि) रत्नादि उत्तम पदार्थों को धारण कराग्रो, ताकि वह (जरतं) वृद्धावस्था को प्राप्त (यूयं) तुमको (स्वस्तिभिः) मंगल-वाण्यों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें, ग्रीर तुम प्रार्थना करो कि (नः) हमको सदा शुम ग्राशीर्वाद दो ॥१०॥

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे युवापुरुषो ! तुम्हारा मुख्य कर्तव्य यह है कि तुम गुरुशिष्य दोनों मिलकर यज्ञरूप अग्न्यागारों अथवा कलाकौशलरूप अग्निगृहों में जहां अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रादिकों की विद्या सिखलाई जाती है जाओ और वहां जाकर आध्यात्मिक विद्या के विद्वानों तथा शिल्पविद्याविशारद देवों को प्रसन्न करो अर्थात् उनको विविध प्रकार का धन प्रदान करो ताकि उनकी प्रसन्नता से तुम्हारा सदा वे

लिये कल्याण हो, ग्रौर तुम सदा उनसे नम्रभाव से वर्त्तो ताकि वह तुम्हारा शुभचिन्तन करते रहें।।१०।।

सप्तम मण्डल में ६७ वां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

श्रथ नवर्चस्य श्रष्टषिटतमस्य सूक्तस्य १—६ वसिष्ठ ऋषिः ।। श्रिहवनौ देवते ।। छन्दः-१, ६, ६, साम्नी त्रिष्टुप् । २, ३, ४, साम्नी निचृत् त्रिष्टुप् । ४, ७, साम्नी भुरिगासुरी विराट् त्रिष्टुप् । ६ निचृत्त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ।।

ग्रब प्रकारान्तर से राजधर्म का उपदेश करते हैं।।

# था ग्रुंभ्रा यातमिना स्वश्वा गिरों दस्राजुजुषाणा युवाकोः । इच्यानि च मितंभृता वीतं नेः ॥१॥

पदार्थः -- (स्वश्वा, ग्रश्विना) हे उत्तम ग्रश्वों वाले राजपुरुषो ! ग्राप (दस्रा) शत्रुग्रों के नाश करने वाले (शुभ्रा) तेजस्वी (युवाकोः) बलवान् हैं, (गिरः) हमारी वाि्गयों ग्रापके लिये (ग्रा) भले प्रकार (जुजुषाणा) सत्कार वाली हों (यातं) ग्राप ग्राकर (नः) हमारे यज्ञ को सुशोभित करें (च) ग्रौर (हब्यानि) यज्ञीय पदार्थों का जो (प्रतिभृता) हविशेष है उसका (वीतं) उपभोग करें।।१।।

भावार्थ: परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक लोगो ! तुम अपने न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषों का सन्मान करो, उनको अपने यज्ञों में बुलाओ और मधुरवाणी से उनका सत्कार करते हुए हिवशेष से उनको सत्कृत करो ताकि राजा तथा प्रजा में परस्पर प्रेम उत्पन्न होकर देश का कल्याण हो ।।१।।

#### प्र वामंघांसि मद्यान्यस्थुररं गंतं इविषां वीत्यं मे । तिरो अर्थो इवंनानि श्रुतं नः ॥२॥

पदार्थ:—हे राजपुरुषो ! (नः) हमारे वचनों को (श्रुतं) सुनो; (ग्रर्थः) हमारे शत्रुग्नों की (हवनानि) शिक्तयों को (तिरः) तिरस्कार करके (मे, हिवषः) हमारे यज्ञों की (वीतये) प्राप्ति के लिये (गंतं) ग्रायें; (वां) तुम्हारे (ग्रंधांसि, मद्यानि) मद करने वाले राजमद (प्र, ग्रस्थुः, ग्ररं) भले प्रकार दूर हों।।२।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम राजमद त्याग कर प्रजा के धार्मिक यज्ञों में सम्मि-लित होग्रो ग्रौर धार्मिक प्रजा का विरोधी जो शत्रुदल है उसका सदैव तिरस्कार करते रहो ताकि यज्ञादि धार्मिक कार्यों में विघ्न न हो, ग्रथवा राजा को चाहिये कि वह मादक पदार्थों के ग्रधीन होकर कोई प्रमाद न करे ग्रौर ग्रपने राजमद को सर्वथा त्याग कर प्रमभाव से प्रजा के साथ व्यवहार करे, वेदवेता याज्ञिकों को चाहिये कि वह राजपुरुषों को सदैव यह उपदेश करते रहें ॥२॥

#### म वां रथो मनोजना इयर्ति तिरो रजांस्यक्षिना जातोतिः। अस्मभ्यं सूर्यावस् इयानः॥३॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे राजपुरुषो ! (वां) तुम्हारा (रथः) यातृ (सूर्यावसू) जो सूर्य्य तक वेग वाला (इयानः) गतिशील (मनोजवाः) मन के समान शीघ्रगामी (श्रतोतिः) ग्रनेक प्रकार की रक्षा के साधनों वाला है वह (रजांसि, तिरः) लोक-लोकान्तरों को तिरस्कृत करता हुग्रा (ग्रस्मम्यं) हमारे यज्ञ को (प्र, इयित) भले प्रकार प्राप्त हो ॥३॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक पुरुषो ! तुम उक्त प्रकार के रथ=यानों वाले राजपुरुषों को ग्रपने यज्ञ में बुलाग्रो जिनके यान नभोमण्डल में सूर्य्य के साथ स्थिति वाले हों ग्रौर जिनमें रक्षाविषयक ग्रनेक प्रकार के ग्रस्त्र-शस्त्र लगे हुए हों। यहाँ रथ के ग्रथं पहियों वाले भूमिस्थित रथ के नहीं किन्तु "रमन्ते यस्मिन् स रथः"=जिसमें भले प्रकार रमण किया जाय उसका नाम "रथ" है, सो भली भांति रमण ग्राकाश में ही होता है भूमिस्थित रथ में नहीं, ग्रौर न यह सूर्य्य तक गमन कर सकता है, इत्यादि विशेषणों से यहाँ विमान का कथन स्पष्ट है ।।३।।

#### त्र्यं द् यद्वाँ देवया ज अद्भिष्ट्यों विविक्ति सोम्सुद्युवभ्याम् । आ वल्यू विभा वहतीत इन्यैः ॥४॥

पदार्थः —(वां, देवया) हे दिन्यशक्तिसम्पन्न राजपुरुषो ! तुम्हारा (ग्रयं) यह (सोमसुत्) चन्द्रमा के तुल्य सुन्दर यान (यत्) जव (उ) निश्चय करके (ग्रद्रिः, ऊर्ध्वः) पर्वतों से ऊंचा जाकर (विविक्त) बोलता है तब हर्षित हुए (वल्गू, विग्रः) वड़े वड़े विद्वान् पुरुष (ग्रा) सन्कार पूर्वक (युवम्यां) तुम दोनों को (हर्ष्यः) यज्ञों में (ववृतीत) वरण करते हैं ।।४।।

भावार्थः - परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषो ! जब तुम्हारे यान पर्वतों की चोटियों से भी ऊंचे जाकर गर्जते ग्रौर सुन्दरता में चन्द्रमण्डल का मान मर्दन करते हैं तब ऐश्वर्य्य से सम्पन्न तुम लोगों को ग्रपनी रक्षा के लिये बड़े बड़े विद्वान् ग्रपने यज्ञों में ग्राह्वान करते ग्रथीत् ऐश्वर्यसम्पन्न राजा का सब पण्डित तथा गुणीजन ग्राश्रय लेते हैं ग्रौर राजा का कर्तव्य है कि वह गुणीजनों का यथायोग्य सत्कार करे।।४।।

#### चित्रं ह् यद्वां भोजनं न्वस्ति न्यत्रं ये महिष्वंतं युयोतम् । यो वामोमानं दधते प्रियः सन् ॥५॥

पदार्थः — (वां) हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषो ! (मु) निश्चय करके (यत्) जब (चित्रं, भोजनं) विविध प्रकार के ग्रन्न राज्य में (ग्रस्ति) होते हैं तब (वां) तुमको (ग्रोमानं) रक्षायुक्त जानकर (नि) निरन्तर सब लोग (प्रियः, सन्) प्यार करते हुए (दधते) धारण करते हैं, क्योंकि (यः) जो (ग्रत्रये) रक्षा के लिये (महिष्वंतं) बड़ा होता है (ह) प्रसिद्ध है कि उसी से सब लोग (युयोतं) जुड़ते हैं ॥५॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम ग्रन्न का कोष ग्रौर विविध प्रकार के धनों को सम्पादन करके पूर्ण ऐश्वर्य्ययुक्त होग्रो, तुम्हारे ऐश्वर्य्य सम्पन्न होने पर सब लोग तुम्हारे शासन में रहते हुए तुम से मेल करेंगे, क्योंकि ऐश्वर्य्ययुक्त पुरुष से सब प्रजाजन मेल रखते तथा प्यार करते हैं, ग्रतएव प्रजापालन करने वाले राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वह सब प्रकार के यत्नों से ऐश्वर्य लाभ करे।।५।।

#### जत त्यद्वां जुरते अधिवना भुरूचयवीनाय मृतीत्यं इतिहें। अधि यद्गपं इतकंति घत्थः ॥६॥

पदार्थ:—(म्रिश्वना) हे राजपुरुषो ! (वां) तुम्हारे (जुरते) उत्साह के (उत) ग्रीर (च्यवानाय) देशान्तर में गमन के लिये (प्रतीत्यं) प्रति दिन (हविः, दे) हिंव देते हैं (यत्) जिससे (त्यत्) तुम्हारा कल्याएा हो, सब प्रारिएयों को सुख (भूत्) हो ग्रीर तुम (वर्षः, धत्थ) उस नूतन रूप को धारएा करो जिससे (इतः) प्रजा की (म्रिध, उति) सब ग्रीर से रक्षा हो ॥६॥

भावार्थः - परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषो ! तुम्हारे याज्ञिक लोग तुम्हारी उन्नति तथा. प्रजा के कल्या-णार्थ प्रतिदिन यज्ञ करें जिससे तुम्हारा शुभ हो ग्रीर तुम वैदिक कर्मों द्वारा वलयुक्त होकर शत्रुग्नों पर चढ़ाई के लिये सदा सन्नद्ध रहो जिससे प्रजा की रक्षा हो ॥६॥ ग्रब राजा के लिये समुद्रयात्रा का वर्णन करते हैं।।

#### जत त्यं भुज्युमंत्रिवना सर्खायो मध्ये जहुर्दुरेवासः समुद्रे । निरीं पर्वदरांवा यो युवाकुं: ॥७॥

पदार्थ:—(ग्रहिवना) हे राजपुरुषो ! तुम (त्यं) उस (भुज्युं) मोक्ता सम्राट् को (सखायः) मित्रता की दृष्टि से देखो, (दुरेवासः) जो एक स्थान में रहने वाले दु:खरूप वास को (जहुः) त्यागकर (समुद्रे, मध्ये) समुद्र के मध्य में गमन करता (उत) ग्रीर (यः) जो (युवाकुः) तुम लोगों को (निः) निरन्तर (इं, ग्रारावा) उत्तम ग्राचरणों की शिक्षा ग्रथवा तुम्हारी रुकावटों को दूर करता हुग्रा (पर्वत्) तुम्हारी रक्षा करता है।।७।।

भावार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा शिक्षा देते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषो ! तुम्हारा ग्रौर प्रजा का वही सम्राट् सच्चा मित्र हो सकता है जो किसी रुकावट के विमा समुद्र में यात्रा करता हुग्रा देश-देशान्तरों का परिभ्रमण करके ग्रपने राज्य को उन्नत करता, ग्रपनी प्रजा तथा राजकीय सैनिक पुरुषों में धार्मिक भावों का संचार करता ग्रौर उनके सब दुःख तथा रुकावटों को दूर करके प्रेमपूर्वक वर्तता है। "दुरेवासः, जहुः" के ग्रर्थ दुरवस्था को छोड़ देने के हैं। वास्तव में ग्रपनी दुरवस्था को छोड़ने योग्य वही सम्राट् होता है, जो उद्योगी बनकर समुद्रयात्रा करता हुग्रा नाना प्रकार के धनोपार्जन करके ग्रपनी प्रजा के दुःख दूर करता है। ग्रालसी राजा मित्रता के योग्य नहीं, क्योंकि वह प्रजा को पीड़ित करके धन लेता ग्रौर बड़े-बड़े कर लगाकर राजकीय व्यवहारों की सिद्धि करता है।।।।।

#### द्यकाय चिक्कसंपानाय शक्तमुत श्रुतं श्रुवं श्रूवंव ह्यपाना । यावध्न्यामिपन्वतम्पो नस्तर्थं चिच्छक्तयंश्विना श्रचीिमः ॥८॥

पदार्थ:—(ग्रिश्वना) हे राजपुरुषो ! (वृकाय) ग्रादित्य के समान (चित्, शक्तं) प्रकाशमान ऐस्वर्यसम्पन्न (जसमानाय) सत्कर्मों से विभूषित (श्रुतं) बहुश्रुत (उत) ग्रौर (शयवे) विज्ञानी राजा की (चित्, शक्ती) ऐश्वर्यस्प शक्ति को (यौ) तुम लोग (शचीभ; हूयमाना) शुभकर्मों तथा प्रतिदिन हवनादि यज्ञों द्वारा बढ़ाग्रो, ग्रौर (ग्रघन्यां) सर्वदा रक्षा करने योग्य गौयें (ग्रपः) ग्रपने दुग्धों द्वारा (ग्रिपन्वतं) उसके ऐश्वर्यं को बढ़ायें (न, स्तर्यं) जो वृद्धा न हों ।।।।

भावार्थः — "वृणिक्त यः स वृकः" = जो ग्रन्धकार का नाशक हो उसका नाम यहां "वृक्त" है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! ग्रिविद्यादि ग्रन्थकार के नाशक, विद्यादि गुणों से सम्पन्न ग्रौर जो हनन करने योग्य नहीं ऐसी "ग्रष्टन्या = सर्वदा रक्षायोग्य गौयें दुग्ध द्वारा जिसके ऐश्वर्य्य को बढ़ाती ग्रर्थात् शरीरों को पुष्ट करती हैं ऐसे राजा के ऐश्वर्य को ग्राप लोग सत्कर्मों द्वारा बढ़ायें।। ।।

श्रव राजा की वृद्धि के लिये प्रजा की प्रार्थना कथन करते हैं।।
एष स्य कारुजरते सूक्तेरग्ने बुधान उपसां सुमन्मां।
ह्या तं वर्धहृष्टन्या पर्याभिर्यूयं पात स्वस्तिभिः सद् नः।।९।।

पदाथः— (कारुः) सदाचारी (सुमन्मा) बुद्धिमान् (उषसां) उपाकाल से (ग्रग्ने) पहले (बुधानः) जागने वाला (एषः, स्यः) यह वेदवेत्ता पुरुष (सूक्तैः) वेदों वे सूक्तों से (तं) राजा के ग्रर्थ (इषा, वर्धत्) ग्रन्तों द्वारा वढ़ने के लिये प्रार्थना करे (ग्रप्टन्या पयोभिः,) गौग्रों के दुग्ध द्वारा परमात्मा बढ़ावे, यह प्रार्थना करे ग्रौर (यूयं) ग्राप लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचक वाग्गियों से यह प्रार्थना करें कि (नः) हमारा (सदा) सर्वदा (पात) कल्यागा हो।।।।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे वेदवेता पुरुषो ! तुम प्रातः ब्राह्ममुहूर्त्त में उठ कर अपने अधार को पिवत्र बनाने का उपाय विचारो और स्वाध्याय करते हुए राजा तथा प्रजा के लिये कल्याण की प्रार्थना करो कि हे भगवन् ! पुष्कल अन्त वस्त्र तथा दुग्धादि पदार्थों से आप हमारी रक्षा करें। परमात्मा आज्ञा देते हैं कि राजा तथा प्रजा तुम दोनों के ऐसे ही सद्भाव हों जिससे तुम्हारी सदैव वृद्धि हो, और हे बैदिक कर्मों के अनुष्ठानी पुरुषो, तुम सदैव ऐसा ही अनुष्ठान करते रहो।।६।।

सप्तम मण्डल में ६८ वां सूक्त समाप्त हुआ।।

ग्रथाष्टर्चस्यैकोनसप्तितिसस्य सूक्तस्य १-८ वसिष्ठ ऋषिः ।। ग्रिश्विनौ देवते ।। छन्दः-१, ४, ६, ८ निचृत्त्रिष्टुप् । २,७, त्रिष्टुप् । ३ ग्रार्थोस्वराट् त्रिष्टुप् । ५ विराट्त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ।।

 पदार्थ:—हे राजपुरुषो ! (वां रथः) तुम्हारा रथ (हिरण्ययः) जो ज्योति = प्रकाशवाला (वृषिभः, ग्रश्वः) बलवान् घोड़ों वाला (घृतवर्तनः) स्नेही की बत्ती से प्रकाशित (पिवभिः, रुचानः) दृढ़ ग्रस्थियों से बना हुग्रा (इषां, वोळहा, वाजिनीवान्) ग्रीर जो सब प्रकार का ऐश्वर्यं तथा बलों का देने वाला है उसमें तुम्हारा बैठा हुग्रा (नृपितः) ग्रात्मारूप राजा (रोदसी) ग्रव्याहतगित होकर (ग्रा, बद्बोधानः) सब ग्रोर से भली मांति विजय करता हुग्रा (यातु) गमन करे।।१।।

भावार्यः— इस मन्त्र में रथ के रूपकालङ्कार से परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम्हारा शरीररूपी रथ जिसमें इन्द्रियरूप बलवान् घोड़े जुते हुए हैं, जो दृढ़ ग्रस्थियों से बना हुग्रा है, जिसमें वीर्यरूप स्नेह से सनी हुई वर्तिका = बत्ती जल रही है, जो सब प्रकार के ऐश्वर्य्य तथा बलों का वढ़ाने वाला है उसमें स्थित ग्रात्मारूप राजा ग्रव्याहत-गित = विना रोक टोक सर्वत्र गमनशील हो ग्रर्थात् तुम लोग पृथिवी ग्रौर द्युलोक के मध्य में सर्वत्र गमन करो, यह हमारा तुम्हारे लिये ग्रादेश है।।१।।

#### स पंत्रयानो अभि पंच भूमां त्रिबंधुरी मनसा यांतु युक्तः । विको येन गन्छंथो देवयंतीः कुत्रां चिद्यामंमध्विना दर्धाना ॥२॥

पदार्थः— (सः) वह रथ जो (पप्रथानः) विस्तृत (पंच, भूमा, ग्रभि, युक्तः) पांच भूतों से बना हुग्रा, ग्रौर (त्रिबंधुरः) तीन बन्धनों से बंधा हुग्रा है (येन) जिससे (विशः) मनुष्य यात्रा करते हुए (देवयंतीः, गच्छथः) दिव्य ज्योति की ग्रोर जाते हैं, (ग्रीहवना) हे राजपुरुषो ! (यामं) ऐसे दिव्य रथ को (मनसा, दधाना) मनसे धारण करते हुए (कुत्र, चित्) सर्वत्र (यातु) विचरो ॥२॥

भावार्यः — हे राजपुरुषो ! वह शरीररूपी रथ क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु इन पांच तत्वों = भूतों से बना हुग्रा जानो ग्रौर जिसमें सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के बन्धन लगे हुए हैं ग्रर्थात् इनसे जगह-जगह पर बंधा हुग्रा है, जिससे यात्रा करते हुए मनुष्य उस दिव्य ज्योति परमात्मा को प्राप्त होते हैं जो मनुष्यजीवन का मुख्य उद्देश्य है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे संसार के यात्री लोगो ! तुम इस दिव्य रथ को मन से धारण करते हुए सर्वत्र विचरो ग्रर्थात् मन को दमन करते हुए इस रथ में इन्द्रिय- हप बड़े बलवान् घोड़े जुते हुए हैं जो मनरूप रासों को दृदता से पकड़े विना कदापि वशीभूत नहीं हो सकते, इसलिये तुम मनरूप रासों को दृदता से पकड़ो ग्रर्थात् मन की चंचल वृत्तियों को स्थिर करो ताकि यह इन्द्रियरूप

घोड़े इस शरीररूपी रथ को विषम मार्ग में ले जाकर किसी गर्त में न गिरायें।।२।।

### स्वद्यां यद्यासा यांतमवाग्दस्ता निर्धि मधुंमंतं पिनायः । वि वां रथां वध्वा । यादंगानोऽन्तांन्दिनो बांधते वर्तनिभ्यास् ।। ।।।

पदार्थ:—(दस्ना, यशसा) हे शतुश्रों को दमन करने वाले यशस्वी राजपुरुषो! (वां) तुम्हारा (स्वश्वा) बलिष्ठ घोड़ों वाली ﴿रथ:) रथ (मधुमंतं, निधि) मधुररस वाले देशों की निधियों को (पिबाथ:) पान करता हुग्रा (बघ्वा) ग्रपने उद्देश्य रूप लक्ष्य में स्थिर (वर्तनिभ्यां) गतिशील पहियों से (वि, बाधते) सब बाधा = रुकावटों को मन्द्र प्रकार दूर करता हुग्रा (दिव: ग्रन्तान्) द्युलोक के ग्रंत तक पहुँच कर (ग्रविक्, यातं) मेरे सन्मुख ग्रावे।।३।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम्हारा इन्द्रिय रूप बलवान् घोड़ों वाला रथ जिसका सारथी बुद्धि वर्णन की गई है, जिसमें मनरूप रासें ग्रौर पिवत्र कर्मों वाला जीवात्मा जिसका रथी है, वह ग्रपने सदाचार से देशदेशान्तरों को विजय करके ग्रर्थात् सम्पूर्ण दुरा-चारों के त्यागपूर्वक ग्रमृत पान करता हुग्रा धर्म की ग्रन्तिम सीमा पर पहुंच कर मुक्ते प्राप्त हो।।३।।

#### युवीः श्रियं परि योषांष्टणीत स्रों दुहिता परितक्रयायाम् । यहवयंतमवंथः श्रचींभिः परि घंसमीमना वां वयों गात् ॥४॥

पदार्थः —(युवोः) हे युवावस्था को प्राप्त राजपुरुषो, (सूरः, दुहिता) शूरवीरों की कन्यायें (परितवस्थायां) वेदियों के स्वयंवरों में (योषा) स्त्रियें वनकर तुम्हारी (श्रियं) शोमा को (परि, ग्रवणीत) मले प्रकार बढ़ावें, ग्रौर (यत्) जो तुम (श्रचीमः) ग्रपने शुभकर्मों द्वारा (देवयंतं) क्षात्रधर्मरूप यज्ञ की (ग्रवथः) रक्षा करते हो, इसलिये (वां) तुमको (ग्रंसं, ग्रोमना, वयः) दीप्ति वाला धनादि ऐश्वर्यं (परि, गात्) सब ग्रोर से प्राप्त हो।।४।।

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे क्षात्रधर्म को प्राप्त राज-पुरुषो ! तुम ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करते हुए युवावस्था को प्राप्त होकर इस सर्वोपिर क्षात्रधर्म का पालन करो जिससे सुरक्षित हुए सब यज्ञ निर्विष्टन समाप्त होते हैं, यदि तुम ग्रपने जीवन से क्षात्रधर्म को उच्च मान कर इस की भले प्रकार रक्षा करोगे तो दिव्यगुणसम्पन्न देवियां तुम्हें स्वयं-वरों में वरेंगीं ग्रीर तुम्हें धनरूप ऐश्वर्य्य प्राप्त होगा ॥४॥

# यो इ स्य वा रियरा वस्तं उसा रथां युजानः परियातिं वर्तिः । तेनं नः शं योक्षसो व्यंष्टी न्यंश्विना बहतं यज्ञे अस्मिन ।।५॥

पदार्थः (ग्रहिबना) हे शूरवीर राजपुरुषो (वां) तुम (ह) निश्चय करके (ग्रिस्मन्, यज्ञे) इस यज्ञ में (नि) निरन्तर (श्रंयोः) सुख को (वहतं) प्राप्त होग्रो (तेन) उस यज्ञ से (नः) हमको (उषसः, व्युष्टौ) प्रातःकाल उद्बोधन करो, ग्रौर (यः) जो (रिथरा) रथी = ग्रात्मा रथ से (वस्ते) ग्राच्छादित है (स्यः) वह (रथः, युजानः) रथ के साथ जुड़ा हुग्रा (उस्रा) तेजस्वी बनकर (वितः, परियाति) तुम्हारे मार्गों को सुगम करे।।।।

भावार्थः — इस मन्त्र में परमात्मा ग्राज्ञा देते हैं कि हे शूरवीर राज-पुरुषो ! तुम क्षात्रधर्मरूप यज्ञ को भले प्रकार पालन करते हुए सुख को प्राप्त होग्रो ग्रथीत् ग्रपने उस रथीरूप ग्रात्मा को जिसका वर्णन पीछे कर ग्राये हैं यम नियमादि द्वारा तेजस्वी बनाग्रो ग्रौर सब प्रजा को उद्बोधन करो कि वे प्रातः उषाकाल में उठकर ग्रपने कर्तव्य का पालन करें, यदि तुम इस प्रकार संस्कृत ग्रात्मा द्वारा संसार की यात्रा करोगे तो तुम्हारे लिये सब मार्ग सुगम हो जावेंगे जिससे तुम द्युलोक के ग्रन्त तक पहुंच कर मुक्ते प्राप्त होगे ।।५।। नर्ग गोरेवं विद्युतं तृषाणास्माकंमद्य सबनोपं यातम् ।

# पुरुत्रा हि वां मतिभिईवते या वांमन्ये नि यंमन्देवयंतः ॥६॥

पदार्थः (नरा) हे शूरवीर राजपुरुषो ! तुम (विद्युतं) विद्युत् के आकर्षण से आकर्षित हुई (गैरेरा, इव) पृथिवी के समान (तृषाणा) आकर्षित हुए (भ्रद्य) आज (श्ररमाकं) हमारे (सवना, उप, यातं) इस यज्ञ को आकर प्राप्त हो, (हि) क्योंकि (वां) तुमको (पुरुष्ता) कई स्थानों में (मितिभिः, ह्वन्ते) बुद्धिरा बोधन किया जाता है। (वां) तुम लांग (नि) निश्चय करके (श्रन्ये) किसी अन्य मार्ग में (देवयन्तः) दीन हाकर (मा, यमन्) मत चलो ।।६।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! जिस प्रकार विद्युदादि शक्ति से आकर्षित हुआ पृथिवीमण्डल सूर्य्य की ओर खिंचा चला आता है इसी प्रकार तुम लोग क्षात्र धर्म रूपी यज्ञ की और आकर्षित होकर आओ, यश्रपि तुम्हारी वासनायें तुम्हें दोन बनाने के लिये दूसरी ओर ले जाती है परन्त तुम उनसे सर्वथा पृथक् रह कर इस क्षात्रश्रमं इप यज्ञ में ही हुइ रहो, क्योंकि शूरशीर क्षत्रिय ही इस यज्ञ का होता बन सकता है अन्य भीक् तथा कायर पुरुष इस यज्ञ में आहुति देने का अधिकारी नहीं।।६॥

#### युवं भुज्युमवंविद्धं समुद्र उदृहयुरणसो असिंधानैः। पतित्रिभिरश्रवेरेच्यथिभिर्दसनांभिरश्विना पारयंता।।७।।

पदार्थः—(ग्रिश्विना) हे शूरवीर राजपुरुषो, (समुद्रो, ग्रविद्धः) सपुद्र में गिरे हुए (युवं, भुज्युं) ग्रपने युवा सम्राट् को (ग्रिस्थानैःः, पतित्रिभिः) न हूबने वाले जहाजों (उत्) ग्रीर (ग्रव्यथिभिः, दंसनाभिः, ग्रथमैः) ग्रपने ग्रनथक शारीरिक परिश्रमों द्वारा (ग्रणंसः) जलप्रवाहों से (ऊहथुः) निकालकर (पारयंता) पार करो।।७॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर राजपुरुषो ! तुम्हारी राज्यरूप श्री का भुज्यु = भोक्ता सम्राट् समुद्र में स्थित है ग्रथित् 'समुद्रवन्त्यस्मादापः स समुद्रः' = जिसमें भले प्रकार जल भरे हों ग्रथवा जो जलों का धारण करने वाला हो उसको "समुद्र" कहते हैं, इस व्युत्पत्ति से सागर तथा ग्राकाश दोनों ग्रथों में समुद्र शब्द प्रयुक्त होता है जिसके ग्रथि ये हैं कि हे शूरवीर राजपुरुषो!तुम्हारे राज्य की श्री जो युवावस्था को प्राप्त ग्रथित् चमकती हुई दोनों समुद्रों के मध्य विराजमान है, तुम लोग उसको जलकी यात्रा करने वाले जहाजों द्वारा ग्रथवा ग्राकाश की यात्रा करने वाले विमानों द्वारा निकालो।।।।।

# नु मे इवमा श्रृंणुतं युवाना यासिष्टं वातिरंदिवनार्विरांवत् । षत्तं रत्नांनि जरंतं च सुरीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥८॥

पदायं:—(युवाना, प्रश्विनों) हे युवावस्था को प्राप्त राजपुरुषों ! (नु) निश्चय करके (मे) मेरे (हवं) इस उपदेश को (प्रा) भली-मांति (शृणुतं) सुनों (इरावत्, वर्तिः, यासिष्टं) तुम लोग ऐश्वय्यंशाली देशों के मार्गों को जाग्रो, ग्रीर वहां (सूरीन्, जरतं) शूरवीरों को उपलब्ध करके (रत्नानि, धत्तं) रत्नों को घारण करों (च) ग्रीर परमात्मा मे प्रार्थना करों कि (पूर्य) ग्राप (नः) हमको (स्वस्तिभिः) व्याग्यायक उपदेशों से (सदा) सदैव (पात) पवित्र करें।। ।

भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे युवा शूर<u>वीर</u> योद्धाद्यो ! तुम धनधान्य से पूरित- ऐश्वर्थशाली देशों की स्रोर जास्रो स्रौर वहां के शूरतीयों को विजय करके विविध प्रकार के धनों को लाभ करो, स्रौर विजय के साथ ही परमात्मा से धार्थना करो कि हे भगवन् ! स्राप स्रपने सदुपदेशों से हमें सदा पवित्र करें ताकि हम से कोई ग्रनिष्ट कर्म न हो ग्रीर ग्राप हमारी इस विजय में सदा सहायक हों।। ।।

सप्तम मण्डल में ६६ वां सूक्त समाप्त हुन्रा।।

ग्रथ सप्तर्चस्य सप्तितितमस्य सूक्तस्य-१-७ विसष्ठ ऋषिः ।। ग्रश्विनौ देवते ।। छन्दः-१, ३, ४, ६ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ५, ७ विराट्त्रिष्टुप् । धेवतः स्वरः ।। ग्रव ज्ञानी तथा विज्ञानियों द्वारा यज्ञों का सुशोभित होना कथन करते हैं ।।

# भा विदेववारादिवना गतं नुः प तत्स्थानंपवाचि वां पृथिव्यास् । अक्षो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेदशुर्भवसे न योनिस् ॥१॥

पदार्थ:—(विश्ववारा, ग्रिश्विना) हे वरणीय विद्वज्जनो ! (ग्रागतं) ग्राप ग्राकर (नः) हमारे यज्ञ को (ग्रा) भले प्रकार मुशोभित करें (वां) तुम्हारे लिये (तत्) उस (पृथिव्यां) पृथिवी में (ग्रुनपृष्ठः) मुखपूर्वक बैठने के लिये (स्थानं) स्थान चेदि (ग्रवाची) बनाई गई है (यत्) जो (योनि, न) केवल बैठने को ही नहीं किन्तु (ध्रुवसे, सेदथुः) दृढ़ता में स्थिर करने वाली है ग्राप लोग (प्र) हर्षपूर्वक (वाजी, ग्रश्वः, न) बलवान ग्रश्व के समान (ग्रस्थात्) शीध्रता से ग्रायें।।१।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगो ! तुम अपने यज्ञों में ज्ञानी और विज्ञानी दोनों प्रकार के विद्वानों को सत्कारपूर्वक वुलाकर यज्ञवेदि पर विठाम्रो और उनसे नाना प्रकार के सदुपदेश ग्रहण करो, क्योंकि यह वेदि केवल बैठने के लिये ही नहीं किन्तु यज्ञकर्मों की दृढ़ता में स्थिर कराने वाली है।।१।।

# सिवंक्ति सा वा सुमतिश्रनिष्ठातापि घर्मी शतुंवी दूरीणे। यो वा समुदान्तसरितः पिपत्यंतंग्वा चित्र सुयुजा युजानः ॥२॥

पदार्थ:—(सुयुजा, युजानः) ज्ञानादि यज्ञों के साथ मली मांति जुङ्गे हुए याज्ञिक लोगो, (वां) तुम (सा, सुमितः) उस उत्तम बुद्धि द्वारा (चिनिष्ठा) अनुष्ठानी वनकर (सिषितः) इस यज्ञ को सिचन करो (यः) जो (मनुषः) मनुष्य का (घर्मः) यज्ञ सम्बन्धी स्वेद है वह (दुरोणे) यज्ञगृह में (अतािष) तथा हुआ (वां) तुम्हारे (समुद्रान्, सिरतः) समुद्र को निदयों के समान तुम्हारी आशाश्रों को (पिपितः) पूर्ण करता है (न, चित्, एतंग्वा) अन्यया कभी नहीं ।।२।।

भावार्यः --परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगो ! तुम उत्तम बुद्धि द्वारा अनुष्ठानी बनकर यज्ञ का सेवन करो, क्योंकि तुम्हारे तप

से उत्पन्न हुग्रा स्वेद मानो सरिताग्रों का रूप धारण करके तुम्हारे मनोरथ-रूपी समुद्र को परिपूर्ण करता है ग्रर्थात् जब तक पुरुष पूर्ण तपस्वी बनकर ग्रपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उद्यत नहीं होता तब तक उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए ग्राप लोग ग्रपने वैदिक लक्ष्यों की पूर्ति तपस्वी बनकर ही कर सकते हो ग्रन्थथा नहीं ।।२।।

# यानि स्थानांन्यश्वना द्धायं दिवो यह्वीष्वोषंघीषु विश्व । नि पर्वतस्य मूर्वनि सदंतेषं जनांय दाशुषे वहंता ॥३॥

पदार्थ:—(ग्रिश्वना) हे ज्ञानी विज्ञानी विद्वानो, (यानि, स्थानानि, दधाथे) जिन जिन स्थानों को ग्राप लोग धारण करते हैं वह (दिवः) दुलोक सम्बन्धी हों (यह्वीषु, ग्रोषधीषु) चाहे ग्रन्न तथा ग्रोषधियों विषयक हों (विक्षु) चाहे प्रजासम्बन्धी हों (नि) निश्चय करके (पर्वतस्य, मूर्धनि) पर्वतों की चोटियों पर हों, इन सब स्थानों में (सदंता) स्थिर हुए ग्राप (दाशुषे, जनाय) दानी याज्ञिक लोगों के (इषं) ऐश्वयं को (वहंता) बढ़ाग्रो ॥३॥

भावार्थः — ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्वानों के लिए परमातमा ग्राज्ञा देते हैं कि जिन-जिन स्थानों में प्रजाजन निवास करते हैं उन स्थानों में जांकर प्रजा के लिए ऐश्वर्य की वृद्धि करो, नानाप्रकार की ग्रोषधियों के तत्त्वों को जानकर उनका प्रजा में, प्रजाग्रों को संगठन की नीतिविद्या ग्रथवा उच्च प्रदेशों के ऊपर स्थिर होने के लिए विमानविद्या की शिक्षा दो, विद्याग्रों को उपलब्ध करते-कराते हुए ग्रपने याज्ञिकों का ऐश्वर्य बढाग्रो।।3।।

# चितृष्ठ देवा ओषंबीष्वप्य यद्योग्या अश्ववेथे ऋषीणाम् । पुरूणि रत्ना दधंतौ न्यं समे अनु प्वाणि चख्यशुर्युगानि ॥४॥

पदार्थ:—(चिनष्टं, देवा) हे योग्य विद्वान् पुरुषो ! (ग्रोषधीषु, ग्रन्सु) ग्रोष-घियों तथा जलों में (ऋषीणां) ऋषियों के तात्वर्य को (यत्) जो (ग्रश्नवंथे) जानते हो वह (नि) निश्चय करके हमारे प्रति कहो, क्योंकि ग्राप (योग्याः) सब प्रकार से योग्य हैं (ग्रस्मे) हमारे लिए (पुरूणि, रत्ना) ग्रनेक प्रकार के रत्न (दधतौ) घारण कराग्रो, जिनको (ग्रनु, पूर्वाणि, युगानि) पूर्वकालिक सब विद्वानों ने (चल्ययुः) कथन किया है।।४।।

भावार्थ: -परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगो ! तुम उन जानी तथा विज्ञानी विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि आप सब प्रकार की

विद्याग्रों में कुशल हो, इसलिए ग्रोषिधयों तथा जलीय विद्या सम्बन्धी ऋषियों के ग्रभिप्राय को हमारे प्रति कहो, ग्रौर जो प्राचीन रसायन विद्या-वेत्ता विद्वानों ने रत्नादि निधियों को निकाला है उनका ज्ञान भी हमें कराग्रो ग्रर्थात् पदार्थ विद्या के जानने वाले ऋषियों के तात्पर्य को समभाकर हमें निधिपति बनाग्रो।।४॥

#### शुश्रुवांसां चिदश्विना पुरूण्यभि ब्रह्माणि चक्षाये ऋषीणाम् । प्रति म पातं बरमा जनांयास्मे वांमस्तु सुमितिश्रनिष्ठा ॥५॥

पदार्थः — (शुश्रुवांसा, ग्रिविना) हे सुशिक्षित विद्वानो ! (ऋषीणां, पुरूणि, ग्रिभि, ब्रह्माणि) ऋषियों सम्बन्धी ग्रनेक वैदिक ज्ञानों को हमारे प्रति (ग्रा) भले प्रकार (चक्षाये) कथन करो (वां) तुम्हारी (चिनिष्ठा, सुमितिः) ग्रनुष्ठानिक उत्तम वृद्धि (ग्रस्मे, जनाय) हम लोगों के लिए (ग्रस्तु) शुभ हो, ग्रौर (वरं, प्रति) हमारे श्रेष्ठ यज्ञस्थान को ग्राप (प्र, यातं) गमन करें ॥ ।।

भावार्थ: —हे याज्ञिक लोगो ! तुम उन वेदविद्यापारग विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि आप उन पूर्वकालिक मंत्रद्रष्टा ऋषियों से उपलब्ध किये ज्ञान का हमें उपदेश करें जिससे हमारी वृद्धि निष्ठायुक्त होकर वेद के गूढ भावों को ग्रहण करने योग्य हो, कृपा करके आप हमारे यज्ञीय पिवत्र स्थान को सुशोभित करें ताकि हम आपसे वेदविषयक ज्ञान श्रवण करके पिवत्र भावों वाले हों।।।।।

#### यो वा यक्को नांसत्या इविष्मानकृतत्रहा समर्थो । उप म यांतं वरमा वसिष्ठिममा ब्रह्मांण्यूच्यन्ते युवभ्यांस् ।।६।।

पदार्थः—(नासत्या) हे सत्यवादी विद्वानो, (समर्थः) ईश्वर की उपासनायुक्त (हविष्मान्) हविवाला (वां) तुम्हारा (यः) जो (यज्ञः) यज्ञ, जिसमें (कृतब्रह्मा)
वेदवेत्ता ब्रह्मा (भवति) बनाया गया है। इस यज्ञ में (युवम्यां) तुम्हारे द्वारा (इमा)
इन (ब्रह्माणि, ऋच्यन्ते) वेदों का प्रचार (ग्रा) मले प्रकार किया जायेगा इसलिए
(वरं, विसष्ठं) ग्रतिश्रेष्ठ इस यज्ञ को (उप, प्रयातं) ग्राप ग्राकर सुशोमित
करें।।६।।

भावार्थः हे ब्रह्मप्रतिपादक वेद के प्रचारक विद्वानो ! श्राप इस श्रेष्ठ यज्ञ में ग्राकर इसकी शोभा को वढ़ावें, जो परमात्मा की उपासना के निमित्त किया गया है, हे ग्राध्यात्मिक ज्ञान के प्रचारक विज्ञानी देवो !

स्राप हमको इस पवित्र यज्ञ में परमात्मविषयक उपदेश करें जो मनुष्यजीवन का एकमात्र लक्ष्य है ।।६।।

यव परमात्मस्तुति का उपदेश करते हैं।। इयं मंनीषा इयमंश्विना गीरियां संदुर्वित दंषणा जुपेथाम्। इमा ब्रह्मांणि युवयून्यंग्वन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थः — (वृषणा) हे विद्यादि की कामनाग्रों को पूर्ण करने वाले (ग्रविवना) ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्वानो ! (इयं, मनीषा) यह बुद्धि (इयं, गीः) यह वाणी (इमां, सुवृक्ति) इन परमात्म स्तुतियों को (जुषेयां) ग्राप सेवन करें (युवयूनि) जो तुम से सम्बन्ध रखती हैं ग्रीर (इमा, ब्रह्माणि) यह ब्रह्मप्रतिपादक स्तोत्र (ग्रयमन्) तुम्हें प्राप्त हों, ग्रीर तुम सदैव यह प्रार्थना करो कि (वः) हमको (यूयं) ग्राप (सदा) सर्वदा (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनों से (पात) पवित्र करें ।।७।।

भावार्यः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो! तुम इस वेदवाणी का सदा सेवन करो जो विद्या की बुद्धि द्वारा सब कामनाग्रों के पूर्ण करने वाली है, और तुम सदैव वेद के उन स्तोत्रों का पाठ करो जिनमें परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना का वर्णन किया गया है जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र होकर परमात्मप्राप्ति के योग्य हो।।७।।

सप्तम मण्डल में ७०वां सुक्त समाप्त हुम्रा ।।

ग्रय षड्ऋचस्यैकसप्तितितमस्य सूक्तस्य-१-६ विसष्ठ ऋषिः ।। ग्रिश्वनौ दैवते ।। छन्दः -१, ५ त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ६ विराट् त्रिष्टुप् । धैवतः स्वरः ।।

> श्रव इस सूक्त में ब्राह्मभुहूर्त्तकाल मे उपदेश श्रवण करने का विधान करते हैं।।

अप स्वसुंह्यसो निजहीते रिणिनित कुल्णीरंह्याय पंथांम्। अञ्चामघा गोमघा वां हुवेम दिवा नवतं श्रहंमस्मद्यंयोतम्।।१।।

पदार्थ: — (ग्रश्वामघा, गोमघा) हे ग्रश्व तथा गोरूप घन सम्पन्न (वां) ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! हम ग्राप मे (हुवेम) प्रार्थना करते हैं कि ग्राप (दिवा, नक्तं) दिन रात्रि (ग्रस्मत्) हमसे (श्ररूं) हिसारूप पाप को (युयोतं)दूर करें। (नक्) ग्रीर जिस समय (कृष्णी:) रात्रि (स्वसुः, उषसः) ग्रपनी उपारूपी पुत्री का (ग्रप,

जिहीते) त्याग करके (ग्ररुषाय, पंथां, रिणक्ति) सूर्य के लिए मार्ग देती है उस समय उपदेश करें ॥१॥

भावार्थः इस मन्त्र में परमातमा उपदेश करते हैं कि हे प्रजाजनो ! तुम उन ऐश्वर्यसम्पन्न अध्यापक तथा उपदेशंकों से यह प्रार्थना करो कि ग्राप अपने सदुपदेशों द्वारा हमको पिवत्र करते हुए हिंसारूप पापपंक को हमसे सदैव के लिए छुड़ा कर शुद्ध करें, और हे विद्वानो ! आप हम लोगों को उषाकाल बाह्ममुहूर्त्त में उपदेश करें जिस समय प्रकृति का सम्पूर्ण सौन्दर्य अपनी नूतन अवस्था को धारण करता और जिस समय पक्षीगण मधुर स्वर से अपने-अपने भावों द्वारा जगिन्नयन्ता जगदीश के भावों को प्रकाशित करते हैं।।१।।

# जुपायातं दाशुषे मत्याय रथेन वाममंदिवना वहन्ता । युयुत्तमसमदनिराममीवां दिवा नक्तं माध्वी त्रासीयां नः ॥२॥

पदार्थ: —(ग्रिश्वना) हे विद्वज्जनो ! (रथेन, वामं, उपायातं) ग्रपने ग्राभा वाले शीध्रगामी यानों द्वारा हमें प्राप्त होकर (मर्त्याय, दाशुषे) हम यजमानों की मनोकामना (वहंता) पूर्ण करते हुए (ग्रस्मत्) हमसे (ग्रिनिरां, ग्रमीवां) दिरद्रता तथा मव प्रकार के रोगों को (युयुतं) पृथक् करो ग्रीर (माध्वी) हे मधुरभाषी विद्वानों ! (नक्तं, दिवा) रात्री दिन (नः) हमारी (त्रासीथां) मव ग्रोर से रक्षा करो ॥२॥

भावार्थः — हे प्रजाजनो ! तुम उन विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि हे भगवन्, ग्राप हमें प्राप्त होकर हमको वह उपाय बतलावें जिससे हमारी दिरद्रता दूर हो, हमारा शरीर नीरोग रहे, हम मधुरभाषी हों ग्रौर ईष्या द्वेष से सर्वथा पृथक् रहें ग्रर्थात् ग्रपनी चिकित्सारूप विद्या द्वारा हमको नीरोग करके ऐसे साधन वतलावें जिससे हम रोगी कभी न हों, ग्रौर पदार्थ विद्या के उपदेश द्वारा हमें कला कौशलरूप ज्ञान का उपदेश करें जिससे हमारी दिरद्रता दूर हो, हम ऐश्वर्यशाली हों ग्रौर साथ ही हमें ग्रात्मज्ञान का भी उपदेश करें जिससे हमारा ग्रात्मा पवित्रभावों में परिणत होकर ग्रापकी ग्राज्ञा का सदैव पालन करने वाला हो।।२।।

श्रा वां रथंमव्यस्यां व्युष्टी सुम्नायवो द्वषंणो वर्तयन्तु । स्यूमंगभस्तिमृत्युग्भिरखेराञ्चिना वस्रंपन्तं वहेयाम् ॥३॥ पदार्थ:—(ग्रिश्वना) हे विद्वानो ! ग्राप (ऋतयुग्भिः, ग्रश्वः) दो प्रकार के ज्ञानों से हमको (ग्रा) मले प्रकार (वसुमंतं, वहेथां) ऐश्वर्यसम्पन्न करें, ताकि हम (सुम्नावयः) सुखपूर्वक (वृषणः वर्तयन्तु) ग्रानन्द को ग्रनुमव कर सकें (वां, रथं) ग्राप ग्रपने रथ — यानों को (ग्रवमस्यां, व्युष्टों) विघ्नरहित मार्गों में चलायें, ग्रौर वह सुन्दर रथ (स्यूमगभस्ति) ऐश्वर्य की रासों वाले हों ॥३॥

भावार्थः — इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा ! ग्राप हमारे उपदेशकों को ऐश्वर्य की रासों वाले रथ प्रदान करें ग्रर्थात् वह सब प्रकार से सम्पत्तिसम्पन्न हों दिरद्र न हों ताकि वह हमको ऐहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख का उपदेश करें ग्रर्थात् हम उनसे ग्रभ्युदय तथा निःश्रेयस दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करके ग्रानन्द ग्रनुभव कर सकें ।।३।।

# यो वां रथें ज्यती अस्ति वोळहा त्रिंबन्धुरो वस्त्रंमाँ जस्त्रयोगा । आ नं एना नांसत्योपं यातमिम यद्वां विश्वप्सन्यो जिगांति ॥४॥

पदार्थः —(ग्रिश्वना) हे सत्यवादी विद्वानो ! (वां) ग्राप (नः) हमको (एना) उस मार्ग द्वारा (उपयातं) प्राप्त हों, (यः) जो (विश्वप्स्न्यः) परमात्मा ने (जिगाति) कथन किया है। (नृपती) हे मनुष्यों के पित विद्वानो, (वां) ग्रापका (यत्) जो (रथः) रथ (वो छहा, ग्रा) तुम्हें भले प्रकार लाने वाला है, वह (त्रिबन्धुरः) तीन वन्यनोंवाला (वसुमान्) ऐश्वर्यवाला, ग्रीर (उस्रयामा) ग्राकाशमार्ग में चलनेवाला (ग्रस्तु) हो।।४।।

भावार्यः —इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे विद्वज्जनो ! ग्राप परमात्मा के कथन किये हुए मार्ग द्वारा हमें प्राप्त हों ग्रर्थात् परमात्मा ने उपदेशकों के लिए जो कर्तव्य कथन किया है उसका ग्राप पालन करें, या यों कहो कि ग्राप हमें परमात्मपरायण करके हमारे जीवन को उच्च बनावें ग्रौर हमें वेदों का उपदेश सुनावें जो परमात्मा ने हमारे लिए प्रदान किया है ॥४॥

### युवं च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदवं ऊद्दशुराशुमरवम् । निरंदंसस्तमंसः स्पर्तमत्रि नि जांहुषं शिथिरे घांतमन्तः ॥५॥

पदार्थ: हे विद्वानो ! (युवं) तुम्हारा (जरसः, ग्रमुमुक्तं) जीर्णता से रहित (ज्यवानं) ज्ञान (नि) निरन्तर (पेदवे) हमारी रक्षा के लिए हो, ग्रौर (निः)

निस्मन्देह (ग्रश्वं, ग्राजु, ऊह्युः) राष्ट्रको शीघ्र प्राप्त कराये (ग्रंघसः तमसः) ग्रज्ञानरूप तम से (ग्रांत्र) ग्ररक्षित राष्ट्रको (जाहुषं) निकाले ग्रौर उसके (शिथिरे) शिथिल होने पर (ग्रंतः, धातं) ग्रात्मा बनकर घारएा करे ॥५॥

भागर्थः—हे विद्वानो ! ग्रापका जोर्णता से रहित नित नूतन ज्ञान हमारी सब ग्रोर से रक्षा करे ग्रौर वह पवित्र ज्ञान हमें राष्ट्र = ऐश्वर्य प्राप्त कराये, ग्रौर ग्रापके ज्ञान द्वारा हम ग्रपने गिरे हुए राष्ट्र को भी पुनर्जीवित करें।।।।

भ्रव सब प्रजाजन, भ्रघ्यापक तथा उपदेशक मिलकर परमात्मा की इस प्रकार प्रार्थना, उपासना करो।।

#### इयं मंनीषा इयमंदिवना गीरिमां छुवृर्वित हेषणा जुषेथास् । इमा ब्रह्माण युवयून्यंग्मन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥

पदार्थ:—(वृषणा) हे विद्यादि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले (भ्रदिवना) अध्यापक तथा उपदेशको, (इयं, मनीषा) यह बुद्धि (इयं, गीः) यह वाणी (इमां, सुवृक्ति) इन परमात्मस्तुतियों को (जुषेथां) आप सेवन करें, (युवयूनि) जो तुमसे सम्बन्ध रखती हैं, और (इमा, ब्रह्माणि) यह ब्रह्मप्रतिपादक स्तोत्र (श्रग्मन्) तुम्हें प्राप्त हों, और तुम सदैव यह प्रार्थना करो कि (नः) हमको (यूयं) आप (सदा) मर्वदा (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनों से (पात) पवित्र करें।।६।।

भावार्थः है श्रोताजन तथा उपदेशको ! तुम मिलकर वैदिक स्तोत्रों से परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना करते हुए यह वर मांगो कि हे जगदीश्वर ! हम वेदों के श्रनुसार श्रपना श्राचरण बनावें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो ॥६॥

#### सप्तम मण्डल में ७१वां सूक्त समाप्त हुआ।।

भ्रथ पञ्चचंस्य द्वासप्तितितमस्य सूक्तस्य--१-५ विसष्ठ ऋषिः ॥ श्रविवनौ देवते ॥ छन्दः--१, २, ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप् । ५ विराट् त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

> ग्रब इस सूक्त में यज्ञों का वर्णन करते हुए यजमानों की प्रार्थना कथन करते हैं।।

आ गोमंता नासत्या रथेनाश्वांवता पुरुश्चन्द्रेणं यातम् । अभि वां विश्वां नियुत्तंः सचन्ते स्पाईयां श्रिया तन्तां शुमाना ॥१॥ 0000,0000000000000000

पदार्थः—(नासत्या) सत्यवादी ग्रध्यापक तथा उपदेशक, (गोमता) प्रकाश-वाले (ग्रश्ववता) शीन्नगामी (पुरुचन्द्रेण) ग्रत्यन्त ग्रानन्द उत्पन्न करनेवाले (रथेन) रथ=यान द्वारा (ग्रायातं) हमारे यज्ञ में ग्रायें, ग्रीर (श्रिया, तन्वा) सुशोभित शरीर से (श्रुभाना) शोभा को प्राप्त हुए (वां) उनको (ग्रुभि) सब ग्रोर से (स्पार्ह्या) प्रमयुक्त (विश्वाः) सम्पूर्ण (नियुतः) स्तुतियें (सचंते) संगत हों।।१॥

भावार्थ:—हे यजमानो ! ग्राप लोग सदैव मन, वाणी तथा शरीर से ऐसे यत्नवान् हों जिससे तुम्हारे यज्ञों को सत्यवादी विद्वान् ग्राकर सुशो-भित करें ग्रीर ग्राप लोग सब ग्रोर से उनकी स्तुति करते हुए ग्रपने ग्राच-रणों को पवित्र बनायें क्योंकि सत्यवादी विद्वानों की संगति से ही पुरुषों में उच्चभाव उत्पन्न होते हैं, ग्रन्थथा नहीं ॥१॥

#### आ नो देवेभिक्षं यातमर्वाक् सजोवंसा नासत्या रथॅन । युवोर्हि नः सख्या पित्रयांणि समानो वंधुंहत तस्यं वित्तम्।।२।।

पदार्थ:—-(देवेभिः) दिव्यशक्तिसम्पन्न (नासत्या) सत्यवादी विद्वान् (रथेन) यानद्वारा (नः) हमको (श्रा) भले प्रकार (उपयातं) प्राप्त हो (उत) और (श्रविक्, सजोषसा) अपनी दिव्यवाणी से (नः) हमें (तस्य, वित्तं) उस ज्ञानरूप धन को प्रदान करें (हि) निश्चय करके (युवोः) तुम्हारी (सख्या) मैत्री (पित्र्याणि, बन्धुः) पिता तथा बन्धु के (समानः) समान हो।।२।।

भ्रेबार्थः है यजमानो ! तुम सत्यवादी विद्वानों का भले प्रकार सत्कार करो ग्रौर उनको पिता तथा बन्धु की भांति मान कर उनसे ब्रह्म-विद्यारूप धन का लाभ करो जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है ग्रथीत् तुम उन ग्रध्यापक तथा उपदेशकों की सेवा में प्रेमपूर्वक प्रवृत्त रहो, जिससे वह प्रसन्न हुए तुम्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें।।२।।

श्रव उन सत्यवादी विद्वानों का उपदेश कथन करते हैं ॥ उदुस्तोमांसो अश्विनोरबुधङ्कामि ब्रह्माण्युषसंश्र देवीः । आविवांसत्रोदंसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासंत्या विविक्त ॥३॥

पदार्थ: — (ग्रदिवनोः) ग्रध्यापक तथा उपदेशक (ग्रबुधन्) वोधन करते हैं कि (जामि) हे सम्बन्धिजनो ! तुम लोग (उषसः) उपाकाल में (ब्रह्माणि, देवीः) वेद की दिव्यवागी का (ग्राविवासन्) ग्रभ्याम करो (उत्) ग्रौर (इमे) इन (स्तोमासः) वेद के स्तोत्रों को (ग्रच्छ) मली-भाँति (रोदसी) द्युलोक तथा पृथिवी लोक के मध्य

(धिष्ण्ये) फैलाम्रो (च) ग्रौर (विप्रः) मेघावी पुरुष (नासत्या, विविक्त) सत्यवादी विद्वानों को उपदेश करें ॥३॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वज्जनो ! तुम लोग ब्रह्म-मुहूर्त्त में वेद की पवित्र वाणी का अभ्यास करते हुए वैदिक स्तोत्रों का उच्चस्वर से पाठ करो और वेद के ज्ञाता पुरुषों को उचित है कि वह विद्वानों को इस वेदवाणी का उपदेश करें ताकि अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की वृद्धि हो ।।३।।

भव मध्यापक तथा उपदेशकों के लिये उपदेश का काल कथन करते हैं।। वि चेदुच्छंत्पश्विना उपासः प वां ब्रह्मांणि कारवें भरन्ते । ऊर्ध्व भानुं संविता देवो अंश्रेद्वहद्ययंः समिधां जरंते।।४॥

पदार्थः —(ग्रिश्वनौ) हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको (चेत्) जब (वि) विशेष-तया (सविता, देवः) परमात्मदेव (भानुं) सूर्य्य को (ऊर्ध्वं, ग्रश्नेत्) ऊपर को ग्राश्रय = उदय करता (उच्छंति, उषसः) जब उषाकाल का विकाश होता, जब (बृहत्, ग्रग्नयः) बड़ी ग्रग्नि (सिमधा, जरंते) सिमधाग्रों द्वारा प्रज्विति की जाती, ग्रौर जब (कारवः) स्तोता लोग (ब्रह्माणि) वेद को (प्र, भरन्ते) भले प्रकार धारण करते हैं, उस काल में (वाँ) ग्राप लोग ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें।।४।।

भावार्थः इस मन्त्र में परमात्मदेव उपदेश करते हैं कि हे विद्वान् उपदेशको ! ग्रापका कर्तव्य यह है कि ग्राप प्रातः सूर्य्योदयकाल में जब प्रजाजन ग्राग्नहोत्र करते तथा स्तोता लोग वेद का पाठ करते हैं उस काल में ग्रज्ञान का मार्जन करके जिज्ञासुग्रों को सत्योपदेश करो जिससे वह विद्याध्ययन तथा वेदोक्त कर्तव्यपालन में सदा तत्पर रहें, इस मन्त्र में परमात्मा ने ब्रह्मविद्याध्ययन का सूर्योदय काल ही वतलाया है ग्रर्थात् यह उपदेश किया है कि प्रजाजन उषाकाल में निद्रा से निवृत्त होकर शरीर को शुद्ध करके सन्ध्या ग्राग्नहोत्र के पश्चात् ब्रह्मविद्या के ग्रध्ययन तथा उपदेश-श्रवण में तत्पर हों ॥४॥

श्रव विद्वान् उपदेशकों द्वारा मनुष्यमात्र का कल्याग् कथन करते हैं ।।
आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादार्श्विना यातमधराद्धदंक्तात् ।
श्रा विश्वतः पांचेजन्येन राया यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥
पदार्थः (नासत्या) हे सत्यवादी विद्वानो ! तुम लोग (श्रा, पश्चातात्)

भले प्रकार पश्चिम दिशा से (म्ना, पुरस्तात्) पूर्वदिशा में (म्रधरात्) नीचे की म्रोर से (उदक्तात्) ऊपर की म्रोर से (म्ना, विश्वतः) सब म्रोर से (पाँचजन्येन) पाँचों प्रकार के मनुष्यों का (राया) ऐश्वर्य्य बढ़ाम्रो, म्रौर (म्नश्विना) हे म्रध्यापक तथा उपदेशको! म्राप लोग पाँचों प्रकार के मनुष्यों को (म्ना) भले प्रकार (यातं) प्राप्त होकर सब यह प्रार्थना करो कि हे परमात्मन् ! (यूयं) म्राप (सदा) सदा (स्वस्तिभिः) मंगल- रूप वािरायों द्वारा (नः) हमारे ऐश्वर्यं को (पात) रक्षा करें ॥५॥

भावार्थः— मन्त्र में जो "पंचजना" पद ग्राया है वह वैदिक सिद्धान्तानुसार पांच प्रकार के मनुष्यों को वर्णन करता है ग्रर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र ग्रौर पांचवें दस्यु जिनको निषाद भी कहते हैं, वास्तव में वर्ण
ही हैं परन्तु मनुष्यमात्र का कल्याण ग्रभिप्रेत होने के कारण पांचवें दस्युग्रों
को भी सम्मिलित करके परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे सत्यवादी
विद्वानो ! ग्राप लोग सब ग्रोर से मनुष्यमात्र को प्राप्त होकर वैदिक धर्म
का उपदेश करो जिससे सब प्रजाजन सुकर्मों में प्रवृत्त होकर ऐश्वर्य्यशाली
हों।।।।।

सप्तम मण्डल में ७२ वां सूक्त समाप्त हुम्रा ।।

श्रथ षड्ऋचस्य त्रिसप्तितितमस्य सूक्तस्य-१-५ वसिष्ठ ऋषि: । श्रिश्विनौ देवते ।। छन्दः-१, ५ विराट्त्रिष्टुप् । २-४ निचृत् त्रिष्टुप् । धेवतः स्वरः ।।

> ग्रव यज्ञविद्या जानने वाले विद्वानों से याज्ञिक बनने के लिये प्रार्थना कथन करते हैं।।

## अतांरिष्म तमंसस्पारमस्य पति स्तोमं देवयंतो दर्धानाः । पुरुदंसां पुरुतमा पुराजामंत्या इवते अश्विना गीः ॥१॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे यज्ञविद्या जानने वाले विद्वानो ! ग्राप लोग हमको (ग्रस्य) इस संसार के (तमसः, पारं) ग्रज्ञानरूप तम से पार को (ग्रतारिष्म) तरायें, (प्रति, स्तोमं, देवयंतः) इस ब्रह्मयज्ञ की कामना करते हुए हम लोग (दधानाः) उत्तम गुणों को धारण करें, (गीः) हमारी वाणी पिवत्र हो, ग्रौर हम (पुरुदंसा) कर्मकाण्डी, (पुरुतमा) उत्तम गुणों वाले, (पुराजा) प्राचीन, ग्रौर (ग्रमत्या) मृत्यु-राहित्यादि सद्गुणों को धारण करते हुए (हवते) यज्ञकमं में प्रवृत्त रहें ॥१॥

भावार्थः हे यजमानो ! तुम लोग यज्ञविद्या जानने वाले विद्वानों से याज्ञिक बनने के लिये जिज्ञासा करो ग्रौर उनसे यह प्रार्थना करो कि ग्राप

हमको याज्ञिक बनायें जिससे हम इस ग्रविद्यारूप ग्रज्ञान से निवृत्त होकर ज्ञानमार्ग पर चलें, हम उत्तम गुणों के धारण करने वाले हों ग्रीर अन्ततः हमको मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि यज्ञ ही मुक्ति का साधन है ग्रीर याज्ञिक पुरुष ही चिरायु होकर ग्रमृत पद को प्राप्त होते हैं, या यों कहो कि जो पुरुष कर्म तथा ज्ञान दोनों साधनों से जिज्ञासा करता है वही ग्रमृत रूप पद का ग्रधिकारी होता है, इस लिये मुक्ति की इच्छावाले पुरुषों को सदा ही यज्ञ का ग्रमुष्ठान करना श्रेयस्कर है।।१।।

## न्युं पियो मनुषः सादि होता नासंत्या यो यजते वदंते च । अश्रीतं मध्यो अश्विना उपाक आ वां वोचे विदयेषु पर्यस्वान् ।।२।।

पदार्थः—(नासत्या) हे सत्यवादी विद्वानो ! (यः) जो (होता) जिज्ञासु (यजते) यज्ञ करता (च) ग्रीर (वंदते) वन्दना करता है वह (प्रियः) परमात्मा का प्रिय (मनुषः) पुरुष (नि, सादि) उसी में स्थित होकर (ग्रद्भनीतं, मध्वं) मधुविद्या का रस पान करता ग्रथीत् मधुविद्या का जानने वाला होता है। (ग्रद्भवना) हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! वह पुरुष (विदथेषु) यज्ञों में (प्रयस्वान्) ग्रन्नादि पदार्थों का पान करके (वाँ) तुम्हारा (वोचे) ग्राह्वान करता (ग्रा) ग्रीर (उपाके) तुम्हारे समीप स्थिर होकर ब्रह्मविद्या का लाभ करता है।।।

भावार्थ:— जो पुरुष यज्ञादि कर्म करता हुग्रा परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त रहता है वह परमात्मा का प्रिय पुरुष परमात्माज्ञापालन करता हुग्रा मधुविद्या का रसपान करने वाला होता है। मधुविद्या का विस्तारपूर्वक वर्णन "वृहदारण्यकोपनिषद" में किया गया है, विशेष जानने वाले वहां देखलें, यहां विस्तार भय से उदधृत नहीं किया। वही पुरुष ऐश्वर्य्यशाली होकर यज्ञों में दानदेनेवाला होता, वही विद्वानों का सत्कार करने वाला होता ग्रीर वही ब्रह्मविद्या का ग्रधकारी होता है, इससे सिद्ध है कि याज्ञिक पुरुष ही ब्रह्म का समीपी होता है ग्रन्य नहीं।।।।

ग्रव परमात्मा यज्ञकर्ता पुरुष को वेदाध्ययन का विधान करते हैं।।

# अहम यह प्यामुराणा हमा सुवृक्ति द्वणा जुपेथाम् । श्रृष्टीवेव मेपितो वामबोधि मति स्तोमैर्जरमाणो वसिष्ठः ॥३॥

पदार्थ:—(उराणाः) हे वेदवािएयों के वक्ता याज्ञिक लोगो तुम (इमां, मुवृक्ति) इस सुन्दर वाएगी को (जुषेथां) मेवन करते हुए (यज्ञं, पर्यां, म्रहेम) यज्ञ के मार्ग को बढ़ाग्रो, ग्रीर (विसष्ठः) सर्वोत्तम गुणों वाला (श्रृष्टीवेव, प्रेषितो) सर्वत्र

व्यापक ग्रीर (वृषणा) सब कामनाग्रों को पूर्ण करने वाला परमात्मा (स्तोमै:, जरमाण:) जो वेदवाि् यों द्वारा वर्णन किया जाता है वह (वां, प्रति) तुम्हारे प्रति (धवाेषि) बोधन करे ॥३॥

भावार्थः इस मन्त्र का भाव स्पष्ट है ग्रर्थात् यज्ञनिधि परमात्मा याज्ञिक लोगों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग वेदों का ग्रध्ययन करते हुए यज्ञ की वृद्धि करो ग्रर्थात् यज्ञ के सूक्ष्मांशों को वेद के ग्रभ्यास द्वारा जानकर यज्ञविषयक उन्नति में प्रवृत्त होग्रो, ग्रौर सर्वगुणसम्पन्न तथा सब कामनाग्रों को पूर्ण करने वाले परमात्मा की उपासना करते हुए प्रार्थना करो कि वह हमारी इस कामना को पूर्ण करे।।३।।

ग्रब दुष्टों से रक्षार्थ उपदेश करते हैं।।

#### खप त्या वन्हीं गमतो विश्वं नो रक्षोहणा संश्रंता वीळुपांगी। समंघांस्यग्यत मत्सराणि मा नो मर्घिष्टमा गतं शिवेनं ॥४॥

पदार्थ:—(रक्षोहणा) हे राक्षसों के हन्ता (बीळुपाणी) दृढ़ भुजाग्रों वाले विद्वानों ! (त्या) ग्राप लोग (संभृता) उत्तम गुएा सम्पन्न (नः) हमारी (विशं) प्रजा को (गमतः) प्राप्त होकर (बह्नी) प्रज्वलित ग्राग्न में (उप) मले प्रकार (ग्रन्धांसि, ग्रग्मत) उत्तमोत्तम हिव प्रदान करते हुए (मा, मत्सराणि) मदकारक द्रव्यों से हमारी रक्षा करें (नः) हमारी (सं, मिंघष्टं) किसी प्रकार भी हिंसा न करें (शिवेन) कल्याएा-रूप से (ग्रागतं) हम को सदा प्राप्त हों ॥४॥

भावार्यः है शूरवीर विद्वानी ग्राप लोग धार्मिक प्रजा को प्राप्त होकर उत्तमोत्तम पदार्थों से नित्य यज्ञ कराग्रो, प्रजा को सदाचारी बनाग्रो, मदकारक द्रव्यों से उन्हें बचाग्रो, उन में ग्रहिंसा का उपदेश करो ग्रौर दुष्ट राक्षसों से सदा उनकी रक्षा करते रहो जिससे उनके यज्ञादि कर्मों में विघ्न न हो ग्रथित ग्राप लोग प्रजा को सदा ही कल्याणरूप से प्राप्त हो ।।४।।

ग्रव परमात्मा समष्टिरूप से उन्नति करने का उपदेश करते हैं।।

# त्रा पृथातात्रास्त्या पुरस्तादार्थिना यातमध्राद्धदंक्तात् । त्रा विश्वतः पांचेत्रन्येन राया यूयं पति खस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थ:—(नासत्या) हे सत्यवादी ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! तुम लोग (ग्रा, पश्चातात्) मले प्रकार पश्चिम दिशा से (ग्रा, पुरस्तात्) पूर्वदिशा से (ग्रधरात्) नीचे की ग्रोर से (उदक्तात्) ऊपर की ग्रोर से (ग्रा, विश्वतः) सब ग्रोर से (पांच-जन्येन) पांचों प्रकार के मनुष्यों का (राया) ऐश्वर्य्य बढ़ाग्रो ग्रीर (ग्रश्चिना) हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! ग्राप लोग पांचों प्रकार के मनुष्यों को (ग्रा) भले प्रकार (यातं) प्राप्त होकर सब प्रार्थना करो कि हे भगवन् ! (यूयं) ग्राप (सदा) सदा (स्वस्तिभिः) मंगलरूप वाणियों द्वारा (नः) हमको (पात) पवित्र करें ॥४॥

भावार्थः — मन्त्र में "पंचजना" शब्द से ब्राह्मणादि चारों वर्ण श्रौर पांचवें दस्युश्रों से तात्पर्य है, जैसा कि पीछे लिख श्राये हैं। परमात्मा श्राज्ञा देते हैं कि हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! ग्राप लोग सब ग्रोर से सम्पूर्ण प्रजा को प्राप्त होकर ग्रपने उपदेशों द्वारा मनुष्य मात्र की रक्षा करो, ग्रौर सब यजमान मिलकर कल्याणरूप वेदवाणियों से यह प्रार्थना करो कि हमारे उपदेशक हमको ग्रपने सदुपदेशों से सदा पवित्र करें।।।।

सप्तम मण्डल में ७३ वाँ सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

म्रथ षड्ऋचस्य चतुःसप्तितितमस्य सूक्तस्य १—६ विसष्ठ ऋषिः ।। म्रिइवनौ देवते ।। छन्दः-१, ३ निचृद् हहती । २, ४, ६ म्रार्षी भुरिग् बृहती । प्रमार्षी वृहती ।। मध्यमः स्वरः ।।

ग्रव परमात्मा विद्युत् तथा ग्रग्निविद्यावेता उपदेशकों। का सर्वत्र प्रचार करना कथन करते हैं।।

# र्मा उ वां दिविष्टय चस्ना हंवंते अश्वना । अयं वामहोऽवंसे शचीवस् विश्वविश्वं हि गच्छंयः ॥१॥

पदार्थः — (शचीवसू) विद्युत् तथा ग्रग्निविद्या में कुशल (ग्रश्विना) ग्रध्यापक तथा उपदेशको (दिविष्ट्य) स्वर्ग की कामना वाले (उस्रा) यजमान (वां) तुम्हारा (हवंते) ग्रावाहन करते हैं, तुम (इमाः) इस विद्या का (वां) उनको उपदेश करो (ग्र) ग्रीर (हि) निश्चय करके (गच्छथः) गमन करते हुए (विशं विशं) प्रत्येक प्रजा को विद्वान् बनाग्रो जिसमे (ग्रयं) यह (ग्रवसे) ग्रपनी रक्षा करें, ग्राँर (ग्रह्वे) तुम्हारा ग्रावाहन करते रहें ॥१॥

भावार्थ:—हे विद्वानो ! तुम सुख की इच्छा वाले यजमानों को प्राप्त होकर उनको विद्युत् तथा अग्निविद्या का उपदेश करो जिससे वह कला कौशल बनाने में प्रवीण हों और प्रत्येक स्थान में घूम-घूम कर प्रजाजनों को इस विद्या का उपदेश करो जिससे वह कलायंत्र बनाकर ऐश्वर्य्यशाली हों या यों कहो कि प्रजाजनों में विज्ञान और ऐश्वर्य्य का उपदेश करो जिससे उनके शुभ मनोरथ पूर्ण हों ॥१॥

#### युर्व चित्रं दंदयुर्भोजनं नरा चोदेशं सूनृतांवते। अवित्रयं सर्पनसा नि यंच्छतं पिवंतं सोम्यं मर्घु ॥२॥

पदार्थः—(युवं) हे विद्वानो ! तुम (चित्रं, भ्रोजनं) नाना प्रकार के मोजन (दवयुः) घारए = भक्षए करो (नरा) सब प्रजाजन (सूनृतावते) सुन्दर स्तोत्रों में (चोदेयां) तुम्हें प्रेरित करें, तािक तुम (प्रवीक्, रथं) उनके सन्सुख उत्तम वेद-वािएयों को (समनसा) ग्रच्छे मावों से (नियच्छतं) प्रयोग करते हुए (सोम्यं) सुन्दर (मधु, पिबतं) मीठे रसों का पान करो ॥२॥

भावार्थः—हे यजमानो ! तुम विद्वान् उपदेशकों को नाना प्रकार के भोजन और मीठे रसों का पान कराके प्रसन्न करो ताकि वेद-वाणियों का तुम्हारे प्रति उपदेश करें और वह तुम्हारे सन्मुख मानस यज्ञों द्वारा अनुष्ठान करके तुम्हें शान्ति का मार्ग बतलायें जिससे तुम लोग परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए प्रजा में धर्म का प्रचार करो।।२।।

ग्रब जलविद्या के जानने वाले उपदेशकों का सत्कार कथन करते हैं।।

#### आ यात्मुपं भूषतुं मध्वंः पिवतमश्विना ।

#### दुग्धं पयो दृषणा जेन्या वसू मा नौ मर्षिष्टमा गंतम् ॥३॥

पदार्थ: —(ग्रिश्वना) हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! (ग्रायातं) ग्राप हमारे यज्ञ को ग्राकर (उप, भूषतं) भने प्रकार सुशोभित करें (ग्रागतं) शीघ्र ग्रायें (मध्वः, पिबतं) मधुरस का पान करें (जेन्यावसू) हे धनों के जय करने वाले ग्राप (वृषणा) सब कामनाग्रों को पूर्ण करने वाले हैं (पयः, दुग्धं) वृष्टि द्वारा दुहे हुए (नः) हमारे ऐश्वर्यं को (मिधष्टं, मा) हनन मत करो।।३।।

भावार्थः —हे जलविद्या के जानने वाले अध्यापक तथा उपदेशक ! आप शीघ्र आकर हमारे यज्ञ को सुशोभित करें अर्थात् हमारे यज्ञ में पधार कर हमें जलों की विद्या में निपुण करें ताकि हम अपने ऐश्वर्य को बढ़ावें, हम आप का मधु आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सत्कार करते हैं, आप सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले धन के स्वामी हैं। कृपा करके हमारे उपार्जन किये हुए धन का नाश न करें किन्तु हमारी वृद्धि करें जिससे हम यज्ञादि धर्मकार्यों में प्रवृत्त रहें।।३।।

अश्वांसो ये वामुपं दाशुषे गृहं युवां दीर्थित विश्वतः।
मुध्रुयुभिर्नरा इयेभिरश्विना देवा पातमसम्य ॥४॥

पदार्थः —(देवा) हे दिव्यगुग्गसम्पन्न (ग्रिश्विना) विद्वानो (युवा) ग्राप (ग्रस्मयू) हमारे यज्ञ भें (ग्रायातं) ग्रायें (नरा) हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको (वां) ग्राप लोग (मक्षुयुभिः) शीझगामी (हयेभिः) घोड़ों द्वारा (उप) ग्राकर (दाशुषः, गृहं, दीयंति) यजमानों के घरों को दीप्तिमान करें (ये) जो (ग्रश्वासः) कर्मकाण्डी ग्रीर (बिश्रतः) गृहस्थघमों के घारण करने वाले हैं ॥४॥

भावार्यः - परमात्मा ग्राज्ञा देते हैं कि कर्मकाण्डी तथा वेदानुयायी सद्गृहस्थ यजमानों को चाहिये कि वह विद्वान् उपदेशकों को ग्रपने गृह में बुलाकर उनकी खानपानादि से भले प्रकार सेवा करके उनसे नर, नारी सदुपदेश ग्रहण करके ग्रपने जीवन को पवित्र करें ग्रीर उन विद्युदादिविद्या-वेत्ता विद्वानों से शीघ्र गति वाले यानादि की शिक्षा प्राप्त करके ऐश्वर्य-सम्पन्न हों।।४।।

ग्रब विद्वानों से यश ग्रीर ऐश्वर्य ग्रहण करने का उपदेश कथन करते हैं।।

#### अघी ह् यंती अश्वना पृष्णः सचंत सूरयः।

#### ता यसतौ मघवंद्भ्यो धवं यश्चरखर्दिरस्यभ्यं नासंत्या ॥५॥

पदार्थ: —(नासत्या) हे सत्यवादी विद्वानो ! ग्राप (ग्रस्मभ्यं) हम लोगों को (यशः, छ्रदिः) यश उत्पन्न करने वाले स्थान दें (मघवद्भ्यः) हे ऐश्वर्यसम्पन्न विद्वानो ! हमें ग्राप की कृपा से (पृक्षः, यंसतः) ग्रन्नादि ऐश्वर्य प्राप्त हों, ग्रौर (ता) ग्राप हमें (ध्रुवं) दृढ़ता प्रदान करें ताकि हम (सूरयः) शूरवीर बनकर (सचंत) ग्राप लोगों की सेवा में तत्पर रहें (ग्रंश्विना) हे ग्रघ्यापक तथा उपदेशको ग्राप (ग्रघ, यंतः) हमको प्राप्त होकर सदुपदेश करें, (ह) यहां प्रसिद्धार्थ का वाचक है ॥४॥

भावार्यः - परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यश तथा ऐश्वर्य की कामना वाले यजमानों! तुम विद्वान् उपदेशकों को प्राप्त होकर उनसे सदु-पदेश ग्रहण करते हुए यशस्वी ग्रीर ऐश्वर्यशाली होग्रो, ग्रीर ग्रपने व्रत में दृढ़ रहो ग्रर्थात् ऐश्वर्यसम्पन्न होने पर भी ग्रपने व्रत से कदापि विचलित न हो।।।।।

# मये युर्वृकासी रथां इव तृपातारो जनांनाम् । उत स्वेन वर्षसा शृशुक्तरंउत क्षियंति सुक्षितिम् ॥६॥

पदार्थ:—(ये) जो यजमान (म्रवृकासः) कुटिलतास्रों को छोड़कर (प्रययुः) वेदमार्ग को प्राप्त होते हैं वह (नृपातारः, रथा इव) राजास्रों के रथ समान सुशोमित होते (उत) स्रौर (जनानां) प्रजास्रों को (स्वेन) स्रपने (शवसा) यश से

\*\*\*\*\*\*\*\*

(शुशुदुः) सुशोभित करते हैं (उत) ग्रीर (नराः) वही मनुष्य (सुक्षिति, क्षियंति) उत्तम भूमि को प्राप्त होते हैं ॥६॥

भावार्थः — जो यजमान वेदमर्यादा पर चलते हुए अपने ऐश्वर्य को वढ़ाते हैं वे विजयप्राप्त राजाओं के रथ के समान सुशोभित होते हैं अर्थात् जब राजा विजयी होकर अपने देश को आता है उस समय उसकी प्रजा उसका मान हार्दिक भावों से करती है इसी प्रकार प्रजा उन नरों का सत्कार अपने हार्दिक भावों से करती है जो विद्वानों से उत्तम शिक्षा प्राप्त करके तदनुकूल अपने आचरण करते हैं, वही अपने यश से सुशोभित होकर प्रजा को सुशोभित करते और वही उत्तम भूमि को प्राप्त होते हैं।।६।।

सप्तम मण्डल में ७४ वां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

ग्रथं ग्रष्टर्चस्य पञ्चेसप्तितितमस्य सूक्तस्य १-८ वसिष्ठ ऋषिः ।। उषा देवता ।। छन्दः-१, ८ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ४, ४ विराट् त्रिष्टुप् । ३ ग्रार्ची स्वराट् त्रिष्टुप् । ६, ७ ग्रार्षी त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ।।

ग्रव परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए उषा = ब्रह्मपुहूर्त्त काल में ब्रह्मोपासना का विधान कथन करते हैं ॥

# च्युरेषा अवि दिविजा ऋतेनांविष्कण्वाना मंहिमानुमार्गात् । अप द्रहस्तमं आवरजुंष्टमंगिरस्तमा पथ्या अजीगः ॥१॥

पदार्थः—(उषाः) उपा = ब्रह्मपुहूर्त्तं काल के सूर्यं का विकास (दिविजाः) धंतिरक्ष को प्रकाशित करता हुम्रा (ऋतेन) अपने तेज से (ध्राविष्कृण्वाना) प्रकट होकर (महिमानम्, ध्रा ध्रगात्) परमात्मा की महिमा को दिखलाता, भौर (वि) विशेषतया (तमः) ग्रंधकार को (भ्रपद्गृहः) दूर करता हुम्रा (ध्रावः) प्रकाशित होकर (भ्रंगिरस्तमा) मनुष्यों के ग्रालस्य को निवृत्त करके (ध्रजुष्टं) परमात्मा के साथ जोड़ता हुम्रा (पर्य्याः, भ्रजीगः) पथ्य = शुभमार्ग का प्रोरक होता है ॥१॥

भावार्यः — इस मन्त्र में परमात्मा की महिमा वर्णन करते हुए यह उपदेश किया है कि हे सांसारिक जनो ! सूर्य द्वारा परमात्मा की महिमा का अनुभव करते हुए उनके साथ अपने आपको जोड़ो अर्थात् ब्रह्ममुहूर्त्त काल में जब सूर्य द्युलोक को प्रकाशित करता हुआ अपने तेज से उदय होता है उस काल में मनुष्य मात्र का कर्त्तव्य है कि वह आलस्य को त्याग कर परमात्मा की महिमा को अनुभव करते हुए ऋत = सत्य के आश्रित हों, उस महान्

प्रभु की उपासना में संलग्न हों श्रौर याज्ञिक लोग उसी काल में यज्ञों द्वारा परमात्मा का श्राह्मान करें श्रर्थात् मनुष्य मात्र को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें जिससे सब प्राणी परमात्मा की श्राज्ञा का पालन करते हुए सुखपूर्वक श्रपने जीवन को व्यतीत करें, यह परमात्मा का उच्च श्रादेश है।।१॥

ग्रव परमात्मा उषा काल में सौभाग्य प्राप्ति तथा धन-प्राप्ति के लिये प्रार्थना करने का उपदेश करते हैं।। अद्य सुंवितायं बोध्युषों महे सौभंगाय प्र यंधि ।

#### महे नो अद्य सुवितायं बोध्युषों महे सौमंगाय म यैथि। चित्रं रिथ यश्चंसं घेशस्मे देवि मर्तेषु मातुषि श्रवस्युष् ॥२॥

पदार्थः—(उषः) ब्रह्मभुहूर्त्त में (बोधि) उठकर (सुविताय) ग्रपने सुख के लिये प्रार्थना करो कि हे परमात्मन् (महे) ग्राप ग्रपनी महत्ता से (ग्रद्ध) ग्राज सम्प्रित (नः) हमको (महे, सौभगाय) बड़े सौभाग्य के लिये (प्रयंधि) प्राप्त होकर (चित्रं, र्राय, यशसं, धेहि) नाना प्रकार का धन ग्रौर यश दें, (देवि) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन् (मर्तेषु) इस मनुष्य लोक में (ग्रस्मे) हमें (मानुषी) मनुष्यों के कर्मों में प्रवृत्त करें ग्रीर हम (श्रवस्युं) पुत्र पौत्रादि परिवार से युक्त हों।।२।।

भावार्यः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम प्रातःकाल में उठकर अपने सौभाग्य के लिये प्रार्थना करो कि हे परमात्मन् ! इस मनुष्यलोक में आप हमें नाना प्रकार का धन, यश, बल, तेज प्रदान करें, हमें पुत्र पौत्रादि परिवार दें और हमको अपनी महत्ता से उच्च कर्मों वालण बनावें।।२॥

म्रव उषाकाल में जागृति वाले पुरुष के लिये फल कथन करते हैं।।
प्ते त्ये मानवे दर्भतायांश्रित्रा उपसों श्रमृतास आगुंः।
जनयंतो देव्यांनि व्रतान्यांपृणंतों अंतरिंक्षा व्यस्थः।।३।।

पदार्थ:—(उषसः) प्रातःकाल की उषा के (चित्राः) जो चित्र (दर्शतायाः) दृष्टिगत होते हैं (एते, त्ये) वे सव (भानवः) सूर्य की रिष्मयों द्वारा (ग्रमृतासः) ग्रमृतभाव को (ग्रा, ग्रगुः) भले प्रकार प्राप्त होते हैं, ग्रौर (दैन्यानि) दिन्य भावों को (जनयंतः) उत्पन्न करते हुए (ग्रंतिरक्षा, वि, ग्रस्थुः) एक ही ग्रंतिरक्ष में बहुत प्रकार से स्थिर होकर (ग्रतानि, ग्रापृणंतः) व्रतों को घारण करते हैं ॥३॥

भावार्यः — "उषा" सूर्य की रिश्मयों का एक पुंज है। जब वह रिश्मयों इकट्ठी होकर पृथिवीतल पर पड़ती हैं तब एक प्रकार का स्रमृत भाव उत्पन्न

करती हुई कई प्रकार के व्रत धारण कराती हैं ग्रथीत् नियमपूर्वक सन्ध्या करने वाले उषाकाल में सन्ध्या के व्रत को ग्रौर नियम से हवन करने वाले हवन व्रत को धारण करते हैं, इसी प्रकार सूर्य्योदय होने पर प्रजाजन नाना प्रकार के व्रत धारण करके ग्रमृत भाव को प्राप्त होते हैं। ग्रतएव मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रातः उषाकाल में ग्रपने व्रतों को पूर्ण करे, व्रतों का पूर्ण करना ही ग्रमृतभाव को प्राप्त होना है।।३।।

श्रव उथा को रूपकालंकार से वर्णन करते हैं।।

प्षा स्या युंजाना पंशाकात्पंचं क्षितीः परिं सद्यो जिंगाति ।

श्रिभिषश्यंती वयुना जनांनां दिवी दुंहिता श्रुवंनस्य पत्नीं ॥४॥

पदार्थः—(एषा) यह उषा (जनानां) मनुष्यों को (वयुना) प्राप्त होकर (ग्रिभिपश्यन्तों) भले प्रकार देखती हुई (दिवः, दुहिता) द्युलोक की कन्या ग्रीर (भुव-नस्य, पत्नी) संसार की पत्नी रूप है। (स्या) वह उषा (युजाना, स्या) योग को प्राप्त होती हुई (पराकात्) दूर देश से (पंच, क्षितीः) पृथिवीस्थ पांच प्रकार के मनुष्यों को (परि, सद्यः) सदा के लिये (जिगाति) जागृति उत्पन्न करती है।।४।।

भावार्थः — इस मन्त्र में उषा को द्युलोक की कन्या और संसार की पत्नीस्थानीय माना गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि इसको द्युलोक से उत्पन्न होने के कारण "कन्या"और पृथिवीलोक पर ग्राकर सर्वभोग्या — सब के भोगने योग्य होने से "पत्नी" कथन की गई है। उषा में पत्नीभाव का ग्रारोप करने से तात्पर्य यह है, कि यह प्रतिदिन प्रातःकाल सब संसारी जनों को उद्बोधन करती है कि तुम उठकर जागो, परमात्मा में जुड़ो ग्रौर ग्रपनी दिनचर्या में प्रवृत्त होकर ग्रपने-ग्रपने कार्यों को विधिवत् करो, यह मन्त्र का भाव है। पृथिवीस्थ पांच प्रकार के मनुष्यों का वर्णन पीछे कर ग्राये हैं इस लिये यहां ग्रावश्यकता नहीं।।४।।

श्रव उषा को अन्नादि ऐश्वर्य की देने वाली कथन करते हैं।। वाजिनीवती सुर्यस्य योषां चित्रामधा राय हैं वसंनास्। श्रृषिंद्रता जरयंती सघोन्युषा उंच्छति वहिनिभर्गृणाना।।५॥

पदार्थः — (उषाः) यह उषा देवी (वाजिनीवती) ग्रन्नादि पदार्थों के देने वाली (चित्रामघा) नाना प्रकार के ऐश्वर्य वाली (वसूनां, रायः, ईशे) वसुग्रों के घन की स्वामिनी (मघोनी) ऐश्वर्य वाली (विद्विभिः) याज्ञिक कर्मों में प्रेरक (ऋषिस्तुता)

ऋषियों द्वारा स्तुति को प्राप्त ग्रौर (उच्छति) प्रकाश को प्राप्त होकर (जरयंती) ग्रन्थकारादि दोषों को निवृत्त करती हुई (सूर्यस्य, योषा) सूर्य के स्त्रीमाव को (गृणाना) ग्रहण करती है।।।।।

भावार्थः – इस मन्त्र में रूपकालंकार से उषा को सूर्य की स्त्री वर्णन किया गया है, जिसका तात्पर्य्य यह है कि प्रातःकाल पूर्विदशा में जो रक्त-वर्ण की दीप्ति सूर्योदय के समय उत्पन्न होती है उसका नाम "उषा" है, द्युलोक उसका पितास्थानीय ग्रीर सूर्य्य पितस्थानीय माना गया है, क्योंकि वह द्युलोक में उत्पन्न होती ग्रीर सूर्य्य उसका भोक्ता होने के कारण उसका पितरूप से वर्णन किया है, या यों कहो कि सूर्य्य की रिश्मरूप उषा सूर्य्य की शोभा को बढ़ाती ग्रीर सदैव उसके साथ रहने के कारण उसको योषारूप से वर्णन किया गया है, ग्रीर जो कई एक मन्त्रों में उषा को सूर्य्य की पुत्री वर्णन किया गया है वह द्युलोक के भाव से है, सूर्य्य के ग्रीभप्राय से नहीं ॥५॥

# मित युतानामंख्यासो श्रमाश्चित्रा अद्देशन्तुषसं वंद्रतः। याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन दर्धाति रत्ने विधते जनाय ॥६॥

पदार्थः—(उषसं) उषाकाल को (वहन्तः) घारण करता हुम्रा सूर्य (विश्व-पिशा) संसार के म्रन्थकार को मर्दन करने वाले (ग्रुम्ना) सुन्दर (रथेन) वेग से (याति) गमन करता मौर (रत्नं, दधाति) रत्नों को घारण करता हुम्रा (जनाय) मनुष्यों के लिए (विधते) विभाग करता है (चित्राः, म्रश्वाः) जिसभें विचित्र वेगवाली किरण (म्रह्भन्) देखी जाती हैं, मौर जो (प्रति, द्युतानां) प्रत्येक दीप्ति के लिए (म्रह्वासः) प्रकाश करने वाली हैं।।६।।

भावार्थः — उषाकाल का ग्राश्रय सूर्य प्रत्यक्ष रूप से नानप्रकार की किरणों को धारण करता हुग्रा संसार में ग्रव्याहत गति होकर विचरता ग्रीर उसकी दीप्ति से नानाप्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं इसको रत्नों का विभाग करने वाला कथन किया गया है, ग्रर्थात् सूर्य के प्रकाश होने पर ही सब प्राणीवर्ग ग्रपना-ग्रपना भरण-पोषण करते ग्रीर कर्मानुसार रत्नादि धनों की प्राप्ति में प्रवृत्त होते हैं।।६।।

सत्या सत्येमिर्मह्ती मुहिद्धिर्देवी देवेभिर्यजता यजंत्रैः। इजहह्वानि ददंदुसियाणां प्रति गावं उपसं वावशंत ॥७॥ पदार्थ:—(देवी) दिव्यगुरायुक्त (सत्या) सत्यरूपा (सत्येभिः) सत्यवादियों से मान को प्राप्त (महती) बड़ी (महिद्भः, देवेभिः, यजता) बड़े-बड़े विद्वानों से विरात (यजत्रैः) याज्ञिक लोगों से सेवित (दृह्वानि, रुजत्) बड़े ग्रन्धकार को दूर करने वाली (उश्लियाणां, प्रति) ग्रधिकारियों के प्रति (गावः, ददत्) किरराों को देने वाली (उषसं) उषा की (वावशंत) सब प्राराी कामना करते हैं ॥७॥

भावार्थ:—इस मंत्र में "उषा" का महत्त्व वर्णन किया गया है, क्योंकि विद्वान् लोग उषाकाल में ही परमात्मा की स्तुति करते, बड़े-बड़े याज्ञिक, महात्मा इसी काल में यज्ञ करते, गोपाल लोग गौग्रों का सत्कार करते ग्रौर सब कर्मकाण्डी पुरुष उषाकाल की इच्छा करते हैं, क्योंकि इसी काल में सब वैदिक कर्मों का प्रारम्भ होता है ग्रर्थात् सन्ध्या, ग्राग्नहोत्र, जप तप ग्रादि सब ग्रनुष्ठान इसी काल में किये जाते हैं, इसलिये यह उषा सब के कामना करने योग्य है।।७।।

अव उपाकाल में प्रार्थना का विधान कथन करते हैं।।
न नो गोमंद्वीरवंद्धेहि रत्नमुषो अश्वीवत्पुरुभोजो अस्मे ।
मानी वर्हिः पुंरुषतां निदे कंर्यूयं पात स्वस्विमिः सदी नः ।।८।।

पदार्थः —हे परमात्मन् ! (ग्रस्मे) हमारे लिये (ग्रश्वावत्) ग्रश्वों वाले यान दें (पुरुश्रोजः) ग्रनेक प्रकार के भोग प्रदान करें (नु) निश्चय करके (नः) हमको (गोमत्, बीरवत्) पुष्ट इन्द्रियोंवाले वीर पुरुष ग्रौर (रत्नं, उषः) रत्न तथा ऐश्वर्य (धेहि) प्रदान करें, ग्रौर (पुरुषता) पुरुषसमूह में (नः) हमारे (बिहः) यज्ञ की (निदे) निन्दा (मा) मत (कः) हो ग्रौर (नः) हमको (पूर्य) ग्राप (स्वस्तिभः) स्वस्तिवाचनों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥६॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक तथा विद्वान् ! पुरुषो ! तुम सदा उषाकाल में यह प्रार्थना करो कि हे भगवन् ! ग्राप हमें विविध प्रकार के यानादि पदार्थ ग्रीर दृढ़ इन्द्रियोंवाली पुत्र, पौत्रादि सन्तति प्रदान करें, हमारे यज्ञ की कोई निन्दा न करे प्रत्युत सब ग्रनुष्ठानी बनकर हमारे सहकारी हों, हम निन्दित कमों के ग्रपयश से सदैव भयभीत रहें, ग्राप ऐसी कृपा करें कि हम ग्राप से प्रार्थना करते हुए सदा ग्रपना कल्याण ही देखें। यह उपासक की प्रार्थना करने का प्रकार है।।।।

सप्तम मण्डल में ७५वां सुक्त समाप्त हुम्रा ॥

श्रय सप्तर्चस्य षट्सप्तितितमस्य सूक्तस्य १—७ विशिष्ठ ऋषिः ।। उषा देवता ।। छन्दः —१ त्रिष्टुप् । २ विराट्त्रिष्टुप् । ३,४,५,६,७ —िनचृत्त्रिष्टुप् ।। घैवतः स्वरः ।।

ग्रब उषा = ब्रह्ममुहूर्त में यज्ञकर्मानन्तर परमात्मा की स्तुति करना कथन करते हैं।।

# उदु ज्योतिर्मृतं विश्वजंन्यं विश्वानंरः सविता देवो अंश्रेत् । ऋत्वां देवानांमजनिष्ट चक्षुंराविरंकभुवंनं विश्वंमुषाः ॥१॥

पदार्थः—(ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप (ग्रमृतं) मृत्युरिहत (विश्वजन्यं) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ग्रादि कारण (विश्वानरः) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यापक (सिवता) सब का उत्पत्ति स्थान (देवः) दिव्यगुणस्वरूप परमात्मा का हम लोग (ग्रश्नेत्) ग्राश्रयण करें, जो (देवानां) विद्वानों को (ऋत्वा) जुभ मार्गों में प्रेरित करके (ग्रजनिष्ट) उत्तम फलों को उत्पन्न करता है (भुवनं, विश्वं) सम्पूर्ण भुवनों का (उषाः) प्रकाशक (उत्) ग्रीर (ग्राविः, चक्षुः) चराचर का चक्षु जो परमात्मदेव है हम उसकी (ग्रकः) स्तुति करें।।१।।

भावार्थः — इस मंत्र में परमात्मा की स्तुति वर्णन की गई है कि जो परमात्मदेव सब ब्रह्माण्डों में ग्रोतश्रोत हो रहा है ग्रीर जो सब का उत्पत्ति-स्थान तथा विद्वानों को शुभमार्ग में प्रेरित करने वाला है, उसी देव का हम सब को ग्राश्रयण करना चाहिए ग्रीर उसी की उपासना में हमें संलग्न होना चाहिए, जो चराचर का चक्ष ग्रीर हमारा पितास्थानीय है।।१।।

# प्र में पंथा देवयानां अहश्रत्मपंधितो वर्ष्ट्रिमिरिष्कृतासः । अभूद्र केतृक्षसः पुरस्तात्मतीच्यागादिषि इम्बेभ्यः ॥२॥

पदार्थः—(ग्रमर्थन्तः) सब को ग्रमयदान देने वाला (वसुभिः इष्कृतासः) सूर्यं चन्द्रमादि वसुग्रों से ग्रलंकृत (उषसः) सम्पूर्णं ज्योतियों का (केतुः) शिरोमणि परमात्मा (हर्म्यम्पः) सुन्दर ज्योतियों में (पुरस्तात्) प्रथम (प्रतीची) पूर्वदिशा को (ग्रा) मले प्रकार (ग्राधि, ग्रगात्) ग्राश्रयण करके (ग्रभूत्) प्रकट होता है उसको (ग्रहश्रन्) देखकर (प्र) हर्षित हुए उपासक लोग कहते हैं कि (देवयानाः पंथाः) यह देवताग्रों का मार्ग (मे) मुक्ते प्राप्त हो।।।।

भावार्यः -- इस मंत्र में परमात्मा की स्तुति वर्णन की गई है कि जब उपासक प्रथम परमात्मज्योति को देख कर घ्यानावस्थित हुग्रा, उस परमात्मदेव का घ्यान करता और घ्यानावस्था में उस ज्योति को सम्पूर्ण

चन्द्रमादि वसुग्रों से ग्रलंकृत सब से शिरोमणि पाता है तब मुक्तकंठ से यह कहता है कि देवताग्रों का यह मार्ग मुक्त को प्राप्त हो, या यों कहो कि परमात्मरूप दिव्यज्योति जो सब वसुग्रों में देदीप्यमान हो रही है उस का घ्यान करने वाले उपासक देवमार्ग द्वारा ग्रमृतभाव को प्राप्त होते हैं, इसी भाव को "प्राचीदिगग्निरधिपति॰" इत्यादि सन्घ्या मंत्रों में वर्णन किया है कि प्राची ग्रादि दिशा तथा उपदिशाग्रों का ग्रिधिपति एक परमात्मदेव ही है जो हमारा रक्षक, ग्रुभकर्मों में प्रेरक ग्रीर सम्पूर्ण ऐश्वर्य का दाता है उसी की उपासना करनी योग्य है ग्रन्य की नहीं ।।२।।

# तानीदहांनि बहुलान्यां सन्या प्राचीनसुदिंता सुर्यस्य । यतः परि जार इंबाचरन्त्युषों दहक्षे न पुनर्यतीवं ॥३॥

पदार्थः—(तानि, इत्, ग्रहानि) वह दिन के समान प्रकाशरूप (बहुलानि) ग्रनेक प्रकार के तेज (ग्रासन्) दृष्टिगत होते हैं (या) जो (सूर्यस्य) स्वतःप्रकाश परमात्मा के (प्राचीनं) प्राचीन स्वरूप को (उदिता) प्राप्त हैं (यतः) जिससे (परि-जारः, इव) ग्रग्नि के समान(उषः) तेज (ग्राचरंती) निकलते हुए (दृष्कें) देखे जाते हैं (यतीव) व्यभिचारी पदार्थों के समान (पुनः न) फिर नहीं ॥३॥

भावार्थः — जिस प्रकार ग्रग्नि से सहस्रों प्रकार की ज्वालायें उत्पन्त होती रहती हैं इसी प्रकार स्वतः प्रकाश परमात्मा के स्वरूप से तेज की रिश्मयें सदैव देदीप्यमान होती रहती हैं, या यों कहो कि स्वतः प्रकाश पर-मात्मा की ज्योति सदैव प्रकाशित होती रहती है, जैसे पदार्थों के ग्रनित्य-गुण उन पदार्थों से पृथक् हो जाते वा नाश को प्राप्त, हो जाते हैं इस प्रकार परमात्मा के प्रकाशरूप गुण का उस से कदापि वियोग नहीं होता ग्रथीत् परमात्मा के गुण विकारी नहीं, यह इस मंत्र का भाव है ॥३॥

ग्रव ब्रह्मवेत्ता विद्वानों का कर्तव्य कथन करते हैं।।

# तहद्देवानां सधमादं आसन्तृतावानः कृवयः पूर्व्यासः । गूळ्हं ज्योतिः पितरो अन्वंविदन्त्सत्यमत्रा अजनयन्नुषासंस् ॥४॥

पदार्थः—(देवानां, सधमादः) विद्वानों के समुदायरूप यज्ञ में (ते, इत्) वह ही (ऋतावानः) सत्यवादी (कवयः) किव (पूर्व्यासः) प्राचीन (ग्रासन्) माने जाते थे जो (गूळहं) गहन ज्योतिप्रकाश परमात्मा को (ग्रनु, ग्रावदन्) मले प्रकार जानते थे, (सत्यमंत्राः) वह सत्य का उपदेश करने वाले (पितरः) पितर (उषसं) परमात्म-प्रकाश को (ग्रजनयन्) प्रकट करते थे।।४।।

भावार्यः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! विद्वानों के यज्ञ में वही सत्यवादी, वही किव, वही प्राचीन उपदेष्टा और वही पितर माने जाते हैं जो परमात्मा के गुप्तभाव को प्रकाशित करते हैं अर्थात् विद्वत्ता तथा किवत्व उन्हीं लोगों का सफल होता है जो परमात्मा के गुणों को कीर्तन द्वारा सर्वसाधारण तक पहुँचाते हैं ।।४।।

# समान ऊर्वे अघि संगंतासः संजानते न यंतंते बियस्ते । ते देवानां न मिनंति व्रतान्यमंधितो वस्रुधिर्यादंपानाः ॥५॥

पदार्थः—(देवानां) जो विद्वानों के (ब्रतानि) व्रतों को (न, मिनन्ति) नहीं मेटते (ते) वह (श्रमधंन्तः) ग्रहिंसक होकर (वसुभिः) वेदवाणी रूपी घनों से (याद-मानाः) यात्रा करते हुए (मिथः) परस्पर मिलकर (यतंते) यत्न करते हैं (ते) वह (संजानते) प्रतिज्ञा ही (न) नहीं करते किन्तु (संगतासः) संगत होकर (श्रिघ, ऊर्वे) वलपूर्वक इन्द्रियों के संयम में (समाने) समान भाव से यत्न करते हैं ॥१॥

भावार्थः — जो पुरुष विद्वानों के नियमों का पालन करते हुए अहिंसक होकर अर्थात् अहिंसादि पांच यमों का पालन करते हुए संसार में विचरते हैं वह यत्नपूर्वक अपने अभीष्ट फल को प्राप्त होते हैं या यों कहो कि वैदिक नियमों का वही पुरुष पालन करते हैं जो अहिंसक होकर वेदवाणी का प्रचार करते और आपस में समान भाव से इन्द्रियों का संयम करते हुए औरों को ब्रह्मचर्यव्रत का उपदेश करते हैं, स्मरण रहे कि उपदेश उन्हीं का सफल होता है जो अनुष्ठानी बनकर यात्रा करते हैं अन्यों का नहीं।।।।।

म्रव उषा काल में मनुष्ठान का विधान करते हैं।।
प्रति त्वा स्तोमैरी छते विसिष्ठा उपर्वेषः सुमगे तुष्टुवांसः।
गवा नेत्री वार्जपत्नी न उच्छोषः सुजाते मथमा जरस्व।।६।।

पदार्थ:—(उष:, बुध:) उषाकाल में जागने वाले (बिसच्ठाः) विद्वान् (स्तोमैं:) यज्ञों द्वारा (त्वा, प्रति) तेरे लिये (ईळते) स्तुति करते हैं (सुभगे) हे सौमाग्य के देने वाली (गवां, नेत्री) तू इन्द्रियों को संयम में रखने के कारण (तुस्तुवांसः) स्तुति योग्य है (वाजपत्नी) हे सब प्रकार के ऐश्वयं की स्वामिनी (जरस्व) अन्धकार को जलाकर (नः) हमारे लिये (उच्छ, उषः) अच्छा प्रकाश कर क्योंकि तू (प्रथमा) सब दीप्तियों में मुख्य (सुजाते) सुन्दर प्रादुर्भाव वाली है।।६।।

भावार्थ: इस मंत्र में रूपकालंकार से उषाकाल का वर्णन करते

हुए परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष उषाकाल में उठकर सन्ध्यावन्दन तथा हवनादि अनुष्ठानाई कार्यों में प्रतिदिन प्रवृत्त रहते हैं वह सब धनों के देने वाली तथा इन्द्रियसंयम का मुख्य साधनरूप उषाकाल से परमलाभ उठाते हैं अर्थात् जो पुरुष अपनी निद्रा त्याग उषाकाल में उठकर अपने नित्य-कर्मों में प्रवृत्त होते हैं वह सौभाग्यशाली पुरुष इन्द्रियों का संयम करते हुए ऐश्वर्यशाली होकर सब प्रकार का सुख भोगते हैं, क्योंकि इन्द्रियसंयम का मुख्य साधन उषाकाल में ब्रह्मोपासन है, इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि जब पूर्वदिशा में सूर्य को लाली उदय हो उसी काल में ब्रह्मोपासन रूप अनुष्ठान करें।।६।।

अव उपाकाल में स्वस्तिवाचनों द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ।।
एषा नेत्री राधंसः सूनृतांनामुषा उच्छंती रिम्यते वसिंष्टैः ।
दीर्घश्रुतं रियमस्मे दर्थाना यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थः—(एषा, उषाः) यह उपा काल (राधसः, नेत्री) ग्राराधनशील विद्वानों के मार्ग को (सूनृतानां) वेदवािएयों द्वारा (उच्छती) प्रकाश करनेवाला (विसष्ठैः, रिम्यते) सर्वोपिर गुणसम्पन्न विद्वानों से स्तुति योग्य है, इसी काल में (दीर्घश्रुतं) चिरकालीन सर्वज्ञाता परमात्मा (ग्रस्मे) हमें (र्राय, दधाना) धन प्राप्त करायें, ग्रौर (नः) हमारे धन को (यूयं) ग्राप (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनों से (सदा) सदा (पात) रक्षा करें।।७।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विचारशील विद्वानो ! तुम उषाकाल में ग्रपने कर्तव्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वस्तिवाचनों से प्रार्थना करो कि ग्राप हमें ग्रौर हमारे यजमानों को ऐश्वर्यसम्पन्न करें ग्रौर ग्रापका दिया हुग्रा ऐश्वर्य पवित्र हो ॥७॥

सप्तम मण्डल में ७६वां सूक्त समाप्त हुम्रा ।।

ग्रथ षड्ऋचस्य सप्तसप्तितिमस्य सूक्तस्य १—६ विसष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ५ निचृत् त्रिष्टुप् । ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

स्व परमात्मा को चराचर जीवों की जननी रूप से कथन करते हैं।।
खपें इरुचे युवतिर्न योषा विश्वं जीवं प्रंसुवंती चरायें।
स्र्यूद्धिः समिधे मात्वंषाणामक प्रोतिर्वाषंमाना तमांसि ।।१।।

पदार्थः—(तमांसि) ग्रज्ञानरूप तम को (बाधमाना) नाश करती हुई (ग्रिग्निः ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप ज्योति (मानुषाणां, सिमधे, ग्रकः) मनुष्यों के सम्बन्ध में प्रकट हुई, जिसने (प्रसुवंती) प्रसूतावस्था में (विश्वं, चरार्यं, जीवं) विश्व के चराचर जीवों को (ग्रभूत्) प्रकट किया, वह ज्योति (उपो) इस संसार में (युवितः) युवावस्थावाली (रुक्वे) प्रकाशित हुई (न योषा) स्त्री के समान नहीं ।।

भावार्यः—इस मंत्र में परमात्मा को ज्योतिरूप से वर्णन किया गया है ग्रर्थात् जगज्जननी ज्योतिरूप परमात्मा जो जीवमात्र का जन्मदाता है उसने ग्रादि सृष्टि में विश्व के चराचर जीवों को युवावस्था में प्रकट किया, ग्रीर वह परमात्मारूप शक्ति भी युवावस्था में प्रकट हुई स्त्री के समान नहीं ॥१॥

# विश्वं मतीची समया उदस्थाद्रश्चद्वासो विश्वंती शुक्रमंखेत्। हिरंण्यवर्णा सुदर्शीकसंदरगवां माता नेत्रयहांमरोचि ॥२॥

पदार्थ—(सप्रथा) सब प्रकार से (विश्वं) सम्पूर्ण विश्व को (प्रतीची) प्रथम (प्रस्मात्) उत्पन्न करनेवाली (रुशत्) दिव्य शिवत (वासः) उस दीष्तिवाले स्वरूप (उत्) ग्रीर (शुक्तं) वल को (बिश्रती) घारण करती हुई जो (ग्रश्वंत्) सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, (हिरण्यवर्णा) दिव्यस्वरूप (सुदृशीक) सर्वोपरि दर्शनीय (संदृक्) सर्वज्ञात्री (गवां, माता) सब ब्रह्माण्डों की जननी ग्रीर (ग्रह्मां, नेत्री) सूर्याद सब प्रकाशों की प्रकाशक (ग्ररोचि) सब को प्रकाशित कर रही है।।।।

भावार्थः — जो दिव्य शक्ति सम्पूर्ण विश्व को धारण करके कोटानु-कोटि ब्रह्माण्डों को चला रही है वही दिव्य शक्तिरूप परमात्मा सब ब्रह्माण्डों की जननी ग्रौर वहीं सब का ग्रिधिष्ठान होकर स्वयं प्रकाशमान हो रहा है।।२।।

ग्रव उस दिव्य शनित को सम्पूर्ण विश्व का ग्राधार कथन करते हैं।।

# देवानां चर्छः सुभगा वहती श्वेतं नयंती सुदर्शाक्यश्वं । उपा अंदर्शि रिश्मिश्वयंक्ता चित्रामंघा विश्वमनु प्रभूता ॥३॥

पदार्थः—(देवानां, चक्षुः) सब दिव्य शिक्तयों की प्रकाशक (सुभगा) सर्वे-श्वयंसम्पन्न (श्वेतं, ग्रश्वं, वहंती) श्वेतवर्ण के गितशील सूर्य को चलानेवाली (सुद्द-शीकं) सर्वोपिरदर्शनीय (ग्रदिशं, रिश्मिभः, नयंती) नहीं देखे जाने वाली रिश्मियों की चालिका (व्यक्ता) सब में विभक्त (चित्रामधा) नाना प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न (उष:) परमात्मरूप शक्ति (विश्वं) सम्पूर्ण संसार को (ग्रनु) ग्राधेय रूप से ग्राश्रय करके (प्रभूता) विस्तृतरूप से विराजमान हो रही है।।३।।

भावार्थः — जो दिव्यशक्ति सूर्यादि सब तेजों का चक्षुरूप, सब प्रका-शक ज्योतियों को प्रकाश देनेवाली, गतिशील सूर्य चन्द्रादिकों को चलाने-वाली और जो सम्पूर्ण संसार को आश्रय करके स्थित हो रही है वही दिव्य शक्ति सम्पूर्ण विश्व का अधिष्ठान है।।३।।

ग्रव उक्त ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा से शत्रु निवारण तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना कथन करते हैं।।

#### अंतिवामा दूरे आमत्रमुच्छावीं गर्न्यूत्वमभयं क्वभी नः । यावय द्वेष च्या भंरा वस्त्रीन चोदय राघी गृण्ते भंघीनि ॥४॥

पदार्थः—हे परमात्मन् ! (ग्रन्तिवामा) ग्राप हमें ग्रन्त तथा पशुग्रों से सम्पन्न करें ग्रथीत् प्रशस्तसमृद्धे युक्त करें "वामइति प्रशस्तनामसु पठितम् (निघण्टु ३।८)" (ग्रमित्रं, दूरे, उच्छ) हमारे शत्रुग्रों को हमसे दूर करें (उचीं,गव्यूति) विस्तृत पृथ्वी का हमको ग्राधिपति बनावें (नः) हमको (ग्रभयं, कृषि) भयरहित करें (मघोनि) हे दिव्यश्चितसम्पन्न भगवन् ! (गृणते) ग्राप ग्रपने उपासकों को (राधः) ऐश्वर्य की ग्रोर (चोदय) प्रेरित करें ग्रौर (यवय, द्वेषः) हमारे द्वेष दूर करके (वसूनि, ग्रा, भर) सम्पूर्ण धनों से हमें परिपूर्ण करें ॥४॥

भावार्थ—हे सब धनों से परिपूर्ण तथा ऐश्वर्यसम्पन्न स्वामिन् । आप हमें अन्त तथा गवादि पशुओं का स्वामी बनावें, आप हमें विस्तीण भूमि-पति बनावें, हमारे शत्रुओं को हम से दूर करके सब संसार का हमें मित्र बनावें अर्थात् द्वेषबुद्धि को हम से दूर करें जिससे कोई भी हमसे शत्रुता न करे। अधिक क्या आप उपासकों को शीलसम्पन्न कर सब प्रकार का धन दें जिससे हम लोग निरन्तर आपकी उपासना तथा आज्ञापालन में तत्पर रहें।।४।।

# अस्मे श्रेष्टिभिर्मातिभिर्वि भाषापाँ देवि प्रतिरंती न आयुः। इपं च नो दर्धती विश्ववारे गोमदश्वावद्रथंवच राघः।।५।।

पदार्थः—(उषः, देवि) हे ज्योतिस्वरूप तथा दिन्यगुरासम्पन्न परमेश्वर ! (ग्रस्मे) हमें (श्रेष्ठेभिः, भानुभिः) सुन्दर प्रकाशों से (विभाहि) भले प्रकार प्रकाश-युक्त करें (नः) हमारी (ग्रायुः, प्रतिरंती) ग्रायु को बढ़ावें (विश्ववारे) हे विश्व के उपास्य देव ! (नः) हमें (इषं) ऐश्वयं (दधती) धाररा करावें (च) ग्रीर (गोमत्)

गौमों से युक्त (ग्रश्ववत्) ग्रश्वों वाला (रथवत्) यानों वाला (च) ग्रौर (राधः) सम्पूर्ण धनों वाला करें ॥ १॥

भावार्यः — मंत्र का भाव स्पष्ट है, इसमें यह वर्णन किया है कि हे परमात्मन् ! ग्राप हमें दीर्घ ग्रायु दें ग्रीर सब प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न करें।।।।

#### यव वेदवेता ऋषियों द्वारा प्रार्थना कथन करते हैं।। यां त्वां दिवो दुहितविर्षयंत्युषं: सुजाते मितिभिविसिष्ठाः। सास्मासुं धा रियमृष्वं बृहंतं यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ।।६।।

पवार्थः—(दिवः, दुहितः) द्युलोक की दुहिता (उषः) उपा के (वर्धयन्ति) उदय होने पर अथवा बढ़ने पर (मितिभिः, विसष्ठाः) बुद्धिमान् ऋषि लोग (सुजाते) सुजन्मवाली उपा को लक्ष्य रख कर मले प्रकार परमात्मा को ज्ञानगोचर करके (यां त्वा) जिस आपका घ्यान करते हैं, (सा) वह आप (प्रस्मासु) हम लोगों को (ऋष्वं) ऐश्वर्ययुक्त करें, (बृहंतं, रिंग) सब से बड़े घन को (धाः) धारण करावें और (नः) हमको (यूयं) आप (स्वस्तिभिः) कल्याण्युक्त वािण्यों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें।।६।।

भावार्थः —हे परमात्मा ! उषा काल में विज्ञानी ऋषि महात्मा ग्रपनी ब्रह्मविषयिणी बुद्धि द्वारा ग्राप को ज्ञानगोचर करते हुए ग्रापका ध्यान करते हैं, वह ग्राप हमारे पूजनीय पिता हमें धनसम्पन्न तथा ऐश्वर्ययुक्त करते हुए सब प्रकार से हमारा कल्याण करें ।।६।।

सप्तम मण्डल में ७७वां सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

ग्रय पञ्चर्चस्य ग्रष्टसप्तितितमस्य सूक्तस्य १—५ वसिष्ठ ऋषिः ।। उषा-देवता ।। छन्दः—१, २ त्रिष्टुप् । ३,४, निचृत्त्रिष्टुप् ।। ५, विराट्त्रिष्टुप् ।। धैवतःस्वरः ।।

ग्रव परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं।।

प्रति केतवः मयमा अंदश्रन्तृर्ध्वा अंस्या अंजयो वि श्रंयंते । उदा अर्वाचा बृहता रयेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्य विक्ष ॥१॥

पदार्थः —हे परमात्मन्, (ग्रस्याः) ग्रापकी इस महती शक्ति के (प्रथमाः) पहले (केतवः) ग्रनेक हेतु (अर्घ्वाः) सब से ऊंचे (प्रति) हमारे प्रति (ग्रंजयः) प्रसिद्ध

(प्रदक्षन्) देखे जाते हैं ग्रर्थात् हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं जो (विश्वयंते) विस्तारपूर्वक फैले हुए हैं (उषः) हे ज्योतिस्वरूप भगवन् ! (प्रविचा) ग्राप हमारे सन्मुख ग्रायें ग्रर्थात् हमें ग्रपने दर्शन का पात्र बनायें, ग्रीर (ज्योतिष्मता) ग्रपने तेजस्वी (बृहता) बड़े (रथेन) ज्ञान से (ग्रस्मम्यं) हमको (वामं) ज्ञानरूप धन (विक्ष) प्रदान करें ॥१॥

भावार्थः —जब हम इस संसार में दृष्टि फैलाकर देखते हैं तो सब से पहले परमात्मस्वरूप को बोधन करनेवाले अनन्त हेतु इस संसार में हमारे दृष्टिगत होते हैं जो सबसे उच्च परमात्मस्वरूप को दर्शा रहे हैं, जैसा कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और यह अद्भुत रचना आदि चिह्नों से स्पष्टतया परमात्मा के स्वरूप का बोधन होता है, हे सर्वशक्तिसम्पन्न भगवन् ! आप अपने बड़े तेजस्वी स्वरूप का हमें ज्ञान करायें जिससे हम अपने आपको पवित्र करें।।१।।

म्रव परमात्मस्वरूप का महत्त्व कथन करते हैं।।
पतिं षीमग्निजरते समिद्धः पति विषांसो मृतिभिर्गृणंतः।
उषा यांति ज्योतिंषा बार्धमाना विश्वा तमासि दुरितापं देवी।।२।।

पदार्थः—(देवी) परमात्मा का दिव्यस्वरूप (दुरिता, ग्रप) पापों को दूर करता, तथा (विश्वा, तमांसि) सब प्रकार के ग्रज्ञानों को (बाधमाना) निष्टत्त करता हुग्रा (ज्योतिषा) ग्रपने ज्ञान से (उषाः) उच्च गति को (याति) प्राप्त है। (विप्रासः) वेदवेत्ता ब्राह्मण उसको (मितिभिः) सब बुद्धियों से (गृणंतः) ग्रहण करते हैं। (प्रति) उनको परमात्मस्वरूप (सिमद्धः) सम्यक् रीति से प्रकाशित होता, ग्रौर (ग्रिग्नः) ज्योतिस्वरूप परमात्मा (सीं) मलीमांति (प्रति, जरते) प्रत्येक पदार्थ में व्यापकमाव से प्रकाशित हो रहा है।।।।

भावार्थः — ज्ञानस्वरूप परमात्मा का दिव्यस्वरूप सदैव प्रकाशमान हुग्रा ग्रजानरूप ग्रंधकार को निवृत्त करके ज्ञानरूप ज्योति का विस्तार करता ग्रंथित् उपारूप ज्योति के समान उच्चभाव को प्राप्त होता है, वह वेदवेत्ता ब्राह्मणों की बुद्धि का विषय होने से उनके प्रति प्रकाशित होता ग्रंथित् वे परमात्मस्वरूप को ग्रंपनी निर्मल बुद्धि से भलीभांति ग्रवगत करते हैं। ग्रंधिक क्या उसका दिव्यस्वरूप संसार के प्रत्येक पदार्थ में ग्रोतप्रोत हो रहा है, इसलिए सब पुरुषों को उचित है कि वह परमात्मस्वरूप को ग्रंपने-ग्रंपने हृदय में ग्रवगत करते हुए ग्रंपने जीवन को उच्च बनावें, ग्रंथित् जिस प्रकार उषा काल ग्रन्धकार को निवृत्त करके प्रकाशमय हो जाता है इसी प्रकार

परमात्मा स्रज्ञानरूप अन्धकार को दूर करके अपने प्रकाश से विद्वानों के हृदय को प्रकाशित करता है।।२।।

#### प्ता उ त्याः मत्यद्वभन् पुरस्तान्ज्योतिर्येन्छ्तीक्षस्रा विभातीः । अजीजनन्त्य्ये यद्मगिनमेपाचीनं तमी अगादज्रष्टम् ॥३॥

पदार्थः—(उषसः) ज्ञानस्वरूप परमात्मा (ज्योतिः, यच्छंतीः) ज्ञान का प्रकाश करता हुम्रा (विभातीः) प्रकाशित होता, म्रीर उसका ज्ञान (प्रति) मनुष्यों के प्रति (पुरस्तात्, म्रहश्रन्) सब से पूर्व देखा जाता है, (एताः त्याः) ये परमात्मशक्तियें (सूर्यं, यज्ञं, म्राग्न) सूर्यं, यज्ञ तथा म्राग्न को (म्रजीजनन्) उत्पन्न करती (उ) म्रीर (म्रजुष्टं, तमः) म्रप्रिय तम को (म्रपाचीनं) दूर करके (म्रगात्) ज्ञानरूप प्रकाश का विस्तार करती हैं।।३।।

भावार्थ:—ज्ञानस्वरूप परमात्मा का ज्ञान सब से पूर्व देखा जाता है। वह अपने ज्ञान का विस्तार करके पीछे प्रकाशित होता है, क्योंकि उसके जानने के लिए पहले ज्ञान की ग्रावश्यकता है ग्रीर उसी परमात्मा से सूर्य चन्द्रादि दिव्य ज्योतियां उत्पन्न होतीं, उसी से यज्ञ का प्रादुर्भाव होता ग्रीर उसी से ग्रान्न ग्रादि तत्त्व उत्पन्न होते हैं, वही परमात्मा ग्रज्ञानरूप तम का नाश करके सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अपने ज्ञानरूप प्रकाश का विस्तार करता है, इसलिए सबका कर्तव्य है कि उसी ज्ञानस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर ज्ञान की वृद्धि द्वारा ग्रपने जीवन को उच्च बनावें।।३।।

# अर्चेति दिवो दृष्टिता मुघोनी विश्व पंश्यन्त्युषसं विभाती । आस्थाद्रयं स्वधयां युष्यमानमा यमश्वांसः सुयुजो वहंति ॥४॥

पदार्थः—(सुयुजः) सुन्दर दीप्तिवाली परमात्मशक्तियें (ग्रश्वासः) शीघ्र गित द्वारा (यं, रथं) जिस रथ को (ग्रा) भले प्रकार (वहंति) चलाती हैं, उससे (युज्य-मानं) जुड़ी हुई (दिवः, दुहिता) द्युलोक की दुहिता (उषसं) उषा को (विश्वे, पश्यंति) सब लोग देखते हैं, जो (ग्रवेति) दिव्यज्योतिसम्पन्न (मघोनी) ऐश्वयंवाली (विभाती) प्रकाशयुक्त (स्वध्या) ग्रन्नादि पदार्थों से सम्पन्न, ग्रीर जो (ग्रा) मले प्रकार (ग्रस्थात्) दृढ़तावाली है।।४।।

भावारं:—मंत्र का ग्राशय यह है कि इस ब्रह्माण्ड रूपी रथ को पर-मात्मा की दिव्यशक्तियें चलाती हैं, उसी रथ में जुड़ी हुई द्युलोक की दुहिता उषा को विज्ञानी लोग देखते हैं जो ग्रन्नादि ऐश्वर्यसम्पन्न बड़ी दृढ़तावाली है, इस शक्ति को देखकर विज्ञानी महात्मा इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव करते हुए उसी की उपासना में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को सफल करते और परमात्मा की अचिन्त्य शक्तियों को विचारते हुए उसी में संलग्न होकर अमृतभाव को प्राप्त होते हैं।।४।।

श्रव ऐश्वयं सम्पन्न परमात्मा की स्तुति कथन करते हुए प्रार्थना करते हैं ।।
पति त्वाद्य सुपनंसी बुधंतास्माकांसी मघवांनी वयं च ।
तिल्विकायध्वं प्रवसी विभातीर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥

पदार्थ:—हे परमातमन् ! (त्वा, प्रति) ग्रापके प्रति (ग्रद्ध) ग्राज (सुमनसः) सुन्दर मनों वाले विज्ञानी ग्रीर (ग्रस्माकासः) हमारे ऋत्विगादि (मघवानः) ऐश्वर्य-सम्पन्न ग्रापको (बुधंत) वोधन करते (च) ग्रीर (वयम्) हम लोग ग्रापके महत्त्व को समभते हैं। हे परमातमन् ! ग्राप (तिल्विलायध्वं) हम में परस्पर प्रेम माव उत्पन्न करें क्योंकि ग्राप (उषसः) प्रकाशरूप ज्ञान से (विभातीः) सदा प्रकाशमान हैं। (यूयं) ग्राप (स्वस्तिभः) स्वस्तिवाचन रूप वेदवाणियों से (नः) हमको (सदा) सदा (पात) पवित्र करें।।।।

भावार्थः —हे भगवन् ! ग्रापको शान्तमनवाले योगीजन वोधन करते तथा बड़े-बड़े ऐश्वर्यसम्पन्न ग्रापके यज्ञ को वर्णन करते हैं ग्रौर ग्रापकी प्रेममय रज्जू से बंधे हुए भक्तजन ग्रापका सदैव कीर्तन करते हैं, कृपा करके हमको कल्याणहिप वाणियों से सदा के लिए पवित्र करें।।।।

सप्तम मण्डल में ७८वां सूक्त समाप्त हुआ।।

प्रय पञ्चर्चस्य एकोनाशीतितमस्य सूक्तस्य १—५ विसष्ठ ऋषिः ।। उषा-देवता ।। छन्दः-१, ४ निचृत्तिष्टुप्। २, ३ विराट् त्रिष्टुप्। ५ म्रार्ची स्वराट् त्रिष्टुप्।। धैवतः स्वरः।।

ग्रव परमात्मा की स्वयं प्रकाशता कथन करते हुए उसीसे ग्रज्ञाननिवृत्ति का वर्णन करते हैं।।

ब्यु १ वा वावः पथ्या । जनानां पंच क्षितीर्मातंषीर्वोषयंती । ससंदर्भकक्षभिभातुमंश्रेदि सुर्यो रोदंसी चक्षंसा वः ॥१॥

पदार्थः—(सूर्यः) स्वतः प्रकाश परमात्मा (रोदसी) पृथ्वी तथा द्युलांक के मध्य में (चक्षसा) ग्रपने प्रकाश से (ग्रावः) सवको प्रकाशित करता हुग्रा (वि, उषाः) ग्रपने विशेष ज्ञान से (पंच, जनानां) पांचों प्रकार के मनुष्यों को (क्षितीः) इस पृथ्वी पर

(मानुषीः) मनुष्यता का (बोधयंती) उपदेश कर रहा है, जो (म्रावः पथ्या) सब के लिए विशेषरूप से पथ्य है, हम सब प्रजाजनों का (वि) विशेषता से मुख्य कर्तव्य है कि हम (उक्षिभः) ग्रत्यन्तबलयुक्त (सुसंदृष्भः) ग्रपने सत्य ज्ञान से (भानुं, प्रश्नेत्) उस स्वयंप्रकाश को ग्राश्रयण करें।।१।।

भावार्थः —वह पूर्ण परमात्मा जो ग्रपनी दिव्य ज्योति से सम्पूर्ण भूमण्डल को प्रकाशित करता हुग्रा ग्रपने विशेष ज्ञान से "पंच जनाः" = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ग्रौर दस्यु, इन पाचों प्रकार के मनुष्यों को सत्यज्ञान का उपदेश कर रहा है जो सब के लिए परम उपयोगी है, हमारा कर्तव्य है कि हम यत्नपूर्वक उस स्वतः प्रकाश परमात्मा के स्वरूप को जान कर उसी का ग्राश्रयण करें।।१।।

#### ब्यंजते दिवो अंतेष्वकतुन्विचो न युक्ता उपसो यतन्ते । सं ते गावस्तम आ वर्तयंति ज्योतिर्यच्छंति सवितेव बाहू ॥२॥

पदार्थ:—हे परमात्मन् ! ग्राप (दिवः ग्रंतेषु) द्युलोकपर्यन्त प्रदेशों में (ग्रक्तून्) सूर्यादि प्रकाशों के (न) समान (विशः, ग्रंजते) सम्पूर्ण प्रजाग्रों को प्रकट करते (वि) मले प्रकार (उषसः युक्ताः) प्रकाशयुक्त (यतंते) कर रहे हैं (ते, गावः) तुम्हारा ज्ञान-रूप प्रकाश (तमः) ग्रज्ञान रूप तम को (ग्रा) भले प्रकार (वर्तयंति) दूर करता है (सविता, इव, बाहू) सूर्य्य की किरएगों के समान (ज्योतिः) तुम्हारी ज्योति (सं, यच्छंति) सब को प्रकाशित करती है।।२।।

भावार्थः — हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! ग्राप द्युलोकपर्य्यन्त सम्पूर्ण प्रजाग्रों को ग्रपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर रहे हैं ग्रथीत् ग्राप ग्रपने ज्ञानरूप तप से प्रजाग्रों को रचकर सूर्य्य की किरणों के समान ग्रज्ञानरूप तम को छिन्नभिन्न करके मनुष्यों को ज्ञानयुक्त बनाते हैं, जैसाकि "यस्य ज्ञानमपं तपः" इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में इसी मन्त्र को ग्राश्रय करके कहा है कि उस परमात्मा का ज्ञान ही एक प्रकार का तप है, उसी ज्ञानरूप तप से परमात्मा इस ब्रह्माण्ड की रचना करके सब को यथावस्थित नियम में चला रहे हैं॥२॥

अब उस दिव्यज्ञान की प्राप्ति के लिये परामात्मा से प्रार्थना करते हैं।।
अभृदुषा इन्द्रंतमा मुघोन्यजीजनत्सुविताय श्रवींसि ।
वि दिवो देवी देहिता दंधात्यंगिरस्तमा सुकृते वसूंनि ।।३॥

पदार्थः—(इन्द्रतमा) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! ग्रापका (वि) विस्तृत ज्ञान

(मुविताय) हमारे कल्यागार्थ (उषाः,ग्रभूत्) प्रकाशित हो (मघोनी) हे सर्वेश्वर्य्यसम्पन्न मगवन् ! ग्राप (श्रवांसि) ग्रपनी ज्ञानशक्ति को (ग्रजीजनत्) प्रकाशित करें, हे ज्योति:-स्वरूप ! (दिवः, देवी) द्युलोक की देवी (दुहिता) तुम्हारी दुहितारूप दिव्यशक्ति जो (ग्रंगिरः, तमा) ग्रत्यन्त गमनशील तमनाशक है वह (मुकृते) हमारे पुण्यों के लिये (वसूनि, दघाति) घनों को घारण करावे।।३।।

भावार्थः हे सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मन् ! श्रापकी दुहितारूप विद्युतादि शक्तियें हमारे लिये कल्याणकारी होकर हमें श्रनन्त प्रकाश का धन धारण करावें, श्रौर श्रापका ज्ञान हमारे हृदय को प्रकाशित करे ॥३॥

## तावंदुषो राघो श्रम्भभ्यं रास्व यावंतस्तोत्तभ्यो अर्थदो गृणाना । यां त्वां जज्जुर्वंषभस्या रवेण वि दळस्य दुरो अद्वेरीणाः ॥४॥

पदार्थ:—(उषः) हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन् (ग्रस्मम्यं) हम लोगों को (ग्ररदः) प्रथम (तावत्, राधः, रास्व) उतना घन प्रदान करें (यावत्) जितने से हम (गृणाना) ग्रापको ग्रहण करने वाले (स्तोतृम्यः) स्तोता विद्वानों को प्रसन्न कर सकें (यां, त्वा) जो ग्राप को (वृषभस्य, रवेण, जजुः) वृषभ के समान उच्चस्वर से प्रकट कर रहे हैं ग्रर्थात् ग्राप की स्तुति करते हैं, ग्रीर हमारे लिये (दृळस्य, दुरः, श्रवः) दृढ़तायुक्त कठिन से कठिन मार्गों को (वि) मली-मांति (ग्रीणों:) खोल दें ॥४॥

भावार्थ:—हे सर्वपालक भगवन् ! ग्राप हमको ऐश्वर्य्यसम्पन्न करें जिससे हम ग्रपने वेदवेत्ता स्तोता ग्रादि विद्वानों को प्रसन्न करें जो हमारे प्रति ग्रापकी स्तुति उच्चस्वर से वर्णन करते हैं या यों कहो कि परमात्मस्तु-तिकीर्तन करते हुए हमको ग्रापकी उपासना में प्रवृत्त करते हैं,हे भगवन्! ग्राप हम में ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम कठिन से कठिन मार्गों के द्वारों को खोलकर ग्राप का दर्शन कर सकें।।४।।

भव घनप्राप्ति की प्रार्थना करते हैं।।

# देवंदेवं राषंसे चोदयंत्यसमध्नसुनृता हरयंती।

#### व्युच्छंतीं नः सनये िषयी था यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ।।५।।

पदार्थ:—हे परमात्मन् (देवं देवं) सब श्रोताग्रों को (राधसे) धनप्राप्ति के लिये (चोदयन्ती) प्रेरित करें (ग्रस्मद्युक) हम यजमानों को (सुनृताः) उत्तम वेदवाि एयों की ग्रोर (व्युच्छंती) उत्साहित करें, ग्रीर (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को (सनये) दान के लिये (धाः) धारण कराते हुए (ईरयंती) उस ग्रीर प्रेरें, जिससे हम दान में

समर्थ हों, ग्रीर (यूयं) ग्राप (स्वस्तिभः) कल्यागरूप वाि्गयों से (नः) हमको (सवा) सदा (पात) पवित्र करें।।५।।

भावार्थः — हे दिव्यशक्तिसम्पन्न परमात्मन् ! ग्राप सब स्तोताग्रों को धनधान्यादि से भले प्रकार समृद्ध करें तािक वह उत्तमोत्तम वेदवािणयों द्वारा ग्राप का सदा स्तवन करते हुए हमारी बुद्धियों को ग्राप की ग्रोर प्रेरित करें, ग्रीर हे भगवन्! ग्राप हमें दानशील बनावें तािक हम उत्साहित होकर स्तोता ग्रादि ग्रिधकारियों को दान देने में समर्थ हों, ग्रीर ग्राप हमें सदा के लिये पवित्र करें, यह प्रार्थना है।।।।

सप्तम मृण्डल में ७६ वां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ऋचस्याशीतितमस्य सूक्तस्य १-३ विसष्ठ ऋषिः ।। उषा देवता ।। छन्दः-१ त्रिष्टुप् २ विराट् त्रिष्टुप् ३-निचृत् त्रिष्टुप् । धैवतः स्वरः ।

> ग्रब सब भुवनों तथा दिव्य पदार्थों की रचना परमार्तमा से होना कथन करते हैं।।

# मृति स्तोमेभिरुषसं वसिष्ठा गीर्मिर्विमांसः मयमा अंबुधन् । विवर्तयंती रजंसी समंते आविष्कृष्वती धुवंनानि विश्वा ॥१॥

पदार्थः—(विश्वा,भुवनानि) इस संसार के सम्पूर्ण भुवनों की (श्रावि: कृष्वती) रचना करते हुए परमात्मा ने (विश्रासः) वेदवेत्ता ब्राह्मणों को (श्रवुधन्) बोधन किया, श्रीर (विसष्ठाः) उन विशेषगुणसम्पन्न विद्वानों ने (श्रित उषसं) प्रत्येक उषा काल में (स्तोमेभिः, गीभिः) यज्ञरूप वाणियों द्वारा परमात्मा का स्तवन किया, श्रीर (समंते) श्रंत समय में (रजसी) रजोगुणप्रधान परमात्मशक्ति (विवर्तयंती) इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को लय करती है।।१।।

भावापं:—इस मन्त्र में संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का वर्णन किया गया है अर्थात् संसार की उक्त तीनों अवस्थाओं का कारण एकमात्र परमात्मा है, वह परमात्मा इस संसार की रचना काल में प्रथम ऋषियों को वेद का ज्ञान देता है जिससे सब प्रजा उस रचियता परमात्मा के नियमों को भले प्रकार जानकर तदनुसार ही आचरण करते हुए संसार में सुख-पूर्वक विचरें, वही परमात्मा सब संसार का पालक पोषक और अन्त समय में वही सब का संहार करने वाला है।।१।।

#### ण्या स्या नव्यमायुर्दधांना गृद्वी तमो ज्योतिषोषा अंबोधि । अप्रं एति युवितरह्याणा प्राचिकितत्स्य यञ्चमिनम् ॥२॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) सृष्टि रचना से प्रथम (एषा, गूढ्वी) यह परमात्मा की गृह्य-शक्त (ज्योतिषा, तमः) प्रकाशरूप ज्योति से तम का नाश करके (सूर्यं, यतं, ग्रांग्न) सूर्यं, यत्र तथा ग्रांग्न को (प्र) मले प्रकार (ग्रचिकितत्) रचती ग्रौर (उषा, ग्रबोध) उषा काल का बोधन करती हुई वह (ग्रह्मयाणा,युवितः) प्रकाशवती सदा युवावस्था-सम्पन्न रहती है (त्या) वह शक्ति (नव्यं, ग्रायुः, दधाना) नवीन ग्रायु को घारण करती हुई (एति) उसी परमात्मा में लय हो जाती है ॥२॥

भावार्थः —परमात्मा की दिव्यं शक्ति जिससे सृष्टि के ग्रादि काल में पुनः रचना होती है वह परमात्मा की प्रकाशरूप ज्योति से प्रथम ग्रन्धकार का नाश करती है, क्योंकि प्रलयकाल में यह सब संसार ग्रन्धकारमय होता है, तत्पश्चात् सूर्य्य, ग्राग्न ग्रौर यज्ञ को रचकर उषाकाल का बोधन कराती है जिससे सब प्रजागण परमात्मा का स्तवन करते हुए ग्रपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, परमात्मा की उस दिव्य शक्ति में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, वह युवावस्था को प्राप्त हुई मनुष्यों को कर्मानुसार सदा बल, बुद्धि ग्रादि नूतन भावों को प्रदान करती रहती है ग्रौर ग्रन्त में उसी परमात्मा में लय हो जाती है।।२।।

श्रव इस सूक्त के श्रंत में परमात्मा के दिव्य गुएों का वर्णन करते हुए उससे स्वस्ति की प्रार्थना करते हैं।।

# अश्वीवतीर्गोमतीर्न ज्वासों वीरवेतीः सदंग्रुच्छंतु भद्राः । घृतं दृशंना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदो नः॥३॥

पदार्थः —हे परमात्मन्! ग्राप (ग्रव्यवातीः) सर्वगतियों का ग्राश्रय (गोमतीः) सब ज्ञानों का ग्रावार (वीरवतीः) सव वीरतादि गुणों का ग्राश्रय हो (नः) हमको (उषसः) प्रकाश वाले (भद्राः) भद्र गुण (सदं) सदा के लिये (उच्छंतु) प्राप्त करायें, ग्राप (विश्वतः) सव ग्रोर से (घृतं) प्रेम को (दुहानाः) उत्पन्न करने वाले (प्रपीताः) सब के ग्राश्रय भूत हैं (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि जिस प्रकार वर्तिका बत्ती सब स्रीर से स्नेह चिकनाई को स्रपने में लीन करके प्रकाश करती है इसी प्रकार सब प्रेमी पुरुषों को परमात्मा प्रकाश = ज्ञान प्रदान करते हैं, वही परमात्मा वीरता, घीरता, ज्ञान तथा गित ग्रादि सब सद्गुणों का ग्राधार ग्रीर प्रेममय पुरुषों का एकमात्र गित-स्थान है।।३।।

सप्तम मण्डल में ८० वां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

#### अथ पष्ठोध्यायः

-: 8:--

#### विश्वनि देव सवितर्दुरितानि पर्रा छव । यद्धद्रं तम् आ छव ।।

ग्रथ षड्चस्य एकाशीतितमस्य सूक्तस्य १-६ विसष्ठ ऋषिः ।। उषा देवता ।। छन्दः-१ विराड् बृहती । २ भृरिग्बृहती । ३ ग्रार्थीबृहती । ४, ६ ग्रार्थीभृरिग्बृहती । १ निचृद्बृहती । मध्यमः स्वरः ।।

प्रव सवंप्रेरक तथा सवंप्रकाशक परमात्मा का वर्णन करते हैं।।
पत्युं अदश्यीयृत्युं च्छन्ती दृष्टिता दिवः।
अपो महिं व्ययति चक्षंसे तमो व्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥

पदार्थ:—(ज्योतिः) सब का प्रकाशक (मिह) बड़े (तमः) ग्रंघकार को (ज्ययित) नाश करने वाला (चक्षसे) प्रकाश के लिये (दिवः, दुहिता) उषा का (प्रति, ऊ, ग्रदिश) प्रत्येक स्थान में प्रकाशित करने वाला (सूनरी, ग्रायती) सुन्दर प्रकाश को विस्तृत ग्राकाश में (उच्छंती) फैलाकर (ग्रपी) जलों द्वारा सब दुःखों को दूर करता है ॥१॥

भावार्यः - दिव्यशक्तिसम्पन्न परमात्मा ग्रपने ग्रनन्त सामर्थ्य से उषादि ज्योतियों का विकाश करता हुग्रा संसार के ग्रंधकार को दूर करता ग्रौर

विज्ञानी लोगों के लिए अपने प्रभूत ज्ञान का प्रकाश करता है, वही अपनी दिव्य शक्ति से वृष्टि द्वारा संसार का भरण-पोषण करता और वही सबको स्थिति देने वाला है।।१।।

# उदुस्तियांः सजते स्र्येः सचा ज्यनक्षंत्रमर्चिवत् । तवेदुंषो ज्युषि स्र्यस्य च सं भवतेनं गमेमहि ॥२॥

पदार्थ:—(सूर्यः) सब का उत्पन्न करने वाला परमात्मा (उस्लियाः, मृजते)
तेजोमंडल को रचता (उत्) ग्रौर (सचा) साथ ही (नक्षत्रं) नक्षत्रों को (उत् यत्)
उत्पन्न करता हुग्रा (प्रचिवत्) प्रकाशित करता है (तव, इत्, उषः) तुम्हारा वही
तेज (ध्युषि) हमको प्रकाशित करे, ताकि हम (सूर्यस्य) स्वतः प्रकाश ग्रापको (सं,
भक्तेन) मलेप्रकार श्रद्धापूर्वक (गमेमिह) प्राप्त हों।।।।

भावार्थः है सबको उत्पन्न करने वाले परमातमन् ! ग्रापका तेजो-मयस्वरूप जो सूर्य चन्द्रादि लोकों को प्रकाशित कर रहा है वह हमको भी ज्ञान से प्रकाशित करे ताकि हम ग्रापको भिक्तभाव से प्राप्त हो ग्रथित् हम लोग सदैव ग्रापके ही स्वरूप का चिन्तन करते हुए ग्रपने जीवन को पवित्र करें ॥२॥

# प्रति त्वा दृष्टितर्दिव उपाँ जीरा अंधुत्स्मिष्ट । या वहंसि पुरु स्पांई वंनन्वति रत्नं न दाशुपे मयाः ॥३॥

पदार्थः—(वनन्वति) हे सर्वभजनीय परमात्मन् ! (दिवः, दुहितः, उषः) चुलोक की दुहिता उषा के द्वारा (जीराः) शीघ्र ही (त्वा, प्रति) श्रापको (ग्रभुत्समिह) मलेप्रकार जान, ग्रीर (या) जो ग्राप (पुरु, स्पाहं, वहिस) बहुत घन सबको प्राप्त कराते ग्रीर (दाशुषे) यजमान के लिए (रत्नं) रत्न (मयः) सुख देते हैं (न) उसीके समान हमें भी प्रदान करें।।३।।

भावार्षः हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मदेव ! ग्राप ऐसी कृपा करें कि हम उषाकाल में ग्रनुष्ठान करते हुए ग्रापके समीपी हों, ग्राप ही सब सांसारिक रत्नादि ऐश्वर्य तथा ग्रात्मसुख देनेवाले हैं, कृपा करके हमको भी ग्रपने प्रिय यजमानों के समान ग्रभ्युदय ग्रीर निश्रेयसरूप दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करायें। यहां मंत्र में "मयः" शब्द से ग्राध्यात्मिक ग्रानन्द का ग्रहण है, जैसाकि "नमः शम्भवाय च मयोभवाय च" इत्यादि मंत्रों में वर्णन किया है, इसी ग्रानन्द की यहां परमात्मा से प्रार्थना की गई है।।३।।

#### बच्छंती या कुणोषिं मंहनां महि मुख्ये देवि र्खर्टशे । तस्यांस्ते रत्नमाजं ईमहे वयं स्यामं मातुर्ने सूनवं: ॥४॥

पदार्थः—(देवि) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन्, (दृशे) विज्ञानियों के ज्ञानगोचर (या) जो ग्राप (स्वः, प्रक्ष्ये) ग्रपनी ख्याति के लिये (मंहना) स्वमहिमा से (महि, कृणोषि) जगत् को रचकर (उच्छंती) ग्रज्ञानरूप ग्रंथकार का नाश करके ग्रपने तेजो-मय ज्ञान का प्रकाश करते हो (वयं) हम लोग (मातुः) माता के (सूनवः) बच्चों के (न) समान (स्याम) हों, ग्रौर (तस्याः) पूर्वोक्तगुर्णसम्पन्न (ते) तुम्हारी (ईमहे) उपासना करते हुए (रत्नभाजः) रत्नों के पात्र बनें ॥४॥

भावार्थः — हे परमिपता परमात्मन् ! आपको ज्ञान द्वारा विज्ञानी पुरुष ही उपलब्ध कर सकते हैं साधारण पुरुष नहीं । हे दिव्यस्वरूप भगवन् ! आप हमारे ज्ञानार्थ ही अपनी अपूर्व सामर्थ्य से इस जगत् की रचना करते हैं, आप माता के समान हम पर प्यार करते हुए हमारी सब प्रकार से रक्षा करें और हमें ज्ञानसम्पन्न करके अपनी उपासना का अधिकारी बनावें ताकि हम आपके अनुग्रह से धनधान्य से भरपूर हों ।।४।।

#### तिचत्रं राष्ट्र था भरोषो यदीर्घश्चत्तंमस् । यत्तं दिवो दृहितर्मर्तभोजनं तद्रांस्व सुनजांमहै ॥५॥

पदार्थ:—(उषः) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् (यत्) जो (दीर्घश्रुत्तमं) घोर ग्रन्धकाररूप ग्रज्ञान है (तत्) उसको ग्राप दूर करके (चित्रं, रायः, ग्रा, भर) नाना प्रकार का उत्तम घन प्रदान करें, ग्रौर (यत्) जो (ते) तुम्हारा (दिवः दुहितः) दूर देशों में हित करने वाला सामर्थ्यं है उससे (मर्तंभोजनं) मनुष्यों का मोजनरूप घन (रास्व) दीजिये ताकि (तत्) वह (भुनजामहै) हमारे उपभोग में ग्रावे।।।।।

भावार्थः —हे परमात्मन् ! ग्राप महामोहरूपघोर ग्रज्ञान का नाश करके हमें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करायें जिससे हम ग्रपने भरण-पोषण के लिए धन उपलब्ध कर सकें। हे भगवन् ! कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों में ग्रापका सामर्थ्य व्याप्त हो रहा है, ग्राप हमारे पालनकर्ता ग्रौर नाना प्रकार के ऐश्वर्यदाता हैं कृपा करके हमारे भोजन के लिए ग्रन्नादि धन दें ताकि हम ग्रापकी उपासना में प्रवृत्त रहें।।।।।

श्रवं: सूरिभ्यों श्रमृतं वस्नुत्वनं वाजाँ श्रम्मभ्यं गोमतः । चोद्यित्री मघोनंः सूनृतावत्युषा उच्छद्प स्निषंः ॥६॥ पदार्थः हे मगवन् (सूरिम्यः श्रवः) विद्वानों के लिए यश, (ग्रमृतं) ग्रमृत (वसुत्वनं) उत्तम घन, तथा (वाजान्) नानाप्रकार के ग्रन्न प्रदान करें, ग्रौर (ग्रस्मम्यं) हमको (गोमतः) ज्ञान के साधन कलाकौशलादि (चोदयित्री) सबको प्रेरण करने वाली शक्ति (उषाः, मघोनः) उपा काल में यज्ञ करने का सामर्थ्य, ग्रौर (सूनृतावती) उत्तम भाषण करने की शक्ति दें, ग्रौर (ग्रप, स्निघः) हमसे संताप को (उच्छत्) दूर करें।।६।।

भावार्थः—हे सर्वशक्तिसम्पन्न भगवन् ! ग्राप शूरवीरों को वीरता-रूप सामर्थ्य देने वाले, विज्ञानियों को विज्ञानरूप सामर्थ्य देते, ग्राप ही नानाप्रकार के ग्रन्न तथा ज्ञान के साधन कलाकौशलादि के प्रदाता हैं, ग्रापही सब शोकों को दूर करके ग्रमृत पद देने वाले हैं ग्रर्थात् ग्राप ही ग्रभ्युदय ग्रौर निःश्रेयस दोनों प्रकार के उपभोग देते हैं।।६।।

सप्तम मण्डल में ८१ वां सूक्त समाप्त हुआ।

श्रथ दशर्चस्य द्वचशीतितमस्य सूक्तस्य १—१० विसष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ६, ७, ६—िनचृज्जगती ॥ ३ श्रार्ची भुरिग्जगती ॥ ४, ४, १० श्रार्षी विराड्जगती ॥ ६ विराड्जगती ॥ निषादः स्वरः ॥

ग्रब परमात्मा प्रजाजनों को राजधर्म का उपदेश करते हैं।।

# इन्द्रीवरुणा युवमध्वरायं नो विशे जनीय मिह शर्म यच्छतम् । दीर्घपंयच्युमित यो वंनुष्यितं वयं जयेम प्रतंनासु दूदचाः ॥१॥

पदार्थः—(दुः,ऽध्यः) दुर्बुद्धि लोग (पृतनामु) युद्धों में (यः) जो (वनुष्यित) अनुचित व्यवहार द्वारा जीतने की इच्छा करते और (दीर्घप्रयज्युम्) प्रयोग न करने योग्य पदार्थों का (श्रति) प्रयोग करते हैं उनको (वयं, जयेम) हम जीतें (इन्द्रावरुणा) हे अध्यापक तथा उपदेशको (युवं) आप (नः) हमारे (अध्वरा) संग्रामरूपयज्ञ और (विशे, जनाय) प्रजाजनों के लिये (महि, शर्म) बड़ा शान्तिकारक साधन (यच्छतं) दें, जिससे हम उनको विजय कर सकें ॥१॥

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम युद्ध में ग्रप्रयुक्त पदार्थों का प्रयोग करने वाले दुष्ट शत्रुग्नों को जीतने का प्रयत्न करो ग्रौर युद्धविद्यावेत्ता ग्रध्यापक तथा उपदेशकों से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें युद्ध के लिए उपयोगी ग्रनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों की शिक्षा दें जिससे तुम दुष्ट शत्रुग्नों का हनन करके जगत् में शान्ति फैलाग्नो ॥१॥

#### सम्राळन्य स्वराळन्य उंच्यते वां महाताविन्द्रावरूंणा महावंस् । विश्व देवासंः पर्मे व्योमिन सं वामोजी दृषणा सं बळं दधुः ॥१॥

पदार्थ:—हे राजपुरुषो ! तुम (ग्रन्थः) एक को (सम्राट्) सम्राट् (ग्रन्थः, स्वराट्) एक को स्वराट् बनाग्रो । (महान्तौ) हे महानुभाव (इन्द्रा वरुणा) ग्रध्यापक तथा उपदेशको (वां) तुम्हें (उच्यते) यह उपदेश किया जाता है कि (वां) तुम (विश्वे, देवासः) सम्पूर्ण विद्वान् (ग्रोजः) ग्रपनी सामर्थ्यं से (परमे, ब्योमिन) इस विस्तृत ग्राकाशमण्डल में (सं) उत्तमोत्तम (महावसू) वड़े धनों के स्वामी होग्रो, ग्रौर (वृषण) ग्राप सव लोग मिलकर (सं) सर्वोपरि (बलं, दधुः) बल को धारण करो ॥२॥

भावारं:— इस मंत्र मे परमात्मा ने राजधर्म के संगठन का उपदेश किया है कि हे राजकीय पुरुषो, तुम ग्रपने में से एक को सम्राट् — प्रजाधीश ग्रीर एक को स्वराट् बनाग्रो, क्योंकि जब तक उपरोक्त दोनों शक्तियें ग्रपने-ग्रपने कार्यों को विधिवत नहीं करतीं तब तक प्रजा में शान्ति का भाव उत्पन्न नहीं होता ग्रीर न प्रजागण ग्रपने-ग्रपने धर्मों का यथावत पालन कर सकते हैं "सम्यक् राजत इति सम्राट्" = जो भलीभांति ग्रभिषेक करके राजा बनाया गया हो वह "सम्राट्" ग्रीर "स्वयं राजत इति स्वराट्" = जो ग्रपने कार्यों में स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय करे उसका नाम "स्वराट्" ग्रर्थात् प्रजातन्त्र का नाम "स्वराट्" है, जो स्वतन्त्रतापूर्वक ग्रपने लिए सुख-दुःख का विचार कर सके, इस प्रकार सम्राट् ग्रीर स्वराट् जब परस्पर एक दूसरे के सहायक हो तभी दोनों बलों की सदेव वृद्धि होती है।।२।।

#### अन्वपां खान्यंतृंतमोजसा सुर्यमेरयतं दिवि प्रभुम्।

#### इन्द्रीवरुणा मर्दे अस्य मायिनोऽपिन्बतमपितः पिन्वंतं धियंः ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्रावरुणा) हे राजपुरुषो ! तुम (ग्रस्य, मदे) इस राज्यप्रभुत्व में (धियः, पिन्वतं) अपने आपको कर्मयोग से पुष्ट करो (श्रनु) तदनन्तर (श्रोजसा) अपने तेज से (श्रपां, खानि) शत्रु के जलदुर्गों को (श्रा, श्रतृन्तं) भले प्रकार नष्ट भ्रष्ट करके (दिवि, प्रभुं) दिन के प्रभु (सूर्यं) सूर्यं को (ऐरयतं) अपने धूम्रवागों से आच्छा-दन कर (मायिनः) मायावी शत्रुओं को (अपितः) सब ओर से (श्रपिन्वतं) परास्त करो ॥३॥

भावार्थ: परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम अपने उग्र कर्मों द्वारा शक्तिसम्पन्न होकर मायावी शत्रुओं का मर्दन करो अर्थात्

प्रथम ग्रपनी जलयंत्र विद्या द्वारा उनके जलदुर्गों को विजय करो तदनन्तर ग्रपनी पदार्थ विद्या से सूर्य के तेज को ग्राच्छादन करके ग्रथीत् यंत्रों द्वारा दिन को रात्रि बनाकर शत्रुग्रों का विजय करो जो संसार में न्याय का भंग करते हुए ग्रपनी माया से प्रजाग्रों में नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करते हैं, उनका सर्वनाश तथा श्रेष्ठों का रक्षण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है ॥३॥

# युवामिद्युत्सु पूर्तनासु वहन्यो युवां क्षेमंस्य प्रस्तवे मितझंबः । ईशाना वस्वं उभयंस्य कारव इन्द्रांवरुणा सुहवां हवामहे ॥४॥

पदार्थ:—(इन्द्रावरुणा) हे विद्वान् पुरुषो ! मैं तुम्हें (सुहवा) प्रेमपूर्वक (हवा-महे) बुलाकर उपदेश करता हूँ कि तुम लोग (कारवः) कर्मशील बनकर (उभयस्य) राजा तथा प्रजा दोनों के कल्याण में (वस्वः) प्रयत्न करो, ग्रौर (ईशाना) ऐश्वंर्य-सम्पन्न होकर (मितज्ञवः) व्यायामसाधित लघु शरीर वाले (क्षेमस्य, प्रसवे) सबके लिए सुख की वृद्धि करो (युवां) ग्राप लोगों को उचित है कि (पृतनासु) युद्धों में (ब्रह्मयः) उत्साही होकर (युत्सु) राज्य के संगठन में (युवां) तुम्हारा (इत्) ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो ।।४।।

भावार्थः -परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे ग्रध्यापक तथा उपदेशको !
मैं तुम्हें बुलाकर ग्रर्थात् ज्ञान द्वारा मेरे समीप स्थित हुए तुम्हें उपदेश करता हूं कि तुम ग्रनुष्ठानी बनकर राजा तथा प्रजा दोनों के हित में प्रयत्न करो क्योंकि ग्रनुष्ठानशील पुरुष ही उपदेशों द्वारा संसार का कल्याण कर सकता है ग्रन्य नहीं, हे विद्वानों ! तुम युद्धविद्या के ज्ञाता बनकर सदैव ग्रपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, ग्रौर युद्ध में उत्साहपूर्वक शत्रुग्रों का दमन करते हुए राज्य के संगठन में सदा प्रयत्न करते रहो।।४॥

#### इन्द्रांवरुणा यदिमानि चक्रश्चविश्वां जातानि भुवंनस्य मुक्मनां । क्षेमण मित्रो वर्षणं दुवस्यति मरुद्धिरुग्नः शुर्ममन्य ईयते ॥४॥

पदाथः—(इन्द्रवरुणा) ह आग्न तथा जलावद्यावत्ता विद्वाना ! तुम लाग (मज्मना) अपने आित्मक वल से (विश्वा, जातानि) सम्पूर्ण विश्व के अनुभव द्वारा (क्षेमेण) कुशलपूर्वक (भुवनस्य) संसार की रक्षा करो । (यत्) जो (इमानि, चक्रथुः) यह युद्धविद्याविषयक नार्य करते हो वह (मित्रः) संसार को सुखकारक हो, और (वरुणं) सवको आच्छा दन करने वाली जलमय वायु को (दुवस्यित) दूर करके (उग्रः) युद्धविद्या में निपुर्ण संत्वक एहप 'मरुद्धिः। आकाश मण्डल भें फैलने वाली वायुओं

द्वारा शत्रुग्रों को जीतें (ग्रन्यः) ग्रन्य सैनिक पुरुष (ग्रुमं) शुभ साधनों द्वारा शत्रु को (ईयते) प्राप्त हों ग्रर्थात् उसके सम्मुख जायें ॥५॥

भावार्थः—हे ग्राग्नेय तथा जलीय ग्रस्त्र-शस्त्रों के वेत्ता विद्वानो ! तुम लोग ग्रपने ग्रनुभव द्वारा राज्य विरोधी शत्रुग्नों को विजय करके सम्पूर्ण संसार की रक्षा करो, तुम कलांकौशल के ज्ञान द्वारा युद्धविषयक ग्रस्त्र-शस्त्र निर्माण करो, ग्रौर ऐसे ग्रस्त्रों का प्रयोग करो जो ग्राकाशमण्डल में फैलजाने वाली वायुग्नों द्वारा शत्रु का विजय करें ग्रर्थात् प्रवल शत्रु को ग्राग्नेयास्त्र तथा वारुणास्त्र द्वारा विजय करो ग्रौर साधारण शत्रु को शुभ साधनों से ग्रपने वश में करो जिससे उसको घोर कष्ट न हो ।।५।।

# महे भुल्काय वर्षणस्य तु त्विष ओजो मिमाते ध्रवमंस्य यत्स्वम्। अजोमिमन्यः श्रथयंतमातिरहभ्रेभिरन्यः प्र दृशोति भूयंसः ॥६॥

पदार्थ:—(वरुणस्य) वरुणास्त्र का प्रयोग करने वाला पुरुष (नु) निश्चय करके (महे, शुल्काय) वड़े ऐश्वर्य के लिए (त्विषे, श्रोजः) अपने तेज तथा वल द्वारा (मिमाते) शीघ्र ही शत्रु का (श्रातरत्) हनन करता (श्रस्य) उसका (यत्) जो (ध्रुवं) निश्चल (स्वं) धन है वह (श्रजामि) शत्रु को (श्रनथयंतं) नाश करदेता और (श्रन्यः) श्रन्य जो वल है वह (श्रातरत्) हनन करता है, वह (श्रन्यः) श्रन्य (दभ्रोभिः) श्रल्प साधनों से ही (भूयसः) बहुत से शत्रुश्रों को (प्र, वृणोति) भले प्रकार अपने वश में कर लेता है।।६।।

भावार्थः — वारुणास्त्र का प्रयोग करने वाला विद्वान् ग्रल्प साधनों से ही शत्रुसेना का विजय करके उसकी सामग्री पर ग्रपना ग्रधिकार जमा लेता है, उसका शस्त्र-ग्रस्त्ररूप धन शत्रुग्रों के नाश का कारण होता है ग्रथीत् उसके इस ग्रपूर्व धन के सन्मुख कोई शत्रु नहीं ठहर सकता, वह ग्रनेक शत्रुग्रों को विजय करके बड़ा ऐश्वर्यसम्पन्न होता है।।६।।

ग्रव दुरावर्ष राजा की विभूति कथन करते हैं।।

# न तमहो न दुरितानि मर्त्यमिन्द्रांवरुणा न तपः क्रतंश्चन । यस्य देवा गच्छंथो वीथो अध्वरं न तं मतस्य नवते परिन्हतिः॥७॥

पादथं:—(यस्य) जिस राजा के (ग्रध्वरं) यज्ञ को (देवा) शस्त्रास्त्रादिविद्या-सम्पन्न विद्वान् (वीथः) संगत होकर (गच्छथः) जाते हैं (तं) उस राजा को ग्रथवा (मर्तस्य) मरणधर्मा मनुष्य को (परिच्हृति) कोई वाधा (नशते, न) नाश नहीं कर \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सकती, ग्रीर (न) न ही (कुतः, चन) किसी ग्रीर से (तपः) कोई ताप उसका नाश कर सकता है। (मत्यें) जिस मनुष्य को(इन्द्रावरुणा) विद्युत् तथा जलीय विद्या जानने वाले विद्वान् प्राप्त होते हैं (तं) उसको (न, ग्रंहः) न कोई पाप (न, दुरितानि) न कोई दुष्कर्म नाश कर सकता है।।७।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा यजमानो ! तुम लोग ग्रस्त्रशस्त्रविद्यासम्पन्न विद्वानों को ग्रपने यज्ञों में वुलाग्रो, क्योंकि वरुणास्त्र तथा ग्रग्नेयास्त्र ग्रादि ग्रस्त्र विद्वा वेत्ता विद्वान् जिस राजा वा यजमान के यज्ञ में जाते हैं ग्रथवा जिनका उपरोक्त विद्वानों से घनिष्ट संबंध होता है उनको न कोई शत्रु पीड़ा दे सकता ग्रौर न कोई पाप उनका नाश कर सकता है ग्रथीत् विद्वानों के सत्संग से उनके पाप क्षय होकर जीवन पवित्र हो जाता है, इसलिए राजाग्रों को उचित है कि विद्वानों का सत्कार करते हुए उनको ग्रपना समीपी बनावें जिससे वह किसी विपत्ति को न देखें।।७।।

# अविङ् नेरा दैन्येनावसा गतं शृणुतं इवं यदि मे जुर्जोषयः। युवोहि सरूपमुत वा यदाप्यं मार्डीकमिन्द्रावरुणा नि यंच्छतम्।।८॥

पदार्थः—(नरा) हे मनुष्यो ! तुम (ग्रविक्) मेरे सन्मुख ग्राग्रो (उत) ग्रौर (दैन्येन, ग्रवसा) दिन्य रक्षा से (ग्रागतं) ग्राये हुए तुमको (हवं) उपदेश करता हूँ जिसको (श्रुणुतं) ध्यानपूर्वक सुनो (इन्द्रावरुणा) हे विद्वानो ! (यत्) जो ग्राप (यदि) यदि (नियच्छतम्) निष्कपट भाव से मनोदान देकर (मे) मेरे में (जुजोषथः) जुड़ोगे = प्रीति करोगे तो मैं (हि) निश्चय करके (युवोः, सख्यं) तुम्हारी मैत्री का पालन कहंगा (वा) ग्रथवा (ग्राप्यं) तुम्हें प्राप्त होने योग्य (मार्डोकं) सुख दूंगा ।। ।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि ग्राग्नेयास्त्र तथा वारुणास्त्र ग्रादि ग्रस्त्र-शस्त्रों की विद्या में निपुण विद्वानो ! तुम सरलभाव से मेरे में प्रीति करो ग्रथोत् शुद्ध हृदय से वेदाज्ञा का पालन करते हुए मेरे सन्मुख ग्राग्रो मैं तुम्हें सखसम्पन्न करूंगा।। ।

### अस्माकंमिन्द्रावरुणा भरंभरे पुरोयोधा भंवतं कृष्टयोजसा । यद्वां इवत उभये अर्घ स्पृधि नरंस्तोकस्य तनंयस्य सातिर्छ ॥९॥

पदार्थ:—(इन्द्रावरुणा) हे विद्वानो ! तुम (भरे-भरे) प्रत्येक संग्राम में (ग्रस्माकम्) हमारे (पुरोयोधा) सन्पुख योद्धा (भवतं) होग्रो (कृष्टचोजसा) हे शत्रुग्रों के नाशक बलवालो ! (यत्) जो (नरः) नेता (वां) तुम्हारा (स्पृधि) युद्ध में (तोकस्य,

तनयस्य, सातिषु) पुत्र पौत्र की रक्षा के निमित्त (हवन्ते) ग्राह्मान करते हैं तुम उनकी रक्षा करो ॥ १॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! तुम प्रत्येक संग्राम में मेरे सन्मुख होग्रो ग्रर्थात् मुभसे विजयप्राप्ति के लिये प्रार्थना करो क्योंकि मेरी सहायता के विना कोई किसी को जय नहीं कर सकता, हे बड़े बलवान् योद्धाग्रो ! जो तुम्हारे साथ ईर्ष्या करते हैं वह भी ग्रपनी स्वार्थसिद्धि के लिये है परन्तु प्रजा ग्रौर धर्म की रक्षा करना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य होने से तुम किसी का पक्षपात मत करो, सदा राजधर्म का पालन करना ग्रौर राजा की ग्राज्ञा में सदैव रहना तुम्हारा धर्म है जिसका ग्रनुष्ठान करते हुए परमात्मा के समीपी होग्रो ॥६॥

ग्रव राजपुरुषों से घन ग्रौर परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना करते हैं।।

#### असमे इन्द्रो वर्षणो मित्रो अर्थमा युम्नं यंच्छन्तु महि श्रम समयंः। अवधं न्योतिरदिंतैर्श्वताद्यों देवस्य श्लोकं सवितुमैनामहे ॥१०॥

पदार्थः—(इन्द्रः) वैद्युतिवद्यावेत्ता (वरुणः) जलीयविद्या के ज्ञाता (मित्रः) सवके मित्र (श्रयंमा) न्याय करने वाले, जो राजकीय पुरुष हैं वे (श्रस्मे) हमें (द्युम्नं) ऐश्वर्य्य (यच्छन्तु) प्राप्त करायें, ग्रौर (सप्रथः, मिह, शर्म) सब से वड़ा सुख (ज्योतिः) स्वयंप्रकाश परमात्मा हमको नित्य प्रदान करें (श्रवध्रं) हमको नाश न करें ताकि हम (श्रदितेः) ग्रखण्डनीय (ऋतावृधः) सत्यरूपयज्ञ के ग्राधार (देवस्य) दिव्यशक्तिसम्पन्न (सिवतुः) स्वतःप्रकाश परमात्मा के (श्लोकं) यश को (मनामहे) सदा गान करते रहें ॥१०॥

भावार्थः — इस मन्त्र का ग्राशय यह है कि जिस प्रकार ऋग्, यजु, साम, ग्रथवं यह चारों वेद परमात्मा की ग्राज्ञा पालन कराने के लिये चार विभागों में विभक्त हैं इसी प्रकार राज्यशासन भी चार विभागों में विभक्त जानना चाहिये ग्रथीत् ग्राग्नेयास्त्र तथा वारुणास्त्रविद्या जानने वालों से सैनिक रक्षण ग्रौर राजमन्त्री तथा न्यायाधीश इन दोनों से राज्यप्रबन्ध इस प्रकार उक्त चारों से धन की याचना करते हुए सदा ही इनके कल्याण का शुभिचन्तन करते रहो ग्रथीत् सम्त्राट् के राष्ट्रप्रबन्ध के उक्त चारों से सांसारिक सुख की ग्रभिलाषा करो ग्रौर दिव्यशक्तिसम्पन्न परमात्मा से नित्य सुख की प्रार्थना करते हुए उनके दिव्य गुणों का सदा गान करते रहो जिससे तुम्हें सदगित प्राप्त हो ।।१०।।

सप्तम मण्डल में ६२ वां सूबत समाप्त हुआ।।।

ग्रथ दशर्चस्य त्र्यशीतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः ।। इन्द्रावरुणौ देवते ।। छन्दः-१, ३, ६ विराड्जगती । २, ४, ६ निचृज्जगती । ५ ग्रार्ची जगती । ७, ८ १० ग्राषींजगती ।। निषादः स्वरः ।।

प्रव राजधर्म का वर्णन करते हुए सैनिक पुरुषों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं।।
युवां नेरा पश्यंपानास आप्यं प्राचा गृन्यंतः पृथुपर्त्रवो ययुः।
दासां च वृत्रा इतमायाणि च सुदासंमिन्द्रावरुणावंसावतम्।।१।।

पवार्यः—(इन्द्रावरुणा) हे शूरवीर योद्धाओं ! (युवां) तुम (ग्राप्यं) सवको प्राप्त होने योग्य ग्रर्थात् सब के रक्षक होग्रो । (पश्यमानासः) तुम्हारी वीरता देखकर (पृयुपर्शवः) सब ग्रोर से हृष्ट पुष्ट वीर (नरा) मनुष्य (गव्यंतः) ग्रपना ग्रात्मसमर्पण् करते हुए (ययुः) तुम्हें प्राप्त होते हैं (च) ग्रीर (प्राचा, वासा) प्राचीन सेवक (चें) ग्रीर (ग्रार्याण) ग्रार्थ पुष्प भी तुम्हारी शरण चाहते हैं । तुम (वृत्रा, हतं) शत्रुग्रों का हनन करके (ग्रवसा) रक्षा करते हुए (ग्रवतं, मुदासं) दयावान् राजा को प्राप्त हो ।।१।।

भावार्थ:—परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर विद्वानो ! तुम दास = शूद्र ग्रौर ग्रार्थ = कर्मानुष्ठानपरायण पुरुषों की रक्षा करो, तुम इनके शत्रुग्नों का हनन करके इन्हें ग्रभयदान दो, क्योंकि इनके होने से प्रजाजन वैदिकमर्यादा का ग्रतिक्रमण नहीं करते, सब ग्रपनी मर्यादा में रह कर धर्म का पालन करते हैं, ग्रौर ह्रष्ट-पुष्ट शूरवीर तुम्हें प्राप्त होकर युद्ध द्वारा ग्रात्मसमर्पण करते हुए तुम्हारे उत्साह को बढ़ाते हैं, इसलिये इन्हें भी सुरक्षित रखो,क्योंकि शूरवीरों के ग्रभाव से भी प्रजा में ग्रनेक प्रकार के ग्रनर्थ फैल जाते हैं जिससे मनुष्यों के जीवन में पवित्रता नहीं रहती ।।१॥

यत्रा नरं समयते कृतध्वंजी यस्मित्राजा भवंति कि चन प्रियम्। यत्रा भयते भ्रवंना स्वर्धश्रस्तत्रां न इन्द्रावरुणाधिं वीचतम्।।२।।

पदार्थः—(यत्र) जिस संग्राम में (नरः) मनुष्य (कृतध्वजः) ध्वजा उठाये हुए (समयंते) मले प्रकार ग्रागमन करते (यस्मिन्, ग्राजा) जिस संग्राम में (किंचन, प्रियं, भवति) कुछ सुख हो (यत्र) जिस संग्राम में बड़े-वड़े योद्धा (भयंते) भयभीत होते, ग्रीर (स्वर्ष्ट शः, भुवना) जहां देवता लोग स्वर्गप्राप्ति को भी ग्रधिक नहीं मानते (इन्द्रावरुणा) हे युद्धविद्या में निपुर्ण विद्वानो ! (तत्र) वहां (नः) हमको (ग्रधिवोचतं) भले प्रकार उपदेश करें ॥२॥

भावार्थः — जिस संग्राम में शत्रु लोग ध्वजा उठाये हुए हम पर ग्रात्र-मण करते हों ग्रथवा जिस संग्राम में हमारा कुछ प्रिय हो, या यों कहो कि जब शत्रु हम पर चढ़ाई करें वा हम दुष्टों के दमन ग्रथवा प्रजा का प्रिय करने के लिये शत्रु पर चढ़ाई-करें, हे ग्रस्त्रशस्त्रवेत्ता विद्वानो ! उक्त दोनों ग्रवस्थाग्रों में ग्राप हमारी शत्रु से रक्षा करें।।२।।

#### सं भूम्या अंता ध्वसिरा अंदक्षतेन्द्रांवरुणा दिवि घोष आरुंइत् । अस्थुर्जनांनामुप मामरातयोऽर्वागवंसा इवनश्रुता गंतस् ।।३।।

पदार्थ:—(इन्द्रावरुणा) हे युद्धविद्या में निपुरा राजपुरुषो, (घोषः, दिवि, धारुहत्) तुम्हारे शस्त्रों का शब्द ग्राकाश में व्याप्त हो (सं, भूम्याः, ग्रंताः) सम्पूर्ण भूमि का ग्रंत (ध्विसराः) योद्धाग्रों से विनाश होता हुग्रा (श्रदक्षत) देखा जाय (ग्ररात्यः) शत्रु (मां) मुभको (जनानां) सब मनुष्यों के समक्ष (उप, श्रस्थुः) ग्राकर प्राप्त हो ग्रीर (ग्रवसा) रक्षा चाहते हुए (हवनश्रुता) वैदिकवारिएयों के श्रवरा द्वारा (ग्रविक्, श्रागतम्) हमारे सन्मुख ग्रावें ॥३॥

भावार्थः --परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजधर्म का पालन करने वाले विद्वानो ! तुम शत्रुसेना पर ऐसा घोर ग्राक्रमण करो कि तुम्हारे ग्रस्त्र- शस्त्रों का शब्द ग्राकाश में गूंज उठे जिससे तुम्हारे शत्रु वेदवाणी का ग्राश्र- यण करते हुए तुम्हारी शरण को प्राप्त हो ग्रथीत् ग्रपने दुष्टभावों का त्याग करते हुए सब प्रजाजनों के समक्ष वेद की शरण में ग्रावें, ग्रौर तुम्हारे योद्धा लोग सीमान्तों में विजय प्राप्त करते हुए शत्रुग्रों के दुर्गों को छिन्न- भिन्न करके सर्वत्र ग्रपना ग्रधिकार स्थापन करें जिससे प्रजा वैदिकधर्म का भले प्रकार पालन करसके ॥३॥

### इन्द्रांवरुणा व्धनांभिर्वति येदं वन्वंता प्र सुदासंमावतम् । ब्रह्माण्येषां शृणुतं इवींमनि सत्या तृतसूनामभवतपुरोहिंतिः ॥४॥

पदार्थः—(इन्द्रावरुणा) हे राजधर्म का पालन करने वाले विद्वानो ! तुम (वधनाभिः) ग्रनन्त प्रकार के शस्त्रों द्वारा (ग्रप्रिति, भेदं) प्रवल शत्रुग्नों को (वन्वंता) हनन करके (मुदासं, ग्रावतं) मली-मांति नम्रभाव को प्राप्त राजा को प्राप्त होग्रो, ग्रीर (एषां, तृत्सूनां) इन विद्वानों के (ब्रह्माणि) वेदपाठों को (शृणुतं) श्रवण करते हुए (प्रोहितिः) हितकारी बनो जिससे (हवीमिन) यज्ञों में (सत्या, ग्रभवत्) सत्यरूप फल हो ।।४॥

भावार्थः - परमात्मा आजा देते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम वेद से बहि-

मुंख शत्रुग्नों का हनन करके वेदवेत्ता विद्वानों का सत्कार करो ग्रौर उनका निरन्तर हित करते हुए उनके सत्संग से ग्रपने जीवन को उच्च बनाग्रो, उनके यज्ञों की रक्षा करो जिससे उनका सत्यरूप फल प्रजा के लिये शुभ हो।।४।।

### इन्द्रांकणावभ्या तंपंति माघान्ययों वृतुषामर्गतयः। युवं हि वस्त्रं उम्रयंस्य राजधोऽध स्मा नोऽवतं पार्ये दिवि।।५॥

पदार्थ:—(इन्द्रावरुणी) हे विद्यासम्पन्न राजपुरुषो, (मा) मुक्तको (म्रयंः) शत्रु ग्रीर (ग्ररातयः, वनुषां) हिंसक शत्रुग्रों के (ग्रघानि) पापरूपशस्त्र (ग्रिमि, ग्रातपंति) चारों ग्रीर से तपाते हैं (हि) निश्चय करिक (युवं) ग्राप लोग (वस्वः) उनका सर्वस्व हरण करके (उभयस्य, राजयः) दोनों प्रकार के बलवान् शत्रुग्रों को (ग्रघ) नीचे गिरायें, ग्रीर (नः, सम, ग्रवतं) हमारी उनसे रक्षा करते हुए (पार्ये, दिवि) विजयरूप पार को प्राप्त करायें।।।।।

भावार्यः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे इन्द्र तथा वरुणसमान युद्ध-विशारद विद्वानो ! तुम हिंसक तथा ग्रन्य शत्रुग्नों का सर्वस्व हरण करके उनका नाश करो जो वेदविहित मर्यादा पर चलने वाले विद्वानों को तपाते = दु:ख देते हैं, हे भगवन् ! ग्राप ऐसी कृपा करें कि उन शत्रुग्नों का युद्ध में ग्रध:पतन हो ग्रौर हम विजयरूप पार को प्राप्त हों।।।।

# युवा इंवंत चभयांस आजिष्वन्द्रं च वस्वो वरुणं च सात्ये । यत्र राजंभिदंश्विभिनिबांधितं म सुदासमावंतं तृत्संभिः सह ।।६।।

पदार्थ:—हे इन्द्र तथा वरुग्हिप योद्धाग्रो ! (युवां) ग्रापको हमलोग (उभ-यास:, ग्राजिषु)दोनों प्रकार के युद्धों में (हबंते) बुलाते हैं। (इन्द्रं, च, वस्वः) इन्द्र को धन के लिये (च) ग्रीर (वरुणं, सातये) वरुग् को विजयप्रान्ति के लिये (यत्र) जिस युद्ध में (दशभिः, राजभिः) दशप्रकार के राजाग्रों से (निबाधितं) पीड़ा को प्राप्त (तृत्सुभिः, सह) तीनों प्रकार के ज्ञानियों के साथ (सुदासं) योग्य राजा को (ग्रावतं) प्राप्त होग्रो।।६॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे इन्द्र तथा वरुणरूप विद्वानो ! तुम युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए कर्मानुष्ठानी तथा वेदविद्या- प्रकाशक विद्वानों की रक्षा करो ग्रर्थात् कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा भक्ति- भाव को प्राप्त पुरुषों की सेवा में सदा तत्पर रहो जिससे उन्हें कोई कष्ट प्राप्त न हों ॥६॥

ग्रव वेदानुयायी योद्धा का ग्रपरिमित बल कथन करते हैं।।

# दश राजांनः समिता अयंज्यवः सुदासंमिन्द्रावरुणा न युंयुष्ठः । सत्या नृणामंद्रसदामुपंस्तुतिर्देवा एषामभवन्देवह्ंतिष्ठ ॥७॥

पदार्थः —(ग्रयज्यवः) ग्रवंदिक (दश, राजानः) दश राजा (सिमताः) इकट्ठे होकर (सुदासं) वेदानुयायी राजा से (न, युयुधुः) युद्ध नहीं कर सकते। (देव-हृतिषु) युद्धों में (ग्रदासदां, देवाः) यज्ञशील विद्वान् पुरुष (एषां) इन (नृणां) वेदानु-यायी पुरुषों की (सत्या) सत्यरूप से (उपस्तुतिः) स्तुति (ग्रभवन्) करते हैं (इन्द्रा-वरुणा) हे विद्यासम्पन्नराजपुरुषो ! तुम ऐसे साधनसम्पन्न पुरुषों की सहायता करो।।।।।

भावार्थः — इस मन्त्र में यह उपदेश किया है कि राजा तथा राजकीय पुरुषों को सदा वैदिक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि व्रत, तप तथा अनुष्ठानशील राजा को दश राजा भी मिलकर युद्ध में पराजित नहीं कर सकते, दृढवती, कर्मकाण्डी तथा धीर वीर राजा की सब विद्वान् प्रशंसा करते और वही अपने सब कार्यों को विधिवत् करता हुआ संसार में कृत-कार्य्य होता है, ऐसे धर्मज्ञ राजा की सब विद्वानों को सहायता करनी चाहिये।।७।।

# दाश्वराहे परियंत्ताय विश्वतः सुदासं इन्द्रावरुणावशिक्षतस् । श्वित्यंचो यत्र नमंसा कपार्दना धिया धीवंतो असंपंत तत्संवः ॥८॥

पदार्थः — (यत्र) जिस युद्ध भें (नमसा) प्रभुता से (कपिदनः) उत्तम ग्रलंकार-युक्त (धीवंतः) वुद्धिमान् (तृत्सवः) कर्मकाण्डी (श्वित्यंचः) सदाचारी (ग्रसपन्त) युद्ध-रूप कर्म में (धिया) बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होता है, उस युद्ध में (विश्वतः) सब ग्रोर से (दाशराज़े, परियत्ताय) दश राजाओं के ग्राक्रमण् करने पर (सुदासे) वेदानुयायी राजा को (इन्द्रावरुणो) हे ग्रस्त्र-शस्त्रों की विद्या में कुशल विद्वानो, (ग्रशिक्षतं) बल प्रदान करो ॥ । ।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा लोगो! तुम कर्मकाण्ड-युक्त तथा सदाचारसम्पन्न होकर अपने कार्यों को विधिवत् करो और युद्ध-रूप कर्म में वुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होग्रो, जो सदाचारसम्पन्न राजा वुद्धिपूर्वक युद्ध करता है उसको अनेक राजा सब ओर से आक्रमण करने पर भी विजय नहीं कर सकते, परमात्मा आज्ञा देते हैं कि हे धनुविद्यासम्पन्न अध्यापक तथा उपदेशको ! तुम ऐसे धर्मपरायण राजा की सदा सहायता करो जिससे वह शीघ्र कृतकार्य्य हो ॥। ।।

#### वृत्राण्यन्यः संमिथेषु जिघ्नते व्रतान्यन्यो अभि रंशते सदो । हवांमहे वां हपणा सुवृक्तिभिरसमे इंन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम् ॥९॥

पदार्थ:—(ग्रन्थ:, सिमथेषु) एक शूरवीर युद्धों में (वृत्राणि, जिघ्नते) शत्रुश्रों को विजय करता (ग्रन्थः) एक (सदा) सदैव (ग्रिभ) सर्वप्रकार से (ग्रतानि) नियमों की (रक्षते) रक्षा करता है। (इन्द्रावरुणा) इन्द्र तथा वरुग्गरूप योद्धाश्रो, (वां) ग्राप (ग्रस्मे) हमको (शर्म, यच्छतं) सुख प्राप्त करायें, क्योंकि ग्राप (वृषणा) युद्ध की कामना पूर्ण करने वाले ग्रौर (सुवृक्तिभिः) शुभ मार्गों में प्रवृत्त कराने वाले हैं, इस-लिये (हवामहे) हम ग्रापका ग्राह्मान करते हैं।।।।

भावार्थः - जो राजा लोग व्रतों की रक्षा करते ग्रौर दुष्ट शत्रुग्रों का दमन करते हैं, हे ग्रस्त्रशस्त्रविद्यावेत्ता विद्वानो !,तुम उनकी सहायता करो, क्योंकि व्रतपालन तथा दुष्टदमन किये विना प्रजा में सुख का संचार कदापि नहीं हो सकता ।। १।।

# असमे इन्द्रो वर्रुणो मित्रो अर्थुमा युम्नं यंच्छन्तु मृहि शर्म समर्थः । अवधं ज्योतिरदिंतैर्श्वताद्वर्षो देवस्य श्लोकं सवितुर्मनामहे ॥१०॥

पदार्थः—(इन्द्रः) वैद्युतिवद्यावेता (यरुणः) जलीयविद्या के ज्ञाता (मित्रः) राजमन्त्री (प्रयंमा) न्यायाधीश (ग्रस्मे) हमको (द्युम्नं) दीप्ति वाला (मित्रः) वड़ा (सप्रथः) विस्तृत (श्रमं) सुख (यच्छुन्तु) प्राप्त करायें। (ज्योतिः) हे दिव्यस्वरूप (ग्रवधं) नित्य (ग्रवितेः) ग्रखण्डनीय (ऋतावृषः) सत्यस्वरूप (देवस्य) दिव्य स्वरूप (सिवतुः) सब के उत्पादक परमात्मन् ! मैं ग्रापकी (श्लोकं) स्तुति (मनामहे) करता हूँ।।१०।।

भावार्यः हे न्यायाधीश परमात्मन् ! ग्राप इन्द्रादि विद्वानों द्वारा हमको नित्य सुख की प्राप्ति करायें, ग्रौर ऐसी कृपा करें कि हम ग्रापके सत्यादि गुणों का गान करते हुए सदैव ग्रापकी स्तुति में तत्पर रहें।।१०।।

सप्तम मण्डल में द३ वां सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

म्रथ पञ्चर्चस्य चतुरशीतितमस्य सून्तस्य वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ४, ४, निचृत्त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

ग्रव परमातमा प्रकारान्तर से राजधर्म का उपदेश करते हैं।। त्र्या वाँ राजावध्वरे वंद्रत्यां हुव्येश्विरिन्द्रावरूणा नमांश्विः। प्र वाँ घृताचीं बाह्वोर्दधांना परि त्मना विश्वंरूपा जिगाति।।१॥

पदार्थः—(इन्द्रावरुणा) हे इन्द्र तथा वरुण ! (वां राजानी) प्रकाश वाले ग्राप दोनों (ग्रध्वरे) संग्राम में (ववृत्यां) ग्रावें। (हब्येभिः, नमोभिः)हम नम्र वाि्णयों द्वारा ग्रापका सत्कार करते हैं (वां) ग्रापको (बाह्वोः) हाथों में (ग्रा) मले प्रकार (घृताची) खुवा (दधाना) घारण कराते हुए (परि, त्मना) शुमसंकल्प से (बिषुरूपा) नाना प्रकार के द्रव्यों द्वारा (जिगाति) उद्घोधन करते हैं।।१।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यजमानो ! तुम ग्रागिन विद्यावेत्ता तथा जल वायु ग्रादि तत्वों की विद्या जानने वाले विद्वानों को दुष्ट दमनरूप संग्राम में बुलाग्रो ग्रीर नम्रवाणियों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उनको उद्घोधन करो कि हे भगवन् ! जिस प्रकार घृतादि पदार्थों से ग्रागिन देदीप्यमान होती है इसी प्रकार ग्राप हमारे सन्मानादि भावों से देदीप्यमान होकर शत्रुरूप समिधाग्रों को शीघ्र ही भस्म करें जिससे हमारी गुभ कामनायें पूर्ण हों।।१।।

यव प्रेम-रज्जू से बंधे हुए राष्ट्र की दृढ़ता का वर्णन करते हैं।।
युवी राष्ट्रं वृहदिन्वित घीयों सेत्भिर्रे च्छुभिंश सिनीयः।
परि नो हेळो वर्षणस्य हुन्या चर्ष न हन्द्रीः कुणवद्व छोकस् ॥२॥

पदार्थ:—(युवोः) हे राजा तथा राजपुरुषो ! तुम्हारां (राष्ट्रं) राज्य (द्योः, कृहत्, इन्वति) द्युलोकपर्यंन्त बड़ा विस्तृत हों (यो) तुम दोनों (परि) सब भोर से (सेतृभः, भरज्जुभः सिनीयः) प्रेमरूप रज्जुभों में बंधे हुए (नः)हमको प्राप्त होभो (उ) भीर (लोकं) तुम्हारे लोक को (इन्द्रः) विद्युद्विद्यावेत्ता विद्वान् (कृणवत्) रक्षा करें (वरुणस्यः, हेळः) जलविद्यावेत्ता विद्वान् का भाक्रमरा (वृज्याः) तुम पर न हो, भीर तुम प्रार्थना करो कि (नः) हमको (उरुम्) विस्तृत लोकों की प्राप्ति हो ॥२॥

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम सदैव ग्रपने राष्ट्र की वृद्धि में लगे रहो ग्रौर उनको प्रेमरूप रज्जु के बन्धन से ऐसा बांधो कि वह किसी प्रकार से भी शिथिलता को प्राप्त न हो, ग्रधिक क्या, जिनके राष्ट्र दृढ़ बन्धनों से बंधे हैं उन पर न कोई जलयानों द्वारा ग्राक्रमण कर सकता ग्रौर न कोई विद्युत् ग्रादि शक्तियों से उनको हानि पहंचा सकता है, जो राजा ग्रपने राष्ट्र को दृढ़ बनाने के लिये प्रजा में प्रेम

उत्पन्न करता ग्रथित् ग्रन्याय ग्रीर दुराग्रह का त्याग करता हुग्रा ग्रपने को विश्वासाई बनाता है तब वह दोनों परस्पर उन्नत होते ग्रीर पृथिवी से लेकर युलोकपर्यन्त सर्वत्र उनका ग्रटल प्रभाव हो जाता है, इस लिये उचित है कि राजा ग्रपने राष्ट्र को हढ़ बनाने के लिये प्रजा में प्रेम उत्पन्न करे, प्रजा में प्रेम का संचार करने वाला राजा ही ग्रपने सब कार्यों को विधिवत् करता ग्रीर वही ग्रन्ततः परमात्मा को प्राप्त होता है।।२।।

# कृतं नी यहं विद्येषु चार्रं कृतं ब्रह्माणि स्रिष्ठं पश्चस्ता । उपी रियर्देवजूती न एतु म णाः स्पार्हाभिस्तितिभिस्तिरेतस् ।।३।।

पवार्थः—हे विद्वान् राजपुरुषो ! (नः) हमारे (यज्ञं) यज्ञ को (विदथेषु) गृहों में (चारुं, कृतं) सुन्दर बनायें (ब्रह्माणि) वैदिकस्तोत्रों को (सूरिषु) शूरवीरों में (प्रशस्ता, कृतं) प्रशंसनीय बनाम्रो (नः) हमारे (देवजूतः) ग्रापकी रक्षा से (उपो, एतु, रियः) उत्तमोत्तम पुष्कल धन प्राप्त हो, ग्रीर (नः) हमको (प्र) सर्व प्रकार की (स्पाहाँभिः) ग्रमिलियत (ऊतिभिः) रक्षाग्रों से (तिरेतं) उन्नत करो ॥३॥

भावर्थाः परमातमा ग्राज्ञा देते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषो ! तुम प्रजाजनों को प्राप्त होकर उनके घरों को यज्ञों द्वारा सुशो-भित करो ग्रीर शूरवीरों को वैदिकशिक्षा दो ताकि वह वेदवाणिरूप ब्रह्म-स्तोत्रों का प्रजा में भली-भांति प्रचार करें ग्रीर राजा तथा प्रजा दोनों ऐश्वर्य्ययुक्त पदार्थों से भरपूर हों, ग्रीर प्रजाजन भी उन विद्वानों से प्रार्थना करें कि हे भगवन् ! ग्रापकी रक्षा से हमको पुष्फल धन प्राप्त हो ग्रीर हम ग्रापकी रक्षा में रहकर मनोभिलिषत उन्नित करें।।३।।

### अस्मे इन्द्रावृष्टमा विश्ववारं र्यि घेत्तं वस्तुं वस्तुं पुरुश्चम् । प्र य अदित्यो अनृता मिनात्यमिता शुरी दयते वस्तुंनि ॥४॥

पदार्थ:—(इन्द्रावरुणा) इन्द्र=परमैश्वय्यंयुक्त तथा वरुण=सव का उपा-स्यदेव परमात्मा (विश्ववारं) सबको रुचिकर (वसुमंतं) सब प्रकार के घनों से युक्त (र्राय, धक्तं) सम्पूर्ण ऐश्वय्यं को घारण करने वाला (पुरुक्षं) नाना प्रकार के अन्तों से युक्त, और (यः) जो (प्र) मले प्रकार (म्रादित्यः) अज्ञान का नाश करने वाला है वह (म्रनृता, मिनाति) असत्यवादियों को दण्ड देता, और (जूरः) शुरवीरों को (म्रमिता, वसूनि, दयते) यथेष्ट धन देता है (म्रस्मे) कृपा करके हमें भी ऐश्वर्ययुक्त करें।।४।।

भावार्थः -परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो! तुम सव प्रकार

के ऐश्वर्य्य तथा धन की याचना उसी परमात्मा से करो, क्योंकि वही पर-मैश्वर्य्ययुक्त, नानाप्रकार के अन्नरूप धनों का स्वामी और वही सब संसार को यथाभाग देने वाला है, वह अनृतवादियों को दण्ड देता और धर्मात्मा शूरवीरों को यथेष्ट धन का स्वामी बनाता है, इसलिये उचित है कि सब प्रजाजन सत्यपरायण होकर परमात्मा से ही धन की प्रार्थना करें।।४॥

# ह्यसिन्द्रं वर्रणपष्ट मे गीः पार्वत्तीके तर्नये तृर्तुजाना । सुरत्नासी देववीर्ति गमेम यूर्यं पीत स्वस्तिभिः सद्दी नः ॥५॥

पदार्थः—(मे) मेरी (इयं) यह (गीः) वेदरूप वाणी (इन्द्रं, वरुणं) सर्वेदवर्यन्युक्त तथा सर्वोपिर परमात्मां को (प्रष्ट) प्राप्त हो (तूतुजाना) यह ईश्वरीय वाणी (तोके) पुत्र (तनये) पौत्र के लिये (प्र, प्रावत्) मले प्रकार रक्षा करे. श्रीर हम लोग (सुरत्नासः) घनादि ऐश्वर्यसम्पन्न होकर (देववीति) विद्वानों की यज्ञशालाश्रों को (गमेम) प्राप्त हों, श्रीर हे परमात्मन् ! (यूयं) श्राप (नः) हमको (स्वस्तिभिः) श्राशीर्वादरूप वाणियों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में यजमान की ग्रोर से प्रार्थना कथन की गई है कि हे भगवन्! हमारा किया ह्या स्वाघ्याय तथा वैदिककर्मों का ग्रनुष्ठान, यह सब ग्राप ही का यश है, क्यों कि इन्हीं कर्मों के ग्रनुष्ठान से हमारे पुत्र पौत्रादि सन्तानों की वृद्धि होती ग्रौर हम ऐश्वर्यसम्पन्न होकर ग्रापके भक्तिभाजन बनते हैं ग्रर्थात् वैदिक कर्मों के ग्रनुष्ठान द्वारा ही मनुष्य को पुत्र-पौत्रादि सन्तित प्राप्त होती ग्रौर इसी से धनादि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, इसलिये जिज्ञासुग्रों को उचित है कि वह धनप्राप्ति तथा ऐश्वर्यवृद्धि के लिये वैदिक कर्मों का निरन्तर ग्रनुष्ठान करें ग्रौर सन्तित-ग्रभिलाषियों के लिये भी यही कर्म उपादेय है।।।।।

सप्तम मण्डल में ८४ वां सूक्त समाप्त हुआ।।

ग्रय पञ्चर्चस्य पंचाशीतितमस्य सुक्तस्य १-५ विसष्ठ ऋषिः ।। इन्द्रावरुणी देवते ।। छन्दः—१, ४ ग्रार्थीत्रिष्टुप् । २, ३, ५, निचृत् त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ।। ग्रव राजधर्म का वर्णन करते हुए सैनिक पुरुषों के सह।यतार्थं सोमादि द्रव्यों का प्रदान कथन करते हैं ।।

पुनीषे वांमरक्षसं मनीषां सोममिन्द्रीय वर्षणाय जहांत । शृतपंतीकामुषसं न देवीं ता नो यामन्तुरुष्यतामभीके ॥१॥

पदार्थः —हे मनुष्यो ! तुम (श्रभीके) इस घर्मयुद्ध में (इन्द्रस्य, वरुणस्य) इन्द्र तथा वरुण के लिए (सोमं, जुह्वत्) सोमरस प्रदान करके यह कथन करो कि (बां) ग्रापको (ग्ररक्षसं) ग्रासुरमावरहित (घृत प्रतीकां) घृत के समान स्नेह वाली (मनीषां) बुद्धि द्वारा प्रार्थना करके (पुनीषे) पवित्र करें (उषसं) उपा के (न) समान (देवीं) दिव्यरूपा (ता) बुद्धि द्वारा (यामन्) युद्ध की चढ़ाई के समय (नः) हमको (उरुष्यतां) सेवन करें ॥१॥

भावार्थः — परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे प्रजाजनो ! तुम इन्द्र = परमैश्वर्ययुक्त शूर वीर तथा वरुण = शत्रुसेना को शस्त्रों द्वारा आच्छाद्त करने वाले वीर पुरुषों का सोमादि उत्तमोत्तम पदार्थों से सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करते हुए अपनी स्नेहपूर्ण शुद्ध बुद्धि द्वारा सदैव उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करो, जिससे वह शत्रुग्नों को पराजय करके तुम्हारे लिए सुख-दायी हों, तुम युद्ध में चढ़ाई के समय उनके सहायक बनो और उनको सदा प्रेम की दृष्टि से देखो, क्योंकि जहां प्रजा और राजपुरुषों में परस्पर प्रेम होता है वहां सदैव ग्रानन्द बना रहता है, इसलिए तुम दोनों परस्पर प्रेम की वृद्धि करो।।१।।

ग्रव ग्रन्यायकारी शतुश्रों को परास्त करने का उपदेश करते हैं।।
स्पर्धन्ते वा उं देवहूये अत्र येषुं ध्वजेषुं दिद्यवः पतिति ।
युवं ताँ इन्द्रावरुणाविभित्रान्हतं परांचः वर्षा विष्ट्चः ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्रावरुणो) हे इन्द्र तथा वरुए ! तुम (ग्रमित्रान्) शत्रुमेना को (पराचः) पराजय करके (शर्वा, विषूचः) हिंसक शस्त्रों से (हतं) उनको हनन करो, ग्रीर (वेवहूये) इस देवासुर संग्राम में (येषु, ध्वजेषु) जिन घ्वजाग्रों में (विद्यवः, पतंति) शत्रुग्रों के फेंके हुए शस्त्र गिरते हैं (वै) निश्चय करके (ग्रत्र) उन स्थलों में घ्वजाग्रों की रक्षा करो, ग्रीर जो (युवं) तुम दोनों से (स्पर्धन्ते) ईष्यी करते हैं उनका (क्र) मली मांति हनन करो।।२॥

भावार्थः—इन्द्र — विद्युत् की शक्ति जानने वाला, वरुण — जल्यानों की विद्या जानने वाला, हे विद्युत् तथा जलीय विद्याग्रों के जानने वाले सेनाध्यक्षों ! तुम ग्रमुर सेना के हनन करने के लिए सदा उद्यत रहो, ग्रौर युद्ध करते हुए ग्रपनी सेना के भंडों की बड़े प्रयत्न से रक्षा करो, ग्रौर ग्रपने साथ ईर्ष्या करने वालों को सदा परास्त करते रहो ताकि कोई ग्रन्यायकारी पुरुष तुम्हें कभी दबाकर ग्रन्याय न कर सके, यह तुम्हारे लिए ईश्वरीय ग्रादेश हैं ॥२॥

#### आपंधिदि स्वयंशसः सदं शत देवीरिन्दं वर्रुणं देवता धः । कृष्टीरन्यो धारयंति पविका वृत्राण्यन्यो अपतीनिं हंति ॥३॥

पदार्थ:—हे सेनाधीश (हि) निश्चय करके (ग्रापः, चित्) सर्वत्र व्यापक होकर (स्वयशसः) ग्रपने यश से (सदःसु) उपासनीय स्थानों में (देवीः) दिव्यशक्तिसम्पन्न (इन्द्रं) परमेश्वर्यवान् (वरुणं) सबको स्वशक्ति में रखने वाले परमात्मा की (देवता) दिव्यशक्तियों को (धुः) धारण कर (ग्रन्यः) कोई (कृष्टीः) प्रजा को (धारयित) धारण करता है जो (प्रविक्ताः) मिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों के कर्मों को जानता है (ग्रन्यः) ग्रन्य (वृत्राणि) मेघों के समान नभोमण्डल में फैले हुए (ग्रप्रतीनि) वश में न ग्राने वाले शत्रुग्रों को (हंति) हनन करता है ।।३।।

भावार्थः — जो पुरुष परमात्मशिक्तयों को धारण करके भिन्न-भिन्न कर्मों के ज्ञाता हैं वह परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा की उपासना करते हुए न्यायाधीश के पद पर स्थित होते हैं ग्रीर जो बुद्धिविद्याविशारद होते हैं वह ग्राकाशस्थ शत्रु की सेना को मेधमण्डल के समान ग्रपने प्रबल वायुसदृश वेग से छिन्नभिन्न करते हैं ग्रर्थात् दिव्यशक्तिसम्पन्न राजपुरुष न्यायाधीश बनकर प्रजा में उत्पन्न हुए दोषों को नाश करके उसको धर्मपथ पर चलाते ग्रीर दूसरे सेनाधीश वनकर वश में न ग्राने वाले शत्रुग्रों को विजय करके प्रजा में शान्ति फैलाते हुए परमात्मा की ग्राजा का पालन करते हैं ॥३॥

# स सुकर्वुर्ऋतिचिदंस्तु होता य श्रोदित्य ष्रवंसा वां नर्यस्वान् । श्राववर्तदवंसे वां हविष्णानसदित्स सुंविताय प्रयंस्वान् ॥४॥

पदार्थ:—(सः) वह पुरुष (सुऋतुः) उत्तम कर्मों के करने वाला (ऋतिचत्) वही सत्यवादी (होता) वही यज्ञ करने वाला (प्रस्तु) है (यः) जो (प्रादित्य) प्रादित्य के समान तेजस्वी होकर (शवसा) प्रपने सामध्यं से (वां) इन्द्र तथा वरुए। शक्ति को (नमस्वान्) सबसे बड़ी समक्तता ग्रीर जो (वां) इन्द्र तथा वरुए। शक्ति को (प्रवसे) रक्षा के लिए (ग्राववर्तत्) वर्ताव में लाता है, ग्रीर जो (हविष्मान्) सदेव यज्ञादिकमं करता है (सः) वह (इत्) निश्चय करके (ग्रयस्वान्) ऐश्वर्ययुक्त होकर (सुवित्ताय) संसार में यशस्वी (ग्रसत्) होता है।।४।।

भावार्थः—इस मंत्र में परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम इन्द्र = विद्युत् तथा वरुण = वायुरूपशक्ति को काम में लाख्रो, जो इन शक्तियों को व्यवहार में लाता है वह ऐश्वर्यमम्पन्न होकर सम्पूर्ण संसार में

फैलता अर्थात् उसकी अतुल कीर्ति होती है और वही पुरुष तेजस्वी बनकर अमित्र सेना का हनन करने वाला होता है।।४।।

म्रव उक्त शक्तिसम्पन्न होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ।।
इयिमन्द्रं वर्षणमष्ट मे गीः प्रार्वचोके तन्ये तृतृंजाना ।
सुरत्नासी देववीति गमेम यूयं पांत स्वस्तिमिः सदां न ।।५।।

पवार्षः—(मे) मेरी (इयं) यह (गीः) वेदरूपवाणी (इन्द्रं, वरुणं) इन्द्रं तथा वरुण्रूष्ण शक्ति को (श्रष्ट) प्राप्त हो (तूतुजाना) यह प्रार्थनारूप वाणी (तोके, तनये) पुत्र-पौत्रों के लिए (प्र, श्रावत्) मले प्रकार सफल हो, श्रौर हम लोग (सुरत्नासः) धनादि ऐश्वर्यसम्पन्न होकर (देववीति) विद्वानों की यज्ञशालाश्रों को (गमेम) प्राप्त हों, श्रौर हे परमात्मन् !(यूयं) श्राप (नः) हमको (स्वस्तिभिः) श्राशीर्वादरूप वाणियों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ॥५॥

भावार्थ:—हे जगदीश्वर! हम ग्रापकी कृपा से विद्युत् तथा वायुरूप शक्तियों की विद्या जानने वाले विद्वानों को सदैव प्राप्त होते रहें ग्रथीत् ऐसी कृपा करें कि हम उन विद्वानों के संग से उक्त विद्या की वृद्धि द्वारा ग्रपने जीवन को उच्च बनावें ग्रौर हमारा किया हुग्रा वेदपाठ तथा यज्ञादि सत्कर्म हमारी सन्तानों को पवित्र करें ग्रौर ग्राप हमको मंगलमय वाणियों से सदैव पवित्र करते रहें, यह हम यजमानों की प्रार्थना है।।५।।

सप्तम मण्डल में ८५ वां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

ध्रयाष्ट्रचंस्य षडशीतितमस्य सूक्तस्य—१- विसष्ठ ऋषि ।। वरणोदेवता ।। छन्दः १, ३, ४, ४, ८ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ६ ध्रार्थीत्रिष्टुप् ।। धेवतः स्वरः ।।

भ्रव वरुणस्वरूप परमात्मा की उपासना से मनुष्यजीवन की पवित्रता कथन करते हैं।।

भीरा त्वंस्य महिना जनंषि वि यस्तुस्तंम रोदंसी चिदुर्वी । म नाकंमुष्वं तुंतुदे वृहंतं द्विता नक्षत्रं प्रयंच भूमं ॥१॥

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (वि) मलीमांति (रोदसी) द्युलोक (चित्) ग्रौर (उर्वी) पृथ्वी लोक को (तस्तंभ) थामे हुए है, ग्रौर जो (बृहंतं) बड़े-बड़े (नक्षत्रं) नक्षत्रों को (च) ग्रीर (भूम) पृथिवी को (पप्रथत्) रचता, तथा (नाकं) स्वगं (ऋष्वं)

नरक को (द्विता) दो प्रकार से (नुनुदे) रचता है (तु) निश्चय करके (ग्रस्य) इस वरुगारूप परमात्मा को (धीरा) पुरुष (महिना) महत्त्व द्वारा (जनूषि) जानते श्रर्थात् उसके ज्ञान को लाभ करते हैं।।१।।

भावार्थः — जो परमात्मा इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रचिता है ग्रौर जिसने कर्मानुसार स्वर्ग = सुख ग्रौर नरक = दुःख को रचा है उसके महत्त्व को धीर पुरुष ही विज्ञान द्वारा ग्रनुभव करते हैं, जैसा कि ग्रन्यत्र भी वर्णन किया है ॥ १॥

ग्रव परमात्मा की उपासना का प्रकार कथन करते हैं।।

# उत स्वयां तन्वां सं वंदे तत्कदा न्वं तर्वर्षणे भ्रवानि । कि में इन्यमहंणानी जुपेत कदा मृंळीकं सुमना अभि रूयम्॥२॥

पदार्थः—(उत) ग्रथवा (स्वया, तन्वा) ग्रपने शरीर से (सं)मले प्रकार (तत्) उस उपास्य के साथ (वेद) ग्रालाप करूं (कदा) कब (नु) निश्चय करके (वरुण, ग्रंतः) उस उपास्यदेव के स्वरूप में (भुवानि) प्रवेश करूंगा (कि) क्या परमात्मा (मे) मेरी (ह्व्यं) उपासनारूप मेंट को (ग्रहुणानः) प्रसन्त होकर (जुषेत) स्वीकार करेंगे (कदा) कब (मृळीकं) उस सर्व सुखदाता को (सुमनाः) संस्कृत मन द्वारा (ग्रभि, ह्यं) सब ग्रोर से ज्ञानगोचर करूंगा।।२।।

भावार्थः उपासक पुरुष उपासना काल में उस दिव्यज्योति परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवन् ! ग्राप मुभे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं ग्रापके समीप होकर ग्रापसे ग्रालाप करूं, हे सर्वनियन्ता भगवन् ! ग्राप मेरी उपासना रूप भेंट को स्वीकार करके ऐसी कृपा करें कि मैं सर्वसुख-दाता ग्रापको ग्रपने पवित्र मन द्वारा ज्ञानगोचर करूं, ग्राप ही की उपासना में निरन्तर रत रहूँ ग्रौर एकमात्र ग्राप ही मेरे सन्मुख लक्ष्य हों ग्रर्थात् उपासक पुरुष नानाप्रकार के तर्क-वितर्कों से यह निश्चय करता है कि मैं ऐसे साधन सम्पादन करूं जिनसे उस ग्रानन्दस्वरूप में निमग्न होकर ग्रानन्द का ग्रन्भव करूं।।२।।

### पृच्छे तदेनों वरुण दिदश्चपों एमि चिकितुषों विष्ट्रच्छंम्। समानमिन्में कवर्यश्चिदाहुर्यं इ तुभ्यं वरुंणो हणीते ॥३॥

पदार्थः—(वरुण) हे सर्वरक्षक परमात्मन्, (तत्) वह (एनः) पाप (पृच्छे) ग्रापसे पूछता हूँ (उपो, दिदृक्षु) ग्रापके दर्शन का ग्रिमलाषी मैं (चिकितुषः) सर्वथा वन्धनरहित होकर (एमि) ग्रापको प्राप्त होऊं (कवयः) विद्वान् पुरुष (विपृच्छं)

मले प्रकार पूछने पर (समानं) ग्रापके विषय में (मे) मुक्तको (चित्) निश्चयपूर्वक (ग्राहुः) यह कहते हैं (ह) प्रसिद्ध है कि (ग्रयं) यह (वरुणः) सर्वशक्तिमान् परमात्मा (तुम्यं) उपासकों को (इत्) निश्चय करके (हुणीते) पापों से उमारकर सुख की ग्रोर ले जाना चाहता है।।३।।

भावार्थः — हे सर्वव्यापक ! मैं उन पापों को कैसे जानूँ जिनके कारण ग्रापके दर्शन से वंचित हूं, हे सर्वपालक ! ऐसी कृपा कर कि मैं उन पापों से छूटकर ग्रापको प्राप्त होऊं, यह प्रसिद्ध है कि वेदों के ज्ञाता विद्वान् पुरुष पूछने पर निश्चयपूर्वक यह कहते हैं कि परमात्मा सबका मंगल, कल्याण चाहते हैं, यदि उपासक ग्रंशमात्र भी उनकी ग्रोर भुके तो वह दयालु भगवान् स्वयं उसका उद्धार करते हैं, इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह साधनसम्पन्न होकर परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त हो तभी उसका उद्धार हो सकता है ग्रन्यथा नहीं ॥३॥

किमार्ग आस वरुण ज्येष्टं यत्स्तोतारं जिघांसिस सखायम्। म तन्म वोचो द्ळभ स्वधावोऽवं त्वानेना नमंसा तुर इयाम्।।।।।

पदार्थः—(वरुण) हे मंगतमय परमात्मन् ! वह (िक्) क्या (ज्येष्ठं) बड़े (ग्रागः) पाप (ग्रास) हैं (यत्) जिनके कारण (सखायं) मित्ररूप ग्राप (स्तोतारं) उपासकों को (जिघांसिस) हनन करना चाहते हैं (तत्) उनको (प्र) विशेषरूप से (मे) मेरे प्रति (बोचः) कथन करें (दूळभ) हे सर्वोपिर ग्रजेय परमात्मन् (त्वा) ग्राप (स्वधावः) ऐश्वर्यसम्पन्न हैं, इसलिये (ग्रनेनाः) ऐसे पापों से (ग्रव) रक्षा करें, ताकि मैं (नमसा) नम्रतापूर्वक (तुरः) शीघ्र ही (इयां) ग्रापको प्राप्त होऊं ।।४।।।

भावार्थः—इस मंत्र में उपासक ग्रपने पापों के मार्जनितिमित्त परमातमा से प्रार्थना करता है कि हे महाराज ! वह मैंने कौन बड़े पाप किये हैं जिनके कारण में ग्रापको प्राप्त नहीं हो सकता ग्रथवा ग्रापकी प्राप्ति में विघ्नकारी हैं, हे मित्ररूप परमेश्वर ! ग्राप मेरा हनन न करते हुए ग्रपनी कृपा द्वारा उन पापों से मुभे निर्मुक्त करें ताकि मैं शीघ्र ही ग्रापको प्राप्त होऊं।।४॥

अब पैत्रप्रकृति द्वारा भाये हुए पापों के मार्जनार्थ प्रार्थना कथन करते हैं।।

अवं द्राधानि पित्रयो सजा नोऽव या वयं चंकुमा तन्त्रभिः। अवं राजन्पशृत्यं न तायुं सजा वत्सं न दाम्नो विसिष्ठम् ॥५॥ पदार्थः—(राजन्) हे सर्वोगरिविराजमान जगदीश्वर ! ग्राप (द्रुग्धानि, पित्र्या) माता-पिता की प्रकृति से (नः) हम में ग्राये हुए दोष ग्रौर (या) जिनको (वयं) हमने (तन्भः) शरीर द्वारा (चकृम) किया है ग्रौर जो (पशुतृपं) पशुग्रों के समान हमारी विषयवासनारूप दृत्ति तथा (तायं, न) चोरों के समान हमारे माव हैं उनको (ग्रवमृज) दूर करके (दाम्नः) रज्जु के साथ बंधे हुए (बत्स) वत्स के (न) समान (विसष्ठं) विषय वासनाग्रों में लिप्त मुक्तको (ग्रव, मृज) मुक्त करें।।।।।

भावार्षः — इस मंत्र में विषयवासना में लिप्त जीव की ग्रोर से यह प्रार्थना की गई है कि हे जगदीश्वर ! जो स्वभाव मेरे माता-पिता की ग्रोर से मुक्त में ग्राया है अथवा मैंने अपने दुष्कर्मों से जो प्रकृति बनाली है उसको ग्राप ग्रपनी कृपा से दूर करके मुक्तको ग्रपना समीपी बनावें, जिस प्रकार रज्जु से बंधा हुग्रा वत्स अपनी माता का दूध नहीं पी सकता इसी प्रकार विषयवासनारूप रज्जु में बंधा हुग्रा मैं ग्रापके स्वरूपरूपी कामधेनु का दुग्ध पान नहीं कर सकता, हे प्रभो ! ग्रापसे विमुख करने वाले विषयवासनारूप बन्धनों से मुक्त करके मुक्तको ग्रानन्द का भोक्ता बनायें, यह मेरी ग्रापसे प्रार्थना है।।।।।

प्रारव्धजन्य कुप्रदृत्ति से ग्राये हुए पापों के मार्जनार्थ प्रार्थन। कथन करते हैं।।

# न स स्वो दचो वरुण धृतिः सा सुरां मन्युर्विभीदंको अचितिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस छपारे स्वप्नश्चनेदनृतस्य प्रयोता ।।६॥

पदार्थः—(वरुण) हे सबको स्वशक्ति में वेष्टन करने वाले परमात्मन्, (स्वः) प्रपनी प्रकृति से जो (दक्षः) कर्म किया जाता है (सः) वही पापप्रवृत्ति में कारण (न) नहीं होता, किन्तु (ध्रुतिः) मन्दकर्मों में जो दृढ़ प्रवृत्ति है (सा) वह (सुरा) मद के तुल्य होने से (मन्युः) कोध, पापप्रवृत्ति का कारण है, ग्रौर (विभोदकः) द्यूतादि व्यसन तथा (ग्रिचित्तः) ग्रज्ञान (ग्रिस्त) है (ज्यायान्, कनीयसः, उपरे) इस तुच्छ जीव के हृदय में ग्रन्तर्यामी पुरुप भी है जो शुभकर्मी को शुभकर्मों की ग्रोर उत्साह देता ग्रौर मन्दकर्मी को मन्दप्रवाद की ग्रोर प्रवाहित करता है (स्वप्नः, चन, इत्) स्वप्न का किया हुग्रा कर्म भी (ग्रन्तस्य, प्रयोता) ग्रन्त की ग्रोर लेजाने वाला होता है।।६।।

भावार्थः --इस मन्त्र का ग्राशय यह है कि ग्रंपने स्वभाव द्वारा किया हुग्रा कर्म ही पाप की ग्रोर नहीं लेजाता किन्तु (१) जीव की प्रकृति -- स्व-भाव (२) मन्दकर्म (३) ग्रज्ञान (४) कोध (४) ईश्वर का नियमन, यह

पाँच जीव को सद्गति वा दुर्गति में कारण होते हैं, जैसािक कौषोतकी उप० में वर्णन किया है कि "एष एव साधुकर्म कारयित, तं यमधो निनीयते" कौ० ३।३।८ = जिसको वह देव ग्रधोगित को प्राप्त करना चाहता है उसको नीचे की ग्रोर लेजाता, ग्रीर जिसको उच्च बनाना चाहता है उसको उन्नित के पथ पर चलाता है। यहां यह शंका होती है कि ऐसा करने से ईश्वर में वेषम्य तथा नैर्घृण्यरूप दोष ग्राते हैं ग्रर्थात् ईश्वर ही ग्रपनी इच्छा से किसी को नीचा ग्रीर किसी को ऊंचा बनाता है। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर पूर्वकृत कर्मों द्वारा फलप्रदाता है ग्रीर उस फल से स्वयंसिद्ध ऊंच-नीचपन ग्राजाता है, जैसे किसी पुरुष को यहां नीचकर्म करने का दण्ड मिला, उतने काल में जो वह स्वकर्म करने से वंचित रहा इससे वह दूसरों से पीछे रह गया, इस भाव से ईश्वर जीव की उन्नित तथा ग्रवनित का हेतु है, वास्तव में जीव के स्वकृतकर्म ही उसकी उन्नित तथा ग्रवनित में कारण होते हैं, इसी भाव से जीव को कर्म करने में स्वतंत्र ग्रीर भोगने में परतंत्र माना है। कर्मानुसार फल देने से ईश्वर में कोई दोष नहीं ग्राता ।।६।।

भव जीव ईश्वर से स्वकल्याएं की प्रार्थना करता है।।

#### अरं दासो न मीळहुषं कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनांगाः। अचेतयदचितां देवो अर्थो गृत्सं राये कवितरो जुनाति।।।।।

पदार्थ: —(ग्रहं) मैं (ग्रनागाः) निष्पाप होकर (देवाय) परमात्मदेव से (दासः, न) दास के समान (ग्ररं, कराणि) ग्रपनी कामनाग्रों के लिये प्रार्थना करता हूँ (मीळ-हुषे) वह कर्मों का फलप्रदाता (ग्रचितः, ग्रचेतयत्) ग्रज्ञानियों को मार्ग बतलाने वाला (ग्रयः) सबका स्वामी (देवः) दिव्यगुणस्वरूप ग्रीर (कवितरः) सर्वज्ञ परमात्मा (गृत्सं) यजन करने वालों को (राये, जुनाति) ऐश्वर्यं की ग्रोर प्रेरित करे ॥७॥

भावार्थः — परमात्मा के अज्ञानियों का पथप्रदर्शन होने से जीव अपने कल्याण की प्रार्थना करता हुआ यह कथन करता है कि हे परमात्मदेव ! मैं आप के निमित्त यजन करता हुआ प्रार्थी हूँ कि कृपा करके आप मेरे कल्याणार्थ मुभे ऐश्वर्य्यसम्पन्न करें।।७।।

ग्रव परमात्मा जीवों को उनके योगक्षेम के लिये प्रार्थना करने का प्रकार कथन करते हैं।।

श्रयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हुदि स्तोम् वर्षश्रितश्चिदस्तु । शं नः क्षेमे असु योगं नो श्रस्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥८॥ पदार्थः—(वरुण) हे सर्वोपिर वरणीय परमात्मन् ! (तुभ्यं) ग्रापको (ग्रयं) यह (सु, स्तोमः) सुन्दर यज्ञ (उपश्रितः, ग्रस्तु) प्राप्त हो । (स्वधावः) हे ग्रन्नादि के दाता (चित्) चेतनस्वरूप (हृदि) यह मेरी ग्रापसे हार्दिक प्रार्थना है कि ग्राप (नः) हमारे लिये (शं) सुखकारी हों (ऊ) ग्रौर (योगे, क्षेमे) योग = ग्रप्राप्त की प्राप्ति तथा क्षेम = प्राप्त की रक्षा कीजिये जिससे (नः) हमको (स्वस्तिभः) मंगलमय-वाणियों से (नः) हमको (सदा) सदा (पात) पवित्र करें ।। ।।

भावार्थः—इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन् ! यह हमारा किया यज्ञ श्रापको प्राप्त हो, श्राप कृपा करके हमारे योगक्षेम की रक्षा करते हुए हमारे भावों को पवित्र करें। ग्रधिक क्या, जो परमात्मा में सदैव रत रहते हैं उनके योग-क्षेम-निर्वाह के लिये परमात्मा स्वयं उद्यत होते हैं।। ।।

#### सप्तम मण्डल में ६६ वां सूक्त समाप्त हुआ।।

म्रथ सप्तचंस्य सप्ताशीतितमस्य सून्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषिः ।। वरुणो देवता ।। छन्दः-१ विराट्त्रिष्टुप् । २, ३, ५ म्रार्खी त्रिष्टुप् ।४, ६, ७ त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ।।

ग्रव परमात्मा से सूर्य्य चन्द्रादि सम्पूर्ण प्रह्माण्डों की उत्पत्ति कथन करते हैं।।

#### रदंत्पथो वर्षणः स्याय पाणींसि समुद्रियां नदीनांम् । सर्गो न सृष्टो अवैतीऋतायञ्चकारं महीरवनीरहंभ्यः ॥१॥

पदारं:—(वरुणः) सव का ग्रिघिष्ठान परमात्मा (सूर्याय) सूर्य्य के लिये (पयः) मार्ग (रदत्) देता ग्रीर (प्र) भले प्रकार (समुद्रिया, ग्रणांसि) ग्रंतरिक्षस्य जल तथा (नदीनां) नदियों को (सर्गः, न) घोड़े के समान (ग्रवतीः) वेगवाली (ऋतायन्) शीझ गमन की इच्छा से (सृष्टः) रचता, ग्रीर उसी ने (ग्रहम्यः) दिन से (महीः) महान् (ग्रवनीः) चन्द्रमा को (चकार) उत्पन्न किया ॥१॥

भावार्थः सब संसार को वशीभूत रखने वाले परमात्मा ने चन्द्रमा, ग्रंतिरक्षस्थ जल ग्रौर शीघ्रगामिनी निदयों को रचा, ग्रौर उसी ने तेजपुञ्ज सूर्य्य को रचकर उसमें गित प्रदान की जिससे सम्पूर्ण भूमण्डल में गित उत्पन्न हो जाती है।।१।।

त्रात्मा ते वातो रज आ नंवीनीत्पशुर्न भूर्णिर्यवंसे ससवात । अंतर्मही वृहती रोदंसीमे विश्वां ते धामं वरुण वियाणि ।।२।। पदार्थ:—(वरुण) हे वरुगारूप परमात्मन् (वातः) वायु (ते) तुम्हारा (म्रात्मा) म्रात्मवत् है, ग्राप ही (रजः) जलों को (म्रा) भले प्रकार (नवीनोत्) नवीन मावों द्वारा प्रेस्ति करते हैं। (न) जिस प्रकार (यवसे) तृगादिकों से (प्राः) पशु (ससवान्) सम्पन्न होता है इसी प्रकार प्राग्रारूप वायु सब जीवों का (भूणिः) पोषक होता है। (बृहती मही) इसी बड़ी पृथिवी ग्रौर (रोदसी) द्युलोक के (ग्रंतः) मध्य में (इमे, वृद्धवा) यह सब विश्व (ते) तुम्हारे (धाम) स्थान हैं जो (प्रियाणि) सब जीवों को प्रिय हैं।।२।।

भावायं:—"वृणोति सर्वमिति वरुणः" = जो इस चराचर ब्रह्माण्ड को श्रपनी शक्तिद्वारा श्राच्छादन करे उसका नाम "वरुण" है। एकमात्र परमात्मा ही ऐसा महान् है जो सब विश्ववर्ग को श्रपनी शक्तिद्वारा श्राच्छादन करके महत्ता से सर्वत्र श्रोतश्रोत हो रहा है इसीलिये उसका नाम वरुण है, जैसािक "ईशावास्यमिद " सर्वे यतिक च जगत्यां जगत्" यजु० ४०।१।। इत्यादि मन्त्रों में श्रन्यत्र भी वर्णन किया है कि इस संसार में जो कुछ वस्तुगात्र दृष्टिगत हो रहा है वह सब ईश्वर की सत्ता से व्याप्त है, यही भाव इस मन्त्र में प्रकारान्तर से वर्णन किया है कि वायु इस वरुण परमात्मा के प्राणसमान श्रीर यह निखल ब्रह्माण्ड उसके स्थान हैं जो जीवमात्र को प्रिय हैं।।२।।

# परि स्पन्नो वरूणस्य स्मदिष्टा उमे पंत्रयंति रोदंसी सुमेकें। ऋतावांनः कवयों यज्ञधीराः प्रचेतसो य स्पर्येत मन्मं॥३॥

पदार्थः —(ये) जो (ऋतावानः) सत्यवादी (यज्ञधीराः) कर्मकाण्डी (प्रचेतसः) मेघावी (कवयः) विद्वान् (मन्म, इषयंत) ईश्वर की स्तुति करते हैं उनको (उभे, रोदसी) युलोक तथा पृथिवी लोक दोनों (पश्यन्ति) देखते हैं जो (सुमेके पिर) देखने में सर्वोपिर सुन्दर ग्रर्थात् दिव्यदृष्टि वाले होने से (वश्णम्य) परमात्मा के (स्मदिष्टा) प्रशंसनीय (स्पशः) दूत हैं।।३।।

भावार्यः — जो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं उनका यश पृथिवी तथा द्युलोक के मध्य में फैल जाता है इसी अभिप्राय से उक्त लोकों को साक्षीरूप से वर्णन किया है, लोकों का देखना यहां उपचार से वर्णन किया गया है वास्तविक नहीं, क्योंकि वास्तव में देखने तथा साक्षी देने का धर्म पृथिवी तथा द्युलोक में न होने से तत्रस्थ मनुष्यों की लक्षणा कर लेनी चाहिये। पृथिवी तथा द्युलोक के मध्य में सब प्राणीवर्ग उन मनुष्यों की साक्षी देते हैं जो सदाचारी तथा ईश्वरपरायण होते हैं अर्थात् वह कभी छिप नहीं सकते, इसलिये प्रत्येक पृष्ष को उचित है कि वह ईश्वरपरायण हो कर संसार में अपना यश विस्तृत करे।।३।।

अब परमात्मा की ओर से इक्कीस प्रकार की यज्ञीयवासी का उपदेश कथन करते हैं।।

#### उवार्च मे वर्षणो मेघिराय त्रिः सप्त नामाघ्न्यां विभर्ति । विद्रान्पदस्य गुद्धा न वीचयुगाय विम उपराय चिक्षंन् ॥४॥

पदार्थ:—(वरुणः) सर्वविद्यामाण्डार परमात्मा (मे) मुक्ते (मेघराय) मेघावी शिष्य को (उवाच) बोला कि (त्रिः, सप्त, नाम) इक्कीस नामों को (ग्रध्न्या, विभित्त) वेदवाणी ने घारण किया है, (न) ग्रीर (विद्वान्) सव विद्याग्रों के वेता परमात्मा ने (पदस्य) मुक्तिघाम के (गुह्या) गुप्त मार्गों का उपदेश करते हुए (वोचत्) कहा कि (विग्रः, युगाय) हे मेघावी योग्य शिष्य ! मैं तुक्ते (उपराय) ग्रपनी समीपता के लिये (शिक्षन्) यह उपदेश करता हूँ ।।४।।

भावार्थः परमात्मा अपने ज्ञान के पात्र मेधावी भक्तों को अपनी भक्ति का मार्ग वतलाते हुए उपदेश करते हैं कि तुम इक्कीस नामों वाले यज्ञ, जिन को वेदवाणी ने धारण किया है उनका, अनुष्ठान करो अर्थात् ब्रह्मयज्ञादि पांच महायज्ञ और उपनयनादि पोडशसंस्काररूप यज्ञ, इन इक्कीस यज्ञों का करने वाला मुक्तिधाम का अधिकारी होता और वही परमात्मा की समीपता को उपलब्ध करके सुख का अनुभव करता है। यह परमात्मा का उपदेश मनुष्यमात्र के लिये आह्य है कि उक्त इक्कीस यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन को उच्च बनावें।।४।।

ग्रब परमात्मविभूति कथन करते हैं।।

### तिस्रो घावो निहिंता अंतर्रस्मिन्तिस्रो मूमीरुपराः षिद्वधानाः । गृत्सो राजा वर्षणश्रक एतं दिवि मेंखं हिर्ण्ययं शुभे कम् ॥४॥

पदार्थ:—(तिस्रः, द्यावः) तीन प्रकार का द्युलोक (प्रस्मिन्) इस परमात्मा के (ग्रंतः) स्वरूप में (निहिताः) स्थिर है (तिस्रः, भूमीः) तीन प्रकार की पृथिवी जिसके (उपराः) ऊपर (षड्विधानाः) षड्ऋतुग्रों का परिवर्तन होता है (एतं) इन सवको (गृत्सः) परमपूजनीय (वरुणः) सबको वश भें रखने वाले (राजा) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ने (दिवि, प्रेंखं) द्युलोक ग्रीर पृथिवी लोक के मध्य में (हिरण्ययं) ज्योति- मंय सूर्यं को (शुभे, कं) दीप्ति = प्रकाशार्थ (चक्रं) वनाया ।।।।।

भावार्यः — एकमात्र परमात्मा का ही यह ऐश्वय्यं है जिसने नभोमण्डल में अणुरूपवालु, अंतरिक्षनिर्वातस्थान तथा चुलोक प्रकाशस्थान, यह तीन प्रकार का चुलोक और उपरितल, मध्य तथा रसातल यह तीन प्रकार की पृथिवी जिस में षड् ऋतुएँ चक्रवत् घूम-घूम कर ग्राती हैं, ग्रौर पृथिवी तथा द्युलोक के मध्य में सब से विचित्र तेजोमण्डलमय सूर्य्यलोक का निर्माण किया जो सम्पूर्ण भूमण्डल तथा ग्रन्य लोकलोकान्तरों को प्रकाशित करता है, इत्यादि विविध रचना से ज्ञात होता है कि परमात्मा का ऐश्वर्य्य ग्रकथ-नीय है। इस मन्त्र में विभूतिसम्पन्न वरुण को विराट्रूप से वर्णन किया गया है।।४।।

भव परमात्मा की शक्ति का प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं।।
भव सिन्धुं वर्षणो द्यौरिंव स्थाद् द्रप्तो न खेतो मृगस्तुविंदमान्।
गंमीरश्रसो रजसो विमानंः सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजां ।।६।।

पदार्थः—(द्यौरिव) सूर्य के समान स्वतःप्रकाश (वरुणः) परमात्मा (सिन्धुं) समुद्र को (ग्रव स्थात्) मले प्रकार मर्यादा में रखता (न, द्रप्सः) वह चलायमान नहीं होता, वह (श्वेतः) शुद्धस्वरूप (तुविष्मान्) कुटिलगित वालों के लिये (मृगः) सिंहसमान है (गंभीरशंसः) वह ग्रकथनीय है, वह (रजसः, विमानः) सूक्ष्म से सूक्ष्म जलकणों का भी निर्माता है, जिसका (सुपारक्षत्रं) राज्य वल ग्रपार ग्रौर जो (सतः, ग्रस्य, राजा) सत्=विद्यमान जगत् का स्वामी है।।६।।

भावार्थः — वह पूर्ण परमात्मा जिसने समुद्रादि ग्रगाध जलाशयों की मर्यादा बांध दी है, वह रेणु ग्रादि सूक्ष्म पदार्थों का निर्माता, वह ग्रनन्तशक्ति-सम्पन्न ग्रीर वही इस सदूप जगत् का राजा है।

स्मरण रहे कि जो इस संसार को मिथ्या मानते हैं वह "सतो ग्रस्य राजा" इस वाक्य से शिक्षा लें जिसमें वेद भगवान् ने मिथ्यावादियों के मत का स्पष्ट खण्डन किया है कि यह जगत् सद्रूप है मिथ्या नहीं।।६॥

ग्रब परमात्मा निष्पाप होने का प्रकार कथन करते हैं।।

# यो मूळपाति चक्रुष चिदागी वयं स्याम वर्षणे अनागाः। अतं व्रतान्यदितेश्वधन्ती यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (ग्रागः, चकुषे) ग्रपराय करते हुए को (चित्) मी (मूळपाति) ग्रपनी दया से क्षमा कर देता है उस (बरुणे) वरुग्एहप परमात्मा के समक्ष (बयं) हम (ग्रनागः) निरपराध (स्थाम) हों (ग्रदितेः) उस ग्रखण्डनीय परमात्मा के (ग्रतानि) नियमों को (ग्रनु, ऋधंतः) निरन्तर पालन करते हुए प्रार्थना करें कि हे परमात्मन् (यूयं) ग्राप (स्वस्तिभः) मंगल वाि्ग्यों से (सदा) सदैव (नः) हमारी (पात) रक्षा करें ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में जो यह वर्णन किया है कि वह ग्रपराध करते हुए को ग्रपनी दया से क्षमा कर देता है, इसका ग्राशय यह है कि वह ग्रपने सम्बन्ध में हुए पापों को क्षमा कर देता है परन्तु जिन पापों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है उनको कदापि क्षमा नहीं करता, जैसे कोई प्रमादवश किसी दिन सन्ध्या न करे तो प्रार्थना करने पर उस पाप को वह क्षमा कर सकता है परन्तु चोरी ग्रथवा ग्रसभ्य भाषणादि पापों को वह कदापि क्षमा नहीं करता; उसका दण्ड ग्रवश्य देता है, यद्यपि परमात्मा में इतनी उदारता है कि वह ग्रपराधों को क्षमा भी कर सकता है परन्तु हमको उसके समक्ष सदेव निरपराध होकर जाना चाहिये, जब हम उस परमात्मा के नियमों को पालन करते हुए उससे क्षमा की प्रार्थना करते हैं तभी वह हमारे अपर दया कर सकता है, ग्रन्थथा नहीं ॥७॥

सप्तम मण्डल में ८७ वां सूक्त समाप्त हुम्रा ॥

श्रथ सप्तर्चस्य ग्रष्टाशीतितमस्य सूक्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषिः ।। वरुणो देवता ।। छन्दः-१, २, ३, ६, निचृत् त्रिष्टुप् । ४, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् ।। धेवतः स्वरः ।।

श्रब ईश्वर की मक्ति कथन की जाती है।।

## म शुन्ध्युवं वर्षणाय मेष्ठां मृतिं वंसिष्ट मीळहुष भरस्व । इँगविञ्चं करंते यजंत्रं सहस्रामधं दृषंणं वृहन्तंम् ॥१॥

पदार्थ:—(विसष्ठ) हे सर्वोत्तम गुण वाले विद्वान् ! आप (वरणस्य) सर्वाधार परमात्मा (मीळहुषे) जो भरण-पोषण करने वाला है, उसके लिए (प्रेष्ठाम्) प्रेममयी (शुन्ध्युवम्) अविद्या के नाश करने वाली (मितम्) बुद्धि को (प्र, भरस्व) धारण करें। (यः) जो परमात्मा (यजत्रम्) प्राकृतयज्ञ करने वाले (सहस्नामधम्) अनन्त प्रकार के बल को देने वाले (वृषणम्) वृष्टि करने वाले (वृहन्तम्) सब से बड़े (ई, ग्रविञ्चम्) इस प्रत्यक्षसिद्ध सूर्य को जो (करते) उत्पन्न करता है तुम एकमात्र उसी की उपासना करो ॥१॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे स्नातक विद्वानो ! तुम उसकी उपासना करो जिसने सूर्य-चन्द्रमा का निर्माण किया है, ग्रौर जो इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण है, जिसके भय से ग्रग्न्यादि तेजस्वी पदार्थ ग्रपने-ग्रपने तेज को धारण किये हुए हैं,जैसा कि "भयादस्या-ग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः। भयादिन्द्रश्च नायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः।।"

(कठ० ६, ३।) उसके भय से ग्रग्नि तपती है ग्रौर उसीके भय से सूर्य प्रकाश करता है, विद्युत् ग्रौर वायु इत्यादि शक्तियाँ उसी के बल से परिभ्रमण करती हैं। 'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्' (ऋग् मं० १० सू० १६०। ३) जिसने सूर्यचन्द्रादि पदार्थों को रचा है उसी धाता सब के निर्माता परमातमा की उपासना पूर्व मन्त्र में कथन की गयी है।।१।।

## अधा न्वंस्य सन्दर्श जगन्वानुग्नेरनीकं वर्षणस्य मंसि । स्वर्थेददर्शन्निधिपा उ अन्धोऽभि मा वर्षुदेशये निनीयात् ॥२॥

पदार्थः—(ग्रध) ग्रव (नु) शीघ्र (ग्रस्य) उक्त परमात्मा के (संऽदृशम्) साक्षात्कार को (जगन्वान्) ग्रनुभव करता हुग्रा (वरुणस्य, ग्रग्नेः) ज्ञानस्वरूप परमात्मा के (ग्रनोकम्) स्वरूप को (मंसि) प्राप्त करता हूँ (ग्रश्मन्) [ग्रश्नुते व्याप्नोति सर्वमिति ग्रश्मा परमात्मा, जो व्यापक परमात्मा है उसका नाम यहां ग्रश्मा है,] हे ग्रश्मन् परमात्मन् ! (ग्रिधिपाः) सबके स्वामिन् ! (ग्रन्धः) सर्वाधिष्ठान ! (ऊं) ग्रीर (यत्, स्वः) जो ग्रापका ग्रानन्दस्वरूप है वह (मा) मुक्तको (ग्रिभि) मली भाति (वपुः) उस स्वरूप की (दृशये) प्राप्ति के (निनीयात्) योग्य बनायें ।।३।।

भावार्यः है ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! ग्राप मेरी चित्तवृत्ति को निर्मल करके ग्रपने स्वरूपप्राप्ति के योग्य बनायें ॥२॥

## श्रा यद्भुहाव वरुंणश्र नावं म यत्सं मुद्रमीरयांव मध्यम्। अधि यदपां स्तुभिश्चरांव म मेंख ईखयावहै शुभे कम् ।।३।।

पदार्थ:—(यत्) जब हम (बरुणः, च) परमात्मा की (नावं) इच्छा पर (ग्रा, रहाज) ग्रारूढ़ होते हैं ग्रीर (यत्) जब (समुद्रम्) कर्मों के ग्रधिष्ठाता परमात्मा के (मध्यं) स्वरूप का (ईरयाव) ग्रवगाहन करते हैं ग्रीर (यत्) जब (ग्रपां) कर्मों के (स्नुमिः) प्रेरक परमात्मा की (प्रेंखे) इच्छा में (चराव) विचरते हैं तब (ग्र.) प्रकर्णता से (ग्रुभे) उस मञ्जलवासना में (कं) ब्रह्मानन्द को (ईंख्यावहै) ग्रनुमव करते हैं ।।३।।

भावार्थः — इस मन्त्र में कर्मयोग का वर्णन किया है कि जब पुरुष ग्रपनी इच्छा ग्रों को ईश्वराधीन कर देता है वा यों कहो कि जब निष्काम कर्मों को करता हुग्रा उनके फल की इच्छा नहीं करता तब परमात्मा के भावों में विचरता हुग्रा पुरुष एक प्रकार के ग्रपूर्व ग्रानन्द को ग्रनुभव करता है।।३।।

## वसिष्ठं ह वरुंणो नान्याधाद्दषि चकार स्वपा महाभिः। स्तोतारं विषः सुदिनत्वे अह्नां यान्तु द्यावंस्तुतन्त्यादुषास्रः॥४॥

पदार्थः—(वरुणः) मर्वपूज्यं परमात्मा (विसष्ठं) उत्तमगुण वाले विद्वान् को (नावि) कर्मों के ग्राधार पर (ग्राधात्) स्थिर करता है। (ह) निश्चय करके (ऋषि) ऋषि (चकार) वनाता है ग्रीर (महोभिः) उत्तम साधनों द्वारा (स्वपाः) सुन्दर कर्मों वाला बनाता है, (विप्रः) मेधावी परमात्मा (स्तोतारं) स्तुति करने वाला बनाता है ग्रीर (ग्रह्मां) उक्त विद्वान् के दिनों को (सुदिनत्वे) ग्रच्छे दिनों में परिणत करता है तथा ((उषसः) प्रातःकाल के प्रकाशों को ग्रीर (द्यावः) दिन के प्रकाश को (नु) ग्रच्छी तरह (यात्) प्राप्त करता हुग्रा (ततनन्) विस्तार करता है।।४।।

भावार्यः —परमात्मा जिस पुरुष के शुभ कर्म देखता है उसको उत्तम विद्वान् वनाता है ग्रीर कर्मानुसार ही परमात्मा ऋषि, विष्ठ, ब्राह्मणादि पदिवयें प्रदान करता है। इस मन्त्र में वर्णव्यवस्था भी गुणकर्मानुसार कथन की गई है। यही भाव 'तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माणं' ऋग् ग्र० ५ ग्र० ६ व० ४ "तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधान्" ऋ० ५।७।११।५ इत्यादि मन्त्रों में भी है कि कर्मानुसार परमात्मा की कामना से ही ब्राह्मणादि पदिवयें प्राप्त होती हैं। उपनिषद में भी कर्मानुपार ही ऊंच, नीच व्यवस्था कथन की है। जैमा कि "एष एव साधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्तिनीषते, एषमेवासाधु कर्म कारयित तं यमधो निनीषते" कौ० ३।५ परमात्मा कर्मों द्वारा ही ऊंच नीच ग्रवस्था को प्राप्त कराता है यही व्यवस्था उक्त मन्त्र में कथन की है।।४।।

# क रे त्यानि नो सख्या बेभुदुः सचीबहे यदवृकं पुरा चिंत्। बृहन्तं माने वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥५॥

पदार्थः—हे परमातमन् (त्यानि) वह (नौ) हमारी (सख्या) मैत्री (क्व) कहां (बभूवुः) है, (यत्) जो (पुरा) पूर्वकाल में (भ्रवृकं) हिंसारहित थी (सचावहे) उसकी हम सेवा करें (चित्) ग्रीर (ते) तुम्हारे (सहस्रद्वारं) ग्रनन्त ऐश्वयं वाले (गृहं) स्वरूप को (जगम) प्राप्त हों, जो (बृहन्तं, मानम्) सीमारहित है (स्वधावः, वरुण) हे ग्रनन्तैश्वयंयुक्त परमात्मन् ! हम ग्रापके उक्त स्वरूप को प्राप्त हों।।।।।

भावार्थः — जो जिज्ञासु सब कर्मों को हिंसारहित करता है स्रौर पर-मात्मा के साथ निष्पापादि गुणों को धारण करके उसकी मेंत्री को उप-लब्ध करता है वह उसके अनन्त ऐश्वर्ययुक्त स्वरूप को प्राप्त होता है। तात्पर्यं यह है कि जब तक जिज्ञासु अपने आपको उसकी कृपा का पात्र नहीं बनाता तब तक वह उसकी स्वरूपप्राप्ति का अधिकारी नहीं बन सकता।।५।।

## य आपिर्नित्यों वरूण प्रियः सन्त्वामागांसि कृणवृत्सत्वां ते । मा त एनंस्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धि ष्मा विष्रः स्तुवते वरूंयस्।।६॥

पदार्थ:—-(वरुण) हे परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे साथ (प्रियः, सन्) प्यार करता हुग्रा (यः) जो पुरुष (नित्यः) सर्वदा (ते) तुम्हारे साथ (सखा, ग्रापः) सिखमाव रखता हुग्रा (ग्रागांसि) पाप (कृणवत्) करता है, (यक्षिन्) हे यजनीय परमात्मन् ! वह (एनस्वन्तः) पापों में (मा) मत प्रविष्ट हो, (विष्रः) हे सर्वज्ञ परमात्मन् ! (स्तु-वते) स्तुति करने वाले उस पुरुष के लिए (वरूषं) वरणीय सर्वोपिर ग्रपने स्वरूप को (यंधि) ग्राप प्रकाश करें ताकि हम लोग ग्रापके ब्रह्मानन्द का (भुजेम) मोग करें ।।६।।

भावार्यः जो पुरुष कुछ भी परमात्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह यदि स्वभाववश कभी पाप में भी पड़ जाता है तो परमात्मा की कृपा से फिर भी उन पापों से निकल सकता है क्योंकि परमात्मा के ख्राराधन का बल उसे पापप्रवाह से निकाल सकता है। इसी अभिप्राय से कहा है कि परमात्मा परमात्मपरायण पुरुषों के लिए ख्रवश्यमेव शुभस्थान देतें हैं।।६।।

# धुवासं त्वास क्षितिषु क्षियन्तो व्यक्ष्मत्पाशं वर्रुणो मुमोचत् । अवी बन्वाना अदितिरुपस्यांद्युयं पात स्वस्तिभिः सदो नः ॥७॥

पदार्थः—(ध्रुवासु, त्वासु, क्षितिषु) इस दृढ़ और नित्य पृथिवी में (क्षियन्तः) निवास करते हुए (ध्रस्मत्पाशं) हम लोगों के बन्धनों को (वरण) सर्वपूज्य परमात्मा (वि) ध्रवश्य (मुमोचत्) मुक्त करें (ध्रवितेः) इस ग्रखण्डनीय मातृभूमि के (उपस्थात) ध्रङ्क में रहते हुए हम लोगों को (ध्रवः) ग्राप रक्षा करें ग्रौर विद्वान् लोगों से हम सर्वव (वन्वानाः) मजन करते हुए यह प्रार्थना करें कि (यूयं) ग्राप लोग सर्वव (स्वस्तिभिः) कल्याराप्रद वारिएयों से (नः) हमारी (पात) रक्षा करें ।।७।।

भावार्यः इस मन्त्र में जो पृथिवी को नित्य कथन किया है इससे यह तात्पर्य है कि यह संसार मिथ्या नहीं क्योंकि ध्रुव पदार्थ मिथ्या नहीं होता किन्तु दृढ़ होता है ॥७॥

सप्तम मण्डल में ८८वां सूक्त समाप्त हुम्रा ।।

ग्रथ पञ्चर्चस्यैकोननवितितमस्य सूक्तस्य १—५ विसष्ठ ऋषिः ।। वरुणो देवता ।। छन्दः १-४ ग्रार्षी-गायत्री । ५ पादिनचूज्जगती ।। स्वरः १-४षड्जः ५ निषादः ।।

ग्रब इस सूक्त में परमात्मा जीव को ऐश्वयंप्राप्ति का उपदेश करते हैं ॥ मोधु वंरुण मृन्मर्य गृहं राजन्त्रहं गंमस् । मृळा सुंक्षत्र भृळयं ॥१॥

पदार्थः—(वरुण) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन् ! (मृन्मयं) मृत्तिका के (गृहं) घर ग्राप हमको मत दें (राजन्) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन्, हम मिट्टी के गृहों में (मोषु) मत निवास करें (मृळय)हे जगदीश्वर ग्राप हम को सुख दें (सुक्षत्र) हे सब के रक्षक परमात्मन्, (मृळय) ग्राप हम पर सर्देव दया करें ॥१॥

भावारं:—परमात्मा ने उक्त ऐश्वर्य का उपदेश किया है कि हे जीवो, तुम सदैव ग्रपने जीवन के लक्ष्य को ऊंचा रक्खा करो ग्रीर तुम यह प्रार्थना किया करो कि हम मिट्टी के घरों में मत रहें किन्तु हमारे रहने के स्थान ग्रित मनोहर स्वर्णजिटत सुन्दर हों तथा उनमें परमात्मा हमको सब प्रकार के ऐश्वर्य दें।।१।।

#### यदेमिं प्रस्फुरनिव दित्र ध्यातो अदिवः । मृळा सुंक्षत्र मृळ्यं ॥२॥

पदार्थः—(यत्) जो मैं (हतिः) घोंकनी के (न) समान (ध्मातः) दूसरों की वा कृष्य बुद्धि से प्रेरित किया गया (एमि) अपनी जीवनयात्रा करता हूँ वह यात्रा (स्कुरन्निव) केवल श्वासोच्छ्वासम्य है उसमें जीने का कुछ प्रयोजन नहीं (ग्रद्रिवः) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन्, (मृळ) ग्राप हमारी रक्षा करें (सुक्षत्र) हे सर्वरक्षक परमात्मन्, (मृळय) ग्राप हमको सुख दें।।२।।

भावारं:—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष मनुष्यजन्म के धर्म, ग्रथं, काम, मोक्ष इन चारों फलों से विहीन हैं वे पुरुष लोहनिर्माता की धोंकनी के समान केवल श्वासमात्र से जीवित प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे पुरुष चर्मनिर्मित (हितः) चमड़े की खाल के समान निर्जीव हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह सदैव उद्योगी ग्रौर कर्मयोगी बनकर सदैव ग्रपने लक्ष्य के लिए कटिबद्ध रहे, ग्रपुरुषार्थी होकर जीना केवल चर्मपात्र के समान प्राणयात्रा करना है। इस ग्रभिप्राय से इस मन्त्र में उद्योग = ग्रथित् कर्मयोग का उपदेश किया है।।२।।

#### कत्वंः समहदीनतां प्रतीपं जंगमा शुचे । मृळा सुक्षत्र मृळपं ॥३॥

पदार्थः — (समह) हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन्, (ऋत्वः) सत्कर्मो के ग्राचरण

से (बीनता) दीनता करके (प्रतीपं) मैं प्रतिकूल ग्राचरण करता रहा, (मृळ) हे पर-मात्मन ग्राप मेरी रक्षा करें (सुक्षत्र) हे सर्वरक्षक परमात्मन, ग्राप (मृळय) मुके योग्य बनायें ताकि मैं कर्मों का ग्रनुष्ठान कर सर्कू।।३।।

भावार्थः पुरुष ग्रपनी निर्बलता से शुभकर्मों को जानता हुन्ना भी उनका ग्रनुष्ठान नहीं कर सकता, प्रत्युत ग्रपनी दीनता से उनके विरुद्ध ग्राचरण करता है, इसलिए इस मन्त्र में परमात्मा ने उपदेश किया है कि हे वैदिक धर्मानुयायी पुरुषो ! तुम उद्योगी बनने के लिए परमात्मा से सदैव प्रार्थना करो कि हे परमात्मन्, ग्राप हमको ग्रात्मिक बल दें ताकि हम कर्मानुष्ठानी बनकर ग्रकर्मण्यतारूप दोष को दूर करके सत्कर्मी बनें ।।३।।

## अपां मध्ये तस्थिवांसे तृष्णांबिदज्जितारंम् । मृळा सुंक्षत्र मृळयं ॥४॥

पदार्थः—(ग्रपां) कर्मों के (मध्ये) मध्य में (जिरितारं) दृद्धावस्था को प्राप्त (तिस्थवांसं) स्थित मुक्तको (तृष्णा, ग्रविदत्) तृष्णा व्याप्त हो गयी है (मृळ) हे परमात्मन् ! ग्राप मुक्तको इससे सुखी करें (सुक्षत्र) हे सर्वरक्षक परमात्मन्, ग्राप मुक्ते (मृळय) सुखी बनाएं।।४।।

भावार्यः—कर्मों के मनोरथरूपी सागर में पड़ा-पड़ा मनुष्य बूढ़ा हो जाता है और कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिस पर परमात्मदेव की कृपा होती है वही कर्मों का अनुष्ठान करके कर्मयोगी बनता है अन्य नहीं; वा यों कहो कि उद्योगी पुरुष को ही परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं अन्य को नहीं। इसी अभिप्राय से परमात्मा ने इस मन्त्र में कर्मयोग का उपदेश किया है। कई एक लोग उक्त मन्त्र का यह अर्थ करते हैं कि समुद्र के जल में डूबता हुआ पुरुष इस मन्त्र में वरुण देवता की उपासना करता है, और यह कहता है कि 'लवणोत्कटस्य समुद्रजलस्य पानानर्हत्त्वात्'' कि मैं समुद्र के जल के क्षार होने के कारण इसे पी नहीं सकता। यह अर्थ सर्वथा वेद के आश्य से बाह्य है,क्यों कि यहां जल में डूबने का क्या प्रकरण, यहां तो इससे प्रथम मन्त्र में कर्मों के प्रतिकृल आचरण का प्रकरण था इस-लिए यहां भी यही प्रकरण है।।४।।

यत्कि चेदं वंषण दैन्ये जनेऽभिद्रोहं मंतुष्या श्रेश्वरांमसि । अचिंची यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनंसो देव रीरिषः ॥५॥ पदार्थ: —(वरुण) हे परमात्मन्, (दैव्ये, जने) मनुष्यसमुदाय में (यत्, किञ्च) जो कुछ (इदं) यह (ग्रिभिद्रोहं) द्वेष का मांव (मनुष्याः) हम मनुष्य लोग (चरामित्र) करते हैं ग्रीर (ग्रिचित्ती) ग्रज्ञानी होकर (यत्) जो (धर्मा) धर्मों को (युयोपिम) त्यागते हैं, (तस्मादेनसः) उन पापों से (देव) हे देव, (नः) हमको (मा, रीरिषः) मत त्यागिये ॥४॥

भावार्थः — इस मन्त्र में उन पापों से क्षमा मांगी गई है जो ग्रज्ञान से किये जाते हैं ग्रथवा यों कहो कि जो प्रत्यवायरूप पाप हैं उनके विषय में यह क्षमा की प्रार्थना है। परमात्मा ऐसे पाप को क्षमा नहीं करता जिससे उसके न्यायरूपी नियम पर दोष ग्रावे, किन्तु यदि कोई पुरुष परमात्मा के सम्बन्ध-विषयक ग्रपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करता उस पुरुष के ग्रपने सम्बन्धविषयक पाप परमात्मा क्षमा कर देता है। ग्रन्य विषयक किये हुए पाप की क्षमा करने से परमात्मा ग्रन्यायी ठहरता है।।।।

#### सप्तम मण्डल में ८६ वां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

भ्रय सप्तर्चस्य नवितिमस्य सूक्तस्य १ — ७ विसिष्ठ ऋषिः ॥ १ – ४ वायुः । ४ – ७ इन्द्रवायू देवते ॥ छन्दः — १, २ ७, विराट् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ४, ४, ६ निचृत् त्रिष्टुप् । धैवतः स्वरः ॥

श्रव वायुविद्या को जानने वाले विद्वान का ऐश्वर्य वर्णन करते हैं।।
प्र वीर्या शुचंपो दिद्ररे वामध्वयुभिर्मधुमंतः सुतासंः
वहं वायो नियुती याह्यच्छा पिवा सुतस्यांधंसी मदाय ॥१॥

पदार्थः - (वायो) है वायुविद्या के वेत्ता विद्वान् ग्राप (मुतस्य) संस्कार किये हुए (ग्रन्थसः) ग्रन्नों के रसों को (मदाय) ग्राह्लाद के लिये (पिब) पियें, ग्रौर (नियुतः) ग्रपने पद पर नियुक्त हुए (ग्रन्छ) मली प्रकार (वह) सर्वत्र प्राप्त होग्रो तथा (याहि) विना रोकटोक के सर्वत्र जाग्रो, क्योंकि (प्र) मली मांति (वीरया) वीरता के लिये (वाम्) तुम को (ग्रध्वर्युं भिः) वैदिक लोगों ने (मधुमन्तः) मीठे (सुतासः) मुन्दर-सुन्दर (ग्रुचयः) पवित्र (दिद्वरे) उपदेश दिये हैं ॥१॥

भावार्थः --परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे वायु स्नादि तत्त्वों की विद्या को जानने वाले विद्वान् पुरुषों ! स्नाप वैदिक पुरुषों से उपदेश लाभ करके मर्वत्र भूमण्डल में स्रव्याहत गति होकर विचरें ॥१॥

## ईश्वानाय प्रहुंति यस्त आन्ट् श्रुचि सोमं श्रुचिपास्तुभ्यं वायो । कृषोषि तं मत्येषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यंस्य ॥२॥

पदार्थ:—(वायो) है वायुविद्यावेत्ता विद्वन्, (श्रुचिपाः) सुन्दर पदार्थों को पान करने वाले (तुम्यं) तुम्हारे लिए (सोमं) सोम रस (श्रुचि) जो पवित्र है उसका (यः) जो (ते) तुम्हारे लिए (ग्रानट्) देता है (तं) उसको मैं (मर्त्येषु) मनुष्यों में (प्रशस्तं) उत्कृष्ट बनाता हूँ (जातः जातः) जन्म-जन्म में (ग्रस्य) उसको (वाजी) बहुत बल वाला (जायते) उत्पन्न करता हूँ ग्रीर जो (ईशानाय) ईश्वर के लिए (प्रहुति) ऐश्वर्य ग्रपंग करता है उसको मैं (कृणोषि) ऐश्वर्यशाली बनाता हूँ ॥२॥

भावार्यः — जो लोग विद्वानों को धन देते हैं वह सर्वदा ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं स्रौर जो लोग ईश्वरार्पण कर्म करते हैं स्रर्थात् निष्काम कर्म करते हैं, परमात्मा उनको सदा ऐश्वर्यशाली बनाता है ॥२॥

## राये तु यं जझतू रोदंसीमे राये देवी घिषणां घाति देवस् । अर्घ वायुं नियुत्तः सश्चत स्वा उत श्वेतं वस्त्रं विति निरेके ।।३।।

पदार्थ:—(यं) जिस पदार्थविद्यावेत्ता पुरुष को (रोदसी) द्युलोक श्रीर पृथ्वी-लोक ने (राये) ऐक्वर्य के लिए उत्पन्न किया है श्रीर (देवं) जिस दिव्यशक्तिसम्पन्न पुरुष को (धिषणा) स्तुतिक्ष्म (देवी) दिव्य शक्ति (धाति) वारण करती है (वायुं) उस पदार्थविद्यावेत्ता विद्वान् को (नि युतः) जो पदार्थ विद्या के लिये नियुक्त किया गया है (सश्चत) तुम सेवन करो (उत) श्रीर (निरेके) दरिद्रता को दूर करने के लिए (श्रध) श्रीर (श्वेतं) पवित्र (वसुधिति) धन को (स्वाः) उस श्रात्मभूत विद्वान् के लिए तम उत्पन्न करने का यत्न करो ॥३॥

भावार्यः —स्वभावोक्ति ग्रलंकार द्वारा इस मंत्र में परमात्मा यह उप-देश करते हैं कि मानो प्रकृति ने ही ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया है जो संसार की दरिद्रता का नाश करता है ऐसा पुरुष जिस देश में उत्पन्न होता है उस देश में ग्रनैश्वर्य ग्रौर दरिद्रता का गन्ध भी नहीं रहता ।।३।।

## उच्छन्तुषसंः सुदिनां अरिपा उक ज्योतिर्विविदुर्दीध्यांनाः । गव्यं चिदूर्वमुक्किजो वि वंत्रस्तेषामतं प्रदिवंः सस्रुरापंः ॥४॥

पदार्थः — जो लोग उक्त वा पुविद्यावेत्ता विद्वान् की संगति में रहते हैं उनके (उषसः) प्रमातवेलाश्रों सहित (सुदिनाः) सुन्दर दिन (श्रिरिप्राः) निष्पाप (उच्छन्) व्यतीत होते हैं श्रीर वे (बीध्यानाः) व्यान करते हुए (उष्) सर्वोपरि (ज्योतिः)

ज्योति:स्वरूप ब्रह्म को जान लेते हैं स्रौर (प्रदिवः) द्युलोक (स्रापः) जलों की (सस्तुः) दृष्टि करते हैं तथा विद्वान् लोग (तेषाम्) उनको (स्रनु वसुः) सुन्दर उपदेश करते हैं ॥४॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो, जो लोग वायुवत् सर्वत्र गतिशील विद्वानों की संगति में रहते हैं उनके लिये सूर्योदय काल सुन्दर प्रतीत होते हैं ग्रौर उनके लिए सृवृष्टि ग्रौर सम्पूर्ण ऐश्वर्य उपलब्ध होते हैं। बहुत क्या, योगी जनों की संगति करने वाले पुरुष घ्यानावस्थित होकर उस परम ज्योति को उपलब्ध करते हैं जिसका नाम परब्रह्म है।।४।।

ग्रव विद्युद्विद्यावेता ग्रीर वायुविद्यावेता दोनों प्रकार के विद्वानों के गुएा वर्णन करते हैं।।

## ते सत्येन मनंसा दीध्यांनाः स्वेनं युक्तासः क्रतुंना वहंति । इन्द्रंबायू वीरवाहं स्यं वामीशानयारिय पृक्षंः सचन्ते ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्रवायू) हे विद्युत् और वायुविद्या को जानने वाले विद्वानो, (बाम्) ग्राप लोगों को (ईशानाय) जो ईश्वर की विद्या जानने वाले हैं ग्रर्मा चारों ग्रोर से (पृक्षः) ऐश्वर्य (सचन्ते) संगत होते हैं ग्रीर ग्रापके वनाये हुए (रथम्) यान (बीरवाहम्) वीरता को प्राप्त करने वाले होते हैं ग्रीर (ते) वे (सत्येन) सत्य (मनसा) मन से (दीध्यानाः) दीप्त हुए (स्वेन युक्तासः) ऐश्वर्य के साथ जुड़े हुए (क्तुना) यज्ञों द्वारा (बहन्ति) उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं।।।।।

भावार्यः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! विद्युत् विद्या के जानने वाले तथा वायु ग्रादि सूक्ष्म तत्त्वों के जानने वाले विद्वान् जिन यानों को बनाते हैं वे यान उत्तम से उत्तम ऐश्वयों को प्राप्त कराते हैं ग्रीर वीर लोगों को नभोमण्डल में ले जाने वाले एक मात्र वही यान कहला सकते हैं, ग्रन्य नहीं ॥५॥

## ईशानासो ये दर्धते स्वंणों गोभिरश्वभिर्वसंभिर्वसंभिर्वरंग्येः। इन्द्रंबायू सुरयो विद्वमायुरवैद्भिर्वारे : पृतंनासु सहाः ॥६॥

पदार्थ:—(इन्द्रवायू) हे विद्युत् ग्रीर वायु ग्रादि तत्वों की सूक्ष्म विद्या जानने वाले विद्वानो !तुम (ईशानासः) ईश्वरपरायण लोगों को ऐश्वर्यसम्पन्न करो (ये) जो लोग (गोभिः) गौन्नों द्वारा (ग्रश्वेभिः) ग्रश्वों द्वारा (वसुभिः) धनों द्वारा (हरण्यैः) दीप्तिमान् वस्तुग्रों द्वारा (स्वर्णं दधते) स्वर्णादि रत्नों को घारण करते हैं ग्रीर

(सुरयः) वे शूरवीर लोग (विश्वं) सम्पूर्ण (भ्रायुः) ग्रायु को प्राप्त हो ग्रौर (ग्रवंद्भिः वीरंः) वीर संतानों से (पृतनासु) पृद्धों में शत्रुग्रों को (सह्युः) परास्त करें।।६।।

भावार्थः — विद्युत् ग्रादि विद्याग्रों की शक्तियों को जानने वाले विद्वान् ही प्रजाग्रों को ऐश्वर्यसम्पन्न बना सकते हैं, ऐश्वर्यसम्पन्न होकर ही प्रजा पूर्ण ग्रायु को भोग सकती है, ऐश्वर्यसम्पन्न लोग ही युद्धों में पर-पक्षों को परास्त करते हैं। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वाना ! तुम सबसे पहले ग्रपने देश को ऐश्वर्यसम्पन्न करो ताकि तुम्हारी प्रजायें वीर सन्तान उत्पन्न करके शत्रुग्रों को परास्त करें।।६।।

ग्रव परमात्मा सूक्ष्म विद्यावेत्ता विद्वानों द्वारा प्रजा की रक्षा तथा कल्याण का उपदेश करते हैं।।

## अवेंन्तो न अवंसो भिक्षंमाणा इन्द्रवायू छुंष्टुतिभिवंसिंष्ठाः । बाजयंतः स्ववंसे हुवेम यूपं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थः —हे लोगो, (वाजयन्तः) बल की इच्छा करते हुए तुम (स्ववसे) ग्रपनी रक्षा के लिए यह प्रार्थना करो कि (वयं) हम लोग (हवेम) विद्वानों को ग्रपने यज्ञों में बुलायें ग्रौर यह कहें कि (य्यं) ग्राप लोग (स्वस्तिभः) स्वस्तिवाचनों से (नः) हमारी (सदा) सदा के लिये (पात) रक्षा करें परन्तु (ग्रवंन्तः) कर्मथोगयों के (न) समान (श्रवसः) ग्रन्नादि पदार्थों को (भिक्षमाणाः) चाहते हुए ग्रौर (इन्द्रवायू) कर्मयोगी ग्रौर ज्ञानयोगी दोनों प्रकार के विद्वानों की (सुष्टुतिभिः) सुन्दर स्तुतियों द्वारा (विसष्टाः) विसष्ट हुए ग्राप लोग विद्वानों से कल्याएं की प्रार्थना करें।।।।।

भावार्थः - जो लोग वेदवेत्ता विद्वानों से उपदेश-लाभ करते हैं, वे ही बल तथा ऐश्वर्यसम्पन्न होकर ग्रपना ग्रौर ग्रपने देश का कल्याण कर सकते हैं, ग्रन्य नहीं ॥७॥

सप्तम मण्डल में ६०वां सूक्त समाप्त हुमा।।

श्रय सप्तर्चस्य एकनवितिमस्य सूवतस्य—१-७ विसष्ठ ऋषि: ।। १-३ वायुः २, ४,-७ इन्द्रवायू देवते ।। छन्दः—१, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् ।। २, ५, ६ श्रार्षी त्रिष्टुप्, ।। ३ निचृत् त्रिष्टुप् । धैवतः स्वरः ।।

ग्रव उक्त विद्वानों से प्रकारान्तर से विद्याग्रहण करने का उपदेश करते हैं।।
कुविदङ्ग नमंसा ये वृधासंः पुरा देवा अनवद्यास आसंन्।
ते वायवे मनवे वाधितायावासयन्तुषसं सुर्यण ॥१॥

पदार्थः—(पुरा) पूर्व काल में (ये) जो (देवाः) विद्वान् (वृधासः) ज्ञानदृद्ध
ग्रीर (ग्रनवद्यासः) दोषरिहत (ग्रासन्) थे, वे (कुवित्) बहुत (ग्रङ्ग) शीघ्र (नमसा)
नम्रता से (वायवे) शिक्षा के (मनवे) लाम के लिये (बाधिताः) स्वसन्तानों की रक्षा
के लिये (सूर्येण) सूर्योदय के (उषसम्) उषा काल को लक्ष्य में रख कर (ग्रवासयन्)
ग्रपने यज्ञ ग्रादि कर्मों को प्रारम्भ करते थे।।।।

भावार्थ:—जो लोग ग्रालस्य ग्रादि दोषरिहत ग्रीर ज्ञानी हैं, वे उषा काल में उठकर ग्रपने यज्ञादि कर्मों का प्रारम्भ करते हैं। मंत्र में जो भूत-काल की किया दी है वह "व्यत्ययो बहुलं" इस नियम के अनुसार वर्तमान काल की बोधिका है। इसिलये वेदों से प्रथम किसी ग्रन्य देव के होने की ग्राशंका इससे नहीं हो सकती। ग्रन्य युक्ति यह कि "सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्" "देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते" इत्यादि मन्त्रों में पूर्व काल के देवों की सूचना जैसे दी गई है इसी प्रकार उक्त मन्त्र में भी है, इसिलये कोई दोष नहीं।

तात्पर्य यह है कि वैदिक सिद्धान्त में सृष्टि प्रवाहरूप से अनादि है इसलिये उस में भूत काल का वर्णन करना कोई दोष की बात नहीं ।।१।।

ज्ञन्तां दूता न दर्भाय गोपा मासश्च पायः श्रारदंश्च पूर्वीः । इन्द्रंतायू सुष्टुतिवामियाना मार्डीकमाटे सुवितं च नव्यम्।।२।।

पदार्थ:—(इन्द्रवायू) हे कर्मयोग और ज्ञानयोगसम्पन्न विद्वानो ! (उञ्चन्ता) ग्राप हमारे कल्याण की इच्छा करते हुए (दूता) ग्रुभ मार्ग दिखलाने वाले दर्शक के (न) समान (दभाय) हमारे कल्याण के लिये (गोपाः) ग्राप हमारे रक्षक वनें (शर-दृश्च पूर्वीः) ग्रौर ग्रनंत काल तक (पाथः) हमारे ग्रुभ मार्ग की ग्रोर (मासइच) ग्रुभ समयों की ग्राप रक्षा करें। (सुस्तुतिः) हमारी स्तुति (वाम्) ग्राप लोगों को (इयाना) प्राप्त होती हुई (मार्डीकम्) सुख की (ईट्टे) याचना करती है (च) ग्रौर (नब्यं) नवीन (सुवितं) धन की याचना करती है।।२।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग कर्मयोगी ग्रौर ज्ञानयोगी विद्वानों को ग्रपना नेता बनाते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं ग्रौर उनको नवीन वनीन धनादि वस्तुग्रों की सदेव प्राप्ति होती है।।२।।

पीक्ष त्रज्ञाँ रियहभं सुमेधाः श्वेतः सिंपिक्त नियुतांमिश्रीः।
ते वायवे समनसो वि तस्युर्विश्वेत्ररं स्वपत्यानि चकः ॥३॥

पदार्थः—(सुमेधाः) ज्ञानयोगी पुरुष (पीवोऽन्नान्) पुष्ट से पुष्ट अन्नों को लाभ करते हैं (रियवृधः) श्रीर ऐश्वयंसम्पन्न होते हैं (श्वेतः) श्रीर उत्तम कर्मों को (सिसिक्त) सेवन करते हैं (श्रिभिश्रीः) शोमा (नियुतां) जो मनुष्य के लिये नियुक्त की गई है उसको प्राप्त होते हैं तथा (ते, समनसः)वे वशीकृत मनवाले (वायवे) विज्ञान के लिये ग्रर्थात् ज्ञान योग के लिये (तस्युः) स्थिर होते हैं। (विश्वेन्नरः) ऐसे सम्पूर्ण मनुष्य (स्वपत्यानि) शुभ कर्मों को (चक्रुः) करते हैं।।३।।

भावार्यः — जो पुरुष ज्ञानयोगी बनकर बुद्धिरूपी श्री को उत्पन्न करते हैं वे संयमी पुरुष ही कर्मयोगी बन सकते हैं, ग्रन्य नहीं ।।३।।

## यावत्तरंस्तन्ते । यावदोजो यावन्नर्श्वसंसा दीघ्यांनाः । शुचि सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रंबायु संदतं बहिरेदम् ॥४॥

पदार्थः—(इन्द्रवायू) हे कर्मयोगी ग्रौर ज्ञानयोगी पुरुषो ! तुम लोग हमारे यज्ञों में ग्राकर (इदम्) इस (बिहः) ग्रासन पर (ग्रासदतम्) बैठो ग्रौर (यावत्) जब तक (तन्वः) हमारे शरीर में (तरः) स्फूर्ति है तब तक ग्रौर (यावत्) जब तक (ग्रीजः) ब्रह्मचर्य का प्रमाव है ग्रौर (यावन्तरः, चक्षसः) हम ज्ञानी हैं (दीध्यानाः) दीप्ति वाले हैं तब तक ग्राप (ग्रस्मे) हमारे (सोमं) स्वमाव को (ग्रुचि) पवित्र बनायें क्योंकि (ग्रुचिपा) ग्राप हमारे शुभ कर्मों की रक्षा करने वाले हैं इसलिये (गातं) ग्राप हमारे यज्ञों में ग्राकर हमको पवित्र करें।।४।।

भावार्थ जब तक मनुष्य के शरीर में कर्म करने की शक्ति रहती है श्रीर जब तक ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उत्पन्न हुआ श्रोज रहता है श्रीर जब तक सत्य के समभने की शक्ति रहती है तब तक उसे ज्ञानयोगी श्रीर कर्म-योगी पुरुषों से सदेव यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवन, श्राप मेरे समक्ष श्राकर मुभे सत्कर्मों का उपदेश करके साधु स्वभाव वाला बनाइये।।४।।

## नियुवाना नियुतः स्पाईवीर्। इन्द्रंवायू स्रथं यातम्बीक् । इदं हि वां प्रभृतं पथ्वो अग्रमधं पीणाना वि सुंसुक्तमस्मे ॥५॥

पदार्थ:—(इन्द्रवायू)[''इदङ्करणादित्याग्रयणः''(नि० १०, ८, ६)ग्रर्थात् सब कर्मो में जो व्याप्त हो उसे इन्द्र कहते हैं; 'वातीतिवायुः' जो सर्व विषय को जानता है वह वायु है।] हे कर्मयोगी ग्रीर ज्ञानयोगी पुरुषो !(ग्रर्वाक्) हमारे सन्मुख (सर्यं) ग्रपने कर्मयोग ग्रीर ज्ञानयोग के मार्ग को लक्ष्य रखते हुए (यातं) हमारे सामने ग्रायें। (स्पाह्वीराः) ग्राप सर्वप्रिय हैं ग्रीर (नियुवाना) उपदेश के मार्ग में नियुक्त किये गये हैं ग्रीर (नियुतः) जो तुम्हारा योगमार्ग है उसका ग्राकर हमें उपदेश करो! (वाम्) तुम्हारे लिए ही निश्चय करके (मध्वः) मीठे पदार्थ का (इदम्) यह (ग्रग्रम्) सार मेंट किया जाता है, ग्राप इसे ग्रहण करें (ग्रथ) ग्रीर (प्रीणाना) प्रसन्न हुए ग्राप (ग्रस्मे) हम लोगों को (विमुमुक्तम्) पापरूपी वन्धनों से छुड़ायें ॥५॥

भावार्थ: — यजमान कर्मयोगी श्रौर ज्ञानयोगी विद्वानों से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन् ! श्राप हमारे यज्ञों में श्राकर हमको कर्मयोग तथा ज्ञानयोग का उपदेश करें, ताकि हम उद्योगी तथा ज्ञानी बन कर निरुद्योगिता श्रौर श्रज्ञानरूपी पापों से छूट कर मोक्ष फल के भागी बनें ।।।।

## या वाँ शतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायु विश्ववाराः सर्चन्ते । त्राभिर्यातं सुविदत्रांभिरविष्यातं नरा प्रतिभृतस्य पर्धाः ॥६॥

पदार्थः—(इन्द्रवायू) हे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी पुरुषो ! (वाम्) तुम लोगों को, (याः) जो आप (विश्ववाराः) सवके वरणीय हो, (याः) जो लोग (श्वतम्) सैंकड़ों वार (सहस्रं) सहस्रों वार (नियुतः) नियुक्त हुए (सचन्ते) सेवन करते हैं वे संगति को प्राप्त होते हैं इस लिये (नरा) वैदिक मार्ग के नेता लोगो ! (श्ववाक्) हमारे सन्मुख (श्वानिः) सुन्दर मार्गों से (यातं) आश्वो श्वौर (मध्वः, प्रति-भूतस्य) आपके निमित्त जो मीठा रस रक्खा गया है इसे आकर (पातं) पीश्वो ॥६॥

भावार्थः — जो लोग कर्मयोगी श्रीर ज्ञानयोगी पुरुषों की सैकड़ों श्रीर सहस्रों वार संगति करते हैं वे लोग उद्योगी श्रीर ब्रह्मज्ञानी बन कर जन्मके धर्म श्रथं काम मोक्ष रूपी चारों फलों को प्राप्त होते हैं।। ई।।

## अर्वन्तो न अवसो भिक्षंपाणा इन्द्रवायू सुंब्दुतिभिर्वसिष्ठाः। वाजयन्तः स्ववंसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थः—(इन्द्रवायू) हे ज्ञानयोगी ग्रीर कर्मयोगी पुरुषो ! हम (ग्रवंन्तः) जिज्ञासुग्रों के (न) समान (श्रवसः) ज्ञानकी (भिक्षमाणाः) मिक्षा मांगते हुए (सुस्तु-तिभिः, विस्ट्राः) ग्रापके स्तुतिपरायण हुए ग्रपनी रक्षा के लिये (वाजयन्तः) ग्रापसे वलकी याचना करते हैं ग्रीर(हुवेम)[ह्वं व् शब्दार्थक घातु होने से यहां याच्ञाविषयक शब्दार्थं है,] हम यह दान मांगते हैं कि (यूयं) ग्राप (स्वस्तिभिः) स्वस्तिवाचनों से (नः) हमारी (सदा) सदैव (पात) रक्षा करें ॥७॥

भावार्थः - जो लोग ज्ञान ग्रौर विज्ञान के भिक्षु बनकर ज्ञानी ग्रौर

विज्ञानी लोगों से सदैव ज्ञानयोग ग्रौर कर्मयोग की भिक्षा मांगते हैं पर-मात्मा उनको ग्रभ्युदय ग्रौर निश्रेयस इन दोनों ऐश्वय्यों से परिपूर्ण करता है।।७।।

सप्तम मण्डल में ६१ वां सूक्त समाप्त हुम्रा।।

श्रथ पञ्चर्चस्य द्वानवितितमस्य सूक्तस्य १-५ विसष्ठ ऋषिः ।। १, ३-५ वायुः । २ इन्द्रवायू देवते ।। छन्दः १ निचृत् त्रिष्टुप् २, ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् ५ श्रार्षी त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ।।

श्रव कर्मयोगी पुरुष को सोमरस पीने के लिये बुलाना कथन करते हैं।।
श्रा वायो भूष श्रुचिपा उपं नः सहस्रं ते नियुतों विश्ववार !
उपों ते अन्धो मद्यंमयामि यस्यं देव दिधिषे पूर्व पेयंस् । १।।

पदार्थ:—(वायो) हे कर्मयोगिन् ["वाति = गच्छित स्वकर्मणाऽभिन्नते प्राप्नो-तीति वायु:" जो कर्मी द्वारा अपने कर्तध्यों को प्राप्त हो उसको वायु कहते हैं "वायु-वितर्वेतेर्वा स्याद्गितिकर्मणः" वायु शब्द गितकर्म वाली घातुओं से सिद्ध होता है (निरुक्त देवत काण्ड १०—३) इस प्रकार यहां वायु नाम कर्मयोगी का है 1 आप आकर हमारे यज्ञ को (आभूषः) विभूषित कीजिये और (शुचिपाः) आप पितत्र वस्तुओं का पान करने वाले हैं (विश्ववारः) आप-सबके वरणीय हैं (ते) तुम्हारे (सहस्रम् नियुतः) हजारों कर्म के प्रकार हैं (नः) हमारा (अन्धः) अन्तादि वस्तुओं से (मद्यम्) आह्लादक जो सोमरस है उसको (उप अयामि) मैं पात्र में रखता हूँ (देव) हे दिव्यशक्ति वाले विद्वन्, (पूर्वपेयं) पहिले पीने योग्य इस को (विवषे) तुम धारण करो ॥१॥

भावार्थ: यजमान लोग ग्रपने यज्ञों में कर्मयोगी पुरुषों को बुलाकर उत्तमोत्तम ग्रन्नादि पदार्थों के ग्राह्लादक रस उनकी भेंट करके उनसे सदुप-देश ग्रहण करें। वायु शब्द से इस मन्त्र में कर्मयोगी का ग्रहण है। किसी वायु-तत्व या किसी ग्रन्य वस्तु का नहीं। यद्यपि वायु शब्द के अर्थ कहीं ईश्वर के, कहीं वायुतत्त्व के भी हैं तथापि यहां प्रसंग से वायु शब्द कर्मयोगी का बोधक है क्योंकि इसके उत्तर मन्त्र में "शचीभिः" इत्यादिक कर्मबोधक वाक्यों से कर्मप्रधान पुरुष का ही ग्रहण है ग्रीर जहां "वायवा याहि दर्शते इमे सोमा ग्ररं कृता" १।२।१ इत्यादि मन्त्रों में वायु शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया है वहां ईश्वर का प्रसंग पूर्वोक्त सूक्तों की संगति से वायु शब्द ईश्वर का

प्रतिपादक है ग्रर्थात् "ग्रग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्" १।१।१ इस ईश्वर-प्रकरण में पढ़े जाने के कारण वहां वायु शब्द ईश्वर का बोधक है क्योंकि "शन्नो मित्रः शं वरुणः" तैत्तिरीय ब्र. १ इस मन्त्र में वायु शब्द ईश्वर के प्रकरण में पढ़ा गया है, जिस प्रकार वहां ईश्वर प्रकरण है इसी प्रकार यहां विद्वानों से शिक्षालाभ करने के प्रकरण में पढ़े जाने के कारण वायु शब्द विद्वान् का बोधक होता है किसी ग्रन्य वस्तु का नहीं ।।१।।

## म सोतां जीरो अध्वरेष्वं स्थात्सोममिनद्रांय वायवे पिवंध्ये । म यद्वां मध्यों मर्गन्त्यध्वर्थवां देवयन्तः चर्चाभिः ॥२॥

पदार्थः—(ग्रष्टवर्यवः) यज्ञों के घारण करने वाले ग्रध्वर्यु लोग (ग्रध्वरेषु)
यज्ञों में (सोमं) सोम रसको (ग्रस्थात्) स्थिर करते हैं क्योंकि (इन्द्राय) कर्मयोगी,
(वायवे) ज्ञानयोगी के (पिवध्ये) पिलाने के लिये ग्रीर ग्रध्वर्यु लोग (श्रचीिमः) कर्मों
के द्वारा (देवयन्तः) प्रार्थना करते हुए (ग्रिग्रियम्) सारभूत इस सोमरस को
(भरन्ति) घारण करते हैं (यत्) जो (मध्वं) मीठा है ग्रीर (वाम्) तुम विद्वान्
लोगों के निमित्त बनाया गया है।।२।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यजमान लोगो, तुम सुन्दर-सुन्दर पदार्थों के रस निकाल कर विद्वानों को तृप्त करो ताकि वे प्रसन्न होकर तुम को उपदेश दें।।२।।

## प्रयाभियांसिं दाश्वांसमच्छां नियुद्धिर्वायविष्ट्यं दुरोणे । नि नो रियं सुभोजंसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राष्ट्राः ।।३॥

पदार्थः—(वायो) हे ज्ञानयोगी विद्वन्! (इष्टये) यज्ञ के लिये (दुरोणे) यज्ञ-मंडपों में जाकर (नियुद्भिः) याज्ञिय लोगों द्वारा ग्राह्वान किये हुए ग्राप (यासि) जाकर प्राप्त होग्रो ग्रीर वहां जाकर (वीरं) वीरतायुक्त पुरुष (गत्यं) गौएँ (ग्रश्च्यं) घोड़े (च) ग्रीर (राधः) घन को (युवस्व) दें ग्रीर (सुभोजसम्) सुन्दर-सुन्दर मोजन (रिय) घनादि पदार्थ दें।।३।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमानों से आ्राह्मान किये हुए विद्वान लोग यज्ञ मण्डपों में जाकर जनता को गौएँ, घोड़े ग्रौर धनादि ऐश्वयों के उत्पन्न करने का उपदेश करें ॥३॥

ये वायवं इन्द्रमादंनास भादेवासी नितीश्वंनासी अर्थः। घनन्तीं वृत्राणिं स्रिभिः ष्याम सासह्वांसीं युषा नृभिरमित्रांन्।।४॥ पदार्थः—(यै) जो पुरुष (वायवे) कर्मयोगी विद्वानों पर विश्वास रखते हैं (इन्द्रमादनासः) ज्ञानयोगी विद्वान् का सत्कार करते हैं तथा (ग्रादेवासः) विद्वान् पुरुषों का सत्कार करते हैं वे (ग्राय्यः) शत्रुग्नों को (नितोशनासः) नाश करते हुए ग्रार (सूरिभिः) विद्वानों से (ध्नन्तः) ग्रज्ञानों का नाश करते हुए यह कथन करते हैं कि (स्याम) हम लोग सत्यपरायण होकर (ग्रामित्रान्) ग्रन्यायकारी शत्रुग्नों को (ग्रुधा) युद्ध में (नृभिः) न्याय्यपथ पर दृढ़ रहने वाले मनुष्यों के द्वारा (सासह्वांसः) नाश करें।।४।।

भावार्थः — जो सर्वव्यापक परमात्मा पर विश्वास रख कर अन्याय-कारियों के दमन के लिये उद्यत होते हैं वे सदैव विजयलक्ष्मी का लाभ करते हैं अर्थात् उनके गले में विजयलक्ष्मी अवश्यमेव जयमाला पहनाती है।।४।।

#### त्रा नो नियुद्धिः श्विनीभिरध्वरं संहित्तणीभिरूपं याहि यज्ञम् । वायो बस्मिन्तसवेने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदो नः ॥५॥

पदार्थ:—(वायो) हे कर्मयोगिन विद्वन, (नः) हमारे (ग्रध्वरं) इस ग्रहिसा-रूपयज्ञ में ग्राप ग्राएँ (शितनीनिः) ग्रपने क्रियाकौशल के सैकड़ों प्रकार की शिवतयों को लेकर (सहस्त्रिणौभिः) सहस्रों प्रकार की शिवतयों को लेकर (उपयाहि) ग्राएँ (वायो) हे सर्व विद्या में गितशील विद्वन, (ग्रिस्मिन्) हमारे इस (सवने) पदार्थ-विद्या के उत्पन्न करने वाले यज्ञ में ग्राकर ग्राप (मादयस्य) ग्रानन्द को लाभ करें ग्रौर (यूयम्) ग्राप विद्वान् लोग स्वस्तिवाचनों से (नः) हमको (सदा) सदैव (पात) पवित्र करें।।।।

भावार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा ने सैंकड़ों श्रौर सहस्रों शक्तियों वाले कम्मयोगी विद्वानों के श्रावाहन करने का उपदेश किया है कि हे यजमानो, तुम अपने यज्ञों में ऐसे विद्वानों को बुलाश्रो जिनकी पदार्थविद्या में सैंकड़ों प्रकार की शक्तियाँ हैं, उनको बुलाकर तुम उनसे सदुपदेश सुनो ॥५॥

सप्तम मण्डल में ६२ वां सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

ग्रथाष्टचंस्य त्रिनवितिमस्य सूक्तस्य १-८ विसष्ठ ऋषिः ।। इन्द्राग्नी देवते ।। छन्दः—१, ८ निचृत्त्रिष्टुप् । २, ५ ग्रार्षी त्रिष्टुप् । ३, ४, ६, ७ विराट् त्रिष्टुप् ।। धेवतः स्वरः ।।

शुर्चि तु स्तोम् नवंजातम्येन्द्रांमी त्रत्रहणा जुषेथांम । एभा हि वां सुहवा जोहंवीमि ता वाजं सद्य उंचते घेष्ठां ॥१॥ पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे ज्ञानी विज्ञानी विद्वानों ! ग्राप ग्रन्यायकारी (मृत्र-हणा) शत्रुग्नों को हनन करने वाले हैं, ग्राप हमारे (नवजातम्) इस नवीन (स्तोमं) यज्ञ को (जुषेथां) सेवन करें (हि) जिस लिये (उभा, वां) तुम दोनों को (सुहवा) सुखपूर्वक बुलाने योग्य ग्राप को (जोहवीमि) पुनः-पुनः मैं बुलाता हूँ। इसलिये (ता) ग्राप दोनों (शुच्चं) इस पवित्र यज्ञ को (सद्यः, उज्ञते) कामनावाले यजमान के लिये शीघ्र ही (वाजं) वल के देने वाला (धेष्ठा) घारण करायें।।१।।

भावार्थ: परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! ग्राप यजमानों के यज को बल देने वाला तथा कलाकौशलादि विद्याग्रों से शीघ्र ही फल का देने वाला बनायें।।।।।

## ता सानसी श्रंवसाना हि भूतं सोकंत्रधा श्रवंसा श्रुशुवांसा । सर्यन्ती रायो यवंसस्य भूरें। पृंक्तं वाजंश्य स्थविंरस्य घृष्टें। ॥२॥

पदार्थः—(हि) क्योंकि ग्राप (सानसी) प्रत्येक पुरुष के सत्संग करने योग्य हैं ग्रीर (शवसाना) ज्ञान, विज्ञान की विद्या के बल से सुशोमित (भूतं) हो ग्रीर (साकवृषा) स्वामाविक बलवाले हो (शृश्चवांसा) ज्ञानवृद्ध हो (भूरेः रायः) बहुत घन ग्रीर (यवसस्य) ऐश्वर्यं के (क्षयन्तौ) ईश्वर हो (स्थविरस्य) परिपक्व ज्ञान का जो (वाजस्य) बल है उसके स्वामी हो (घृष्वेः) ग्रन्यायकारी दृष्टों के दमन के लिये (पृंक्तं) ग्राकर ग्राप हमारे यज्ञ को मोगो ॥२॥

भावार्थः —यजमानों को चाहिये कि वे ग्रपने भौतिक तथा ग्राध्या-ित्मक यज्ञों में ग्रनुभवी विद्वानों को बुलाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करें ग्रीर उनसे ज्ञान ग्रीर विज्ञान की विद्याग्रों का काम करायें। यज्ञ का वास्तव में यही फल है कि उससे ज्ञान तथा विज्ञान की वृद्धि हो तथा विद्वानों की संगति ग्रीर उनका सत्कार हो।।२।।

## वर्षो इ यद्विदयं वाजितो गुर्घीभिविमाः प्रमतिमिन्छमानाः । अधन्तो न काष्टां नक्षमाणा इन्द्रामी जोहुवतो नर्स्ते ।।३।।

पदार्थः—(वाजिनः) ब्रह्मविद्या के बल वाले ऋितवग् लोग (यत्) जो (उपो, गुः) ग्रापको ग्राकर प्राप्त होते हैं ग्रीर (विदयं) यज्ञ को ["विदन्ति जानन्ति देवान्यत्र स विदयो यज्ञः" "जिसमें देव — विद्वानों की संगति हो उसको विदय — यज्ञ कहते हैं" विदय इति यज्ञनामसु पठितं (निर्धं०)] नित्यं प्राप्त होते हैं (विप्राः) मेघावी लोग (धोभिः) कम्मों द्वारा (प्रमतिमिच्छमानाः) बुद्धि की इच्छा करते हुए (काष्ठां, प्रवंन्तः, न) जैसे कि बलवाला पुरुष ग्रपने वृत की पराकाष्ठा — ग्रन्त को प्राप्त होता है, इस

प्रकार (नक्षमाणाः) कर्मयोगी ग्रीर ज्ञानयोगी विद्वान् ग्रर्थात् जो कर्म्म तथा ज्ञान में व्याप्त हैं (जीहुबतः) सत्कारपूर्वक यज्ञ में बुलाये हुए (ते, नरः) संसार के नेता होते हैं ।।३।।

भावार्यः परमात्मा उपदेश करते हैं कि है यजमानो, तुम ऐसे विद्वानों को अपने यज्ञों में बुलाओ, जो कर्म्म और ज्ञान दोनों प्रकार की विद्वा से व्याप्त हों भ्रौर ग्रात्मिक बल रखने के कारण दृढ़वती हों, क्योंकि दृढ़वती पुरुष ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है, ग्रन्य नहीं ।।३।।

## गी मि विमः ममितिम्ब्छ्यांन ईट्टे र्यायं युर्वभाजंम् । इन्द्रांग्री द्वत्रहणा सुवजा म नी नव्येभिस्तिरतं देष्णैः ॥४॥

पदार्थ:—(इन्द्राग्नी) हे कम्मंयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो, ग्रापकी (ईट्टे) स्तुति (विप्रः) बुद्धिमान् लोग इसलिये करते हैं कि ग्राप (वृत्रहणा) ग्रज्ञान के हनन करने वाले हैं ग्रीर (सुबज्ञा) सुन्दर विद्यारूपी शस्त्र ग्राप के हाथ में है। (प्रमति-मिच्छमानः) बुद्धि की इच्छा करते हुए ग्रीर (र्राय) घन की इच्छा करते हुए तथा (प्रासं) यश की इच्छा करते हुए जो (पूर्वभाजं) सब से प्रथम मजने योग्य ग्रर्थात् प्राप्त करने योग्य है (गीभिः) सुन्दर वाि्एयों से तुम्हारी स्तुति विद्वान् लोग करते हैं। (देख्णैः) देने योग्य (नक्येभिः) नूतन घनों से (प्रतिरतं) हमको ग्राप बढ़ाएँ।।४।।

भावार्यः — यश ग्रीर ऐश्वर्य्य के चाहने वाले लोगों को चाहिये कि वे कम्मंयोगी ग्रीर ज्ञानयोगी पुरुषों को ग्रपने यज्ञों में बुलाएँ ग्रीर बुलाकर उनसे सुमित की प्रार्थना करें, क्योंकि विद्वानों के सत्कार के विना किसी देश में भी सुमित उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी ग्रिभिप्राय से परमात्मा ने इस मन्त्र में विद्वानों से सुमित लेने का उपदेश किया है।।४।।

## सं यन्मही मिथती स्पर्धमाने तनूकचा श्रृरंसाता यतिते । भदेवयुं विदय देवयुभिः सन्ना हतं सोम्छता जनेन ॥५॥

पवार्थ:—विद्वानो ! (सोमसुता) सौम्यस्वभाव को उत्पन्न करने वाले भ्रोषधियों को बनाने वाले (जनेन) मनुष्य द्वारा हम भ्रापका सत्कार करते हैं, (यत्) जो
भ्राप (शूरसाता) वीरतारूपी यज्ञों के रचियता हैं (तनूरुचा) केवल तनुपोषक लोगों
के साथ (स्पर्धमाने) स्पर्धा करने वाले हैं (मही) बड़े-बड़े (मिथती) युद्धों में भ्राप
निपुण हैं (विवये) ग्राध्यात्मिक यज्ञों में (सं, सत्रा, हतं) श्रविद्यादिदोष रहित (भवेवयुम्) परमात्मा के स्वभाव को (वेवयुभिः) ज्ञानी पुरुषों का संगति से भ्राप
प्राप्त हैं।।।।।

भावार्थः इस मन्त्र में ग्राध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश किया है कि हे विद्वान् पुरुषो, तुम लोग ग्राहार-व्यवहार द्वारा सौम्यस्वभाव बनाने वाले विद्वानों का संग करो तथा जो पुरुष ज्ञानयोगी हैं उनकी संगति में रह कर ग्रपने ग्राप को परमात्मपरायण बनाग्रो।।।।

#### इमामु षु सोमंसुतिमुपं न एन्द्रांग्नी सौमनसायं यातम् । नू चिद्धि पंरिमम्नार्थे श्रस्माना वां शश्वंद्धिवृद्दतीय वाजैः ॥६॥

पदार्थ:—-(इन्द्राग्नी) हे ज्ञान विज्ञान विद्याओं के ज्ञाता विद्वानो ! (नः) हमारे (इमां) इस (सोमसुति) विज्ञानविद्या के यन्त्रनिर्माणस्थान को (सोमनसाय) हमारे मन की प्रसन्तता के लियें (उपयातं) ग्राकर दृष्टिगोचर करें (हि) क्यों के (ग्रस्मान्) हमको (ग्रा) सब पकार से (नु, चित्) निश्चय करके (सुपरिमम्नाये) ग्राप ग्रपनाते हैं ग्रौर (वां) ग्रापको हम लोग (वार्जः) ग्रापके योग्य सत्कारों से (शश्विद्धः) निरन्तर (ववृतीय) निमन्त्रित करते हैं ॥६॥

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यजमानो ! ग्राप लोग ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता विद्वानों को ग्रपनी विज्ञानशालाग्रों में बुलायें क्योंकि ज्ञान तथा विज्ञान से बढ़ कर मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाली संसार में कोई ग्रन्य वस्तु नहीं, इसलिये तुम विद्वानों की सत्संगति से मन के सौमनस्य ग्रथात् विज्ञानादि भावों को बढ़ाग्रो, यही मनुष्यजन्म का सर्वोपरि फल है।।६।।

## सो अंग्र पुना नमंसा सिमद्धोऽच्छां श्रित्रं वर्रुणिमन्द्रं वोचेः । यत्सीमागंश्चकृमा तत्सु मृंळ तदंर्यमादिंतिः श्रिश्रथन्तु ॥७॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्, (सः) ग्राप (नमसा) विनय से (सिमद्धा) प्रसन्न हुए (इन्द्रं, मित्रं, वरुणं) श्रेष्ठ ग्रध्यापक ग्रीर उपदेशक को (श्रच्छ, बोचेः) यह श्रेष्ठ उपदेश करो कि वे लोग यजमानों से पापकर्मों को (शिश्रयंतु) वियुक्त करें ग्रीर (यत्) जो कुछ (सीं) हम ने (ग्रागः) पापकर्म (चक्रम) किये हैं (तत्) वह (सुमृळ) दूर कर ग्रीर उनकी निवृत्ति हम (ग्रयंमा) न्यायकारी ग्रीर (ग्रदितिः) ग्रखण्डनीय परमात्मा में न्यायपूर्वक चाहते हैं ॥७॥।

भावार्यः —पापों की निवृत्ति पश्चात्ताप से होती है, परमात्मा जिस पर ग्रपनी कृपा करते हैं वही पुरुष ग्रपने मन से पापों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करता है, ग्रर्थात् मनुष्य में परमात्मा की कृपा से विनीत भाव ग्राता

37

है ग्रन्यथा नहीं; यहां सञ्चित ग्रीर क्रियमाण कर्मों की निवृत्ति से तात्पर्य है, प्रारब्ध कर्मों से नहीं ॥७॥

# प्ता अम् आशुषाणासं इष्टीर्युवीः सचाभ्यश्याम वाजान ।

मेन्द्रों नो विष्णुं मेरुतः परि रूयन्यूयं पांत स्वस्ति। सदां नः।।८।। पदार्थः— (इन्द्रः) सर्वशक्तिमान् (विष्णुः) सर्वव्यापक (एताः, मरुतः) सर्व-

पदार्थ:— (इन्द्रः) सर्वशिवतमान् (विष्णुः) सर्वव्यापक (एताः, मरुतः) सर्व-रक्षक परमात्मा (नः) हमको (मा) मत (परिख्यन्) छोड़ें; (ग्रग्ने) हे कर्मयोगिन् तथा ज्ञानयोगिन् विद्वन् ! (ग्राशुषाणासः) ग्रापकी संगति में रहते हुए हमको (युवोः) ग्रापकी (इष्टोः) यह ज्ञानयज्ञ ग्रौर ग्रापकी संगति को हम लोग (सचाभ्यश्याम) कभी न छोड़ें तथा (वाजान्) ग्रापके वलप्रद उपदेशों का हम कदापि त्याग न करें; ग्रौर ईश्वर की कृपा से (यूयं) ग्राप लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्ति वचनों से (नः) हमको (सदा) सदैव (पात) पवित्र करें।।६।।

भावार्थ:— इस मन्त्र में इस वात की शिक्षा है कि पुरुष को चाहिए कि वह सत्पुरुषों की संगति से बाहर कदापि न रहे और परमात्मा के आगे हृदय खोल कर निष्पाप होने की सदैव प्रार्थना किया करे, इसी से मनुष्य का कल्याण होता है। केवल अपने उद्योग के भरोसे पर ईश्वर और विद्वान् पुरुषों की उपेक्षा अर्थात्, उनमें उदासीन दृष्टि, कदापि न करे।। ।।

सप्तम मण्डल में ६३ वां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रथ द्वादशर्चस्य चतुर्नवितितमस्य सूक्तस्य-१-१२ विसष्ठ ऋषिः ।। इन्द्राग्नी देवते ।। छन्दः-१, ३, ६, १०, श्रार्षी निचृत् गायत्री २, ४, ५,६,७,६,११ श्रार्षी गायत्री १२ श्रार्षी निचृदनुष्टुप् ।। स्वरः १-११ षड्जः । १२ गान्धारः ।।

ग्रव सद्गुणों के ग्रहण के लिये कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगियों का यज्ञ में ग्रावाहन कथन करते हैं।।

## ह्यं वांमस्य मन्मन इन्द्रांग्नी पूर्व्यस्तुतिः। अभ्याद्दृष्टिशिवाजनि।।१।।

पदार्थ:—(इन्द्राग्नी) हे कर्मयोगी तथा (ज्ञानयोगी विद्वानी ! (वां) आपकी (इयं) यह (पूर्व्यस्तुतिः) मुख्यस्तुति (ग्रश्नात्) मेधमण्डल से (वृष्टिः, इव) दृष्टि के समान (ग्रजिन) सद्भावों को उत्पन्न करती है (ग्रस्य) इस (मन्मनः) स्तोता के हृदय को भी शुद्ध करती है।।१।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग ग्रपने विद्वानों के सद्गुणों को वर्णन करते हैं, वे मानो सद्गुणकीर्तनरूप वृष्टि से ग्रंकुरों के समान प्रादुर्भाव को प्राप्त होते हैं।।।।

## शृणुतं जीरतिईविभन्द्रांग्री वनतं गिरंः। ईशाना पिंप्यतं धियाः।।२।।

पवार्थ:—(इन्द्राग्नी) हे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो ! ग्राप (जिरतुः) जिज्ञासु लोगों के (हवं) ग्राह्वानों को (शृणुतं) सुनें, (ईश्चाना) ऐश्वर्यसम्पन्न ग्राप (गिरः) उनकी वाणियों को (वनंत) संस्कृत ग्रर्थात् शुद्ध करें ग्रीर उनके (धियः) कर्मों को (पिप्यतं) बढ़ायें ॥२॥

भावार्थ: —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो, तुम ग्रपने जिज्ञासुग्रों की वाणियों पर ध्यान दो ग्रौर उनके कर्मों के सुधार के लिए उन को सदुपदेश दो, तािक वे सत्कर्मी बन कर संसार का सुधार करें।।२।।

ग्रव उक्त विद्वानों से सद्गुणों का ग्रहण करना कथन करते हैं।।
मा पापत्वायं नो नरेन्द्रांग्नी माभिश्चंस्तये।
मा नौ रीर्घतं निदे।।३।।

पदार्थ:—(इन्द्राग्नी) हे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानी, ग्राप (नरा) शुम मार्गों के नेता हैं; ग्रापके सत्संग से (ग्रिभिशस्तये) शत्रु द्वारा दमन के योग्य हम (मा) मत हों ग्रीर (नः) हम को (मा, रीरधतं) हिंसा के मागी न बनायें ग्रीर (निदे) निन्दा के मागी मत बनायें (पापत्वाय) पाप के लिये हमारा जीवन (मा) मत हो ।।३।।

भावार्थः—विद्वानों से मिलकर जिज्ञासुय्रों को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ग्रापके संग से हम में ऐसा बल उत्पन्न हो कि हमको शत्रु कभी दवा न सकें ग्रीर हम कोई ऐसा काम न करें, जिससे हमारी संसार में निन्दा हों ग्रीर हमारा मन कदापि पाप की ग्रीर न जाय।।३।।

## इन्द्रं भग्ना नमी बृहत्सृंहिक्तिमेरंयामहे । थिया धेनां अवस्यवं: ॥४॥

पदार्थः हम (इन्द्रे) कर्मयोगी (ग्रग्ना) ज्ञानयोगी के लिए (नमः) नम-स्कार करें भौर (बृहत्सुवृक्तिमेरयामहे) हम उनके साथ वड़ी नम्नतापूर्वक बर्ताव करें। (धिया धेनाः) अनुष्ठानरूपवाणी से हम उनसे (अवस्यवः) रक्षा की याचना करें।।४॥

भावार्थ: —जो लोग विद्वानों के साथ रह कर ग्रपनी वाणी को ग्रनु-ष्ठानमयी बनाते हैं ग्रथीत् कर्मयोगी बन कर उक्त विद्वानों की संगति करते हैं, वह संसार में सदैव सुरक्षित होते हैं ॥४॥

#### ता हि शश्वंन्त ईळंत इत्था विश्रांस ऊत्रये। सवाधो वाजंसात्रये।।५।।

पदार्थः—(सबाधः) पीड़ित हुए (वाजसातये) यज्ञों में (विप्रासः) मेघावी लोग (ऊतये) ग्रपनी रक्षा के लिए (इत्था) इस प्रकार (शश्वन्त) निरन्तर (ता, हि) निश्चय करके उक्त कर्मयोगी, ज्ञानयोगी की (ईळते) स्तुति करते हैं।।।।

भावार्थ:—जो लोग इस भाव से यज्ञ करते हैं कि उनकी बाधायें निवृत्त होवें; वे ग्रपने यज्ञों में कर्मयोगी, ज्ञानयोगी विद्वानों को ग्रवश्यमेव बुलायें ताकि उनके सत्संग द्वारा ज्ञान ग्रौर कर्म से सम्पन्न होकर सब बाधाग्रों को दूर कर सकें ।।।।

## ता वा गीर्भिर्विपंन्यवः प्रयंस्वन्तो इवामहे। मेधसांता सनिष्यवः ॥६॥

पदार्थ: --(सिनष्यवः) ग्रम्युदय चाहने वाले (विपन्यवः) साहित्य चाहने वाले हम (प्रयस्वन्तः) ग्रनुष्ठानी बनकर (ता, वां) कर्मयोगी ग्रौर ज्ञानयोगी को (मेध-साता) ग्रपने यज्ञों में (गीभिः) ग्रपनी नम्र वाि्एयों से (हवामहे) बुलाते हैं तािक वे ग्राकर हमको सदुपदेश करें।।६।।

भावार्थः —संसार में अभ्युदय और शोभन साहित्य उन्हीं लोगों का वढ़ता है, जो लोग अपने यज्ञों में सदुपदेष्टा कर्मयोगी और ज्ञानयोगियों को बुलाकर सदुपदेश सुनते हैं।।६।।

#### इन्द्रांग्नी अवसा गंतमस्मभ्यं चर्षशीसहा । मा नो दुःशंसं ईश्वत ॥७॥

पदार्थ:—(चर्षणीसहा) हे दुष्टों के दमन करने वाले (इन्द्राग्नी) कर्मयोगी ज्ञानयोगी विद्वानो ! त्राप (ग्रवसा) ऐश्वर्य के साथ (ग्रागतं) हमारे यज्ञों में ग्रावें ग्रौर हमारे (यु:शंसः) शत्रु (नः) हमको (मा, ईशत) न सतावें ॥७॥

भाषायं: परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक लोगो, तुम ग्रपने यज्ञों में ऐसे विद्वानों को बुलाग्रो जो दुष्टों के दमन करने श्रीर ऐश्वर्य के उत्पन्न करने में समर्थ हों।।७।

## मा कस्यं नो अरंक्षो घृतिः प्रगुङ् मत्यस्य । इन्द्राग्नी शर्मे यच्छतम् ॥८॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे कर्मयोगी, ज्ञानयोगी विद्वानो, (कस्य) किसी (ग्रर-रुषो मर्त्यस्य) दुष्ट मनुष्य का मी (नः) हमको (धूर्तिः) ग्रनिष्टचिन्तन करने वाला (मा प्रणक्) मत बनाएं ग्रौर (शर्म) शमविधि (यच्छतं) दें ॥ ।।

भावार्यः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जिज्ञासु जनो, तुम ग्रपने विद्वानों से शमविधि की शिक्षा लो ग्रर्थात् तुम्हारा मन किसी में भी दुर्भावना का पात्र न बने किन्तु तुम सब के कल्याण की सदैव इच्छा करो। इस भाव को ग्रन्थत्र भी वर्णन किया है कि "मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्" (यजु०) तुम सब को मित्रता की दृष्टि से देखो।। ।।

#### गोमदिरंण्यबद्ध यद्वामश्वांवदीमंहे । इन्द्रांग्नी तद्वंनेमहि ॥९॥

पदार्थ:—(इन्द्राग्नी) हे कर्मयोगी, ज्ञानयोगी विद्वानो ! श्रापके सदुपदेश से हम (हिरण्यवत्) रत्न (श्रश्वावत्) श्रश्व (गोमत्) गौये इत्यादि श्रनेक प्रकार के (यद्वसु) जो घन हैं उनकी प्राप्ति के लिए (ईमहे) यह प्रार्थना करते हैं कि (तद्, वनेमहि) उनको हम प्राप्त हों।।।।

भावार्यः - उक्त विद्वानों के सदुपदेश से हम सब प्रकार के धनों को प्राप्त हों।।।।

#### यत्सोम् आ सुते नरं इन्द्रांग्नी भजाइतुः। सप्तीवन्ता सर्ग्यवंः।।१०।।

पदार्थः — हे (इन्द्राग्नी) कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो ! (नरः) यज्ञों के नेता ऋित्वगादि, (यत्) जब (सोमे) सोम श्रौषिध के (सुते) बनने के समय (सपर्यवः) श्रापके उपासक (श्रजोहबुः) श्रापको बुलाएं तो श्राप वहां जाकर उनको सदुपदेश करें, श्रौर (सप्तीवन्तः) उन्हें श्रनेकविध धनों से सम्पन्न करें।।१०।।

भावार्यः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो, श्राप ऋत्विगादिक विद्वानों के यज्ञों में जाकर उनकी शोभा को श्रवश्यमेव बढ़ाएं।।१०।।

#### जन्थेभिर्देत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा। आङ्गुषेराविवांसतः ॥११॥

पदार्थः—(वृत्रहन्तमा) हे ग्रज्ञान के नाश करने वाले कर्मयोगी तथा ज्ञान-योगी विद्वानो ! ग्राप (उक्थेभिः) परमात्मस्तुतिविद्यायक वेदमन्त्रों द्वारा (मंदाना) प्रसन्न होते हुए (चिदा) ग्रथवा (गिरा) ग्रापके ग्रावाहनविद्यायक वाि्एयों से (ग्राङ्-गूर्षः) जो उच्चस्वर से पढ़ी गई हैं उनसे ग्राकर ज्ञानयज्ञ तथा कर्मयज्ञ को ग्रवश्यमेव विभूषित करें ॥११॥

भावार्थ: इस मन्त्र में कर्मयोगी ग्रीर ज्ञानयोगियों से ग्रज्ञान के नाज्ञ करने की प्रार्थना का विधान है।।११।।

## ताविद्वःशंसं मत्ये दुविद्वांसं रक्षस्विनंम् । आयोगं इन्पंना इतमुद्धि इन्पंना इतम् ॥१२॥

पदार्थः —हे विद्वानो! ग्राप (इद्दुःशंसं) दुष्ट पुरुषों को, जो (दुर्विद्वांसं) विद्या का दुरुपयोग करते हैं उनको (रक्षस्विनं) जो राक्षसभावों वाले हैं (श्राभोगं) ग्रन्य ग्रधि-कारियों से छीन कर जो स्वयं भोग करते हैं (हन्मना) उनकों ग्रपनी विद्या से (हतम्) नाश करो जिस प्रकार (उदिधम्) समुद्र विद्वानों की विद्या द्वारा (हन्मना,हतम्) यन्त्रों से मथा जाता है इस प्रकार ग्राप ग्रपने विद्याबल से राक्षसों का दमन करो ।।१२।।

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो, ग्राप राक्षसी वृत्ति वाले दुष्टाचारी पुरुषों को ग्रपने विद्याबल से नाशांकरो क्यों कि ग्रन्या याचारी ग्रधम्मीत्माग्रों का दमन विद्याबल से किया जा सकता है ग्रन्यथा नहीं; ग्रतः ग्राप इस संसार से पापिशाच को विद्याबल से भगाग्रो ॥१२॥ सप्तम मण्डल में ६४ वां सुकत समाप्त हुन्ना ॥

स्थान मन्द्रत न दृष्ट वर्ग प्रस्त तमार हुआ त

श्रय षड्चस्य पञ्चनवितिमस्य सूक्तस्यः १-६ विसष्ठ ऋषिः।। १, २, ४, ४, ६ सरस्वती; ३ सरस्वान् देवता ।। छन्दः-१, पादनिचृत् त्रिष्टुप् । २, ४, ६, श्रार्षी त्रिष्टुप् ३, ४, विराट् त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ।।

ग्रव प्रसंगसंगति से सरस्वती देवी विद्या को वर्णन करते हैं, जिसकी प्राप्ति से पुरुष कर्मयोगी ग्रीर ज्ञानयोगी बनते हैं।।

म क्षोदंसा वायंसा सम्न एवा सरंस्वती वरुगुमायंसी पूर । म्बाबंघाना रथ्येव याति विश्वां श्रापो मंहिना सिन्धुंरन्याः ॥१॥ पदार्थः—(सरस्वती) [यह निघण्टु २।२३। ५७ वाएगी के नामों में पढ़ा है, इस लिये सरस्वती यहां विद्या का नाम है। व्युत्पत्ति इसकी इस प्रकार है "सरो ज्ञानं विद्यतेऽस्या ग्रसौ सरस्वती" जो ज्ञान वाली हो उसका नाम सरस्वती है।]सरस्वती विद्या (घरुणम्) सब ज्ञानों का ग्राघार है, (ग्रायसी) ऐसी दृढ़ है कि मानो लोहे की बनी हुई है, (पूः) सब प्रकार के ग्रम्युदयों के लिये एक पुरी के सदृश है,(प्र, क्षोद-सा) ग्रज्ञानों के नाश करने वाले (धायसा) वेग से (सस्ते) ग्रनवरत प्रवाह से संसार को सिञ्चन कर रही है, (एषा) यह ब्रह्मविद्यारूप (प्र, बाबधाना) ग्रत्यन्त वेग से (रथ्या, इब) नदी के समान (याति) गमन करती ग्रीर (महिना) ग्रपने महत्त्व से (सिन्धुः) स्यन्दन करती हुई (विश्वा, ग्रपः) सब जलों को ले जाने वाली (ग्रन्थाः) ग्रीर है।।१।।

भावारं: परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो, ब्रह्मविद्यारूपी नदी सब प्रकार के ग्रज्ञानादि पापपंकों को बहा ले जाती है ग्रौर यही नदी भुवनत्रय को पिवत्र करती ग्र्यात् ग्रन्य जो भौतिक निदयें हैं वे किसी एक प्रदेश को पिवत्र करती हैं ग्रौर यह सब को पिवत्र करने वाली है, इस लिए इसकी उन से विलक्षणता है। तात्पर्य यह है कि यह विद्यारूपी नदी ग्राध्यात्मिक पिवत्रता का संचार ग्रौर भौतिक नदी बाह्य पिवत्रता का संचार करती है।।१।।

## एकांचेतत्सरंस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ संमुद्रात् । रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूर्देर्वतं पर्यो दृदुहे नाहुंषाय ॥ ॥

पदार्थ:—(नदीनाम्) इन मौतिक नदियों के मध्य में (एका) एक ने (सरस्वती, भ्रचेतत्) सरस्वतीरूप से सत्ता को लाम किया, भ्रर्थात् "सरांसि सन्ति यस्याः सा सरस्वती" जिस में बहुत-सी क्षुद्र नदियां मिलें उसका नाम सरस्वती है भ्रौर जो (गिरिम्यः) हिमालय से निकल कर (भ्रा, समुद्रात्) समुद्र तक जाती है, वह सरस्वती (रायः, चेतन्तो) घन को देने वाली है, (भ्रुचिः यतो) पवित्ररूप से बहुती है भ्रौर वह (भ्रवनस्य) सांसारिक (नाहुषाय) मनुष्यों को (भूरेः) बहुत (घृतं) जल भ्रौर (पयः) दूध से (दुदुहे) पूर्ण करती है ॥२॥

भावार्थ: —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! यह भौतिक निदयें केवल सांसारिक धनों को ग्रौर संसार में सुखदायक जल तथा दुग्धादि पदार्थों को देती हैं, ग्रौर विद्यारूपी सरस्वती ग्राध्यात्मिक धन ग्रौर ऐश्वर्य को देने वाली है। बहुत से टीकाकारों ने इस मन्त्र के ग्रर्थ इस प्रकार किये हैं कि सरस्वती नदी नहुष राजा के यज्ञ करने के लिये संसार में ग्रायी ग्रर्थात्

जिस प्रकार यह जनप्रवाद है कि भगीरथ के तप करने से भागीरथी गंगा निकली यह भी इसी प्रकार का एक अर्थवादमात्र है, क्यों कि यदि यह भी भागीरथी के समान आती तो इसका नाम भी नाहुषी होना चाहिये था, अस्तु। इस प्रकार की कल्पित अनेक कथायें अज्ञान के समय में वेदार्थ में भर दी गयीं जिनका वेदों में गन्ध भी नहीं। क्यों कि नहुष शब्द की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है कि 'नह्यित कर्मसु इति नहुषस्तदपत्यं नाहुष:' इससे नाहुष शब्द का अर्थ यहां मनुष्य सन्तान है कोई राजाविशेष नहीं, इसी से निरुक्तकारने भी कहा है कि वेदों में शब्द यौगिक और योगरूढ़ हैं, केवल रुढ़ नहीं। इस बात को सायण ने भी अपनी भूमिका में माना है, फिर न मालूम क्यों यहां राजाविशेष अर्थ मान कर एक कल्पित कथा भर दी।।?।।

ग्रव प्रसंगसंगति से पूर्वोक्त ग्राध्यात्मिक विद्यारूप सरस्वती का ज्ञानरूप से कथन करते हैं।।

#### स वाहिषे नर्थो योषणासु द्वषा विशुर्द्धषमो याञ्चयासु । स वाजिनै मधबंद्भ्यो दघाति वि मात्ये तन्वं मामृजीत ॥ ।

पदार्थः—(सः) वह बोघ (नर्यः) मनुष्यों के लिये ग्रीर (योषणासु) स्त्रियों के लिये (वावृष्धे) वृद्धि को प्राप्त हुग्रा है, ग्रीर वह बोघ (यित्तयासु) यज्ञीय बुद्धिरूपी भूमियों में (वृषा) वृष्टि करने वाला है, ग्रीर (शिशुः) ग्रज्ञानादिकों को छेदन करने वाला है ["श्यित ग्रज्ञानादिकमिति शिशुः, शो तनूकरणे"] (वृषभः) ग्रीर ग्राध्यात्मिक ग्रानन्दों की वृष्टि करने वाला है, ग्रीर वही (मघवद्भ्यः) याज्ञिक लोगों को (वाजिनं) वल (दधाति) देता है, वही (सातये) युद्ध के लिये (तन्वं) शरीर को (वि मामुजीत) मार्जन करता है।।३।।

भावार्थः — सरस्वती विद्या से उत्पन्न हुम्रा प्रबोधरूप पुत्र स्त्रीपुरुषों को संस्कार करके देवता बनाता है भौर यज्ञकर्मा लोगों को याज्ञिक बनाता है। बहुत क्या जो युद्धों में म्रात्मत्याग करके शूर वीर बनते हैं उनको इतने शूरवीर साहसी मौर निर्भीक एकमात्र सरस्वती विद्या से उत्पन्न हुम्रा प्रबोध-रूप पुत्र ही बनाता है, मन्य नहीं।।३।।

## चत स्या नः सरंस्वती जुषाणोपं श्रवत्सुभगां युद्धे अस्मिन । मितर्ज्ञभनेमस्यैरियाना राया युजा चिद्वत्तरा सर्विभ्यः ॥४ ।

पदार्थः—(स्या, सरस्वती) वह सरस्वती (नः) हमारे लिये (जुषाणा) सेवन की हुई (ग्रस्मिन्) इस ब्रह्मविद्यारूपी (यज्ञे) यज्ञ में (श्रवत्) ग्रानन्द की वृष्टि करती है (उत) ग्रीर (मितज्ञुभिः) संयमी पुरुषों द्वारा (इयाना) प्राप्त हुई (सुभगा, राया) घन से मित्रों को वृद्धियुक्त करती है (चिदुत्तरा) उत्तरोत्तर सौन्दर्य्य को देने वाली (नमस्यः) नमस्कार से ग्रीर (सिखम्यः) मित्रों को सदैव वृद्धियुक्त करती है ॥४॥

भावार्थः—सरस्वती विद्या यदि संयमी पुरुषों द्वारा श्रर्थात् सदाचारी पुरुषों द्वारा उपदेश की जाय तो पुरुष को ऐश्वर्यशाली वनाती है, सदा के लिये अभ्युदयसम्पन्न करती है।।४।।

#### हुमा जुह्वांना युष्मदा नमाभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व। तव भर्मन्प्रियतंमे दथांना उपं स्थेयाम भरणं न दृक्षम्।।५।१

पदार्थ:—(इमा) ये याज्ञिक लाग (जुह्वाना) हवन करते हुए (युष्मदा) तुम्हारी प्राप्ति में रत (नमोभिः) नम्र वाि्गयों के द्वारा तुम्हारा ग्रावाहन करते हैं। (सरस्वित) हे विद्ये ! (प्रतिस्तोमं) इनके प्रत्येक यज्ञ को (जुषस्व) सेवन कर, हे विद्ये ! (तव प्रियतमे) तुम्हारे प्रियपन में (शम्मेन्) सुख को (दथाना) घारण करते हुए (उप) निरन्तर (स्थेयाम) सदैव तुम्हारी (शरणं) शरण को (वृक्षं, न) ग्राधार के समान हम ग्राश्रयण करें।।।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक पुरुषो, तुम इस प्रकार विद्यारूप कल्पवृक्ष का सेवन करो जिस प्रकार धूप से सन्तप्त पक्षिगण ग्राकर छायाप्रद वृक्ष का ग्राश्रयण करते हैं एवं ग्राप इस सरस्वती विद्या का सब प्रकार से ग्राश्रयण करें ॥५॥

## अयमं ते सरस्वति वसिंच्छो द्वारांष्ट्रतस्यं सुमगे व्यांवः । वर्षे शुश्चे स्तुवते रांसि वाजांन्यूयं पांत स्वस्तिमिः सदां नः ॥६॥

पदार्थ:—(सरस्वित) हे ब्रह्मविद्ये !(ग्रयं) यह उपासक (विसष्ठः) विद्यागुण-सम्पन्न (ते) तुम्हारे (द्वारौ व्यावः) द्वारों को (सुभगे) हे ऐश्वर्य्य के देने वाली खोलता है। ग्रयीत् लौकिक ग्रौर पारलौकिक ग्रम्युदय के देने वाली वेद विद्ये ! ब्रह्मवेत्ता पुरुष बोलता है, हे (ग्रुभ्रे) कल्याणिनि !तू (वर्ष) बढ़, (स्तुवते) जो पुरुष तुम्हारी स्तुति करते हैं उनके लिये तथा उनको (वाजान, रासि) सम्पूर्ण प्रकार के बल दे ग्रौर (यूयं) तू (स्विस्तिभिः) मंगल वाणियों से उनको सदा पवित्र कर ॥६॥

भावार्थः—जो लोग विद्या को चाहते हैं ग्रौर प्रतिदिन विद्या में रत हैं उनके ब्रह्मविद्यारूप यज्ञ के दरवाजे खुल जाते हैं तथा वे सब प्रकार के सुखों को प्राप्त होते हैं ॥६॥

सप्तम मण्डल में ६५ वां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

श्रय षड्चस्य षण्णवितितमस्य सूक्तस्य १-६ विसष्ठ ऋषिः ॥ १-३ सरस्वती । ४-६ सरस्वान् देवता ।। छन्दः—१ श्राचीं भुरिग्बृहती । २ श्राषीं भुरिग्बृहती । ३ निचृत्पंवितः । ४, ५ निचृत्गायत्री । ६ श्राषींगायत्री ।। स्वरः १-२ मध्यमः ३ पञ्चमः ४, ५, ६ षड्जः ।।

श्रव उक्त विद्या को नदी का रूपक बांघ कर वर्णन करते हैं।।
बृहदुं गायिषे वचें।ऽसुर्यां नदीनां म्।
सरस्वती भिन्मं हया सृष्टिकिभिः स्तो भैंव सिष्ठ रोदंसी ।।१।।

पदार्थ:—(नदीनां) नदियों में से जो प्रफुल्लित पुष्पित करने वाली है ग्रीर (ग्रमुर्थ्या) बलवाली है उस्(वचः) वाणी को (विसष्ठ) हे विद्वन्! (गायिषे) तू गायन कर, (बृहत्रोदसी) द्यु ग्रीर पृथ्वी लोक में (सरस्वर्ती, इत्) सरस्वती विद्या की ही तुम लोग (महय) पूजा करो ग्रीर वह पूजा (मुवृक्तिभिः) निर्दोष (स्तोमैः) यज्ञों से करो ॥१॥

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वान् लोगो, श्राप के लिए पूजायोग्य एकमात्र सरस्वती विद्या है, उसकी पूजा करने वाला विद्वान् कदापि अवनित को प्राप्त नहीं होता किन्तु सदैव अभ्युदय को प्राप्त होता है। तात्पर्य्य यह है कि सत्कर्तव्य एकमात्र परमात्मा का ज्ञान है उसी का नाम (ब्रह्मविद्या) सरस्वती वा ज्ञान है क्योंकि विद्या, ज्ञान, सरस्वती ये तीनों पर्य्याय शब्द हैं, परमात्मा का ज्ञान तादात्म्यसम्बन्ध से परमात्मा में रहता है इसलिए ब्रह्म परमात्मा का रूप है, इसलिये यहां जडोपासना का दोष नहीं आता ।।१।।

## ष्टमे यत्तं महिना शुंश्रे अन्धंसी अधिक्षियन्ति पूर्वः । सा नॉ बोध्यवित्री मरूत्संखा चोद राघों मधोनांम् ॥२॥

पदार्थः—(शुम्रे) हे पिवत्र स्वमाव वाली विद्ये! (पूरवः) मनुष्य लोग तुम से (उमे) दो प्रकार के फल लाम करते हैं (यत्ते) तुम्हारे वे दोनों (ग्रन्थसी) दिव्य हैं ग्रर्थात् एक ग्रम्युदय ग्रीर दूसरा निश्चेयस। (सा) वह ब्रह्मविद्या (नः) हमारी (बोध्यवित्री) बोधन करने वाली है (मधोनां) ऐश्वर्य्य में से सर्वोपरि ऐश्वर्य्य (राधः) जो धनरूप है, हे विद्ये ! तू वह (चोद) हमको दे।।२॥

भावार्यः — ब्रह्मविद्या से मनुष्यों को ग्रभ्युदय ग्रौर निःश्रेयस ये दोनों फल प्राप्त होते हैं। इस मन्त्र द्वारा प्रार्थना की गई है कि बोधन करने वाली ब्रह्मविद्या हमें धनरूप सर्वोपरि ऐश्वर्यं प्रदान करे।।२।।

### भद्रमिद्धदा कृणवत्सरंस्वत्यकं वारी चैतति वाजिनीवती गृणाना जमद्गिनवत्म्तुंवाना चं वसिष्ठवत् । ३।।

पदार्थ:—(भद्रा) प्राप्त करने योग्य (सरस्वती) विद्या (भद्रम्, इत्) कल्यारा ही (कृणवत्) करे, जो विद्या (ग्रकवारी) कुत्सित ग्रज्ञानादि पदार्थों की विरोधिनी (चेतति) सबको जगाती है (बाजिनीवती) ऐश्वर्यवाली (गृणाना) ग्रौर ग्रविद्यान्धकार को नाश करने वाली है वह विद्या (जमदिग्नवत्) जमदिग्न के समान (च) ग्रौर (विसिष्ठवत्) सर्वोपरि विद्वान् के समान (स्तुवाना) स्तुति की हुई फलदायक होती है।।३।।

भावार्थः — सरस्वती ब्रह्मविद्या जो सब ज्ञानों का स्रोत है वह यदि ऋषि-मुनियों के समान स्तुति की जाय ग्रर्थात् उनके समान यह भी ध्यान का विषय बनाई जाय तो मनुष्य के लिये फलदायक होती है। जमदिन यहां कोई ऋषिविशेष नहीं किन्तु "जमन् ग्रिग्निरव" जो जमन्= प्रकाश करता हुग्रा ग्रग्नि के समान देदीप्यमान हो ग्रर्थात् तेजस्वी ग्रौर ब्रह्मवर्चस्वी हो उसको जमदिन कहते हैं;, एवम् विसष्ठ यह नाम भी वेद में गुणप्रधान है व्यक्तिप्रधान नहीं, जैसा कि "धर्मादिकर्त्तव्येषु ग्रतिशयेन वसतीति विसष्ठः" जो धर्मादिकर्तव्यों के पालन करने में रहे ग्रर्थात् जो ग्रपने यम-नियमा-दिव्रतों को कभी भंग न करे, उसका नाम यहां विसष्ठ है। तात्पर्य यह है कि जो पुष्प उक्त विद्वानों के समान विद्या को पूजनाई ग्रौर सत्कर्तव्य समभता है वह इस संसार में कृतकार्य होता है ग्रन्य नहीं।।३।।

ग्रव उक्त ब्रह्मविद्या के फलंरूप ज्ञान का कथन करते हैं।।

#### जनीयन्तो न्वप्रंवः पुत्रीयन्तः सृदानंवः ।

#### सरंस्वन्तं इवामहे ।।४॥

पदार्थः —(जनीयन्तः) शुभ सन्तान की इच्छा करते हुए (पुत्रीयन्तः) पुत्रवाले होने की इच्छा करते हुए (सुदानवः) दानी लोग (ग्रग्रवः) ब्रह्म की समीपता चाहने वाले (नु) ग्राज (सरस्वन्तम्) सरस्वती के पुत्ररूपी ज्ञान को (हवामहे) ग्रावाहन करते हैं ॥४॥

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम ब्रह्मज्ञान का ग्राह्मान करो, जो विद्यारूपी सरस्वती माता से उत्पन्न होता है ग्रीर सम्पूर्ण प्रकार के ग्रनिष्टों को दूर करने वाला है, परन्तु उसके पात्र वे पुरुष वनते हैं जो उदारता के भाव ग्रीर वेदरूपी विद्या के ग्रधिकारी हों, ग्रर्थात्

जिनके मलिक्षेपादि दोष सब दूर हो गए हों ग्रौर जो यम-नियमादि सम्पन्न हों, वे ही ब्रह्मज्ञान के अधिकारी होते हैं ग्रन्य नहीं, या यों कहो कि जो ग्रंग ग्रौर उपांगों के साथ वेद का ग्रध्ययन करते ग्रौर यमनियमादिसम्पन्न होते हैं ॥४॥

ग्रव ज्ञान को स्रोतरूप से वर्णन करते हैं।।

#### ये ते सरस्व ऊर्षयो मधुंमन्तो घृतश्चतः। तैभिनीऽविता भंव ॥५॥

पदार्थः —(सरस्वः) हे सरस्वः ["मतुवसोरुसंबुद्धौ छन्दिस"] (ये) जो (ते) तुम्हारी (ऊर्मयः) लहरें है (मधुमन्तः) वे बड़ी मीठी (घृतश्चुतः) और जिनमें से नाना प्रकार के स्रोत बह रहे हैं, ["घृतमिति उदकनामसु पठितं निघण्टौ"] (तेभिः) उनसे (नः) हमारे (श्रविता) तुम रक्षक (भव) बनो ॥५॥

भावार्यः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! ब्रह्मविद्यारूपी सिरत् की लहरें अत्यन्त मीठी हैं, और आप विद्याप्राप्ति के लिए सदैव यह विनय किया करें कि वह विद्या अपने विचित्र भावों से आप की रक्षक वनें ॥५॥

## पीपिवां सं सर्वतः स्तनं यो विश्वदंश्वतः । मश्रीमहिं प्रजामिषंम् ॥६॥

पदार्थः —हे परमात्मन् ! (सरस्वतः) ब्रह्मविद्या के (स्तनम्) उस स्तन को (पीपिवांसम्) जो कि अ्रमृत से भरा हुआ है, और (यः) जो (विश्वदर्शतः) सब प्रकार के ज्ञानों को देने वाला है अर्थात् जिसको पीकर सब प्रकार की आँखें खुलती है, उसको पीकर (प्रजाम्, इषम्) प्रजा के सब ऐश्वर्य को (भक्षीमहि) हम मोगें।

भावार्यः — जीव प्रार्थना करता है कि हे परमात्मन् ! मैं ब्रह्मविद्या के स्तन का पान करूं, जिस ग्रमृत को पीकर पुरुष दिव्यदृष्टि हो जाता है ग्रीर संसार के सब ऐश्वयों के भोगने योग्य बनता है ॥६॥

#### सप्तम मण्डल में ६६वां सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रथ दशचंस्य सप्तनवितिमस्य सूक्तस्य १—१० विसष्ठ ऋषिः ।। १ इन्द्रः । २, ४- = बृहस्पितः । ३, ६ इन्द्रा-ब्रह्मणस्पती । १० इन्द्राबृहस्पती देवते ।। छन्दः १ श्रार्थी त्रिष्टुप् । २, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ४, ६, =, ६, १० निचृत् त्रिष्टुप् ।। धंवतः स्वरः ।। ग्रथ प्रसङ्गसङ्गित से ब्रह्मणस्पति विद्या के पति परमात्मा का वर्णन करते हैं।।

## युक्के दिवो नृषदंने पृथिन्या नरो यंत्र देवयनो मदंन्ति । इन्द्रांय यत्र सर्वनानि सुन्वे गमन्मदांय प्रथमं वर्यञ्च ॥१॥

पदार्थ:—(यत्र, यज्ञे) जिस यज्ञ में (देवयवः) देव=ईश्वर=परमात्मा को चाहने वाले (नरः) मनुष्य (मदन्ति) ग्रानन्द को प्राप्त होते हैं ग्रीर (नृषदने) जिस यज्ञ में (दिवः) द्युलोक से (पृथिक्याः) पृथिवी पर (गतम्) विद्वान् लोग विमानों द्वारा ग्राते हैं, ग्रीर जिस यज्ञ में (वयः) ब्रह्म के जिज्ञासु (प्रथमम्) सबसे पहले (मदाय) ब्रह्मानन्द के लिये ग्राकर-उपस्थित होते हैं, उस में (इन्द्राय)["इन्दतीतीन्द्रः परमात्मा"] परमात्मा की (सवनानि) उपसनायें (सुन्वे) करूं ॥१॥

भावार्थः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जिज्ञासु जनो ! तुम उपासनारूप यज्ञों में परस्पर मिल कर उपासना करो ग्रीर द्युलोक द्वारा विमानों पर ग्राये हुए विद्वानों का ग्राप भली भांति सत्कार करें। यहां जो "सुन्वे" उत्तम पुरुष का एक वचन देकर जीव की ग्रोर से प्रार्थना कथन की गयी है यह शिक्षा का प्रकार है, ग्रर्थात् जीव की ग्रोर से यह परमात्मा का वचन है। यही प्रकार 'ग्रिग्नमीळ पुरोहितम् (ऋक् १, ११)' मैं परमात्मा की स्तुति करता हूँ इत्यादि मन्त्रों में भी दर्शाया गया है। इससे यह संदेह सर्वथा निर्मू ल है कि यह वाक्य जीवनिर्मित है, ईश्वरनिर्मित नहीं; क्योंकि उपासना प्रार्थना के विषय में सर्वत्र जीव की ग्रोर से प्रार्थना बतलायी गयी है।।१।।

## था दैन्या हणीमहेऽवांसि वृहस्पतिंनों मह आ संखायः। यथा भवेम मीळहुषे ध्वनांगा यो नॉ दाता पंरावतः पितेवं।।२।।

पदार्थ:—(सखायः) हे मित्र लोगो ! (बृहस्पितः) ["बृहतां पितः बृहस्पितः" 'ब्रह्म वै बृहस्पितः' (शतपथ काँड । ६-१०६) यहां बृहस्पित नाम ब्रह्म का है] (नः) वह परमात्मा हम लोगों की (देंब्या, ग्रवांसि) रक्षा करें, हम लोग ग्रपने यज्ञों में (ग्रवृणीमहे) वरण करें ग्रथीत् उसको स्वामीरूप से स्वीकार करें (यथा) जिस प्रकार (मीळहुषे) विश्वम्मर के लिये (ग्रनागाः) हम निर्दोष (भवेम) सिद्ध हों (यः) जो परमात्मा (नः) हमको (परावतः, पितेव) शत्रुग्रों से बचाने वाले पिता के समान (दाता) जीवनदाता है।।।।

भावार्थः - परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम उस बृहस्पति की उपासना करो जो तुम को सब विघ्नों से बचाता है, श्रौर पिता के समान रक्षा करता है। इस मन्त्र में बृहस्पति शब्द परमात्मा के लिए श्राया है जैसा कि 'शं नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः' (यजुः ३६, ६) इस मंत्र में बृहस्पति शब्द परमात्मा के ग्रर्थ में है।।२।।

## तमु च्येष्ठं नयंसा इविभिं। सुरोनं ब्रह्मणस्पतिं गृणीपे। इन्द्रं रकोको पहि दैन्यः सिषक्त यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजां ।:३।।

पदार्थ:-(तम्, उ) उसी (ज्येष्ठम्) सबसे बड़े ग्रीर (ब्रह्मणस्पतिम्) वेद के पति परमात्मा को (नमसा, गृणीषें) नम्रता से ग्रहण करता हूँ, [यहां उत्तम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग व्यत्यय से है ] (इन्द्रं, मिह) उस परमैश्वर्यसम्पन्न परमात्मा को (दैञ्यः इलोकः) यह दिव्य स्तुति (सिसक्तु) सेवन करे (यः) जो (देवं-कृतस्य, ब्रह्मणः) ईश्वरकृत वेद का (राजा) प्रकाशक है, ग्रीर वह परमात्मा (स्रोवम) सब का उपास्यदेव है।।३।।

भावार्य:-इस मन्त्र में इस बात का उपदेश किया गया है कि वेद-प्रकाशक परमात्मा ही एकमात्र पूजनीय है, उसको छोड़कर ईश्वरत्वेन ग्रोर किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए ॥३॥

## स था नो योनिं सदत् प्रेष्टो बृहस्पतिविध्ववारी यो अस्ति । कामी रायः सुवीयस्य तं दात्पर्वन्नो अति सश्रतो अरिष्टान् ।।४॥

पदार्थ:-(स:) वह परमातमा (नः) हमारे (योनिम्) हृदय में (ग्रा, सदत्) निवास करे (यः) जो परमात्मा (प्रेष्ठः) सबका प्रियतम (बृहस्पतिः) निखिल ब्रह्माण्डों का पति (विश्ववार:) सब का उपास्य देव (ब्रस्ति) है, (सुवीर्यस्य) हमको जो ब्रह्मचर्यरूपी बल (रायः) ग्रीर ऐश्वर्य की (कामः) इच्छा है (तम्) उसको (दात्) दे, ग्रीर (सक्चतः) उपद्रवों में फंसे हुए (नः) हमको (ग्ररिष्टान्) सुरक्षित करके (प्रति, पर्षत्) शत्रुग्रों से बचावे ॥४॥

भावार्यः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम उस परमदेव को भ्रपने हृदयमन्दिर में स्थान दो जो सबका एकमात्र उपास्यदेव भीर इस निखिल ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है।।४।।

## तमा नॉ अर्कमृष्तांय जुष्टंषिमे घांसुर्षतांसः पुराजाः । शुचिकन्दं यजतं पस्त्यांनां बृहस्पतिंषनर्वाजं हुवेष ॥५॥

पदार्थः—(बृहस्पितम्) सब का स्वामी (ग्रनर्वाणम्) जो इन्द्रियग्रगोचर है (तं हुवेम) उसको हम ज्ञान द्वारा प्राप्त हों (ग्रुचिक्रन्दम्) जिसके पवित्र स्तोत्र हैं (ग्रकंम्) जो स्वतः प्रकाश है (यजतम्) जो यजनाई है (ग्रमृताय, जुष्टम्) जो ग्रमृतमय है जिसको (ग्रमृतासः) मुक्ति सुख के मजने वाले (प्रराजाः) प्राचीन (इमे) इन देवों ने (पस्त्यानाम्, नः) गृहस्थ हम लोगों को (ग्राधासुः) घारए। कराया है ।।।।।

भावार्यः — जो परमात्मा स्वतः प्रकाश ग्रीर जन्ममरणादि धर्मरहित है ग्रर्थात् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसको हम ग्रपने शुद्ध ग्रन्तः करण में धारण करें। तात्पर्य यह है कि जब मन मलविक्षेपादि दोषों से रहित हो जाता है तब उसे ब्रह्म की ग्रवगित ग्रर्थात् ब्रह्मप्राप्ति होती है, ग्रीर ब्रह्मप्राप्ति के ग्रर्थ यहां ज्ञान द्वारा प्राप्ति के हैं, देशान्तर प्राप्ति के नहीं। इस बात को भली भांति निम्नलिखित मन्त्र में वर्णन किया गया है।।।।।

यह ब्रह्मप्राप्ति नीचे के मंत्र से निरूपण की जाती है।। तं श्वग्यासों अरुपासो अश्वा बृहस्पित सहवाहाँ वहन्ति। सहंश्रियस्य नीळंवत्सवस्थं नभो न रूपमरुपं वसानाः ।।६॥

पदार्थः—(तम्) उस (बृहस्पितम्) परमात्मा को जो (सघस्थम्) जीव के ग्रत्यन्त संनिहित है (नभः) ग्रीर ग्राकाश के समान सर्वत्र व्यस्पक है (न, रूपम्) जिसका कोई रूप नहीं है उस (ग्रव्यम्) सर्वव्यापक परमात्मा को (वसानाः) विषय करती हुई (श्रग्मासः) ग्रानन्द को ग्रनुभव करने वाली (ग्रव्यासः) परमात्मपरायण (ग्रव्याः) शीघ्रगतिशील (सहवाहः) परमात्मा से जोड़ने वाली इन्द्रियदृत्तियां (वहन्ति) उस परमात्मा को प्राप्त कराती हैं, जो परमात्मा (सहः, चित्) वलस्वरूप है ग्रीर (यस्य, नीळवत्) जिसका नीड ग्रर्थात् घोंसले के समान यह ब्रह्माण्ड है।।६।।

भावार्यः श्रवण, मनन, निदिघ्यासनादि साधनों से संस्कृत हुई ग्रन्तः करण की वृत्तियां उस नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्म को प्राप्त कराती हैं जो सर्वव्यापक ग्रौर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ग्रादि गुणों से रिह्त है ग्रौर कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड जिस के एक देश में जीवों के घोंसलों के समान एक प्रकार की तुच्छ सत्ता से स्थिर हैं।।६।।

## स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युर्हिरंण्यवाद्मीरिषिरः स्वर्षाः । बृहस्पतिः स स्वावेश ऋष्यः पुरू सर्विभ्य आसृति करिष्ठः ॥७॥

पदार्थः—(सः, हि) वहु परमात्मा निश्चय (श्रुचिः) शुद्ध है (श्रतपत्रः) सर्व-शिवतमान् है (सः) वह परमात्मा (श्रुन्ध्युः) सबको शुद्ध करनेवाला है (हिरण्यवाशीः) स्वर्णमयी वाणी वाला है ["वाशीतिवाङ्नामसु पठितम्" (निधण्टौ १,११)](इिवरः) सर्विप्रय (स्वर्षाः) ग्रानन्द का दाता (बृहस्पितः) कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों का पति (स्वा-वेशः) सर्वाधार (ऋष्वः) दर्शनीय है, इस प्रकार का परमात्मा (सिखम्यः) ग्रपने मक्तों —जिज्ञासुग्रों के लिए (पुरु) बहुत (ग्रासुतिम्) ऐश्वर्य (करिष्ठः) करता है ॥७॥

भावार्यः — उक्तगुणसम्पन्न परमात्मा ग्रपने भक्तों को, ग्राध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक तीनों तापों को पिटा कर, ग्रति ऐश्वर्य का प्रदान करता है।।७।।

## देवी देवस्य रोदंसी जनित्री बृहस्पति वाद्यभतुर्भिष्टत्वा । दक्षाच्यांय दक्षता सखायः करद्बद्यणे सुतरां सुगाधा ॥८॥

पदार्यः—(देवस्य) उनत देव जो परमात्मा है उसकी (बृहस्पतिम्) महत्ता को (रोदसी, देवी) द्युलोक ग्रीर पृथ्वी लोक रूपी दिव्यशक्तियाँ(वावृधतुः) बढ़ाती हैं। हे जिज्ञासु लोगो ! (मिहित्वा) उसके महत्त्व को (दक्षाय्याय) जो सर्वोपिर है उसको (सखायः) हे मित्र लोगो ! तुम मी (दक्षत) बढ़ाग्रो, ग्रीर (ब्रह्मणे) जिस परमात्मा ने वेद को (सुतरां) इस भवसागर के तरने योग्य (सुगाधा) सुखपूर्वक ग्रवगाहन करने योग्य (करत्) बनाया है ॥६॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में द्युलोक ग्रौर पृथिवी लोक को बृहस्पति परमात्मा के द्योतक वर्णन किया है, ग्रर्थात् पृथिव्यादि लोक उसकी सत्ता का बोधन करते हैं। यहां जिनत्री के ये ग्रर्थ हैं कि इसका ग्राविर्भाव (प्रकट) करते हैं ग्रौर ब्रह्म शब्द के ग्रर्थ जो यहां सायणाचार्य ने ग्रन्न के किये हैं वह सर्वदा वेदाशय के विरुद्ध हैं क्योंकि इसी सूक्त में ब्रह्मणस्पति शब्द में ब्रह्म के ग्रर्थ वेद के ग्रा चुके हैं, फिर यहां ग्रन्न के ग्रर्थ कसे ? यूरोप देश निवासी मोक्षमूलर भट्ट, मिस्टर विल्सन, ग्रौर ग्रिफिथ साहव ने भी इस मन्त्र के ग्रर्थ यही किये हैं कि द्युलोक ग्रौर पृथिवी लोक ने वृहस्पति को पैदा किया, यह ग्रर्थ वैदिक प्रक्रिया से सर्वथा विरुद्ध है।। ।।

इसका खण्डन हम निम्नलिखित मन्त्र में करेंगे।।

## ह्यं वां ब्रह्मणस्पते सृष्टक्तिर्ब्रह्मेन्द्रांय विजिणे श्रकारि । श्रविष्ट वियो जिगृतं पुरंन्धीर्जजस्तमयो वतुवामरांतीः।।९॥

पदार्थः—(ब्रह्मणस्पते) हे ईश्वर, (वां) तुम्हारी (इयम्) यह (सूवृक्तिः) दोष-रहित स्तुति जो कि (ब्रह्म, इन्द्राय) सर्वोपिर ऐश्वयंयुक्त (बिज्जणे) ज्ञानस्वरूप ग्रापके लिए (श्रकारि) की गयी है वह (श्रविष्टम्) हमारी रक्षक हो ग्रीर (धियः, जिनृतं, पुरन्धोः) हमारी सब मावनाग्रों को स्वीकार करे। (श्रयंः) परमातमा (बनुषाम्) प्रार्थनायुक्त हम लोगों के (श्ररातीः) शत्रुग्रों को (जजस्तम्) नाश करें।।।।

भावार्थः इस मन्त्र में ब्रह्मणस्पति शब्द उसी वेदपति परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुग्रा है जिसका वर्णन इस सूक्त के कई एक मन्त्रों में प्रथम भी ग्रा चका है।

ब्रह्मणस्पति के अर्थ वेद के पित के हैं अर्थात् आदिसृष्टि में ब्रह्मवेद-विद्या का दाता एक मात्र परमात्मा था इसी अभिप्राय से परमात्मा को (ब्रह्म) वेद का पित कथन किया गया है।।।।

> अब उक्त बृहस्पति परमात्मा की प्रार्थना द्वारा इस सूक्त का उपसंहार करते हैं

बृहंस्पते युविमन्द्रंश्च वस्वों दिन्यस्यंशाये छत पार्थिवंस्य । घत्तं रिप स्तुवते कीरयें चिद्ययं पांत स्वस्तिभः सदां नः ॥१०॥

पदार्थ:—(बृहस्पते) हे सब के स्वामी परमेश्वर ! (युवक्) भ्राप (इन्द्रः) पर-मैश्वर्यंसम्पन्न हैं (च) श्रीर (विष्यस्य, उत, पार्षिवस्य) द्युलोक श्रीर पृथ्वीलोक में होने वाले (वस्वः) रत्नों के (ईशाये) ईश्वर श्रयांत् देने वाले हैं, इससे (स्तुवते) स्तुति करने वाले ग्रपने मक्त को (रियम्) धन (धत्तम्) दीजिये, (चित्) श्रीर (यूयम्) ग्राप (स्वस्तिभिः) मंगल वाणियों से (सदा) सर्वदा (नः) हमारी (पात) रक्षा करें ॥१०॥

भावारं: -परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम उस बृहस्पति सर्वोपिर ब्रह्म की उपासना करो जिसने द्युलोक और पृथिवीलोक के सब ऐश्वय्यों को उत्पन्न किया है, और उसी से सब प्रकार के धन और ऐश्वर्यों की प्रार्थना करते हुए कहो कि हे परमात्मा ! ग्राप मंगल वाणियों से हमारी सदैव रक्षा करें।।१०।।

सप्तम मण्डल में ६७ वां सूक्त समाप्त हुन्ना ॥

भ्रय सप्तर्चस्य भ्रष्टनवितिमस्य सूक्तस्य बसिष्ठ ऋषिः ।। १—६ इन्द्रः, ७ इन्द्राबृहस्पती देवते ।। छन्दः-१, २, ६, ७ निचृत् त्रिष्टुप् ३ विराट्त्रिष्टुप् । ४, ५ त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वरः ।।

त्रव उक्त परमातमा सर्वशक्तिरूप'से वर्णन किया जाता है।। अध्वयंबोऽरूणं द्रुग्धमशु जुहोतंन दृषभायं चितीनाम्। गौराद्देशयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्यांति स्रुतसीममिन्छन्।।१।।

पदार्थः—(ग्रघ्वर्यवः) हे ऋत्विग् ! ग्राप लोग (क्षितीनां वृषभाय) जो इन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का स्वामी ग्रानन्द की वृष्टि करने वाला परमात्मा है, उसकी (जुहोतन) उपासना करें, ग्रीर (ग्रष्ठणम्) ग्राह्मादक पदार्थों से तथा (दुग्धम्) स्निग्ध-द्रव्यों से (ग्रंशुम्) ग्रोषधियों के खण्डों से हवन करें ग्रीर (वेदीयान्) वेदीगत (गौरात्) शुग्र पदार्थों का (ग्रवपानम्) पान करें, ऐसा करने से (इन्द्रः) परमैश्वर्यवाला विद्वान् (विश्वाहा) सर्वदा (सुतसोमम्, इच्छन्) सुन्दर शील की इच्छा करता हुग्रा ग्रपने उच्च लक्ष्य को (याति) प्राप्त होता है ॥१॥

भावायं: परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे ऋत्विग् लोगो ! ग्राप निखिल संसार के पति परमात्मा की उपासना करो, ग्रीर सुन्दर-सुन्दर पदार्थों से हवन करते हुए ग्रपने स्वभाव को सौम्य बनाने की इच्छा करो। इस मन्त्र में परमात्मा ने सौम्य स्वभाव बनाने का उपदेश किया, ग्रथित् जो विद्वान् शीलसम्पन्न होता है वही ग्रपने लक्ष्य को प्राप्त होता है अन्य नहीं; इस भाव का यहां वर्णन किया गया है।।१।।

यहंषिषे मदिवि चार्वकं दिवेदिवे पीतिमिदंस्य विश्व । उत ह्दोतं मनंसा जुषाया चच्चिन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमान् ।।२।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे विद्वन् ! (यत्) जो तुम (विवे, विवे) प्रतिदिन (चारु, धन्नम्) श्रेष्ठ ग्रन्न को धारण करते हो ग्रीर (प्रविवि) गतिदनों में मी तुमने श्रेष्ट ग्रन्न को ही धारण किया ग्रीर (ग्रस्य) सौम्य स्वमाव बनाने वाले सोम द्रव्य के (पीतिम्, इत्) पान को ही (विक्ष) चाहते हो (उत्) ग्रीर (ह्वा) हृदय से (उत्) ग्रीर (मनसा) मन से (जुषाणः) परमात्मा का सेवन करते हुए ग्रीर (उशन्) सबकी मलाई की इच्छा करते हुए तुम (प्रस्थितान्, पाहि, सोमान्) इन उपस्थित सोमपा लोगों को ग्रपने उपदेशों द्वारा पवित्र करो ।।२।।

भाषार्थः - केवल सोम द्रव्य के पीने से ही शील उत्तम स्वभाव नहीं

बन है कि है विद्वन् ! स्त्राप सौम्य स्वभाव का उपदेश करके लोगों में शान्ति फैलावें ॥२॥

#### जज्ञानः सोमं सहंसे पपाय म त माता मंहिमानं मुवाच । एन्द्रं पप्राथोर्व र्न्तिरिक्षं युधा देवेर वी विश्विश्वकर्य ।।३।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे विद्वन्, (जज्ञानः) तुमने पैदा होते ही (सहसे) बल के लिये (सोमम्) सौम्य स्वमाव बनाने वाले सोमरस का (पपाथ) पान किया ग्रौर (ते) तुम्हारी माता ने (मिह्मानम्, उवाच) परमात्मा के महत्त्व का तुम्हारे प्रति उपदेश किया। तुमने (उरु, ग्रन्तिरक्षम्) विस्तीर्गं ग्रन्तिरक्ष को (ग्रापप्राथ) ग्रपने विद्यावल से परिपूर्ण किया, तथा (देवेभ्यः) देवप्रकृतिवाले मनुष्यों के लिये (विरवः) घनरूपी ऐश्वर्य (चक्यं) उत्पन्न किया।।३।।

भावार्थः—इस मन्त्र में इस वात का उपदेश किया गया है कि जो पुरुष प्रथम माता से शिक्षा उपलब्ध करता है तथा वैदिक संस्कारों द्वारा ग्रपने स्वभाव को सुन्दर बनाता है वह सर्वोत्तम विद्वान् होकर इस संसार में ग्रपने यश को फैलाता है ग्रीर वेदानुयायी पुरुषों के ऐश्वर्य को बढ़ाता है ॥३॥

# यद्योषयां महतो मन्यमानान्त्साक्षांम तान्बाहुभिः श्वाश्चंदानान् । यद्वा नृभिर्द्यतं इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयार्जि सीश्रवसं जयेम ॥४॥

पदार्थः —हे विद्वन् ! (महतो, मन्यमानान्, योघयाः) युद्ध करनेवाले जो बड़े में बड़ा ग्रपने को मानते हैं ग्रीर (शाशदानान्) बड़े हिंसक हैं (तान्) उनको (बाहुभिः) हाथों से (साक्षाम) हनन करने में हम समर्थ हों, ग्रीर (यत्, वा) ग्रथवा (नृभिः) मनुष्यों करके (बृहः) ग्रावृत हुग्रा (इन्द्र) युद्धविद्यावेत्ता विद्वान् (ग्रभियुघ्याः) हम से युद्ध करे (तम्) उस (सौश्रवसम्) बड़े प्रख्यात को (ग्राजिम्) संग्राम में (त्वया) तुम्हारी सहायता से (जयेम) जीतें ।।४।।

भावार्थ: -परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष न्यायशील होकर ग्रन्यायकारी शत्रुग्रों को दमन करने का बल मांगते हैं उनको मैं ग्रनन्त बल देता हूं, ताकि वे ग्रन्यायकारी हिंसकों का नाश कर संसार में धर्म ग्रौर

न्याय का राज्य फैलावें ॥४॥

मेन्द्रंस्य वीचं प्रथमा कृतानि म नृतंना मघवा या चकारं।
केददॅबीरसंहिष्ट मापा अयांभवत्केवंलः सोमां अस्य ॥५॥

<del>00000000000000000000000000000</del>

पदार्थ:—(इन्द्रस्य) विद्वान् के (प्रथमा, कृतानि) पहले किये हुए वीर्यकर्मों को तथा (या) जिन (नूतना) नवीन कर्मों को (मघवा) ऐश्वर्यसम्पन्न विद्वान् ने (प्र, चकार) किया उनको (प्र, वोचम्) वर्णन करते हैं, (यदा) जब इसने (प्रदेवीः, मायाः) ग्रासुरी प्रकृति को (प्रसिह्ट, इत्) दृढ़रूप से सह लिया ग्रर्थात् उसके वशीभूत न हुग्रा तब (केवलः, सोमः) केवल सोम ग्रर्थात् शील (ग्रस्य, ग्रभवत्) इसका सहायक हुग्रा ॥५॥

भावार्यः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! जो पुरुष ग्रासुरी माया के बन्धन में नहीं ग्राता उसके बल ग्रीर यश को सम्पूर्ण संसार वर्णन करता है ग्रीर उसकी दृढ़ता ग्रीर परमात्मपरायणता उसको ग्रापत् समय में भी सहायता देती है। इसलिये तुम ऐसा वृत धारण करों कि छल, कपट, दम्भ के कदापि वशीभूत न होग्रो। इस दृढ़ता के लिये मैं तुम्हारा सहायक होऊँ गा।। १।।

जिस परमात्मा की कृपा से पूर्वोक्त विद्वान् उक्त ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, ग्रव सूक्त की समाप्ति में उसका वर्णन करते हैं।। तवेदं विश्वंमितिः पश्चन्यं श्वर्पश्यंसि चक्षसा सूर्यस्य । गर्वामिसि गोपंतिरेकं इन्द्र भत्तीयहिं ते प्रयंतहर वस्तः ।।६।।

पदार्थ: हे परमात्मन् ! (तव, इदम्, विश्वम्) तुम्हारा जो यह संसार है यह (ग्रिभितः) सब ग्रोर से (पशच्यम्) प्राणीमात्र का हितकर है, क्योंकि (यत पश्यिस) ग्राप इसके प्रकाशक हैं (चक्षसा) ग्रीर ग्रपने तेज से (सूर्यस्य) सूर्य्य के मी प्रकाशक हैं। (इन्द्र) ["इन्दतीतीन्द्रः, इदि परमैश्वर्ये"] हे परमात्मन्! तुम (एकः) ग्रकेले ही (गवाम्, ग्रस्त) सब विभूतियों के ग्राघार हो ग्रीर (गोपितः) सब विभूतियों के पित हो। (ते) तुम्हारा (प्रयतस्य) दिया हुग्रा (वस्वः) ऐश्वर्य (भक्षीमिह्) हम मोगें।।६।।

भावार्थः हे परमात्मन् ! ग्राप सम्पूर्ण विश्व के प्रकाशक हैं ग्रीर ग्रापका यह संसार प्राणीमात्र के लिए सुखदायक है, जो कुछ हम इसमें दु:खदायक देखते हैं वह सब हमारे ही ग्रज्ञान का फल है ॥६॥

वृहंस्पते युविमन्द्रंश्च वस्वा दिव्यस्य शाथे उत पार्थिवस्य। भत्तं रियं स्तुवते कीरयं चिद्ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थ: (बृहस्पते) हे सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामिन् ! (च) ग्रीर (इन्द्र) हे पर-मैश्वयंयुक्त परमात्मन् ! (युवम्) ग्राप (दिव्यस्य, वस्वः) द्युलोक के ऐश्वयं के (उत, पायिवस्य) ग्रीर पृथिवी के ऐश्वर्य के (ईशाथे) ईश्वर हो, हम ग्राप से प्रार्थना करते हैं कि (स्तुवते, कीरये) ग्रपने मक्त के लिये (रियम्) घन को (घत्तम्) दें (चित्) ग्रीर (यूयं) ग्राप (स्वस्तिभिः) मंगल वाि्णयों से (सदा) सर्वदा (नः) हमारी (पात) रक्षा करें ॥७॥

भावार्षः — यहां परमात्मा में जो द्विवचन दिया है वह इन्द्र ग्रौर बृहस्पति के भिन्न-भिन्न होने के ग्रभिप्राय से नहीं, किन्तु उत्पत्ति ग्रौर स्थिति इन दो शिक्तयों के ग्रभिप्राय से ग्रथीत् स्वामित्व ग्रौर प्रकाशकत्व इन दो शिक्तयों के ग्रभिप्राय से हैं, व्यक्तिभेद के ग्रभिप्राय से नहीं। इसी ग्रभिप्राय से ग्रागे जाकर यूयम् यह बहुवचन दिया। तात्पर्य्य यह है कि एक ही परमात्मा को यहां बृहस्पति ग्रौर इन्द्र इन नामों से गुणभेद से वर्णन किया जैसा कि एक ही ब्रह्म का "सत्यं जानमनन्तं ब्रह्म" (तै० २।१) यहां सत्यादि नामों से एक ही वस्तु का ग्रहण है एवम् यहां भी भिन्न-भिन्न नामों से एक ही ब्रह्म का ग्रहण है, दो का नहीं।।७।।

सप्तम मण्डल में ६८ वां सूक्त समाप्त हुम्रा।।

श्रय सप्तर्चस्यैकोनशततमस्य सुक्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३,७ विद्युः ॥ ४-६ इन्द्रा विद्यू देवते ॥ छन्दः---१,६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ २,३ त्रिष्टुप् ॥ ४, ५, ७, निचृत् त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

श्रव सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का ज्ञाता परमेश्वर ही है, यह बताते हैं।।
परो पात्रया तन्वां द्वधान न तें सहित्वमन्वंशतुवन्ति ।
उसे ते विद्य राजसी पृथिच्या विष्णों देव त्वं परसस्य वितसे ।।१।।

पदार्थ:—(मात्रया) प्रकृति के पञ्च तन्मात्रारूप (तन्वा) शरीर से (वृषानः) वृद्धि को प्राप्त (ते) तुम्हारी (मिहत्वम्) मिहमा को हे (विष्णो) विमो ! (न) नहीं (प्रश्नुवन्ति) प्राप्त कर सकते; हे व्यापक परमात्मन् (ते) तुम्हारे (उभे) दोनों लोकों को हम (विष्प) जानते हैं जो (पृथिव्याः) पृथिवी से लेकर (रजसी) अन्तरिक्ष तक हैं। हे (देव) दिव्य शक्तिमन् परमात्मन् ! (त्वं) तुम ही (श्रस्य) इस ब्रह्माण्ड के (परं) पार को (वित्से) जानते हो, अन्य नहीं ॥१॥

भावार्थः जीव केवल प्रत्यक्ष से लोकों को जान सकता है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का ज्ञाता एकमात्र परमात्मा है। तन्मात्रा कथन करना यहां प्रकृति के सूक्ष्म कार्यों का उपलक्षणमात्र है।।१॥

#### न तं निष्णो जायंमानो न जातो देवं महिम्नः पर्मन्तंमाप । खदंख्यम्ना नाकंष्रुष्वं बृहन्तं दाधर्थ प्राचीं ककुमं पृथिव्याः ॥२॥

पदार्थः—(विष्णो) हे व्यापक परमेश्वर, (ते) तुम्हारे (महिम्नः) महत्त्व के (परं, ग्रन्तं) सीमा को, (जायमानः) वर्त्तमानकाल में (जातः) भूतकाल में भी ऐसा कोई (न) नहीं हुग्रा जो ग्रापके ग्रंत को, (ग्राप) प्राप्त हो सका । ग्राप ने (नाकं) द्युलोक को (उदस्तम्नाः) स्थिर रखा है ग्रीर ग्राप की (महत्त्वं, ऋष्यं) महिमा दर्शनीय है तथा (बृहन्तं) सब से बड़ा है ग्रीर (पृथिव्याः) पृथिवी लोक की (प्राचीं, ककुभं) प्राच्यादि दिशाग्रों को ग्राप (दाधर्यं) घारए। किये हुए हैं ।।२।।

भावार्थः—भूत, भविष्य, वर्त्तमान तीनों कालों में किसी की शक्ति नहीं जो परमात्मा के महत्त्व को जान सके इसी कारण उसका नाम अनन्त है; जिसको 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'' (ते॰ २।१।) इस वाक्य ने भी भली-भांति वर्णन किया है। उसी ब्रह्म का यहां विष्णु नाम से वर्णन है। केवल यहां ही नहीं किन्तु "य उ त्रिधातु पृथिवीमृत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा (ऋ. मं. १।१५४।४'') में यह कहा है कि जिस एक ग्रद्धेत अर्थात् असहाय परमात्मा ने सत्वरजस्तम इन तीनों गुणों के समुच्चयरूप प्रकृति को धारण किया हुआ है उस व्यापक ब्रह्म का नाम यहां विष्णु है। "विष्णोंनुं कं वीर्याणि प्रवोचं (ऋ. मं. १। १५४।१)। तद् विष्णोःपरमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः (ऋ. मं. १।सू. २२।२०)। इदं विष्णुविचक्रमे (ऋ. १।२२।१७॥) इत्यादि शतशः मन्त्रों में उस व्यापक विष्णु के स्वरूप को वर्णन किया है। फिर न जाने वेदों में ग्राध्यात्मिकवाद की ग्राशंका करने वाले किस ग्राधार पर यह कहा करते हैं कि वेदों में एक ईश्वरवाद नहीं ॥२॥

#### इरांवती धेनुमती हि भृतं स्रंयविसनी मतंषे दश्वस्या। व्यक्तभ्ना रोदंसी विष्णवेते दाधय पृथिवीमिमतो मयूर्वैः ॥३॥

पदार्थ:—(विष्णो) हे व्यापक परमात्मन्, (पृथिवीमभितः) पृथिवी के चारों ग्रोर से (मयूलैं:) ग्रपने तेजरूप किरएों से (रोदसी) द्युलोक ग्रीर पृथिवी लोक को (बाधर्य) ग्रापने घारए किया हुग्रा है जो दोनों लोक (इरावती) ऐश्वर्य्य वाले (धेनु-मती) सब प्रकार मनोरथों को पूर्ण करने वाले (सुयविसनी) सर्वोपिर सुन्दर (मनुषे) मनुष्य के लिये (दशस्या) ऐश्वर्य्य देने के लिये ग्रापने उत्पन्न किये हैं (वि, ग्रस्तम्नाः) उन दोनों को ग्राप ग्रपनी शक्ति से धारए कर रहे हो ॥३॥

भावार्थः —यहां द्युलोक श्रीर पृथिवीलोक दोनों उपलक्षणमात्र हैं। वास्तव में परमात्मा ने सब लोक-लोकांतरों को ऐश्वर्य्य के लिए उत्पन्न किया है श्रीर इस ऐश्वर्य्य के श्रिधकारी सत्कम्मी पुरुष हैं। जो लोग कर्म्योगी हैं उनके लिये द्युलोक तथा पृथिवीलोक के सब मार्ग खुले हुए हैं।

परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे अधिकारी जनो, आप के लिये यह विस्तृत ब्रह्माण्डक्षेत्र खुला है। आप इस में कर्म्योग द्वारा अव्याहतगति

ग्रर्थात् विना रोक-टोक के सर्वत्र विचरें।।३॥

# चरुं युष्ठायं चक्रथुक लोकं जनयंन्ता सुर्येमुषासंमग्निस् । दासंस्य चिद्वषित्रस्यं माया जुटनधुनेरा पृतनाष्ट्येषु ॥४॥

पदार्थ:—(उरुम्) इस विस्तृत (लोकम्) लोक को परमात्मा ने (यज्ञाय) यज्ञ के लिये (चक्रयुः) उत्पन्न किया है और उसी ने (सूर्य्यम् उषासमिन्) उषा काल की ज्योतिवाले अग्निरूप सूर्य्य को (जनयन्ता) रचा है ग्राप (पृतनाज्येषु) युद्धों में (दासस्य) कपटी लोगों को जो (वृषशिप्रस्य) दम्भ से काम लेते हैं उनके (मायाः) कपट को (जष्मयः) नाश करें। (नरा) हे नेता भगवन् ! [नरा शब्द यहां नेता के ग्रिमिप्राय से ग्राया है द्विचचन यहां व्यत्यय से ग्रिविवक्षित है]।।४।।

भावार्यः -परमात्मा प्रार्थनाकत्तिश्चों के द्वारा इसको प्रकट करते हैं कि न्यायाभिलाषी पुरुषो, तुम मायावी पुरुषों की माया के नाश करने के लिए प्रार्थनारूपी भाव को उत्पन्न करो, फिर यह सत्कर्म स्वयं प्रबल हो करके फल देगा।।४।।

#### इन्द्रांविष्णू हंहिताः श्रम्बंरस्य नव पुर्गे नवति चं श्रथिष्टश् । शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अंगत्यसुरस्य वीरान ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्राविष्णू) हे न्याय ग्रीर वज्ररूप शक्ति वाले परमात्मन्, ग्राप (हंहिताः) दृढ़ से दृढ़ (शम्बरस्य) मेघ के समान फैले हुए शत्रु के (नवनवित) निन्या-नवे (च) ग्रीर उस (विचनः) मायावी पुरुष के (शतं) सैकड़ों (च) ग्रीर (सहस्रं) हजारों (पुरः) दुर्गों को (श्निथिष्टं) नाश करें तथा (साकं) शीघ्र ही (ग्रप्रत्यसुरस्य) उसके उभरने से प्रथम उसके (वीरान्) सैनिकों को (हथ) हनन करो।।।।।

भावार्थ:—मायावी शत्रु को दमन करने के लिए न्यायशील पुरुषों को परमात्मा उपदेश करते हैं कि तुम लोग अन्यायकारी शत्रुओं के सैकड़ों हजारों दुर्गों से मत डरो क्योंकि (माया) अन्याय से जीतने की इच्छा करने वाला अभुर स्वयं अपने पाप से आप मारा जाता है और उसके लिये आकाश

से बज्जपात होता है जैसा कि अन्यत्र भी कहा है कि "प्रवर्तय दिवो अश्मान-मिन्द्र" (मं. ७।१०।४ मं. १९) हे परमात्मा, तुम अन्यायकारी मायावी के लिए आकाश से बज्जपात करो। इस प्रकार न्याय की रक्षा के लिए वीर पुरुषों के प्रति यहां परमात्मा का उपदेश है।।५।।

### ह्यं मंनीषा वृंहती बृहन्तोषक्रमा त्वसा वर्षयंन्ती । ररे वां स्तोमं विद्येषु विष्णो पिन्वंतिमेषां हजनेष्विन्द्र ।।६॥

पदार्थः—(बृहन्तोरुक्रमा) हे ग्रनन्तशक्ते परमात्मन्! (इयं) यह (मनीषा) बुद्धि (वृहती) जो न्याय की रक्षा के लिये सब से बड़ी है (तबसा) बल देकर (वर्धयन्ती) बढ़ाती है इस लिये (विष्णो) हे परमात्मन् ! (वां) ग्रापकी यह (स्तोमं) स्तुति हम (ररे) करते हैं ताकि (विदथेषु) यज्ञों ग्रौर (वृजनेषु) युद्धों में, (इन्द्र) हे परमात्मन् ! (इषः) हमारे ऐश्वर्यं को ग्राप (पिन्वतं) बढ़ाएं।।६।।

भावार्यः — जो ऐश्वर्यं के बढ़ाने वाली इस वाणी को सेवन करते हैं ग्रथीत् (ब्रह्मयज्ञ) ईश्वरोपासना (ग्रौर वीरयज्ञ) ग्रन्याय के दमन करने के लिए वीरता करना, इस प्रकार भक्तिभाव ग्रौर वीरभाव इन दोनों का ग्रमुष्ठान करते हैं वे सब प्रकार की विपत्तियों को नाश कर सकते हैं।।६।।

# वचंट्ते विष्णवास आ कृंगोिम तन्में जुपस्व श्विपिविष्ट हृव्यम् । वर्षेन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों में यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थः—(शिपिविष्ट) हे तजोमय परमात्मन् ! ग्राप (हब्यं) हमारी प्रार्थना को (जुषस्व) स्वीकार करें जो (वषट्) वड़ी नम्रतापूर्वक की गई है। (विष्णो) हे व्यापक परमात्मन् ! (ते) तुम्हारे (ग्रास) समक्ष वे प्रार्थनाएं (ग्रा, कृणोिम) करता हूँ ग्रीर (मे) मेरी (गिरः) ये वाणियें (सुष्टुतयः) जिननें भले प्रकार से ग्रापका वर्णन किया गया है (त्वां) ग्रापके यश को (वर्धन्त्) बढ़ाएं ग्रीर (यूयं) ग्राप (सदा) सदैव (स्वस्तिभिः) मङ्गल कार्यों से (पात) हमारी रक्षा करें।।।।।

भावार्थः —िशिपिनाम यहां तेजोरूप किरणों का है - शिपयो रश्मयः" (निरु० १।८।।) अर्थात् ज्योतिःस्वरूप परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को स्वी-कार करे और हमको सदैव उन्नति के मार्ग में ते जाय । यहाँ पहले (त्वां) एक वचन स्नाकर भी (यूयं) फिर स्नादरार्थ बहुवचन है ।।७।।

सप्तमं मण्डल में ६६वां सूक्त समाप्त हुम्रा ।।

भ्रथ सप्तचंस्य शततमस्य सूक्तस्य-१-७ वसिष्ठ ऋषिः ।। विष्णुर्देवता ।। छन्दः १, २, ५, ६, ७ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् । ४ श्रार्षी त्रिष्टुप् ।। धैवतः स्वर ।।

म्रव परमात्मा सुमित म्रथीत् शुम नीति का उपदेश करते हैं।।
न मर्ती दयते सिनिष्यन्यो विष्णंव उरुगायाय दार्श्वत ।
म यः सन्नाचा मनसा यजात एवावन्तं नयमाविवासात्।।१।।

पदार्थः—(यः) जो पुरुष (उरुगायाय) ग्रत्यन्त मजनीय (विष्णवे) व्यापक परमात्मा की (सनिष्यन्) प्राप्ति के लिए इच्छा (दाशत्) करते हैं (नु) शीघ्र ही वे मनुष्य उसको (दयते) प्राप्त होते हैं। ग्रौर जो (सत्राचा) शुद्ध मन से (यजात) उस परमात्मा की उपासना करता है वह (एतावन्तं, नयं) उक्त परमात्मा का जो सब प्रांशिमात्र का हित करनेवाला है (ग्राविवासात्) ग्रवश्यमेव प्राप्त होता है।।१।।

भावार्थः परमात्मप्राप्ति के लिए सब से प्रथम जिज्ञासा अर्थात् प्रवल इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। तदनन्तर जो पुरुष निष्कपट भाव से परमात्म-परायण होता है, उस पुरुष को परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात् यथार्थज्ञान अवश्यमेव होता है।।१।।

त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजंन्याममयुतामेवयावो मतिं दां।। पर्चो यथां नः सुवितस्य भूरेरश्वांवतः पुरुश्चन्द्रस्यं रायः॥श।

पदार्थ:—(एवयावः) हे सर्वकामनाप्रद (विष्णो) व्यापक परमेश्वर ! (त्वं) ग्राप हमें (विश्वजन्यां) सब संसार का हित करनेवाली (ग्रप्रयुताम्) दोषरहित (सुर्मातं) नीति (दाः) दें। ग्रीर (पुरुश्चन्द्रस्य) सब प्रकार के ऐश्वर्यों का (रायः) साधन जो धन है ग्रीर (भूरेः, ग्रश्चावतः) जिस में ग्रनेक प्रकार की शक्तियें हैं ग्रीर जो (सुवितस्य) सुविधा से प्राप्त हो सकता है (यथा) जिस प्रकार (पर्चः) उसकी प्राप्त हो वैसी (नः) हमको ग्राप बुद्धि दें।।२।।

भावार्थः—शुभ नीति श्रौर सुनीति उसका नाम है जिससे संसार भर का कल्याण हो। इस मन्त्र में परमात्मा ने इस नीति के उत्पन्न करने के लिए जिज्ञासु द्वारा प्रार्थना कथन करके उपदेश किया है। वास्तव में शुभ नीति ही धर्म, देश श्रौर जाति की उन्नित का सर्वोपरि साधन है।।२।।

त्रिदेंबः पृंथिवीमेष एतां वि चंक्रमे शतर्चसं महित्वा ।

म विष्णुंरस्तु तवसस्तवीयान्त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नामं ॥३॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पदार्थः—(देवः) दिव्यशक्तियुक्त उक्त परमात्मा (एतां) इस (पृथिवां) पृथ्वी को (त्रिः) तीन प्रकार से (विचक्रमे) रचता है (शतचंसं) जिस पृथ्वी में सैकड़ों प्रकार की (ग्राचः) ज्वालाएं हैं (महित्वा) जिसका बहुत विस्तार है ग्रीर इस (स्यिव-रस्य) प्राचीन पुरुष का नाम इसीलिए (विष्णुः) बिष्णु है क्योंकि (तबसः) यह तेरा स्वामी है, इसलिए इसका नाम विष्णु है ग्रथवा यह सर्वव्यापक होने से सर्वस्वामी है, इसलिये इसका नाम विष्णु है ॥३॥

भावार्थः—तीन प्रकार से पृथ्वी को रचने के अर्थ ये हैं कि प्रकृति के सत्वादि गुणोंवाले परमाणु श्रों को परमात्मा ने तीन प्रकार से रखा, तामस भाववाले परमाणु पृथ्वी पाषाणादिरूप से, राजस नक्षत्रादिरूप से और दिव्य अर्थात् द्युलोकस्थ पदार्थों को सात्विक भाव से, ये तीन प्रकार की गतियें हैं इसीका नाम 'त्रेधा निदधे पदम्' है। इसी भाव को "इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्'' (मं० १।२२।१७।) में वर्णन किया है जो कई एक लोग इसके अर्थ ये करते हैं कि विष्णु ने वामनावतार को धारण करके तीन पर से पृथ्वी को नापा। इसका उत्तर यह है कि इसी विष्णुसूक्त में "तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः'' (मं० १।२२।२०) में इस पद को चक्षु की निराकार ज्योति के समान निराकार माना है।।३।।

ग्रव ईश्वर स्वयं कथन करते हैं कि विचक्रमे के ग्रर्थ निर्माण ग्रर्थात् रचने के हैं।।

# वि चंक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्रांय विष्णुर्धतुषे दशस्यन । ध्वासी अस्य कीरयो जनांस चक्क्षितिं सुजनिंमा चकार ॥४॥

पदार्थ:—(विष्णुः) व्यापक परमेश्वर ने (मनुषे) मनुष्य के (क्षेत्राय) ग्रम्यु-दय (दशस्यन्) देने के लिये (पृथिवीम्, एतां) इस पृथ्वी को (विचक्रमे) रचा जिससे (ग्रस्य) इस परमात्मा के (कीरयः) कीर्त्तन करने वाले (जनासः) मक्त लोग (ध्रुवासः) दृढ़ हो गए क्योंकि (उरुक्षिति) इस विस्तृत क्षेत्ररूप पृथ्वी को (सुजनिमा) सुन्दर प्रादुर्माववाले ब्रह्माण्डपति परमात्मा ने (चकार) रचा है।।४।।

भावार्थः -- जिस पृथ्वी में (सुजिनमा) सुन्दर ग्राविभविवाले प्राणि-जात हैं उनका कर्ता जो परमात्मा है उसने इस सम्पूर्ण विश्व को रचा है। विष्णु के ग्रर्थ यहां "यज्ञो वै विष्णुः" (श० प०)।। 'तस्साद यज्ञात् सर्व-हुत ऋचः सामानि जिज्ञरे" (यजु० ३१-७)।। इत्यादि प्रमाणों से व्यापक परमात्मा के हैं। यही बात विष्णु सूक्तों में सर्वत्र पायी जाती है। इस भाव को वेद ने अन्यत्र भी वर्णन किया है कि "द्यावाभूमी जनयन्देव एक:" (यजु०) एक परमात्मा ने सब लोक-लोकान्तरों को रचा है।।४॥

अब निम्नलिखित मन्त्र में वेद स्वयं विष्णु के अर्थ ईश्वर के करते हैं।।
प्र तत्ते अद्य शिंपिविष्ट नामार्थः श्रंसामि व्युनांनि विद्वान् ।
तं त्वां गृणामि तवसमतव्यानक्षयन्तमस्य रजंसः पराके ॥५॥

पदार्थ:—(शिपिविष्ट) हे तेजोमय परमात्मन्! ["शिपयो रहमयः" (निरुष्ट्रांक्ष्य) [ (पत्) जिस लिये (ते) तुम्हारा (ग्र्यंः) ग्रयं यह नाम है, [ऋच्छित गच्छित सर्वत्र व्याप्नोतीत्यर्यः जो सर्वव्यापक हो उसको ग्रयं कहते हैं ] (तं, त्वा) ऐसे तुम्हारी (गृणामि) में स्तुति करता हूँ। तुम (तवसं) सर्वोपिर वृद्धियुक्त हो (ग्रस्य) इस (रजसः) रजोगुरायुक्त ब्रह्माण्ड के (पराके) मध्य में (ग्रतव्यान्) निरन्तर गमन करने वाले लोक-लोकान्तरों में भी ग्राप (क्षयन्तं) निवास कर रहे हैं ग्रीर सब प्रकार के (वयुनानि) ज्ञानों के (विद्वान्) ग्राप जाननेवाले हैं। इसीलिये मैं ग्रापकी (प्रशंसामि) प्रशंसा करता हूँ।।।।

भावार्थः — विष्णु, ग्रयं, व्यापक ये तीनों एक ही पदार्थ के नाम हैं। विष्णु को इस मन्त्र में ग्रयं कहा है ग्रौर ग्रयं परमात्मा का मुख्य नाम हैं इस विषय में प्रमाण यह है कि "राष्ट्री। ग्रयं:। नियुत्वान्। इनइन इति-चत्वारीश्वरनामानि।।" (निघं ३।२२।।) राष्ट्री, ग्रयं, नियुत्वान्, इनइन ये चारों ईश्वर के नाम हैं।।४।।

#### किमित्तं विष्णो परिचक्ष्यं भुत्म यदंवक्षे श्लिपिविष्टो अस्मि । या वर्षो अस्मदर्प गृह एवद्यदन्यरूपः समिथे वभूयं ॥६॥

पदार्थः — (विष्णो)हे व्यापक परमेश्वर! (किं ते) क्या तुम्हारा वह रूप कथन करने योग्य है जिसको तुम स्वयं (शिपिविष्टः ग्रस्मि) कि मैं तेजोमय हूँ, यह अपनी वेदवाणी में कथन करते हो, अर्थात् वह स्वयं सिद्ध है; किसी के कथन की अपेक्षा नहीं रखता । और (यत्) जो (ग्रन्यरूपः) दूसरा रूप (सिमथे) संग्राम में (बभूथ) होता है (एतत्, वर्षः) इस रूप को (ग्रस्मत्) हम से (मा) मत (ग्रपगूहः) छिपा ॥६॥

भावार्षः —परमात्मा स्वप्नकाश तेजोमय रूप सृष्टि की रचना ग्रीर पालने से सबको प्रसिद्ध है ग्रर्थात् उसकी विचित्र रचना से प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी पुरुष जानता है कि यह विविध रचना किसी सर्वज्ञ तेजोमय परमात्मा के बिना कदापि नहीं हो सकती ॥६॥

# वषंट्ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मं जुवस्य विपिविष्ट हृव्यस् । वर्षेन्तु त्वा सुष्ट्रतयो गिरें। मे यूर्यं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥

पदार्थ:—(शिपिविष्ट) हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मन् ! (तन्में हव्यं) ग्राप हमको ऐसा विश्वास दें जिससे हम सदैव ग्रापके वशवर्ती बने रहें ग्रीर ग्राप हमारी मित को (जुषस्व) सेवन करें (ग्रास) ग्रापके समक्ष हम (वषद्) श्रद्धा (कृणोमि) प्रकट करते हैं (मे) हमारी (गिरः, मुष्टुतयः) प्रार्थनारूप वाि्गयें (वर्षन्तु) ग्रापके यश को फैलावें। (यूयं) ग्राप (स्वस्तिभिः) मंगलम्य वाि्गयों से (पात) हमारी सदैव रक्षा करें।।७।।

भावार्यः — इस छठे ग्रघ्याय के ग्रन्त में प्रकाशरूप सर्वव्यापक पर-मात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि ग्राप हमको ग्रत्यन्त उन्नतिशील बनायें ग्रीर सदैव हमारी रक्षा करें ।।७॥

सप्तम मण्डल में सौवां सुवत समाप्त हुन्ना ।।

#### अथ सप्तमो ध्यायः

—: 88 :—

### विश्वांनि देव सवितर्दृरितानि परा सुव । यद्भद्रं तम आ सुंव ।।

ग्रथ षडर्चस्य एकोत्तरशततमस्य सूदतस्य १—६ विसष्ठः कुमारो वाग्नेय-ऋषि: ।। पर्जन्यो देवता ।। छन्दः—१, ६ त्रिष्टुप् । २, ४, ४ विराट्त्रिष्टुप् । ३ निचृत्तिष्टुप् । धैवतः स्वरः ।।

भव प्रसंगसंगित से ईश्वर की ऐश्वयंवर्धक वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं।।
तिस्रो वाचः प्र वंद ज्योतिरग्रा या एतद्दृ मंधुदोधमूर्धः।
स वत्सं कुण्वन् गर्भमोषंधीनां सद्यो जातो द्वंषभो रेरिवीति।।१॥

पदार्थः — है परमात्मन् ! (तिस्नः, वाचः) ज्ञानप्रद, कर्मप्रद, उपासनाप्रद इन तीनों वाि्एयों को (प्रवद) किह्ये (याः) जो वाि्एयें (ज्योतिः, श्रग्राः) अपने प्रकाश से सर्वोगिर हैं, श्रीर (एतत्, ऊषः) नमोमण्डलरूप इस स्तनमण्डल से (मयुदोषम्) ग्रमृतरूपी ग्रोषिधयों को (दुह्ने) दुहती हैं, श्रीर (सः) वह पर्जन्य (वत्सं, कृण्वन्) विद्युत् को वत्स बनाता हुश्रा श्रीर (श्रोषधीनां, गर्भम्) नाना प्रकार की ग्रोषिधयों में गर्भ धारण करता हुश्रा (सद्यो, जातः) तत्काल उत्पन्न हुश्रा (वृषभः) [वर्षणाद्-वृषभः] मेष (रोरवीति) श्रत्यन्त शब्द करता है।।१।।

भावार्यः — इस मन्त्र में स्वभावोक्ति अलंकार से परमात्मा ने यह उपदेश किया है कि विद्युत् शक्ति को वत्स और ग्राकाशस्थ मेघमण्डल को ऊघस्थानी बनाकर ऋत्विजों को ऋचारूपी हस्तों द्वारा दोग्धा बनाया है, तात्पर्य यह है कि वर्षाऋतु में ऋत्विजों को उद्गाता ग्रादिकों के उच्चस्वरों से वेद मन्त्रों को गायन करना चाहिये ताकि वृष्टि सुखप्रद ग्रीर समय सुखप्रद प्रतीत हो।।१।।

# यो वर्षन ओषंधीनां नो अपां यो विश्वस्य जगंती हैव ईसे। स त्रिवातुं श्वर्णं श्वर्षे यंसत्तिवर्तुं च्योतिः स्वश्विष्टयर्द्रस्ये।।२।।

पदार्थ:—(यः) जो ईश्वर (स्रोषधीनाम्) सम्पूर्ण स्रोषधियों को (यः) स्रीर जो (स्रपःम्) जलों को (वर्धनः) बढ़ाता है (यः, देवः) स्रीर जो दिव्य ईश्वर (विश्वस्य, जगतः, ईशे) सकल जगन् को ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला है (सः) सो ईश्वर (त्रिधातु, शरणम्) विचित्र गृहों में (शर्म) सुख को (स्रस्मे) हमको (यंसत्) दे। स्रीर (त्रिवर्तु) तीनों ऋतुश्रों में (स्वभिष्टि, ज्योतिः) सुन्दर स्रमीष्ट ऐश्वर्य को दे ।।।।

भावार्थः — जो परमात्मा उक्त वर्षादि ऋतुम्रों में म्रोषिधयों को बढ़ाता है मौर जो सब म्रोषिधयों में रसों का म्राविष्कार करने वाला है वह पर मात्मा इस त्रिधातु शरीर में सुख दे स्रौर सब प्रकार के ऐवर्श्य प्राप्त कराये।।२।।

ग्रव पर्जन्य को घेनुरूप से वर्णन करते हैं।।

#### स्तरीकं त्वद्भवंति सृतं च त्वद्यथावशं तन्वं चक्र एपः। पितुः पयः प्रतिं गृभ्णाति माता तेनं पिता वंधते तेनं पुत्रः॥३॥

पदार्थः—(त्वत्) एक तो मेघ (स्तरीः) नवप्रसूतः घेनु के समान (उ) निश्चय करके (भवति) होता है ग्रौर (सूते) जल को वर्षाता है (त्वत्) ग्रन्य (एषः) यह (यथाऽवशम्) स्वेच्छापूर्वक (तन्वन्) शरीर को (चक्रे) वना लेता है (पितुः) पितारूप द्युलोक से (माता, पयः, प्रति, गृम्णाति) मातारूप पृथिवी जल को ग्रह्ण करती है (तेन) ग्रीर उससे (पिता, वर्धते) द्युलोक वृद्धि को प्राप्त होता है (तेन) ग्रीर उससे (पुत्रः) प्राणिसंघरूप पुत्र भी बढ़ता है ॥३॥

भावार्थ: वर्षाऋतु में मेघ नवप्रसूता गौ के समान ग्रपने दुग्धरूपी पय पुञ्ज से संसार को परिपूर्ण कर देता है, वा यों कहो कि द्यु पिता ग्रौर पृथिवी मातास्थानी बनकर वर्षाऋतु में नाना प्रकार की सम्पत्ति उत्पन्न करते हैं ग्रौर जो यहां पितास्थानी द्युलोक का बढ़ना कथन किया गया है वह उसके ऐश्वर्य के भाव से है कुछ ग्राकार-वृद्धि के ग्रभिप्राय से नहीं ॥३॥

#### यस्मिन विश्वांनि भुवंनानि तस्थुस्तिस्रो धावंस्त्रेधा सस्तुरापंः । त्रयः कोशांस उपसेचंनासो मध्वंः श्रोतन्त्यभितेां विरप्शस् ॥४॥

पदार्थः —(यस्मिन्) जिस परमात्मा में (विश्वानि, भुवनानि) सम्पूर्ण भुवन (तस्थुः) स्थिर हैं;(तिस्रो, द्यावः) जिस में भूर्मुवः स्वः ये तीनों लोक स्थिर हैं;(त्रेधा, सस्तुः ग्रापः) [ग्राप्यते प्राप्यत इति ग्रपः कमं, ग्रप इति कमंनामसु पठित निघण्टौ २, १ तस्यायमित्यापः] जिसमें तीन प्रकार से कमं गित करते हैं, ग्रथीत् संचित, प्रारब्ध, ग्रीर क्रियमाणः; (त्रयः, कोशासः) जिस में ३ कोश हैं वह कोश कैसे हैं (उपसेचनासः) उपसिञ्चन करने वाले हैं, वह परमात्मा (सध्वः, श्वोतन्ति ग्राभितः, विरप्शम्) सब प्रकार से ग्रानन्द की वृष्टि करते हैं।।४।।

भावार्थः -जिस परमात्मा में ग्रन्तमय प्राणमय ग्रौर मनोमय इन तीनों कोशों वाले ग्रनन्त जीव निवास करते हैं ग्रौर निष्ठिल ब्रह्माण्ड उसी में स्थिर हैं उसी परमात्मा की सत्ता से जीव संचित, क्रियमाण ग्रौर प्रारब्ध तीन प्रकार के कर्मों की वृष्टि करता है। वह परमात्मा मेघ के समान ग्रानन्दों की वृष्टि करता है। इस मन्त्र में रूपकालंकार से परमात्मा को मेघवत् वृष्टिकर्ता वर्णन किया गया है।।४।।

इदं वर्चः पूर्जन्याय स्वराजं हदो अस्तवन्तरं तज्ज्ञेजोषत । मयोभुवां दृष्ट्यः सन्तवस्मे सुंपिप्पला ओषंघीदेवगांपाः ।(५।।

पदार्थ:—हे परमात्मन् ! (ग्रस्मे) हमारे लिए (मयः, भुवः, वृष्टयः, सन्तु) वृष्टियं ग्रानन्द के बरसाने वाली हों। (सुपिष्पलाः) ग्रौर सुन्दर फलों वाली ग्रोषियं हों (देवगोपाः) ग्रौर उनके विद्वान् लोग प्रयोग करने वाले हों (इदं, वचः) वह वाणी (पर्जन्याय, स्वराजे) स्वतन्त्र राजा जो प्रजा के ऊपर पर्जन्य की तरह वृष्टि करने वाला हो उसके प्रति कथन करनी चाहिये, ग्रौर फिर यह कथन करना चाहिये, (हुदः,

ग्रस्तु, ग्रन्तरम्) तुम्हारे हृदयगत यह वागाी हो (तत् जुजोषत) ग्रीर इस को सेवन करो ॥१॥

भावार्यः —परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उद्गातादि लोगो ! तुम लोग ग्रपने सम्राट् के हृदय में इस बात को बलपूर्वक भर दो कि जिस प्रकार वृष्टिकर्त्ता मेघ हम पर वृष्टि करके नाना प्रकार की ग्रोषधियें उत्पन्न करते हैं ग्रोर जिस प्रकार परमात्मा इस संसार में ग्रानन्द की वृष्टि करता है इसी प्रकार हे राजन्, ग्राप ग्रपनी प्रजा के लिए न्यायनियम से सुख की वृष्टिकर्त्ता हों।।५।।

# स रेतोधा दृष्भः अश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जर्गतस्तस्थ्षषंश्च । तन्मं ऋतं पांतु अत्यारदाय यूयं पांत स्वस्तिभिः सदी नः ॥६॥

पदार्थः—(सः) वह परमात्मा (रेतोधाः) प्रकृतिरूप बीज के घारण करने वाला है, (शक्वतीनाम्) शनन्त प्रजाश्रों में (वृषभः) [विषता निरु. १, ६ ।] सुख की वृष्टि करने वाला है (तिस्मन्) उसी परमात्मा में (जगतः, तस्थुषः, घ) स्था-वर श्रीर जंगम संसार के सब जीव विराजमान हैं (तत्) वह ब्रह्म (शतशारदाय) सैकड़ों वर्षों तक (मा) हमारी (ऋतम्) सच्चाई की (पातु) रक्षा करे, हे परमात्मन् ! (यूयम्) श्राप (स्वस्तिभिः) मंगल कार्यों द्वारा (सदा) सदैव (नः) हमारी (पात) रक्षा करें ।।६।।

भावार्थः — जिस परमात्मा में चराचर सब जीव निवास करते हैं श्रौर जो प्रकृतिरूपी बीज घारण किये हुए हैं श्रर्थात् जिस से तीनों गुणों की साम्यावस्थारूप प्रकृति श्रौर जीवरूप प्रकृति सदा भिन्न होकर विराजमान हैं उसी एकमात्र परमात्मा से ग्रपने सदाचार श्रौर सत्यता की प्रार्थना करनी चाहिये।।६।।

#### सप्तम मण्डल में १०१वां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ध्रय त्र्यूचस्य द्वच त्तरशततमस्य सूक्तस्य १-३ वसिष्ठः कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः—१ याजुषी विराट् त्रिष्टुप् । २, ३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

ग्रव क्लेषालंकार से परमात्मा ग्रीर मेघ का वर्णन करते हैं।। पर्जन्यांय प्र गांयत दिवस्पुत्रायं मीळहुषं । स नो यवंसिमिच्छतु ॥१॥ पदार्थः है ऋतिवग् लोगो ! तुम (पर्जन्याय) तृष्तिजनक जो परमात्मा हैं उनका (प्र, गायत) गायन करो (सः, नः, यवसम्, इच्छतु) वह हमारे लिये ऐश्वयं दे जो (दिवः पुत्राय) द्युस्थजनों को नरक से बचाता और (मी टहुषे) ग्रानन्द को वर्षाता है।।१।।

भावार्यः -परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम तृष्तिजनक वस्तुश्रों का वर्णन करो जिस से तुम में ऐश्वर्यश्राप्ति के लिए उद्योग उत्पनन

हो ॥१॥

#### यो गर्भमोषंधीनां गवां कृषोत्यवताम् । पर्जन्यः पुरुषीणाम् ॥२॥

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (भ्रोषघीनाम्, गर्भम्) श्रोषघियों का उत्पत्ति-स्थान है ग्रीर (भ्रवंताम्, गवाम्, कृणोति) गमनशील विद्युदादि पदार्थों को रचता है तथा (पुरुषीणाम्, पर्जन्यः) जो मनुष्यों की बुद्धियों का तृष्त्तिजनक है ॥२॥

भावार्थः — जिस सर्वतृष्तिकारक परमात्मा ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों को रच कर भ्रोषिधयों को उत्पन्न किया भ्रौर जिसने मनुष्यों की बुद्धि की तृष्ति करने के लिए भ्रपने भ्रनन्त ज्ञान को मनुष्यों के लिए दिया, उसकी उपासना प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिये।।२।।

#### तसा इदास्ये इविजेहोता मधुमत्तमम्। ळां नः संयतं करत् ॥३॥

पदार्थः— (ग्रास्ये) उस सर्वोपरि मुख्य परमात्मा में (मधुमत्तमं) ग्रतिशय ग्राह्लाद करने वाले (हविः) हवि को (जुहोत) हवन करो ग्रीर (तस्में, इत्) उसी से ही प्रार्थना करो कि वह (नः) हमको (इळां, संयतं) परिपूर्ण ऐश्वयं (करत्) दें ।।३।।

भावार्यः — एक मात्र वही परमात्मा ऐश्वयों के लिए प्रार्थनीय है, ग्रन्य नहीं ।।३।।

सप्तम मण्डल में १०२वां सुक्त समाप्त हुआ।।

ग्रथ दशचंस्य त्र्युत्तरशततमस्य सूक्तस्य १—१० वसिष्ठः ऋषिः ॥ मण्डूका देवताः ॥ छन्दः—१ ग्रार्खी ग्रनुष्टुप् । २, ६, ७, ८, १० ग्रार्खी त्रिष्टुप् । ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप् । ४, ६ विराट्त्रिष्टुप् ॥ स्वरः १ गान्घारः । २—१० पैवतः ॥

स्रव श्लेषालंकार से ब्राह्मणों का देवव्रत स्रीर प्रावृषेण्यों का प्रावृट् को विभूषित करना कथन करते हैं।।

संवत्सरं शंश्रयाना ब्रोह्मणा वंतचारिणः। वाचं पर्जनपंजिन्वितां प्र मण्डूको अवादिषुः॥१॥ पदार्थः — (ब्राह्मणाः) [ब्रह्मण इमे ब्राह्मणाः] ब्रह्म वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले (ब्रतचारिणः) व्रती (संवत्सरं, शशयानाः) एक वर्ष के अनन्तर (पर्जन्य-जिन्वताम्) तृष्तिकारक परमात्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाली (बाचम्) वाणी को (प्रावादिषुः) बोलने लगे (मण्डूकाः) [वेदानां मण्डसिद्वारः] वेदों का मण्डन करने वाले [मण्डयन्तीति मण्डूकाः] ।।१।।

भावार्थ: — वृष्टिकाल में वेदपाठका व्रत करने वाले ब्राह्मण वेदपाठका व्रत करते हैं ग्रीर उस समय में प्राय: उन सूक्तों को पढ़ते हैं जो तृष्तिजनक हैं। दूसरे पक्ष में इस मन्त्र का यह भी ग्रर्थ है कि वर्षा ऋतु के मण्डन करने वाले जीव वर्षा ऋतु में ऐसी घ्विन करते हैं मानो एक वर्ष के ग्रनन्तर उन्होंने ग्रपने मौनव्रत को उपार्जन करके इसी ऋतु में बोलना प्रारम्भ किया है। तात्पर्य यह है कि इस मन्त्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया है कि जिस प्रकार क्षुद्र जन्तु भी वर्षा काल में ग्राह्मादजनक घ्विन करते हैं ग्रथवा यों कहो कि परमात्मा के यश को गायन करते हैं, एवं, हे वेदज्ञ लोगो! तुम भी वेद का गायन करो। मालूम होता है कि श्रावणी का उत्सव जो भारतवर्ष में प्राय: सर्वत्र मनाते हैं वह वेदपाठ से ईश्वर के महत्त्वगायन का उत्सव था।।१।।

# दिच्या आपो अभि यदेनमायन्हर्ति न शुष्कं सरसी श्वयांनस् । गवामह न मृथुर्वितसनीनां मृष्ड्कानां वग्तुरत्रा समेति ॥२॥

पदार्थ:—(ग्रत्र) इस वर्षा काल में (मण्डूकानाम्) वर्षाकाल को मण्डन करने वाले जीवों का (वग्नुः) शब्द (समेति) भली-मांति से वर्षा ऋतु को सुशोमित करता है (न) जैसे कि (वित्सनीनाम्) प्रमारूपवृत्तियों के साथ मिली हुई (गवाम्) इन्द्रियों का (मायुः) ज्ञान यथार्थ होता है, ग्रीर(न) जिस प्रकार (दृतिम्, शुष्कम्) सूखा हुग्रा जल-पात्र फिर हरा-मरा हो जाता है इसी प्रकार (विव्याः, ग्रापः, यत्, एनम्) द्युलोक में होने वाले जल जव (ग्रीभ) चारों ग्रोर से इस मण्डूकगरा को (सरसी, शयानम्) सूखे तालाव में सोते हुए को (ग्रायन्) प्राप्त होते हैं तो यह भी उस पात्र के समान फिर पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाता है।।२।।

भावार्थ: -इस मंत्र में यह बोधन किया है कि वर्षाकाल के साथ मेंड-कादि जीवों का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा इन्द्रियों का इन्द्रियों की वृत्तियों के साथ। जैसे इन्द्रियों की यथार्थ ज्ञानरूप प्रमादि वृत्तियें इन्द्रियों को मण्डन करती हैं इसी प्रकार ये वर्षाऋतु को मण्डन करते हैं। दूसरी बात इस मन्त्र से यह स्पष्ट होती है कि मण्डूकादिकों का जनम मैथुनी सृष्टि के समान मैथुन से नहीं होता, किन्तु प्रकृतिरूप बीज से ही वे फिर उत्पन्न हो जाते हैं। इससे अमैथुनी सृष्टि होने का नियम भी परमात्मा ने इस मन्त्र में दर्शा दिया।।२॥

#### यदींमेनाँ उश्वतो अभ्यवंषीतृष्यावंतः पादृष्यागंतायाम् । अख्खळीकृत्यां पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदंन्तमेति ॥३॥

पदार्थ:—(यत्, ईम्) जब (प्रावृषि, ग्रागतायाम्) वर्षाऋतु के ग्राने पर (तृष्यावतः, उश्चतः, एनान्) तृषा से जल को चाहने वाले इन जन्तुग्रों पर (ग्राभि, ग्रवर्षीत्) वृष्टि होती है तब (ग्रख्खली कृत्य) सुन्दर शब्दों को करते हुए (पिंतरम्, न, पुत्रः) जैसे पुत्र पिता के पास जाता है वैसे ही (ग्रन्यः, ग्रन्यम्, उपवदन्तम्, एति) शब्द करते हुए दूसरे के पास जाते हैं।।३।।

भावार्थः —वर्षाऋतु में जीव ऐसे ग्रानन्द से विचरते हैं ग्रौर ग्रपने भावों को ग्रपनी चेष्टा तथा वाणियों से बोधन करते हुए पुत्रों के समान ग्रपने वृद्ध पितरों के पास जाते हैं। इस मन्त्र में स्वभावोक्ति ग्रलंकार से वर्षा के जीवों की चेष्टा का वर्णन किया है ग्रौर इसमें यह भी शिक्षा दी है कि जैसे क्षुद्र जन्तु भी ग्रपने वृद्धों के पास जाकर ग्रपने भाव को प्रकट करते हैं इस प्रकार तुम भी ग्रपने वृद्धों के पास जाकर ग्रपने भावों को प्रकट करो।।३।।

# श्चन्यो अन्यमनुं गृभ्णात्येनोर्पा पंसर्गे यदमंदिपाताम् । पण्डूको यदमिष्टष्टः कनिष्कन्पृश्चिः संपृंक्ते इरितेन वाचम् ॥४॥

पदार्थ:—(यत्) जब (ग्रपाम्, प्रसर्गे) वृष्टि होती है तव (एनोः) इनमें से (ग्रन्थ:, मण्डूकः) एक जलजन्तु (ग्रन्थम्, ग्रनुगृम्णाति) दूसरे के समीप जाकर बैठता है ग्रौर (ग्रमन्दिषाताम्) दोनों हिषत होते हैं तथा (यत्) जब (ग्रिभवृष्टः) यह ग्रिभिवत होता है तब यह (पृदिनः, कनिष्कन्) चित्रवर्णवाला कूदता हुग्रा (हरितेन, वाचम्, सम्पृंकते) दूसरे स्फूर्ति वाले के साथ वाणी को संयोजित करता है।।४।।

भावार्थः - परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जीवो ! तुम प्रकृतिसिद्ध वर्षा ग्रादि ऋतुग्रों में नूतन-नूतन भावों को ग्रहण करनेवाले जल-जन्तुग्रों से शिक्षा लाभ करो कि वे जिस प्रकार हर्षित होकर उद्योगी वनते हैं, इसी प्रकार तुम भी उद्योगी वनो ॥४॥

#### यदेषामृन्यो अन्यस्य वार्च श्वाक्तस्यव वदंति श्विक्षंत्राणः । सर्वे तदेषां समृषेव पर्व यत्सुवाचो वदंथनाध्यप्यु ।।४।।

पदार्थः -- (यत्) जो कि (ग्रन्थः, शिक्षमाणः) एक शिक्षा पाने वाला जल-जन्तु (शाक्तस्य, इव) शक्तिमान् ग्रर्थात् शिक्षा को पाये हुए की तरह दूसरे जलजन्तु के शब्द को सीख कर बोलता है वैसे ही (तत्, एषाम्) तब इनके शब्दों को (सर्वं, समृधा, इव, पर्वं) सम्पूर्णं ग्रविकल ग्रंगों वाले होकर (ग्रिधि, ग्रप्सु) जलों के मध्य में (यत्, सुवाचः) जो सुन्दर वाएं। है उसको (यदयन) बोलो ।।।।।

भावार्यः परमात्मा उपदेश करते हैं कि जिस प्रकार जलजन्तु भी एक-दूसरे की चेष्टा से शिक्षालाभ करते हैं स्त्रीर एक ही प्रकार की भाषा सीखते हैं इस प्रकार तुम भी परस्पर शिक्षालाभ करते हुए एक प्रकार की भाषा से भाषण करो ॥५॥

उक्त वाणी के एकत्व को निम्नलिखित मन्त्र से मलीमांति वर्णन करते हैं।।
गोमांयुरेकों अजमांयुरेकः पृश्चिरेको हरित एकं एषाम्।
समानं नाम विश्वेतो विरूपाः पुरुत्रा वाचे पिपिशुर्वदेतः ॥६॥

पदार्थ:—(एषाम्) इन जलजन्तुओं में (एकः, गोमायुः) एक तो गौ के समान स्वर से वोलता है श्रीर (एकः, ग्रजमायुः) दूसरा कोई ग्रजा के समान स्वर वाला है, ग्रीर (पृक्तिः, एकः) कोई-कोई विचित्र वर्णवाला ग्रीर (एकः, हरितः) कोई हित वर्ण का है, तथा (पुष्त्रा) बहुत से भेदवाले छोटे-बड़े (विरूपाः) श्रनेक रूप- बाले होकर भी (समानं, नाम, बिभ्रतः) एक नाम को घारण करते हुए (बाचम्, बदन्तः) ग्रीर एक ही वाणी को बोलते हुए (पिपिगुः) प्रकट होते हैं ॥६॥

भाषायं:—परमात्मा उपदेश करते हैं कि जिस प्रकार जन्तु भी स्वर-भेद, ग्राकारभेद ग्रीर वर्णभद रखते हुए जातिभेद ग्रीर वाणीभेद नहीं रखते इस प्रकार है मनुष्यों ! तुमको प्राकृत जन्तुग्रों से शिक्षा लेकर भी वाणी का एकत्व ग्रीर जाति का एकत्व दृढ़ करना चाहिए। जो पुरुष वाणी के एकत्व को ग्रीर जाति के एकत्व को दृढ़ नहीं रख सकता वह ग्रपने मनुष्यत्व को भी नहीं रख सकता।।।।।।

इस भाव को अब प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं।। ब्राह्मणासों अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वर्दतः। संवत्सरस्य तददः परि ष्ट यन्मंड्काः प्राष्ट्रभीणं बभूवं।।७॥ पदार्यः —(यत्, मण्डूकाः) जो कि मण्डूक मी (संवत्सरस्य, तत्, म्रहः) वर्षं के उपरान्त होनेवाले दिन में (प्रावृषीणम्, बभूव) जिस दिन कि प्रथम वर्षा होती है (पूर्णं, सरः, न, म्रिभितः, वदन्तः) पूर्णं सर की कामना से चारों म्रोर बोलते हुए (परि, स्थ) इघर-उघर स्थित होते हैं इसी प्रकार (बाह्यणासः) हे ब्राह्मणों ! तुम मी (म्रितरात्रे) रात्रि के म्रनन्तर ब्रह्ममुहूर्त्त में (सोमे, न) जिस समय सौम्यबुद्धि होती है उस समय वेदघ्वनि से परमेश्वर के यज्ञ को वर्णंन करते हुए वर्षाऋतु के उत्सव को मनाम्रो ।।७।।

भावार्थः उक्त मन्त्र में परमात्मा ने वर्षाकाल में वैदिकोत्सव के मनाने का उपदेश किया है कि हे मनुष्यो ! तुम वर्षाऋतु में प्रकृति के विचित्र दृश्य को देखकर वैदिक सूक्तों से उपासना करो ग्रीर सोमादि यज्ञों द्वारा ब्रह्मोत्सवों को मनाग्रो । विचित्र बात है कि जिस जाति के धर्म पुस्तक में यह उपदेश था उस जाति में इस भाव को छोड़ कर ग्रन्य सब प्रकार के उत्सव वर्षाऋतु में मनाये जाते हैं किन्तु वैदिकोत्सव कोई नहीं मनाया जाता, इससे हानिप्रद बात ग्रीर क्या हो सकती है ।।७।।

#### श्राह्मणासंः सोमिनो वार्चमकत् ब्रह्म कुष्वंतंः परिवत्सरीणम् । अध्वर्यवो धर्मिणः सिष्विदाना आविभैवंति गुह्मा न केचित्।।८॥

पदार्थ:—(सोमिनः, ब्राह्मणासः) सौम्यचित्त वाले ब्राह्मण (परिवत्सरीणम्) वर्ष के उपरान्त (ब्रह्म, कृण्वन्तः) ब्रह्म के यश को प्रकाशित करते हुए (वाचम्, प्रकत) वेदवाणी का उच्चारण करते हैं। (केचित्, गुह्माः, प्रध्वर्षवः) कोई एकान्त स्थल में वैठे व्रत करते हुए ब्राह्मण् (धर्मणः सिस्विदानाः) उष्णता से सिक्तशरीर होकर मी (न, श्राविभवन्ति) वहिभूत नहीं होते।।।।

भावार्थः —वेदत्रती ब्राह्मण ब्रह्म के यश के गायन करने के लिए एकान्त स्थान में बैठें ग्रीर वे शीतोष्णादि इन्द्रों को सहते हुए तितिक्षु ग्रीर तपस्वी बनकर ग्रपने त्रत को पूर्ण करें ॥ ।।

#### देवहिति जुगुबुद्दिश्वस्यं ऋतुं नरो न प्र मिनंत्येते । संवत्सरे प्राष्ट्रव्यागंतायां तप्ता धर्मा अञ्जुवते विसर्गम् ॥९॥

पदार्थः—(एते, नरः) यह पूर्वोक्त ब्राह्मण् (देवहिति, द्वादशस्य, ऋतुम्) परमेश्वर से विधान की गयी द्वादश मास में होने वाली ऋतु की (जुगुपुः) रक्षा करें (न, प्रमिनन्ति) व्यर्थ न जाने दें (संवत्सरे) वर्ष के उपरान्त (प्रावृषि, ग्रागतायाम्) वर्षाकाल ग्राने पर (तप्ताः, धर्माः) तपस्वी ग्रीर तितिक्षु ब्राह्मण् (विसर्गम्, ग्रश्नुवते) वृत धारण् करते हैं ॥६॥

भावार्थः — वर्षाकाल में ब्राह्मण लोग तप करें ग्रथित् संयमी बनकर वेदपाठ करें। यहां व्रत से उसी व्रत का विधान है जिसका "ग्रग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि" (यजु॰ १।१।।) इत्यादि मन्त्रों से वर्णन किया गया है। इससे यह वात भी सिद्ध होती है कि वैदिक समय में ईश्वराचन केवल वैदिक सूक्तों के द्वारा ही किया जाता था ग्रर्थात् जो सूक्त ईश्वर के यश को वर्णन करते हैं उनके पढ़ने का नाम ही उस समय ईश्वराचन था। जो ईश्वर के प्रतिनिधि बनाकर इस समय में मृण्मय देव पूजे जाते हैं, मालूम होता है उस समय भारतवर्ष में यह प्रथा न थी, हां इतना ग्रवश्य हुग्ना कि जिन-जिन ऋतुग्नों में वैदिक यज्ञ होते थे वा प्रकृति के सौन्दर्य को देखकर वर्षाद ऋतुग्नों में वैदिक उत्सव किये जाते थे उनके स्थान में ग्रब ग्रन्य प्रकार के उत्सव ग्रीर पूजन होने लग पड़े। इस बात का प्रमाण निम्न-लिखित मन्त्र में दिया जाता है।।।।

#### गोमांयुरदादुजमांयुरदात्पृश्चिरदाद्धिरितो नो वस्नि । गवां मंड्का ददंतः श्वतानि सइस्रसावे म तिरंत आयुंः ॥१०॥

पदार्थः — (गोमायुः) सुन्दर शब्दों वाले वर्षाकालो द्भव जन्तु और (ग्रजमायुः) प्रकृत्यनुसारी शब्दों वाले (पृश्विनः) विचित्र वर्णों वाले (हिरतः) हिरत वर्णों वाले ये सब अपनी रचना से (नः) हमको (ग्रदात्) शिक्षा दें। (गवां, मण्डूकाः) अपनी शिक्षा द्वारा विद्यारूपी चमत्कार को बढ़ाने वाले जीव (शतानि, ददतः) सैकड़ों प्रकार की हमको शिक्षा दें और परमात्मा (वसूनि) ऐश्वर्य और (ग्रायुः) आयु को (प्र, तिरन्ते) बढ़ावें और (सहस्रसावे) [सहस्राणि सहस्रप्रकारकाणि श्रीषधानि सूयन्ते ऽस्मिन्निति सहस्रसावः वर्षाकालः श्रावणामासो वा] अनन्तप्रकार की श्रीषधियें जिसमें उत्पन्न होती हैं उस वर्षाकाल वा श्रावणामास को सहस्रसाव कहते हैं। उस काल में परमात्मा हमको उक्तप्रकार के जीवों से ग्रनन्तप्रकार का शिक्षालाम कराये और हमारे ऐश्वर्य और श्रायु को वढ़ाये।।१०।।

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जीवो ! तुम वर्षाकाल से ग्रनन्त प्रकार की शिक्षा का लाभ करो ग्रौर ग्रपने ऐश्वर्थ ग्रौर ग्रायु की वृद्धि की प्रार्थना करो, यद्यपि केवल प्रार्थना से ऐश्वर्थ ग्रौर ग्रायुवृद्धि नहीं होती तथापि जिसके हृदय में ग्रायुवृद्धि ग्रौर ऐश्वर्यवृद्धि का भाव उत्पन्न होता है वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न ग्रवश्य करता है। इस नियम के ग्रनुसार परमात्मा ने जीवों को प्रार्थना का उपदेश, प्रधानरूप से दिया है, ग्रस्तु।।१०।।

सप्तम मण्डल में १०३वां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

श्रय पञ्चिविशत्यृचस्य चतुरुत्तरशततमस्य सूक्तस्य १-२५ विसष्ठ ऋषिः ।। देवताः १-७, १५, २५ इन्द्रःसोमौ रक्षोहणौ म, १६, १६-२२, २४ इन्द्रः । ६, १२, १३ सोमः । १०, १४ श्राग्नः । ११ देवाः । १७-ग्रावाणः । १म मरुतः । २३ विसष्ठः । २३ पृथिव्यन्तिरक्षे ।। छन्दः—१, ४, ६, ७ विराङ्जगतो । २ ग्रावी-जगतो । ३, ५, १म, २१ निचृज्जगतो । म, १०, ११, १३, १४, १५, १७ निचृत्विष्टुप् । ६ श्रावीतिष्टुप् । १२, १६ विराट् त्रिष्टुप् । १६, २०, २२ त्रिष्टुप् । १३ ग्राची भुरिग्जगतो । २४ याजुषी विराट्त्रिष्टुप् । २५ पादनिचृदनुष्टुप् ।। स्वरः — १-७, १६, २१, २३, निषादः । म-१७, १६, २०, २२, २४ धैवतः । २५ गान्धारः ।।

भ्रव इस मण्डल की समाप्ति करते हुए परमात्मा के दण्ड भ्रीर न्याय का रक्षोघ्नसूक्त द्वारा वर्णन करते हैं।।

### इन्द्रांसोमा तपंतं रक्षं डब्जतं न्यंपेयतं दृषणा तमोद्रधः। परां श्रृणीतम्चितो न्ये। पतं इतं तुदेयां नि श्लिशीतमत्रिणः।।१।।

पदार्थः—(इन्द्रासोमा) हे दण्ड श्रीर न्यायरूप शक्तिद्वयप्रधान परमात्मन् ! धाप (रक्षः) ['रक्ष्यते यस्मात्तद्रक्षः' जिन श्रनाचारियों से न्यायिनयमानुसार रक्षा की धावश्यकता पड़े उनका नाम यहां राक्षस है।] राश्रसों को (तपतम्) तपाश्रो, दमन करो (उब्जतम्) मारो (न्यपंयतम्) नीचता को प्राप्त करो। (वृषणा) हे कामनाश्रों की वर्षा करनेवाले परमात्मन् ! (तमोवृधः) जो माया से बढ़नेवाले हैं उनको (परा, श्रृणीत) चारों तरफ से नाश करो, (श्रिचतः) जो ऐसे जड़ हैं, जो समभाने से भी नहीं समभते उनको (न्योषतम्) मस्मीभूत कर डालो (हतम्) नाश करो (नृदेशाम्) दूर करो, (श्रित्रणः) जो श्रन्याय से मक्षण करनेवाले हैं उनको (नि, शिशीतम्) घटाश्रो।।१।।

भावार्थः —हे परमात्मन् ! जो राक्षसी वृत्ति से प्रजा में ग्रनाचार फैलाते हैं ग्राप उनका नाश करें। यहां राक्षस कोई जातिविशेष नहीं किन्तु जिनसे प्रजा में शान्ति ग्रौर न्यायनियम का भंग होता है उन्हीं का नाम यहां राक्षस है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने जीवों की प्रार्थना द्वारा इस वात को प्रकट किया है कि दुष्ट दस्युग्रों के नाश करने का भाव ग्राप ग्रपने हृदय में उत्पन्न किया करें, जब ग्रापके शुद्ध हृदय में यह प्रबल प्रवाह उत्पन्न होगा तो पापपङ्करूपी दस्युदल उसमें ग्रवश्य बह जायगा।।१।।

#### इन्द्रांशीमा समधक्षंसम्भ्यश्यं तपुर्ययस्तु चरुरंग्निवाँ इव । ब्रह्मद्विषे कन्यादे घोरचंक्षसे देवों धत्तमनवायं किमीदिने ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्रासोमा) हे दण्ड और न्यायरूप शक्तिद्वयप्रधान परमात्मन् ! (ग्रघशंसम्) जो पापमार्ग को ग्रच्छा बतलाता है ग्रथवा ईश्वराज्ञाविरुद्ध कामों की प्रशंसा करता है, (सम्, ग्रघं) जो पापयुक्त है उसका (ग्रिभ) निरादर करो। (तपुः) जो दूसरों को दुःख देनेवाले हैं वह (ययस्तु) परिक्षीएा हो जायें जैसे कि (चरुः, ग्रिन्वान्, इव) चरु सामग्री ग्रग्नि पर मस्मीभूत हो जाती है। (ब्रह्माद्विषे) जो वेद के द्वेषी हैं (क्रव्यादे) तथा जो हिंसक हैं (घोरचक्षसे) जो कूर प्रकृतिवाले हैं (किमी-दिने) हर एक बात में शक करनेवाले हैं उनमें (ग्रनवायम्, द्वेषो, धत्तम्) हमारा निरन्तर द्वेषभाव उत्पन्न कराइये।।२॥

भावार्यः -- जो लोग वेदद्वेषी ग्रीर ग्रघायु पुरुषों के दमन करने का भाव नहीं रखते वह परमात्मा का ग्राज्ञा का यथावत् पालन नहीं कर सकते इसलिये परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषों ! तुम पापात्मा धर्मा-नुष्ठानविहीन धर्मद्वेषी पुरुषों से सदैव ग्लानि करों ग्रीर जो केवल कुतर्क-परायण होकर ग्रहानश धर्मनिन्दा में तत्पर रहते हैं उनको भी द्वेषबुद्धि से ग्रपने से दूर करों।

तात्पर्य यह है कि वैदिक लोगों को चाहिए कि वे सत्कर्मी ग्रौर धर्मरत पुरुषों का सन्मान करें, ग्रौरों का नहीं।।२।।

### इन्द्रांसोमा दुष्कृतो वन्ने अन्तरंनारम्मणे तमंसि म विध्यतम्। यथा नातः पुनरेकंश्वनोदयत्तद्वीमस्तु संहंसे मन्युमच्छवंः॥३॥

पदार्थः — (इन्द्रासोमा) हे उन्तर्शिनतद्वयप्रधान परमात्मन् ! (दुष्कृतः) जो वेदिवरुद्ध कर्म करने वाले दुराचा्री हैं उनको (यत्रे) महादुःखों से भ्राष्ट्रत (भ्रना-रम्भणे) जिसमें कोई भ्रालम्बन नहीं है ऐसे (तमिस, भ्रन्तः) घोर नरक में (प्र, विध्यतम्) प्रविष्ट कर ऐसा ताड़न कीजिये (यथा) जिससे, कि (भ्रतः) इस यातना से (एक-इचन, पुनः, न, उदयत्) फिर एक भी दुष्कर्म न करे तथा (तत्) वह प्रसिद्ध (वाम्) भ्रापका (मन्युमत्, शवः) मन्युयुक्त बल (सहसे, श्रस्तु) राक्षसों के नाश करने वाला हो ॥३॥

भावार्यः इस मन्त्र में परमात्मा के मन्यु का वर्णन किया है जैसा कि ग्रन्यत्र भी कहा है कि 'मन्युरिस मन्युम्मिय धेहि' कि ग्राप मन्युस्वरूप हैं मुभे भी मन्यु प्रदान करें। मन्यु के ग्रर्थ यहां परमात्मा की दमनरूप शक्ति

के हैं। जैसा कि 'महद्भयं वज्रमुद्यतम्' (कठ,—६।२) हे परमात्मन्! ग्रापकी दमनरूप शक्ति से वज्र उठाये हुए के समान भय प्रतीत होता है। इसमें सन्देह नहीं कि दुष्टों के दमन के लिए परमात्मा भयरूप है इसी ग्रभि-प्राय से कहा है कि 'भयादस्याग्निस्तपित भयात्तपित सूर्यः' उसके 'दमनरूप शक्ति के नियम में ग्राकर सब सूर्य चन्द्रादि भ्रमण करते हैं। इस भाव को इस सूक्त में वर्णन किया है।।३।।

ग्रव इस भाव को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं।।

#### इन्द्रांसोमा वर्तयंतं दिवो वधं सं पृथिन्या श्रधमसाय तहणम् । उत्तंत्ततं स्वयी प्रवेतेभ्यो येन रक्षो वाद्यधानं निज्वयः ॥४॥

पदार्थः—(इन्द्रासोमा) हे न्यायकारिन् परमात्मन् ! (ग्रघशंसाय) जो वेद-विरुद्ध कर्मों की प्रशंसा तथा ग्राचरण करता है उस राक्षस के लिये (दिवः) द्युलोक से तथा (पृथिव्याः) पृथ्वी से (तर्हणम्, वधम्) ग्रतितीक्ष्ण शस्त्रों को (सं, वर्तयतम्) उत्पन्न करिये, (पर्वतेभ्यः) तथा ग्राकाश में मेघों से विजली के समान (स्वयंम्, उत्त-सतम्) उत्तापक शस्त्रों को उन्तत करिये (येन) जिससे (वावृधानम्) बढ़े हुए (रक्षः) राक्षस (निजूर्वथः) नष्ट हो जायें।।४।।

भावार्यः — जिस प्रकार मेघों से विजली उत्पन्न होकर पृथ्वीतल पर गिरती है इस प्रकार अन्यायकारी शत्रुओं के लिए परमात्मा अनेकविधि अस्त्र-शस्त्रों को उत्पन्न करके उनका हनन करता है।।४।।

#### इन्द्रांसीमा वर्तयंतं दिवस्पर्यम्तित्वति । तपुर्वधेभिरजरंभिरत्रिणो नि पश्चाने विध्यतं यन्तुं निस्वरम् ॥५॥

पदार्थः — (इन्द्रासोमा) हे न्यायकारी परमाः मन् ! (युवम्) ग्राप (ग्राग्न-तप्तेभिः) ग्राग्न से तपाये हुए (तपुर्वधेभिः) ता गों के नाशने वाले (ग्रजरेभिः) जोकि वड़े दढ़ हैं ऐसे (ग्रश्महन्मभिः) वज्रों से (दिवस्परि) ग्रन्तरिक्षस्थल से (वर्तयतम्) शत्रुग्रों को ग्राच्छादन करो ग्रीर (ग्रितिणः) ग्रन्याय से भक्षण करने वालों को (पश्चिन) दोनों ग्रोर से छेर कर (निविध्यतम्) ऐसी ताड़ना करो जिससे कि (निस्वरम्) शब्द-हीन होकर (यन्तु) भाग जायें ॥५॥

भावार्थः — भाव यह है कि परमात्मा ग्रन्यायकारी दुष्टों के दमन करने के ग्रनेक प्रकार कथन करते हैं ॥५॥

#### इन्द्रांसोमा परि वां भूत विश्वतं इयं मितिः कक्ष्याश्वंव वाजिनां। यां वां होत्रां परिहिनोमिं मेधयेमा ब्रह्मांणि नृपतीव जिन्वतम्।।६।।

पादर्थ:—(इन्द्रासोमा) हे परमात्मा, (इयं, मितः) इस मेरी प्रार्थना से (वाम्) ग्राप (विश्वतः) सब शत्रुग्रों को (पिर्भूतु) वश में लाकर सुमार्ग की ग्रोर प्रेरणा करें जिस प्रकार (कक्ष्या) कक्षवन्वनी रज्जु (वाजिना, ग्रश्वा, इव) बलयुक्त ग्रश्वों को वश में लाकर इष्ट्र मार्ग में ले ग्राने के योग्य बनाती है। (यां वाचम्) जिस वाणी से (वां) ग्राप को (मेधया) ग्रपनी बुद्धि के ग्रनुसार (पिरिहिनोमि) मैं प्रेरित करता हूँ (इमा, ब्रह्माणि) यह स्तुतिरूप वाणी (नृपती, इव) जिस प्रकार राजभक्त प्रजा की वाणी राजा को प्रसन्न करती है उसी प्रकार (जिन्वतम्) ग्रापको प्रसन्न करे।।६।।

भावार्थ: — मन्त्र में "इमा ब्रह्माणि" के ग्रथं वैदिक वाणियों के हैं। जिस प्रकार वेद की वाणियें राजा को कर्म में ग्रौर ग्रपने स्वधर्म में प्रेरणा देती हैं वा यों कहो कि जिस प्रकार प्रजा की प्रार्थनायें राजा को दुष्ट-दमन के लिए उद्यत करती हैं इसी प्रकार ग्राप हमारी प्रार्थनाग्रों से दुष्ट दस्युग्रों का दमन करके प्रजा में शान्ति का राज्य फैलावें।।६।।

# मितं स्परेयां तुजयं द्विरेवेंईतं दुहो रक्षसो अङ्गुरावंतः। इन्द्रांसीमा दुष्कृते मा सुगं भूयो नंः कदा चिंदि अदासंति दुहा ॥७॥

पदार्थः —(इन्द्रसोमा) हे विद्युच्छिवितप्रधान ग्रीर सौम्यस्वभावप्रधान ग्रथित् दण्डशक्ति ग्रीर सौम्यस्वभावप्रधान परमात्मन् ! ग्राप (दुष्कृते) दुष्कर्मी पुरुष के लिए (मा, सुगम्, भूत्) सुखकारी मत हों ग्रीर जो (नः) हम सदाचारी पुरुषों के काम में (कदाचित्) कभी (द्रुहा) दुष्टता से (ग्रिभदासित) वाधा डालता है, (भंगुरावतः) जो कूर तथा (द्रुहः) दुष्ट कर्म करनेवाले जो (रक्षसः) राक्षस हैं उनको (तुजयिद्भः) जो कि ग्रितिपीड़ा देने वाले हैं (एवैः) ऐसी शक्तियों से (हतम्) नाश करें। ग्राप इस प्रार्थना को (प्रति स्मरेयाम्) स्वीकार करें।।।।।

भावार्थ: -- दुष्टाचारी ग्रन्यायकारियों के प्रति दण्ड देने का विधान इस मन्त्र में किया गया है। तात्पर्य यह है कि जो पुरुष क्रूरप्रकृति हैं वह यथायोग्य दण्ड के ग्रधिकारी होते हैं, क्षमा के नहीं।।७।।

यो मा पाकन पर्नमा चर्न्तपिम्चष्टे अनृतिमिर्वचीिमः। भाषं इव काश्चिना सङ्गृंभीता असंत्रस्त्वासंत इन्द्र वक्ता ॥८॥ पदार्थः—(इन्द्र) हे विद्युद्शक्तिप्रधान परमात्मन् ! (पाकेन) शुद्ध (मनसा) मनसे (चरन्तम्) ग्राचरण करते हुए (मा) मुक्तको (यः) जो (ग्रनृतेभिः, वचोभिः) क्रूठ बोल कर (ग्रिभचष्टे) दूषित करता है वह (काशिना, संगृभीताः) मुट्ठी में मरे हुए (ग्रापः, इव) जल के समान (ग्रसन्, ग्रस्तु) ग्रसत् हो जाय क्योंकि वह (ग्रसतः, वक्ता) क्रूठ का बोलने वाला है ॥ । ।

भावार्थः इस मन्त्र में शुद्ध मन से ग्राचरण करने की ग्रत्यन्त प्रशंसा की है कि जो पुरुष कायिक, वाचिक ग्रीर मानस तीनों प्रकार से शुद्धभाव ग्रीर सत्यवादी रहते हैं उनके सामने कोई ग्रसत्यवादी ठहर नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को ग्रपनी सच्चाई पर सदा दृढ़ रहना चाहिये।।5।

#### ये पोकशंसं विहरंन्त एवेयं वां अदं दूषयंन्ति स्वधाभि।। अहंये वा तान् पददांतु सोम आ वां दघातु निर्मृतेकृपस्य ॥९॥

पदार्थ:—(ये, पाकशंसं, विहरन्ते) जो राक्षस ग्रर्थात् ग्रन्यायकारी लोग सच्चे धर्म की प्रशंसा करने वाले पुरुष को ग्राक्षिप्त-दूषित करते हैं (एवं:) ऐसे ही कामों से (ये, वा) जो पुरुष (स्वधाभि:) ग्रपने साहसरूपवल से (भद्रम्) मद्र पुरुष को (दूष-यन्ति) दूषित करते हैं (तान्) उनको (सोमः) परमात्मा (ग्रहये) हिंसकों को (प्रददातु) दे (वा) यद्वा (निर्द्धते:, उपस्थे) ग्रसत्यवादियों की संगति में (ग्रादधातु) रक्से ।।६।।

भावार्थः — जो लोग ग्रपने साहस से सद्धर्मपरायण पुरुषों को दूषित करते हैं उनको परमात्मा हिंसकों के वशीभूत करता है ग्रथवा पापात्मा पुरुषों के मध्य में फेंक देता है, जिससे वे स्वयं पापी बन कर ग्रपने कर्मों से ग्राप ही नष्ट भ्रष्ट हो जायें। इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि परमात्मा उसे दण्ड देने के ग्रभिप्राय से पापात्मा पुरुषों के वशीभूत करता है ताकि वे दण्ड भोग कर स्वयं शुद्ध हो जायें। परमात्मा को सबका सुधार करना ग्रपेक्षित है। नाश करना इस ग्रभिप्राय से कहा गया है कि परमात्मा उसके कुकर्म ग्रौर कुवृत्तियों का नाश करता है, ग्रात्मनाश नहीं।।।।

# यो नो रसं दिप्संति पित्वो अंग्ने यो अश्वानां यो गवां यस्तन्त्राम् । रिष्ठः स्तेनः स्तयकृद्धमृतु नि ष शियतां तन्वाः तनां च ॥१०॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे तेजःस्वरूप परमात्मन् ! (यः) जो राक्षस (नः) हमारे (पित्वः) ग्रन्न के (रसम्) रसको (विष्सति) नष्ट करना चाहता है ग्रीर (यः) जो

(प्रश्वानाम्) घोड़ों के तथा (यः, गवाम्) जो गौम्रों के तथा (यः तनुनाम्) जो हमारे शरीर के रस ग्रर्थात् वल को नष्ट करना चाहता है वह (रिपुः) ग्रहितामिलाषी (स्तेनः) चोर तथा (स्तेयकृत्) छिप कर हानि करने वाला (वभ्रम्, एतु) नाश को प्राप्त हो (सः) ग्रीर वह दुष्ट (तन्वा) ग्रपने शरीर से तथा (तना) दुष्कर्मी सन्तानों से (नि, हीयताम्) नष्ट हो जाये।।१०।।

भावार्यः है ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! ग्राप ऐसे राक्षसों को सदैव नाश को प्राप्त करें जो धर्मचारी पुरुषों के वल वीर्य ग्रौर ऐश्वर्य को छिप कर वा चोरी वा किसी कुनीति से नाश करते हैं।।१०।।

#### परः सो अंस्तु तन्वां तनां च तिस्रः पृथिवीरधी अंस्तु विश्वांः। मितं शुष्यतु यश्चां अस्य देवा यो नो दिवा दिप्संति यश्च नक्तंम्।।११।।

पदार्थः —(सः) वह अन्यायकारी पुरुष (तन्वा) शरीर से (तना) सन्तानों से (परः, भ्रस्तु) हीन हो जाय (च) और (तिस्रः पृथिवीः) तीनों लोकों से (भ्रधः, भ्रस्तु) नीवे हो जावे और (देवाः) हे भगवन् ! (ग्रस्य, यशः) इसका यश (विश्वाः, प्रतिशुख्यत्) सब प्रकार से नष्ट हो जाय (यः) जो राक्षस (नः) सदाचारी हम लोगों को (दिवा) प्रत्यक्ष (नक्तम्) तथा अप्रत्यक्ष में (दिष्सित) हानि पहुँचाता है ॥११॥

भावारं:—जो लोग सदाचारी लोगों को दु:ख पहुंचाते हैं वे तीनों लोकों से ग्रर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल के सुखों से विञ्चत हो जाते हैं। वा यों कहो कि भूतकाल में उनका ऐतिहासिक यश नष्ट हो जाता है ग्रोर वर्तमान काल में ग्रशान्ति उत्पन्न होकर उनके शान्त्यादि सुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं ग्रोर भविष्य में उनका ग्रभ्युदय नहीं होता; इस प्रकार वे तीनों लोकों से परे हो जाते हैं ग्रर्थात् विञ्चत रहते हैं।।११।।

वास्तव में कौन सत्यवादी ग्रीर ग्रसत्यवादी है ग्रब इसका निर्णय करते हैं।।

#### मुविद्वानं चिकितुषे जनाय सचासंच वर्चसी परपृधाते । तयोर्यत्सत्यं यंतरहजीयस्त्रदित्सोमेांऽवति इन्त्यासंत् ॥१२॥

पदार्थः—(सत्, च) जो सच्चे तथा (ग्रसत्, च) जो भूठे (वचसी) वचन (पस्पृधाते) परस्पर विरुद्ध कहे जाते हैं उनको (चिकितुषे, जनाय) विद्वान् लोग (सुविज्ञानम्) सहज में ही समभ सकते हैं (तयो:,यत् सत्यम्) उन दोनों में जो सत्य है तथा (यतरत्) जो (ऋजीयः) सरल ग्रर्थात् सीधे स्वभाव से कहा गया है (तत्, इत्) उसी की (सोमः) परमात्मा (ग्रवति) रक्षा करता है ग्रीर (ग्रसत्, हन्ति) जो कपट माव से कहा गया भूठा वचन है उसका त्याग करता है।।१२।।

भावार्यः — तात्पर्य यह है कि ग्रपनी ग्रोर से वे देव ग्रौर ग्रसुर दोनों ही सत्यवादी बन सकते हैं ग्रथीत् देवता कहेगा कि मैं सत्यवादी हूं ग्रौर ग्रसुर कहेगा कि मैं सत्यवादी हूं परन्तु यह बात वास्तव में ठीक नहीं, क्यों कि विद्वान् इसका निर्णय कर सकता है कि ग्रमुक सत्यवादी ग्रौर ग्रमुक ग्रसत्यवादी है। सत्य भी दो प्रकार का होता है जैसा कि "ऋतञ्च सत्यञ्चा-भीद्धात्तपसोऽध्यजायत"। (ऋग् १०।१६०।१॥)

इस मन्त्र में वर्णन किया है अर्थात् वाणी के सत्य को ऋत कहते हैं और भाविक सत्य को अर्थात् वस्तुगत सत्य को सत्य कहते हैं। देवता वे लोग कहलाते हैं जो वाणीगत सत्य तथा वस्तुगत सत्य के बोलने और माननेवाले होते हैं अर्थात् सत्यवादी और सत्यमानी लोगों का नाम वैदिक परिभाषा में देव और सदाचारी है; इनसे विपरीत असत्यवादी असत्यमानी लोगों का नाम असुर और राक्षस है।।१२।।

# न वा उ सोमों दृजिनं हिनोति न क्षत्रियं पिश्रया धारयंन्तम् । इन्ति रत्तो इन्त्यसद्भदंन्तमुभाविन्द्रंस्य मसितौ भयाते ॥१३॥

पदार्थ:—(सोमः) परमात्मा (वृजिनम्) पापी को (न, वा, उ) उतना नहीं (हिनोति) दण्ड देता है तथा (मिथुया, घारयन्तम् क्षत्रियम्) व्यथं साहस रखने वाले क्षत्रिय को भी उतना नहीं दण्ड देता जितना कि (रक्षः, हन्ति) राक्षसों को (तथा (भसत्, वदन्तम् हन्ति) भूठ वोलने वाले को नष्ट करता है; (उभौ) ये दोनों (इन्द्रस्य, प्रसितौ) इन्द्र= उस ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मा के बन्धन में (शयाते) बंधकर दुःख पाते हैं ॥१३॥

भावार्यः—पापी पुरुष पाप से पश्चात्ताप करने पर ग्रथवा ईश्वर के सम्बन्ध में सन्ध्यावन्दनादि कर्मों के समय पर न करने से प्रत्यवायरूपी दोषों से मुक्त भी हो सकता है; एवम् साहसी क्षत्रिय प्रजारक्षा के भाव से छोड़ा जा सकता है, पर राक्षस = ग्रन्यायकारी, ग्रसत्यवादी = मिध्याभाव प्रचार करने वाला ग्रौर मिथ्या ग्राचार करने वाला पाप से कदापि निर्मुक्त नहीं हो सकता।

तात्पर्य यह है कि परमात्मा में दया और न्याय दोनों हैं, दया केवल उन्हीं पर करता है जो दया के पात्र हैं या यों कहो कि जिन के पाप आत्मा वा परमात्मा सम्बन्धी हैं ग्रौर जो लोग दूसरों की वञ्चना करते हैं वे ग्रन्याय करते हैं उनको परमात्मा कदापि क्षमा नहीं करता ग्रर्थात् यथायोग्य दण्ड देता है, इस प्रकार परमात्मा न्यायशील है।।१३।। अब जीव के शपथरूप से ईश्वर के आगे अनन्य-भिवत का कथन किया जाता है।

# यदिं वाहमनृतदेव आस मोघं वा देवाँ अंप्युहे अंग्ने । किमस्मभ्यं जातवेदो हणीपे द्रोघवाचंस्ते निर्ऋथं संचन्तास् ॥१४॥

पदार्थ: (यदि वा) यदि मैं (श्रनृतदेवः) भूठे देवों के माननेवाला (श्रास) हूँ ग्रथवा (श्रग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन् ! (मोघं) वा मिथ्या (देवान्) देवताश्रों की (श्रप्यूहे) कल्पना करता हूँ तभी निस्सन्देह श्रपराधी हूँ;जब ऐसा नहीं तो (किमस्मन्यं) हमको क्यों (जातवेदः) हे सर्वव्यापक परमात्मन्, श्राप (हृणीषे) हमारे विपरीत हैं (द्रोधवाचः) मिथ्यावादी श्रीर मिथ्या देवताश्रों के पूजने वाले (ते) तुम्हारे (निऋ्षं यं) दण्ड को (सचन्ताम्) सेवन करें।।१४।।

भावार्थः - इस मन्त्र में प्रार्थना के भाव से मिथ्या देवों की उपासना का निषेध किया है ग्रर्थात् ईश्वर से भिन्न किसी ग्रन्य देव की उपासना का यहां वलपूर्वक निषेध किया है, ग्रौर जो लोग भिन्न-भिन्न देवताग्रों के पुजारी हैं उनको राक्षस वा ईश्वर के दण्ड के पात्र वतलाया है।

तात्पर्य यह है कि एक ईश्वर को छोड़ कर ग्रन्य किसी की पूजा ईश्वरत्वेन कदापि नहीं करनी चाहिये, इस भाव का उपदेश इस मन्त्र में किया है ॥१४॥

# अवा संरीय यदि यातुषानी अस्मि यदि वायुंस्ततप पूरुंषस्य । अवा स वीरेर्दशभिर्वि यूंया यो मा मोघं यातुंधानेत्याइं ॥१५॥

पदार्थः—(ग्रद्ध) ग्राजही (मुरीय) मृत्यु को प्राप्त होऊं (यदि) यदि मैं (यातु-धानः) दण्ड का मागी (ग्रस्मि) होऊं (यदि वा) ग्रथवा (पूरुषस्य) पुरुष की (ग्रायुः, ततप) ग्रायु को तपाने वाला होऊं (ग्रध) तत्र (वीरंः दशिभः) दश वीर सन्तान ते (वियूयाः) वियुक्त वह पुरुष हो (यः) जो (मा) मुभे (मोघं) वृथा ही (यातुधानेति) तू यातुधान है ऐसा (ग्राह) कहता है ।।१५।।

भावार्यः—इस मन्त्र से पूर्व के मन्त्र में मिथ्या देवों के पुजारियों को (यातुधाना) राक्षस वा दण्ड के भागी कथन किया गया है; उसी प्रकरण में वेदानुयायी ग्रास्तिक पुरुष शप्थ खाकर कहता है कि यदि मैं भी ऐसा हूं तो मेरा जीना सर्वथा निष्फल है—इससे मर जाना भला है। इस मन्त्र में परमात्मा ने इस बात की शिक्षा दी है कि जो पुरुष संसार का उपकार नहीं

करता स्रौर सच्चे विश्वास से संसार में स्नास्तिकभाव का प्रचार नहीं करता उसका जीना पृथ्वी के लिये एकमात्र भार है; उससे कोई लौकिक वा पार लौकिक उपकार नहीं ।।१४॥

#### यो मार्यातुं यातुंधानेत्याह् यो वां रक्षाः शुचिर्द्मीत्याहं । इन्द्रस्तं इंन्तु महता वधेन विश्वंस्य जन्तोरंधमस्पंदीष्ट ॥१६॥

पदार्थः —(यः) जो राक्षस (मा) मुक्तको (ग्रयातुं) ग्रदण्डच को (यातुधाने-त्याह) राक्षस कहता है (वा) ग्रीर (यः) जो (रक्षाः) राक्षस होकर (ग्रुचिरस्मि) मैं पिवत्र हूँ ! (इत्याह) ऐसा कहता है, (इन्द्रः) परमात्मा (तं) उस साधु को ग्रसाधु कहने वाले को ग्रीर ग्रपने ग्राप को ग्रसाधु होकर साधु कहने वाले को (महता, वधेन) तीक्ष्ण शस्त्र से (हन्तु) नष्ट करे; (विश्वस्य) संसार के ऐसे (जन्तोः) जन्तुग्रों से जो (ग्रधमः) ग्रधम है परमात्मा उसका (पदीष्ट) नाश करे।।१६॥

भावारं - परमात्मा उपदेश करते हैं कि है जीवो ! तुम में से जो पुरुष सदाचारियों को मिथ्या ही दूषित करते हैं और स्वयं दम्भी बनकर सदाचारी, सत्यवादी और सत्यमानी बनते हैं न्यायकारी राजाओं का काम है कि ऐसे पुरुषों को यथायोग्य दण्ड दें।।१६।।

# प्र या जिगांति खर्गळें नक्त पर्य दूहा तुन्तें गूरंपाना । बत्राँ अनंताँ अब सा पंदीष्ट ग्रावांगो घनन्तु रक्षसं उपन्दैः ॥१७॥

पदार्थ:—(या) जो कोई राक्षसी वृत्ति वाली स्त्री (जिगाति) रात-दिन भ्रमण करती है (खर्गलेव) निशाचर जीवों के समान (तन्वं) अपने शरीर को (गूहमाना) छिपाए रहती है वह (वद्मान, अनन्तान्) अनन्त अधोगितियों को (अव, सा, पदीष्ट) प्राप्त हो और (आवाणः) वच्च उसको (उपव्दैः) शब्दायमान होकर (ध्नन्तु) नाश करें, क्योंकि (रक्षसः) वह भी राक्षसों से सम्बन्ध रखती है ।।१७॥

भावार्थः — इस मन्त्र में राजधानी की रक्षा के लिए इस बात का उप-देश किया गया है कि जो स्त्री गुप्तचरी होकर रात को विचरती है और ग्रपना भेद किसी को नहीं देती ग्रथवा स्त्रियों के ग्राचरण बिगाड़ने के लिए ऐसा रूप धारण करती है उसको भी राक्षसों की श्रेणी में गिनना चाहिये; उसको राजा यथायोग्य दण्ड दे ॥१७॥

#### वि तिष्ठध्वं मकतो विश्विश्च च्छतं गृमायतं रक्षसः सं पिनष्टन । वयो ये भूत्वी पत्रयंति नक्तमियं वा रिपॉ दिधरे देवे अध्वरे।।१८॥

पदार्थः—(महतः) हे ज्ञानयोगी तथा कम्मयोगी पुरुषो! ग्राप (विक्षु) प्रजाग्रों में (वितिष्ठध्वं) विशेषरूप से स्थिर हों ग्रीर (रक्षसः) राक्षसों के पकड़ने की (इच्छत) इच्छा करें ग्रीर (गृभायत) पकड़ कर (सं, पिनष्टन) मली-मांति नाश करें। (ये) जो राक्षस (वयः) पिक्षयों के (भूत्वी) समान वनकर (नक्तिभः) रात में (पतयन्ति) गमन करते हैं ग्रीर (ये, वा) जो (देवे) देवताग्रों के (ग्रध्वरे) यज्ञ में (रिपः) हिंसा को (हिंचरे) धारण करते हैं, उनको ग्राप नष्ट करें।।१८।।

भावार्यः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी पुरुषो ! ग्राप लोग ग्राकाश मार्ग में जाकर प्रजा को पीड़ा देने वाले ग्रन्त-रायकारी राक्षसों को क्रियाकौशल द्वारा विमानादि यान बनाकर नाश करें। इस मन्त्र में परमात्मा ने प्रजा की रक्षा के लिए पुरुषों को संबोधन करके ग्रन्यायकारी राक्षसों के हनन का उपदेश किया है ।।१८।।

भ्रब प्रजा को परमात्मा यह भ्रादेश करता है कि तुम ऐसी प्रार्थना करो।।

# प्र वर्षय दिवो अश्मानिमन्द्र सोमंशितं मघवन्तसं शिकाधि । प्राक्तादपांक्ताद्वसरादुदंक्ताद्वि जिह रक्षसः पर्वतेन ॥१९॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! आप द्युलोक से राक्षसों के मारने के लिये (ग्रव्यानम्) वच्च को (प्रवर्तय) फैंकें जो (सोमिशतम्) विज्ञानी विद्वानों से बनाया गया हो । (मधवन्) हे ऐश्वयंसम्पन्न परमात्मन्, न्यायशील साधु पुरुषों की (सं शिशाधि) मलीमांति रक्षा करें और (प्राक्तात्) पूर्व दिशा से (ग्रपाक्तात्) पश्चिम से (ग्रवरात्) दक्षिण से (उदक्तात्) उत्तर से (रक्षः) ग्रन्यायकारी राक्षसों को (पर्वतेन) वच्च से (जिह्) मारें ।।१६।।

भावायः - पर्वत के ग्रर्थ यहां उस शस्त्र के हैं जिसमें पोरी के समान बहत से पर्व पड़ते हों। निघण्टु में पर्वत मेघप्रकरण में भी पढ़ा गया है।

जो लोग पर्वत के ग्रर्थ पहाड़ समक्त लेते हैं वह ग्रत्यन्त भूल करते हैं। हां, वैदिक समय के बहुत पीछे पर्वत के ग्रर्थ लौकिक भाषा में पहाड़ के भी बन गए। यहां प्रकरण शस्त्र का है इसलिए इस के ग्रर्थ शस्त्र के होने वाहिए, ग्रन्य नहीं।।१६।।

### प्त ज त्ये प्तयंति श्वपांतव इन्द्रं दिप्संति दिप्सवोऽदांभ्यम् । श्विश्वीते श्वकः पिशुंनेभ्यो वधं नृनं संजद्शनिं यातुमद्भ्यः ॥२०॥

पदार्थः—(दिप्सवः) जो हिंसक (ग्रदाभ्यम्) ग्रहिसनीय (इन्द्रम्) परमात्मा को मी (दिप्सन्ति) ग्रपने ग्रज्ञान से हनन करते हैं (श्वयातवः) जो श्वानों की-सी दृत्ति वाले (पतयन्ति) स्वयं गिरते हैं ग्रीर ग्रीरों को गिराते हैं (त्ये) ऐसे (उ) निश्चय (एते) इन सब दुष्टों के लिये (शिशीते) परमात्मा तीक्ष्ण (ग्रश्नान)शस्त्रों को (सृजत्) रचता है (यातुमद्भ्यः) दुराचारी (पिशुनेम्यः) कपटियों को (नूनम्, वधम) निश्चय मारता है ॥२०॥

भावार्यः — इस मन्त्र में यह सब कथन किया है कि दुष्टाचारी ग्रन्याय-कारी प्रजा को दुःख देते हैं उन्हीं के लिए परमात्मा ने तीक्ष्ण शस्त्रों को रचा। तात्पर्य यह है कि परमात्मा उपद्रवी ग्रीर दुष्टाचारियों को दमन करके संसार में शान्ति का राज्य फैलाना चाहता है।।२०।।

# इन्द्रों यातुनामंभवत्पराश्चरो इंविमेथीनाम्भ्याः विवासताम् । अभीद्वं श्वकः पंरशुर्यया वनं पात्रव भिन्दन्त्सत एति रक्षसंः।।२१।।

पदार्थः—(इन्द्रः) ऐश्वयंशाली परमात्मा (हविमंथीनाम्) जो सत्कर्मरूपी यज्ञों में विघ्न करने वाले हैं तथा (ग्रिमि, ग्राविवासताम्) हानि करने की इच्छा से जो सन्मुख ग्राने वाले (यातूनाम्) राक्षस हैं उनका (पराश्वरः) नाशक है। (शकः) परमात्मा (परशुः, यथा, वनम्) परशु जैसे वन को (पात्रा, इव, भिन्दन्) ग्रीर मुद्गर जैसे मृन्मय पात्र को तोड़ता है उसी प्रकार (ग्रिमि, इत्, उ) निश्चय करके चारों ग्रोर से (रक्षसः) राक्षसों को मारने में (सतः, एति) उद्यत रहता है।।२१।।

भावार्यः परमात्मा ग्रसत्कर्मी राक्षसों के मारने के लिए सदैव वज्र उठाये उद्यत रहता है। इसी ग्रभिप्राय से उपनिषद् में कहा है कि 'महद्भयं वज्रमुद्यतिमव' परमात्मा वज्र उठाये पुरुष के समान ग्रत्यन्त भयरूप है।

यद्यपि परमात्मा शान्तिमय, सर्वप्रिय श्रौर सर्वव्यापक है जिसमें निराकार श्रौर क्रोधरिहत होने से वज्र का उठाना श्रसम्भव है तथापि उनके न्यायनियम ऐसे बने हुए हैं कि उसकी श्रनन्तशक्तियाँ दण्डनीय दुष्टाचारी राक्षसों के लिए सदैव वज्र उठाये रहती हैं। इसी श्रभिप्राय से मुद्गरादि सदैव काम करते हैं, कुछ परमात्मा के हाथों से नहीं।।२१।।

### ख्रुकयातुं शुशुळूकयातुं षहि स्वयातुमुत कोक्यातुम्। सुवर्षयातुमुत गृधंयातुं हषदेव प्र मृण रक्षं इन्द्र ॥२२॥

पदार्थः—(उलूकयातुम्) जो वड़ा समुदाय बनाकर तथा (शुशुलूकयातुम्) छोटे-छोटे समुदाय वनाकर न्यायकारियों पर ग्रमिघात करते हैं (श्वयातुम्) जो गमनशील हैं तथा जो (कोकयातुम्) विभवत होकर ग्रमिघात करते हैं (सुपर्णयातुम्) तथा जो निरपराधों को सताते हैं ग्रौर जो (गृध्यातुम्) चक्रवर्ती होने की इच्छा से न्यायकारियों को दमन करना चाहते हैं कि उनको,(इन्द्र) ऐश्वर्यशालिन् परमात्मन्! (जहि) नष्ट करो; (दृषदा, इव) तथा शिला के समान शस्त्रों से (प्र मृण) पेषण करो ग्रौर (रक्ष) न्यायकारियों को वचाग्रो ॥२२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में परमात्मा ने अन्यायकारी मायावी और नाना-प्रकार से न्यायकारियों पर आघात करने वाले दुष्टों से बचने के लिये प्रार्थना का उपदेश किया है। यद्यपि प्रार्थना केवल वाणीमात्र से सफल नहीं होती तथापि जव हार्दिक भाव से प्रार्थना की जाती है तो उससे उद्योग उत्पन्न होकर मनुष्य अवश्यमेव कृतकार्य होता है।।२२।।

# मा नो रक्षे अभि नंड्यातुमावंतामपो च्छतु मिथुना या किंमीदिनां। पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वं इंसोऽन्तरिक्षं दिच्यात्पात्वस्मान्।। १३।।

पवार्थः—(या किमीदिना) जो [किमिदम् किमिदम् इति वादिनः] ईश्वर के ज्ञान में संशय करनेवाले ग्रर्थात् ये क्या है ये क्या है ऐसा संशय उत्पन्न करनेवाले ग्रीर (यातुमावतां, मियुना) राक्षसों के यूथ — जत्ये (ग्रपोच्छतु) वे हम से दूर हो जायें (मा, नः, रक्षः, ग्रभिनट्) ऐसे राक्षस हम पर ग्राक्रमण् न करें, ग्रीर (पृथिवी) भूमि (पाथिवात्, ग्रंहसः) पाथिव पदार्थों की ग्रपत्रित्रता से (नः) हमारी (पातु) रक्षा करे (दिव्यात्) द्युमवपदार्थों से (ग्रन्तिरक्षम्) ग्रन्तिरक्ष (ग्रस्मान्, पातु) हमारी रक्षा करे ॥२३॥

भावार्थ:—तात्पर्य यह है कि ग्राघ्यात्मिक, ग्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक तीनों प्रकार के तापों से हम सर्वथा विजत रहें, ग्रर्थात् पार्थिव शरीर में कोई ग्राधिभौतिक ताप न हो ग्रौर ग्रन्तिरक्ष से हमें कोई ग्राधिभौतिक ताप न व्यापे ग्रौर मानस तापों के मूलभूत ग्रन्यायकारी राक्षसों का विष्वंस होने से हमें कोई मानस ताप न व्याप्त हो, ग्रौर जो पृथिवी तथा ग्रन्तिरक्ष से रक्षा का कथन है वह तापनिवृत्ति के ग्रभिप्राय से ग्रौपचारिक है, मुख्य नहीं ।।२३।।

### इन्द्रं जिहि पुर्मासं यातुधानंमुत स्त्रियं मायवा शाशंदानाम् । विग्रीवासो मृरंदेवा ऋदन्तु मा ते दशन्त्सूर्वमुचरंन्तम् ॥२४॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (पुमांसं यातुधानं, जिह) ग्रन्थायकारी दण्डनीय राक्षस को ग्राप नष्ट करें (उत) ग्रीर (मायया) वंचना करके (ज्ञाञ्चाताम्, स्त्रियम्) वैदिक धर्म को हानि पहुँचाती है ऐसी स्त्री को (जिहि) नष्ट करदें (मूरदेवाः) हिंसारूपी किया से कीड़ा करने वाले (विग्रीवासः, ऋदन्तु) ज्ञानेन्द्रिय-रिहत हों जायें ताकि (ते) वे सब (उच्चरन्तम्, सूर्यम् मा दृशन्) ज्ञानरूप सूर्य के प्रकाश को न देख सकें।। २४।।

भावार्थ: इस मन्त्र में यह कथन किया है कि जो लोग मायावी ग्रौर हिंसक होते हैं वे शनै:-शनै: ज्ञानरहित होकर ऐसी मुग्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं कि फिर उनको सत्य ग्रौर भूठ का विवेक नहीं रहता, हे पर-मात्मन्! ऐसे दुराचारियों को ग्राप ऐसी मोहमयी निशा में सुलायें कि वह संसार में जागृति को प्राप्त होकर न्यायकारी सदाचारियों को दुःख न दें।।२४।।

# मित चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रंश्र सोम जागृतम् । रक्षोभ्यो व्धमंस्यतमुशनि यातुमद्भ्यः ॥२५॥

पदार्थः—(इन्द्र, च, सोम, च) हे विद्युच्छिक्तिप्रधान तथा ऐश्वयंप्रधान पर-मात्मन् ! (प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व) ग्राप उपदेश करें तथा विविधरूप से उपदेश करें ताकि हम (जागृतम्) ग्रापकी जागृति से उद्दुद्ध होकर (रक्षोभ्यः, वधम्) राक्षसों को मारें ग्रीर (ग्रस्यतम्, ग्रश्निम्, यातुमद्भ्यः) दण्डनीय राक्षसों के लिए वज्जप्रहार करें।।२४।।

भावार्यः —यह रक्षोघ्न सूनत है जिसके ग्रर्थ ये हैं कि जिसमें राक्षसों का हनन हो उसका नाम रक्षोघ्न है। वास्तव में इस सून्त में ग्रन्यायकारी राक्षसों के हनन करने के लिए ग्रनन्त प्रकार कथन किये गए हैं ग्रौर वेदा-नुयायी ग्रास्तिकों के वैदिक यज्ञ की निर्विष्ट समाप्ति के लिए रक्षा के ग्रनेकशः उपाय वर्णन किये हैं जिनको पढ़ कर ग्रौर जिनके ग्रनुष्ठान से पुरुष वास्तव में ग्राघ्यात्मिक, ग्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक इन तीन तापों से रिहत हो सकता है। सच तो यह है कि ग्राज कल वेदाभिमानी ग्रार्य जाति ग्रपने संकटों की निवृत्ति के लिए ग्रनेक प्रकार के संकटमोचनों का पाठ करती है यदि वह रक्षोघ्नादि सच्चे संकटमोचन सूक्तों का पाठ ग्रौर ग्रनुष्ठान करे तो इसके संकट निवृत्त होने में तिनक भी सन्देह नहीं।।२४।।

सप्तम मण्डल में १०४वां सूक्त समाप्त हुम्रा ॥ सप्तमं मण्डलं समाप्तम् ।



# # ओ३म् # श्रथाष्टमं मण्डलम् ॥

# ओ र स्व विक्वांनि देव सवितर्दुतितानि पर्राष्ट्रव । यद्भद्रं तक्त आसुवं ।।१॥

श्रय चतुस्त्रिशदृचस्य प्रथमसूक्तस्य १, २ प्रगाथो घौरः काण्वो वा । ३-२६ मेघातियिमेघ्यातियो काण्वौ । ३०-३३ श्रासङ्गः प्लायोगिः । ३४ शश्वत्याङ्गिरस्या-सङ्गस्य पत्नी ऋषिः ।। देवताः-१-२६ इन्द्रः । ३०-३३ श्रासङ्गस्य वानस्तुतिः । ३४ श्रासङ्गः ।। छन्दः-१ उपरिष्टाद्वृहती । २ श्रार्षी भुरिग् वृहती । ३, ७, १०, १४, १८, २१, २१ विराड् बृहती । ४ श्रार्षी स्वराड् बृहती । ४, ८, १४, १७, १६, २२, २४, ३१ निचृद्वृहती । ६, ६, ११, १२, २०, २४, २६, २७ श्रार्षी बृहती । १३ शङ्कुमती शृहती । १६, २३, ३०, ३२ श्रार्ची भृरिग्बृहती । २८ श्रासुरी स्वराड् निचृद् बृहती । २६ बृहती । ३३ त्रिष्टुप् । ३४ विराट् त्रिष्टुप् ।। स्वरः-१--३२ मध्यमः । ३३, ३४ धैवतः ।।

धब परमात्मा से भिन्न की उपासना का निषेध कथन करते हैं।।

# मा चिंदुन्यद्वि श्रंसत् सर्खायो मा रिषण्यत । इन्द्रमित्स्तोता वृष्णं सर्चा सुते मुहुंक्क्या च शंसत ॥१॥

पदार्थ:—(सलायः) हे सबका हित चाहने वाले उपासक लोगो! (प्रन्यत्, मा, चित्, विशंसत) परमात्मा से ग्रन्य की उपासना न करो (मा, रिषण्यत) ग्रात्महिंसक मत बनो; (वृषणं) सब कामनाग्रों को पूर्णं करने वाले (इन्द्रं, इत्) परमैश्वय्यंसम्पन्न परमात्मा की ही (स्तोत) स्तुति करो (सचा) सब एकत्रित होकर (सुते) साक्षात्कार करने पर (मुहः) वार-वार (उक्था, च, शंसत) परमात्मगुरणकीर्तन करने वाले स्तोत्रों का गान करो ॥१॥

भावार्थः —इस मन्त्र में यह उपदेश किया है कि हे उपासक लोगो ! तुम परमैश्वर्यसम्पन्न, सर्वरक्षक, सब कामनाग्रों को पूर्ण करने वाले ग्रौर सबके कल्याणकारक एकमात्र परमात्मा की ही उपासना करो; किसी जड़ पदार्थ तथा किसी पुरुषिवशेष की उपासना परमात्मा के स्थान में मत करो, सदा उसके साक्षात्कार करने का प्रयत्न करो और जिन आर्ष ग्रन्थों में परमात्मा का गुण वर्णन किया गया है अथवा जिन ग्रन्थों में उसके साक्षात्कार करने का विधान है उन ग्रन्थों का नित्य स्वाध्याय करते हुए मनन करो।।१।।

#### अव परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं।। अवक्रचिण दृष्भ यथाजुरं गां न चंषेश्वीसद्देश । विदेषंणं संवननीभयङ्करं मंहिष्ठमुभयाविनंश् ॥२॥

पदार्यः—(वृषभं, यथा, ध्रवक्रक्षिणं) मेघ के समान ग्रववर्षण् शक्ति वाला (ग्रजुरं) जरारहित (गां, न) पृथिवी के समान (चर्षणिसहं) मनुष्यों के कर्मों को सहने वाला (विद्वेषणं) दुश्चरित्र मनुष्यों का द्वेष्टा (संवनना) सम्यग् मजनीय (उभ-यंकरं) निग्रहानुग्रह करने वाला (मंहिष्ठं) सब कामनाग्रों का पूर्णं करने वाला (उभयाविनं) जीव ग्रीर प्रकृति का स्वामी परमात्मा उपासनीय है ॥२॥

भावार्थः — इस मन्त्र में गुणगुणिभाव से परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया गया है कि वह परमात्मा अजर, अमर, अभय, नित्यपवित्र, सब मनुष्यों के कर्मों का द्रष्टा और जो सदाचारी मनुष्यों को सद्गति का प्रदाता है वही मनुष्यमात्र का उपासनीय है!

मन्त्र में लोकप्रसिद्ध मेघादिकों के हष्टान्त इस ग्रभिप्राय से कथन किए हैं कि साधारण पुरुष भी उसके गुणगौरव को जानकर उसकी स्तुति तथा उपासना करें।।२।।

ग्रब निष्कामकर्मी का कर्तव्य कथन करते हैं।।

# यिन्दि त्वा जना हमे नाना हर्वन्त ऊत्ये । अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भृतु तेऽहा विश्वां च वर्षनस् ॥३॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे ऐश्वर्थ्यसम्पन्न परमात्मन् ! (इमे, जनाः) ये सब उपासक लोग (यत्) जो (चित्, हि) यद्यपि (ऊतये) स्वरक्षा के लिये (नानः) अनेक प्रकार से (त्वा, हवन्ते) ग्रापका सेवन करते हैं तथापि (ग्रस्माकम्, इदम्, ब्रह्म) ग्रापका दिया हुग्रा यह मेरा घनाद्यैश्वर्थ्य (विश्वा, ग्रहा, च) सर्वदा (ते) ग्रापके यश का (वर्धनं) प्रकाशक (भूतु) हो ॥३॥ भावार्थः—इस मन्त्र में निष्कामकर्मों का उपदेश किया गया है ग्रथांत् सम्पूर्ण ऐश्वय्यों के दाता परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रभो ! ग्रापका दिया हुग्रा यह धनादि ऐश्वय्यं मेरे लिए शुभ हो ग्रथांत् इस धन से सदा यज्ञादि कर्मों द्वारा ग्रापके यश को विस्तृत करूं; हे ऐश्वर्य्य के दाता परमेश्वर ! ग्रापकी कृपा से हमको नाना प्रकार के ऐश्वर्य्य प्राप्त हो ग्रोर हम ग्रापकी उपासना में सदा तत्पर रहें।

भाव यह है कि परमात्मदत्त धन को सदा उपकारिक कामों में व्यय करना चाहिये, जो पुरुष ग्रपनी सम्पत्ति को सदा वैदिककर्मों में व्यय करते हैं, उनका ऐश्वर्य्य उन्नति को प्राप्त होता है ग्रीर ग्रवैदिक कर्मों में व्यय करने वाले का ऐश्वर्य्य शीघ्र ही नाश को प्राप्त होकर वह सब प्रकार के सुखों से वंचित रहता है।।३।।

### वि तंतूर्यन्ते मघवन् विपश्चितोऽर्यो विषो जनानाम्। उपं क्रमस्व पुरुद्धपुगा भंगु वाजं नेदिंष्ठमूत्रये ॥४॥

पदार्यः—(मघवन्) हे ऐश्वर्यंसम्पन्त परमात्मन् ! (विपश्चितः) ग्रापकी ग्राज्ञापालन करने वाले पुरुष (ग्रर्यः) प्रतिपक्षी के प्रति शत्रुमाव को प्राप्त होने पर (जनानां, विषः) शत्रुग्रों को कंपित करते हुए (तर्तू र्यन्ते) निश्चय विपत्तियों को तर जाते हैं। (ऊतये, उप, कमस्व) ग्राप हमारी रक्षा के लिये हमें प्राप्त हों (पुरुरूपं) ग्रनेक रूप वाले (नेदिष्ठं) समीपदेश में उत्पन्न (वाजं, ग्राभर) ग्रन्नादि पदार्थों से सदैव हमें मरपूर करें।।४।।

भावार्षः इस मन्त्र का भाव यह है कि वेदोक्त कर्म करने वाले विद्वान् पुरुष परमात्मा की कृपा द्वारा नानाविध उपायों से सब संकट तथा विप-त्तियों को पार कर जाते हैं वह कभी भी शत्रुग्रों से पराजित न होकर उनको कंपाने वाले होते हैं ग्रौर नाना सुखसाधनयोग्य पदार्थों को सहज ही में उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए पुरुषों को वेदविद्या का ग्रध्ययन ग्रौर परमात्मा की ग्राजा का पालन करना चाहिये जिससे सुख प्राप्त हो ।।४।।

ग्रव ब्रह्मानन्द को सर्वोपरि कथन करते हैं।।

महे चन त्वामंद्रिवः परां शुल्कायं देयाम् । न सहस्राय नायुताय विज्ञवो न शतायं शतामघ ॥५॥ पदार्थः—(ग्रद्रिवः) हे दारए।शिन्त वाले परमेश्वर ! मैं (त्वां) ग्रापको (महे) बहुत से (शुल्काय, च) शुल्क के निमित्त भी (न, परा, देयां) नहीं छोड़ सकता (सह-स्नाय) सहस्रसंख्यक शुल्क = मूल्य के निमित्त भी (न) नहीं छोड़ सकता (ग्रयुताय) दश सहस्र के निमित्त भी (न) नहीं छोड़ सकता (श्रतमघ) हे भ्रनेकविघ सम्पत्ति-शालिन् ! (विज्रवः) विद्युदादिशक्तच ुत्पादक (शताय) ग्रपरिमित घन के निमित्त भी (न) नहीं छोड़ सकता ।।।।

भावार्थः — इस मन्त्र में ब्रह्मानन्द को सर्वोपिर वर्णन किया है ग्रर्थात् ब्रह्मानन्द की तुलना धनधामादिक किसी सांसारिक पदार्थ से नहीं हो सकती ग्रीर मनुष्य, गन्धर्व, देव तथा पितृ ग्रादि जो उच्च से उच्च पद हैं उनमें भी उस ग्रानन्द का ग्रवभास नहीं होता जिसको ब्रह्मानन्द कहते हैं। इसी ग्रिभिप्राय से मन्त्र में सब प्रकार की ग्रन्धं वस्तुग्रों को ब्रह्मानन्द की ग्रपेक्षा तुच्छ माना है। मन्त्र में "शत" शब्द ग्रयुत संख्या के ऊपर ग्राने से ग्रगण्य संख्यावाची है जिसका ग्रथं यह है कि ग्रसंख्यात घन से भी ब्रह्मानन्द की तुलना नहीं हो सकती।।५॥

ग्रब पिता ग्रादिकों से भी परमात्मा को उत्कृष्ट कथन करते हैं।।

### वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरश्चंष्टजतः । माता चं मे छद्रययः समा वंसो वस्नुत्वनाय राषसे ॥६॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन्! (ग्रभुंजतः) ग्रपालक (पितुः) पिता (उत) भौर (भ्रातुः) भ्राता से (बस्यान्, ग्रस्त) ग्राप ग्रधिक पालक हैं। (बसो) हे व्यापक परमात्मन् !ग्राप (च) ग्रौर (मे) मेरी (माता) माता दोनों ही (बसुत्वनाय) मेरी व्याप्ति के लिये तथा (राधसे) ऐश्वर्य्य के लिये (समा) समान (खदययः) पूजित बनाते हैं।।६।।

भावारं:— इस मन्त्र का भाव यह है कि जिस प्रकार माता हार्दिक प्रेम से पुत्र का लालन-पालन करके सदा उसकी भलाई चाहती है इसी प्रकार ईश्वर भी मातृवत् सब जीवों की हितकामना करता है। मन्त्र में पिता तथा भ्राता सब सम्बन्धियों का उपलक्षण है ग्रर्थात् ईश्वर सब सम्बन्धियों से बड़ा है ग्रीर माता के समान कथन करने से इस बात को दर्शाया है कि ग्रन्य सम्बन्धियों की ग्रपेक्षा माता ग्रधिक स्नेह करती है ग्रीर माता के समान ही परमात्मा सब मनुष्यों का शुभिचन्तक है।।६।। अब परमात्मा को सर्वव्यापक कथन करते हैं।।

#### कॅयथ केदंसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनंः। अर्कार्षि युष्म खनकृत् पुरन्दर म गांयत्रा अंगासिषुः॥७॥

पदार्थः—(युध्म, खजकृत्) हे युद्धकुशल, युद्ध करने वाले (पुरन्दर) अविद्या-समूह नाशक परमात्मन्! (क्व, इयथ) आप किस एक देश में विद्यमान थे? (क्व, इत्, श्रास्) आप कहां विद्यमान हैं? यह शंका नहीं करनी चाहिये (हि) क्योंकि (ते, मनः) आपका ज्ञान (पुरुत्रा, चित्) सर्वत्र ही है, (श्रलिष) आप अन्तःकरण में विराज-मान हो (गायत्राः) स्तोता लोग (प्रागासिषुः) आपकी स्तुति करते हैं।।७।।

भावार्थ:—इस मन्त्र में प्रश्नोत्तर की रीति से परमात्मा की सर्वव्या-पकता बोधन की गई है जिसका भाव यह है कि हे परमात्मन् ! ग्राप पहले कहां थे, वर्तमान समय में कहां हैं ग्रीर भविष्य में कहां होंगे ? इत्यादि प्रश्न परमात्मा में नहीं हो सकते, क्योंकि वह ग्रन्य पदार्थों की न्याई एकदेशा-विच्छन्न नहीं, ग्रपने ज्ञानस्वरूप से सर्वत्र किद्यमान होने के कारण मन्त्र में "पुरुत्रा चिद्धि ते मनः" इत्यादि प्रतीकों से उसको सर्वव्यापक वर्णन किया गया है, इसलिये उचित है कि परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर जिज्ञासु उसके ज्ञानरूप प्रदीप से ग्रपने हृदय को प्रकाशित करें ग्रीर किसी काल तथा किसी स्थान में भी पापकर्म का साहस न करें, क्योंकि वह प्रत्येक स्थान में हर समय हमारे कर्मों का द्रष्टा है।।७।।

ग्रव विद्वानों को परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करना कथन करते हैं।।
प्रास्में गायुत्रमंचेत वावातुर्थः पुरन्द्रः।
याभिः काण्यस्योपं विद्रिशासदं यासंद्वजी भिनत्पुरः।।८।।

पदार्थः हे उपासको ! ग्राप लोग (ग्रस्मै) इस परमात्मा के लिये (गायत्रं, प्राचंत) स्तुति करो (यः) जो परमात्मा (वावातुः, पुरन्दरः) उपासकों के विधात करने वालों के पुरों का नाशक है। (वज्री) शक्तिशाली परमात्मा (याभिः) जिन स्तुतियों से (काण्वस्य, विहः) विद्वानों की सन्तान के हृदयाकाश में (ग्रासदं, उपयासत्) प्राप्त होने के लिये ग्रावें, ग्रीर (पुरः, भिनत्) ग्रविद्या के समूह को भेदन करें।।।।

भावार्यः—भाव यह है कि वह पूर्ण परमात्मा काण्व चिद्वानों की सन्तान का ग्रविद्यान्धकार निवृत्त करके उनके हृदय में विद्या का प्रकाश करें ताकि वह विद्या के प्रचार द्वारा परमात्मज्ञान का उपदेश करते हुए लोगों को

श्रद्धालु बनावें ग्रौर परमात्मा के गुणों का कीर्तन करते हुए ग्रास्तिकभाव का प्रचार करें।। ।।

श्रव परमात्मा को श्रनन्तशक्तिशाली कथन करते हैं।।
ये ते सन्ति दशिवनंः शतिनो ये संहिस्रणंः।
अन्तिसो ये ते हपंगो रघुद्रवस्तिभिनस्त्यमा गहि।।९।।

पदार्थः—(ये,.ते) जो ग्रापकी (दशग्वनः) दशों दिशाग्रों में व्यापक (शितनः) सैकड़ों (सहस्रिणः) सहस्रों (ते) ग्रापकी (ये) जो (वृषणः) सब कामनाग्रों को पूर्ण करने वाली (रघुद्रुवः) क्षिप्रगतिवाली (ग्रश्वासः) व्यापकशक्तियाँ (संति) हैं (तेभिः) उन शक्तियों द्वारा (तूयं) शीघ्र (नः) हमको (ग्रागिह) प्राप्त हों ॥६॥

भावार्थः — उस सर्वव्यापक परमात्मा की इतनी विस्तृत शक्तियाँ हैं कि उनको पूर्णतया जानना मनुष्यशक्ति से सर्वथा बाहर है, इसी अभिप्राय से मन्त्र में "सहस्रिणः" पद से उनको अनन्त कथन किया है, क्योंकि "सहस्र" शब्द यहां असंख्यात के अर्थ में है। इसी प्रकार अन्यत्र पुरुषसूक्त में भी 'सहस्रशीर्षा पुरुषः" इत्यादि मन्त्रों में उसका महत्त्व वर्णन किया गया है। वह महत्त्वशाली परमात्मा अपनी कृपा से हमारे समीपस्थ हों ताकि हम उनके गुण गान करते हुए पूर्ण श्रद्धा वाले हों।।।।

श्रव परमात्मा को धेनुरूप से वर्णन करते हैं ॥
श्रा त्वर्ध्य संवर्द्ध्यां हुवे गायत्रवेपसम् ।
इन्द्रं धेतुं सुदुधामन्यामिषसुरुषांरामरङ्कृतंम् ॥१०॥

पदार्थः—(ग्रद्य) इस समय (सवर्दु घां) इष्टफल को पूर्ण करने वाली (गायत्र-वेपसं) प्रशंसनीय किया वाली (सुदुघां) शोमनफल देने वाली (इष्टं) वाञ्छनीय (उद्यारां) ग्रनेक पदार्थों को घारण करने वाली (ग्ररंकृतं) ग्रलंकृत करने वाली (ग्रन्यां, धेनुं) लौकिक धेनु से विलक्षण धेनु (इन्द्रं) परमात्मा को (तु) शीघ्र (ग्राहुवे) ग्राह्मान करता हूँ ॥१०॥

भावार्थ:— इस मन्त्र में परमात्मा को "धेनु" कथन किया है जिसके अर्थ गौ तथा वाणी आदि हैं पर वह गौण हैं। "धेनु" शब्द का मुख्यार्थ ईश्वर में ही घटता है, क्योंकि "धीयते इति धेनुः" — जो पिया जाय उसका नाम "धेनु" है और उसका साक्षात्कार करना ही पिया जाना है, इसलिये यहां प्रकरण से ईश्वर को कामधेनुरूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि कामनाओं

का पूर्ण करने वाला परमात्मा ही है, वह कामधेनुरूप परमात्मा हमको प्राप्त होकर ग्रपने इष्टफल को पूर्ण करे ।।१०।।

ग्रव परमात्मा की शक्ति से ही सूर्यादिकों का प्रकाशन कथन करते हैं।।

#### यत्त्वत् सुर् एतंशं वङ्क् वातंस्य पृणिनां । वहत् कुत्संपार्जुनेयं श्वतकंतुस्त्सरंद् गन्धर्वमस्त्तंतम् ॥११॥

पदार्थः—(यत्) जो (सूरः) सूर्यं (एतशं) गितशील (म्राजुंनेयं) भास्वर श्वेतवर्ण्वाले (कुत्सं) तेजोरूप शस्त्र तथा (वातस्य) वायु सम्बन्धी (वंकू) वक्रगित वाली (पिणना) पतनशील प्रकाशक भौर संचारकरूप दो शक्तियों को (वहत्) घारण करता हुम्रा (तुदत्) लोकों का भेदक वनता है वह (शतकतुः) शतकर्मा परमात्मा ही (म्रस्तृतं) म्रनिवार्य्य (गन्धवं) गो = पृथिव्यादि लोकों को घारण करने वाले सूर्य्यं में (त्सरत्) गूढ़गित से प्रविष्ट है।।११।।

भावार्थः—गितशील इस सूर्य में ग्राक्षण तथा विक्षण रूप दो शक्तियाँ पाई जाती हैं, उनका धाता तथा निर्माता एकमात्र परमात्मा ही है, ग्रीर सूर्य जैसे कोटानुकोट ब्रह्मांड उसके स्वरूप में ग्रोतप्रोत हो रहे हैं। इसीलिये मन्त्र में उसको "शतऋतुः" = सैकड़ों कियाग्रों वाला कहा है, सूर्य्य को "गन्धवं" इसलिये कहा है कि पृथिव्यादि लोक उसी की ग्राक्षण शक्ति से ठहरे हुए हैं, ग्रीर वायुसम्बन्धी कहने का ग्रभिप्राय यह है कि तेज की उत्पत्ति वायु से होती है, जैसाकि "तस्माद्वा एतस्मादात्मन ग्राकाशः सम्भूतः ग्राकाशाद्वायुः वायोरिनः" तैत्तिरीयोनिषद में वर्णन किया है कि वायु से ग्रिन उत्पन्त हुई, इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सूर्य्य चन्द्रमादिकों का प्रकाश परमात्मा की शक्ति से ही होता है, ग्रन्यथा नहीं॥११॥

ग्रव परमातमा को ही सब दुःखों की निवृत्ति करने वाला कथन करते हैं।।
य ऋते चिंदमिश्रिषः पुरा जत्रुभ्यं श्राहदः ।
सन्धाता सर्निध मुघवां पुरूषसुरिष्कंता विद्वंतं पुनंः।। १२।।

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (ग्रिभिश्रः) दोनों सेनाओं के ग्रिभिश्लेष (ऋते, चित्) विना ही (जतुभ्यः) स्कन्ध सन्धि से (ग्रातृदः) पीड़ा उत्पन्न होने के (पुरा) पूर्व ही (सन्धि) सन्धि को (सन्धाता) करता है, ग्रीर जो (मधवा) ऐश्वर्यशानी तथा (पुरवसुः) ग्रनेकविध धनवाला परमात्मा (पुनः) फिर भी (विह्नुतं) किसी प्रकार से विच्छिन हुए शरीर को (इष्कर्त्ता) संस्कृत = नीरोग करता है ॥१२॥

भावार्थः मंत्र में ''जत्रु'' शब्द सब शरीरावयव का उपलक्षण है ग्रथीत् शरीर में रोग तथा ग्रन्य विपत्तिरूप ग्राघातों के ग्राने से ही परमात्मा उनका संघाता है ग्रौर वही ग्राघ्यात्मिक, ग्राधिभौतिक, तथा ग्राधिदैविक तीनों प्रकार के दुःखों की निवृत्ति करने वाला है, इसलिए सबको उचित है कि उसीकी ग्राज्ञापालन तथा उसी की उपासना में प्रवृत्त रहें।।१२॥

> ग्रब यह वर्णन करते हैं कि मनुष्य किन-किन भावों में सद्गुणों का पात्र बनना है।

### मा भूं मिष्टयां ह्वेन्द्र त्वदरंणा हव । वनानि न मंजहितान्यंद्रिवो दुरोषांसी अमन्महि ॥१३॥

पदार्थः —(इन्द्र) हे परमात्मन्!(त्वत्) ग्रापके ग्रनुग्रह से हम लोग (निष्टघाः, इव) नीच के समान तथा (ग्ररणाः, इव) ग्ररमणीय के समान (मा, भूम) मत हों, ग्रीर (प्रजहितानि) भिवतरहित (वनानि) उपासकों के समान (न) न हों, (ग्रद्रिवः) हे दारणशक्तिवाले परमेश्वर ! ग्रापके समक्ष (दुराषासः) शत्रुग्रों से निर्भीक हम ग्रापकी (ग्रमन्महि) स्तुति करते हैं।।१३।।

भावार्थ:—इस मंत्र में यह वर्णन किया है कि विद्या तथा विनय से सम्पन्न पुरुष में सब सद्गुण निवास करते हैं ग्रथीत् जो पुरुष परमात्मा की उपासनापूर्वक भिनतभाव से नम्न होता है उसके शत्रु उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, सब विद्वानों में वह प्रतिष्ठा प्राप्त करता ग्रीर सब गुणी जनों में मान को प्राप्त होता है। इसलिए सब पुरुषों को उचित है कि नीचभावों के त्यागपूर्वक उच्च भावों को ग्रहण करें ताकि परमिता परमात्मा के निकटवर्ती हों।।१३।।

### अमन्म्हीदंनाञ्चवाँऽतुप्रासंश्र द्वत्रहन् ।। सकृत्सु ते महता शूर् राध्यसातु स्तोमं सुदीमहि ॥१४॥

पदार्थः —(वृत्रहन्) हे उग्रों के घननाशक परमात्मन् ! हम (ग्रनाशवः, ग्रनु-ग्रासः) शान्त तथा ग्रकूर होकर (ग्रमन्मिह) ग्रापकी स्तुति करते हैं। (शूर) हे दुष्टों के हन्ता ! ऐसी कृपा करो कि हम (सकृत्) एकवार भी (महता, राधसा) महान् ऐश्वयं से युक्त होकर (ते) ग्रापकी (सुस्तोमं) सुन्दर स्तुति (ग्रनु, मुदोमिह्) मोद-सिह्त करें।।१४।। भावार्थः इस मंत्र में स्तुति द्वारा परमात्मा से यह प्राथंना की गई है कि हे भगवन् ! ग्राप हमें ऐश्वर्ययुक्त करें ताकि हम प्रसन्नतापूर्वक स्तुतियों द्वारा ग्रापका गुणगान किया करें, या यों कहो कि जो मनुष्य शांति तथा ग्रक्तौर्यभाव से परमात्मा की स्तुति करता हुग्रा कर्मयोग में प्रवृत्त होता है उसको परमात्मा उच्च से उच्च ऐश्वर्यशाली बनाकर ग्रानन्दित करते हैं; इसलिये प्रत्येक पुरुष को शान्तिभाव से उसकी उपासना में सदा प्रवृत्त रहना चाहिए।।१४॥

यद परमात्मोपासकों के कार्यों की सिद्धि कथन करते हैं। यदि स्तोषं सम अवद्साकमिन्द्रमिन्दं । तिरः पवित्रं ससृवांसं आखवो मन्दंन्तु तुग्रचाहर्षः ॥१५॥

पदार्थः—(यदि) यदि वह परमात्मा (मम) मेरे (स्तोमं) स्तोत्र को (श्रवत्) सुने तो (ग्रस्माकं, इन्दवः) मेरे यज्ञ जो (तुग्रचवृधः) जलादि पदार्थों द्वारा सम्पादित करके (ग्राज्ञवः) शीघ्र ही सिद्ध किये हैं वह (तिरः) तिरश्चीन —दुष्प्राप्य (पवित्रम्) शुद्ध (इन्द्रं) परमात्मा को (समृवांसः) प्राप्त होकर (मन्दन्त्) हमको हर्षित करें।।१५।।

भावार्थः है परमात्मन् ! ग्राप मेरी स्तुति को सुनें, मैंने जो यज्ञादि शुभकर्म सम्पादित किये हैं वा करता हूँ वह ग्रापके ग्रपण हों, मेरे लिए नहीं; कृपा करके ग्राप इन्हें स्वीकार करें ताकि मुभे ग्रानन्द प्राप्त हो; इसी का नाम निष्काम कर्मभाव है, जो पुरुष निस्स्वार्थ शुभकर्म करता है उस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं ग्रीर उसको ग्राह्लाद प्राप्त होता है।।१५।।

ग्रब प्रत्येक शुभकार्य के प्रारम्भ में परमात्मा की उपासना करना कथन करते हैं।।

### आ त्वंश्य समस्तुंति वावातुः सच्युरा गंहि । छपंस्तुतिर्मघोनां म त्वावत्वर्धा ते वश्म सृष्टुतिम् ॥१६॥

पदार्थः — हे परमात्मन् ! (ववातुः, सख्युः) ग्रापके मक्त ग्रीर प्रिय हम लोगों की (सधस्तुर्ति) समुदायस्तुर्ति के (ग्रा) ग्रिमिमुख होकर (ग्रद्ध) ग्राज (तु) शीघ्र (ग्रागिह) ग्राकर प्राप्त हों,(सघोनां) यज्ञकर्ता हम लोगों की (उपस्तुर्तिः)स्तुर्ति (त्वा) ग्रापको (प्रावतु) प्रसन्न करे; (ग्रध) इस समय (ते) ग्रापकी (सुस्तुर्ति) शोमनस्तुर्ति को (विश्म) हम चाहते हैं।।१६॥

भावार्थः — सब मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक शुभकार्य के पूर्व यज्ञादि द्वारा परमात्मा की प्रार्थना-उपासना करके कार्यारम्भ करें, क्योंकि परमात्मा ग्रपने भक्त तथा प्रिय उपासकों के कार्य को निर्विष्न समाप्त करता है, इस-लिये प्रत्येक पुरुष को उसकी उपासना में प्रवृत्त रहना चाहिए।।

ग्रब श्रवणादि द्वारा परमात्मा की उपासना कथन करते हैं।।
सोता हिं सोममद्रिंथिरेमेंनमप्सु घावत ।

#### गव्या वस्त्रेव वासयंन्त इत्ररो निर्धुचन्वक्षणांभ्यः ॥१७॥

पदार्थः—(नरः) हे उपासको ! (ग्रद्विभिः) ग्रादरणीय चित्तवृत्तियो द्वारा (सोमं) परमात्मा का (सोत) साक्षात्कार करो (ईं) ग्रीर (एनं) इसको (ग्रप्सु, ग्राधा-बत) हृदयाकाश में मनन करो; (वक्षणाम्यः) नदीसदृश प्रवहनशील चित्तवृत्तियों की शुद्धि के लिए (गब्या, वस्त्रा इव) रिश्मवत् श्वेतवस्त्र के समान (वासयन्तः) उसे ग्राच्छादन करते हुए (इत्) निश्चय करके (निः, धुक्षन्) ग्रन्तःकरण में दीप्त करो ॥१७॥

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा मनन करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करो । यहां नदी का हष्टान्त इसलिये दिया है कि जैसे नदी का प्रवाह निरन्तर बहता रहता है इसी प्रकार चित्तवृत्तियाँ निरन्तर प्रवाहित रहती हैं, उनकी चंचलता को स्थिर करने का एकमात्र उपाय "ज्ञान" है, अतएव ज्ञान द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करके अन्तःकरण की पवित्रता द्वारा परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए।

ग्रथवा यों कहो कि श्रवण, मनन तथा निदिष्यासन द्वारा उपासना करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए ग्रथीत् वेदवाक्यों द्वारा तत्त्वार्थं का सुनना "श्रवण", तर्क द्वारा युक्तियुक्त विषय को ग्रहण करना तथा ग्रयुक्तियुक्त को छोड़ देना "मनन" ग्रीर विजातीय प्रत्ययरहित ब्रह्मा-कारवृत्ति का नाम "निदिष्यासन" है; इत्यादि साधनों द्वारा उपासना करने वाला उपासक ग्रपने लक्ष्य को पूर्ण करता है।।१७।।

श्रव सर्वनियन्ता परमात्मा से दृद्धि की प्रार्थना कथन करते हैं।।

अस जमो अर्थ वा दिवो वृंहतो रॉचनादिधं।

अया वंधेस्व तन्वा गिरा ममा जाता स्रुक्ततो पृण ।।१८।।

पदार्थः—(ग्रध) हे परमात्मन् ! इस समय (ज्मः) पृथ्वी (वा) ग्रीर (बृहतः) महान् (रोचनात्) दीप्यमान (दिवः) ग्रन्तिरक्ष लोकपर्यन्त (ग्रिध) ग्रधिष्ठित ग्राप (ग्रया) इस (तन्वा) विस्तृत (गिरा) स्तुति वाग्गी से (वर्धस्व) हृदयाकाश में दृद्धि को प्राप्त हों; (सुकृतो) हे सुन्दर कर्म वाले प्रमो ! (मम) मेरी (जाता) उत्पन्न हुई सन्तान को (ग्रापृण) उत्तम फलयुक्त करके तृष्त करें।।१८।।

भावार्थ:—भाव यह है कि इस मंत्र में ग्रंतरिक्षादि लोकों में भी व्यापक, सर्वरक्षक तथा सर्वनियन्ता परमात्मा से यह प्रार्थना कथन की है कि हे प्रभो ! ग्राप हमारे हृदय में विराजमान हों ग्रौर हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि तथा हमारी सन्तान को उत्तम फल प्रदान करें जिससे वह संसार में सुख-सम्पत्ति को प्राप्त हो।।१८।।

ग्रव कर्मयोगी के प्रयत्न की सफलता कथन करते हैं।।

#### इन्द्रांय सु मदिन्तंमं सोमं सोता वरेण्यम् । श्रक्त एणं पीपयदिश्वंया धिया हिन्दानं न वाजयुम् ॥१९॥

पदार्थ: — हे उपासको! (इन्द्राय) कर्मयोगित्त्र सम्पादन करने के लिए (मदिन्तमं) ग्रानन्दस्वरूप (वरेण्यं) उपासनीय (सोमं) परमात्मा को (मु, सोत) सम्यक् सेवन करो, क्योंकि (शक्रः) सर्वश्रिक्तमान् परमात्मा (विश्वया, धिया) ग्रनेक कियाग्रों से (हिन्वानं) प्रसन्न करते हुए, (वाजयुम्) वल चाहने वाले (एनं) इस कर्मयोगी को (न) सम्प्रति (पीपयत्) फलप्रदान द्वारा सम्पन्न करते हैं ।।१६॥

भावार्थ: इस मंत्र में यह उपदेश किया गया है कि हे उपासक लोगो! तुम कर्मयोगी बनने के लिए उस महानात्मा प्रभु से प्रार्थना करो जो बल तथा ग्रनेक प्रकार की कियाग्रों को देनेवाला है। भाव यह है कि कर्मयोगी ही संसार में सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होता ग्रौर वही प्रतिष्ठित होकर मनुष्यजन्म के फलों को उपलब्ध करता है, इसलिए पुरुषों को कर्म-योगी बनने की परमात्मा से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए।।१६।।

ग्रब उपदेशकों को परमात्मा का प्रेमसहित उपदेश करना कथन करते हैं।।

मा त्वा सोमंश्य गल्दंया सदा याचंत्रहं गिरा। भूणिं मृगं न सवंनेषु चुकुषं क ईश्वानं न यांचिषत्।।२०॥

पदार्थ:--(गिरा) स्तुतियुनत वाएगी द्वारा (सदा) सदैव (याचन्) परमात्मा की

स्तुति-प्रार्थना करते हुए (सवनेषु) यज्ञों में (सोमस्य, गल्दया) परमात्मसम्बन्धी वाणी पूछने पर (त्वा) तुम पर (चुकुधं, मा) क्रोध मत करें, क्योंकि (भूणि) सबका भरण-पोपण करने वाले (मृगं, न) सिंह समान (ईशानं) ईशन करने वाले परमात्मा की (कः) कौन मनुष्य (न, याचिषत्) याचना न करेगा ग्रर्थात् सभी पुरुष उसकी याचना करते हैं।।२०।।

भावार्थः इस मंत्र में उपदेशक उपासकों के प्रति यह उपदेश करता है कि हे उपासको ! तुम लोग सदैव यज्ञादिकमों में प्रवृत्त रहो ग्रौर पर-मात्मा की वेदवाणी जो मनुष्यमात्र के लिये कल्याणकारक है, उसमें सन्देह होने पर कोध न करते हुए प्रतिपक्षी को यथार्थ उत्तर दो ग्रौर सबका पालन-पोषण तथा रक्षण करने वाले परमिपता परमात्मा से ही सब कामनाग्रों की याचना करो; वही सबके लिये इष्टफलों का प्रदाता है।

यद्यपि परमात्मा सम्पूर्ण कर्मों का फलप्रदाता है ग्रौर विना कर्म किये हुए कोई भी इष्टिसिद्धि को प्राप्त नहीं होता तथापि मनुष्य ग्रपनी न्यूनता पूर्ण करने के लिए ग्रपने से उच्च की ग्रभिलाषा स्वाभाविक रखता है ग्रौर सर्वोपिर उच्च एकमात्र परमात्मा है, इसलिये ग्रपनी न्यूनता पूर्ण करने के लिए उसी सर्वोपिर देव से सबको याचना करनी चाहिए।।२०।।

ग्रव उपासक शतुग्रों के दमनार्थ परमात्मा से प्रार्थना करता है ॥

#### मदॅनेषितं मदंमुग्रमुग्रेण श्रवंसा ।

#### विश्वेषां तस्तारं मदच्युतं मदे हि प्मा ददांति नः ॥२१॥

पदार्थः—(मदे) उपासना से अनुकूल होने पर परमात्मा (मदेन, इषितं) हर्ष से प्राप्त करने योग्य (मदं, उग्रं) हर्षकारक, अधर्षणीय (उग्रेण, शवसा) अधिक बल से युक्त (विश्वेषां, तरुतारं) सब शत्रुग्नों को पार = दमन करने वाले (मदच्युतं) उनके मद को नाश करने वाले सेनानी को (नः) हमको (हि) निश्चय (ददाति, स्म) देता है ॥२१॥

भावार्थः परमात्मा उपासक की उपासना से अनुकूल होकर उसके वलवान् शत्रु का भी दमन करके उसकी सर्वप्रकार से रक्षा करते हैं, इस-लिए सव पुरुषों को सदा उनकी प्रार्थना तथा उपासना में प्रवृत्त रहना चाहिए।

सार यह है कि प्रार्थना भी एक कर्म है श्रीर वह नम्रता, श्रधिकारित्व तथा पात्रत्वादि धर्मों को श्रवश्य धारण कराती है, इसलिये प्रार्थना का फल शत्रुदमनादि कोई दुष्कर कर्म नही ॥२१॥ श्रव परोपकारार्थ प्रार्थना करनेवाले को फल कथन करते हैं।।

#### शेवारे वार्या पुरु देवी मताँय दाशुष । स छन्वते चं स्तुवते चं रासते विश्वगूंर्ती अरिष्टुतः ॥२२॥

पदार्थ:—(शेवारे) सुखप्रद यज्ञ में (देव:) दिव्यस्वरूप (विश्वगूर्तः) ग्राखिल कार्यों में प्रवृत्त होता हुग्रा (सः) वह परमात्मा (ग्रारिस्तुतः) जब उमयपक्षी पुरुषों से स्तुति किया जाता है तो (दाशुषे, मर्ताय) जो उन दोनों में उपकारशील है उसको (च) ग्रीर (सुन्वते, च, स्तुवते) तत्सम्बन्धी यज्ञ करने वाले स्तोता को (पुरु, वार्या) ग्रानेक वरणीय पदार्थ (रासते) देता है।।२२।।

भावार्थः — इस मंत्र का भाव यह है कि परमात्मा के उपासक दो प्रकार के होते हैं एक स्वार्थपरायण होकर उपासना करने वाले ग्रौर दूसरे परार्थपरायण होकर उपासना करते हैं। इन दोनों प्रकार के उपासकों में से परमात्मा न्यायकारी तथा परोपकारार्थ प्रार्थना-उपासना करने वाले को ग्रवश्य फल देते हैं, इसलिये प्रत्येक पुरुष को परोपकारहिष्ट से परमात्मो-पासन में प्रवृत्त रहना चाहिए।।२२।।

#### पन्द्रं याद्वि मत्स्वं चित्रेणं देव राघंसा । सरो न मांस्युदरं सपीतिभिगा सोमेंभिरुरु स्फिरम् ॥२३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन् ! (ग्रायाहि) ग्राप ग्रन्तः करण् में ग्रावें (देव) हे दिव्यगुणसम्पन्न प्रभो ! (वित्रेण, राधसा) ग्रनेकविच धनों से हमको (मत्स्व) ग्राह्मादित करें; (उरु, स्फिरं, उदरं) ग्रति विशाल ग्रपने उदररूप ब्रह्माण्डों को (सोमेभिः, सपीतिमिः) सौम्य सार्वजनिक तृष्तियों से (सरः, न) सरो-वर के समान (ग्राप्रासि) पूरित करें।।२३।।

भावार्थः—इस मंत्र में उपासक की ग्रोर से सर्वेश्वर्यसम्पन्न परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभो ! ग्राप हमारी शुभकामनाग्रों को पूर्ण करें ग्रौर ग्रनेकिवध धनों से हमें सम्पन्न करते रहें तािक हम ग्रापके गुणों का गान करते हुए ग्रापकी उपासना में तत्पर रहें।।२३।।

त्रव समष्टिरूप से प्रार्थना करने का विधान कथन करते हैं।। आ त्वां सहस्रमा शृतं युक्ता रथें हिर्ण्ययें। ब्रह्मयुजी हरंय इन्द्र केश्विनो वहन्तु सोमंपीतये।।२४॥ पदार्थः — (इन्द्र) हे परमात्मन् ! (हिरण्यये) ज्योतिःस्वरूप (रथे) ब्रह्माण्डों में (ब्रह्मयुजः) स्तुतियुवत (केशिनः) प्रकाशमान (हरयः) मनुष्य (शतं, सहस्रं) सैकड़ों तथा सहस्रों (ब्रायुक्ताः) मिलकर (सोमपीतये) ब्रह्मानन्द के लिये (त्वा) श्रापको (ब्रावहन्तु) श्राह्मान करें ॥२४॥

भावार्थः -- इस मंत्र में समिष्टिरूप से उपासना करने का विधान किया गया है कि जो इन दिव्य ब्रह्माण्डों को रचकर व्यापक हो रहा है वही परमात्मा हमारा उपासनीय है, हम लोग सैंकड़ों तथा सहस्रों एक साथ मिलकर ब्रह्मानन्द के लिए उस दिव्यज्योति परमिपता परमात्मा की उपा-सना करें ॥२४॥

ग्रव ईरवर को ग्रचिन्त्य प्रकृतिवाला कथन करते हैं।।

#### आ त्वा रयें हिर्ण्यये हरीं मृयूरंशेष्या।

#### चितिपृष्ठा वंहतां मध्वो अन्धंसो विवक्षंणस्य पीत्रये ।।२५॥

पदायं:—(हिरण्यये, रथे) इस देदीप्यमान ब्रह्माण्ड में(मयूरशेष्या)मयूरिपच्छ के समान गम्भीर गित वाली (हरी) ग्रापकी ग्राकर्षण तथा विकर्षण शिक्तयाँ (शिति-पृष्ठा) जिनकी तीक्ष्णगित है वह (मध्यः) मधुर (ग्रंघसः) ब्रह्मानन्दार्थ (विवक्षणस्य) प्राप्तव्य (पीतये) तृष्ति के लिये (त्जा) ग्रापको (ग्रा, वहतां) ग्राभिमुख करें।।२४।।

भावार्थः — इस मंत्र में परमात्मा को ग्रचिन्त्यशिवतशाली वर्णन किया गया है ग्रर्थात् उसके पारावार को पहुँचना सर्वथा ग्रसम्भव है। इसी ग्रिभ-प्राय से यहां मयूरिपच्छ के दृष्टान्त से भलीभांति स्पष्ट किया गया है कि जिसप्रकार मयूर के बई = पिच्छ में नाना वर्ण की कोई इयत्ता नहीं कर सकता इसी प्रकार ब्रह्माण्डरूप विचित्र कार्यों की ग्रविध बांधना मनुष्य की शक्ति से सर्वथा बाहर है।।२४।।

ग्रब उपदेशक के लिए परमात्मसाक्षात्कार का उपदेश कथन करते हैं।।

### पित्रा त्वर्धस्य गिर्वणः सुतस्यं पृत्रेपा इव । परिष्कृतस्य रसिनं इयमांसुतिश्चाकृर्मदाय पत्यते ॥२६॥

पदार्थः—(गिर्वणः) हे प्रशस्तवाि्ियों के सेवन करने वाले विद्वन् ! (सुतस्य) विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किये गए (परिष्कृतस्य) वेदादि प्रमाणों से सिद्ध (रिसनः) ग्रानन्दमय (ग्रस्य) इस परमात्मा को (पूर्वपा, इव) ग्रत्यन्तिपिपासु के समान (तु)

शीघ्र (पिब) स्वज्ञान का विषय करो (इमं) यह (चारः) कल्याग्रामयी (म्रामुतिः) पर-त्मात्मसम्बन्धी साक्षात् किया (मदाय) सव जीवों के हर्षं के निमित्त (पत्यते) प्रचा-रित हो रही है।।२६।।

भावार्थ — इस मंत्र में यह उपदेश किया गया है कि हे वेद के जाता उपदेशको ! तुम परमात्मा को भले प्रकार जानकर उसकी पवित्र वाणी का प्रचार करो और सब जिज्ञासु पुरुषों को परमात्मसम्बन्धी ज्ञान का फल दर्शाकर उनको कल्याण का मार्ग वतलाग्रो जिससे वह मनुष्यजन्म का फल उपलब्ध कर सकें ।।२६॥

ग्रव परमात्मप्राप्ति के लिए प्रार्थना कथन करते हैं।।
य एको अस्ति दंसनां महाँ उग्रो ग्रामि त्रतेः ।
गमत्स जिप्ती न स योषदा गंगदवं न परिं वर्जिति ।।२७।।

पदार्थ:—(यः) जो परमात्मा (एकः) ग्रद्धितीय (दंसना) कर्म से (महान्) ग्रियिक (उग्रः) उग्र बलवाला है (व्रतेः) ग्रपने विलक्षण कर्मों से (ग्रिभ, ग्रस्ति) सव कर्मकर्ताग्रों को तिरस्कृत करता है; (सः, शिप्री) वह सुखद परमात्मा (गमत्) मुफे प्राप्त हो, ग्रीर (सः) वह (न, योषत्) वियुक्त न हो (हवं) मेरे स्तोत्र को (ग्रागमत्) ग्रिभमुख होकर प्राप्त करे (न, परिवर्जत) परिवर्जन न करे ।।२७।।

भावार्थः — ग्रद्वितीय, बलवान् तथा सबको सुखप्रद परमात्मा जो कठिन से कठिन विपत्तियों में भी ग्रपने उपासक का सहाय करता है वह हमको प्राप्त होकर कभी भी वियुक्त न हो, ग्रौर सब मनुष्यों को उचित है कि प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना करें ताकि सब कामों में सफलता प्राप्त हो।।२७॥

ग्रव परमातमा का ग्रनन्त बल कथन करते हैं।।
त्वं पुरं चरिष्णवं वधेः शुरणंस्य सं पिणक् ।
त्वं भा अतुं चरो श्रघं दिता यदिन्द्र हच्यो सुवंः।।२८॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (त्वं) ग्राप (ग्रुष्णस्य) शत्रु के (चरिष्णवं) चरराशील (पुरं) समुदाय को (वर्षः) ग्रपनी हननशील शक्तियों से (सं, पिणक्) नष्ट करते हो (ग्रध) ग्रीर (त्वं) ग्राप (भाः) दीित में (ग्रनुचरः) ग्रनुप्रविष्ट हो (यत्) जिससे (द्विता) ज्ञानकर्म द्वारा (हन्यः) भजनीय (भुवः) हो रहे हो।।२न।।

भावार्थः - इस मंत्र में परमात्मा को ग्रनन्त वलशाली कथन किया

गया है कि वह परमात्मा अपनी हननशील शक्तियों से शत्रुओं के समूह को नष्ट करते, वह सम्पूर्ण ज्योतियों में प्रविष्ट होकर प्रकाशित कर रहे हैं और वही सारे ब्रह्माण्डों को रचकर अपनी शक्ति से सबको थांभ रहे हैं, अधिक क्या, परमात्मा ही की शक्ति से सूर्य तथा विद्युदादि तेजस्वी पदार्थ अनेक कर्मों के उत्पादन तथा विनाश में समर्थ होते हैं, और वह सदाचारी को मुखद तथा दुराचारी को दु:खदरूप से उपस्थित होते हैं, अतएव पुरुष को उचित है कि सदाचार द्वारा परमात्मपरायण हो।।२८।।

ग्रव परमात्मा का सब कालों में स्मरण रखना कथन करते हैं।।

#### मर्म त्वा सूर् उदिते मर्म मध्यन्दिने दिवः । मर्म प्रितिते अपि भवरे वंसवा स्तोमांसी भ्राष्टत्सत ।।२९।।

पदार्थ: - (वसो) हे व्यापक परमात्मन् ! (उदिते, सूरे) सूर्योदय काल में (मम, स्तोमासः) मेरी स्तुतियें (दिवः) दिन के (मध्यन्दिने) मध्य में (मम) मेरी स्तुतियें (श्वंरे, प्रित्वे, ग्रिप) रात्रि प्राप्त होने पर भी (मम) मेरी स्तुतियें (त्वा) ग्राप (ग्रवृत्सत) ग्रावर्तित = पुन:-पुन: स्मरण करें ।।२६।।

भावार्थः — इस मंत्र में परमात्मा के निदिध्यासन का वर्णन किया गया है कि सब कालों में परमात्मा का स्तवन करना चाहिए अर्थात् परमात्मा को सर्वव्यापक, सब कर्मों का द्रष्टा, शुभाशुभकर्मों का फलप्रदाता और हमको श्रन्नवस्त्रादि नाना पदार्थों का देने वाला इत्यादि अनेक भावों से स्मरण रखते हुए उसकी आज्ञापालन में तत्पर रहें ताकि वह हमें शुभकर्मों में प्रवृत्त करे ।।२६।।

म्रव "मेघ्यातिथि" को परमात्मा का ऐश्वर्य वर्णन करते हुए उसी का उपासन कथन करते हैं।।

### स्तुहि स्तुहीदेते यां ते मंहिष्ठासो मुघोनांम् । निन्दितार्षः प्रपथी परमज्या मुघस्य मेघ्यातिथे ॥३०॥

पदार्थ:— (मेध्यातिये) हे पूज्य ग्रम्यागत ! (मघोनां, मंहिष्ठासः) ऐश्वर्य-शालियों में श्रेष्ठ (एते) यह परमात्मा है, ग्रतः (ते) उसकी (स्तुहि, स्तुहि) वार-वार स्तुति कर । (इत्, घ) निश्चय करके वह परमात्मा (निन्दिताश्वः) सव व्यापकों को ग्रपनी व्यापक शक्ति से तिरस्कार करने वाला, (प्रपथी) विस्तृत मार्गवाला, (पर-मज्याः) बढ़े से बढ़े शत्रुग्रों का नाशक, ग्रौर (मघस्य) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का प्रदाता है ॥३०॥ भावार्थः—हे ग्रभ्यागत! वह पूर्ण परमात्मा जिसकी शक्ति सम्पूर्ण शक्तियों से बलवान्, सम्पूर्ण व्यापक पदार्थों को ग्रपनी व्यापक शक्ति से तिरस्कृत करने वाला ग्रीर वही सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का भण्डार है; तू उसी की उपासना कर ॥३०॥

यव कर्मयोगी ईश्वर के ऐश्वयं का वर्णन करता है।। आ यदश्वान्वनेन्वतः श्रद्धयाहं रथे रुहम् । उत वामस्य वस्नुनिश्चिकेवित यो अस्ति याद्वः प्राः ।।३१॥

पदार्थ:—(यत्) यदि (रथे) गितशील प्रकृति में (वनन्वतः, ग्रहवान्) व्यापक-शिक्त वाले पदार्थों को जानने के लिए (ग्रहं) हम लोग (श्रद्धया) हद जिज्ञासा से (ग्रा, रुहं) प्रवृत्त हों (उत) तो (यः) जो (यादः, पशुः) मनुष्यों में सूक्ष्मद्रष्टा कर्मयोगी (ग्रस्ति) है वह (वामस्य) सूक्ष्म = दुर्जेय (वसुनः) पदार्थों के तत्त्व को (चिकेतित) जान सकता है।।३१।।

भावार्थः —परमात्मा की सृष्टिरूप इस अनन्त ब्रह्माण्ड में सूक्ष्म से सूक्ष्म दुविज्ञेय पदार्थ विद्यमान हैं जिनको बड़े-बड़े पदार्थवेत्ता अपने ज्ञान द्वारा अनुभव करते हैं। इस मंत्र में कर्मयोगी परमात्मा की प्रकृति को दुविज्ञेय कथन करता हुआ यह वर्णन करता है कि हम लोग उन पदार्थों को जानने के लिए दृढ़ जिज्ञासा से प्रवृत्त हों अर्थात् कर्मयोगी को उचित है कि वह अपने अभ्यास द्वारा उनके जानने का प्रयत्न करे, जो पुरुष सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को जानकर उनका आविष्कार करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होकर मनुष्यजन्म के फलों को प्राप्त होते हैं।।३१।।

ग्रव ऐश्वर्यामिलाषियों के लिए ज्ञानोत्पादन करने का कथन करते हैं।।

### य ऋजा महा मामुहे सह त्वचा हिर्ण्यया । एष विश्वान्यभ्यंस्तु सीभंगासङ्गस्यं स्वनद्रंयः ॥३२॥

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (मह्यं) मेरे लिए (हिरण्यया, त्वचा) दिव्य-ज्ञानकारक त्विगिन्द्रिय के (सह) सिंहत (ऋच्चा) अनेक गतिशील पदार्थ (मामहे) देता है (एषः) यह (स्वनद्रथः) शब्दायमान ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा (आसंगस्य) अपने में आसक्त उपासक के (श्रिभि) अभिमुख (विश्वानि, सौभगा) सकल शुम ऐश्वर्यों को (अस्तु) सम्पादन करे ॥३२॥

भावार्य: - इस मंत्र का भाव यह है कि परमात्मा ने सृष्टि में अनेकानेक

विचित्र पदार्थ ग्रौर उनको जानने के लिए विचित्र शक्ति प्रदान की है, ग्रत-एव ऐश्वर्याभिलाषी पुरुष को उचित है कि वह सर्वदा उनके ज्ञानोत्पादन का प्रयत्न करे, ग्रौर जो निरन्तर परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको परमात्मा सकल ऐश्वर्यों का स्वामी बनाते हैं, इसलिए प्रत्येक उपासक का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की उपासना द्वारा ज्ञान प्राप्त करे ।।३२।।

ग्रव परमात्मपरायण कर्मयोगी का महत्त्व कथन करते हैं।।

# अधो चणो दश महां रुषांन्तो नळा इंव सरंसो निरतिष्ठन्।। ३३।।

पदार्थः — (श्रग्ने) हे,परमातमन् ! (श्रध) श्रापसे ऐश्वर्यलाभ करने पर (प्ला-योगिः) श्रनेक प्रयोग करने वाला (श्रासंगः) श्रापके ऐश्वर्य में चित्त लगाने वाला कर्मयोगी (दश्वभिः, सहस्रंः) दश सहस्र योद्धाश्रों के साथ श्राये हुए (श्रन्यान्) शत्रुश्रों को (श्रित) श्रतिक्रमण करने में समर्थ (दश, उक्षणः) श्रानन्द की दृष्टि करने वाले दश वीरों को (मह्यं) मेरे लिये (दासत्) दे (श्रध) श्रौर वे वीर (रुशंतः) बलबुढि से देदीप्यमान हुए (सरसः) सरोवर से (नळा इव) नड = तृण विशेष के समान (निः, श्रतिष्ठन्) संगत होकर उपस्थित हों।।३३।।

भावार्थः — इस मंत्र में कर्मयोगी का पराक्रम वर्णन किया गया है कि परमात्मपरायण कर्मयोगी नाना प्रकार के प्रयोगों द्वारा अपनी अस्त्र-शस्त्र विद्या को इतना उन्नत कर लेता है कि सहस्रों मनुष्यों की शक्तियों को भस्मीभूत तथा चूर्ण कर सकता है, इप्तलिए परमात्मोपासन में प्रवृत्त हुए पुरुष को उचित है कि वह अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुण हो।।३३।।

ग्रव परमात्मा को भोग्य पदार्थों का 'ग्राकर' कथन करते हैं।।

## अन्वस्य स्थारं दंदशे पुरस्तांदनस्य ऊरुरंवरम्बंमाणः। शश्वती नावैभिचक्ष्यांह सुमंद्रमर्थ मोजनं विभर्षि ॥३४॥

पदार्थः—(नस्य) इस परमात्मा का कार्यभूत (स्थूरं) स्थूल = प्रत्यक्षयोग्य (ग्रनस्थः) नश्वर (ऊरुः) ग्रति विस्तीर्ण (ग्रवरंबमाणः) ग्रवलम्बमान यह ब्रह्माण्ड (पुरस्तात्) ग्रागे (ग्रनु, दद्शे) दृष्टिगोचर हो रहा है (ग्रभिचक्ष्य) उसको देखकर (शश्वती, नारी) नित्या प्रकृतिरूप स्त्री (ग्राह) कहती है कि (ग्रयं) हे दिव्यगुरण्-सम्पन्न परमात्मन् ! ग्राप (सुभद्रं) मुन्दर कल्याणमय (भोजनं) भोगयोग्य पदार्थों के समृह को (बिर्भाष) धारण करते हैं ॥३४॥

भावार्थः — कूटस्थनित्य, नित्य, ग्रनित्य, मिथ्या तथा तुच्छ, इस प्रकार पदार्थों की पांच प्रकार की सत्ता पाई जाती है, जैसा कि ब्रह्म कूटस्थ नित्य, प्रकृति तथा जीव केवल नित्य, यह कार्यरूप ब्रह्माण्ड ग्रनित्य, रज्जु सर्पादिक प्रातिभासिक पदार्थ मिथ्या ग्रौर शश्यु ग, वन्ध्यापुत्रादि तुच्छ कहे जाते हैं, इसी प्रकार इस मंत्र में इस ब्रह्माण्ड को "ग्रनस्थ" शब्द से ग्रनित्य कथन किया है, जैसाकि "न ग्रा सर्वकालमिभव्याप्य तिष्ठतीत्यनस्थः" इस ब्युत्पत्ति से "ग्रनस्थ" का ग्रर्थ सब काल में न रहने वाले पदार्थ का है, "ग्र" का व्यत्यय से हस्वादेश हो गया है। ग्रर्थात् जो परिणामी नित्य हो उसको "ग्रनस्थ" शब्द से कहा जाता है। इसी भाव को इस मंत्र में वर्णन किया गया है कि यह कार्यरूप ब्रह्माण्ड ग्रनस्थ = सदा स्थिर रहने वाला नहीं, यद्यपि यह ग्रनित्य है तथापि ईश्वर की विभूति ग्रौर जीवों के भोग का स्थान होने से इसको भोजन कथन किया गया है।

यहां अत्यन्त खेद से लिखना पड़ता है कि "भोजन" के अर्थ सायणा-चार्य ने उपस्थेन्द्रिय के किये हैं और "अवरंबमाण" के लटकते हुए करके मनुष्य के गुप्तेन्द्रिय में संगत कर दिया है। इतना ही नहीं, किन्तु "स्थूल" शब्द से उसको और भी पुष्ट किया है, केवल सायणाचार्य ही नहीं इनकी पदपद्धति पर चलने वाले विलसन तथा ग्रीफ्थ आदि योरोपीय आचार्यों ने भी इसके अत्यन्त निन्दित अर्थ किये हैं, जिनको सन्देह हो वह उक्त आचार्यों के भाष्यों का पाठ कर देखें ॥३४॥

श्रष्टम मण्डल में पहला सुक्त समाप्त हुआ।।

श्रथ हाचत्वारिशदृचस्य द्वितीयसूक्तस्य १-४० मेघातिथिः काण्वः प्रियमेघश्चा-द्भिरसः । ४१, ४२ मेघातिथिऋं विः ॥ देवताः-१-४० इन्द्रः । ४१, ४२ विभिन्दो-र्दानस्तुतिः ॥ छन्दः-१-३, ४, ६, ६, ११, १२, १४, १६-१८, २२, २७, २६, ३१, ३३, ३४, ३६, ३८, ३६, श्रार्षो गायत्री । ४, १३, १४, १६-२१, २३-२६, ३०, ३२, ३६, ४२ ग्रार्षो निचृद्गायत्री । ७, ८, १०, ३४, ४० ग्रार्षो विराङ् गायत्री । ४१ पाद निचृद् गायत्री । २८ ग्रार्चो स्वराङनुष्टुप् ॥ स्वरः-१-२७, २६-४२ षड्जः । २८ गान्धारः ॥

अव कर्मयोगीं का सत्कार करना कथन करते हैं।।

र्दं वंसी सुतमन्यः पिबा सुपूर्णमुद्रंम् । अनाभियत्रारमा ते ॥१॥ पदार्थ:—(वसो) है बलों से आच्छादन करने वाले कर्मयोगिन् ! (इदं) वीरों के लिये विभज्यमान इस (सुतं) सिद्ध (श्रन्धः) आह्लादक रस को (सुपूणं, उदरं) उदरपूर्ति पर्यन्त (पिबा) पियो। (श्रनाभियन्) हे निर्मोक वीर ! (ते) तुम्हारे लिये (रिरमा) हम देते हैं।।१।।

भावार्थः—इस मन्त्र का भाव यह है—सेना का नेता वीरों के प्रति कथन करता है कि हे कर्मयोगी शूरवीरो ! तुम इस सिद्ध किये हुए स्राह्लादक सोमादि रस का पान करो; यह तुम्हारे लिये सिद्ध किया हुन्ना है स्थित् विजय को प्राप्त कर्मयोगी शूरवीरों की सेवा-शुश्रूषा सोमादि रसों से विधान की गई है ।।१।।

ग्रव सोमरस का महत्त्व वर्णन करते हैं।।

#### नृभिर्धृतः मृतो अझ्नैरन्यो वारैः परिपृतः । अक्षो न निक्तो नदीष्ठं ॥२॥

पदार्थः - (नृभिः, धूतः) उक्त रस नेताग्रों से शोधित, (सुतः) सम्यक् संस्कृत, (ग्रश्नैः, ग्रव्यः) व्यापक बनने वाले वीरों का रक्षणीय (वारैः) वरणीय = विश्वसनीय पुरुषों द्वारा (परिपूतः) सर्वथा परीक्षित, (नदीषु) जलाधारों में (निक्तः) उत्पन्न किये हुए (ग्रश्चः, न) विद्युत् के समान शक्तिप्रद है ॥२॥

भावार्थः — यह सोमरस जो विद्वान् वैद्यों द्वारा शोधकर तैयार किया जाता है वह युद्धविशारद नेताग्रों का रक्षक होता है ग्रर्थात् उसके पान करने से शरीर में विचित्र बल तथा ऐसी फुरती ग्रा जाती है कि वे शत्रु पर ग्रवश्य विजय प्राप्त करते हैं ग्रर्थात् उक्त रस पान करने पर शूरवीर को विद्युत् के समान तेजस्वी ग्रीर ग्रोजस्वी बना देता है।।२।।

अव यज्ञ में ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी का उपदेशार्थ आह्वान कथन करते हैं।। तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुर्मकर्म श्रीणन्तः। इन्द्रं त्वा स्पिन्त्संघमादें।।३॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्दनशील कर्मयोगिन्! (ते) तुम्हारे लिये (तं, यवं) अनेक पदार्थ मिश्रित उस रस को (गोभिः) गव्य पदार्थों से (यथा, स्वादुं) विधिपूर्वक स्वादु, (श्रीणंतः) सिद्ध करने वाले हम लोगों ने (अकर्म) किया है। (अस्मिन्, सधमादे) इस मगीतिस्थान में (त्वा) आपका आह्वान करते हैं।।३।। भावार्थ: याज्ञिक लोग ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी पुरुषों का यज्ञस्थान में स्राह्मान करते हैं कि हम लोगों ने स्रापके लिये गव्य पदार्थों द्वारा स्वादु रस सिद्ध किया है; स्राप कृपाकरके हमारे यज्ञ को सुशोभित करते हुए इसका पान करें स्रौर हमारे यज्ञ में ज्ञानयोग तथा कर्मयोग का उपदेश कर हमें कृतकृत्य करें। स्मरण रहे कि यज्ञों में जो सोमादि रस सिद्ध किये जाते हैं वह स्राह्मादक होते हैं मादक नहीं।।३।।

ग्रव कर्मयोगी का महत्त्व कथन करते हैं।।

#### इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रंश सुतुपा विश्वायुंश। अन्तर्देवान्मत्याँश्च ॥४॥

पदार्थ:—(देवान्, मर्त्यान्, च, ग्रन्तः) विद्वान् तथा सामान्य पुरुषों के मध्य (विश्वायुः) विश्व को वशीभूत करने की इच्छा वाला (इन्द्रः, इत्) कर्मयोगी ही (सोमपाः) परमात्मसम्बन्धि ज्ञान पाने योग्य होता ग्रीर (इन्द्रः, एकः) केवल कर्मयोगी ही (सुतपाः) सांसारिक ज्ञान प्राप्त करता है।।४।।

भावारं:— इस मन्त्र में कर्मयोगी का महत्व वर्णन किया गया है कि विश्व को वशीभूत करने वाला कर्मयोगी परमात्मसम्बन्धी तथा सांसारिक ज्ञान उपलब्ध करता है; इसलिये पुरुष को कर्मयोगी बनना चाहिये। या यों कहो कि देव तथा मनुष्यों के बीच कर्मयोगी ही इस विविध विश्व के ऐश्वर्यं को भोगता है, इसलिये अभ्युदय की इच्छा वाले पुरुषों का कर्तव्य है कि वह उस कर्मयोगी की संगति से अभ्युदय प्राप्त करें।।४।।

## न यं शुक्रो न दुरांबीर्न तृषा उंद्व्यचंसम् । अपस्पृष्वते सुदादम् ॥५॥

पदार्थः—(यं) जिस कर्मयोगी को (शुक्रः) बलवान् (न, श्रपस्पृण्यते) नहीं प्रसन्न रखता सो नहीं (उरुव्यचसं) महाव्याप्ति वाले कर्मयोगी को (दुराक्षीः, न) दुष्प्राप मनुष्य नहीं प्रसन्न रखता सो नहीं (सुहार्द) सर्वोपकारक कर्मयोगी को (तृप्राः) सर्वपूर्णकाम मनुष्य (न) नहीं प्रसन्न रखते सो नहीं।।।।।।

भावार्थः — इस में मन्त्र यह वर्णन किया है कि बलवान्, दुष्प्राप्य तथा पूर्णकाम ग्रादि सब पुरुष कर्मयोगी को सदा प्रसन्न रखते तथा उसी के ग्रनुक्ल ग्राचरण करते हैं, ग्रर्थात् सब ग्रनुचर जैसा सम्बन्ध रखते हुए सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं ताकि वह प्रसन्न हुग्रा सबको विद्यादान द्वारा तृप्त करे।। १।।

ग्रब कर्मयोगी से विद्याग्रहरण करना कथन करते हैं।।

#### गोभिर्वदीपन्ये अस्मन्मृगं न वा मृगयंन्ते । अभित्सरंन्ति धेतुभिः !।६।।

पदार्थः—(यत्) जो (श्रस्मत्, श्रन्थे, द्वाः) हमसे श्रन्य कूर सेवक लोग (इँ) इसको (गोभिः) गव्य पदार्थ लिये हुए (मृगं, न) जैसे व्याघ मृग को ढूढ़ता है इस प्रकार (मृगयन्ते) ढूढ़ते हैं, श्रीर जो लोग (धेनुभिः) वाि्एयों द्वारा (श्रिभित्सरित्त) छलते हैं वह उसको प्राप्त नहीं हो सकते ।।६।।

भावारं:—जो लोग कर्मयोगी का करू रता से वंचन करते हैं वह उससे विद्या सम्बन्धी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते ग्रौर जो लोग वाणीमात्र से उसका सत्कार करते हैं ग्रथीत् उसको ग्रच्छा कह छोड़ते हैं ग्रौर उसके कर्मों का ग्रमुष्ठान नहीं करते वह भी उससे लाभ नहीं उठा सकते; ग्रौर न ऐसे ग्रमुष्ठानी पुरुष कभी भी ग्रम्युदय को प्राप्त होते हैं। इसलिये जिज्ञासु पुरुषों को उचित है कि सदैव सरलचित्त से उसकी सेवा तथा ग्राज्ञापालन करते हुए उससे विद्या का लाभ करें ग्रौर उसके कर्मों का ग्रमुष्ठान करते हुए ग्रम्युदय को प्राप्त हों।।६।।

#### त्रय इन्द्रंस्य सोमाः छुतासः सन्तु हेवस्यं । स्वे क्षयं सुतपाच्नः ॥७॥

पदार्थ:—(सुतपाञ्नः) संस्कृत पदार्थों का सेवन करने वाले (देवस्य) दिव्य तेजस्वी (इन्द्रस्य) कर्म योगी को (स्वे, क्षये) स्वकीययज्ञसदन में (त्रयः, सोमाः) तीन सोम भाग (सुतासः, सन्तु) दान के लिये संस्कृतं हों।।।।।

भावार्थः इस मन्त्र का तात्पर्य्य यह है कि तेजस्वी कर्मयोगी के लिये पुन:-पुन: ग्रर्चन निमित्त तीन सोम भागों के संस्कार का विधान है ग्रर्थात् यज्ञ में ग्राये हुए कर्मयोगी को ग्रागमन, मध्य ग्रौर गमनकाल में सोमादि उत्तमोत्तम पदार्थ ग्रपण करे जिससे वह प्रसन्न होकर विद्यादि सद्गुणों का उपदेश करके जिज्ञासुग्रों को ग्रनुष्ठानी बनावे।।७।।

भव शत्रुविजय के लिये सामग्री कथन करते हैं।।
त्रयः कोशांसः क्चोतन्ति तिस्रक्चम्वर्ः सुपूर्णाः ।
समाने अघि भागन् ॥८॥

पदार्थः—(समाने, भार्मन्, श्रिघ) समान संग्राम प्राप्त होने पर (त्रयः) तीन (कोशासः) ग्रर्थसमूह (श्चोतंति) फल को प्राप्त करते हैं; (तिस्रः) तीन (चम्वः) सेनायें (सुपूर्णाः) सुसज्जित फलप्रद होती हैं।।६॥

भावार्थः—शत्रु के साथ संग्राम प्राप्त होने पर तीन प्रकार की सामग्री से विजय प्राप्त होती है ग्रर्थात्(१)विद्याकोश = बुद्धिमान् सेनापित जो सेना को विचारपूर्वक संग्राम में प्रवृत्त करे (२) बलकोश = बलवान् सैनिकों का होना, ग्रौर(३) धनकोश = धन का पर्याप्त होना; ये तीन कोश जिसके पास पूर्ण होते हैं वह ग्रवश्य विजय को प्राप्त होता है; ग्रन्य नहीं ।। ।।

ग्रव वीरों के लिये बलकारक मध्य पदार्थों का विधान कथन करते हैं।।

#### शुचिरसि पुरुनिष्ठाः क्षीरैमँध्यत आश्चीर्तः । दध्ना मन्दिष्ठः शूरंस्य ॥९॥

पदार्थ:—हे ब्राह्मादजनक उत्तम रस ! तुम (शुचिः, श्रास) शुद्ध हो, (पुरु-निष्ठाः) श्रनेक कर्म योगियों में रहने वाले हो, (क्षीरैः, दध्ना) क्षीर दघ्यादि शुद्ध पदार्थों के (मध्यतः, श्राशीतः) मध्य में संस्कृत किये गये हो, तथा (शूरस्य, मंदिष्ठः) शूरवीर कर्मयोगी के हर्ष को उत्पन्न करने वाले हो।।६॥

भावार्थः — इस मन्त्र में पुष्टिकारक तथा आ्राह्मादजनक दूध घृतादि पदार्थों की महिमा वर्णन की गई है अर्थात् कर्मयोगी शूरवीरों के अंग-प्रत्यंग दूध, दिध तथा घृतादि शुद्ध पदार्थों से ही सुसंगठित तथा सुरूपवान् होते हैं; तमोगुण उत्पादक मादक द्रव्यों से नहीं। इसलिये प्रत्येक पुरुष को उक्त पदार्थों का ही सेवन करना चाहिये। हिंसा से प्राप्त होने वाले तथा मादकद्रव्यों का नहीं।।६।।

#### र्मे तं इन्द्र सोमांस्तीवा अस्मे सुवासंः। शुक्रा आविरं याचन्ते ॥१०॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ग्रस्मे, सुतासः) हम लोगों से निष्पादित (शुक्राः) शुद्ध (तीवाः) पौष्टिक (इमे, ते) यह ग्रापके (सोमाः) सौम्यरस (ग्राशिरं, याचन्ते) ग्राश्रय की याचना कर रहे हैं ॥१०॥

भावार्थः —याज्ञिक लोगों का कथन है कि हे कर्मयोगी महात्माम्रो ! हम लोगों से सिद्ध किया हुम्रा यह शुद्ध, पौष्टिक सोमरस म्रापके लिये उप-स्थित है, म्राप इसका पान करें। तात्पर्य्य यह है कि सोमादि रस उत्तम कर्म-योगी में ही जाकर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, म्रसत्पुरुष में नहीं।।१०।। ग्रव कर्मयोगी को पुरोडाश का देना कथन करते हैं।।

#### वाँ आश्विरं पुरोळाश्विमन्द्रेमं सोमं श्रीणीहि। रेवन्तं हि त्वां श्रृणोमिं ॥११॥

पदार्थः—(इन्ड) हे कर्मयोगिन्! (तान्) उन रसों को ग्रौर (ग्राशिरं, पुरोडाशं) पय ग्रादि से बने हुए पुरोडाशरूप (इमं, सोमं) इस शोभन माग को (श्रीणीहि) ग्रह्ण करें (हि) क्योंकि (त्वां) ग्रापको (रैवन्तं) ऐश्वय्यं सम्पन्न (श्रृणोमि) सुनते हैं ॥११॥

भावार्थः = [पुरो दाश्यते दीयते इति पुरोडाशः = जो पुरः = पहिले दाश्यते = दिया जाय उसको "पुरोडाश" कहते हैं।] याज्ञिक पुरुषों का कथन है कि हे ऐश्वर्यसम्पन्न कर्मयोगिन् ! पय ग्रादि उत्तमोत्तम पदार्थों से बने हुए इस "पुरोडाश" = यज्ञशेष को ग्राप ग्रहण करें। स्मरण रहे कि पुरोडाश को पहले देने का कारण यह है कि वह यज्ञ के हवनीय पदार्थों में सर्वोत्तम बनाया जाता है, इसलिये उसका सब से पहले देने का विधान है। ११।

ग्रव "सोमरस" के गुरा कथन करते हैं।।

## हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदांसी न सुरायाम्। अधर्न नग्ना जरन्ते ॥१२॥

पदार्थः—(पीतासः) पिये हुए सोमरस (हृत्सु) उदर में (युध्यन्ते) पृष्टियुक्त होने से पाकावस्था में पृष्टि आह्नाद आदि अने क सद्गुणों को उत्पन्न करते हैं, (सुरायां) सुरापान से (दुर्मदासः, न) जैसे दुर्मद उत्पन्न होते हैं वैसे नहीं। (नग्नाः) स्तोता लोग (ऊधः, न) आपीन = स्तनमण्डल के समान फल में भरे हुए आपकी (जरन्ते) रसपान के लिये स्तुति करते हैं।।१२।।

भावायः — इस मंत्र में सोमरस के गुण वर्णन किये गये हैं कि पान किया हुग्रा सोमरस पुष्टि, ग्राह्लाद तथा बुद्धिवर्द्धकता ग्राद्धि उत्तम गुण उत्पन्न करता है; सुरापान के समान दुर्मद उत्पन्न नहीं करता। ग्रर्थात् जैसे सुरा बुद्धिनाशक तथा शरीरगत बलनाशक होती है वैसा सोमरस नहीं; इसलिए हे कर्मयोगिन् ! स्तोता लोग उक्त रसपान के लिए ग्रापसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके इसको ग्रहण करें।।१२।।

श्रव कर्मयोगी के गुए धारए करने वाले पुरुष को तेजस्वी होना कथन करते हैं।।

रेवाँ इद्रेवतंः स्त्रोता स्यात्त्वावंतो मघोनंः। मेट्ठं इरिवः श्रुतस्यं ॥१३॥ पदार्थः—(हरिवः) हे हरएाशीलशक्ति वाले कर्मयोगिन् ! (त्वावतः) ग्राप सद्दश (मघोनः) घनवान् (रेवतः) ऐश्वर्यवान् (श्रुतस्य) लोकप्रसिद्ध ग्रन्य मनुष्य का भी (स्तोता) स्तुति करने वाला (रेवान्, इत्) निश्चय ऐश्वर्यवान् (प्र, स्यात्, इत्) होता ही है। (अम्) फिर, ग्रापका स्तोता क्यों न हो ? ॥१३॥

भावार्थः — हे कर्मयोगिन् ! ग्रापके सदृश गुणों वाला पुरुष धनवान्, ऐश्वर्यवान् तथा ऐश्वर्यसम्पन्न होता है ग्रर्थात् जो पुरुष कर्मयोगी के उपदेशों को ग्रहण करके तदनुकूल ग्राचरण बनाता है वह ग्रवश्य ऐश्वर्यवाला तथा तेजस्वी होता है ॥१३॥

#### उक्थं चन श्रास्यमानमगोर्रिरा चिकेत। न गांयत्रं गीयमानम् ॥१४॥

पदार्थः—(श्रगो:, श्रिरः) प्रशस्त वागी रहित ग्रसत्यवादी का शत्रु, कर्मयोगी (शस्यमानं, उक्यं, चन) स्तुत्यहं शस्त्र को भी (श्राचिकेत) जानता है; (न) सम्प्रति (गीयमानं) कहे हुए (गायत्रं) स्तोत्र को भी जानता है; ग्रतः कृतज्ञ होने से स्तोतव्य है।।१४।।

भावार्थः—इस मंत्र का भाव यह है कि जिस पुरुष की वाणी प्रशस्त नहीं ग्रथीत् जो अनृतवादी और अकर्मण्य है वह कर्मयोगी के सन्मुख नहीं ठहर सकता; क्योंकि कर्मयोगी स्तुत्यहं स्तोत्रों का ज्ञाता होने से परमात्मा की आज्ञा का पूर्णत्या पालन करने वाला होता है।।१४।।

म्रव कर्मयोगी के प्रति जिज्ञासु की प्रार्थना कथन करते हैं।।

## मा नं इन्द्र पीयत्नवे मा श्रावते परा दाः।

#### श्विक्षां श्रचीयः शर्चीयः ॥१५॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन्! ग्राप (नः) हमको (पीयत्नवे) हिंसक के लिये (मा) मत (परा, दाः) समर्पित करें—(शर्धते) जो ग्रत्यन्त दुःखदाता है उसको मत दीजिये। (शचीवः) हे शक्तिमन् ! (शचीभः) ग्रपनी शक्तियों द्वारा (शिक्ष) मेरा शासन कीजिये।।१५॥

भावार्थः — इस मंत्र में जिज्ञासु की ग्रोर से यह प्रार्थना कथन की गई है कि हे शासनकर्ता कर्मयोगिन् ! ग्राप मुक्तको उस हिंसक तथा क्रूरकर्मा मनुष्य के वशीभूत न करें जो ग्रत्यन्त कष्ट भुगाता है; कृपा करके ग्राप मुक्तको ग्रपने ही शासन में रखकर मेरा जीवन उच्च बनावें; जिससे मैं परमातमा की ग्राज्ञापालन करता हुग्रा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहूँ।

स्मरण रहे कि मंत्र में "शची" शब्द बुद्धि, कर्म तथा वाणी के ग्रिम-प्राय से ग्राया है ग्रीर वैदिककोश में इसके उक्त तीन ही ग्रर्थ किये गये हैं ग्रर्थात् "शची" शब्द यहां कर्मयोगी की शक्ति के लिये प्रयुक्त हुग्रा है; किसी व्यक्तिविशेष के लिए नहीं ।।१५॥

मब कर्मयोगी की स्तुति करना कथन करते हैं।। वयमुं त्वा तदिदंशी इन्द्रं त्वायन्तः सखांयः। कण्वां चवथेभिर्जरन्ते।।१६॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (तिदिवर्थाः) ग्राप ही के समान प्रयोजन वाले, ग्रतएव (सखायः) समान ख्याति वाले, (त्वायन्तः) ग्रापकी कामना (उ) तथा (कण्वाः) ज्ञान के लिए परिश्रम करते हुए (वयं) हम लोग (उवथेभिः) ग्रापके किये हुए कर्मों के स्तोत्रों द्वारा (त्वा) ग्रापकी (जरन्ते) स्तुति करते हैं।।१६॥

भावारं:—इस मंत्र में जिज्ञासुजन कर्मयोगी की स्तुति करते हुए यह कथन करते हैं कि हे भगवन् ! ग्राप ऐसी कृपा करें कि हम लोग ग्रापके समान सदगुण-सम्पन्न होकर समान ख्याति वाले हों, ग्राप हमारी इस कामना को पूर्ण करें।।१६।।

#### न घंमुन्यदा पंपन विजित्रपसो नविष्टौ। तवेदु स्तोम चिकेत ॥१७॥

पदार्थ:—(विज्ञिन्) हे वज्जशक्तिशालिन् ! (ग्रपसः, नविष्टी) कर्मों के नूतन यज्ञ में (ग्रन्यक्) ग्रन्य की (ग्रा पपन, न, घ, ईं) स्तुति नहीं ही करता हूँ; (तव, इत्, उ) ग्राप ही के (स्तोमं) स्तोत्र को (चिकेत) जानता हूँ।।१७।।

भावारं: जिज्ञासु की ग्रोर से यह स्तुति की गई है कि हे वड़ी शक्ति वाले कर्मयोगिन् ! नवीन रचनात्मक कर्मरूपी यज्ञ में मैं ग्राप ही की स्तुति करता हूं; कृपा करके मुभको ग्राप ग्रपने सदुपदेशों से कर्मण्य बनावें ताकि मैं भी कर्मशील होकर ऐश्वर्य प्राप्त करूं।।१७॥

> ग्रव उद्योगी पुरुष के लिए निरालस्य से परमानन्द की प्राप्ति कथन करते हैं।।

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नांय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥१८॥ पदार्थः—(देवाः) दिव्यकर्मकर्ता योगीजन (सुन्वन्तं) कियाश्रों में तत्पर मनुष्य को (इच्छन्ति) चाहते हैं; (स्वप्नाय) ग्रालस्य को (न) नहीं (स्पृहयन्ति) चाहते । (श्रतन्द्राः) निरालस होकर (प्रमादं) परमानन्द को (यन्ति) प्राप्त होते हैं।।१८।।

भावारं:—इस मंत्र का भाव यह है कि उत्तमोत्तम ग्राविष्कारों में तत्पर कर्मयोगी लोग निरालसी क्रियाग्रों में तत्पर पुरुष को विविध रच-नात्मक कामों में प्रवृत्त करते हैं ग्रर्थात् उद्योगी पुरुष को ग्रपने उपदेशों द्वारा कलाकौशलादि ग्रनेकविध कामों को सिखलाते हैं। ग्रीर ऐसा पुरुष जो ग्रालस्य को त्यागकर निरन्तर उद्योग में प्रवृत्त रहता है वही सुख भोगता तथा वही परमानन्द को प्राप्त होता है ग्रीर ग्रालसी व्यसनों में प्रवृत्त हुग्रा निरन्तर ग्रपनी ग्रवनित करता तथा सुख, सम्पत्ति ग्रीर ग्रानन्द से सदा वंचित रहता है, इसलिए ऐश्वर्य ग्रीर ग्रानन्द की कामना वाले पुरुष को निरन्तर उद्योगी होना चाहिए।।१८।।

ग्रव कर्मयोगी के लिए ग्राह्वान कथन करते हैं।

#### ओ पुप्र यांहि वाजेंभिर्मा हंगीया अभ्य र स्मान ।

#### पहाँ इव युवंजानिः ॥१९॥

पदार्य: हे कर्मयोगिन् ! (वाजेभिः) ग्राप ग्रपने बलों के महित (ग्रस्मान्, ग्रिभि) हमारे ग्रिमिमुख (सु) शोभन रीति से (प्र, उ) ग्रवश्य (ग्रायाहि) ग्रावें; (महान्, युवजानि, इव) जैसे दीर्घावस्थापन्न पुरुष युवती स्त्री को उद्वाहित करके लिजत होता है इस प्रकार (मा, हणीयाः) लिजित मत हों।।१६।।

भावार्थः — राजलक्ष्मी जो सदा युवती है उसका पित वयोवृद्ध — हत-पुरुषार्थ तथा जीर्णावयवों वाला पुरुष कदापि नहीं हो सकता; या यों कहो कि जिस प्रकार युवती स्त्री का पित वृद्ध हो तो वह पुरुष सभा समाज तथा सदाचार के नियमों से लिज्जित होकर अपना शिर ऊंचा नहीं कर सकता; इसी प्रकार जो पुरुष हतोत्साह तथा शूरतादि गुणों से रहित है वह राज्यश्री-रूप युवती का पित बनने योग्य नहीं होता। इस मंत्र में वृद्धविवाह तथा हतोत्साह पुरुष के लिए राजलक्ष्मी की प्राप्ति दुर्घट कथन की है अर्थात् युवती स्त्री के दृष्टान्त से इस बात को बोधन किया है कि शूरवीर बनने के लिए सदा युवावस्थापन्न शौर्यादि भावों की आवश्यकता है।।१६।।

मो ष्वर्ध्य दुईणांवान्त्सायं करदारे अस्मत्।

अश्रीर इंव जामांता ।।२०॥

पदार्थः—(श्रद्य) इस समय (दुर्हणावान्) शत्रुश्रों से न सहने योग्य हनन करने वाले ग्राप (ग्रस्मद्, ग्रारे) हमारे समीप ग्राइये; (सु) ग्रति (सायं) विलम्ब (मा, करत्) मत करें—(ग्रश्नीरः) निर्घन (जामाता, इव) जामाता के समान ॥२०॥

भावार्यः — इस मंत्र का भाव यह है कि हे सर्वविद्यासम्पन्न कर्म-योगिन् ! ग्राप शत्रुग्नों का हनन करने वाले तथा विद्यादाता हैं; कृपा करके हमारे यज्ञ में पंघारें। निर्धन जामाता के समान ग्रति विलम्ब न करें ग्रर्थात् जैसे निर्धन जामाता विना सामग्री के ठीक समय पर नहीं पहुंच सकता इस प्रकार ग्राप ग्रतिकाल न करें।।२०।।

#### विद्या हंस्य वीरस्यं भूरिदावंशी सुमतिस् । त्रिषु जातस्य मनांसि ॥२१॥

पदार्थः (ग्रस्य, वीरस्य) इस कर्मयोगी वीर की (भूरिदावरीं) बहुदान-जील (सुर्मात) सुमित को (विद्य, हि) हम जानें; (त्रिषु) सत्वादि तीनों गुर्गाों में (जातस्य) प्रविष्ट होने वाले वीर के (मनांसि) मन को हम जानें।।२१।।

भावार्थः —यज्ञ में ग्राये हुए कर्मयोगी की प्रशंसा करते हुए जिज्ञासु-जनों का कथन है कि विद्यादि का दान देने वाले इस बुद्धिमान् के ग्रनुकूल हम लोग ग्राचरण करें जिसने सत्वादि तीनों गुणों को जाना है ग्रर्थात् जो प्राकृतिक पदार्थों को भले प्रकार जानकर नवीन ग्राविष्कारों का करने वाला है। या यों कहो कि पदार्थविद्या में भले प्रकार निपुण कर्मयोगी से विद्या-लाभकर ऐश्वर्यशाली हों।।२१।।

श्रव यज्ञ में श्राये हुए कर्मयोगी का सत्कार करना कथन करते हैं। आ तू विंच कर्ष्यंपन्तं न घा विद्य श्रवसानात्। यशस्तरं श्रतमृतेः ॥२२॥

पदार्थः—हे जिज्ञासु जनो ! (कण्वमंतं) विद्वानों से युक्त कर्मयोगी की (तु) शीघ्र (ग्रा, सिंच) ग्रमिषेकादि से ग्रर्चना करो । (शवसानात्) वल के ग्राधार, (शत-मूतेः) ग्रनेक प्रकार से रक्षा करने में समर्थ कर्मयोगी से (यशस्तरं) यशस्वितर ग्रन्थ को (न, घ, विद्य) हम नहीं जानते ॥२२॥

भावार्थः —याज्ञिक लोगों का कथन है कि हे जिज्ञासुजनसमुदाय ! तुम सब मिलकर विद्वानों सहित आये हुए कर्मयोगी का अर्चन तथा विविध प्रकार से सेवा-सत्कार करो जो विद्वान् महात्माओं के लिए अवश्यकर्तव्य है,

यह बलवान्, यशस्वी तथा ग्रनेक प्रकार से रक्षा करने वाले योगीराज प्रसन्न होकर हमें विद्यादान द्वारा कृतार्थ करें, क्योंकि इनके समान यशस्वी, प्रतापी तथा वेदविद्या में निपुण ग्रन्य कोई नहीं है।।२२।।

#### ज्येष्ठॅन सोत्रिन्द्रांय सोम वीरायं शकायं। भरा पिबन्नयाँय ॥२३॥

पदार्थ:—(सोतः) हे सोमरसोत्पादक !(वीराय) शत्रुग्नों का विशेषतया नाश करने वाले, (शक्ताय) समर्थ, (नर्याय) मनुष्यों के हितकारक, (इन्द्राय) कर्मयोगी के लिए (ज्येष्ठेन) सबसे पूर्वमाग के (सोमं) सोमरस को (भर) ग्राहरण करो . जिसको वह (पिबत्) पान करे = पीवे ॥२३॥

भावार्यः—सोमरस बनाने वाले को "सोता" कहते हैं। याज्ञिक लोगों का कथन है कि हे सोता! शत्रुग्रों के नाशक, सब कामों के पूर्ण करने में समर्थ तथा सबके हितकारक कर्मयोगी के लिए सर्वोत्तम सोमरस भेंट करो जिसको पानकर वह प्रसन्न हुए सद्गुणों की शिक्षा द्वारा हमको ग्रभ्युदय-सम्पन्न करें।।२३।।

#### यो बेदिंच्छो अन्ययिष्वश्वीवन्तं जित्वभ्यः । वाजं स्तोत्वभयो गोमन्तम् ॥२४॥

पदार्थ:—(यः) जो कर्मयोगी (ग्रव्यथिषु) ग्रहिंसकों में (वेदिष्ठः) घनों का ग्रत्यन्त लाम कराने वाला है; (जिरतृम्यः) स्तुति करने वाले (स्तोतृम्यः) किवयों के लिये (ग्रव्यवन्तं) ग्रव्यसिंहत (गोमन्तं) गोसिंहत (बाजं) ग्रन्नादि समर्पित करता है।।२४।।

भावारं:—इस मन्त्र का भाव यह है कि जो कर्मयोगी धनों का लाभ कराने वाला ग्रीर जो किव = वेदों के ज्ञाता उपासकों के लिए ग्रश्व, गो तथा ग्रन्नादि नाना धनों का समर्पण करने वाला है उसका हम लोग श्रद्धा-पूर्वक सत्कार करें ताकि वह प्रसन्न होकर ऐश्वर्य का लाभ कराने वाला हो।।२४।।

#### पन्यपन्यमित्सोतार् आ धावत् मद्याय । सोमं वीराय शूराय ॥२५॥

पदार्थ --- (सोतार:) हे जिज्ञासा वाले मनुष्यो ! (मद्याय) ग्रन्नपानादि सत्कार

द्वारा हिंदत करने योग्य (बीराय) शत्रुहन्ता (शूराय) ग्रोजस्वी कर्मयोगी के लिए (सोमं) सोमरस (पन्यंपन्यं, इत्) स्वादु स्वादु ही (ग्राधावत) संस्कृत करें ॥२५॥

भाषायं:—हे जिज्ञासुजनो ! इस वेदिविद्या के ज्ञाता ग्रोजस्वी = बल-वान् कमयोगी का सत्कार उत्तम प्रकार से बने हुए सोमरस द्वारा ही करना चाहिए; जिससे वह हिषत हुग्रा उत्तमोत्तम उपदेशों द्वारा हमारे जीवन में पिवत्रता का संचार करे ॥२५॥

#### पार्ता हुन्द्रमा घां गुमनारे अस्मत्। नि यंपते शतमूंतिः ॥२६॥

पवार्थः—(मुतं) संस्कृत पदार्थं का (पाता) पान करने वाला (वृत्रहा) शत्रु-हन्ता कर्मयोगी (ग्रस्मत्, ग्रारे) हमसे दूर (न) न हो; (ग्रागमत्, घ) समीप में ही ग्रावे। (शतमूतिः) ग्रनेकविघ रक्षा करने वाला कर्मयोगी ही (नियमते) शासन करता है।।२६॥

भावायं: - जिज्ञासुजन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन् ! ग्राप हमारे समीप ग्रावें ग्रर्थात् विद्या, शिक्षा तथा ग्रनेकविध उपायों से हमारी रक्षा करें, क्योंकि रक्षा करने वाला कर्मयोगी ही शासक होता है, ग्ररक्षक नहीं।।२६।।

प्रव यज्ञस्थान को प्राप्त ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी का परमात्मोपदेश करना कथन करते हैं।।

#### एइ इरी ब्रह्मयुजां घग्मा वंश्वतः सर्वायम् । गीभिः श्रुतं गिर्वेणसम् ॥२७॥

पदार्थः—(ब्रह्मयुजा) परमात्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले (शग्मा) लोक के सुखजनक (हरी) ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी (इह) मेरे यज्ञ में (सखायं) सब के मित्र (श्रुतं) प्रसिद्ध (गिवंगसं) वाणियों द्वारा मजनीय परमात्मा को (गीभिः) वाणियों से (प्रावक्षतः) ग्रावाहित करें ॥२७॥

भावार्यः —परमात्मा की ग्राज्ञा पालन करने वाले तथा संसार को सुख का मार्ग विस्तृत करने वाले ज्ञानयोगी ग्रीर कर्मयोगी यज्ञ में ग्राकर वेद-वाणियों द्वारा उस प्रभु की उपासना करते हुए सब जिज्ञासुजनों को पर-मात्मा की ग्राज्ञा पालन करने का उपदेश करते हैं कि हे जिज्ञासुग्रो ! तुम उस परमात्मा की उपासना तथा ग्राज्ञापालन करो जो सबको मित्रता की दृष्टि से देखता है; जैसा कि "मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्" इत्यादि मंत्रों में वर्णन किया है कि सर्वमित्र परमात्मा की उपासना करता हुग्रा प्रत्येक पुरुष उसी की ग्राज्ञापालन में तत्पर रहे ।।२७।।

स्वादवः सोमा आ यांहि श्रीताः सोमा आ यांहि ॥ श्रिपिन्तृषीतः श्रचींवो नायमच्छां सघमादंम् ॥२८॥

पदार्थः—(शिप्रिन्) हे शोभन शिरस्त्राणवाले, (ऋषीवः) विद्वानों से युक्त, (शचीवः) शिक्तसम्पन्न कर्मयोगिन् ! (सोमाः) ग्रापके पानार्ह रस (स्वादवः) स्वादु-त्वयुक्त हो गये; (ग्रायाहि) ग्रतः उनके पानार्थं ग्राइये ग्रीर (श्रीता, सोमाः) वह रस परिपक्व हो गए हैं; (ग्रायाहि) ग्रतएव ग्राइये। (न) इस समय (सघमादं) साथ-साथ भक्ष्य तथा पान किया योग्य ग्रापके (ग्रच्छ) ग्रभिमुख (ग्रयं) यह स्तोता स्तुति करता है।।२८।।

भावार्थः—इस मंत्र में ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी का सत्कार कथन किया है कि हे भगवन् ! ग्राप विद्वानों सहित भोजन तथा उत्तमोत्तम रसों का पान करं, यह भक्ष्य तथा पानिक्रयायोग्य पदार्थ परिपक्व हो गये हैं, ग्रतएव ग्राप इनको ग्रहण करें, यह स्तोता लोग ग्रापसे प्रार्थना करते हैं।।२5।

म्रब सत्कारानन्तर उनसे वल तथा घन के लिए प्रार्थना कथन करते हैं।।

#### स्तुतंश्च यास्त्वा वर्षेन्ति मुद्दे रार्धसे नृम्णायं। इन्द्रं कारिणं वृधन्तिः।।२९॥

पवार्थः—(स्तुतः) स्तोता लोग (कारिणं, वृधन्तः) कियाशील मनुष्यों को उत्साहित करते हुए, (इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (महे, राधसे) महान् धन के लिए (नृम्णाय) वल के लिये (त्वा) ग्रापको (वर्धन्ति) स्तुति द्वारा बढ़ाते हैं। (याः, च) ग्रीर उनकी स्तुतियों ग्रापको यशप्रकाशन द्वारा बढ़ाती हैं।।२६।।

भावार्थः —हे कर्मयोगिन् ! स्तोता लोग कर्मशील पुरुषों को उत्साहित करते हुए ग्रापसे धन तथा बल के लिए प्रार्थना करते हैं कि कृपाकरके ग्राप हमें पदार्थविद्या के ग्राविष्कारों द्वारा उन्नत करें जिससे हमारा यश संसार में विस्तृत हो ग्रीर विशेषतया उन्नति को प्राप्त हों ।।२१।।

#### गिरंश्व यास्ते गिर्वाइ उक्या च तुभ्यं तानि । सत्रा दंधिरे शवासि ॥३०॥

पदार्थः — (गिर्वाहः) हे वाि् यों द्वारा सेवनीय (या, ते, गिरः, च) जो आप की वाि् हैं (च) तथा (तुम्यं, उक्था) जो आपके लिये स्तोत्र हैं; (तािन) वह सब (सत्रा) साथ ही (श्वांसि) बलों को (दिधरे) उत्पन्न करते हैं।।३०।।

भावार्यः — हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्रापके स्तोत्रों तथा ऋचाग्रों द्वारा ग्रापको उद्बोधन करते हुए, ग्रापकी प्रशंसा करते हैं कि कृपा करके ग्राप हम लोगों को वेदविद्या का उपदेश करें जिससे हम ऐश्वर्य-शाली होकर संसार में यशस्वी हों।।३०।।

ग्रब ग्रन्नादि पदार्थों के सुरक्षित रखने का विद्यान कथन करते हैं।।

## प्वेदेष तुविकूर्मिर्वाजाँ एको वर्जहस्तः।

सनादमृंक्तो दयते ।।३१।।

पदार्थः—(एषः, एव, इत्) यही कर्मयोगी (तुविकूिमः) अनेक कर्मी वाला (एकः) एक ही (वज्जहस्तः) वज्जसमान हस्त वाला(सनात्, अपृक्तः) चिरकाल पर्यन्त निविद्म (वाजान्) अन्नादि पदार्थों को (दयते) सुरक्षित रखता है।।३१।।

भावार्थः -- इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि जिज्ञासु पुरुष कर्मयोगी की स्तुति करते हुए उसको चिरकालपर्यन्त ग्रन्नादि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाला कथन करते हैं। जिसका भाव यह है कि राजा तथा प्रजा को ग्रन्न का कोष सदा चिरकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये जिससे प्रजा ग्रन्न के कष्ट से दारुण दु:ख को प्राप्त न हो। शास्त्र में "ग्रन्नं वे प्राणः" = ग्रन्न को प्राण कथन किया है, क्योंकि ग्रन्न के विना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए पुरुषों को उचित है कि ग्रन्न का कोश सदा सुरक्षित रखें।।३१।।

#### इन्तां वृत्रं दक्षिणेनेन्द्रंः पुरू पुंरुहूतः । महान्महीभिः श्रचींभिः ॥३२॥

पदार्थ:—(इन्द्रः) वही परमैश्वर्थसम्पन्न कर्मयोगी (वृत्रं) सन्मार्ग के वार-यिता को (दक्षिणेन, हन्ता) चातुर्थ्ययुक्त कर्मों से हनन करने वाला (पुरु) अनेक स्थलों में (पुरुह्तः) बहुत मनुष्यों से आहूत, (महीभिः) बड़ी (शचीभिः) शक्ति से (महान्) पूज्य हो रहा है।।३२।। भावार्यः —वह महान् ऐश्वर्य्यसम्पन्न कर्मयोगी, जो सन्मार्ग से च्युत पुरुषों को दण्ड देने वाला ग्रीर श्रेष्ठों की रक्षा करने वाला है, वह सब स्थानों में पूजा जाता ग्रर्थात् मान को प्राप्त होता है ग्रीर सब प्रजाजन उसी की ग्राज्ञा में रहकर मनुष्यजन्म के फलचतुष्टय को प्राप्त होते हैं।।३२।।

अब कर्मयोगी द्वारा घनवान् प्रजाओं की रक्षा करना कथन करते हैं।।
यस्मिन्विश्वांश्वर्षणयं उत च्योत्ना ज्रयांसि च ।
अनु घेन्मन्दी मघोनं: ॥३३॥

पदार्थः—(यिस्मन्) जिस कर्मयोगी के ग्राघार पर (विश्वाः, चर्षणयः) सम्पूर्ण प्रजा हैं (उत) ग्रीर (च्यौत्ना, ज्रयांसि, च) जिसमें दूसरों का ग्रमिमव करने वाले वल हैं, (मघोनः, ग्रनु) वह घनवानों के प्रति (मंदी, धेव) ग्रानन्ददाता होता है।।३३।।

भावार्थः सब का शासक कर्मयोगी जो ग्रपने ग्रतुल बल से सब प्रजाग्रों को वशीभूत रखता है वह धनवानों को सुरक्षित रखता हुग्रा उनको ग्रानन्द प्रदान करने वाला होता है।।३३।।

पुष एतानि चकारेन्द्रो विश्वा योऽति शृण्वे । वाजदावां मधोनांम् ॥३४॥

पदार्थः — (एषः, इन्द्रः) इस कर्मयोगी ने (एतानि, विश्वा) एतादृश सब कार्यों को (चकार) किया (यः) जो (मघोनां) धनवानों को (वाजदावा) ग्रन्नादि पदार्थों का दाता (ग्रति, शृक्वे) ग्रतिशय सुना जाता है।।३४॥

भावार्यः — संसार की मर्यादा को बांधना कर्मयोगी का मुख्य कर्तव्य है। यदि वह धनवानों की रक्षा न करे तो संसार में विष्लव होने से धनवान् सुरक्षित नहीं रह सकते; इसलिये यह कथन किया है कि वह धनवानों को सुरक्षित रखने के कारण मानो उनका अन्नदाता है, और ऐश्वर्यसम्पन्न धनवानों की रक्षा करना प्राचीन काल से सुना जाता है। 13४।।

> अब कर्मयोगी अपने राष्ट्रको उत्तम मार्गो द्वारा सुसज्जित करे, यह कथन करते हैं।।

मभंता रयं गुन्यन्तंमपाका चिद्यमवंति । इनो वस्रु स दि वोळ्हां ॥३५॥ पदार्थ: — (प्रभता) जो प्रहरणशील कर्म योगी (प्रपाकात्) ग्रपरिपक्वबुद्धिवाले तथा (चित्) ग्रन्य से मी (यं, गव्यंतं, रथं) प्रकाश की इच्छा करने वाले जिस रथ की (प्रवित) रक्षा करता है (सः, हि) वही कर्मयोगी (इनः) प्रभु होकर (वसु) रत्नों का (वोळ्हा) घारण करने वाला होता है।।३४।।

भावार्थः—जो कर्मयोगी मार्गों को ऐसे विस्तृत, साफ सुथरे तथा प्रकाशमय बनाता है जिनमें रथ तथा मनुष्यादि सब ग्रारामपूर्वक सुगमता से ग्रा जा सकें, वही प्रभु होता ग्रोर वही श्रीमान् = सब रत्नादि पदार्थों का स्वामी होता है।।३४॥

#### सनिता विश्रो अवैद्धिईन्तां वृत्रं नृभिः शुर्रः । सत्योऽविता विधन्तम् ॥३६॥

पदार्थ:—(विष्रः) वह विद्वान् कर्मयोगी (स्रविद्भिः, सनिता) गतिशील पदार्थों द्वारा सबका संभजन = विभाग करने वाला है, (वृत्रं, हंता) धर्ममार्ग में विरोध करने वालों का हनन करने वाला, (नृभिः, शूरः) नेताग्रों सहित ग्रोजस्वी = शूरवीर, (सत्यः) सत्यता थुक्त (विधंतं) ग्रीर जो ग्रपने कार्य्य में लगे हुए हैं उनका (प्रविता) रक्षक होता है।।३६।।

भावार्थः —वह विद्वान् कर्मयोगी जो सबका प्रभु है, यानादि गतिशील पदार्थों द्वारा सबको इष्ट पदार्थों का विभाजक होता है, श्रीर जो वैदिकधर्म में प्रवृत्त श्रन्छानी पुरुष उन्नति कर रहे हैं उनका विरोध करने वाले दुष्टों को दण्ड देने वाला श्रीर जो श्रपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में लगे हुए हैं उनकी सर्वप्रकार से रक्षा करता है।।३६।।

ग्रब कर्मयोगी का प्रेम से ग्रचन करना कथन करते हैं ॥

#### यर्जध्वेनं प्रियमेधा इन्द्रं सत्राचा मनसा ।

#### यो भूत्सोमैंः सत्यमंद्रा ॥३७॥

पदार्थ:—(प्रियमेघा:) हे प्रिययज्ञ वाले पुरुषो ! (एनं इन्द्रं) इस पूर्वोक्त गुण वाले कर्म योगी की (सत्राचा, मनसा) मन के साथ = मन से (यजध्वं) प्रचंना करो (यः) जो (सोमै:) सौम्यगुणों से (सत्यमद्वा) सच्चे ग्रानन्द वाला है ॥३७॥

भावार्थ: इस मन्त्र का भाव यह है कि जिज्ञासुजन जो स्रनेक प्रकार की विद्यावृद्धि वाले यज्ञों में लगे हुए उन्नित कर रहे हैं वह मन से उस सच्चे स्रानन्द वाले कर्मयोगी की स्रचना करें ताकि वह उनके यज्ञों में स्राये हुए विघ्नों को निवृत्त करके पूर्ण कराने वाला हो ।।३७।। ग्रव कर्मयोगी की स्तुति करना कथन करते हैं।।

#### गायश्रंवसं सत्पंति श्रवंस्कामं पुरूतमानेम्। कण्वांसो गात वाजिनेम् ॥३८॥

पदार्थ:—(कण्वासः) हे विद्वानो ! (गायश्रवसं) वर्णनीय कीर्ति वाले,(सत्पिति) सज्जनों के पालक, (श्रवस्कामं) यश को चाहने वाले, (पुरुत्मानं) ग्रनेक रूपों वाले, (वाजिनं) वारिएयों के प्रभु कर्मयोगी की (गात) स्तुति करो ।।३८।।

भावार्यः — विद्वान् याज्ञिक पुरुषों को उचित है कि वह विस्तृत कीर्ति-वाले, सज्जनों के पालक, यशस्वी ग्रीर सब विद्याग्रों के ज्ञाता कर्मयोगी की स्तुति करें ताकि वह प्रसन्न होकर सब विद्वानों की कामना को पूर्ण करे ॥३८॥

ग्रव कर्मयोगी को शक्तिसम्पन्न तथा शक्तियों का प्रदाता कथन करते हैं।।

#### य ऋते चिद्गास्पदेभ्यो दात्सखा तृभ्यः शर्चीवान् । ये अस्पिन्काममश्रियन् ॥३९॥

पदार्थ:—(ये) जो पुरुष (ग्रस्मिन्) इस कर्मयोगी में (कामं) कामनाग्रों को (ग्रिश्रियन्) रखते हैं वे (नृभ्यः) उन मनुष्यों के लिए (श्रचीवान्) प्रशस्तिकयावान् (सखा) हितकारक (यः) जो कर्मयोगी (पदेभ्यः ऋते, चित्) पदिवयों के विना ही (गाः) शिक्तयों को (दात्) देता है ॥३६॥

भावारं:—प्रशस्तिकयावान् कर्मयोगी जो सबका हितकारक, विद्यादि शुभ गुणों का प्रचारक ग्रीर जिसमें सब प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं वह ग्रशक्त को भी शक्तिसम्पन्न करता ग्रीर कामना करने वाले विद्वानों के लिये पूर्णकाम होता है, इस प्रकार वे ग्रपने मनोरथ को सुखपूर्वक सफल कर सकते हैं।।३६।।

ग्रब कर्मयोगी ग्रपने राष्ट्र में उपदेशकों को बढ़ाकर उनकी रक्षा करे. यह कथन करते हैं।।

#### इत्था धीवंन्तमद्भित्रः काण्वं मेध्यांतिथिम् । मेषो मृतोःभि यन्नयंः ।।४०॥

पदार्यः—(ग्रद्रिवः) हे ग्राद रण शक्तिसम्पन्न कर्मयोगिन् । (इत्था) इस उक्त प्रकार से (धीवंतं) प्रशस्त वाणी वाले (काण्वं) विद्वानों के कुल में उत्पन्न (मेध्या- तिथि) संगतियोग्य ग्रतिथि को (मेषः, भूतः) साक्षी के समान (ग्रिभियन्) पारवंवर्ती होकर(ग्रयः) चलाते हो ॥४०॥

भाषायं: इस मन्त्र में कर्मयोगी का यह कर्तव्य कथन किया गया है कि वह विद्वानों की सन्तानों को सुशिक्षित बनाकर राष्ट्र में उपदेश करावे ग्रीर उनकी रक्षा करे जिससे उसका राष्ट्र सद्गुणसम्पन्न ग्रीर धर्मपथगामी हो।।४०।।

ग्रव कर्मयोगी के संग्राम की विविध सामग्री का वर्णन करते हैं।।

#### शिक्षां विभिन्दो अस्मै चत्वार्ययुता ददंत्।

#### श्रष्टा परः सहस्रा ॥४१॥

पदार्थः—(विभिन्दो) हे शत्रुकुल के भेदन करने वाले (ददत्) दाता कर्मयो-गिन् ! ग्राप (ग्रस्में) मेरे लिये (ग्रष्टा, सहस्रा, परः) ग्राठ सहस्र ग्रधिक (चत्वारि, ग्रयुता) चार ग्रयुत (शिक्षा) देते हैं ॥४१॥

भावार्यः सूक्त में क्षात्रधर्म का प्रकरण होने से इस मन्त्र में (४८०००) ग्रडतालीस हजार योद्धाग्रों का वर्णन है ग्रर्थात् कर्मयोगी के प्रति जिज्ञासुजनों की यह प्रार्थना है कि ग्राप शत्रुग्रों के दमनार्थ हमको उक्त योद्धा प्रदान करें जिससे शान्तिमय जीवन व्यतीत हो ॥४१॥

#### वत सु त्ये पंयोद्यां माकी रणस्य नुप्त्या ।

#### जनित्वनायं मामहे ॥४२॥

पदार्थ:—(उत) ग्रीर (त्ये) वह ग्रापकी दो शक्तियां जो (स्) सुन्दर (पयो-वृषा) जल से बढ़ी हुई (माकी) मान करने वाली (रणस्य, नप्त्या) जिनसे संग्राम नहीं रुकता (जनित्वनाय) उनकी उत्पत्ति के लिये (मामहे) प्रार्थना करता हैं।।४२।।

भावार्यः—इस मन्त्र में कर्मयोगी के प्रति जिज्ञासु की प्रार्थना है कि प्राप कृपा करके हमको जल से बढ़ी हुई दो शिवत प्रदान करें जिनसे हम शत्रुग्रों का प्रहार कर सकें। ग्रर्थात् जल द्वारा उत्पन्न किया हुग्रा "वरुणास्त्र" जिसकी दो शिवत विख्यात हैं, एक—शत्रुपक्ष के ग्रात्रमण को रोकने वाली "निरोधकशिवत" ग्रीर दूसरी—ग्राक्षेप करने वाली "प्रहार शिवत"; यह दो शिवत जिसके पास हों वह शत्रु से कभी भयभीत नहीं होता ग्रीर न शत्रु उसको वशीभूत कर सकता है, इसलिये यहां उक्त दो शिवतयों की प्रार्थना की गई है।।४२।।

म्रष्टम मण्डल में दूसरा सूक्त समाप्त हुमा।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

श्रय चतु विशत्यु चस्य तृतीयसूक्तस्य-१-२४, मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः ।। देवताः १-२० इन्द्रः, २१--२४ पाकस्थाम्नः कौरयाणस्य दानस्तुतिः ।। छन्दः--१ कुकुम्मती मृहती । ३, ४, ७, ६, १६ निचृद् बृहती । ६ स्वराड् बृहती । १४, २४ बृहती । १७ पथ्या बृहती । २, १०, १४ सतः पङ्क्तिः । ४, १२, १६, १८ निचृत् पङ्क्तः । ६ भृरिक् पङ्क्तः । २० विराट् पङ्क्तः । १३ श्रनुष्टुप् । ११, २१ भृरिगनुष्टुप् । २२ विराड् गायत्री । २३ निचृद् गायत्री ।। स्वरः--१, ३, ४, ७--६, १४, १७, १६, २४ मध्यमः । २, ४, ६, १०, १२, १४, १६, १८, २०, पञ्चमः । ११, १३ २१ गान्धारः । २२, २३ षड्जः ।।

श्रव गोरसों द्वारा कर्मयोगी का सत्कार करते हुए श्रपनी रक्षा की प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

#### पिवां स्नुतस्यं रुसिनो मत्स्वां न इन्द्र गोमंतः। आपिनौ बोधि सधमाद्यां दृधेईस्माँ अंवन्तु ते धियं: ॥१॥

पदार्थः - (इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (नः) हमारे (गोमतः) गोसम्बन्धी पदार्थ-युक्त (रिसनः, सुतस्य) ग्रास्वादयुक्त सम्यक् संस्कृत रसों को (पिब, मत्स्व) पिये ग्रीर पीकर तृप्त हों। (सधमाद्यः) साथ-साथ रसपान से ग्राह्माद उत्पन्न कराने योग्य (ग्रापिः) हमारे सम्बन्धी ग्राप (नः) हमारी (वृधे) वृद्धि के लिए (बोधि) सर्वदा जागृत रहे। (ते) ग्रापकी (धियः) बुद्धियें (नः) हमको (ग्रवन्तु) सुरक्षित करें।।१।।

भावार्थः – इस मन्त्र में याज्ञिक पुरुषों की ग्रोर से कर्मयोगी के प्रति यह प्रार्थना कथन की गई है कि हे परमैश्वर्यसम्पन्न कर्मयोगिन् ! ग्राप हमारे सुसंस्कृत सिद्ध किये हुए इन दूध, दिध तथा घृतादि गोरसों को पानकर तृप्त हों ग्रौर हमारे सम्बन्धी जनों की वृद्धि के लिये ग्राप सदैव प्रयत्न करते रहें ग्र्यात् विद्या तथा ऐश्वर्यं वृद्धि सम्बन्धी उपायों का ग्राप सदा हमारे प्रति उपदेश करें जिससे हम विद्वान् तथा ऐश्वर्यशाली हों, या यों कहो कि ग्रापकी विशाल बुद्धि सदैव हमारे हितचिन्तन में प्रवृत्त रहे, यह हमारी प्रार्थना है ॥१॥

## भूयामं ते सुमती वाजिनां वयं मा नः स्तर्भिमांतये । अस्माञ्चित्राभिरवतादिभिष्टिंभिरा नः सुम्नेष्ठं यामय ॥२॥

पदार्थः -- (वयं) हम लोग (वाजिनः) धनववान होकर (ते, सुमतौ) ग्रापकी सुबुद्धि में (भूयाम) वर्तमान हों। (ग्रिभिमातये) ग्रिभिमानी शत्रु के लिये (नः) हमको (मा) मत (स्तः) हिंसित करें। (वित्राभिः, ग्रिभिष्टिभिः) ग्रनेक ग्रिभिलापाग्रों से (ग्रस्मान्, ग्रवतात्) हमको सुरक्षित करके (नः) हमको (सुम्नेषु) सुखों में (ग्रा, यमय) सम्बद्ध करें ॥२॥

भावार्थः —हे कर्मयोगी भगवन् ! ग्राप ऐसी कृपा करें कि हम लोग ऐश्वर्य्यसम्पन्न होकर ग्रापके सदृश उत्तम कर्मों में प्रवृत्त हों। हम ग्रिभमानी शत्रुग्रों के पादाकान्त न हों। हे प्रभो ! ग्राप हमारी कामनाग्रों को पूर्ण करें जिससे हम सुखसम्पन्न होकर सदैव परमात्मा की ग्राज्ञापालन में प्रवृत्त रहें।।२।।

म्रव कर्मयोगी का यश:कीर्तन कथन करते हैं।।

#### ह्मा उं त्वा पुरूवसो गिरी वर्धन्तु या समं। पावकवंणीः शुचंयो विपश्चितोऽभि स्तोभैरनुपत ॥३॥

पदार्थः—(पुरुवसो) हे अनेकविध ऐश्वर्यसम्पन्त ! (इमाः, याः, मम, गिरः) ये जो मेरी आशीविषयक वाि्षयाँ हैं वे (त्वा, वर्धन्तु) आप को बढ़ायें। (पावक-वर्णाः) अग्निसमान वर्ण वाले (शुचयः) शुद्ध (विषश्चितः) विद्वान् पुरुष (स्तोमैः) यज्ञ द्वारा (श्रभि, श्रा्षत) आपकी कीर्ति कथन करते हैं।।३।।

भावार्थः—हे ऐश्वर्यसम्पन्न कर्मयोगिन् ! हम लोग शुभ वाणियों द्वारा ग्रापको ग्राशीर्वाद देते हैं कि परमेश्वर ग्रापको ग्रधिकाधिक ऐश्वर्य-सम्पन्न करें। ग्रग्निसमान तेजस्वी सब विद्वान् यज्ञों में ग्रापके यश का गायन करते हैं कि परमात्मा ग्रापको ग्रधिक बढ़ावें ग्रौर ग्राप हम लोगों की वृद्धि करें।।३।।

#### त्र्यं सहस्रमृपिभिः सहस्कृतः समुद्र इवं पर्यथे । सत्यः सो अस्य महिमा गृंणे शवों यज्ञेषुं विषराज्ये ॥४॥

पदार्थ:—(सहस्रं, ऋषिभिः) अनेक सूक्ष्मदिशयों द्वारा (सहस्कृतः) बलप्राप्त (ग्रयं) यह कर्मयोगी (समुद्रः, इव) समुद्र के समान व्यापक होकर (पप्रथे) प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। (सः, सत्यः, अस्य, मिहमा) वह सत्य — स्थिर इसकी मिहमा ग्रीर (शवः) वल (विप्रराज्ये) मेघावियों के राज्य में (यज्ञेषु) यज्ञों में (गृणे) स्तुति किये जाते हैं।।४।।

भावार्थ: — इस मन्त्र का भाव यह है कि वह कर्मयोगी जो अनेक ऋषियों द्वारा धनुर्विद्या प्राप्त करके अपने वलप्रभाव से सर्वत्र विख्यात होता है वह सारे देश में पूजा जाता है और अपने स्थिर बल तथा पराक्रम द्वारा विद्वानों में सत्काराई होता ग्रीर यज्ञों में सब याज्ञिक लोग उस की स्तुति करते हैं।।४।।

भव सब शुम कामों में कर्मयोगी का म्राह्वान करना कथन करते हैं।। इन्द्रिमिदेवतातय इन्द्रं प्रयत्यंध्वरे । इन्द्रं समीके वनिना इवामह इन्द्रं घनंस्य सात्रये ॥॥॥

पदार्थः—(विननः) उपासक लोग (देवतातये) यज्ञ में (इन्द्रं, इत्) कर्मयोगी को ही, (प्रयति, ग्रध्वरे) यज्ञ प्रारम्भ होने पर (इन्द्रं) कर्मयोगी को ही, (समिकि, इन्द्रं) संग्राम में कर्मयोगी को ही, (धनस्य, सातये, इन्द्रं) घनलाभार्थ कर्मयोगी को ही (हवामहे) ग्राह्वान करते हैं ॥ १॥

भावार्यः — विद्वान् पुरुष तथा ऐश्वर्य्यसम्पन्न श्रीमान् प्रजाजन विद्वानों से सुशोभित धर्मसमाज में, यज्ञ के प्रारम्भ होने पर, संग्राम उपस्थित होने पर ग्रीर धन उपार्जन वाले कामों के प्रारम्भ करने में कर्मयोगी को ग्राह्वान करते = बुलाते हैं ग्रर्थात् ऐसे शुभ कामों को कर्मयोगी की सम्मति से प्रारम्भ करते हैं ताकि उनमें सफलता प्राप्त हो ॥ ॥

ग्रव कर्मयोगी के बल का महत्त्र वर्णन करते हैं।।

### इन्द्रें मुद्धा रोदंसी पमथुच्छव इन्द्रः सुर्यमरोचयत् । इन्द्रं इ विक्वा सुर्वनानि येमिर इन्द्रं सुवानास इन्दंवः ॥६॥

पदार्थ:—(इन्द्रः) कर्मयोगी (श्रवः, मन्हा) बल की महिमा से (रोदसी)
पृथिवी तथा द्युलोक को (पप्रथत्) व्याप्त करता है। (इन्द्रः) कर्मयोगी (सूर्यं, प्ररो-चयत्) सूर्यप्रभा को सफल करता है (इन्द्रे, ह) कर्मयोगी में ही (विश्वा, भुवनानि) सम्पूर्ण प्राणिजात (येमिरे) नियमन को प्राप्त होता है। (सुवानासः) सिद्ध किये हुए (इन्दवः) मोजन पानाई पदार्थ (इन्द्रे) कर्मयोगी को ही प्राप्त होते हैं।।६।।

भावार्यः — इस मन्त्र में कर्मयोगी की महिमा वर्णन की गई है कि वह ग्रपनी शक्ति द्वारा पृथिवी तथा द्युलोक की दिव्य दीष्तियों से लाभ उठाता है ग्रौर वही सूर्य्यप्रभा को सफल करता ग्रथीत् मूर्खों में विद्वत्ता का उत्पादन करके सूर्योदय होने पर स्व-स्व कार्य्य में प्रवृत्त करता है ग्रथवा ग्रपनी विद्याद्वारा सूर्यप्रभा से ग्रनेक कार्य्य सम्पादन करके लाभ उठाता है। कर्म-योगी ही सबको नियम में रखता ग्रौर उत्तमोत्तम पदार्थों का भोक्ता कर्म- योगी ही होता है। तात्पर्य यह है कि जिस देश का नेता विद्वान् होता है उसी देश के मानव सूर्यलोक, द्युलोक तथा पृथ्वीलोक की दिव्य दीप्तियों से लाभ उठा सकते हैं, इसी ग्रभिप्राय से यहाँ सूर्यादिकों का प्रकाशक कर्म-योगी को माना है।

सायणाचार्यं इस मन्त्र के यह अर्थं करते हैं कि स्वर्भानु = राहु से ग्रसे हुए सूर्य्यं को इन्द्र ही प्रकाश देता है,। ग्रब इस अर्थं में "इन्द्र" का विवेचन करना ग्रावश्यक है कि इन्द्र का क्या ग्रथं ? यदि इन्द्र के अर्थ सूर्यं माने जायं तो ग्रात्माश्रय दोष लगता है ग्रर्थात् ग्रपना प्रकाशक ग्राप हुग्रा, यदि "इन्द्र" शब्द के अर्थ विद्युत् लेवें तो फिर राहु का ग्रसना ग्रीर उसको मारकर इन्द्र का प्रकाश करना क्या ? यदि इसके ग्रथं देवविशेष लिये जायं तो ऐसी कोई कथा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद् तथा पुराणों तक में भी नहीं पाई जाती जिसमें इन्द्र देवता ने राहु मारकर सूर्यं को छुड़ाया हो। ग्रधिक क्या, इस प्रकार की मनगढन्त कथाग्रों का उपन्यास करके सायणाचार्यं ने राहु का मारना लिखा है जो सर्वदा ग्रसंगत है, सायण का ही ग्रनुकरण करके विलसन, ग्रिफिथ ग्रादि विदेशी भाष्यकार भी ऐसे ही ग्रर्थ करते हैं जो ग्रसंगत हैं। सत्यार्थ यही है कि "इन्दित योगादिना परमैश्वर्यं प्राप्नोतीतीन्द्रः" = जो योगादि साधनों से परमैश्वर्यं को प्राप्त हो उसका नाम "इन्द्र" है, इस प्रकार यह नाम यहां कर्मयोगी का है किसी देवविशेष का नहीं।।६॥

# श्रमि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवंः। समीचीनासं ऋभवः समस्वरत्रद्रा गृंणन्त पूर्व्यम्।।७॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ग्रायवः) मनुष्य (पूर्वपीतये) अग्रपान के लिये (स्तोमेभिः) स्तोत्र द्वारा (त्वा) आपका (ग्रभि) स्तवन करते हैं। (समीचीनासः) सज्जन (ऋभवः) सत्य से शोभा पाने वाले विद्वान् (समस्वरन्) आप के आह्वान का शब्द कर रहे हैं। (पूर्व्यं) अग्रग्गी (रुद्राः) शत्रु को मयकारक योद्धा लोग (गृणंत) आपकी स्तुति करते हैं।।७।।

भाषार्थः याज्ञिक लोगों का कथन है कि हे कर्मयोगिन् ! सत्यभाषी विद्वान् पुरुष स्तोत्रों द्वारा श्रापकी स्तुति करते हुए सोमरस का श्रग्रपान करने के लिये श्रापका श्राह्वान करते हैं श्रीर शत्रुश्रों को भयप्रद्योद्धा लोग श्रापकी स्तुति करते हुए सत्काराई उत्तमोत्तम पदार्थ भेंटकर श्रापको प्रसन्न करना चाहते हैं।।७।।

श्रव कमंयोगी के श्राचरण का श्रनुसरण करना कथन करते हैं।। अस्येदिन्द्रों वाद्ये दृष्ण्यं श्रवो मदं सुतस्य विष्णंवि । अद्या समस्य महिमानमायवोऽतुं ष्टुवन्ति प्रवर्षा ।।८।।

पवार्थ:—(इन्द्रः) कमंयोगी (ग्रस्य, इत्) इस स्तोता के ही (वृष्ण्यं, शवः) वीर्यं तथा बल को (सुतस्य) संस्कृत पदार्थं सेवन से (विष्णवि, मदे) शरीर व्यापक ग्रानन्द उत्पन्न होने पर (वाव्धे) बढ़ाता है; (ग्रायवः) मनुष्य (ग्रस्य) इस कमंयोगी के (तं, महिमानं) उस महत्त्व को (ग्रद्य) ग्रव मी (पूर्वया) पहले की तरह (ग्रनुष्टु-वन्ति) यथावत् स्तवन करते हैं।।।।।

भावार्थः इस मन्त्र का भाव यह है कि स्तोता तथा ग्रधिकारी जिज्ञा-सुजनों के बल को उत्तमोत्तम पदार्थों द्वारा कर्मयोगी बढ़ाता है, क्योंकि बलसम्पन्न पुरुष ही ग्रपने ग्रभीष्ट को पूर्ण कर सकता है ग्रौर मनुष्य पूर्व की न्याई ग्रथीत् पूर्व कल्प के समान इस कर्मयोगी के धर्माचरण का ग्रनुष्ठान करके ग्रब भी ऐक्वर्यशाली हो सकते हैं। इसलिये कर्मयोगी का स्तवन करते हए पुरुष ग्रनुष्ठानाई हो।। ।।

श्रव परमात्मा से उक्त ऐश्वर्यं तथा पराक्रम की याचना

करना कथन करते हैं।।

# तत्त्वां यामि सुनीर्थ तद्ब्रह्मं पूर्विचित्तपे । येना यतिंश्यो भृगंवे धने हिते येन परकंष्यमाविंथ ॥९॥

पदार्थ:—(पूर्वचित्तये) मुख्य ग्रध्यात्मज्ञान के लिए (तत्, ब्रह्म) उस परमात्मज्ञान तथा (मुवीयं) उत्तम वल की (तत्, त्वा, यामि) ग्रापसे याचना करता हूँ (येन)
जिस ज्ञान तथा वीर्थ्य से (हिते, धने) धन की ग्रावश्यकता होने पर (यतिम्यः)यत्नशील
कर्मयोगियों से लेकर (भूगवे) मायामजंनशील ज्ञानयोगी को देते तथा (येन) जिस
पराक्रम से (प्रस्कण्वं) प्रकृष्ट ज्ञान वाले की (ग्राविष) रक्षा करते हैं ॥६॥

भावार्थः — जिज्ञासु प्रार्थना करता है कि हे कर्मयोगिन् ! ग्राप हमें ऐसी शक्ति प्राप्त करायें जिससे हम परमात्मसम्बन्धी ज्ञान वाले तथा ऐक्वर्यं-शाली हों। हे प्रभो! ग्राप ग्रधिकारियों की याचना पूर्ण करने वाले हैं ग्रथीं क्मयीगियों से लेकर प्रकृष्ट ज्ञान वाले ज्ञानयोगी को देते हैं। हे पराक्रम-सम्पन्न! ग्राप ग्रपनी कृपा से हमें भी पराक्रमी बनावें जिससे हम ग्रपने काय्यों को विधिवत् करते हुए ज्ञानद्वारा परमात्मा की समीपता प्राप्त करें।।।।

अव अन्य प्रकार से कर्मयोगी की महिमा वर्णन करते हैं।।
येनां समुद्रमसंजो महीरपस्तिदिंग्द्र दृष्णि ते शवंः।
सद्यः सो अंस्य महिमा न सन्तरो यं क्षोणीरंतुचक्रदे।।१०॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे कमंयोगिन् ! (येन) जिस बल से (महो, ग्रपः) महा जलों को (समुद्रं, ग्रमुजः) समुद्र के प्रति पहुँचाते हैं—(तत्, ते) ऐसा ग्रापका (वृष्णि, शवः) व्यापक बल है। (सः, ग्रस्य, महिमा) वह इसकी महिमा (सद्यः) शीद्र (न, संनशे) नहीं मिल सकती। (यं) जिस महिमा का (क्षोणीः) पृथ्वी (ग्रनुचक्रदे) ग्रनु-सरए। करती है।।१०।।

भावार्थ: इस मन्त्र में कर्मयोगी की महिमा वर्णन की गई है कि वह कृत्रिम निदयों द्वारा मरु देशों में भी जलों को पहुंचाकर पृथ्वी को उपजाऊ बनाकर प्रजा को सुख पहुँचाता और धर्मपथयुक्त तथा अभ्युदयकारक होने के कारण कर्मयोगी के ही आचरणों का पृथ्वीभर के सब मनुष्य अनुकरण करते हैं।।१०।।

ग्रव कर्मयोगी से घन की याचना करना कथन करते हैं।।

# श्चारव वाजांय प्रथमं सिषांसते शाम्य स्तोमांय पूर्व ॥११॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यत्, र्राय) जिस घन की (सुवीर्यं, त्वा) सुन्दर वीर्य वाले ग्रापसे (यामि) याचना करता हूँ (नः, श्राम्ध) वह हमको दीजिये। (सियासते) जो ग्रापके ग्रनुकूल चलना चाहता है उसको (वाजाय) ग्रन्न (प्रथमं) सवसे पहले (श्राम्ध) दीजिये। (पूर्व्यं) हे ग्रग्रणी ! (स्तोमाय) स्तुतिकर्त्ता को (श्राम्ध) दीजिये।।११।।

भावार्थः—(इन्द्र) हे सब धनों के स्वामी कर्मयोगिन् ! हम लोग ग्रापकी ग्राज्ञा पालन करते हुए ग्रापसे याचना करते हैं कि ग्राप हमें सब प्रकार का धनधान्य देकर संतुष्ट करें, क्योंकि जो ग्रापका ग्रनुकूलगामी है उसको सबसे प्रथम ग्रन्नादि धन दीजिए ग्रर्थात् कर्मयोगी का यह कर्त्तव्य है कि वह वैदिक मार्ग में चलने तथा चलाने वाली प्रजाग्रों को धनादि सकल ग्रावश्यक पदार्थ देकर सर्वदा प्रसन्न रखे जिससे उसके किसी राष्ट्रीय ग्रंग में न्यूनता न ग्रावे ॥११॥

#### शाग्धी ने अस्य यदं पौरमाविंथ धियं इन्द्र सिषासतः। शग्धि यथा रुश्नं स्यावंकं कृपमिन्द्र मावः स्वंणरम्।।१२।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (नः) हमारे सम्बन्धी (धियः, सिषासतः) कर्मों में लगे रहने वाले (ग्रस्य) इस यजमान को वह घन (शिष्ध) दीजिये (यत्, ह) जिस घन से (पौरं, ग्राविथ) पुरवासी जनसमुदाय की रक्षा करते हैं। (इन्द्र) हे इन्द्र ! (यथा) जैसे (रुशमं) ऐश्वर्य से दीष्तिमान्, (श्यावकं) दारिद्रच से मिलन, (कृपं) कार्यों में समर्थ (स्वर्णरं) सुखी नर की (प्रावः) रक्षा की वैसे ही (शिष्ध) मुक्तको भी समर्थ कीजिये।।१२।।

भावार्थ:—इस मंत्र में याज्ञिक लोगों की ग्रोर से प्रार्थना है कि हे कर्मयोगिन् ! ग्राप हमारे सम्बन्धी यजमान को जो याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्त है, धन से सम्पन्न कीजिये। हे भगवन् ! जैसे कर्मों में प्रवृत्त दिरद्र पुरुष को धन देकर सुखी करते हो वैसे ही ग्राप हम लोगों सहित यजमान को भी समर्थ करें जिससे वह उत्साहित होकर यज्ञ सम्बन्धी कर्म करे-करावे।।१२।।

#### कन्नव्यों अतसीनां तुरो गृंणीत् मत्यः।

#### नहीं न्बंस्य महिमानंमिन्द्रियं स्वंर्गृणन्तं आन्छः ॥१३॥

पदार्थः—(भ्रतसीनां) निरन्तर होने वाली स्तुतियों का (तुरः) करने वाला (नव्यः) नवीन शिक्षित (मत्यः) मनुष्य (कत्, गृणीत) कहकर कौन समाप्त कर सकता है! (ग्रस्य) इस कर्मयोगी की (इन्द्रियं, महिमानं) राज्य महिमा को (स्वः, गृणन्त) सुख से चिरकाल तक वर्णन करते हुए विद्वानों ने भी (निह्, नु) नहीं ही (ग्रानशुः) पार पाया है।।१३।।

भावार्थ: इस मंत्र का भाव यह है कि बड़े-बड़ विद्वान् पुरुषों ने भी, जो निरन्तर सूक्ष्म पदार्थों के जानने में प्रवृत्त रहते हैं, कर्मयोगी की महिमा का पार नहीं पाया, तब नवशिक्षित मनुष्य उसकी महिमा को क्या कह सकता है! क्योंकि कर्मयोगी की ग्रनन्त कलायें हैं जिनकी इयत्ता को विद्वान् पुरुष ग्रनन्तकाल तक भी नहीं जान सकता।।१३।।

अव अन्य प्रकार से प्रार्थना कथन करते हैं।।
कर्ट्ट स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत् ऋषिः को वित्र ओहते।
कदा हवं मधविन्नन्द्र सुन्वतः कर्ट्ट स्तुवतः आ गंमः।।१४॥

पदार्थ: —(कत्, उ, स्तुवन्तः) कौन स्तोता (देवता) देव ग्रापके (ऋतयन्त) यज्ञ करने की इच्छा कर सके ! (कः) कौन (विप्रः) विद्वान् (ऋषिः) सूक्ष्मद्रष्टा (ग्रोहते) ग्रापको वहन कर सकता है ! (मघवन्, इन्द्र) हे घनवन् इन्द्र ! (सुन्वतः) ग्रापका ग्रचन करने वाले पुरुष के (हवं) हच्य पदार्थों को (कदा) कव स्वीकार करेंगे? (स्तुवतः) स्तुति करने वाले के गृह को (कत्, उ) कब (ग्रागमः) ग्रावेंगे ? ।।१४।।

भावार्थः — कर्मयोगी से प्रार्थना, उसके यज्ञ, स्तुति ग्रौर ग्राह्वान करने को सभी पुरुष उत्कण्ठित रहते ग्रौर यह चाहते हैं कि यह कर्मयोगी कब हमारी प्रार्थना को किस प्रकार स्वीकार करें जिससे हम लोग भी उसकी कृपा से ग्रभ्युदयसम्पन्न होकर इष्ट पदार्थों का भोग करें। हे कर्मयोगिन्! ग्राप याज्ञिक पुरुषों के हव्य पदार्थों को कब स्वीकार करेंगे ग्रर्थात् यज्ञ का फल जो ऐश्वर्यलाभ करना है वह ग्राप हमको शीघ्र प्राप्त करायें ग्रीर स्तोता के गृह को पवित्र करें ग्रर्थात् उसके गृह में सदा कुशलता रहे जिससे यज्ञ सम्बन्धी कार्यों में विष्त न हो, यह प्रार्थना है।।१४।।

#### उद्घ त्ये मर्चुमत्तमा गिरः स्तोमांस ईरते । सत्राजितो धनसा अक्षितीतयो वाजयन्तो रयां इव ॥१५॥

पदार्थ:—(त्ये, मयुमत्तमा:, गिरः) वे ग्रापके लिए मथुर वाि्ग्यां ग्रीर (स्तो-मासः) स्तोत्र (उ, उदीरते) निकल रहे हैं, जिस प्रकार (सत्राजितः) साथ जीतने वाले (धनसाः) धन चाहने वाले (ग्रक्षितोतयः) दृढ़रक्षा वाले (वाजयन्तः) वल चाहने वाले (रथाः, इव) रथ निकलते हैं।।१५।।

भावार्थः—हे कर्मयोगिन् ! जिस प्रकार संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले, धन की इच्छावाले, दृढ़ रक्षा वाले, वल की चाहना वाले रथ समान उद्देश्य को लेकर शीझता से निकलते हैं, इसी प्रकार मधुर वाणियों द्वारा स्तोता लोग समान उद्देश्य से ग्रापकी स्तुति गायन कर रहे हैं। हे प्रभो ! ग्राप उनको ऐश्वयंसम्पन्न करें।।१५।।

श्रव कर्मयोगी के प्रति राष्ट्ररक्षा का उपाय कथन करते हैं।।
कण्वां इवः भृगंवः सुर्यो इव विश्विमद्भीतमांनशुः ।
इन्द्रं स्तोमिभिष्दयंनत आयर्वः प्रियमधासो अस्वरन् ॥१६॥

पदार्थ:— (कण्वा इव) विद्वानों के समान (भृगवः) शूर भी (सूर्या इव) सूर्यिकरण के समान (धीतं, विश्वं, इत्) जाने हुए संसार में (ग्रानशुः) व्याप्त हो

गए। (म्रायवः) प्रजाजन (प्रियमेघासः) म्रनुकूल बुद्धि वाले (इन्द्रं) कर्मयोगी को (स्तोमेभिः) यज्ञों द्वारा (महयन्तः) म्रजित करते हुए (म्रस्वरन्) कीर्तिगान करते हैं।।१६।।

भावार्थः -- कर्मयोगी की सम्पूर्ण राष्ट्रभूमि में विद्वान् उपदेशक तथा शूरवीर व्याप्त रहते हैं जिससे उसका राष्ट्र ज्ञान से पूर्ण होकर सुरक्षित बना रहता है और ग्रन्न-धन से भरपूर होकर सर्वदा उसकी प्रशंसा करता है ॥१६॥

#### युक्षा हि हंत्रहन्तम् इरी इन्द्र परावतः । अर्वाचीनो मंघवन्त्सोमंपीतय उग्र ऋष्वेमिरा गहि ॥१७॥

पदार्थ:— (वृत्रहन्तम) हे ग्रतिशय शत्रुहनन करने वाले (इन्द्र) कर्मयोगिन् ! (हरी) ग्रश्वों को (युक्ष्व, हि) रथ में जोड़िये। (परावतः) दूरदेश से, (श्रविवीनः) हमारे ग्रिममुख, (मघवन्) हे घनवन् ! (उग्रः) मीम ग्राप (ऋष्वेभिः) विद्वानों के साथ (सोमपीतये) सोमपान के लिये (श्रागिह) ग्रावें।।१७॥

भावार्थ: इस मंत्र में याज्ञिक लोगों की ग्रोर से यह प्रार्थना है कि हे शत्रुग्रों का हनन करने वाले, हे ऐश्वर्यशालिन तथा हे भीमकर्मा कर्म-योगिन ! ग्राप ग्रपने रथ पर सवार होकर विद्वानों के साथ सोमपान के लिए हमारे स्थान को प्राप्त हों ताकि हम लोग ग्रापका सत्कार करके ग्रपना कर्तव्य पालन करें।।१७।।

#### इमे हि ते कारवी वावशुर्षिया विश्वांसी मेशसातये। स त्वं नी मधवित्रनद्र गिर्वणो वेनो न श्रेणुषी इवंस् ।।१८॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (इमे, हि, ते, कारवः) यह पुरःस्थ ग्रापके शिल्पी लोग, (विप्रासः) जो स्वकार्य में कुशल हैं वे, (मेघसातये) यज्ञमागी होने के लिये (धिया) ग्रपनी स्तुति वाग्द्वारा (वावशुः) ग्रापकी ग्रत्यन्त कामना करते हैं। (मघवन्) हे घनवन् ! (गिर्वणः, सः, त्वं) प्रशंसनीय वह ग्राप (वेनः, न) जातामिलाप पुरुष के सदृश (नः, हवं) हमारी प्रार्थना को (शृणुधि) सुनें।।१८।।

भावार्यः याज्ञिक पुरुषों की ग्रोर से कथन है कि हे ऐश्वर्यशाली कर्मयोगिन् ! शिल्पी लोग जो विविध प्रकार के ग्रस्त्र-शस्त्रादि बनाने तथा ग्रन्य कामों के निर्माण करने में कुशल हैं वे, यज्ञ में भाग लेने के लिए ग्रापकी कामना करते हैं ग्रर्थात् ग्रस्त्र-शस्त्रों के निर्माण द्वारा युद्धविशास्त्र होना भी यज्ञ है; सो, इन साहाय्याभिलाषी पुरुषों को यज्ञ में भाग देना कि युद्ध सामग्री के निर्माणपूर्वक यह यज्ञ सर्वाङ्गपूर्ण हो ॥१८॥

ग्रव शस्त्रों के निर्माण का फल कथन करते हैं।।

#### निरीन्द्र वृहतीभ्यां वृत्रं धनुंभ्यो अस्फुरः।

#### निरर्बेदस्य मृगंयस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आंजः ॥१९॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (बृहतीभ्यः, धनुभ्यः) बड़े-बड़े शस्त्रों से (बृत्र) दुउ दस्यु को (निरस्फुरः) ग्रापने नष्ट किया। (प्रबुंदस्य) मेघ के समान (मायिनः) मायावाले (मृगयस्य) हिंसक को भी (निः) नष्ट किया तथा (पर्वतस्य) पर्वत के ऊपर के (गाः) पृथ्वी प्रदेशों को (निराजः) निकाल दिया ॥१६॥

भावार्थः — याज्ञिक लोगों का कथन है कि हे कर्मयोगिन् ! ग्रापने उत्तमोत्तम शस्त्र-ग्रस्त्रादिकों के बल से ही बड़े-बड़े दस्युग्रों को ग्रपने वशी-भूत किया जो ग्रराजकता फैलाते, श्रेष्ठ पुरुषों का ग्रपमान करते ग्रौर याज्ञिक लोगों के यज्ञ में विघ्नकारक थे। इन्हीं शस्त्रों के प्रभाव से ग्रापने बड़े-बड़े हिंसक पशुग्रों का हनन करके प्रजा को सुरक्षित किया ग्रौर इन्हीं शस्त्रास्त्रों के प्रयोग द्वारा पर्वतीय प्रदेशों को विजय किया। इसलिए प्रत्येक पुरुष को शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके युद्धविद्या में कुशल होना चाहिए।।१६॥

श्रव कर्मयोगी के पुरुषार्थ का फल कथन करते हैं।

#### निरम्नयों रुरु चुर्नि सूर्यों निः सोमं इन्द्रियो रसंः। निरन्तरिभादभमो महामहिं कृषे तदिन्द्र पौंस्यम्।।२०।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ध्रन्तिरक्षात्) जब ध्रापने हृदयाकाश से (महां, ध्राह्) बड़े मारी व्यापक ग्रज्ञानान्वकार को (निरधमः) निकाल दिया (तत्, पौंस्यं, कृषे) वह महापुरुषार्थ किया तब (ग्रग्नयः) ग्रग्नि (नीरुरुचुः) निरन्तर रुचि-कारक लगने लगीं (उ) तथा (सूयः) सूर्य (निः) निरन्तर रुचिवर्धक हो गये। (इन्द्रियः, रसः, सोमः) ग्रापका देयमाग सोमरस मी (निः) निःशेथेग रोचक हो गया।।२०।।

भावार्यः इस मन्त्र का भाव यह है कि जिस पुरुष के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है वह महापुरुषार्थी कहलाता है और वही पुरुष सूर्यादि के प्रकाश, अग्न्याधान तथा सोमादि रसों से उपयोग ले सकता है और उसी को यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड रुचिकर तथा आनन्दप्रद प्रतीत होता है, या

यों कहो कि सर्व रसों की राशि जो ग्रानन्दमय ब्रह्म है उसकी प्रतीति श्रज्ञानी को नहीं हो सकती किन्तु ज्ञानी पुरुष ही उस ग्रानन्द को ग्रनुभव करता है। इसी ग्रभिप्राय से यहां ज्ञानी पुरुष के लिए सम्पूर्ण पदार्थों के रोचक होने से ग्रानन्द की प्राप्ति कथन की गई है।।२०।।

#### यं मे दुरिन्द्री मुरुतः पार्कस्थामा कौरंयाणः। विश्वेषा त्मना शोभिष्टमुपॅव दिवि धावंमानम्।।२१।।

पदार्थः—(पाकस्थामा) परिपक्व बलवाले (कौरयाणः) पृथ्वी मर में गित वाले (इन्द्रः) कर्मयोगी श्रौर (मरुतः) विद्वानों ने (यं, मे, दुः) जिस पदार्थ को मुक्ते दिया वह (विश्वेषां, त्मना, शोभिष्ठं) सब पदार्थों में स्वरूप ही से शोभायमान है; जैसे (दिवि) द्युलोक में (धावमानं) दौड़ते हुए (उपेव) सूर्य सुशोमित है।।२१॥

भावार्थ: — पूर्ण बलवान तथा तेजस्वी, जिसने ग्रपने बल द्वारा पृथ्वी को विजय कर लिया है, ऐसा कर्मयोगी ग्रीर ब्रह्मचर्यपूर्वक वेद वेदांगों के ग्रध्ययन द्वारा पूर्ण विद्वान, जिसका ग्रात्मिक वल महान् है, ऐसे विद्वान् पुरुष जिन पदार्थों का संशोधन करते हैं वह पदार्थ स्वभाव से ही स्वच्छ तथा सात्विक होते हैं ग्रीर विद्वानों द्वारा संशोधित पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए ॥२१॥

#### रोहिंतं मे पार्कस्थामा सुध्रं कक्ष्यपाम् । अदांद्रायो विवोधंनम् । २२।।

पदार्थ:—(पाकस्थामा) परिपक्व बलवाले कर्मयोगी ने (मुधुरं) मुन्दर स्कन्ध वाला (कक्ष्यप्रां) कक्षा में रहने वाली रज्जु का पूरक = स्थूल (रायः, विवोधनं) धनों का उत्पादन हेतु (रोहितं) रोहित वर्णवाला ग्रश्व (मे) मुक्क विद्वान् को (ग्रदात्) दिया ॥२२॥

भावार्थः इस मन्त्र का भाव यह है कि कर्मयोगी लोग ही शीघ्र गतिशील अश्वादि पदार्थों को लाभ करके विद्वानों के अर्पण करते हैं, ताकि वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें; ["अश्व" शब्द यहां सब वाहनों का उप-लक्षण है अर्थात् जल, स्थल तथा नभोगामी जो गतिशील वाहन हैं उन सवका अश्व शब्द ग्राहक है]।।२२।।

यस्मा अन्ये दशु मित धुरं वहन्ति वह्नयः। अस्तं वयो न तुप्रचम्।।२३।। पदार्थ:—(यस्मै) जिस मुक्तको (ग्रन्ये, दश, वह्नयः) ग्रन्य दश वहनकर्ता इन्द्रिय नामक (वयः) जैसे सूर्यकिरण (तुग्रचं) जल परमारणुग्रों को (ग्रस्तं, न) सूर्यं की ग्रोर वहन करती हैं इसी प्रकार (धुरं) शरीररूप धुर को (प्रतिवहन्ति) गन्तव्य देश के प्रति वहन करती हैं।।२३।।

भावार्यः -- इस मन्त्र में इन्द्रिय तथा इन्द्रवृत्तियों का वर्णन है कि जिस पुरुष के इन्द्रिय संस्कृत हैं उसकी इन्द्रियवृत्तियां साध्वी तथा संस्कृत होती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मनस्वी बनकर इन्द्रियवृत्तियों को सर्देव ग्रपने स्वाधीन रक्खे। इसी भाव को कठ० में इस प्रकार वर्णन किया है कि "सदश्वा इव सारथे:" =- जिस प्रकार सारिथ के संस्कृत ग्रीर सुचालित घोड़े वशीभूत होते हैं इसी प्रकार इन्द्रियसंयमी पुरुष के इन्द्रिय वशीभूत होते हैं। १२३।।

ग्रब पिता से ब्रह्मविद्या प्राप्त किये हुए कर्मयोगी का स्तवन कथन करते हैं।।

#### आत्मा पितुस्तनुर्वासं ओजोदा अभ्यञ्जनम् । तुरोयिनद्रोहितस्य पाकंस्थामानं भोजं दातारंमज्ञवम् ॥२४॥

पदार्थ:—जो कर्मयोगी (पितु: ग्रात्मा, तनूः) पिता ही की आत्मा तथा शरीर है (बासः) वस्त्र के समान अभिरक्षक तथा (ग्रोजोदाः) बलों का दाता है, (ग्रम्यञ्जनं) उस सब ग्रोर से आत्मा के शोधक, (तुरीयं, इत) शतुग्रों के हिंसक, (रोहितस्य, दातारं) रोहिताश्व के देने वाले, (भोजं) उत्कृष्ट पदार्थों के मोक्ता, (पाक-स्थामानं) पत्रवबलवाले कर्मयोगी की मैं (ग्रव्रवं) स्तुति करता हूँ।।२४।।

भावार्थ:—जिस कर्मयोगी ने अपने पिता से ब्रह्मविद्या तथा कर्मयोगविद्या का अध्ययन किया है वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है, या यों कहो कि
वह मानो पिता के शरीर का ही अंग है, जैसा कि धर्मशास्त्र में भी लिखा
है कि "आत्मा वे जायते पुत्रः" = अपना आत्मा ही पुत्ररूप से उत्पन्न होता
है। इस वाक्य के अनुसार पुत्र पिता का आत्मारूप प्रतिनिधि है। और इसी
भाव को मनु॰ ३।३ में इस प्रकार वर्णन किया है कि "तं प्रतीतं स्वधर्मेण
ब्रह्मदायहरं पितुः" = जो ब्रह्मविद्या के चमत्कार से प्रसिद्ध और जिसने अपने
पिता से ही वेदरूपपैतृक सम्पत्ति को लाभ किया है उस स्नातक का गोदान
से सत्कार करे। इस प्रकार ब्रह्मविद्याविशिष्ट उस स्नातक के महत्त्व का
इस मन्त्र में वर्णन है जिसने अपने पिता के गुरुकुल में ही ब्रह्मविद्या का
अध्ययन किया है ॥२४॥

ग्रष्टम मण्डल में तीसरा सूबत समाप्त हुन्ना ।।

ष्रयैकविंशत्यृचस्य चतुर्यस्वतस्य-१-२१ देवातिथिः काण्व ऋषिः ।। देवताः-१-१४ इन्द्रः । १४-१८ इन्द्रः पूषा वा । १६-२१ कुरुङ्गस्य दानस्तुतिः ।। छन्दः-१,१३ मुरिगनुष्दुप् । ७ ग्रनुष्दुप् । २, ४, ६, ६, १२, १४, १८ निचृत् पङ्क्तिः । १० सतः पङ्क्तिः । १६, २० विराट् पङ्क्तिः । ३, ११, १४, निचृद् बृहती । ४,६ बृहती पथ्या । १७,१६ विराट् बृहती । २१ विरादुष्णिक् ।। स्वरः--१,७,१३ गान्धारः । २,४,६,८,१०,१२,१४,१६,१८,२० पञ्चमः । ३,४,६,११,१४,१७,१६, मध्यमः २१ ऋषभः ।।

ग्रव कर्मयोगी को उपदेशार्थ बुलाकर उसका सत्कार करना कथन करते हैं।।

## यदिन्द्र प्रागपागुद्र न्यंग्वा ह्यसे नृमिः । सिर्मा पुरू नृष्ती अस्यानवेऽसिं पश्चर्ष तुर्वेषे ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यत्) यद्यपि (प्राक्) प्राचीदिशा में रहने वाले, (ग्रपाक्) पश्चिम दिशा में रहने वाले, (उदक्) उदीची दिशा में रहने वाले (वा) ग्रथवा (न्यक्) ग्रथोदेश में रहने वाले (नृभिः) मनुष्यों द्वारा (ह्यसे) स्वकार्यार्थ ग्राप वुलाये जाते हैं, इस लिये, (सिम) हे श्रेष्ठ ! (पुरु, नृष्तः) बहुत वार मनुष्यों से प्रेरित (ग्रसि) होते हैं, तथापि (प्रश्चं) शत्रुग्नों के परामविता (ग्रानवे, तुवंशे) जो मनुष्यत्वविशिष्ट मनुष्य है उसके पास (ग्रसि) विशेष एपेए। विद्यमान होते हैं।।१।।

भावार्थः याज्ञिक लोगों की ग्रोर से कथन है कि इन्द्र=हे परमैश्वर्य-सम्पन्न कर्मयोगिन् ! ग्राप चाहे प्राच्यादि किसी दिशा वा स्थान में क्यों न हों हम लोग स्वकार्यार्थ ग्रापको बुलाते हैं ग्रीर ग्राप हम लोगों से प्रेरित हुए हमारे कार्यार्थ ग्राते हैं; इसलिये कृपा करके शीघ्र ग्रावें ग्रीर हमारे मनोरथ को पूर्ण करें ॥१॥

# यद्वा हमे कशंमे क्यावंके कृप इन्द्रं मादयंसे सर्चा । कण्वांसस्त्वा ब्रह्मंभिः 'स्तोमंबाहस इन्द्रा यंच्छन्त्या गंहि ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ग्रह्म) यद्यपि (रुमे) केवल शब्दमात्र करने वाले तथा (रुशमे) तेजस्वी (श्यावके) तमोगुगा वाले तथा (कृपे) समर्थ पुरुषों में (सचा) साथ ही (मादयसे) हर्ष उत्पन्न करते हैं तथापि (स्तोमवाहसः) ग्रापके माग को लिए हुए (कण्वासः) विद्वान् लोग (ग्रह्मभिः) स्तुति द्वारा (त्वा) ग्रापको (ग्रायच्छ-न्ति) बुलाते हैं; (इन्द्र) हे इन्द्र ! (ग्रागिह) ग्राइये ॥२॥

भावार्थ: — हे ऐश्वर्य्यसम्पन्न कर्मयोगिन् ! भीरु, तेजस्वी, तमोगुणी तथा सम्पत्तिशाली सब प्रकार के पुरुष ग्राप को बुलाकर सत्कार करते ग्रौर ग्राप सबको हर्ष उत्पन्न करते हैं। सो हे भगवन् ! ग्रापके सत्काराई पदार्थ लिये हुए विद्वान् लोग स्तुतियों द्वारा श्रापको बुला रहे हैं, ग्राप कृपाकरके शीघ्र ग्राइये ।।२।।

# यथां गौरो अपा कृतं तृष्यक्षेत्यवेरिंणस् । आपित्वे नं प्रपित्वे तृयमा गंहि कण्वेषु सु सचा पिवं ॥३॥

पदार्थः—(यथा) जिस प्रकार (गौरः) गौरमृग (तृष्यन्) तृषार्त्त हुग्रा (ग्रपा, कृतं) जल से पूर्ण (इरिणं) सरोवर के ग्रिममुख (ग्रवंति) जाता है; इसी प्रकार, (नः ग्रापित्वे प्रपित्वे) हमारे साथ सम्बन्ध प्राप्त होने पर (तूयं, ग्रागिह) शीघ्र ग्राइये ग्रीर (कण्वेषु) विद्वानों के मध्य में ग्राकर (सचा) साथ-साथ (सु) मले प्रकार (पिव) ग्रपने माग का पान कीजिये।।३।।

भावार्थः हे ऐश्वर्य्यसम्पन्न तथा ऐश्वर्य के दाता कर्सयोगिन् ! जिस प्रकार पिपासार्त मृग शीघ्रता से जलाशय को प्राप्त होता है इसी प्रकार उत्कट इच्छा से ग्राप हम लोगों को प्राप्त हों ग्रौर विद्वानों के मध्य उत्तमो-त्तम पदार्थ तथा सोमरस का सेवन करें।।३।।

ग्रव सत्कारानन्तर कर्मयोगी की स्तुति करना कथन करते हैं।।

# मन्देन्तु त्वा मघवित्रन्द्रेन्दंवी राष्ट्रीदेयांय सुन्वते । आमुख्या सोमंमपिवश्रम् सुतं ज्येष्टं तदंधिषे सर्हः ॥४॥

पदार्थः—(मघवन्, इन्द्र) हे घनवन् इन्द्र ! (सुन्वते) जिज्ञासु को (राघोदेयाय) घन देने के लिए (इन्दवः) ये रस (त्वा) आपको (मन्दन्तु) हिंपत करें जो आपने (आमुख्य) शत्रुओं से छीनकर (चमू) सेनाओं के मध्य में (सुतं, सोमं) सिद्ध किये हुए अपने भाग को (अपिबः) पिया (तत्) जिससे (ज्येष्ठं) सवसे अधिक (सहः) सामर्थ्य के (दिष्ये) घारियता कहे जाते हो ॥४॥

भावार्यः हे कर्मयोगिन् ! यह रस ग्रापकी प्रसन्नतार्थं हम लोगों ने सिद्ध करके ग्राप को ग्रपण किये हैं। ग्राप इनको पान करके प्रसन्न हों ग्रौर हम जिज्ञासुजनों को धनादि ऐश्वर्य्य प्रदान करें। हे युद्धविद्या में कुशल शूर-वीर ! ग्राप शत्रुग्रों को विजय करने वाले ग्रौर उनके पदार्थों को जीतकर ग्रपना भाग ग्रहण करने वाले हो; इसी कारण ग्रापको सब सामर्थ्यसम्पन्न कहते हैं।।४।।

# म चेक्रे सहंसा सहा बुभञ्जं मृन्युमीजंसा । विश्वं त इन्द्र पृतनायवा यहो नि वृत्ता इंव येमिरे ॥५॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे ऐश्वर्यशालिन् ! ग्राप (सहसा) ग्रपने बल से (सहः) शत्रुबल को (प्रचक्रे) दवाते हैं; (ग्रोजसा) ग्रपने पराक्रम से (मन्युं) शत्रुकोध को (बभंज) मंजन करते हैं। (यहो) हे महत्वविशिष्ट! (ते)ग्रापके (विश्वे) सब (प्तनायवः) युद्ध चाहने वाले शत्रु (वृक्षा इव) वृक्ष के समान (नियेमिरे) निश्चेष्ट हो जाते हैं।।।।

भावार्थः -- इस मन्त्र में जिज्ञासुजनों की ग्रोर से कर्मयोगी की स्तुति वर्णन की गई है कि हे युद्धविशारद कर्मयोगिन् ! ग्रापके सन्मुख शत्रुबल पाषाणवत् निश्चेष्ट हो जाता है ग्रर्थात् शत्रु का बल ग्रपूर्ण होने से वह ग्रापके सन्मुख नहीं ठहर सकता; ग्रापका बल पूर्ण होने के कारण शत्रु का बल तथा क्रोध सदा भंजन होता रहता है।।।।

# सहस्रंणेव सचते यवीयुधा यस्त आन्छपंस्तुतिम्। पुत्रं पांवर्ग कृणुते सुवीये दाश्लोति नमं उक्तिभिः।।६॥

पदार्थ:—(यिवयुधा) वह पुरुष विद्युत् के समान युद्ध करने वाला होकर (सहस्र णेव) सहस्रों वलों से (सचते) संगत होता है (यः) जो (ते) ग्रापकी (उपस्तुर्ति) ग्रह्म स्तुति को भी (ग्रानट्) करता है, ग्रीर जो (नम उक्तिभिः) नम्र वचनों से (दाइनोति) ग्रापका माग देता है वह (सुवीर्ये) सुन्दर पराक्रम वाले ग्रापकी ग्रध्यक्षता में (पुत्रं) ग्रपनी सन्तान को (प्रावर्ग) ग्रतिशय ग्रनिवार्य (कृणुते) बनाता है।।६।।

भावार्यः —हे युद्धविद्याविशारद कर्मयोगिन्! ग्रापकी स्तुति द्वारा ग्राप से शिक्षा प्राप्त किया हुग्रा पुरुष ग्रित तीव्र युद्ध करने वाला तथा सहस्रों योद्धाग्रों से युक्त होता है ग्रीर जो नम्रतापूर्वक ग्रापका सत्कार करता है वह स्वयं युद्धविशारद होता ग्रीर कर्मयोगी की ग्रध्यक्षता में रहने के कारण उसकी सन्तान भी संग्राम में कुशल होती है ग्रर्थात् उसको कोई युद्ध में निवारण = हटा नहीं सकता ॥६॥

# मा भेम मा श्रंमिष्मोग्रस्य सुख्ये तर्व ।

#### महत्ते दृष्णों अभिचक्ष्यं कृतं पश्यम तुर्वशं यद्वेम् ॥७॥

पदार्थः — (उग्रस्य) शत्रुग्नों को भयप्रद (तव) ग्राप कर्मयोगी के (सस्ये) मैत्री-माव होने पर (मा, भेम) हम भयभीत न होते ग्रीर (मा, श्रमिष्म) न श्रान्त होते हैं (वृष्णः) कामनाग्रों की वर्षा करने वाले (ते) ग्रापका (महत्, कृतं) महान् कर्म (ग्रभि- चक्ष्यं) प्रशंसनीय है। हे इन्द्र ! (यदुं) ग्रपनी सन्तान को (तुर्वशं) शत्रुहिंसनशील (पश्येम) ग्रापकी कृपा से हम देखें।।।।

भावार्थः - हे शत्रुग्नों को वशीभूत करने वाले कर्मयोगिन्! ग्रापसे मैत्री-भाव सम्बन्ध प्राप्त होने पर न हम शत्रुग्नों से भयभीत होते हैं ग्रौर न ग्रपनी कार्य्यसिद्धि में श्रान्त होते हैं ग्रर्थात् निर्भयता से शत्रुग्नों पर विजय प्राप्त करते हैं। हमारी कामनाग्नों को पूर्ण करने वाले कर्मयोगिन्! ग्रापकी शिक्षाद्वारा उक्त महान् कर्म करने को हम समर्थ हुए हैं। सो ग्रापका यह शिक्षणरूपकर्म प्रशंसनीय है। हे शत्रुग्नों के नाशक कर्मयोगिन्! ग्रापकी कृपा से यही भाव हमारी सन्तान में भी ग्रावे ग्रर्थात् उसको भी शत्रुग्नों के मध्य हम विजय-प्राप्त करता हुग्ना देखें - हमारी इस कामना को पूर्ण करें।।७॥

# सच्यामतुं स्फिग्यं वावसे ह्या न दानो अस्य रोषति । मध्या सम्पृक्ताः सार्घेणं घेनवस्त्यमेहि द्रवा पिवं ॥८॥

पदार्थ:—(वृषा) कामनाग्रों की वर्षा करने वाले ग्राप (सव्याम्, स्फिग्यम्, भ्रनु) वायें ग्रंग से ही (वावसे) सवको ग्रामभूत किये हैं (ग्रस्य) इस कर्मयोगी के (दानः) माग का दाता सेवक (न, रोषित) कभी इससे रुट नहीं होता (सारघेण) सरशा = मधुमक्षिका से किये हुए (मध्वा) मधु से (संपृक्ताः) संमिश्रित (धेनवः) गव्य पदार्थ ग्रापके लिये विद्यमान हैं ग्राप (तूयम्) शीघ्र (ग्रागिह) ग्राइये (द्रव) द्रुत-गित से ग्राइये (पिब) सिद्धरस को पीजिये ।। ।।

भावार्यः सब कामनाश्रों को पूर्ण करने वाले कर्मयोगिन् !श्राप वाम श्रंग से ही सब शत्रुश्रों को वशीभूत करने वाले हैं। जो प्रसन्नतापूर्वक श्राप का भाग देता है उसका श्राप सदा ही कल्याण करते श्रीर श्रनाज्ञाकारी का दमन करते हैं। हे भगवन् ! यह शहद श्रीर दुग्धादि पदार्थों से मिश्रित उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ श्रापके लिए सिद्ध किये हुए रखे हैं; श्राप शीघ्र श्राकर इनका सेवन कीजिये।।5।।

त्रव कर्मयोगी से मित्रता करने वाले को फल कथन करते हैं।। श्रुश्वी र्थी सुद्भूष इद्गोमाँ इदिन्द्र ते सर्खा । श्वात्रभाजा वयंसा सचते सदां चन्द्रो यांति सुभामुपं।।९।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे कर्मयोगिन् ! (ते, सखा) ग्रापका मित्र (ग्रश्वी) ग्रश्वयुक्त (रथी) रथी - रथयुक्त, (सुरूप:, इत्) सुरूपवान् (गोमान्, इत्) गवादियुक्त होकर (श्वात्रभाजा) घनों मे सहित (वयसा) ग्रन्न से (सदा) सदैव (सचते) संगत होता है; (चन्द्रः) चन्द्रमा के समान द्युतिमान् होकर (सभां) सभा को (उपयाति) जाता है।।१।।

भावार्थः — जो पुरुष कर्मयोगी को प्रसन्त रखकर उससे मित्रता करते हैं वे अश्व, रथ तथा गौ आदि पशु और अन्नादि धनों से युक्त होकर सदैव आनन्द भोगते हैं, वे बड़ी आयु वाले होते और स्वरूपवान् तथा प्रतिष्ठित हुए सभा समाज में मान को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रतिष्ठाभिलाषी पुरुषको उक्त गुणसम्पन्न कर्मयोगी से मित्रता करके सदा लाभ उठाना चाहिये।।।।

# ऋश्यो न तृष्यंत्रवृपानुषा गृहि पिबा सोमं वश्वाँ अनु । निमेयंपानी धघरनिद्वेदिंव ओजिंछं दिष्वे सहः ॥१०॥

पदार्थ:—(तृष्यन्, ऋदयः) प्यासा ऋदयः— मृगविशेष (ग्रवपानम्, न) जैसे जलस्थान के समीप जाता है, उसी प्रकार ग्राप मेरे यज्ञ में (ग्रागिह) ग्रावें। (वशान्, ग्रन्) ग्रपनी-ग्रपनी इच्छानुकूल (सोमम्, पिब) सोमरस का पान करें। (मघवन्) हे ऐश्वर्यशालिन् ! (दिवे, दिवे) प्रतिदिन (निमेघमानः) प्रजाग्रों में ग्रानन्द की वर्षा करते हुए (ग्रोजिष्ठम्) ग्रत्यन्त ग्रोज से युक्त (सहः) बल को (दिधषे) ग्राप घारण करते हैं।।१०।।

भावार्थः—इस मन्त्र में याज्ञिक पुरुषों की ग्रोर से कथन है कि हे कर्म-योगिन् ! जैसे पिपासातुर मृग जलाशय की ग्रोर ग्रित शीघ्रता से जाता है, इसी प्रकार शीघ्र ही ग्राप हमारे यज्ञस्थान को प्राप्त होकर सोमरस पान करें ग्रौर ग्रपने सदुपदेश से ग्रानन्द वर्षावें !हे महाबलशालिन् ! कर्मयोगिन्! ग्राप हमें भी बलवान् कीजिये ताकि ग्रपने कार्यों को विधिवत् करते हुए सदा शत्रुग्रों का दमन करते रहें।।१०।।

# अध्वयों द्वावया त्वं सोम्मिन्द्रंः पिपासित । उपं नृनं युंयुजे वृषंणा हरी आ चं जगाम दत्रहा ॥११॥

पदार्थः — (ग्रध्वर्थो) हे यज्ञपते ! (त्वम्, द्रावय) ग्राप इन्द्र भाग को सिद्ध करें; (इन्द्र) कर्मयोगी (सोमं, पिपासित) सोमरस सर्वदा पीना चाहता है। (तूनम्) सम्भावना करते हैं कि (वृषणा) बलवान् (हरी) ग्रश्वों को (उपयुयुजे) रथ में नियुक्त किया है (वृत्रहा) शत्रुश्रों का नाशक वह (श्राजगाम, च) ग्रा ही गया है।।११।।

भावार्यः हे यज्ञपति = यजमान पूज्य कर्मयोगी सोमरस पान करने के

लिए शीं घ्र ही ग्रश्वों के रथ में सवार होकर यज्ञस्थान को ग्रा रहे हैं, सो उनके ग्राने से प्रथम ही सोमरस सिद्ध करके तैयार रखना चाहिए।।११॥

ग्रव कर्मयोगी का सोमरस पान करना कथन करते हैं।।

# स्वयं चित्स मन्यते दाशंदिर्जनो यत्रा सोमंस्य तृम्पसि । इदं ते अन्नं युज्यं समुचितं तस्येहि म द्रंवा पिवं ॥१२॥

पदार्थः—हे कर्मयोगिन् ! (यत्र) जिस यजमान में (सोमस्य, तृम्पिस) सोम-पान से तृप्त होते हैं (सः, दाशुरिः, जनः), वह सेवकजन (स्वयम्, चित्, मन्यते) स्वयं ही जागरूक रहता है। (ते) आपका (इदम्, युज्यम्, ध्रन्नम्) यह योग्य अन्न (समुक्षितम्) सिद्ध हो गया; (तस्य) उसका, (इहि) आइये, (प्रद्रव) शीघ्र आइये, (पिब) पान कीजिये।।१२।।

भावार्थः —हे कर्मयोगिन् ! यजमान की ग्रोर से कुशल सेवकों द्वारा ग्रन्न-पान भलेप्रकार सिद्ध हो गया है; ग्राप इसको ग्रहण कीजिये ॥१२॥

श्रव रक्षार्थ ग्राये हुए कर्मयोगी की स्तुति करते हैं।।

#### रथेव्ठायाध्वर्थवः सोमामन्द्राय सोतन ।

#### श्रिधं बध्नस्याद्रंयो वि चंक्षते सुन्दन्तों दार्श्वध्वरस् । १३॥

पदार्थः —(ग्रध्वयंवः) हे याज्ञिक लोगो ! (रथेष्ठाय, इन्द्राय) रथ में स्थित कर्मयोगी के लिए (सोमं) सोमरस को (सोतन) ग्रिभपुत कीजिये। (ब्रध्नस्य) महान् इन्द्र के (ग्रद्रयः) शस्त्र (दाश्वध्वरं) यजमान के यज्ञ को (सुन्वन्तः) निष्पादित करते हुए (विचक्षते) विशेष रूप से शोभित हो रहे हैं।।१३।।

भावार्थ: — यजमान की ओर से कथन है कि हे याज्ञिक लोगो ! रथ में स्थित कर्मयोगी को सोमरस अर्पण कीजिये; कर्मयोगी के दिये हुए अस्त्र-शस्त्रों से यज्ञस्थान विशेषरूप से सुशोभित हो रहा है; हमारा कर्तव्य है कि यज्ञरक्षार्थ आये हुए कर्मयोगी का विशेषरूप से सत्कार करें।।१३।।

चपं बध्नं वावाता व्रषंणा हरी इन्द्रंमपसुं वक्षतः ।

#### अर्वीचं त्वा सप्तंयोऽध्वरिश्रयो वहंन्तु सवनेदुपं ॥१४॥

पदार्थः—(ब्रध्नम्, उप) ग्रन्तिरक्षमार्ग में (वावाता) ग्रन्तिरक्षगामी (वृषणा) वृषणा नामक (हरी) हरण्शील शिक्तयाँ (इन्द्रं) कर्मयोगी को (कर्ममु) यज्ञकर्म की मार (वक्षतः) ले ग्राये तथा (ग्रवीचम्) भूमिमार्ग में (त्वा) ग्रापको (ग्रध्वरिश्रयः)

यज्ञ में रहने वाले यजमान सम्बन्धी (सप्तयः) ग्रश्व (सवना) यज्ञ के प्रति (उप-वहन्तु) लावें ।।१४॥

भावार्थः—हे याज्ञिक लोगो ! हमारी कामनाभ्रों को पूर्ण करने वाली शक्तियाँ कर्मयोगी को यज्ञभूमि में लावें, या यों कहो कि यजमान के शीघ्र-गामी भ्रश्व, जो यज्ञस्थान में ही रहते हैं, वह कर्मयोगी को यहां पहुँचावें; जिससे हम लोग शिक्षा द्वारा भ्रपना मनोरथ पूर्ण करें ।।१४॥

ग्रब घनलाम तथा शत्रुनाश के लिये कर्मयोगी से शिक्षा की प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

## प्र पूषणं हणीमहे युज्यांय पुरुषसुंम् । स शंक्र शिक्ष पुरुहृत नो धिया तुर्जे राये विंमीचन ॥१४॥

पदार्थः—(पुरुवसुम्, पूषणम्) वहृत घन वाले पोषक कर्मयोगी का, (युज्याय) सखित्व के लिए, (प्रवृणीमहे) भजन करते हैं। (शक्र) हे समर्थ, (पुरुहूत) ग्रनेक जनों से ग्राहूत, (विमोचन) दु:ख से छुड़ाने वाले (सः) वह ग्राप (नः) हमको (धिया) ग्रपनी शुभवुद्धि से (तुजे) शत्रुनाश तथा (राये) धनलाभ के लिये (शिक्ष) शिक्षा दीजिए।।१५।।

भावार्थः—हे ऐश्वर्यसम्पन्न तथा पालक पोषक कर्मयोगिन् ! हम लोग ग्रापसे मित्रता प्राप्त करने के लिये यत्नवान् हैं। हे भगवन् ! ग्राप हमको दु:खों से छुड़ाकर सुखप्रदान करनेवाले हैं; कृपा करके ग्रपनी शुद्धबुद्धि से हमको शत्रुनाश तथा ऐश्वर्यलाभार्थ शिक्षा दीजिए—जिससे हम निश्चिन्त होकर याज्ञिक कार्यों को पूर्ण करें।।१४।।

> ग्रव कर्मयोगी से कर्मों में कौशल्य प्राप्त करने के लिये प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

#### सं नं शिशीहि धुरिनॉरिव धुरं रास्वं रायो विमोचन । त्वे तन्नं सुवेदंमुस्तियं वसु यं त्वं हिनोषि मत्यम् ॥१६॥

पदार्थः —(भुरिजो:, क्षुरम्, इव) वाहु में स्थित क्षुर के समान (नः) हमको (संशिशोहि) कर्मों में ग्रिति तीव्र बनावें। (विमोचन) हे दु:ख से छुड़ाने वाले ! (रायः रास्व) ऐश्वर्य दीजिये; (त्वे) ग्रापके ग्रधिकार में (तत्, उस्त्रियम्, वसु) वह कान्ति वाला घन (नः) हमको (सुवेदम्) सुलभ है(यम्) जिस घन को (त्वम्) ग्राप (मत्यंम्, हिनोषि) मनुष्य के प्रति प्रेरण करते हैं।।१६।।

भावार्थ:—हे दु:खों से पार करने वाले कर्मयोगिन् ! ग्राप कृपा करके हमको कर्म करने में कुशल बनावें ग्रर्थात् हम लोग निरन्तर कर्मों में प्रवृत्त रहें जिससे हमारा दारिद्रच दूर होकर हम ऐश्वर्यशाली हों; ग्राप हमको कान्ति वाला वह उज्ज्वल धन देवें जिसको प्राप्त कर मनुष्य ग्रानन्दोपभोग करते हैं। ग्राप सब प्रकार से समर्थ हैं, इसलिये, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें।।१६।।

# वेमिं त्वा पुषन्तृञ्जसे वेमि स्तोतंव आष्टणे। न तस्यं वेम्यरंणं हि तद्वंसो स्तुषे पज्राय साम्ने ॥१७॥

पदार्थ:—(पूषन्) हे पोषक इन्द्र ! (ऋं जसे) कार्य सिद्धि के लिये (त्वा, वेिम) में ग्रापको जानता हूँ। (ग्राघृणे) ग्राप दीप्तिमान् हैं इसलिये (स्तोतवे) स्तुति करने के लिए (वेिम) ग्रापको जानता हूँ, (तस्य) दूसरे को (न, वेिम) नहीं जानता। (तत्, हि, ग्ररणम्) क्योंकि वह रमणीय नहीं है। (वसो) हे ग्राच्छादियता! (स्तुषे) ग्रापकी स्तुति करने वाले मुक्तको (पज्ञाय, साम्ने) स्व प्राजित साम दीजिये।।१७॥

भावायं:—हे सब से पोषक इन्द्र =कर्मयोगिन् ! ग्राप ही कार्य सिद्ध करने वाले, ग्राप देदीप्यमान तथा स्तुति करने योग्य हैं, ग्रापके विना ग्रन्य कोई स्तुति के योग्य नहों ग्रीर न मैं किसी ग्रन्य को जानता हूँ। हे युद्ध-कुशल भगवन् ! ग्राप मुक्तको प्राजित =एकत्रित किया हुग्रा साम दीजिये ग्रर्थात् सदा के लिये कल्याण तथा ऐश्वर्य प्रदान कीजिये ।।१७:।

म्रब गवादि पशुम्रों के लिये चारारूप तृगा के लिये प्रार्थना करना कथन करते हैं ॥

# परा गावो यवंसं किचंदाघृणे नित्यं रेक्णो अमर्त्य । अस्माकं पुषत्रविता शिवो भंव मंहिंष्ठो वाजंसातये ॥१८॥

पदार्थः (ग्रमत्यं) हे रोगादिरहित कर्मयोगिन् ! (गावः) मेरी गायें (किंच्चत्) किसी समय (यवसम्) तृण को (परा) मक्षण करने के लिए यदि जायं तो (रेक्णः) वह उनका तृण्ररूप घन (नित्यम्) नित्य हो । (पूषन्) हे पोषक इन्द्र ! (ग्रस्माकं) हम जिज्ञासुग्रों के (शिवः, ग्रविता, भव) कल्याणमय रक्षक ग्राप हों । (वाजसातये) घनदान के लिए (मंहिष्ठः) उदारतम हों ।।१८।।

भावार्थः —हे सबके पालक कर्मयोगिन् ! हमारी गौस्रों के भक्षणार्थं तृणरूप घन नित्य हो । मंत्र में "गावः" पद सब पशुस्रों का उपलक्षण है

स्रर्थात् हमारे पशुस्रों के लिए नित्य पुष्कल उत्तम चारा मिले जिससे वे हृष्ट-पुष्ट रहें। हे कर्मयोगिन् ! स्राप हम जिज्ञासुद्यों के सदैव रक्षक हों स्रौर हमारे लिये धन दान देने में स्रापका सदा उदारभाव हो ।।१८।।

भव कर्मयोगी के विमानादि ऐश्वयं का वर्णन करते हैं।।
स्थूरं राघं: खताश्वं कुरुष्कस्य दिविष्टिषु ।
राह्मंस्त्वेषस्यं सुभगंस्य रातिषुं तुर्वचेष्वमन्महि ।।१९॥

पदार्थ:—(दिविष्टिषु) ग्रन्तिरक्षविषयक गमन की कामना में लगे हुए (कुरुं-गस्य, राज्ञः) ऋितवजों के पास जाने वाले (सुभगस्य) सीमाग्य युक्त (स्वेषस्य, राज्ञः) दीप्तिमान् राजा के (श्रताश्वम्, स्थूरम्) सैकड़ों ग्रश्वों की शक्ति वाला ग्रति-स्थूल (राधः) विमानादि ऐश्वर्य है। (तुर्वशेषु) मनुष्यों के मध्य में (रातिषु) दानों के विषय में (ग्रमन्मिह) हम उदारतया उसको जानते हैं।।१६।।

भावार्षः — इस मंत्र में कर्मयोगी का ऐश्वर्य कथन किया है कि वह विमान द्वारा अन्तरिक्ष में गमन करता तथा उसी में चढ़कर ऋत्विजों से मिलता है। वह विमान कैसा है ? ऐश्वर्यसम्पन्न राजा के सैकड़ों अश्वों की शक्तिवाला अर्थात् अत्यन्त वेग से चलनेवाला और बहुत स्थूल बना हुआ है। वह कर्मयोगी दानविषयक उदारता में प्रसिद्ध और कर्मों द्वारा सबको घनाढय बनाने में कुशल है।।१६।।

श्रव कर्मयोगी का दान देना कथन करते हैं।।
भ्रामिः सातानि काण्वस्यं वाजिनः वियमें भेरिमधुंभिः।
पिष्टं सहस्रातु निर्मेजामजे निर्मूयानि गवामृषिः।।२०।।

पदार्यः—(प्रियमेर्घः) यज्ञप्रिय (ग्रभिष्युभिः) ग्रधिक कान्ति वाल (श्रीभिः) विद्वानों द्वारा (सातानि) सेवित (काण्वस्य, वाजिनः) मेघाविपुत्र बलवान् कर्मयोगी की (विद्य, सहस्रा) साठ सहस्र (निर्मजां, गवां, यूथानि) शुद्ध गायों के यूथों को (ऋषिः) ऋषि ने (निः) निरन्तर (ग्रन्वजे) पाया ॥२०॥

भावार्थ: —इस मन्त्र में दानशील महात्मा कर्मयोगी का दान कथन किया गया है कि यज्ञप्रिय, सुदर्शन, विद्वानों का सेवन करने वाले तथा मेधावीपुत्र बलवान् कर्मयोगी ने साठ सहस्र उत्तम गायों के यूथों को ऋषि के लिए सदा को दान दिया।।२०।।

## वृक्षाश्चिनमे अभिपित्वे अरारणुः । गां भंजन्त मेहनाक्ष्वं भजन्त मेहनां ॥२१॥

पदार्थः —(मे, ग्रभिपित्वे) मुभको द्रव्य प्राप्त होने पर (गां, भजन्त, मेहना) श्रेष्ठ गोधन को पाया, (ग्रश्वं, भजन्त, मेहना) श्रेष्ठ ग्रश्वों को पाया, ऐसा (वृक्षाः, चित्) दक्ष भी (ग्ररारणुः) शब्द करने लगे ॥२१॥

भावार्थः —ऋषि की ग्रोर से कथन है कि मुभको गोधनरूप धन प्राप्त होने पर बड़ा ग्रानन्द प्राप्त हुग्रा ग्रोर मूर्ख से लेकर पण्डित पर्यन्त सब जन इस दान की प्रशंसा करने लगे। मन्त्र में "वृक्ष" शब्द से तात्पर्य जड़ = मूर्ख का है, वृक्ष का नहीं; क्योंकि वृक्ष में शब्द करने की शक्ति नहीं होती।।२१।।

#### घ्रष्टम मण्डल में चौथा सूक्त समाप्त हुद्या ।।

श्चर्यकोनचस्वारिशवृचस्य पञ्चमसूवतस्य १-३६ ब्रह्मातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः १-३६, ३७ श्वर्यवनौ । ३७ १-३६ चंद्यस्य कशोर्दानस्तुतिः ॥ छन्दः—१, ५, ११, १२, १४, १६, २१, २२, २६, ३२, ३३ निचृद् गायत्रो । २-४, ६-१०, १५-१७, १६, २०, २४, २५, २७, २६, ३०, ३४, ३६ गायत्रो । १३, २३, ३१, ३५ विराड् गायत्रो । २६ श्वाचीं स्वराड् गायत्रो । ३७, ३८ निचृद् बृहती । ३६ श्वाचीं निचृदनुष्टुप् ॥ स्वरः-१—३६ षड्जः । ३७, ३८ मध्यमः । ३६ गान्धारः ॥

ग्रव ज्ञानयोगी ग्रीर कर्मयोगी की शक्ति का वर्णन करते हुए प्रथम प्रात:काल की शोभा कथन करते हैं।।

# दूरादिहेव यत्मत्यंरुणप्सुरिश्वंश्वितत् । वि भातुं विश्वधांतनत् ॥१॥

पदार्थ:—-(दूरात्) वास्तव में दूर परन्तु (इहेव, सती) समीपस्थ के सहश ज्ञात होती हुई (ग्रहणप्सुः) ग्रहण रंग वाली यह उषा (यत्) जब (ग्रिशिविवतत्) सारे संसार को ग्रहण कर देती है तब उसी क्षण (भानुम्) सूर्य की किरणों को (व्यतनत्) फैला देती है।।१।।

भावार्यः — इस मन्त्र में उषाकाल का वर्णन किया गया है कि जय सम्पूर्ण संसार को ग्ररुण=तेजस्वी बनाने वाल उषाकाल का ग्रागमन होता है तब सब प्राणी निद्रादेवी की गोद से उद्बुद्ध होकर परमपिता पर-

मात्मा की महिमा का अनुभव करते हुए उसी के घ्यान में निमग्न होते हैं। अधिक क्या, इस उषाकाल का महत्त्व ऋषि, महर्षि, शास्त्रकार तथा सम्पूर्ण महात्मागण बड़े गौरव से वर्णन करते चले आये हैं कि जो पुरुष इस उषा-काल में उठकर परमात्मपरायण होते हैं उनको परमात्मा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं।।१।।

अब ज्ञानयोगी और कर्मयोगी का उषाकालसेवी होना कथन करते हैं।।

# नृवदंश्वा मनोयुजा रयेन पृथुपाजंसा । सर्चेथे अधिवनोषसंम् ॥२॥

पदार्थः—(दस्ना, ग्रिश्वना) दर्शनीय ज्ञानयोगी ग्रीर कर्मयोगी ग्रिपना राष्ट्र देखने तथा प्रातःकालिक वायु सेवन के लिए (नृवत्) साधारण मनुष्य के समान (पृथुपाजसा) ग्रितवेगवाले (मनोयुजा, रथेन) इच्छागानी रथ द्वारा (उषसम्) उपा-काल का (सचेथे) सेवन करते हैं ॥२॥

भावार्थः—ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी उषाकाल में जागकर वेदप्रति-पादित सन्ध्या-ग्रिग्निहोत्रादि कर्मों से निवृत्त हो, स्वेच्छाचारी रथ पर बैठ कर ग्रपने राष्ट्र का प्रबन्ध देखने तथा उस काल का वायु सेवन करने के लिए जाते हैं। जो पुरुष कर्मयोगी के इस ग्राचरण का सेवन करते हैं वह भी बुद्धिमान् तथा ऐश्वर्यवान् ग्रौर दीर्घजीवी होकर ग्रनेक प्रकार के सुख ग्रनुभव करते हैं।।२।।

# युवाभ्यां वाजिनीवस् प्रति स्तोमां अद्दत ।

वार्चं दूतो यथोंहिषे ॥३॥

पदार्थः—(वाजिनीवसू)हे बलसहित घनवाले (युवाम्याम्) मार्ग में चलते हुए ग्राप (स्तोमाः) स्तोत्रों को (प्रत्यदृक्षत) सुनते ग्रीर हम लोग (दूतः, यथा)दूत = सेवक के समान (वाचम्, ग्रोहिषे) ग्रापकी ग्राज्ञासम्बन्धी वाणी की प्रतीक्षा करते हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र का भाव यह है कि उषाकाल का सेवन करने वाल ऐश्वर्यसम्पन्न कर्मयोगी की उसी काल में स्तोता लोग स्तुति करते ग्रीर कर्मचारीगण ग्राज्ञा प्राप्त कर ग्रपने-ग्रपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं; ग्रत-एव प्रत्येक पुरुष को उचित है कि सूर्योदय से प्रथम ही शौच, सन्ध्या ग्रग्नि-होत्रादि ग्रावश्यक कार्यों से निवृत्त होकर सूर्योदय होने पर ग्रपने व्याव-हारिक कार्यों में प्रवृत्त हो। ऐसा पुरुष ग्रवश्य ही ग्रपने ग्रभीष्ट कार्यों को सिद्ध करता है, ग्रन्य नहीं।।३।।

#### पुरुपिया ण ऊतये पुरुमन्द्रा पुंक्तवस्तं। स्तुषे कण्वांसी अधिवनां।।।।।

पदार्थः—(पुरुप्रिया) बहुतों के प्रिय (पुरुमन्द्रा) बहुतों के ग्रानन्दियता (पुरु-बसू) ग्रिमितधनवाले (ग्रिश्विना) व्यापक उन दोनों की (नः, ऊतये) ग्रपनी रक्षा के लिए (कण्वासः) हम विद्वान् (स्तुषे) स्तुति करते हैं ॥४॥

भावार्थः — ऐश्वर्यसम्पन्न कर्मयोगी तथा विद्याविशारद ज्ञानयोगी की सब विद्वान् स्तुति करते हैं कि हे भगवन् ! ग्राप सर्वप्रिय, सबको ग्रानन्द देनेवाले तथा संसार में सुख का विस्तार करने वाले हैं; कृपा करके हम लोगों की सब ग्रोर से रक्षा करें ताकि हम लोग विद्यावृद्धि तथा धर्म का ग्राचरण करते हुए ग्रपनी इष्टिसिद्धि को प्राप्त हों।।४।।

# मंहिष्टा वाजसातमेषयंन्ता शुभस्पती ।

#### गन्तांरा दाशुषी गृहम् ॥५॥

पदार्थ: —(मंहिष्ठा) पूजनीयतम, (वाजसातमा) ग्रत्यन्त वल तथा ग्रन्न के देनेवाले, (इषयन्ता) ग्रपने में प्रीति उत्पन्न करने वाले (शुभस्पती) शोमन ऐश्वर्य के स्वामी (दाशुषः) यज्ञकर्ता के (गृहम्) गृह को (गन्तारा) जानेवाले उन दोनों की हम स्तुति करते हैं।।।।

भावार्थः—हे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगिन् ! ग्राप विद्यादि गुणों के कारण सब के पूजनीय = सत्काराई हो; ग्राप ग्रन्न के दाता, सर्वमित्र, सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी ग्रीर याज्ञिक पुरुषों में प्रीति उत्पन्न करने वाले हैं; इसलिए हम लोग ग्रापकी स्तुति करते हैं, कृपा करके हमें भी उक्त गुण-सम्पन्न करें।।।।।

ग्रब सदाचारवर्धक कर्मों के लिए प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

#### ता संदेवायं दाशुर्वे समेघामवितारिणीम्।

#### घृतैर्गव्यूतिमुच्तम् ॥६॥

पदार्थः—(ता) वह (सुदेवाय) शोमन देवों सिहत (दाशुषे) यजमान के लिए (सुमेधाम्) सुन्दर संगति वाली (ग्रवितारिणीम्) ग्रात्मा की वृञ्चना न करने वाली (गृबद्दितम्) इन्द्रियविषयभूतस्थली को (धृतैः) स्नेह से (उक्षतम्) सिचित करें ॥६॥

भावार्थ: —इस मन्त्र में याज्ञिक विद्वानों की ग्रोर से यह प्रार्थना कथन की गई है कि हे कर्मयोगिन्! ग्राप हमारे यजमान की ग्रात्मा को उच्च

बनावें ग्रर्थात् उन पर सदा प्रेम की दृष्टि रखें जिससे वह ग्रपनी इन्द्रियों को वशीभूत रखते हुए सदाचार में प्रवृत्त रहें जिससे उनके यज्ञसम्बन्बी कार्य निर्विष्न पूर्ण हों।।६॥

#### आ नः स्तोम्मुपं द्रवत्त्यं श्येनेभिराशुभिः। यातमञ्जॅभिरश्चिना ॥७॥

पदार्थः---(ग्रिश्वना) हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी ! ग्राप (द्रवत्) उच्चारण किये हुए (नः, स्तोत्रम्, उप) हमारे स्तोत्र के ग्रमिमुख (ग्राशुभिः, श्येनेभिः) शीझ-गामी शस्त्रों सहित (ग्रश्वेभिः) ग्रश्वों द्वारा (त्र्यम्) शीझ (ग्रायातम्) ग्रावें ॥७॥

भावार्यः —विद्वज्जनों की ग्रोर से प्रार्थना है कि हे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगिन् ! हमारे क्षात्रधर्मसम्बन्धी स्तोत्रों के उच्चारणकाल में ग्राप सशस्त्र शीघ्र ग्रावें ग्रौर ग्राकर क्षात्रधर्म का महत्त्व तथा शस्त्रों की प्रयोग-विधि का श्रवण करायें जिससे हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो।।७।।

ग्रव कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी के यान का वैलक्षण्य कथन करते हैं।

#### येथिस्तिस्रः पंरावती दिवी विश्वांनि रोचना । त्रींरक्तून्पंरिदीयंथः ॥८॥

पदार्थः - (येभिः) जिन वाहनों द्वारा (तिस्रः, दिवः) तीन दिन स्रौर (त्रीन, प्रक्तून्) तीन रात्रि में (परावतः) दूर-दूर के (विश्वानि, रोचना) सर्व दिव्य प्रदेशों में (परिदीयथः) प्राप्त करते हैं।।।।

भावार्थः —इस मंत्र में ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी के यान का वैलक्षण्य वर्णन किया गया है कि वह अपने शीघ्रगामी यान द्वारा तीन दिन और तीन रात्रि में सम्पूर्ण दिव्य प्रदेशों —देश देशान्तरों में परिभ्रमण करके अपनी राजधानी को प्राप्त करते हैं।।।।

ग्रव ग्रन्य प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

#### जत नो गोमंतीरिषं जत सातीरंहविंदा।

#### वि पथा सात्रयें सितम् ॥९॥

पदार्थः—(ग्रहविदा) हे प्रातःस्मरएगिय (उत) ग्रनन्तर (नः) हमको (गोमतीः) गोयुक्त (उत) ग्रौर (सातीः) देने योग्य (इषः) ऐश्वयों को प्राप्त करायें ग्रौर (सातये, मोग के लिये (पथः) मार्गों को (विसितम्) वाधारिहत करें।।।।

भावार्यः—हे प्रातःस्मरणीय कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगिन् ! ग्राप कृपा करके हमको गवादि धन से युक्त करें, हमको भोगयोग्य पदार्थ प्राप्त करायें ग्रौर हमारे मार्गों को बाधारहित करें ग्रर्थात् दुष्टजन जो हमारे यज्ञादि-कर्मों में वाधक हैं उनको क्षात्रबल से वशीभूत करके हमको ग्रभय दान दें जिससे हम निर्भय होकर वैदिककर्मानुष्ठान में प्रवृत्त रहें ॥६॥

#### आ नो गोमंनतमिना सुवीर सुरथ रियम् । बोळ्हमश्वांवतीरिषं: ।।१०

पदार्थः—(ग्रिश्विना) हे व्यापक (नः) ग्राप हमारे लिए (गोमन्तम्) विद्यायुक्त (सुवीरम्) शोमन वीरयुक्त (सुरथम्)शोमन वाहनयुक्त (रियम्) घन को तथा (ग्रश्वा-वतीः) व्यापकशक्तिसहित (इषः) इष्टकामनाग्रों को (ग्रावोळहम्) प्राप्त करायें ॥१०॥

भावार्थः — हे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगिन् ! ग्राप हमको विद्यादान द्वारा तृप्त करें जिससे हम परमात्मपरायण होकर वेदवाणी का विस्तार करें। हमको दुष्ट दस्य तथा म्लेच्छ जनों के दमनार्थ शूरवीर पुरुष प्रदान करें जो हमारी रक्षा में तत्पर रहें, ग्रौर हमें उत्तम वाहन तथा ग्रन्नादि धन प्राप्त करायें जिससे हम ग्रपनी इष्टकामनाग्रों को पूर्ण कर सकें।।१०॥

#### वावृधाना शुंभस्पती दस्रा हिरंण्यवर्तनी । पिवंतं सोम्यं मधुं ॥११॥

पदार्थः— (शुभस्पती) हे उत्कृष्टपदार्थों के स्वामी (दस्रा) शत्रुग्नों का उपक्षय करने वाले (हिरण्यवर्तनी) सुवर्णमय व्यवहार वाले ! ग्राप (वावृधाना) ग्रम्युदय-सम्पन्न हैं। (सोम्यम्, मधु) इस शोभनमथुररस को (पिबतम्) पीजिये।।

भाबार्यः -- इस मंत्र में ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी का स्तुतिपूर्वक मत्कार करना कथन किया है कि हे उत्तमोत्तम पदार्थों के स्वामी ! ग्राप शत्रुग्रों का क्षय करने वाले तथा ग्रभ्युदयसम्पन्न हैं, कृपया इस उत्तम मधुररस को, जो नाना पदार्थों से सिद्ध किया गया है, पान करके हमारे इस सत्कार को स्वीकार करें ॥११॥

ग्रव निवास के लिए गृहादि की प्रार्थना करना कथन करते हैं।

# अस्मभ्यं वाजिनीवसु मुघवंद्भ्यश्च सुप्रथंः।

ञ्चर्दियन्तमदाभ्यम् ॥१२॥

पदार्थः -(वाजिनीवसू) हे वल से रत्नोत्पादक (ग्रस्मम्यम्, मघववद्म्यः, च)

मुभ विद्वान् तथा घनवान् के लिये (सप्रथः) सुप्रसिद्ध (प्रदान्यम्) बाघारहित (छर्दिः) निवासस्थान का (यन्तम्) प्रवन्घ करें ।।१२॥

भावार्यः — हे बल से रत्न उत्पादन करनेवाले ज्ञानयोगी तथा कर्म-योगिन् ! ग्राप धनवान् पुरुषों ग्रोर हम विद्वानों के लिए उत्तम — सव ऋतुग्रों में ग्राराम तथा ग्रानन्ददायक ग्रीर जिसमें मनुष्य तथा पशु नीरोग रह सकें ग्रोर जो सब उपद्रवों से रहित हो, ऐसे निवासगृह का यन्तं = यत्न कीजिये। यह ग्रापसे हमारी प्रार्थना है।।१२।।

#### नि षु ब्रह्म जनानां याविष्टं त्यमा गंतम् । मो ष्वरंन्याँ उपारतम् ।१३।।

पदार्थः—(या) जिन ग्रापने (जनानां) मनुष्यों के (ब्रह्म) यज्ञ की (सु) मली-मांति (नि, ग्रविष्टं) नितान्त रक्षा की वह ग्राप (तूयं) शीघ्र (ग्रागतं) ग्रायें। (ग्रन्यान्) हमसे ग्रन्य के समीप (मो) मत (सूपारतं) चिरकाल तक विलम्ब करें।।१३।।

भावार्यः—हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप यज्ञों के रक्षक, याजिक पुरुषों के नितान्त सेवी श्रीर विद्वानों का पूजन करने वाले हैं। इस-लिए प्रार्थना है कि ग्राप विलम्ब न करते हुए शीघ्र ही हमारे यज्ञस्थान को पधारकर सुशोभित करें।।१३।।

#### अस्य पिंबतमश्विना युवं मदंस्य चारुंणः। मध्वो रातस्यं घिष्ण्या।।१४।।

पदार्थः—(धिष्ण्या) स्तुतियोग्य, (ग्रश्चिना) व्यापक (युवम्) ग्राप (रातस्य) मेरे दिये हुए (चारुणः) पवित्र (मध्यः) मथु (मदस्य) हर्षकारक (ग्रस्य) इस सोमरस का (पिबत) पान करें ।।१४।।

भावार्थः हे सबको वशीभूत करने वाले ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन्! ग्राप मेरे ग्रपण किये हुए इस पवित्र, मीठे तथा हर्षोत्पादक सोमरस का पान कर तृष्त हों ग्रीर हम पर प्रसन्न होकर हमारी कामनाग्रों को पूर्ण करें।।१४।।

म्रब सत्कारानन्तर यजमान को ऐश्वर्य विषयक प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

अस्मे आ बंहतं र्या शतवन्तं सहस्रिणम् ।

पुरुष्टुं विश्वषायसम् ॥१५॥

पदार्थ: —हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप (ग्रस्मे) हमारे लिए (ज्ञतवंतं) सैकड़ों तथा (सहस्रिणं) सहस्रों पदार्थों सहित (पुरुक्षं) ग्रनेक प्राणियों के ग्राश्रयभूत (विश्वधायसं) सबकी रक्षा करने वाले (र्राय) ऐश्वर्य को (ग्रावहतं) प्राप्त करायें ॥१४॥

भावार्थः — ग्रब सोमरस द्वारा सत्कार करने के ग्रनन्तर यजमान प्रार्थना करता है कि हे सब प्राणियों के ग्राश्रयभूत तथा सबकी रक्षा करने वाले ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन्! ग्राप कृपा करके मुक्तको ऐश्वयंप्राप्ति का मार्ग बतलायें जिससे मैं ऐश्वयंयुक्त होकर यज्ञादिकर्मों को विधिवत् कर सकूं ग्रीर यज्ञ के निधि परमात्मा की ग्राज्ञापालन में सदा तत्पर रहूँ ॥१४॥

#### पुरुत्रा चिद्धि वाँ नरा विद्धयंनते मनीषिणः । वाघद्धिरश्विना गतम् ॥१६॥

पदार्थः—(नराः) हे नेताम्रो ! यद्यपि (वाम्) ग्रापको (मनीविणः) विद्वान् लोग (पुरुत्रा,चित् हि) ग्रनेक स्थानों भें (विह्वयन्ते) ग्राह्वान करते हैं तथापि (ग्रिश्वना) हे व्यापक ! ग्राप (वाघिद्धः) शीद्यगामी वाहनों द्वारा (ग्रागतं) ग्रावें।।१६।।

भावार्थः —हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप ग्रनेक स्थानों में निमंत्रित होने पर भी कृपा करके शीघ्रगामी यान द्वारा हमारे यज्ञ को सुशो-भित करें।।१६।।

# जनांसी वृक्तवंहिंषो ह्विष्मंन्तो अर्ङ्कृतंः । युवा हंवन्ते अश्विना ॥१७॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे ग्रत्यन्त पराक्रम वाले (वृक्तविह्यः) ग्रापके लिए पृथक् ग्रामन सज्जित करके (हविष्मन्तः) ग्रापके सिद्ध भाग को लिये हुए (ग्ररंकृतः) संस्कृतशरीर बनकर (जनासः) सब मनुष्य (युवां, हवन्ते) ग्रापका ग्राह्वःन करते हैं ॥१७॥

भावार्थः —हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप पराक्रमी होने से सबको पराक्रमसम्पन्न बनाने वाले हैं; इसलिये ग्रापको उत्तमासन पर सुस- जिजत करके उत्तम वस्त्राभूषणों से ग्रलंकृत होकर सिद्ध किया हुग्रा सोमरस लिये हुए सब पुरुप ग्रापके ग्रागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सो ग्राप उसका पान करके हमारे यज को श्राप्त होकर उत्तम उपदेशों हारा हमें पराक्रमी बनावें।।१७॥

# अस्माकं मृद्य वीमयं स्तोमो वाहिं छो अन्तमः।

युवाभ्यां भूत्विवना ॥१८॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे ग्रोजिस्वन्! (ग्रद्ध) ग्राज (ग्रस्माकं) हमारा (ग्रयं, वां, स्तोमः) यह ग्रापके लिए किया गया स्तोत्र (युवाभ्यां) ग्रापको (वाहिष्ठः) ग्रवश्य प्राप्त करने वाला ग्रीर (ग्रन्तमः) समीप में होनेवाला (भूतु) हो ।।१८।।

भावार्यः—हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन्! ग्राज हम लोग जिस स्तोत्र द्वारा ग्रापकी स्तुति करते हैं वह हमारे लिए सफलीभूत हो ग्रर्थात् हम लोग ग्रापके शुभाचरणों का ग्रनुकरण करके पराक्रमी, उद्योगी तथा विद्वान् होकर ग्रापके समीपवर्ती हों।।१८।।

#### यो इं वां पधुंनो इतिराहितो रयचपँणे।

#### ततः पिबतमश्विना ॥१९॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे तेजस्दिन् ! (यः, ह) जो यह (मधुनः, दृतिः) मधुर-रस का पात्र (वाम्) ग्रापके (रथचर्षणे) रथ से देखने योग्य स्थान में (ग्राहितः) स्थापित किया है (ततः) उस पात्र से ग्राप (पिवतं) पान करें ॥१६॥

भावार्यः —हे तेजस्वी पुरुषो ! यह सोमरस का पात्र, जो ग्रापके रथ से ही दृष्टिगत होता है, ग्रापके पानार्थ स्थापित किया है, कृपाकर इस पात्र से पानकर प्रसन्न हों ग्रीर हम लोगों को ग्रपने सदुपदेशों से ग्रोजस्वी तथा तेजस्वी बनावें, यह हमारी ग्रापसे प्रार्थना है ॥१६॥

ग्रव ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी से ग्रपने कल्याएगार्थ प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

#### तेनं नो वाजिनीवसु पर्वे तोकाय शंगवे । वहंतं पीवंरीरिषं: ॥२०॥

पदार्थ:— (वाजिनीवसू) हे पराक्रमरूप घनवाले (तेन) तिस रसपान से प्रसन्न होकर (नः) हमारे (पश्वे) पशु (तोकाय) सन्तान (गवे) विद्या के लिए (शं, वहतं) कल्याए। करें ग्रौर (पीवरीः) प्रवृद्ध (इषः) सम्पत्ति को उत्पन्न करें ॥२०॥

भावार्थः —हे पराक्रमशील ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप हमारे सिद्ध किये हुए सोमरस का पान करके प्रसन्न हों ग्रीर ग्रापकी कृपा से हमारे पशु तथा सन्तान नीरोग रहकर वृद्धि को प्राप्त हों। हमारी विद्या सदा उन्तत होती रहे ग्रीर हम वड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हों। यह हमारी ग्रापसे विनयपूर्वक प्रार्थना है।।१०।।

#### उत नो दिन्या इषं उत सिन्धूरहर्विदा। अप द्वारेव वर्षथः ॥२१॥

पदार्थ:—(श्रहिंवदा) हे प्रातःस्मरणीय ! (नः) हमारे लिए (दिल्या, इषः) दिव्य इष्ट पदार्थ (उत) ग्रीर (सिन्धून्) कृत्रिम निदयों = नहरों को (द्वारा इव) द्वार पर प्राप्त होने के समान (ग्रप, वर्षथः) उत्पन्न करें ।।२१।।

भावार्थः — हे प्रातः स्मरणीय ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! हमारे लिये उत्तमोत्तम पदार्थ प्रदान करें जिनके सेवन से विद्या, बल तथा बुद्धि की वृद्धि हो। हे भगवन् ! हमारे लिए नहरों का सुप्रवन्ध कीजिये जिससे कृषि द्वारा ग्रन्न ग्रधिकता से उत्पन्न हो तथा जलसम्बन्धी ग्रन्य कार्यों में सुविधा हो ग्रर्थात् मनुष्य तथा पशु ग्रन्न ग्रौर जल से सदा संतुष्ट रहें ऐसी कृपा करें ।।२१।।

ग्रव ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी के यान का महत्त्व वर्णन करते हैं।।

#### कदा वाँ तौग्रचो विधत्समुद्धे जंहितो नंरा। यद्वां रयो विभिष्पतांत् ॥२२॥

पदार्थः — (नरा) हे नेता ! (यत्) जब (वाम्) ग्रापका (रथः) रथ (विभिः) शीघ्रगामी शक्तियों से युक्त होकर (पतात) उड़ता है तब (वाम्) ग्रापका (समुद्रे) समुद्र में रहने वाला (तृप्रचः) जलीयपदार्थ (कदा) कब (विधत्) कुछ कर सकता ग्रयात् कुछ भी नहीं कर सकता ॥२२॥

भावार्थः — हे सब मनुष्यों के नेता ! जब सब शक्तियों से युक्त ग्रापका शीझगामी यान उड़ता है तब समुद्र में रहने वाला तुग्रच = हिंसक जीविवशेष ग्रथवा जल परमाणु ग्रादि ग्रापका कुछ भी नहीं कर सकते ग्रथीत् ग्राप जल ग्रौर स्थल में स्वच्छन्दतापूर्वक विचरते हैं; ग्रापके लिए कहीं भी कोई हकावट नहीं।।२२।।

# युवं कण्वाय नासत्यापिरिप्ताय हुम्यें।

शश्वदूतीदैश्वस्यथः ॥२३॥

पदार्थ:—(नासत्या) हे नासत्य ! (युवं) ग्राप (हम्यें) गृह में स्थित (ग्रपि-रिक्ताय) शत्रुग्रों से सताये हुए (कण्वाय) विचारशील विद्वान् की (शश्वत्) सदैव (ऊतीः) रक्षा (दशस्यथः) करते हैं ।।२३।।

भावार्थ: -- "न सत्यौ ग्रसत्यौ, न ग्रसत्यौ नासत्यौ" = जो कभी भी

असत्य न बोलें उनका नाम "नासत्य" है, हे सत्यवादी ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन्! गृह में स्थित अर्थात् कोई अपराध न करते हुए शत्रुओं से सताये जाने पर आप विद्वानों की सदैव रक्षा करने के कारण पूज्य = सत्कार-योग्य हैं कृपा करके हमारी भी दुष्ट पुरुषों से सदैव रक्षा करें।।२३।।

#### ताथिरा यांतमूतिभिनेन्यंसीभिः सुशस्तिभिः।

यहाँ त्रषण्वसु हुवे ॥२४॥

पदार्थ:—(वृषण्वस्) हे घनों की वर्षा करने वाले! (ताभि:, नव्यसीभिः) नित्य नूतन (सुशस्तिभः) सुप्रशंसनीय (ऊतिभिः) रक्षाग्रों सहित (ग्रायातं) ग्रावें(यत्) जब-जब (वां) ग्रापका (हुवे) ग्राह्वान करें।।२४।।

भावार्थः — हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप ग्रधिकारी पुरुषों को धन देने वाले, प्रशंसनीय तथा सबकी कामनाग्रों को पूर्ण करने वाले हैं। हे भगवन् ! हम लोग जब ग्रापको ग्राह्वान करें तब ग्राप शीघ्र ग्राकर हमारी रक्षा करें ताकि हमारे यज्ञादि कार्य निविध्न पूर्ण हों।।२४।।

श्रव उनत दोनों से रक्षा की प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

#### यथां चित्कण्यमावृतं पियमेंधमुपस्तुतम् । अत्रिम् शिष्टजारंग्रविना ॥२५॥

पदार्थः —(ग्रिश्वना) हे व्यापकशक्ति वाले (यथाचित्) जिस प्रकार (कण्बं, उपस्तुतं) उपस्तुति करने वाले विद्वान् (प्रियमेधं) प्रशंसनीय बुद्धिवाले मनुष्य तथा (शिजारं, ग्रांत्र) शब्दायमान ग्रित्र की (ग्रावतं) रक्षा की, उसी प्रकार मेरी मी रक्षा करें।।२५॥

भावार्थः — हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! जिस प्रकार ग्रापने स्तुति करने वाले विद्वान्, पूज्य वृद्धि वाले मनुष्य तथा ग्रिति की रक्षा की उसी प्रकार गेरी रक्षा करें। [ग्रविद्यमानानि ग्राधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकानि दुःखानि यस्यासावित्रः" — जिसके ग्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक तथा ग्राध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुःखों की निवृत्ति हो गई हो उसको "ग्रिति" कहते हैं।]।।२४।।

# ययोत कृत्व्ये धनेऽशुं गोष्वगस्त्यम्।

#### यथा वाजेषु सोभंरिम् ॥२६॥

पदार्थ: (यथा) जिस प्रकार (कृत्ब्ये, धने) प्राप्तव्य धन के विषय में (ग्रंशुं)

म्रथंशास्त्रवेत्ता की, (गोषु) इन्द्रियों के विषय में (म्रगस्त्य) ग्रगस्त्य = सदाचारी की, (जत) भीर (यथा) जिस प्रकार (वाजेषु) यश के विषय में (सोभरिम्) सुन्दर पालन करने वाले महिष की रक्षा की, उसी प्रकार हमारी रक्षा करें ॥२६॥

भावार्थः — ["धर्मादन्यत्र न गच्छन्तीत्यगस्तयः तेषु साधुस्तं सदाचारिणम्" च्लो धर्ममार्ग से भ्रन्यत्र न जायें उनको "ग्रगस्ति" ग्रौर ग्रगस्ति में
जो साधु हैं उनको "ग्रगस्त्य" कहते हैं, यहां "तत्र साधुः" इस पाणिनि सूत्र
से "यत्" प्रत्यय होता है जिसके ग्रर्थ सदाचारी के हैं]। जैसे ग्रर्थवेत्ता
सदाचारी तथा महर्षि की ग्रापने रक्षा की वा करते हैं उसी प्रकार ग्राप
हमारी भी रक्षा करें, यह याज्ञिक पुरुषों की ग्रोर से प्रार्थना है ["सोभरि"
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि "सु=सम्यक् हरत्यज्ञानिमिति सोभरिः"=
जो भले प्रकार ग्रज्ञान का नाश करे उसको "सोभरि" कहते हैं, यहां हग्रहोभंश्छन्दिस" इस पाणिनि सूत्र से 'ह"को"भ" हो गया है]।।२६।।

#### प्तावंद्वां त्रवण्यस् अतौ वा भूयौ अश्वना ।

गृणन्तः सुम्नमीयहे ॥२७॥

पदार्यः—(नृषण्वसू) हे वर्षण्शील घनवाले (ग्रिश्वना) व्यापक ! (एतावत्) इतनी (ग्रतः, भूयः, वा) ग्रथवा इससे मी ग्रधिक (सुम्नम्) सुख की राशि (वाम्) ग्रापकी (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम (ईमहे) याचना करते हैं ॥२७॥

भावार्थः —हे सुखराशि तथा सुख के देने वाले ज्ञानयोगी तथा कर्म-योगिन् ! हम लोग ग्रापकी सब प्रकार से ग्रधिकाधिक स्तुति करते हुए ग्रापसे वारम्वार याचना करते हैं कि कृपा करके सब प्रकार के कष्टों से बचाकर हमको सुख प्रदान करें।।२७।।

श्रव उक्त दोनों का यान द्वारा विचरना कथन करते हैं।।

#### रथ हिरण्यवन्धुरं हिरंण्याभीश्चमश्चिना । भा हि स्थायाँ दिविस्पृत्रंम् ॥२८॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे व्यापकशक्ति वाले ! ग्राप (हिरण्यबन्धुरम्) सुवर्णमय अंचे नीचे (हिरण्याभीशुम्) सुवर्णमय शृंखलाग्रों से बद्ध (दिविस्पृशम्) ग्रत्यन्त अंचे ग्राकाश में चलने वाले (रथम्) यान पर (हि) निश्चय करके (ग्रा, स्थाथः) चढ़ने वाले हैं।।२८।।

भावार्थ: - हे व्यापकशक्तिशील ! ग्राप निश्चय करके यान द्वारा

ग्राकाश में विचरने वाले हैं, जो ग्रापका यान ऊपर-नीचे सुवर्णमय शृंख-लाग्नों से बंधा हुग्रा है ॥२८॥

#### हिर्ण्ययीं वां रिभरीषा असी हिर्ण्ययः।

#### षभा चका हिंरण्ययां ॥२९॥

पदार्थ:—(वाम्) म्रापके रथ का (रिभः, ईषा) म्राधारदण्ड (हिरण्ययो) हिरण्मय है, (ग्रक्षः, हिरण्ययः) म्रक्ष हिरण्मय है, (उभा, चक्रा) दोनों चक्र (हिरण्यया) हिरण्मय हैं।।२६॥

भावार्थः —हे ऐश्वर्य्यशालिन् ! ग्रापके रथ —यान का ग्राधारदण्ड — धुरा सुवर्णमय, ग्रक्ष == ग्रग्रभाग सुवर्णमय ग्रीर दोनों चक्र = पहिये सुवर्णमय हैं ग्रयीत् ग्रापका सम्पूर्ण यान सुवर्ण का है ॥२६॥

#### तैनं नो वाजिनीवस् परावतं श्रिदा गंतम्।

#### उपेमां सुंष्टति ममं ॥३०॥

पदार्थः—(वाजिनीवस्) हे बलयुक्त धन वाले ! (तेन) उस रथ द्वारा (नः) हमारे समीप (परावतिश्चत्) दूरदेश से (ग्रागतम्) ग्राइये (इमाम्, मम; सुष्दुतिम्) इस मेरी सुस्तुति का (उप) उपश्रवण करें ॥३०॥

भावार्थः हे बलसम्पन्न ऐश्वर्य्यशालिन् ! ग्राप कृपा करके उक्त सुवर्णमय रथ द्वारा देशान्तर से हमारे यज्ञ में सम्मिलित हों; हमारी इस प्रार्थना को ग्रवश्य श्रवण करें ॥३०॥

#### द्या वंदेथे पराकात्पूर्वीरश्चन्तांविक्वना। इषो दासीरमर्त्या ।।३१।।

पदार्थ:—(ग्रमत्या) हे ग्रहिसनीय ग्राप (ग्रहिबना) व्यापक शिवतवाले ! (पराकात्) दूरदेश से (पूर्वीः) स्वपूर्वजों की (दासीः) शत्रुगृह में स्थित (इषः) धनादि शिवतयों को (ग्रहनन्ती) प्राप्त करते हुए (ग्राबहेथे) उनको धारण करते हैं ॥३१॥

भावार्थ:—हे अहिंसनशील किसी को दुःख न देने वाले ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! आप देशदेशान्तरों में स्थित धन को अर्थात् आपके पूर्वजों का धनरूप ऐश्वर्य्य जो उनसे शत्रुग्रों ने हरण किया हुग्रा था, उसको, आप उनसे प्राप्त कर स्वयं उपभोग करते हैं; यह आप जैसे शूरवीरों का ही प्रशंसनीय कार्य्य है। भाव यह है कि जो पुरुष अपने पूर्वजों की शत्रुगृह में गई हुई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करता है, वह प्रशंसा के योग्य होता है।।३१।।

#### आ नौ युम्नैरा श्रवाभिरा राया यातमध्वना। पुरुष्चन्द्रा नासंत्या।।३२॥

पदार्थः—(पुरुश्चन्द्रा, नासत्या) हे ग्रत्यन्त ग्राह्णादक सत्यमाषिन्! (ग्रिश्विना) व्यापक ! (नः) हमारे समीप ग्राप (द्युम्नैः) दिव्य विद्याग्रों सहित (ग्रा) ग्रावें तथा (श्रवोभिः) श्रवणीय यशसहित (ग्रा) ग्रावें, (राया) विविध धनों सहित (ग्रायातम्) ग्राइये ॥३२॥

भावार्थः हे ग्राह्लादक तथा सत्यभाषणशील ! ग्राप दिव्य ज्ञान वाले, यशस्वी तथा विविध धनों के स्वामी हैं; ग्राप कृपा करके ग्रपने उक्त सम्पूर्ण ऐश्वय्यों सहित ग्रावें ग्रौर हमारे यज्ञ को सुशोभित करें ।।३२॥

#### पह वाँ प्रुष्तिप्संवो वयाँ वहन्तु पुणिनः। अञ्द्रा स्वध्वरं जन्म् ॥३३॥

पदार्थः—(प्रुषितप्सवः) स्निग्ध वर्ण वाले (पणिनः) पक्षी के समान गति-वाले (वयः) ग्रश्व (स्वध्वरम्, जनम्, ग्रच्छ) शोमन हिसारहित यज्ञ वाले मनुष्य के ग्रिममुख (इह) यहाँ (वाम्) ग्रापको (ग्रावहन्तु) लावें ।।३३।।

भावार्थः —हे तेजस्वी वर्ण वाले, ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप कृपा करके शीघ्रगामी ग्रश्वों द्वारा हमारे हिसारहित यज्ञ को शीघ्र ही प्राप्त हों ग्रीर हमारी इस याचना को स्वीकार करें।।३३।।

#### रयं वामतुंगायसं य ह्वा वर्तते सह । न चक्रमभि बांघते ॥३४॥

पदार्थ:—(यः) जो (इषा, सह, वर्तते) इष्ट कामनाश्रों से पूर्ण है उस (वाम्) ग्रापके (ग्रनुगायसम्, रथम्) स्तुतियोग्य रथ को (चक्रम्) शत्रुसैन्य (न, बाधते) बाबित नहीं कर सकता ॥३४॥

भावार्थः — हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! आपका जो शीघ्रगामी हढ़ यान है उसमें वैठे हुए आपको शबू की सेना कुछ भी वाध्य नहीं कर सकती. क्योंकि आप वलपूर्ण हैं, इसलिए छुपा करके हमारे यज्ञ को आकर शीघ्र ही सुशोभित करें ॥३४॥

#### हिर्ण्ययेन रथेन द्रवत्पंशिभिरव्वैः। धीजंवना नासंत्या ॥३५॥

पदार्थः—(नासत्या) हे सत्यप्रतिज्ञ ! (धीजवना) मन के समान गति वाले (हिरण्ययेन, रथेन) हिरण्मय रथ ग्रीर (द्रवत्पाणिभिः ग्रव्दैः) शीघ्रगामी पैरों वाले ग्रव्दों द्वारा ग्राप ग्रावें ॥३४॥

भावार्थः है सत्यप्रतिज्ञ ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! स्राप मन के समान शींघ्रगामी सुवर्णमय रथ पर चढ़कर शीघ्र ही हमारे यज्ञ में सिम्म- लित हों।।३४॥

ग्रव ऐश्वर्यरूप दान की प्रार्थना कथन करते हैं।।

#### युवं मृगं जांगृवांसं स्वदंशो वा ट्रवण्वसः। ता नं पृङ्क्तिषषा रियम् ।।३६॥

पदार्थ:—(वृषण्वसु) हे बरसने योग्य घन वाले (युवम्) आप (जागृवांसम्, मृगं, वा) सचेतन शत्रु का ही (स्वदथः) आस्वादन करते हैं। (तौ) ऐसे आप (नः) हमको (इषा) इष्ट कामना सहित (रियम्) ऐश्वर्य से (पृङ्कतम्) संपृक्त करें ।।३६।।

भावार्थः —हे ऐश्वर्थसम्पन्न ! ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप सचेतन = युद्ध के लिए सन्नद्ध शत्रु से ही युद्ध करके विजय प्राप्त करते हैं, ग्रचेतन पर नहीं। सो हे सम्पूर्ण वलवालों में श्रेष्ठ !ग्राप ऐश्वर्यप्रदान द्वारा हमारी इष्टकामनाग्रों को पूर्ण करें।।३६।।

#### ता में अश्वना सनीनां विचातं नवानाम्।

#### यथां चिच्चेयः कशुः शतमुष्ट्रांना ददंत्सहस्रादव गोनाम्।।३७॥

पदार्थः—(ता, भ्रश्विना) ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी स्राप (नवानाम्) नित्य-नूतन (सनीनाम्) सम्भजनीय पदार्थों को (मे) मेरे लिये (विद्यातम्) ज्ञात करें। (यथाचित्) जिस प्रकार (चैद्यः, कशुः) ज्ञानवान् शासनकर्ता (उष्ट्राणाम्, शतम्) मौ उष्ट्र ग्रीर (दश्व, सहस्रा) दश हजार (गोनाम्) गौएँ (दद्त्) मुभे दे ॥३७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में यजमान की ग्रीर से कथन है कि हे ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप उत्तमोत्तम नूतन-पदार्थ मेरे लिए जात करें जानें ग्रथित् प्रदान करे। हे सबके शासक प्रभो! ग्राप मुभको सौ ऊंट, दश सहस्र गौग्रों का दान दें जिससे मेरा यज्ञ सर्वांगपूर्ण हो।।३७।।

# यो मे हिरंण्यसन्दक्षो दक्ष राक्षो अमँ इत । अवस्पदा इचै धस्यं कृष्टयं अर्थमन्ना अभितो जनाः ॥३८॥

पदार्थः—(यः) जिस शासक ने (मे) मुफे (हिरण्यसंदृशः) हिरण्य सदृश तेजवाले (दश, राज्ञः) दश राजाश्रों को (श्रमंहत) दिया; (चैद्यस्य) जिस ज्ञानयोगी के (कृष्टयः) सब शत्रु (ग्रधस्पदाः, इत्) पर के नीचे ही हैं; (जनाः) उसके मट (ग्रभितः) सर्वत्र (चर्मम्नाः) कवचबद्ध रहते हैं।।३७।।

भावार्यः —हे शत्रुग्नों को तपाने वाले, हे भटमानी योद्धाग्नों पर विजय प्राप्त करने वाले ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप तेजस्वी दश राजा मुभ को दें ग्रर्थात् दश राजाग्रों का मुभको शासक बनावें जिस से मैं ऐश्वर्यं-सम्पन्न होकर ग्रपने यज्ञ को पूर्ण करूं, यह यजमान की ग्रोर से उक्ति है।।३८॥

# माकिरेना प्या गाधेनेमे यन्ति चेदयः। अन्यो नेत्स्रिरोहंते भूरिदावंत्तरो जनः॥३९॥

पदार्थ:—(येन) जिस मार्ग से (इमे, चेदयः) ये ज्ञानयोगी लोग (यिन्त) जाते हैं, (एना, पथा) उस मार्ग से (मािकः, गात्) ग्रन्य नहीं जा सकता; (भूरिदा-वत्तरः) ग्रत्यन्त दानी परोपकारी भी (ग्रन्थः, सूरिः, जनः) दूसरा सामान्य ज्ञानी (न, इत, ग्रहिते) उसके समान भौतिक सम्पत्ति को घारण नहीं कर सकता ॥३६॥

भावार्यः है ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगिन् ! ग्राप मुभको शुभमार्ग प्राप्त करायें जो मेरे लिये कल्याणकारी हो ग्रर्थात् ज्ञानीजनों का जो मार्ग है वह मार्ग मुभे प्राप्त हो जिसको दानशील परोपकारी तथा भौतिकसम्पत्ति-शील पुरुष प्राप्त नहीं कर सकते ॥३६॥

#### म्रष्टम मण्डल में ५वां सूक्त समाप्त हुम्रा ।।

प्रथाष्टाचत्वारिशद्चस्य षष्ठसूर्वतस्य-१--४८ वत्सः काण्व ऋषिः ।। १--४४ इन्द्रः । ४६—-४८ तिरिन्दिरस्य पारशब्यस्य दानस्तुतिर्देवताः ।। छन्दः--१--१३, १४-१७, १६, २४-२७, २६, ३०, ३२, ३४, ३८, ४२ गायत्री । १४, १८, २३, ३३, ३४, ३६, ३७, ३६--४१, ४३, ४४, ४८, निचृद् गायत्री । २० प्राची स्वराङ् गायत्री । २४, ४७ पादनिचृद्गायत्री । २१, २२, २८, ३१, ४४, ४६ प्राषी विराङ् गायत्री ।। षड्जः स्वरः ।।

अब सर्वशक्तिमान् परमात्मा की स्तुति करना कथन करते हैं।।

#### महाँ इन्द्रो य त्र्योजंसा पूर्जन्यो दृष्टिमाँ इव । स्तोमैर्वत्सस्य वाहधे ॥१॥

पदार्थः—(यः, इन्द्रः) जो परमैश्वयंसम्पन्न परमातमा (ग्रोजसा) ग्रपने पराक्रम से (महान्) महत्वविशिष्ट पूज्य माना जाता है, (वृष्टिमान्, पर्जन्यः, इव) वृष्टि से पूर्ण मेघ के समान है वह (वत्सस्य) वत्सतुल्य उपासक के (स्तोमैः) स्तोत्रों से (वावृषे) वृद्धि को प्राप्त होता है ॥१॥

भावार्थः — इस मन्त्र में परमात्मा की स्तुति वर्णन की गई है कि वह महत्त्वविशिष्ट परमात्मा ग्रपने पराक्रम — ग्रपनी शक्ति से ही पूज्य — प्रतिष्ठा-योग्य है, उसको किसी ग्रन्य के साहाय्य की ग्रावश्यकता नहीं, जिस प्रकार वृष्टि से पूर्ण मेघ फलप्रद होता है, इसी प्रकार वह पूर्ण परमात्मा भी सब को फल देने वाला है ग्रीर वह वत्स — पुत्रसमान उपासकों के स्तोत्र — स्तुति-योग्य वाक्यों से वृद्धि को प्राप्त होता ग्रधीत् प्रचार द्वारा ग्रनेक पुरुषों में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए उचित है कि हम लोग श्रद्धा-भक्ति से नित्यप्रति उस परमिता परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त रहें, ताकि ग्रन्य परमात्म-विमुख पुरुष भी हमारा ग्रनुकरण करते हुए श्रद्धासम्पन्न हों।।।।।

श्रव परमात्मा को सत्य का स्रोत कथन करते हैं।।

#### मजामृतस्य पित्रतः म यद्धरंन्त बह्नयः। विमां ऋतस्य वाहंसा ॥२॥

पदार्थ:—(यत्) जव (ऋतस्य, प्रजाम्) सत्य के उत्पत्तिस्थान परमात्मा को (पिप्रतः) हृदय में पूरित करते हुए (बह्नयः) विद्वास्य विद्वान् (भरन्त) उपदेशद्वारा लोक में प्रकाशित करते हैं, तब (ऋतस्य) सत्य की (बाहता) प्राप्ति कराने वाले स्तोत्रों द्वारा (विप्राः) स्तोता लोग उसके माहात्म्य को जानकर स्तुति करते हैं ॥२॥

भावार्यः — जब विद्वसदृश — तेजस्वी विद्वान् हृदय में घारण करते हुए अपने उपदेशों द्वारा उस सत्य के स्रोत — उत्पत्तिस्थान परमात्मा को लोक-लोकान्तरों में प्रकाशित करते हैं तब स्तोता लोग उसके माहात्म्य को जानकर परमात्मोपासन में प्रवृत्त होते और उसके सत्यादि गुणों को घारण कर अपने जीवन को उच्च बनाते हैं; इसलिए प्रत्येक पुरुष को उचित है कि विद्वानों द्वारा श्रवण किये हुए परमात्मा के गुणों को धारण कर अपने जीवन को पवित्र बनावें ॥२॥

म्रव मनोवाञ्छित फल की प्राप्ति के लिये परमात्मपरायण होना कथन करते हैं।।

#### कण्या इन्द्रं यदकांत स्तोमैर्यक्कस्य सार्थनम् । जामि त्रंवत आयुंधम् ॥३॥

पदार्थ:—(कण्वाः) विद्वान् (यत्) जब (इन्द्रम्) परमात्मा को (स्तोमैः) स्तोत्र द्वारा (यज्ञस्य, साधनम्) यज्ञ का साधनहेतु (ग्रक्तत) बना लेते हैं तब (ग्रायुषम्) शस्त्रसमुदाय को (जामि) निष्प्रयोजन (ब्रुवत) कहते हैं ॥३॥

भावार्थः — जब विद्वान् पुरुष तप, अनुष्ठान और यज्ञों द्वारा परमात्मा के सत्यादि गुणों को धारण कर पिवत्र जीवन वाले होते हैं तब परमात्मा उनको मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं; फिर उनके लिये शस्त्रसमुदाय निष्प्रयोजन है अर्थात् जब परमात्मपरायण पुरुष की सब इष्टकामनायें वाणी द्वारा ही सिद्ध हो जाती हैं तो शस्त्र व्यथं हैं, इसलिये इच्छित फल की कामना वाले पुरुष को परमात्मपरायण होना चाहिये।।३।।

#### समंस्य मन्यवे विश्वो विश्वां नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धवः ॥४॥

पदार्थः—(ग्रस्य, मन्यये) इस परमात्मा के प्रभाव के लिए (विश्वाः) सव (विशः) चेप्टा करती हुईं (कृष्टयः) प्रजाये (समुद्राय, सिन्धवः, इव) जैसे समुद्र के लिए नदियाँ, इसी प्रकार (संनमन्त) स्वयं ही संनत होती हैं।।४।।

भावार्थः—इस मन्त्र का भाव यह है कि जिस प्रकार निदयाँ स्वाभा-विक ही समुद्र की ग्रीर प्रवाहित होती हैं, इसी प्रकार परमात्मा के प्रभाव से प्रभावित हुई सब प्रजायें उसकी ग्रीर ग्राकिषत हो रही हैं, क्योंकि संतप्त प्रजाग्रों को शान्ति प्रदान करने का ग्राधार एकमात्र परमात्मा ही है, ग्रन्य नहीं ॥४॥

ग्रव परमात्मा को तेजस्वी कथन करते हैं।।

# ओजुस्तदंस्य तित्विष हुमे यत्समवर्तयत् । इन्द्रश्रमेव रोदंसी ॥५॥

पदार्यः—(ग्रस्य) इस परमात्मा का (तत्, ग्रोजः, तित्विषे) वह तेज दीप्त हो रहा है (यत्) कि जिस तेज से (इन्द्रः) परमात्मा (उभे, रोदसी) पृथिवी ग्रीर ग्रन्तरिक्ष इन दोनों को (चर्मेव) चर्म के समान (समवर्तयत्) विस्तीर्ण ग्रीर संकुचित कर सकता है ॥५॥ भावार्थः — इस मन्त्र में परमात्मा को तेजस्वी कथन किया है कि वह ग्रपने तेजः प्रभाव से सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में दीष्तिमान हो रहा है। इसलिये सब प्रजाग्रों को उचित है कि उसके तेजस्वीभाव को धारणकर ब्रह्मचर्यादि व्रतों से ग्रपने ग्राप को तेजस्वी तथा बलवान् बनावें, क्योंकि बलसम्पन्न पुरुष ही मनुष्यजन्म के फलचतुष्टय को प्राप्त होते हैं।।।।

अव परमात्मा को अज्ञान का निवारक कथन करते हैं।।

# वि चिंद्रुत्रस्य दोषंतो वर्जेण श्रवपंर्वणा। शिरों विभेद वृष्णिनां। ६॥

पदार्थः —परमात्मा (दोधतः, वृत्रस्य, चित्) संसार को कॅपाते हुए ग्रावारक ग्रज्ञान के (शिरः) शिर को (शतपर्वणा) सैकड़ों कोटिवाली (वृष्णिना) बलवान् (बज्जेण) ग्रपनी शक्ति से (बिभेद) छिन्न-भिन्न करता है ॥६॥

भावार्थ:—वह परमिषता परमात्मा अज्ञान का नाशक और ज्ञान का प्रसारक है अर्थात् वह सर्वरक्षक परमात्मा विद्यारूप शिवत से अविद्यारूप अज्ञान का नाश करके पुरुषों को सुखप्रद होता है; इसलिये उचित है कि सुख की कामना वाला पुरुष निरन्तर विद्या में रत रहे ताकि विद्यावृद्धि द्वारा ज्ञान का प्रकाश होकर अज्ञान का नाश हो।।६॥

# हुमा अभि प्र णोतुमी विपामग्रेषु घीतयः। अग्नेः शोचिनं दियुतंः॥॥॥

पदार्थः — (म्रानेः, शोचिः, न) ग्रानि की ज्वाला के सदृश (दिद्युतः) दीप्ति-वाली (इमाः, घीतयः) ये स्तुतियें (विषाम्) विद्वानों के (म्राप्रेषु) समक्ष हम लोग (म्राभ प्रणोनुमः) पुनः-पुनः उच्चारण करते हैं ॥७॥

भावार्थः —हम लोग दीप्तिवाली = तेजस्वी गुणों वाली ग्रर्थात् तेजस्वी बनाने वाली ऋचाग्रों को विद्वानों के सन्मुख पुनः-पुनः उच्चारण करते हैं कि वह हमारी न्यूनता को पूर्ण करें ताकि हम लोग तेजस्वीभाव को भले प्रकार धारण करने वाले हों।।।।।

भव सत्याश्रित कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति कथन करते हैं।।
गुहां सतीरुप त्मना प्र यच्छोचंन्त घीतयंः।
कण्डां ऋतस्य धारंया।।८॥

पदार्थः — (यत्) जो (धीतयः) कर्म (गुहा, सतीः) गुहा में विद्यमान हैं वह (हमना) स्वयं परमात्मा से (उप) जाने हुए (प्रशोचन्त) भासित हो रहे हैं इसलिये (कण्वः) उसके माहात्म्य को जानने वाले विद्वान् (ऋतस्य, धारया) सत्य के प्रवाह से उसका सेवन करते हैं ॥ ॥

भावार्थः — जो कर्म हमारी हृदयरूप गुहा में विद्यमान हैं ग्रथित् जो प्रारव्ध कर्म हैं उन सबको परमात्मा भले प्रकार जानते हैं, क्योंकि परमात्मा मनुष्य के बाहर भीतर सर्वत्र विराजमान हैं। इसलिये विद्वान् पुरुष सदैव-सत्य के ग्राश्रित होकर कर्म करते हैं ताकि वह शुभ फल के भागी हों। ग्रत-एव शुभफ्ल की कामना वाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परमात्मा का महत्त्व जानते हुए प्रत्येक कर्म सत्य के ग्राश्रित होकर करे ताकि उसको उत्तम फल की प्राप्ति हो।।।।

## म तिमेन्द्र नशीमहि र्यि गोमंन्तम् भिनंम् । म ब्रह्मं पूर्विचित्तमे ॥९॥

पदार्थ — (इन्द्र) हे परमातमन् ! हम (गोमन्तम्) भास्त्रर श्रीर (ग्रिश्वनम्) व्यायक (तं, रियम्) ऐसे घन को (प्र, नशीमिह) प्राप्त करें श्रीर (पूर्विचित्तये) श्रनादि ज्ञान के लिए (ब्रह्म) वेद (प्र) प्राप्त करें।।।।

भावार्थः -- हे परमिपता परमात्मन् ! श्राप ऐसी कृपा करें कि हम श्रपने कल्याणार्थ उत्तमोत्तम धन लाभ करें श्रौर ग्रनादि ज्ञान का भाण्डार जो वेद है, वह हमको प्राप्त हो जिसके श्राश्रित कर्मों का श्रनुष्ठान करते हुए ऐश्वर्य्य प्राप्त करने के श्रिधकारी बनें -- यह हमारी प्रार्थना है ॥६॥

भ्रव उपासक की उक्ति कथन करते हैं।।

#### अहमिदि पितुष्परिं मेघामृतस्यं जुग्रमं । अहं सुर्वे इवाजनि ॥१०॥

पदार्थः -- (पितुः) पालक (ऋतस्य) सद्रूप परमात्मा के (मेधा) ज्ञान को (ग्रहम्, इत्, हि) मैंने ही (परिजयभ) लब्ध किया श्रीर उससे (ग्रहम्) मैं उपासक (सूर्यः, इव, ग्रजनि) सूर्य्य के समान हो गया ।।१०।।

भावार्थः — इस मन्त्र में उपासक की ग्रोर से यह कथन है कि मैं सत्य-स्वरूप, सवके पालक परमात्मा के ज्ञान को उपलब्ध कर सूर्य्य के समान तेजस्वी हो गया। जो ग्रन्य भी उसके ज्ञान की प्राप्ति तथा ग्राज्ञापालन करते हैं वे भी तेजस्त्री तथा स्रोजस्त्री जीवन वाले होकर स्रानन्दोपभोग करते हैं।।१०।।

#### अहं प्रत्नेन मन्मना गिरंः शुस्भामि कण्ववत । येनेन्द्रः शुष्ममिद्द्ये ॥११॥

पदार्थः—(ग्रहम्) मैं (प्रत्नेन, मन्मना) उस नित्य परमात्मज्ञान से (कण्ववत्) विद्वान् के सदृश (गिरः) वाि्एयों का (शुम्भािम) ग्रलंकृत करता हूँ (येन) जिस ज्ञान से कि (इन्द्रः) परमात्मा (शुष्मम्, इद्देश) मेरे में वल को घारण करता है।।११।।

भावार्थः -- मैं परमात्मज्ञान से सत्याश्रित होकर महिष्सदृश पर-मात्मवाणियों का ग्रभ्यास करता हुग्रा उसकी कृपा से बल को धारण करता हूं। जो ग्रन्य भी वेदवाणियों से ग्रलंकृत होते हैं वह तेजस्वी जीवन वाले होकर ग्रानिदत होते हैं।।११।।

#### ये त्वामिन्द्र न तुंष्ट्रवुर्ऋषंयो ये चं तुष्टुवुः। समेद्र्धस्य सुष्टुंतः॥१२॥

पदाथं: — (इन्द्रः) हे परमातमन् ! (ये, ऋषयः) जो हम भें से स्थ्मदर्जी महिष (त्वां, न, तुष्टुवुः) ग्रापकी स्तुति नहीं करते (च) ग्रौर (ये, तुष्टुवुः) जो करते हैं दोनों प्रकार से (सुष्टुतः) सम्यक् स्तुति किये गए ग्राप (मम, इत्,वर्धस्व) हम में वृद्धि को प्राप्त हो ॥१२॥

भावार्थः है परमात्मदेव ! हम में से जो महर्षि ग्राप की उपासना में सदैव तत्पर रहते ग्रौर जो नहीं करते हैं उन दोनों को समान फल प्राप्त करायें, क्यों कि वह दोनों ही तप, ग्रनुष्ठान ग्रौर सम्यक् स्तुतियों से ग्रधिकार प्राप्त कर चुके हैं ॥१२॥

## यदंस्य मृन्युरध्वंनीदि हुत्रं पंर्वशो रूजन् ।

#### अपः संमुद्रमेश्यतः ॥१३॥

पदार्थः—(यत्) जब (ग्रस्य, मन्युः) इसका प्रभाव (ग्रध्वनीत्) प्रादुर्ग्त हुग्रा तव (वृत्रम्) वारक ग्रज्ञान को (पर्वशः) पर्व-पर्व में (विरुजन्) भग्न करता हुग्रा (ग्रपः, समुद्रम्) जल तथा समुद्र को (ऐरयत्) प्रादुर्भृत करता है।।१३।।

भावार्थः - जव उपासक उपासनाग्रों द्वारा शुद्ध हो जाता है ग्रथित् उसके मलविक्षेपादि निवृत्त हो जाते हैं तब परमात्मा उसमें ग्रज्ञान की निवृत्ति द्वारा ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हैं ग्रर्थात् उपासक तपश्चर्या के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त कर सुखोपभोग करता है। ग्रतएव सुख की कामना वाले पुरुषों को उचित है कि वह ग्रज्ञान की निवृत्तिपूर्वक ज्ञान की वृद्धि करने में सदा तत्पर रहें।।१३।।

## नि शुष्णं इन्द्र घुणिसि वर्ज जघन्य दस्यंवि । द्रषा हांग्र शृण्विषे ।।१४।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! ग्रापने (गुष्णे, दस्यिव) शोषक दस्यु के ऊपर (धर्णीस, वज्रम्) ग्रपने वज्र को (नि जधंथ) निश्चय ही निहत किया। (उप्र) हे ग्रधृष्य ! ग्राप (वृषा, हि) सव कर्मों की वर्षा करने वाले (हि) निश्चय (भ्रष्विषे) सुने जाते हैं।।१४।।

भावार्थः — जो पुरुष परमात्मोपासन से विमुख दस्यु जीवन वाले हैं वह परमात्मा के दिये हुए दुःखरूप वज्र से निश्चय नाश को प्राप्त होते हैं, क्यों कि ग्रजुभ कर्मों का फल दुःख ग्रौर गुभ कर्मों का फल सुख नियम के ग्रनुसार सदैव परमात्मा देते हैं। इसलिये पुरुष को दस्युजीवन के त्याग-पूर्वक सदा वेदविहित कर्मों का ग्रनुष्ठान करना चाहिये।।१४।।

## न द्याव इन्द्रमोजंसा नान्तिरिक्षाणि वृज्ञिणंम् । नविंव्यचन्त भूमंयः ॥१५॥

पदार्थः — (विज्ञणम्, इन्द्रम्) उस वज्रशक्ति वाले परमात्मा को (ग्रोजसा) पराक्रम से (न, द्यावः) न द्युलोक (न, ग्रन्तिरक्षाणि) न ग्रन्तिरक्ष लोक (न, भूमयः) न भूलोक (विव्यचन्त) ग्रतिक्रमण कर सकते हैं ।।१५।।

भावार्थः — उस वज्रशक्तिसम्पन्न परमात्मा को कोई भी स्रितिक्रमण नहीं कर सकता स्रोर न असको कोई विचलित कर सकता है। वह सब राजाग्रों का महाराजा, सब दिव्यशक्तियों का चालक, सब लोक-लोकान्तरों का ईशिता, सबको प्राणनशक्ति देने वाला स्रोर सम्पूर्ण धनधान्य तथा ऐश्वर्यों का स्वामी है; उसकी स्राज्ञा का पालन करना ही जीवन स्रोर उससे विमुख होना मृत्यु है।।१४।।

यस्तं इन्द्र मृहीरपः स्तं भ्रयमान आश्रयत् । नि तं पद्यां सु श्रिक्नथः ॥१६॥ पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (यः) जो मनुष्य (ते) ग्रापके (महीः, ग्रपः) न्याययुक्त पूज्य कर्म को (स्तभूयमानः) ग्रवष्द्ध करके (ग्राशयत्) स्थित होता है (तम्) उसको (पद्यामु) ग्राचरणयोग्य कियाग्रों की रक्षा करते हुए (नि शिश्तयः) निश्चय हिंसन करते हो ।।१६।।

भावार्थः — जो पुरुष परमात्मा के न्याययुक्त मार्ग का स्रतिक्रमण करके चलता है वह स्रवश्य दु:ख को प्राप्त होता है। इसलिये सुख की कामना वाले पुरुषों का कर्तव्य है कि उसके वेदिविहित न्याययुक्तमार्ग से कभी विचलित न हों।।१६।।

श्रव लोकलोकान्तर विषयक परमात्मा का महत्त्व वर्णन करते हैं।।
य हुमे रोदंसी मही संमीची समजंग्रभीत्।
तमांभिरिन्द्र तं गुंहः।।१७॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (यः) जो सत्वरजतम का समूह (समीची) परस्पर संबद्ध (इमे, मही, रोदसी) इस महान् पृथिवी ग्रौर द्युलोक को (समजग्रभीत्) रोके हुए है उसको (तम्) ग्राप प्रलयावस्था में (तमोमिः) तमःप्रघान प्रकृति से (गुहः) गूढ रखते हैं ॥१७॥

भावार्थः — इस मन्त्र में परमात्मा का महत्त्व वर्णन किया गया है कि ह परमात्मन् ! सत्व, रज तथा तम का समूह जो प्रकृति, उसका कार्य्य जो यह पृथिवी और द्युलोक तथा अन्य लोकलोकान्तरों को आप अपनी बन्धनरूप शिक्त से परस्पर एक दूसरे को थामे हुए हैं जिससे आपकी अचिन्त्यशक्ति का बोध होता है। फिर इन सबको प्रलयकाल में सूक्ष्मांशों से गूढ़ रखते हैं अर्थात् यह सब ब्रह्माण्डादि कार्य्यजात सूक्ष्मावस्था में आप के ही आश्रित रहते हैं, यह आपकी महान् महिमा है।।१७।।

त्रव जिज्ञासु की प्रार्थना कथन करते हैं।।
य इन्द्र यतंयहत्वा भृगवी ये चं तुष्टुवुः।
ममेद्रंग्र श्रुधी हवंम् ॥१८॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमातमन् !(ये, यतयः) जो चित्त का निरोध करने वाले विद्वान् तथा (ये च, भृगवः) जो अज्ञान का मार्जन करने वाले विद्वान् हैं, (त्वा, तुष्टवुः) वे आपकी स्तुति करते हैं ! (उग्न) हे श्रोणस्विन् !(ममेत्) उनमें से मेरी ही (हवं) स्तुति को आप (श्रुधी) सुनें ॥१=॥

भावार्थः —हे सर्वरक्षक तथा सर्वपालक परमात्मन् ! चित्तवृत्ति का निरोध तथा स्रज्ञान के नाशक विद्वज्जन स्रापकी उपासना तथा स्तुति करने में सदैव तत्पर रहते हैं, जिससे स्राप उनको उन्नत करते हैं। हे परमेश्वर ! मुक्त जिज्ञासु की प्रार्थना भी स्वीकार करें स्रर्थात् मुक्तको शक्ति दें कि मैं भी स्रापकी उपासना में सदैव प्रवृत्त रहकर स्रपना जीवन सफल करूं।।१८।।

ग्रब परमात्मा के नियम से वर्षा का होना कथन करते हैं।।
इमास्तं इन्द्र पृश्नंयो घृतं दुंइत आशिरंम्।
एनामृतस्यं पिप्युषीः।।१९॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (ते) ग्रापसे उत्पादित (इमाः, पृश्नयः) ये सूर्यं की रिश्मयाँ (एनाम्, ग्राशिरम्, घृतम्) इस पृथिव्यादि लोका श्रित जल को (दुहते) कर्षण करती हैं, जो रिश्मयां (ऋतस्य) यज्ञ को (पिप्युषीः) बढ़ाने वाली हैं।।१६।।

भावार्यः —हे सर्वरक्षक प्रभो ! ग्रापसे उत्पादित सूर्यरिक्मयाँ इस पृथ्वी में स्थित जल को ग्रपनी ग्राकर्षणशक्ति से ऊपर ले जातीं, पुन: मेघ-मंडल बनकर वर्षा होती ग्रीर वर्षा से ग्रन्न तथा ग्रन्न से प्राणियों की रक्षा होती है।।१६।।

## या इंन्द्र मृश्वंस्त्वासा गर्भमचंक्रिरन् । परि घर्मैव स्पैम् ॥२०॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (याः, प्रस्वः) जो उत्पादक रिष्मयाँ (त्वा) ग्रापकी शक्ति के आश्रित होकर (प्रासा) आपने मुख से जलपरमारणुप्रों को खींचकर (गर्भम् ग्रचित्ररन्) गर्भ का धारण करती हैं जैसे (सूर्यम्, परि, धर्मेव) सूर्य चारों श्रोर से पदार्थों को धारण किये हुए है ॥२०॥

भावार्थ:—हे परमेश्वर ! जलों की उत्पादक सूर्यरशिमयाँ जो ग्रापकी शक्ति के ग्राश्रित हैं, वे ग्रीष्मऋतु में जलपरमाणुग्रों को खींचकर मेघमंडल में एकत्रित करतीं ग्रीर फिर वही जलपरमाणु वर्षाऋतु में मेघ बनकर वर-सते ग्रीर पृथ्वी को धनरूपा बनाते हैं।।२०।।

त्वामिच्छंत्रसस्पते कण्यां चुनयेनं वाद्यधः । त्वां मृतास इन्दंबः ॥२१॥

पदार्थः —(शवसस्पते) हे वलस्वामिन् ! (कण्वाः) विद्वान् लोग (उक्थेन) स्तोत्र द्वारा (त्वाम्, इत्) ग्रापही को (वावृधुः) बढ़ाते हैं; (सुतासः) ग्रमिषिकत (इन्दवः) ऐश्वर्यसम्पन्न मनुष्य (त्वाम्) ग्रापको बढ़ाते हैं।।२१।।

भावार्थः —हे सम्पूर्ण वलों के स्वामी परमेश्वर! विद्वान् लोग वेद-वाक्यों द्वारा ग्राप ही की स्तुति करते ग्रीर ऐश्वर्यसम्पन्न पुरुष ग्रापही की महिमा वर्णन करते हैं, क्योंकि ग्राप पूर्णकाम हैं ॥२१॥

#### तवेदिंन्द्र माणीतिपूत मञ्चंस्तिरद्रिवः ।

#### यज्ञो विंतन्तसाय्यंः।।१२॥

पदार्थः—(उत्) ग्रीर (इन्द्र) हे परमात्मन् ! (प्रणीतिषु) प्रकृष्ट नीतिशास्त्र के लिपय में (तव, इत्, प्रशस्तिः) ग्रापही की प्रशंसा है। (ग्राद्रवः) हे वज्रशक्तिवाले! (वितन्तसाय्यः) बड़े से बड़ा (यज्ञः) यज्ञ ग्रापही के लिये किया जाता है।।२२।।

भावार्थः —हे परमेश्वर ! नीतिज्ञों में ग्राप प्रशंसित नीतिवान् हैं; ग्रापकी प्रसन्नतार्थ ही बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते हैं; सो हे प्रभु ! ग्राप हमें सम्पन्न करें ताकि हम यज्ञों द्वारा ग्रापकी उपासना करें, क्योंकि एकमात्र ग्रापही हमारे स्वामी ग्रीर पूज्य हैं ॥२२॥

ग्रब घन वा जतों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

#### आ नं इन्द्र महीमिषं पुरं न दंर्षि गोमंतीम् । उत प्रजां सुवीयम् ॥२३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमातमन् ! ग्राप (नः) हमको (महीम्) बड़े (गोमतीम्) कान्तिवाले (पुरं, न) पुर में रहने वाले के समान (इषम्) ऐश्वर्यं को (ग्राविष) देने की इच्छा करें (उत) ग्रीर (प्रजाम्) सन्तान तथा (सुवीर्यम्) उत्तम वल देने की इच्छा करें ।।२३।।

भावार्यः -- हे परमेश्वर ! हम लोग यज्ञों द्वारा ग्रापका स्तवन करते हैं। ग्राप कृपा करके वड़े नागरिक पुरुष के समान हमें ऐश्वर्यसम्पन्न करें, सुन्दर सन्तान दें ग्रोर हमें बलवान् बनावें ताकि हम ग्रपने ग्रभीष्ट कार्यों की सिद्धि करते हुए ग्रापका विस्तार करें।।२३।।

जत त्यदाश्वरूषं यदिन्द्र नाहुंषीष्वा। अग्रॅ विश्च पदीदंयत्॥२४॥ पदार्थः—(उत) ग्रीर (इन्द्र) हे परमात्मन् ! ग्राप (त्यत्) वह (ग्रश्वश्च्यम्) शीध्रगामी ग्रश्वादि सहित बल देने की इच्छा करें (यत्) जो बल (नाहुषीषु) मानुषी (विक्षु) प्रजाग्रों के (ग्रग्ने) ग्रागे (ग्रा) चारों ग्रोर से (प्रदीदयत्) दीप्तिमान हो।।२४॥

भावार्थः हे सम्पूर्ण बलों के स्वामी परमेश्वर ! ग्राप हमें शीघ्रगामी ग्रश्वों सहित बल प्रदान करें जो बल प्रजारक्षण के लिए पर्याप्त हो । ग्रर्थात् जो बल सभ्य प्रजाग्रों को सुख देने वाला ग्रीर ग्रन्यायकारियों का नाशक हो, वह बल हमें दीजिए।।२४।।

### अभि व्रजं न तंतिन्धे सुरं उपाकचंशसम्। यदिंन्द्र मृळ्यांसि नः।।२५॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (यत्) जब (नः) हमको आप (मृळ्यासि) सुस्ती करते हैं तब (सूरः) प्राज्ञ आप (न) उसी समय (उपाकचक्षसम्) समीपवर्ती (व्रजम्) देश को (श्रमि) भलेप्रकार (तित्निषे) समृद्ध बना देते हैं ॥२५॥

भावार्थः हे सबके पालक परमेश्वर ! ग्राप हमारे समीपस्थ प्रदेशों को समृद्धिशाली तथा उन्नत करें जिससे हम लोग सुखसम्पन्न होकर सदा वैदिककर्मानुष्ठान में प्रवृत्त रहें ॥२४॥

ग्रव परमात्मा की महिमा वर्णन करते हैं।।

#### यद्ङ्ग तंविषीयस् इन्द्रं प्रराजंसि क्षितीः । महाँ अंपार ओजंसा ॥२६॥

पदार्थ: —(ग्रङ्ग, इन्द्र) हे परमात्मन् ! (यत्) जो ग्राप (तांवंषीयसे) सैन्य के समान ग्राचरण करते हैं; (क्षिती:, प्रराजिस) ग्रीर मनुष्यों का शासन करते हैं; इससे (महान्) पूज्य ग्राप (ग्रोजिसा) पराक्रम से (ग्रपारः) ग्रपार हैं।।२६॥

भावार्यः इन्द्र है ऐश्वर्यसम्पन्न परमेश्वर ! ग्राप सेनापित के समान हमारी सब ग्रोर से रक्षा करते ग्रीर प्रजा के समान हम पर शासन करते हैं; इसलिये ग्रापका महान् पराक्रम तथा ग्रपार शक्ति है। सो हे प्रभो ! कृपा करो कि हम लोग ग्रापके शासन में रहकर ग्रापकी ग्राज्ञा का पालन करते हुए उन्नतं हों।।२६॥

तं त्वां ह्विष्मंतीर्विश्व उपं ब्रुवत ऊत्य । उरुव्रयंसमिन्द्रंभिः ॥२७॥

पदार्थः —(उरुज्यसम्) ग्रतिवेगवाले (तं, त्वा) उन ग्रापको (हविष्मतीः, विज्ञः) सेवायोग्य पदार्थयुक्त प्रजायें (इन्दुभिः) दिव्यपदार्थों को लिये हुए (ऊतये) ग्रपनी रक्षा के लिए (उपग्रुवते) स्तुति कर रही हैं।।२७।।

भावार्थः हे सर्वरक्षक तथा सब प्रजाग्रों के स्वामी परमात्मन् !ग्राप हमारी सब ग्रोर से रक्षा करें; हम सब प्रजाजन दिव्य पदार्थों द्वारा ग्रापकी स्तुति करते हैं—हे प्रभो ! हमें शक्ति दें कि हम निरन्तर वेदविहित मार्ग में चलकर ग्रपना जीवन सफल करें।।२७।।

ग्रव परमात्मा की सर्वव्यापकता कथन करते हैं।।

#### चपह्नरे गिरीणां संङ्गये चं नदीनांम्। घिया विमा अजायत ॥२८॥

पदार्यः—(गिरीणाम्, उपह्वरे) पर्वतों के गह्वर प्रदेश में ग्रीर(नदीनां, संगथे, च) नदियों के संगम में (विष्रः) वह विद्वान् परमात्मा (धिया) स्वज्ञानरूप से (ग्रजायत) विद्यमान है।।२८।।

भावार्थः — वह पूर्ण परमात्मा, जो इस ब्रह्माण्ड के रोम-रोम में व्यापक हो रहा है, सबको नियम में रखने वाला ग्रीर स्वकर्मानुसार सबको फलप्रदाना है; उसका ज्ञान सदा एकरस रहने के कारण कभी मिथ्या नहीं होता ग्रीर वह ग्रपने ज्ञान से ही सर्वत्र विद्यमान है।।२८॥

#### अतं समुद्रमुद्रतशिचकित्वाँ अवं पश्यति । यता विपान एजंति ॥२९॥

पदार्थः—(यतः, विपानः, एजित) जो कि व्याप्त होता हुम्रा वह परमात्मा चेष्टा करता है, (म्रतः) ग्रतः, वह (चिकित्वान्) सर्वज्ञ परमात्मा (उद्वतः) ऊर्घ्वदेश से (समुद्रम्) ग्रन्तरिक्ष को (म्रवपश्यित) नीचा करके देखता है।।२१।।

भावार्थः —वह चेतनस्वरूप परमात्मा ग्रपनी व्यापकता से ऊर्घ्वं, ग्रन्ति तथा ग्रधोभाग में स्थित सवको ग्रपनी चेष्टारूप शक्ति से देखता, सब लोकलोकान्तरों को नियम में रखता ग्रौर सबको यथाभाग सब पदार्थों का विभाग करता है।।२६॥

आदित्पत्नस्य रेतंसो च्योतिंष्पश्यन्ति वास्रम् । परो यदिध्यते दिवा ॥३०॥ पदार्थः—(यत्, दिवा, परः, इध्यते) जो यह परमात्मा अन्तिरक्ष से भी परे दीप्त हो रहा है, (श्रात्, इत्) इसीसे, विद्वान् लोग (प्रत्नस्य, रेतसः) सबसे प्राचीन गितशील परमात्मा के (ज्योतिः) ज्योतिर्मय रूप को (वासरम्, पश्यन्ति) सर्वत्र वासक देखते हैं।।३०।।

भावार्थः — जो परमात्मा ग्रन्तिरक्ष से भी ऊर्ध्व देश में ग्रपनी व्याप-कता से देदीप्यमान हो रहा है, उसको विद्वान् लोग प्राचीन, गितशील, ज्योतिर्मय तथा सर्वत्र वासक — व्यापक देखते हुए उसी की उपासना में तत्पर रहते हैं।।३०॥

## कण्वांस इन्द्र ते मृति विश्वं वर्धन्ति पौंस्यम् ।

#### उतो शंबिष्ठ दृष्ण्यंम् ॥३१॥

पदार्थ:—(श्रविष्ठ) हे ग्रत्यन्त बलवाले ! (इन्द्र) परमात्मन् ! (विश्वे, कण्वासः) सब विद्वान् (ते) ग्रापके (मितिम्) ज्ञान (पौंस्यम्) प्रयत्न (उत) तथा (वृष्ण्यम्) बलयुक्त कर्म को (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं । ३१॥

भावार्थः उस अनन्त पराक्रमयुक्त परमात्मा के ज्ञान, प्रयत्न तथा कर्मों की सब विद्वान् लोग प्रशंसा करते हुए उनको बढ़ाते अर्थात् प्रशंसायुक्त वाणियों से उनका विस्तार करते हैं।।३१।।

#### इमां में इन्द्र सुष्टुर्ति जुषस्व प्र सु मामंव । उत प्र वंश्वेया मतिम् ॥३२॥

पदार्थः--(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (इमाम्, मे, सुष्टुतिम्) इस मेरी सुन्दर स्तुति को (सुजुषस्व) सम्यक् सुनें (माम्) मुक्तें (प्राव) सम्यक् रक्षित करें (उत) ग्रौर (मितम्) मेरे ज्ञान को (प्रवर्धय) ग्रत्यन्त बढ़ायें।।३२।।

भावार्थः इस मंत्र का भाव यह है कि हे परमेश्वर ! कृपा करके मेरी सब ग्रोर से रक्षा करें ग्रौर मेरे ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ावें ताकि मैं ग्रापकी उपासना में प्रवृत्त हुग्रा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं। हे प्रभो ! मेरी इस प्रार्थना को भले प्रकार सुनें।।३२।।

चत् ब्रह्मएया वयं तुभ्यं मद्दद विज्ञवः । विमां अतक्ष्म जीवसे ॥३३॥ पदार्थः—(उत) ग्रीर (बिज्रवः) हे वज्रशक्ति वाले (प्रवृद्ध) सब से दृद्ध (वयम्, विप्राः) विद्वान् हम लोग (जीवसे) जीवन के लिये (तुम्यम्) ग्रापके निमित्त (ब्रह्मण्या) ब्रह्म सम्बन्धी कर्मों को (ग्रतक्ष्म) संकुचित रूप से कर रहे हैं ॥३३॥

भावार्थः है वज्रशक्तिसम्पन्न परमात्मन् ! ग्राप सब से प्राचीन ग्रौर सबको यथायोग्य कर्मों में प्रवृत्त कराने वाले हैं। हे प्रभो ! विद्वान् लोग ग्रपने जीवन को उच्च बनाने के लिए वैदिककर्मों में निरन्तर रत रहते हैं जिससे लोक में चहुंदिक् ग्रापका विस्तार हो।

#### अभि कण्यां अनुवतापो न मवतां यतीः।

#### इन्द्रं वनंन्वती मतिः ॥३४॥

पदार्थः—(कण्वाः) जब विद्वान् लोग (ग्रभ्यन्षत) सम्यक् स्तुति करते हैं तब (प्रवता, यतीः, ग्रापः, न) निम्न स्थल को जाते हुए जलों के समान (मितः) स्तुति स्वयम् (इन्द्रम्, वनन्वती) परमात्मा की ग्रोर जाकर उसका सेवन करती है ॥३४॥

भावार्थ:—जब विद्वान् लोग परमात्मा की सम्यक् प्रकार से स्तुति करते हैं तब वह स्तुति निम्नस्थान में स्वाभाविक जलजवाह की भांति परमात्मा को प्राप्त होती है वह स्तुतिकर्त्ता को फलप्रद होती है। यहां निदिघ्या-सन के ग्रभिप्राय से "वहना" लिखा है, वास्तव में स्तुति में कियारूप गति नहीं।।३४।।

#### इन्द्रं मुक्यानि वाद्यः समुद्रमिव सिन्धंवः ।

#### अनुंत्तमन्युमजरंम् ।।३५॥

पदार्थः—(सिन्धवः) जिस प्रकार निदयाँ (समुद्रम्) समुद्र को बढ़ाती हैं, इसी प्रकार, (उक्थानि) स्तोत्र (अनुत्तमन्युं) अप्रतिहत प्रभाव वाले (अजरम्) जरारिहत (इन्द्रं) परमात्मा को (वावृधुः) बढ़ाते हैं।।३४॥

भावार्यः — इस मन्त्र का भाव स्पष्ट है कि जिस प्रकार निदयाँ समुद्र को प्राप्त होकर उसको महान् क्रती हैं इसी प्रकार वेदवाणियाँ उस प्रभाव-शाली तथा अजर ग्रमर ग्रभयत्वादि गुणों वाले परमात्मा को बढ़ाती हैं ग्रथित् उसका यश विस्तृत करती हैं।।३४।।

आ ना याहि परावतो हरिभ्यां हर्यताभ्याम् । इमिन्द्र छुतं पिंच ॥३६॥ पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! (परावतः) दूरदेश से (हर्यताम्याम्) मनोहर (हरिभ्याम्) हरएाशील ज्ञान ग्रीर विज्ञानद्वारा (नः) हमारे समीप (ग्रायाहि) ग्रावें; (इमम्, मुतम्) इस संस्कृत ग्रन्तःकरएा को (पिब) ग्रनुभव करें।।३६॥

भावार्थः हे सर्वरक्षक प्रभो ! ग्राप हमारे हृदय में विराजमान होकर हमारे संस्कृत हृदय को ग्रनुभव करें ग्रर्थात् हमारी न्यूनता को दूर करें जिससे केवल एकमात्र ग्रापही का मान ग्रौर घ्यान हमारे हृदय में हो ॥३६॥

## त्वामिद्वंत्रक्ष्न्तम् जनांसो वृक्तवंहिषः।

#### इवंन्ते वाजंसातये ॥३७॥

पदार्थः — (वृत्रहन्तम) हे ग्रज्ञान निवारक ! (वृक्तवाहिषः, जनासः) विविक्त-स्थल में ग्रासीन उपासक लोग (वाजसातये) ऐश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये (त्वाम्, इत्, हवन्ते) ग्रापकी ही उपासना करते हैं ।।३७।।

भावार्थः है ग्रज्ञानान्धकार के निवारक प्रभो ! भिन्न-भिन्न स्थानों में समाधिस्थ हुए उपासक लोग ग्रापकी उपासना में प्रवृत्त हैं, कृपाकरके ग्राप उनको ऐश्वर्य प्रदान करें ताकि वे ग्रापका गुणगान करते हुए निरन्तर ग्रापही की उपासना में तत्पर रहें ॥३७॥

#### अतुं त्वा रोदंसी हुभे चक्र न व्त्थेतंश्वस् । अतुं सुवानास इन्दंबः ।।३८॥

पदार्थ:—(उभे, रोदसी) द्युलोक श्रीर पृथिबीलोक (स्वा) श्रापका (चक्रम्, एतशं, न) जैसे चक्र श्रश्व का इसी प्रकार (श्रृनुवित) श्रृनुवर्तन करते हैं; (सुवानासः. इन्दवः) उत्पन्न ऐश्वर्यसम्बन्धी पदार्थ (श्रृनु) श्रापही का श्रृनुवर्तन करते हैं॥३८॥

भावार्थः — हे परमेश्वर ! जिस प्रकार ग्रश्व ग्रपने चक्र में घूमता है इसी प्रकार, द्युलोक तथा पृथिवीलोकादि सब लोकलोकान्तर ग्रापके नियम में बंधे हुए ग्रपनी परिधि में परिभ्रमण करते हैं, ग्रौर, सम्पूर्ण पदार्थ जो ग्रापही का ग्रनुवर्तन करते हैं, हे प्रभो! वह कृपाकरके हमें प्राप्त कराय ताकि हम लोग ग्रापके यश:कीर्तन में सदा तत्पर रहें ॥३८॥

## मन्दंस्वा सु स्वंणर खतेन्द्रं श्रयंणावंति ।

#### मत्स्वा विवंस्वतो मती ॥३९॥

पदार्थ:---(उत) ग्रीर (इन्द्र) हे परमात्मन् ! (शर्यणावित, स्वर्णरे) ग्रन्त-रिक्ष के समीप होने वाले सूर्यादि लोकों में ग्रपने उपासकों की (सुमन्दस्व) सुन्दर तृप्ति करें श्रीर (विवस्वतः) उपासक की (मती) स्तुति से (मत्स्व) स्वयं तृप्त हों ॥३६॥

भावार्यः—हे परमेश्वर ! ग्रन्ति के समीपवर्ति लोकलोकान्तरों में ग्रपने उपासकों को सब प्रकार की ग्रनुकूलता प्रदान करें ग्रौर उनकी उपा-सना से ग्राप प्रसन्न हों ताकि उपासक सदैव ग्रपना कल्याण ही देखें—यह प्रार्थना है।।३६।।

#### वावृधान उप द्यवि द्यां वज्जयंरोरवीत्। वृत्रहा सीमपातंमः ॥४०॥

पदार्थः—(उपद्यवि) ग्रंतिरक्ष से भी ऊपर (वावृधानः) वृद्धि को प्राप्त, (वृषा) इष्टकामनाग्रों की वर्षा करने वाला (वज्री) वज्रशक्ति वाला, (वृत्रहा) ग्रज्ञाननाशक, (सोमपातमः) ग्रत्यन्त सौम्य स्वभाव का ग्रनुगामी, परमात्मा (ग्ररोर-वीत्) ग्रत्यन्त शब्दायमान हो रहा है।।४०।।

भावार्थः — वह परमिपता जो सर्वत्र विराजमान तथा सब से बड़ा है, वही, सबकी कामनाग्रों को पूर्ण करने वाला, सर्वशिवतसम्पन्न, ग्रज्ञान का नाशक ग्रौर जो सर्वत्र शब्दायमान हो रहा है वही हमको वैदिकपथ पर चलाने वाला ग्रौर शुभ मार्गों में प्रेरक है।।४०।।

## ऋषिर्हि पुर्वेजा अस्येक ईश्चांन ओजंसा। इन्द्रं चोष्क्षयसे वस्रं ॥४१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमात्मन् ! ग्राप (पूर्वजा) सबसे पूर्व होने वाले ग्रीर (ऋषिः) सूक्ष्मद्रष्टा हैं। (ग्रोजसा) ग्रपने पराक्रम से (एकः, ईशानः) केवल ग्रद्धितीय शासक हो रहे हैं। (बसु) सबको धनादि ऐश्वर्य (चोष्क्र्यसे) ग्रतिशयेन दे रहे हैं।।४१।।

भावार्थ:—हे सबके पालक तथा रक्षक प्रभो ! ग्राप सब से प्रथम हैं,
सूक्ष्मद्रष्टा ग्रौर ग्रपने ग्रद्धितीय पराक्रम से सबका शासन कर रहे हैं ग्रौर
कर्मानुसार यथाभाग सबको घनादि ऐक्वर्य प्रदान करते हैं, कृपाकरके उपासक की विशेषतया रक्षा करें ताकि वह ग्रापकी उपासना में निरन्तर तत्पर
रहे ॥४१॥

अस्माक त्वा सुताँ उपं वीतपृष्ठा अभि प्रयः। स्रुतं वहन्तु इर्पयः॥४२॥ पदार्थः—(ग्रस्माकम्, सुतान्, उप) हमारे संस्कृतस्वमावों के ग्रिममुख तथा (प्रयः, ग्रिम) हिव के ग्रिममुख (बीतपृष्ठाः) मनोहर स्वरूपवाली (हरयः) हरएाशील शक्तियाँ (त्वा) ग्रापको (बहन्तु) प्राप्त करायें।।४२।।

भावार्थ—हे यज्ञस्वरूप परमात्मन् ! हमारा भाव तथा हब्य पदार्थ, जो ग्रापके निमित्त यज्ञ में हुत किये जाते हैं, इत्यादि भाव ग्रापको प्राप्त करायें ग्रर्थात् ऐसी कृपा करें कि वैदिककर्मों का ग्रनुष्ठान हमारे लिये सुख-प्रद हो।।४२।।

#### इमा सु पूर्व्यो धियं मघोर्वृतस्यं पिप्युर्वीस् । कर्षा सक्येनं वाद्युः ॥४३॥

पदार्थ-—(कण्वाः) विद्वान् पुरुष (मधो, घृतस्य, पिष्युषीम्) मधुर विषयाकार वृत्ति की बढ़ाने वाली (पूर्व्याम्) परमात्मसम्बन्धी (इमाम्, धियम्) इस बुद्धि को (उक्येन) वेदस्तुति द्वारा (वावृधुः) बढ़ाते हैं।।४३।।

भावार्थः —हे परमात्मन् ! विद्वान् पुरुष ग्रपनी मेधा को वेदवाक्यों द्वारा उन्नत करते हैं कि वह ग्रापको प्राप्त कराने वाली हो ग्रर्थात् हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को ग्रवगत करती हुई ग्रापकी सूक्ष्मता को ग्रनुभव करने वाली हो ॥४३॥

## इन्द्रमिद्विमंहीनां मेघे वृणीत मत्यः ।

#### इन्द्रं सनिष्युरूतयं ॥४४॥

पदार्थ:—(विमहताम्) विशेष महान् पुरुषों के (मेधे) यज्ञ में (मर्त्यः) मनुष्य (इन्द्रम्, इत्) परमात्मा का ही (वृणीत) वरण करें, (सनिष्युः) धन चाहने वाला (ऊतये) रक्षा के लिये (इन्द्रम्) परमात्मा ही की उपासना करे ।।४४।।

भावार्थः — इस मन्त्र में यह उपदेश किया है कि पुरुष बड़े-बड़े यज्ञों में परमात्मा को ही वरण करें ग्रर्थात् उसी के निमित यज्ञ करें ग्रीर ऐश्वर्य्य की कामना वाला पुरुष उसी की उपासना में तत्पर रहे; वह ग्रवश्य कृत-कार्य्य होगा ॥४४॥

## अवीचं त्वा पुरुष्टुत मियमें घस्तुता हरी ।

#### सोमपेयाय वक्षतः ॥४५॥

पदार्थ: -- (पुरुष्टुत) हे बहुस्तुत परमात्मन् ! (प्रियमेधस्तुता, हरी) विद्वानों

की प्रशंसनीय हरएाशील शक्तियाँ (सोमपेयाय) सौम्यस्वभाव का पार्न करने के लिये (त्वा) आपको (स्रवांचम्) हमारे अभिमुख (वक्षतः) वहन करें ॥४४॥

भावार्थः है अनेकानेक विद्वानों द्वारा स्तुत प्रभो ! ग्राप ऐसी कृपा करें कि हम विद्वानों की प्रशंसनीय शक्तियाँ ग्रापको प्राप्त कराने वाली हों अर्थात् हमारा वेदाभ्यास तथा वैदिककर्मों का अनुष्ठान हमारे लिए सुखप्रद हो, यह प्रार्थना है।।४५।।

#### श्रुतमृहं तिरिन्दिरे सहस्रं पर्शावा दंदे । राधांसि याद्वांनाम् ॥४६॥

पदार्थः—(याद्वानाम्) मनुष्यों में (तिरिन्दिरे) जो ग्रज्ञाननाशक हैं उनके निमित्त (शतम्) सौ प्रकार का धन (पशौं) जो दूसरों को देता है उसके लिये (सह-स्रम्, राधांसि) सहस्र प्रकार के धनों को (ग्रहम्) मैं (ग्राददे) धारए। करता हूँ।।४६।।

भावार्थः — इस मन्त्र का भाव यह है कि कर्मानुसार यथाभाग सबको देने वाला परमात्मा ज्ञानशील तथा परोपकारी पुरुषों को सैकड़ों तथा सहस्रों प्रकार के पदार्थ प्रदान करता है।।४६।।

#### त्रीणि ज्ञतान्यवैतां सहस्रा दश गोनांम् ।

#### द्रुष्पज्राय साम्ने ॥४७॥

पदार्थः—(पंज्याय, साम्ने) जो विविध विद्याश्रों का अर्जक सामवेद का ज्ञाता है उसको (अर्वतां, त्रीणि, शतानि) तीनसौ घोड़े (गोनां, सहस्रा, दश) और दशसहस्र गौयें (ददः) उपासक देते हैं।।४७॥

भावार्थः—साङ्गोपांग सामवेद के जाता विद्वान् पुरुष को उपासक तीन-सौ अश्व और दशसहस्र गौयें देते हैं अर्थात् परमात्मपरायण पुरुष जिसको परमात्मा ऐश्वर्य्य शाली करता है वह सामवेद के जाता को उक्त दान देकर प्रसन्न करता है ताकि अन्य पुरुष उत्साहसम्पन्न होकर वेदों का अध्ययन करते हुए परमात्मपरायण हों।।४७।।

## चदानर्ककुहो दिवमुष्ट्राञ्चतुर्धुजो ददंत ।

#### श्रवंसा यांद्वं जनंम् ॥४८॥

पदार्थः—(ककुहः) ग्रम्युदय से प्रवृद्ध उपासकः (चतुर्युजः, उष्ट्रान्) स्वर्णं मारों से युक्त चार उष्ट्र, ग्रीर (याद्वम्, जनम्) मनुष्यों के समुदाय को (ददत्) देता हुग्रा (अवसा) कीर्ति से (विवम्) द्युलोक तक (उदानट्) व्याप्त होता है ॥४८॥

भावारं:—ग्रभ्युदयप्रवृद्ध = ऐश्वर्यसम्पन्न उपासक विविध विद्याग्रों से युक्त वेदों के ज्ञाता पुरुष को सुवर्ण से लदे हुए चार ऊंट तथा उसकी रक्षार्थ जनसमुदाय देता हुग्रा ग्रतुल कीर्ति को प्राप्त होता ग्रीर दूसरों को वेदाध्य-यन के लिए उत्साहित करता है ॥४८॥

#### ध्रब्टम मण्डल में यह छठा सूक्त समाप्त हुग्रा ।।

श्रथ षट्त्रिशद्चस्य सप्तमस्वतस्य १-३६ पुनर्वत्सः काण्व ऋषिः ।। मरुतो देवताः ।। छन्दः-१, ३—५, ७—१३,१७—१६,२१, २८, ३०—३२,३४ गायत्री । २,६,१४,१६,२०,२२-२७,३४,३६ निचृद्गायत्री । १५ पादनिचृद्गायत्री । २६-३३ श्रार्वीवराङ्गायत्री ।। षड्जः स्वरः ।।

इस सूक्त में क्षात्रवल का वर्णन करते हुए प्रथम योद्धा लोगो के गुरा कथन करते हैं।।

## प्र यदंस्त्रिष्टुम्मिष् मर्हतो विमो अक्षरत्।

#### वि पर्वतेषु राजय ॥१॥

पदार्थः—(महतः) हे शीघ्रगितवाले योद्धा लोगो ! (यत्) जो (विप्रः) मेघावी मनुष्य (वः) ग्रापके (इषम्) इष्ट्यन को (त्रिष्टुभम्) तीन स्थानों में विभक्त कर (प्राक्षरत्) व्यय करता है इससे ग्राप लोग (पर्वतेषु) दुर्गप्रदेशों में (विराजय) विशेष करके प्रकाशमान हो रहे हैं ॥१॥

भावार्थः—क्षात्रबल वही वृद्धि को प्राप्त हो सकता है जिसके नेता विप्र = बुद्धिमान् हों। इस मन्त्र में बुद्धिमान् मन्त्री, प्रधान तथा क्षात्रबल का निरूपण किया है। विद्यासभा के लिए, सैनिकबल के लिये, प्रजोपकारी वापी कूप तड़ाग राजपथादिकों के लिए व्यय करना, यही तीन प्रकार का व्यय है।।१॥

## पद्ग वंविषीयवी याम शुभा अचिध्वम्।

#### नि पर्वता अहासत ।।२।।

पदार्थ:—(ग्रङ्ग) हे योद्धालोगो ! (यद्) जव (ग्रुश्राः) शोभायुक्त ग्राप (तिविधीयवः) दूसरों के बल को ढूंढ़ते हुए (यामम्, ग्रिचिध्यम्) वाहनों को इकट्ठा करते हैं तव (पर्वताः) शत्रुग्रों के दुर्ग (न्यहासत) काँपने लगते हैं ॥२॥

भावार्यः — सैनिक नेताओं को चाहिये कि वह उसी को सर्वोपरि दुर्ग समभें जो साधनसामग्रीप्रधान दुर्ग है ग्रर्थात् मनुष्यों का दुर्ग, यानों का दुर्ग ग्रीर ग्रश्वादि सेना संरक्षक पशुग्रों का दुर्ग, सर्वोपरि कहलाता है। यहां पर्वत शब्द से दुर्ग का ग्रहण है, क्योंकि "पर्वाण सन्ति ग्रस्येति पर्वतः" = जिसके पर्व होते हैं उसी को दुर्ग कहते हैं।।२।।

श्रव वेदवागाी को माता तथा स्वत:प्रमागा कथन करते हैं।।

## उदीरयन्त वायुभिविशासः पृक्तिमातरः।

#### धुक्षन्तं पिप्युवीमिषंम् ॥३॥

पदार्थः—(पृश्तिमातरः) सरस्वती माता वाले (वाश्रासः) शब्दायमान योद्धा-लोग (वायुभिः) वायुसदृश सेना द्वारा (उदीरयन्त) शत्रुश्रों को प्रेरित करते हैं; (पिप्युषीम्) बलादि को बढ़ाने वाली (इषम्) सम्पत्ति को (धुक्षन्ति) दुहते हैं।।३।।

भावार्थः — जिन लोगों की एकमात्र ईश्वर की वाणी माता है वे लोग सदैव विजय को प्राप्त होते हैं; क्योंकि ईश्वर की वाणी को मानकर ईश्वर के नियमों पर चलने के समान संसार में भ्रौर कोई बल नहीं, इसलिए मनुष्य को चाहिये कि वह वेदवाणी को स्वतः प्रमाण मानता हुम्रा ईश्वर के नियमों पर चले ॥३॥

## वपंनित मुक्तो मिहुं म वेपयन्ति पर्वतान् ।

#### यद्यापं यान्ति वायुभिः ॥४॥

पदार्थः—(यत्) जब (वायुभिः) सेनासिंहत (मरुतः) योद्धालोग (यामम्, यान्ति) यानारूढ़ होते हैं तब (मिहम्, वपन्ति) शस्त्रवृष्टि करते हैं ग्रौर (पर्वतान्) दुर्गप्रदेशों को (प्रवेपयन्ति) कंपा देते हैं । ४॥

भाषार्थः — जो लोग व्योमयानादि द्वारा = विद्यानिर्मित यानों द्वारा शत्रु पर ग्रात्रमण करते हैं वही शत्रुवल को कम्पायमान कर सकते हैं, ग्रन्य नहीं ॥४॥

ग्रव उत्साही भौर साहसी सैनिकों का महत्त्व वर्णन करते हैं।।

#### नि यद्यामाय वो गिरिनि सिन्धंवो विधंभेणे।

#### महे शुष्मांय येमिरे ॥५॥

पदार्थ:—(यत्) जो (वः, विधर्मणे, यामाय) प्रतिपक्षी से विरुद्ध धर्मवाले ग्रापके वाहन तथा (महे, शुष्माय) महान् बल के लिए (गिरिः) पर्वत (नियेमिरे) स्थिगत हो जाते (सिन्धवः) ग्रौर निदयाँ भी (नि) स्थिगत हो जाती हैं, ऐसा ग्रापका पराकम है।।१।।

भावार्थ: - ग्रत्यन्त उत्साही तथा साहसी सैनिकों के ग्रागे निदयां ग्रीर पर्वत भी मार्ग छोड़ देते हैं। इस मन्त्र में उत्साह का वर्णन किया है।।।।।

म्रव मम्युदयप्राप्ति का हेतु वर्णन करते हैं।।

## युष्मा च नक्तंमृतयं युष्मान्दिवां इवामहे । युष्मान्त्रयस्यद्वरे ॥६॥

पदार्थ:—हे योढाम्रो ! (ऊतये) म्रात्मरक्षा के लिये (नक्तं युष्मान्, उ) रात्रि में ग्राप का ही (हवामहे) म्राह्वान करते हैं; (दिवा, युष्मान्) दिन में म्रापका ही म्रीर (प्रयाति, ग्रध्वरे) यज्ञ के प्रारम्भ में म्रापका ही म्राह्वान करते हैं।।६।।

भावार्थः — यज्ञ में क्षात्रधर्मवेत्ता सैनिक ग्रौर पदार्थविद्यावेत्ता विद्वान् तथा ग्रध्यात्मविद्यावेत्ता योगीजन इत्यादि विद्वानों का सत्कार करना ग्रभ्युदय का हेतु है ॥६॥

### उद्भ त्रे अंकुणप्संवश्चित्रा यामॅभिरीरते । वाश्रा श्रिष्ठि ध्णुनां दिवः ॥७॥

पदार्थः—(त्ये) वह पूर्वोक्त (ग्ररुणप्सवः) ग्ररुस वर्णवाले (चित्रा) ग्राश्चर्य-रूप (वाश्राः) शव्दायमान योद्धालोग (यामेभिः) यानों द्वारा (दिवः, ग्रिध) ग्रन्तरिक्ष में (ष्णुना) ऊपर के भाग से (उदीरते, उ) चलते हैं ॥७॥

भावार्थ: इस मन्त्र में क्षात्रधर्मप्रधान योद्धाग्रों के रक्तवर्ण का वर्णन किया है कि वह देदीप्यमान सुन्दर वर्ण वाले योद्धा लोग यानों द्वारा ग्रंतिरक्ष में विचरते हैं। । ।।

ग्रब सम्राट् का महत्त्व कथन करते हैं।।

#### सृजिन्ति रशिममोजंसा पन्या स्याय यातंते। ते मातुभिर्वि तंस्यिरे।।८।।

पदार्थः—(ते) वे योद्धा लोग (सूर्याय यातवे) सूर्यसदृश सम्राट् के जाने के लिये (ग्रोजसा) ग्रपने पराक्रम से (रिश्मम्, पन्थाम्) प्रकाशयुक्त मार्ग को (सृजन्ति) बना देते हैं (भानुभिः) ग्रीर ग्रपने तेजों से (वितस्थिरे) ग्रिधिष्ठाता बन जाते हैं ॥६॥

भावार्यः — जिस प्रकार सूर्य में प्रभामण्डल पड़ता है ग्रर्थात् उसकी रिमयाँ प्रभा से सूर्य के मुख को ढाँपे रहती हैं, इसी प्रकार जिस सम्राट् के

स्वरूप को उसके सैनिकों का तेज देदीप्यमान हुग्रा ग्राच्छादित करता है वही सम्राट् प्रशंसनीय होता है ॥ । । ।

## हुमा में महतो गिरंमिमं स्तोमंम् सुक्षणः। इमं में वनता इवंस् ।।९॥

पदार्थः—(ऋभुक्षिणः, मरुतः) हे महत्त्वविशिष्ट योद्धाश्रो ! (इमाम् मे, गिरम्) इस मेरी प्रार्थनाविषयक वाणी को, (इमम् स्तोत्रम्) इस स्तोत्र को, (इमम्, मे, हवम्) इस मेरे श्राह्वान को, (वनत) स्वीकार करें ॥ ।।

भावार्थः — जो निर्भय होकर युद्ध में मरें या मारें वे "मरुत्" कहलाते हैं; "ये म्रियन्ते यैर्वा जना युद्धे म्रियन्ते ते मरुतः" — जो अपराङ्मुख होकर युद्ध करते हैं और जिनको मरने से भय और जीने में कोई राग नहीं, ऐसे योद्धाओं का नाम "मरुत्" है। उक्त मरुतों की मातायें उनको तीन प्रकार का उत्साह प्रदान करती हैं।।।।

म्रव माताम्रों का पुत्रों के लिए युद्धार्थ सन्तद्ध करना कथन करते हैं।।
त्रीणि सर्गसि पृत्रनेयो दुदृहे विजिणे मर्घुं।
उत्सं कर्वन्धमुद्रिणंम् ॥१०॥

पदार्थ:—(पृश्नयः) योद्धाम्रों की मातायें (विज्ञिणे) वज्रशक्ति वाले भ्रपने पुत्रों के लिये (त्रीणि, सरांसि) तीन पात्रों को (दुदुह्रे) दुहती हैं। ग्रर्थात् (मधु, उत्सं) मधुरउत्साह पात्र, (कबन्धम्) घृतिपात्र, (उद्गिणम्) स्नेहपात्र ॥१०॥

भावार्थः — उक्त विद्युत् शस्त्र वाले वज्जी योद्धाम्रों की मातायें मीठे वचनों से युद्ध की शिक्षायें देतीं भीर उत्साह बढ़ाकर तथा जाति में स्नेह बढ़ाकर युद्ध के लिए सन्नद्ध करती हैं ।।१०००

## मध्तो यदं वो दिवः श्रुम्नायन्तो हवामहे

#### आं तून उपं गन्तन ॥११॥

पदार्थ: —(मरुतः) हे योद्धाश्रो ! (सुम्नायन्तः) सुख चाहने वाले हम लोग (यत्, ह) जो (वः) ग्राप लोगों को (दिवः) श्रन्तरिक्ष से (हवामहे) श्राह्वान करते हैं (ग्रा, तु) ग्रतः शीघ्र (नः) हमारे ग्रिममुख (उपगन्तन) ग्राप श्रावें ।।११।।

भावार्षः — इस मंत्र में उन योद्धाग्रों का ग्राह्वान कथन किया है जो विमान द्वारा ग्रंतरिक्ष में विचरते हैं, किसी ग्रन्य देवविशेष का नहीं।।११॥

#### यूयं हि ष्ठा स्टूदानको रुद्रां ऋ सुक्षणो दमें। उत पर्चेतसी मदें।।१२।।

पदार्थः—(यूयम्) ग्राप (सुदानवः) सुन्दर दानशील (हि, स्थ) हैं (रुद्राः) दुष्टों को रुलाने वाले (दमे, ऋभुक्षिणः) दमन के विषय में ग्रति तेजस्वी (उत) ग्रीर (मदें) प्रजाग्रों को हिषत करने में (प्रचेतसः) जागरूक हैं।।१२।।

भावार्यः — जो पुरुष दमन करने की शक्ति रखते हैं वही उत्पाती साहसी लोगों का दमन करके प्रजा में शान्ति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ऐसे तेजस्वी पुरुषों की प्राप्ति के लिए परमात्मा से अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए।।१२।।

#### श्रा ना र्यि मंदच्युतं पुरुक्षं विश्वधायसम्। इयंत्री मरुतो दिवः ॥१३॥

पदार्थः — (मरुतः) हे वीरो ! (नः) ग्राप हमारे लिए (मदच्युतम्) शत्रुग्नों के गर्वहारक, (पुरुक्षुम्) बहुतों से प्रशंसित, (विश्वघायसम्) सब को घारण करने वाले (रियम्) घन को (दिवः) ग्रन्तरिक्ष से (इयतं) ग्राहरण करें ॥१३॥

भावार्थः — जो पुरुष परमातमा के इस अनन्त ब्रह्माण्ड से पदार्थिवद्या द्वारा उपयोग लेते हैं वह अंतरिक्ष में सदा स्वेच्छाचारी होकर विचरते और प्रजा के लिए अनन्त प्रकार के धनों का भण्डार भर देते हैं। इसलिए उन्नित चाहने वाले पुरुष को उक्त विद्या के जानने में पूर्ण परिश्रम करना चाहिए॥१३॥

## अर्घीव यद्गिरीणां यामं शुभाः अविध्वम् । सुवानेमन्दध्व इन्दुंभिः ॥१४॥

पदार्यः—(गुभाः) हे शोमन योद्धाग्रो ! (यद्) जब ग्राप (गिरीणाम्, ग्रधीव) पर्वतों के मध्यमाग के समान (यामम्) यान को (ग्रचिष्वम्) इंकट्ठा करते हैं, तक्, (सुवानै:, इन्दुभि:) ग्रनेक दिव्य पदार्थों को उत्पन्न करते हुए (मन्दध्वे) सब प्रजाग्रों को हिंपत कर देते हैं।।१४।।

भावार्यः इस मन्त्र का भाव यह है कि स्वेच्छाचारी योद्धाओं के लिए जल स्थल सब एक प्रकार के हो जाते हैं और वह गिरिशिखरों के ऊपर विना रोक-टोक विचरते हैं।।१४॥

#### प्तावतिक्वदेषां सुम्नं भिक्षेत् मत्यः। अदांभ्यस्य मन्मिमः।।१५॥

पवार्थः—(ग्रदाम्यस्य) किसी से मी तिरस्कार करने में ग्रशक्य, (एतावतः) इतनी महिमावाले (एषाम्) इन योद्धाग्रों के (सुम्नम्) सुख को (मर्त्यः) मनुष्य (मन्मिभः) ग्रनेकविध ज्ञानों द्वारा (भिक्षेत) लब्ध करे।।१४।।

भावार्यः — जो योद्धा किसी से तिरस्कृत नहीं होते ग्रथित् जो ग्रपने क्षात्रबल में पूर्ण हैं, उन्हीं से ग्रपनी रक्षा की भिक्षा मांगनी चाहिए।।१५।।

## ये द्रप्सा इंव रोदंसी धमन्त्यतं दृष्टिभिः। जन्मं दुइन्तो अभितम्।।१६॥

पदार्थ:—(ये) जो योद्धा लोग (ग्रक्षितम्, उत्सम्) ग्रक्षीए उत्साह को (दुहन्तः) दुहते हुए (द्रप्सा इव) जलबिन्दुग्रों के समूह समान एकमत होकर(वृष्टिभिः) शस्त्रों की वर्षा से (रोदसी) दुलोक ग्रीर पृथ्वी को (ग्रनुधमन्ति) शब्दायमान कर देते हैं।।१६।।

भावार्यः — जिन योद्धाग्रों के ग्रस्त्र-शस्त्ररूप बाणवृष्टि से नभोमण्डल पूर्ण हो जाता है उन्हीं से ग्रपनी रक्षा की भिक्षा मांगनी चाहिए।।१६॥

#### उई स्वानेभिरीरत उद्रथेहटुं वायुभिः। उत्स्तोमैः पृष्टिनमातरः।।१७॥

पदार्थः—(पृश्विमातरः) योद्धां लोग (स्वानेभिः) शब्दों के सहित (उदीरते, उ) स्थान से निकलते हैं; (रथैः) पानों द्वारा (उद्) निकलते हैं; (वायुभिः) वायु-सदश वीरों सहित (उद्) निकलते ग्रौर (स्तोमैः) स्तोत्रों सहित (उत्) स्थान-से निकलते हैं।।१७।।

भावार्यः — जिन योद्धाम्रों के रथों के पहियों से पृथ्वी गूँज उठती है, ऐसे शूरवीरों से ही रक्षा की भिक्षा मांगनी चाहिए ॥१७॥

#### येनाव तुर्वशं यदुं येन कर्णं घनस्प्रतंम्। राये सु तस्यं धीमहि।।१८।।

पदायं:— (येन) जिस रक्षण से (तुर्वशम्, यदुम्) हिंसा को नष्ट कंरने वाले मनुष्य को (ग्राव) रक्षित किया (येन) ग्रौर जिस रक्षा से (धनस्पृतम्, कण्वम्) धन चाहने वाले विद्वान् को रक्षित किया (राये) धन के निमित्त हम (तस्य) उस रक्षण् को (सुधीमृहि) सम्यक् स्मरण् करते हैं ॥१८॥

भावार्यः —हे विद्वान् सैनिक नेता श्रो! श्राप श्राघ्यात्मिक विद्यावेत्ता विद्वानों के रक्षणार्थ श्रनन्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं; इससे ब्रह्मविद्या की भले प्रकार उन्नति होती है।।१८।।

## र्मा उं वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिषंः।

#### वघानकाण्वस्य मन्मंभिः ॥१९॥

पदार्थः—(सुदानवः) हे शोमन दान वाले (काण्वस्य, मन्मिभः) विद्वानों के समूह के ज्ञानों द्वारा (घृतम्, न, पिष्युषीः) घृत के समान पोषक (इमाः, वः, इषः) यह ग्रापके ऐश्वर्य पदार्थ (वर्धान्) बढ़ें ॥१९॥

भावार्यः इस मंत्र में यह उपदेश किया है कि हे विद्वान् पुरुषों ! आप घृतादि पुष्टिप्रद पदार्थों को बढ़ायें अर्थात् उनकी रक्षा करें जिससे बल वीर्य की पुष्टि तथा वृद्धि द्वारा नीरोग रहकर ब्रह्मविद्या तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने में यत्नवान् हों ।।१६।।

#### कं न्नं सुंदानवी पदंथा वृक्तविहवः।

#### ब्रह्मा को वंश सपर्यति ॥२०॥

पदार्थ:—(सुदानवः) हे शोमन दानवाले ! (वृक्तविह्यः) पृथक् दिया गया है ग्रासन जिन को ऐसे ग्राप (क्व, नूनम्, मदथाः) कहां स्थित होकर मनुष्यों को हियत कर रहे हैं ? (कः, ब्रह्मा) कीन विद्वान् (वः) ग्रापकी (सपर्यंति) पूजा करता है ? ॥२०॥

भावायं: - इस मंत्र का ग्राशय यह है कि जिन लोगों को यज्ञ में विशेष=ग्रसाधारण ग्रासन दिया जाता है वह "वृक्तर्बाह्य" कहे जाते हैं ग्रीर ऐसे ग्रसाधारण विद्वानों के गुणगौरव को चतुर्वेद का वक्ता ब्रह्मा ही जान सकता है, ग्रन्य नहीं; ग्रीर वह विशेषतया पूजा के योग्य होते हैं ॥२०॥

#### नृहि ष्म यदं वः पुरा स्तोमॅिभर्टक्तवर्हिषः।

#### चधाँ ऋतस्य जिन्वंथ ॥२१॥

पदार्थः—(वृक्तविह्रषः, वः) पृथक् दिया गया है ग्रासन जिनको ऐसे ग्राप (स्तोमेभिः) मेरे स्तोत्रों से प्राधित होकर (यत्, ह) जो (ऋतस्य) दूसरों के यज्ञों के (ज्ञर्धान्) वलों को (जिन्वथ) बढ़ावें (निह्, स्म) ऐसा नहीं सम्मावित है।।२१।। भावार्यः है ग्रसाधारण उच्च ग्रासन वाले विद्वानो ! ग्राप हमारे यज्ञों में सम्मिलित होकर शोभा को बढ़ावें ग्रीर हम लोगों को ग्रपने उप-देशों द्वारा शुभ ज्ञान प्रदान करें।।२१॥

#### समु त्ये पहतीरपः सं चोणी समु स्पेम्। सं वर्ज पर्वशो दंघः॥२२॥

पदार्थः—(त्ये) वे योद्धा लोग (महती:, भ्रपः) महान् जलों का (समु) सन्धान करते हैं, (क्षोणी) पृथ्वी का (सम्) सन्धान करते श्रीर (सूर्यम्, समु) सूर्य का सन्धान करते हैं; (पर्वशः) कठोर स्थलों को तोड़ने के लिए (वज्रम्) विद्युत्शक्ति का (सन्दधुः) सन्धान करते हैं।।२२।।

भावायं: - उपर्युक्त विणित विद्वान् पुरुष वड़े-बड़े ग्राविष्कार करके प्रजा को सब प्रकार से सुखी करते हैं ग्रयीत् जलों के संशोधन की विद्या का उपदेश करते श्रीर ग्रनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रकाश करते हैं जिससे शत्रु का सर्वथा दमन हो ग्रीर इसी कारण वह विद्वान् पूजाई होते हैं।।२२।।

## वि हुत्रं पंर्वेशो यंयुर्वि पर्वताँ अराजिनेः। चक्राणा हिष्ण पौंस्यंस्।।२३।।

पदार्थ:—(श्रराजिनः) स्वतन्त्र (वृष्णि, पौंस्यम्, चक्राणाः) तीक्ष्ण पौरुष करेते हुए वे लोग (वृत्रम्) ग्रपने मार्गरोधक शत्रु को (पर्वशः) पर्व-पर्व में (विषयुः) विभिन्न कर देते हैं (पर्वतान्) ग्रीर मार्गरोधक पर्वतों को भी (वि) तोड़-फोड़ डालते हैं ॥२३॥

भावायं: वह ग्रस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग को जानने वाले विद्वान् पुरुष ग्रपने परिश्रम द्वारा मार्गरोधक शत्रुग्रों को छिन्न-भिन्न करके भगा देते हैं ग्रीर वे जिन पर्वतों का ग्राश्रय लेते हैं उनको भी ग्रपनी विद्या द्वारा तोड़-फोड़ कर शत्रुग्रों का निरोध करते हैं।।२३।।

अब उन योद्धात्रों का अपने सब कामों में जागरूक होना कथन करते हैं।।

अतं त्रितस्य युध्यंतः शुष्मंमावन्तुत् क्रतंम् । अन्विन्द्रं दृत्रतृर्थे ॥२४॥ पवार्थः—(वृत्रतूर्ये) असुरों के संग्राम में (युघ्यतः, त्रितस्य, धनु) युद्ध करते हुए तीन सेनाओं के अधिपति के पीछे (शुष्मं, भ्रावन्) उसके बल की रक्षा करते (उन) श्रीर साथ ही (ऋतुम्) उसके राष्ट्रकमं की मी रक्षा करते तथा (इन्द्रम्) सम्राट् को (श्रनु) सुरक्षित रखते हैं।।२४।।

भावार्यः वह अग्रणी विद्वान् योद्धा संग्राम में युद्ध करते हुए पिछले तीसरे मंडल की रक्षा करते ग्रीर सम्राट् को भी सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र की रक्षा करते हैं; जिससे वह कृतकार्य होकर राष्ट्र को मंगलमय बनाते हैं।।२४॥

### विद्युद्धंस्ता अभिद्यंवः श्विमाः श्रीर्षेन्हिर्ण्ययीः । श्रुआ व्यंत्रजत श्रिये ॥२५॥

पदार्थ:—(विद्युद्धस्ताः) विद्युत् शक्तिवाले शस्त्रों को हाथ में लिये हुए, (श्रभिद्यवः) चारों ग्रोर से द्योतमान वे योद्धा (शीर्षन्) शिर में (हिरण्ययीः) सुवर्ण-मय (शुभ्राः) सुन्दर (शिप्राः) शिरस्त्राण को (श्रिये) शोमा के लिये घारण किये हुए (व्यञ्जत) प्रकाशित होते हैं।।२५।।

भावार्थः - पदार्थविद्यावेत्ता योद्धा लोग नाना प्रकार के विद्युत् शस्त्रों को लेकर धर्मयुद्ध में उपस्थित हों ग्रौर शत्रुग्रों को विजय करते हुए प्रका-शित हों ॥२५॥

#### उज्ञना यत्परावतं उक्ष्णो रन्ध्रमयातन । चौने चंक्रदद्भिया ॥२६॥

पदार्थ:—(यत्) जब (उशना) रक्षा को चाहते हुए योद्धा लोग (उक्ष्णः) कामनाग्रों की वर्षा करने वाले ग्रपने रथ के (रन्ध्रम्) मध्यमाग में (ग्रयातन) जाकर बैठते हैं तब (परावतः) दूर से ही (द्यौः, न) मेधाच्छन्न द्युलोक के समान (भिया) मय से यह लोक भी (चक्रदत्) ग्रान्दोलित होने लगता है।।२६।।

भावार्यः—"उक्षति सिञ्चित कामान् इति उक्षा" = जो नाना प्रकार की कामनाग्रों की वृष्टि करे उसका नाम "उक्षा" है, इस प्रकार के कामना देने वाले यानों पर ग्रारूढ़ होकर जो योद्धा लोग युद्ध में जाते हैं उनसे सब भयभीत होते ग्रीर वही विजय को प्राप्त होते हैं, ग्रन्य नहीं।

स्मरण रहे कि "उक्षा" शब्द का ग्रर्थ यहां सायणाचार्य ने भी काम-नाग्रों की वृष्टि करनेवाला किया है, जो लोग उक्त शब्द को वलीवर्द बैल का वाचक मानकर गवादि पशुग्रों का बिलदान कथन करते हैं उनका कथन वेदाशय के सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि "उक्षा" शब्द सिंचन करने तथा काम-नाग्रों की पूर्ति करने के ग्रथों में ग्राता है, किसी पशु-पक्षी के बिलदान के लिए नहीं ॥२६॥

#### आ नौ मुखस्यं दावनेऽद्वेहिरंण्यपाणिमिः। देवांस उपं गन्तन।।२७॥

पदार्थः—(देवासः) हे दिव्यपुरुषो ! ग्राप (दावने) ग्रपनी शक्ति देने के लिए (हिरण्यपाणिभिः) हिरण्य जिनके हाथ में है ऐसी (ग्रद्रवैः) व्यापक शक्तियों सहित (नः, मलस्य) हमारे यज्ञ के (ग्रा) ग्रमिमुख (उपगन्तन) ग्रावें ॥२७॥

भावार्थः —दैवीशक्तियों से सम्पन्न पुरुषों के हाथ में ही ऐश्वर्य तथा हिरण्यादि दिव्य पदार्थ होते हैं। ग्रतएव ऐसे विभूतिसम्पन्न तथा दिव्य-शक्तिमान् देवताग्रों को यज्ञ में ग्रवश्य निमंत्रित करके बुलाना चाहिए ताकि उनके उपदेश से प्रजाजन लाभ उठावें।।२७।।

## यदेषां पृषंती रथे पृष्टिवहंति रोहितः। यान्ति शुभा रिणन्नपः।।२८।।

पदार्थः — (यत्) जव (एषाम्) इनको (प्रष्टिः) शीघ्रगामी सारिथ (रथे) रथ में चढ़ाकर (पृषती) जलसम्बन्धी स्थलियों की ग्रोर (वहित) ले जाता है तब वह (शुभ्राः: श्रपः) जलों को स्वच्छ (रिणन्) करते हुए (यान्ति) जाते हैं।।२८।।

भावार्थः — इस मन्त्र का भाव यह है कि पदार्थविद्यावेत्ता पुरुषों का यह भी कर्तव्य है कि वह युद्धसम्बन्धी जलों का भी संशोधन करें ताकि किसी प्रकार का जलसम्बन्धी रोग उत्पन्न न हो।।२८।।

#### सुवोमं शर्यणावंत्यार्जीके प्रत्यावित । ययुर्निचंक्रया नर्रः ॥२९॥

पदार्थ:—(नरः) वे नेता लोग (सुषोमे, शर्यणावित) सुन्दर सोम वाले उन्नत प्रदेशों में ग्रौर (ग्रार्जीके, पस्त्यावित) सुन्दर गृहों वाले सरल = ग्रधःप्रदेशों में (निच-क्रया) स्वचक को वशीभृत करते हुए (यान्ति) चलते हैं।।२१।।

भावार्थः - जो हिमालय ग्रादि उच्च प्रदेश ग्रीर जो समुद्रपर्यन्त निम्न प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में पदार्थविद्यावेत्ता योद्धाग्रों का रथचक ग्रव्याहत-

गति होता है अर्थात् उनके जलयान, पृथ्वीयान तथा नभोयानादि यानों को कोई प्रतिपक्षी रोक नहीं सकता ।।२१।।

#### कदा गंच्छाथ मरुत इत्था विम् इवंमानम् । मार्डीकेभिनाँचमानम् ।।३०।।

पदार्थ:—(मरुतः) हे योद्धाम्रो ! (इत्था) इस प्रकार (हवमानम्) बुलाते हुए (नाधमानम्) म्रापके म्रागमन की याचना करते हुए (विश्रम्) मेघावी पुरुष के यहां (मार्डीकेभिः) सुखसाघन पदार्थों सहित म्राप (कदा, गच्छाय) कब जाते हैं ? ॥३०॥

भावार्यः — इस मंत्र में नाना प्रकार की विद्यास्त्रों को जानने वाले मरुत् =विद्वान् योद्धास्त्रों के स्रागमन की प्रतीक्षा को वर्णन किया गया है कि हे मरुद्गण ! स्राप सुखसामग्री सहित कब जाते हैं स्रथीत् शीघ्र जायें।।३०।।

#### कदं नुनं कंषप्रियो यदिन्द्रमर्जहातन । को वं: सखित्व औहतै ॥३१॥

पदार्थः—(कधप्रियः) हे प्राचीनकथाओं में प्रेम रखनेवाले आपका वह समय (कद्ध) कौन है (यद्) जब आप (इन्द्रम्) अपने सम्राट् को (ग्रजहातन, नूनम्) निश्चय छोड़ देते हो (व:, सिखत्वे) और आपके मैत्रीमाव की (क:, श्रोहते) कौन याचना कर सकता है !।।३१।।

भावार्थ: —इस मन्त्र में यह भाव वर्णन किया है कि उत्तम योद्धा वह है जो कठिन से कठिन ग्रापत्काल प्राप्त होने पर भी ग्रपने सम्राट् का साथ नहीं छोड़ते ग्रर्थात् विपत्तिकाल में भी जीवन की ग्राशा न करते हुए राष्ट्र की रक्षा करते हैं ॥३१॥

## सहो पु णो वजंहस्तैः कण्वांसी अर्गिन मुरुद्धिः । स्तुषे हिरंण्यवाशीभिः ॥३२॥

पदार्थः—(कण्वासः) हे विद्वानो ! श्राप (मरुद्भिः) उन योद्धाश्रों के (सहो) साथ (नः) हमारे (श्रिग्नम्) श्रिग्निसदश सम्राट् की (सु, स्तुषे) सुन्दर रीति से स्तुति करें जो योद्धा लोग (वज्रहस्तैः) हाथ में वज्रसदश शस्त्र तथा (हिरण्यवाशीभिः) सुवर्णमय यष्टि वा शस्त्रिकाश्रों को लिये हुए हैं।।३२।।

भावार्यः — जिस सम्राट् के उक्त ग्रापत्काल में भी त्याग न करने वाले ग्राजाकारी योद्धा हैं, वह सदैव सूर्य के समान देदीप्यमान रहता है

भ्रर्थात् उसके राज्यश्रीरूप प्रकाश को कदापि कोई दबा वा छिपा नहीं सकता ।।३२।।

## ओ प्र हृष्णुः प्रयंष्यूना नन्यंसे सुवितायं। बृवृत्यां चित्रवांजान्।। ३३॥

पदार्थ: —(वृष्णः) कामनाग्रों की वर्षा करने वाले (प्रयज्यून्) ग्रतिशय पूज्य (चित्रवाजान्) ग्रद्भुत बलवाले योद्धाग्रों को (नब्यसे, मुविताय) नित्यनूतन धनप्राप्ति के लिए (ग्रा, उ) ग्रपने ग्रमिमुख (ग्राववृत्याम्) मैं ग्रावर्तित करूं ॥३३॥

भावार्थः — जो सम्राट् न्यायशील तथा धर्मपरायण है उसको परमात्मा कामनाग्रों की वर्षा करनेवाले, ग्रद्भुत बलवाले तथा सदा निर्भीक योद्धा प्रदान करता है।।३३।।

#### गिरयंश्चिकि जिंहते पद्मानासो मन्यंमानाः। पर्वताश्चिकि विविरे ॥३४॥

पदार्थः—(पर्शानासः) उनके सताये हुए (मन्यमानाः) ग्रिममान वाले (गिरयः, चित्) पर्वत मी (निजिहते) कांप उठते हैं, क्योंकि (पर्वताः, चित्) वह पर्वत मी (नियेमिरे) उनके नियम से बंधे होते हैं।।३४॥

भावार्थ:—इस मन्त्र का भाव यह है कि उपर्यु क्त निर्भीक योद्धाग्रों के बलपूर्ण प्रहार से मानो पर्वत भी कांपने लगते हैं ग्रर्थात् विषम ग्रौर ग्रिति-दुर्गम प्रदेश भी उनके ग्राक्रमण से नहीं बच सकते, या यों कहो कि जल, स्थल तथा निम्नोन्नत सब प्रदेशों में उनका पूर्ण प्रभुत्व होता है ॥३४॥

## आक्ष्णयावांनो वहन्त्यन्तिरिक्षेण पतंतः।

षातांरः स्तुवते वर्यः ॥३५॥

पदार्थ:—(पततः) चलते हुए योद्धाम्रों को (म्रक्ष्णयावानः) म्रतिवेगवाले रथ (म्रन्तिरक्षेण) म्रन्तिरक्षमार्ग से (वहन्ति) ले जाते हैं भौर (स्तुवते) म्रनुकूल प्रजा को (वयः) म्रन्नादि म्रावश्यक पदार्थ (धातारः) पुष्ट करते हैं ॥३५॥

भावार्थः—जिन योद्धाग्रों को उनके यान नभोमण्डल द्वारा प्रवाहण करते हैं, वे योद्धा यश ग्रौर ऐश्वर्यादि सब प्रकार के सुख सम्पादन करते हैं ग्रर्थात् उनकी प्रजा उनके ग्रनुकूल होने से वे सब प्रकार के सुख भोगते हैं ॥३४॥ ग्रब उक्त गुएासम्पन्न योद्धाग्रों से सम्पन्न सम्राट् का यश वर्णन करते हैं ।।

#### अगिनिह जानि पुर्व्यश्खन्दो न सुरा अर्चिषा । ते भातुभिर्वि तंस्थिरे ॥३६॥

पदार्थः—(ग्रिचिषा, सूरः, न) जिस प्रकार किरगों के हेतु से सूर्य प्रथम स्तोतव्य माना जाता है इसीप्रकार (ग्रिग्नः, हि) ग्रिग्नसदश सम्राट् ही (पूर्व्यः, छन्दः) प्रथम स्तोतव्य (जानि) होता है (ते) ग्रीर वे योद्धालोग ही (भानुभिः) उसकी किरगों के समान (वितस्थिर) उपस्थित होते हैं ॥३६॥

भावार्थः —इस मन्त्र का भाव यह है कि उक्त प्रकार के योद्धा जिस सम्राट् के वशवर्ती होते हैं, उसका तेज सहस्रांशु सूर्य के समान दशों दिशाग्रों में फैलकर ग्रन्थायरूप ग्रन्थकार को निवृत्त करता हुग्रा सम्पूर्ण संसार का प्रकाशक होता है।।

भ्रष्टम मण्डल में यह सातवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रथ त्रयोविशत्यृचस्य ग्रष्टमसूक्तस्य — १-२३ सध्वंसः काण्व ऋषिः ॥ श्रिश्वनौ देवते ॥ छन्दः-१-३, ४, ६, १२, १४, १४, १८-२०, २२ निचृदनुष्टुप्। ४, ७, ८, १०, ११, १३, १७, २१, २३ श्रार्षो विराडनुष्टुप्। ६, १६, श्रनुष्टुप्॥ गान्धारः स्वरः ॥

> ग्रब क्षात्रघर्म का वर्णन करते हुए सेनाघ्यक्ष तथा सभाष्यक्ष का कर्तव्य कथन करते हैं।।

### आ नो विश्वां थिरूति भिरिश्वना गच्छेतं युवस् । दस्रा हिरंण्यवर्तनी पिवंतं सोम्यं मधुं ॥१॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे व्यापक सेनाध्यक्ष ग्रीर समाध्यक्ष ! (युवम्) ग्राप (विश्वाभिः, ऊतिभिः) सब प्रकार की रक्षाग्रों सहित (नः) हमारे समीप (ग्रागच्छ-तम्) ग्रावें। (दल्ला) हे शत्रुनाशक (हिरण्यवर्तनी) सुवर्ण से व्यवहार करने वाले ! (सोम्यम्) इस सोमसम्बन्धी (मधु) मधुररस को (पिबतम्) पान करें।।१।।

भावार्थः — इस मन्त्र में पूर्वप्रदिष्ट क्षात्रधर्म का वर्णन करते हुए याज्ञिक पुरुषों का कथन है कि हे सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! ग्राप हमारे यज को

प्राप्त होकर हमारी सब प्रकार हे रक्षा करें; हे ऐश्वर्यसम्पन्न ! ग्राप हमारे सहायक होकर यज्ञ को पूर्ण करें ग्रीर हमारा ग्रह सोमरसपानसम्बन्धी सत्कार स्वीकार करें ॥१॥

#### आ नुनं यांतमश्विना रयेन स्थत्वचा । धुजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥२॥

पदार्थः—(भुजी) हे उत्कृष्ट पदार्थों का मोग करने वाले, (हिरण्यपेशसा) हिरण्यभूषित, (कवी) सूक्ष्मपदार्थों के जानने वाले, (गम्भीरचेतसा) गंभीरबुद्धिवाले, (ग्रिश्वना) व्यापक ग्राप ! (सूर्यत्वचा) सूर्यसदृश ग्रास्तरण वाले (रथेन) रथ द्वारा (नूनम्) निश्चय (ग्रायातम्) ग्रावें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में सेनाघ्यक्ष तथा सभाध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए उनका ग्राह्वान कथन किया है कि हे सेनाघ्यक्ष तथा सभाघ्यक्ष ! ग्राप कवी = प्रकृति के कार्य्यजात सूक्ष्मपदार्थों के ज्ञाता, युद्धिमान् ग्रौर विस्तृत ऐश्वर्य्य वाले हैं, कृपाकरके हमारे यज्ञ को प्राप्त होकर ग्रपने उपदेश द्वारा हमें भी उक्त गुणसम्पन्न करें।।२।।

## था यातं नहुंष्रपर्यान्तरिचात्सृत्तिभिः।

#### पिबांथो अश्विना मधु कण्वांना सर्वने मुतम् ॥३॥

पदार्थः—(ग्रिश्चिना) हे व्यापक ! ग्राप (नहुषस्परि) भूलोक से (ग्रायातम्) ग्रावें तथा (ग्रन्तिरक्षात्) ग्रन्तिरक्ष लोक से (तुवृष्तिभिः) शत्रुग्नों का तिरस्कार करने वाले (ग्रा) ग्रावें; (कण्वानां) विद्वानों के (सवने) यज्ञ में (सुतम्) सिद्ध किए हुए (मधु) मधुर रस को (पिबाथः) पान करें।।३।।

भावार्थः — व्यापक = हे सर्वत्र प्रसिद्ध सेनाव्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! ग्राप सबको वशीभूत करने वाले तथा विद्या के मार्गप्रदर्शक हैं, ग्राप हमारे यज्ञ को प्राप्त होकर लौकिक तथा पारलौकिक विद्या का उपदेश करें।।३।।

#### आ नॉ यातं दिवस्पर्यान्तिशिक्षाद्धिपया ।

#### पुत्रः कण्वंस्य वामिह सुषावं सोम्यं पर्धु ॥४॥

पदार्थः—(ग्रधिप्रया) हे मध्यदेशिष्रय सेनाध्यक्ष तथा समाध्यक्ष ! (दिव-स्पिर) द्युलोक से (नः, ग्रायातम्) ग्राप हमारे पास ग्राइये तथा (ग्रन्तिरक्षात्, ग्रा) ग्रन्तिरक्ष से ग्राइये। (इह) इस यज्ञसदन में (कण्वस्य, पुत्रः) विद्वान् का पुत्र (वाम्) ग्रापके लिये (सोम्यम्, मधु) शोमन मधुर रस को (सुषाव) सिद्ध कर रहा है।।।।।

भावार्यः हे यानों द्वारा ग्रन्तिरक्ष में गभन करने वाले सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! ग्राप ग्रन्तिरक्ष से हम विद्वानों के यज्ञ को प्राप्त होकर हमारा सत्कार स्वीकार करें ग्रौर हमको ग्रन्तिरक्षलोकस्थ विद्या का उपदेश करके कृतार्थ करें।।४।।

## आ नॉ यात्मुपंश्रुत्यिना सोमंपीतये। स्वाहा स्तोमंस्य वर्धना म कंवी धीतिथिनेरा ॥५॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे व्यापक ! (नः, उपश्रुति) हमारे यज्ञ में (सोमपीतये) सोमपान के लिए (ग्रायातम्) ग्रायें; ग्राप (स्वाहः) वेद वाणी से (स्तोमस्य) स्तुति-कर्ता के (प्रवर्धना) वढ़ाने वाले (कवी) सूक्ष्मद्रष्टा तथा (धीतिभिः) ग्रपनी प्रज्ञा से (नरा) संसार को चलाने वाले हैं।।।।

भावार्थः —हे सर्वत्र सुविख्यात सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! ग्राप बुद्धिमान्, सूक्ष्मद्रष्टा ग्रौर वेदविद्या के ज्ञाता हैं; सो हमारे यज्ञ को प्राप्त होकर हमको वेदविद्या का उपदेश करें।।।।

### यिचिद्धि वा पुर ऋषयो जुहूरेऽवंसे नरा। आ यांतमश्विना गंतमुपेमा सुष्टंति सर्म ॥६॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे व्यापक ! (यत्, चित्, हि) जव (पुरा) पूर्वकाल में (श्वयः) विद्वान् लोग (वाम्) ग्रापको (ग्रवसे) रक्षा के लिये (जुहूरे) ग्राह्वान करते थे तब ग्राप (ग्रायातम्) ग्राते थे । इसी प्रकार (मम, सुष्टुतिम्) मेरी सुन्दरस्तुति के (ग्रा) ग्रिममुख (उपगतम्) ग्राइये ॥६॥

भावार्थः — हे सर्वत्र प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! ग्राप पूर्वकाल की न्याई हमारे विद्यावृद्धिविषयक यज्ञोत्सव में ग्राकर रक्षा करें ग्रोर घन-घान्य से सहायता प्रदान करें ताकि हमारा यज्ञ पूर्ण हो ॥६॥

## दिवश्चिद्रोचनादध्या नॉ गन्तं खर्विहा । धीभिवत्समचेतसा स्तोमिभईवनश्रुता ॥७॥

पदार्थः—(स्विवदा) हे द्युलोक की गित जानने वाले (घीभिः, वत्सप्रचेतसा) ग्रपनी बुद्धि से वत्ससदृश प्रजा के गुप्तरहस्य जानने वाले (स्तोमिभः, हवनश्रुता) स्तुतियों द्वारा हवनादि कर्म जानने वाले ग्राप (रोचनात्, दिवः, चित्) रोचमान द्युलोक से (नः) हमारे समीप (प्रध्यागन्तम्) शीघ्र ग्रायें ॥७॥

भावार्यः —हे सेनाघ्यक्ष तथा सभाघ्यक्ष ! ग्राप सब लोक-लोकान्तरों की विद्या, प्रजा के गुप्त रहस्य, यज्ञादि कर्म ग्रौर वेदविद्या को भले प्रकार जानने वाले हैं; कृपाकरके हमारे यज्ञ में ग्रावें ग्रौर हम लोगों को उक्त विद्याग्रों का उपदेश करें।।७।।

#### कि मन्ये पयासतेऽस्मत्स्तोमिमरश्विनां।

#### पुत्रः कण्वंस्य वामृषिंगीिर्भिर्वत्सो अंवीष्टघत् ॥८॥

पदार्थः (ग्रिश्वना) हे व्यापक !(ग्रस्मत्, ग्रन्थे) हम लोगों से ग्रन्थ उपासक (किम्) क्या (स्तोमेभिः) स्तोत्रों द्वारा (पर्यासते) ग्राप का परिचरण करते हैं ? (कण्वस्य, पुत्रः) यह विद्वान् का पुत्र (ऋषिः) सूक्ष्मद्रष्टा (वस्सः) वत्सतुल्य उपासक (वाम्) ग्रापको (गीभिः) यशःप्रकाशक वाणियों द्वारा (ग्रवीवृधत्) वढ़ा रहा है ॥ ॥

भावार्यः हे सर्वत्र विख्यात सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! हम लोग ग्रापका सब से ग्रधिक सत्कार करते ग्रौर ग्रापके यश का विस्तार करते हैं, इसलिये ग्राप हमारे यज्ञ को प्राप्त होकर वेदविद्या का उपदेश करें।। । ।।

#### आ वां विषं इहावसेऽह्वत्स्तोमॅभिरिश्वना । अशिंषा द्वत्रंहन्तमा ता नी भूतं मयोधवां ॥९॥

पदार्थ:—(भ्रिद्यिना) हे व्यापक ! (भ्रिरिप्रा) निष्पाप (वृत्रहन्तमा) शत्रुनाशक (वाम) भ्रापको (विष्रः) उपासक ने (इह) यहां यज्ञ में (भ्रवसे) रक्षा के लिये (स्तोमेभिः) स्तोत्रों द्वारा (भ्राह्वत्) बुलाया है, (ता) वह भ्राप (नः) हमारे लिये (मयोभुवा) सुखप्रद (भूतम्) हों ।।६।।

भावार्य: —हे सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! ग्राप पाप से रहित, शत्रुनाशक तथा यज्ञों के रहस्य को जानने वाले हैं; हम लोग स्तोत्रों द्वारा ग्रापका ग्राह्वान करते हैं, कृपाकरके यहां यज्ञ में सम्मिलत हों।।६।।

## भा यद्वां योषंणा रयमतिष्ठद्वाजिनीवस् ।

#### विक्वांन्यश्विना युवं प धीतान्यंगच्छतम् ॥१०॥

पदार्थ:—(वाजिनीवसू) हे सेनारूप घनवाले ! (यत्) जब (वाम्) ग्रापके (रथम्) रथपर (योषणा) विजयलक्ष्मीरूप स्त्री (ग्रातिष्ठत्) चढ़ जाती है तब (ग्रिवना) हे व्यापक ! (युवम्) ग्राप (विश्वानि, प्रधीतानि) सकल ग्रमिलियतों को (ग्रान्छतम्) पा जाते हैं ॥१०॥

भावार्यः —हे सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! आप पर्याप्तकाम होने से आपकी सब इच्छा पूर्ण हैं; हे भगवन् ! आप हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी यत्नवान् हों, यह प्रार्थना है।।१०।।

## अतः सहस्रंनिर्णिषा रथेना यांतमश्विना । वत्सो वां मधुंमद्दचोऽश्वंसीत्काच्यः कविः ॥११॥

पदार्थः—(ग्रतः) इस हेतु (ग्रिश्विना) हे सेनाघ्यक्ष तथा समाध्यक्ष ! (सहस्र-निणिजा) अनेक रूपों वाले (रथेन) रथद्वारा (श्रायातम्) आप आये; (बत्सः) आपका बत्स (काव्यः) कविपुत्र (कविः) स्वयं भी कवि यह उपासक (वाम्) आपकी स्तुति-सम्बन्धी (मधुमद्वचः) मधुरवाणियों को (ग्रशंसीत्) कह रहा है।।११।।

भावार्थः—हे सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! ग्राप ग्रपने विचित्र यान द्वारा हमारे यज्ञ को प्राप्त हों; सब विद्वान् पुरुष मधुर वाणियों द्वारा ग्रापका स्तवन कर रहे हैं ॥११॥

#### पुरमन्द्रा पुंक्ष्वस्तं मनोतरां रखीणाम् । स्तोमं मे अश्विनांविममभि वहनीं अनुषाताम् ।।१२।।

पदार्यः — (पृष्मन्द्रा) हे ग्रति ग्रानन्द वाले (पुरूवसू) ग्रति धनवाले (रयोणाम्) धनों के (मनोतरा) ग्रत्यन्त ज्ञान वाले (ग्रिश्विनौ) व्यापक शक्ति वाले (वह्नी) जगत् के वोढा ! ग्राप (इमं, मे, स्तोमम्) इस मेरे स्तोत्र को (ग्रभ्यनूषाताम्) प्रशंसनीय करें ॥१२॥

भावार्यः---हे सभाघ्यक्ष तथा सेनाघ्यक्ष ! ग्राप ग्रानन्दयुक्त, बहुधनों के स्वामी तथा धनोपार्जन की विद्या जानने वाले, सर्वपूज्य = सत्काराई हैं; हे भगवन् ! हमारे इन स्तुतिप्रद वाक्यों को श्रवण करते हुए हमारे यज्ञ में ग्राकर इसको सफलीभूत करें ।।१२।।

#### आ नो विश्वांन्यश्विना धूर्च राष्ट्रांस्यहूंया । कृतं नं ऋत्वियावतो मा नों रीरधतं निदे ॥१३॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे समाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! (नः) मुफे (विश्वानि) सब प्रकार के (ग्रह्मया) लज्जा के ग्रनुत्पादक (राधांसि) धनों को (ग्राधत्तम्) दें, ग्रीर (नः) मुफे (ऋत्वियावतः) सब ऋतुग्रों में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से (कृतम्) युक्त करें; (निदे) निन्दक के लिए (नः) मुफे (मा) मत (रीरधतम्) समपित करें।।१३।।

भाषार्थः हे सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! ग्राप हम को उत्तमोत्तम धनों के उपार्जन करने की विधि का उपदेश करें जिससे हम धनसम्पन्न हों; ग्रौर ग्राप ऐसी कृपा करें कि वेदों के ज्ञाता सत्पुरुषों से ही हमारा सम्बन्ध तथा व्यवहार हो; लम्पट, निन्दक, ग्रनृतभाषी तथा वेदमर्याद्म से च्युत पुरुषों से हमारा सम्बन्ध न हो ॥१३॥

#### यत्रांसत्या परावति यद्वा स्थो अध्यम्बरे । अतंः सहस्रंनिर्णिजा रथेना योतमश्विना ॥१४॥

पदार्थः—(नासत्या) हे सत्यवादिन् ! (यत्) यदि ग्राप (परावित्) दूरदेश में (यद्, वा) ग्रथवा (ग्रध्यम्बरे) ग्रन्तिरक्षप्रदेश में (स्थः) हों (ग्रश्विना) हे व्यापकशिक्त वाले (ग्रसः) इन सब स्थानों से (सहस्रनिणिजा, रथेन) ग्रनेकरूपवाले यान द्वारा (ग्रायातम्) ग्रावें ।।१४।।

भावार्यः हे सत्यादि गुणसम्पन्न सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! ग्राप चाहे कहीं भी क्यों न हों, कृपाकरके सब स्थानों से ग्रपने विचित्र यान द्वारा हमारे यज्ञ में ग्राकर सुशोभित हों ग्रौर हमें विविध विद्याग्रों का उपदेश करें।।१४।।

#### यो वा नासत्याद्यविंगीं भिवत्सो अवीद्यत् । तस्मैं सद्दर्शनिणिजमिषं घत्तं घृतञ्चतंम् ॥१५॥

पदार्थः—(नासत्यौ) हे सत्यवादियों ! (यः, वत्सः, ऋषिः) जो पुत्रसदृश विद्वान् (वाम्) ग्रापको (गीभिः) स्तुति वाणियों द्वारा (ग्रवीवृषत्) बढ़ाये (तस्भे) उसके लिये (धृतश्चुतम्) स्नेहवर्षक (सहस्रतिणिजम्) ग्रनेक प्रकार के (इषम्) ग्रन्न वा घन को (धत्तम्) उत्पन्न करें ।।१४।।

भावार्थः हे सत्यवादी सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्षो ! जो पुत्रसदृश विद्वान् ग्रापका स्तवन करते हुए ग्रापको विख्यात करते हैं वे ग्रापको ग्रपने यज्ञ में ग्राह्वान कर रहे हैं; ग्राप यज्ञ को प्राप्त होकर ग्रन्न तथा धन के दान द्वारा उनको कृतकृत्य करें।।१५।।

## मास्मा ऊर्जे घृत्रज्ञत्मित्र्वना यच्छंतं युवस् । यो वा सुम्नायं तृष्ट्वंद्रस्यादांतुनस्पती ॥१६॥

पदायं:--(म्रज्ञिवना) हे व्यापक (दानुनस्पती) दान देने में स्वतन्त्र ! (युवम्)

ग्राप (ग्रस्में) उसके लिये (ऊजंम्) बलोत्पादक (घृतश्चुतम्) स्नेहवर्धक इष्ट पदार्थ को (प्रयच्छतम्) दें (यः) जो (सुम्नाय) सुखके लिए (तुष्टवत्) ग्रापकी स्तुति करता ग्रथवा (बसूयात्) धन की कामना करता है ।।१६।।

भावार्यः हे दानशील सभाध्यक्ष तथा सेनाव्यक्ष ! ग्राप यजमान के लिए उत्तमोत्तम इष्ट पदार्थ प्रदान करें जो ग्रापके प्रति धन की कामना करता है।।१६॥

#### आ नो गन्तं रिशादसेमं स्तोमं पुरुधुजा। कृतं नः सुश्रियों नरेमा दौतम्भिष्टंये ॥१७॥

पदार्थः—(रिशादसा) हे शत्रुग्रों को मगाने वाले (पुरुभुजा) बहुत रत्नों के मोक्ता (नरा) नेता ! ग्राप (इमम्) इस (नः स्तोमम्) हमारे स्तोत्र के (ग्रा) ग्रमिमुख (गन्तम्) ग्रावें; (नः) हमको (सुश्रियः) शोमनश्रीयुक्त (कृतम्) करें; (ग्रिभिष्टये) यज्ञ के ग्रर्थ (इमा) इन मौतिक पदार्थों को (दातम्) दें।।१७।।

भावार्यः हे शत्रुग्नों पर विजय प्राप्त करने वाले सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! ग्राप हमारे यज्ञ की पूर्त्यर्थ उत्तमोत्तम पदार्थ प्रदान करते हुए हमारे यज्ञ को प्राप्त होकर हमें उत्साहित करें।।१७॥

#### आ वां विश्वांभिक्विभिः प्रियमेघा अहूषत । राजन्तावध्वराणामश्विना यामहूतिषु ॥१८॥

पदार्थः—(ग्रघ्वराणाम्, राजन्तौ) हे हिसारहित यज्ञादि कर्मों के स्वामी (ग्रिव्यना) सेनाघ्यक्ष तथा समाध्यक्ष ! (विश्वाभिः, ऊतिभिः) सब प्रकार की रक्षाग्रों के सहित (वाम्) ग्रापको (प्रियमेघाः) यज्ञप्रिय मनुष्य (यामहृतिषु) यज्ञों में (ग्राहूषत) ग्राह्वान करते हैं ॥१८॥

भावार्यः —हे यज्ञादि कर्मों के नेता सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! ग्राप हमारे यज्ञ को प्राप्त होकर हमारी सब ग्रोर से रक्षा करें ताकि हमारा यज्ञ निर्विष्न पूर्ण हो ।।१८।।

## था ना गन्तं मयोधुवाश्विना शुम्भुवा युवम् । या वा विपन्यू धीतिमिर्गीभिवत्सो अवीद्यव् ॥१९॥

पदार्यः—(मयोभुवा) हे सुखोत्पादक (श्रम्भुवा) शान्त्युत्पादक (श्रश्विना) बल द्वारा सर्वत्र विद्यमान के समान (नः) हमारे समीप (श्रागन्तम्) ग्रावें; (विपन्यू) हे

व्यवहारकुशल ! (यः, वत्सः) जो वत्स सदश पालनीय हम लोग (धीतिभिः) कर्मों द्वारा ग्रीर (गीभिः) वेदवाणियों द्वारा (वाम्) ग्रापको (ग्रवीवृथत्) बढ़ाते हैं।।१६।।

भावार्थः हे शान्ति तथा सुखोत्पादक सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! ग्राप हमारे यज्ञ को प्राप्त हों, हम लोग ग्रापकी वृद्धचर्थ वेदवाणियों द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ।।१६।।

# याभिः काण्वं मेघांतिथि यामिर्वशं दर्श व्रजम् । याभिगीशर्यमावतं तामिनीऽवतं नरा ॥२०॥

पदार्थः—(नरा) हे नेताग्रो ! (याभिः) जिन रक्षाग्रों द्वारा (मेघातिथम्, कण्वम्) पिवत्र ग्रतिथि वाले विद्वान् की (याभिः) श्रीर जिन रक्षाग्रों से (वशम्, दशवजम्) इन्द्रियों को वश में रखने वाले शरीरी की (याभिः) ग्रीर जिनसे (गोश-यम्) नष्टेन्द्रिय की (ग्रावतम्) रक्षा की (ताभिः) उन्हीं रक्षाशिक्तयों से (नः) मुफे (ग्रवतम्) सुरक्षित करें।।२०।।

भावार्यः —हे घार्मिक नेता सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! जैसे ग्राप विद्वानों की, योगिजनों की ग्रौर नष्ट इन्द्रियादि ग्रधिकारियों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार हमारी भी रक्षा करें ताकि ग्रापके ग्राधिपत्य में हमारा विद्या-वर्धक यज्ञ पूर्ण हो।।२०।।

#### याभिनरा त्रसदंस्युमावंतं कृत्व्ये घन ।

#### ताभिः व्वर्रमाँ अश्वना प्रावंतं वाजसातये ॥२१॥

पदार्थ:—(ग्रदिवना, नरा) हे बलवान् नेता सेनापित तथा समाष्यक्ष !(धने, कृत्ब्ये) घनोत्पादन करने के लिए (याभिः) जिन रक्षाग्रों से (त्रसदस्युम्) दस्युभय-कारक शूरवीर को (ग्रावतम्) मुरक्षित किया (ताभिः) तिन रक्षाग्रों द्वारा (वाज-सातये) घनप्राप्ति के लिए (ग्रस्मान्) हमको (मु) मलेप्रकार (प्रावतम्) मुरक्षित करें ॥२१॥

भावार्यः — हे बलवान् शूरवीर सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! जिन शिक्तयों से ग्राप दस्यु ग्रादि वेदविरोधी जनों से भय को प्राप्त शूरवीरों की रक्षा करते हैं, उन्हीं शक्तियों से ग्राप हमारी रक्षा करें ताकि हम निर्विष्न धनोपार्जन में तत्पर रहें ॥२१॥

प्र वां स्तोमाः सृहक्तयो गिरा वर्षन्त्वश्वना। पुरुत्रा हत्रहन्तमा ता नां भृतं पुरुष्त्रहां ॥२२॥

पदार्थः—(ग्रदिवना) हे व्यापक ! (सुवृक्तयः) सुन्दर निर्माण किये हुए (स्तोमाः, गिरः) स्तुति वाक्य (वाम्) ग्रापको (वर्षन्तु) बढ़ायें; (पुरुत्रा) हे बहुतों के रक्षक ! (वृत्रहन्तमा) शत्रुग्रों के ग्रतिशय विघातक (तौ) वह ग्राप (नः) हमारे (पुरु-स्पृहा) ग्रतिशय स्पृहणीय (भूतम्) हों ।।२२॥

भावार्थः —हे सर्वत्र प्रसिद्ध सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष हम लोग वेद-वाणियों द्वारा ग्रापकी वृद्धि की प्रार्थना करते हैं, हे सर्वरक्षक ! ग्राप हमारे समीप हों ताकि हम ग्रपने इष्ट कामों को निर्विष्न समाप्त कर सकें ॥२२॥

## त्रीणि पदान्यविवनाराविः सन्ति गुहां परः। कवी ऋतस्य पत्मंभिरवीग्जीवेभ्यस्परिं॥२३॥

पदार्थः—(ग्रिश्वनोः) सेनाध्यक्ष ग्रीर समाध्यक्ष के (त्रीणि, पदानि) विजय, शान्तिस्थापन तथा न्यायकरण्—ये तीन पद (गुहा, परः) गुहाप्रविष्ठ के समान गूढ़ (ग्राविः, सन्ति) पीछे कार्यकाल में प्रकट हो जाते हैं। (कवी) वे दोनों विद्वान् (जीवेम्यः, परि) सब प्रजाग्रों के ऊपर (ऋतस्य, पत्मिभः) सत्य के मार्ग से (ग्रवीक्) ग्रिममुख हों।।२३।।

भावार्थः हे सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! विजय, शान्ति तथा न्याय से सुभूषित ग्राप विद्वानों ग्रीर ग्रन्य सब प्रजाजनों की रक्षा में सत्य का ग्रव-लम्बन करते हुए प्रवृत्त हों ग्रथीत् सत्य के ग्राश्रित होकर ही प्रजा का रक्षण

तथा शासन करें।

#### म्रष्टम मण्डल में यह म्राठवां सूक्त समाप्त हुमा।।

प्रयंकिविशत्यृचस्य नवमसूक्तस्य — १, २१ शशकणः काण्व ऋषिः ।। प्रश्विनौ देवते ।। छन्दः — १, ४, ६ वृहती । १४, १४ निचृद्बृहती । २, २० गायत्री । ३, २१ निचृद् गायत्री । ११ त्रिपाद् विराड्गायत्री । ४ उष्णिक् ककुप् । ७, ६, १७, १६ प्रानुष्टुप् । ६ पादनिचृदनुष्टुप् १३ । निचृदनुष्टुप् । १६, ग्रार्ची ग्रनुष्टुप् । १६ विराडनुष्टुप् । १० ग्रार्षी निचृत् पंक्तिः । १२ जगती ।। स्वरः — १, ४, ६, १४, १४ मध्यमः । २, ३, ११, २०, २१ षड्जः । ४ ऋषभः । ७ – ६, १३, १६ – १६ गान्धारः । १० पञ्चमः । १२ निषादः ।।

म्रव सेनापित तथा समाध्यक्ष का म्राह्वान म्रीर उनसे प्रार्थना करना कथन करते हैं।।

आ नुनर्मिश्वना युवं वृत्सस्यं गन्तुमवंसे । प्रास्में यच्छतमद्यकं पृथु छ्दिंयुँयुतं या अरातयः ॥१॥ पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे सेनापित ग्रीर समाध्यक्ष ! (युवम्) ग्राप (नूनम्) निश्चय (वत्सस्य) वत्सतुल्य प्रजा की (ग्रवसे) रक्षा के लिए (ग्रागन्तम्) ग्रावें (ग्रस्मे) ग्रीर इस प्रजा को (ग्रवकुम्)बाधारहित (पृयु) विस्तीर्गा (छिदः) गृह को (प्रयच्छतम्) दें ग्रीर (याः) जो (ग्ररातयः) इसके शत्रु हों उनको (युयुतम्) दूर करें ॥१॥

भावार्थः इस मंत्र में यह कथन है कि हे सेनापित तथा सभाष्यक्ष ! ग्राप हमारे प्रजारक्षणरूप यज्ञ में ग्राकर क्षात्रधर्मरूप सुप्रबन्ध द्वारा प्रजा को सब बाधाग्रों से रहित कर सुखपूर्ण करें; उनके निवासार्थ उत्तम गृह में सुवास दें ग्रौर प्रजा को दु:ख देनेवाले दुष्टों का निवारण करें।।१।।

### यद्न्तिरिक्षे यद्दिवि यत्पश्च मातुंषां अतुं। नृम्णं तद्धंत्तपश्चिना ॥२॥

पदार्थ:—(ग्रश्वना) हे व्यापक ! (यत्, नृम्णम्) जो घन (ग्रन्तिरक्षे) ग्रन्त-रिक्षलोक में, (यत्, दिवि) जो द्युलोक में, (यत्, पञ्च, मानुषान्, श्रृनु) जो पांच मनुष्य ग्रर्थात् ब्राह्मण्, क्षित्रय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद में है, (तत्, घत्तम्) वह, इस प्रजा को दें।।२।।

भावार्थः —हे सर्वत्र प्रसिद्ध सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! ग्राप ऐक्वर्य-सम्पन्न होने के कारण प्रजापालन करने में समर्थ हैं, सो हे भगवन् ! उक्त स्थानों से धन लेकर धनहीन प्रजा को सम्पन्न करें।।२॥

#### ये वां दंसांस्यश्विना विश्रांसः परिमामृशुः । एवेत्काण्वस्यं बोधतम् ॥३॥

पदार्यः—(ग्रिश्वना) हे व्यापक बलवाले ! (ये, विप्रासः) जो विद्वान् (वाम्, वंसांसि) ग्रापके कर्मों का (परिमामृशुः) परिचरण करते हैं (काण्वस्य) विद्वानों के कुल में उत्पन्न हुए हम लोगों को भी (एव, इत्) उसी प्रकार (बोघतम्) जानना ॥३॥

भावार्थः —हे वलसम्पन्न सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! जिस प्रकार ग्राप विद्वानों का पालन, पोषण तथा रक्षण करते हैं उसी प्रकार विद्वानों के कुल में उत्पन्न हम लोगों की भी रक्षा करें जिससे हम लोग वेदविद्या के सम्पादन द्वारा याज्ञिककर्मों में प्रवृत्त रहें ।।३।।

अयं वां घमीं अंश्विना स्तोमेन परि विचयते । अयं सोनो मर्चुमान्वाजिनीवसु येनं हुत्रं चिकतयः ॥४॥ पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे सेनाघ्यक्ष तथा सभाष्यक्ष ! (ग्रयम्) यह (वाम्) ग्रापका (धर्मः) युद्धादि कार्य के प्रारम्भ का दिवस (स्तोमैः) स्तोत्रों द्वारा (परिषिच्यते) उत्साहवर्धक किया जाता है। (वाजिनीवसू) हे बलयुक्त सेनारूप धनवाले ! (ग्रयम्, मधुमान्, सोमः) यह मधुर सोम है (येन) जिससे ग्राप (वृत्रम्) ग्रपने शत्रु को (चिकेतथः) जानते हैं।।४।।

भावार्थः — हे बलसम्पन्न सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! हम लोग युद्ध के प्रारम्भ में स्तोत्रों द्वारा ग्रापके विजय की प्रार्थना करते हैं; ग्राप इस सोमरस को पान करके शत्रुग्नों पर विजय प्राप्त करें।।४।।

#### यद्प्यु यद्दनस्पतौ यदोषंधीषु पुरुदंससा कृतस्। तेनं माविष्टमश्विना ॥५॥

पदार्थः—(पूरुदंससा) हे अने कर्मों वाले ! (यत्, अप्सु) जो पौरुष आपने जलों में, (यद्, वनस्पतौ) जो वनस्पतियों में, (यत्, श्रोषधीषु) और जो रसाधार अन्तों में (कृतम्) प्रकट किया है (तेन) उस पौरुष से (मा) मुभे (अविष्टम्) सुरक्षित करें।।।।

भावार्थः हे पौरुषसम्पन्न सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! ग्रापने जो पौरुष जलों तथा वनस्पतियों की विद्या जानने में किया है ग्रीर उनके द्वारा ग्राप ग्रन्नों के संग्रह में सर्वप्रकार कुशल हैं, कृपाकरके ग्राप ग्रपने उपदेश द्वारा हमें भी उक्त विद्याग्रों से सम्पन्न करें जिससे हम ग्रन्नवान् ग्रीर ग्रन्न के भोक्ता हों।।।।

## यन्नांसत्या भुर्ण्यथो यद्गं देव भिष्ठयथंः । अयं वां वत्सो पतिभिन् विंन्धते इविष्मंन्तं हि गच्छंथः॥६॥

पदार्थ:—(नासत्या, देव) हे सत्यकर्मवाले देव ! (यद्, भुरण्यथः) जो ग्राप सबका पोषण करते (यद्, वा) ग्रीर जो (भिषज्यथः) दण्ड द्वारा ग्रथवा ग्रीपिष द्वारा प्रजा को शान्त ग्रीर नीरोग करते हैं ऐसे ग्रापको (ग्रयम्, वाम्, वत्सः) यह ग्रापकी वत्सरूप प्रजा (मितिभिः) केवल स्तुतियों से (न, विन्धते) नहीं पासकती (हि) क्योंकि ग्राप (हविष्मन्तम्) ऐश्वर्यवान् के समीप ही (गच्छ्थः) जाते हैं ॥६॥

भावार्यः —हे सत्यदादी सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! ग्राप शासन तथा सहायता द्वारा सम्पूर्ण प्रजा को सन्तुष्ट रखते हैं; ग्राप ऐसी कृपा करें कि हम लोग ग्रापको प्राप्त होकर ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रों को ग्राप पर प्रकट कर

सकें, श्रीर श्रापके समीपी होकर उत्तम शिक्षाश्रों द्वारा उच्च पद को प्राप्त हों ॥६॥

### था नुनम्रिननोर्ऋष्ः स्तोमं चिकेत वामया। या सोमं मधुमत्तमं धर्म सिञ्चादयर्वणि ॥७॥

पदार्थः—(ऋषिः) विद्वान् पुरुष (श्रवित्तोः, स्तोमम्) उन सेनाघ्यक्ष समा-घ्यक्ष के स्तोत्रों को (वामया) ग्रपनी तीक्ष्ण बुद्धि से (नूनम्) निश्चय (प्राचिकेत) जाने; (मधुमत्तमम्) ग्रतिमधुर (धर्मम्, सोमम्) यज्ञीय सोमरस को (ग्रयर्वणि) हिंसा-रहित यज्ञकर्मों में (ग्रासिञ्चात्) ग्रासिक्त = सिद्ध करें।।७।।

भावार्षः इस मंत्र का भाव यह है कि सब नीतिज्ञ विद्वान् पुरुष क्षात्रबल = राजमर्यादा को भलेप्रकार जानें ताकि राजनियम के विरुद्ध चलकर दण्ड के भागी न हों ग्रीर राजकीय पुरुषों का उत्तमोत्तम पदार्थों द्वारा सत्कार करें जिससे सर्वत्र सत्काराई सिद्ध हों।।७।।

#### था नुनं रघुवर्तिनि रयं तिष्ठाशी श्रिरवना । था वां स्तोमां इमे मम नमी न चुंच्यवीरत ।।८।।

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे व्यापक बलवाले ! ग्राप (रघुवर्तनिम्) शीघ्रगामी (रथम्) रथ पर (नूनम्)निश्चय (ग्रातिष्ठाथः) ग्रारूढ़ हों; (इमे, मम, स्तोमाः) ये मेरे स्तोत्र (नभः, न) सूर्यसदश (वाम्) ग्रापको (ग्राचुच्यवीरत) ग्रिममुख ग्राह्वान कर रहे हैं।।।।

भावार्यः हे बलवान् सभाष्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! ग्राप ग्रपने शीघ्र-गामी देदीप्यमान रथ पर चढ़कर हमारे यज्ञ को प्राप्त हों, हम स्तोत्रों द्वारा ग्रापका ग्राह्वान करते हैं।।८।।

## यद्घ वा नासत्योक्येरांचुच्युवीमिर्ह । यद्घ वानीभिरिवनेवेत्काण्वस्यं बोघतम् ॥९॥

पदार्थः—(नासत्या) हे सत्यवादिन् (यत्, श्रद्य) जो इस समय (वाम्) श्रापको (उक्थेभिः) वेदवाि् यों से (श्राचुच्युवीमिह) श्राह्वान करें, (यद्, वा, श्रदिवना) हे व्यापकशक्ति वाले ! (वाणीभिः) जो संकित्यत वाि् यों द्वारा श्राह्वान कर तो (एव, इत्) निश्चय ही (काण्वस्य) विद्वानों के पुत्रों के श्रह्वान को (वोधतम्) श्राप जानें ।।६।।

भावार्ष: —हे सत्यसंकल्प सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! हम विद्वान् लोग वेदों के स्तोत्रों द्वारा तथा निज वाणियों द्वारा ग्रापका ग्राह्वान करते हैं; ग्राप हमारे इस भाव को जानकर ग्रवश्य हमारे यज्ञ को प्राप्त हों ॥६॥

## यद्वां कभीवाँ उत् यद्वचंक्व ऋषिर्यद्वां दीर्घतंमा जुहावं। पृथी यद्वां वैन्यः सादंनेष्वेषेदतां अध्वना चेत्रयेथा।।१०।।

पदार्थ:—(ग्रिश्वना) हे सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! (यद्, वास्) यदि ग्रापको (कक्षीवान्) हाथ में रज्जु रखने वाला शूर (उत्त) ग्रथवा (यद्, व्यश्वः, ऋषिः) जो ग्रश्वरहित = पदाति विद्वान्, (यद्,वाम्) यदि ग्रापको (दीर्घतमाः) तमोगुणी शूर, (यद्वाम्) ग्रीर यदि ग्रापको (पृथी, वैन्यः) तीक्ष्ण बुद्धिवाला विद्वानों का पुत्र (सादनेषु) यज्ञों में (जुहाव) ग्राह्वान करे (ग्रतः) तो इसको (चेत्रयेथाम्, एव, इत्) ग्राप निश्चय जानें।।१०।।

भावार्षः है मान्यवर सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! यदि ग्रापको ऐश्वर्यं-सम्पन्न तथा निर्धन विद्वान् ग्रथवा तमोगुणी शूरवीर वा बुद्धिमान् विद्वान् पुरुष ग्राह्वान करें तो ग्राप उनका निमन्त्रण स्वीकार कर ग्रवश्य ग्रावें ग्रौर ग्रपने उपदेश से इस मनुष्यसुधारक यज्ञ को पूर्ण करें ।।१०।।

### यातं छंदिंष्पा छत नंः पुरस्पा भूतं जंगत्या छत नंस्तनृपा । वर्तिस्तोकाय तनंयाय यातम् ॥११॥

पदार्यः—हे व्यापकशक्तिवाले ! (नः) हमारे (छिदिष्पो, यातम्) गृहों की रक्षा करने वाले होकर ग्रावें (उत) ग्रीर (परस्पो, भूतम्) शत्रु से बचाने वाले हों; (जगत्पो) संसारपालक ग्राप (नः, तनूपो) हमारे शरीर के रक्षक हों; (तोकाय) पुत्र के (तनयाय) पीत्र के (वितः) घर को (यातम्) ग्रावें ॥११॥

भावार्थः —हे बलवान् सबकी रक्षा करने वाले सभाष्यक्ष तथा सेना-घ्यक्ष ! ग्राप शत्रुग्नों से हमारी ग्रीर हमारे गृह = ग्रन्तः पुर की रक्षा करें, ग्रीर हमारे पुत्र-पौत्रों की भी रक्षा करते हुए उन्हें विद्यादान द्वारा योग्य बनावें ।।११।।

यदिन्द्रण सर्य यायो अञ्चिना यद्दां वायुना भवंशः समीकसा । यदांदित्येभिर्मुध्भाः सजीवंसा यद्दा विष्णोर्विक्रमणेषु तिष्ठंशः॥१२॥

पदार्थ:--(ग्रविवना) हे सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! ग्राप (यत्, इन्द्रेण, सरथम्,

यायः) कदाचित् सम्राट् के सहित चलते हैं (यद्, वा) भ्रथवा कभी (वायुना) शीझ-गामी शूर के (समोकसा) समान स्थान में (भवथः) रहते हैं (यद्, म्रादित्येभिः, ऋभुभिः) सत्यतायुक्त राजाग्रों की (सजोबसा) मैंत्री के साथ रहते हैं (यद्, वा) ग्रथवा (विष्णोः, विक्रमणेषु) सूर्य से प्रकाशित यावत् देशों में (तिष्ठयः) स्वतन्त्र विचरते हैं ॥१२॥

भावार्थः—हे श्रीमान् सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! सम्राट् के सहगामी तथा उनके समीपवर्ती होने के कारण ग्राप हमारी ग्रभीष्ट कामनाग्रों को पूर्ण करें जिससे हमारे याज्ञिक कार्य्य सफलतापूर्वक पूर्ण हों ।।१२।।

### यद्धाश्वनीवृहं हुवेय वार्जसात्रये। यत्पृत्सु तुर्वणे सहस्तच्छ्रेष्ठंमश्विनोरवं: ॥१३॥

पदार्थ:— (श्रिश्वनौ) हे सेनाध्यक्ष तथा समाध्यक्ष ! (यत्, श्रद्य) जो इस समय (वाजसातये) युद्ध में बलप्राप्ति के लिये (श्रहं, हुवेय) हम आपका आह्वान करें श्रौर (यत्) जो (पृत्सु) युद्धों में (तुवंणे) शत्रुहिंसन के लिए आह्वान करें (तत्) तो उसका यही हेतु है कि (श्रश्विनोः) आपका (सहः) बल (श्रवः) तथा रक्षण (श्रेष्ठम्) सबसे अधिक है।।१३।।

भावार्थः —हे सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! यदि हमें अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं के सन्मुख होकर युद्ध करना पड़े तो आप हमारे रक्षक हों, क्योंकि आप बलवान होने से विद्वानों की सदैव रक्षा करने वाले हैं।।१३।।

## श्रा नुनं यांतपश्वनेमा ह्व्यानि वां हिता। इसे सोमांसो अघि तुर्वशे यदांविमे कर्ष्येषु वामयं ॥१४॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे व्यापक ! (नूनम्) निश्चय (ग्रायातम्) ग्रायें (इमा, हव्यानि) ये हव्य — भोजनार्ह पदार्थ (वाम्, हिता) ग्रापके ग्रनुकूल हैं; (इमे, सोमासः) यह सोमरस (तुर्वशे) शीघ्र वश करने वाले मनुष्य के यहाँ, (यदौ) सामान्य जन के यहां, (ग्रय) ग्रीर (इमे कण्येषु) ये सोमरस विद्वानों के यहां (वाम्) ग्रापके श्रनुकूल सिद्ध हुए हैं।।१४।।

भावार्थः—हे सर्वत्र विख्यात सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! ग्राप हमको प्राप्त होकर हमारा सत्कार स्वीकार करें; हम लोगों ने ग्रापके ग्रनुकूल भोजन तथा सोमरस सिद्ध किया है; इसको स्वीकार कर हम पर प्रसन्न हों।।१४॥

#### यन्नासत्या पराके अविके अस्ति भेषजम् । तेनं नृतं विंमदायं मचेतसा छिर्दिवत्सायं यच्छतम् ॥१५॥

पदार्थ:—(नासत्या) हे सत्यवादिन् ! (यत्, भेषजम्) जो मोजनार्ह पदार्थ (पराके) दूरदेश में (श्रविके) श्रथवा समीप देश में (श्रक्ति) वर्तमान हैं, (प्रचेतसा) हे प्रकृष्टज्ञानवाले ! (तेन) उन पदार्थों के सहित (विमदाय) मदरहित (वत्साय) श्रपने जन के लिए (खर्बिः) गृह को (नूनम्) निश्चय (यच्छतम्) दें ।।१४।।

भावार्यः हे सत्यवादी सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! स्राप हमको भोजन के लिये स्रन्नादि पदार्थों सिहत वासयोग्य उत्तम गृह प्रदान करें जिसमें वास करते हुए लोग स्रात्मिकोन्नति में तत्पर रहें ।।१५।।

#### अधेतस्य प्र देव्या साकं वाचाइमश्विनोः। व्यावदेव्या मति वि राति मत्येभ्यः ॥१६॥

पदार्थः—(ग्रहम्) हम याज्ञिक (ग्रिश्वनोः) सेनाध्यक्ष समाध्यक्ष की (देखा, बाचा, सह) दिव्य स्तुति के साथ (प्राभृत्सि) प्रबुद्ध हो गये ! (देखि) हे उषादेवि ! ग्राप (मितम्) मेरे ज्ञान को (ग्रा, ब्यावः) सम्यक् प्रकाशित करें ग्रीर (मनुष्येम्यः) सब मनुष्यों के लिए (रातिम्) दातव्य पदार्थों को (ब्यावः) प्रादुभू त करें ॥१६॥

भावार्थः - इस मन्त्र का भाव यह है कि प्रातः उषाकाल में उठ कर दिव्य ज्योतिः की स्तुति में प्रवृत्त याज्ञिक पुरुष प्रार्थना करते हैं कि हे पर-मात्मन् ! हमारी पढ़ी हुई विद्या प्रकाशित हो अर्थात् फलप्रद हो, जिससे हम सब पदार्थ उपलब्ध कर सकें।।१६।।

### प्र बीधयोषी अश्वना प्र देवि सुन्ते महि। प्र यंद्रहोतरानुषक्त मदाय अवी बृहत्।।१७॥

पदार्थ:—(उषः) हे उपादेवि ! (ग्रिश्वना) ग्राप सेनाघ्यक्ष तथा समाघ्यक्ष को (प्रबोधय) स्वोत्पत्ति काल में प्रबोधित करें; (देवि) हे देवि ! (सूनृते) सुन्दरनेत्री (मिह्) महत्त्वविशिष्ट ग्राप उन्हें (प्र) प्रवोधित करें; (यज्ञहोतः) हे यज्ञों की प्रेरणा करने वाली ! (ग्रानुषक्) निरन्तर (प्र) प्रबोधित करें; (मदाय) हर्षोत्पत्ति के लिये (बृहत्, श्रवः) वहुत धन को (प्र) प्रबोधित करें।।१७।।

भावार्थः — इस मन्त्र का भाव यह है कि प्रत्येक श्रमजीवी उषाकाल में जागकर स्व-स्व कार्य्य में प्रवृत्त हो। उषाकाल में प्रबृद्ध पुरुष को विद्या, एक्वर्य्य, हर्ष, उत्साह तथा नीरोगितादि सब महत्त्वविशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं।।१७।।

#### यद्वंषो यासि भातुना सं स्वेण रोचसे । आ हायमश्वनो रथी वर्तियाँति नृपाय्यम् ॥१८॥

पदार्थः—(उषः) हे उषादेवि ! (यत्) जब ग्राप (भानुना यासि) सूर्यं किरणों के साथ मिलती हो (सूर्येण, संरोचसे) ग्रीर सूर्य के साथ दीप्त = लीन हो जाती हो तब (नृपाय्यम्) शूरों से रक्षित (ग्रयम्, ग्रदिवनोः, रथः) यह सेनापित तथा समाष्यक्ष का रथ (वित्तः, ह, याति) श्रपने घर को चला जाता है ॥१८॥

भावार्थः - इस मन्त्र में यह वर्णन किया है कि सभाष्यक्ष तथा सेना-घ्यक्ष ! उषाकाल से अपने रथों पर चढ़कर राष्ट्र का प्रबन्ध करते हुए सूर्यो-दय में घर को लौटते हैं; उनका प्रबन्ध राष्ट्र के लिए प्रशंसित होता है। इसी प्रकार जो पुरुष उषाकाल में जागकर अपने ऐहिक और पारलौकिक कार्यों को विधिवत् करते हैं वे अपने मनोरथ में अवश्य कृतकार्य्य होते हैं।।१८।।

### यदापीतासी अंशाती गावो न दुइ ऊर्घभिः। यद्वा वाणीरनृषद् प्र देवयन्ते। अश्वनां ॥१९॥

पदार्थः—(यत्) जब (म्रापीतासः) पिये हुए (म्रंशवः) सोमरस (गावः, ऊधिभः, न) गौयें जैसे स्तनमण्डल से दूध को, उसी प्रकार (दुह्रे) उत्साह को दुहते हैं (यहा) ग्रथं (वाणीः) वेदवािएयाँ (म्रनूषत) उनकी स्तुति करती हैं तब (देवयन्तः) देवों को चाहने वाले (म्रश्विता) सेनापित सभाष्यक्ष (प्र) प्रजा को सुरक्षित करते हैं ॥१६॥

भावार्थः — जब योद्धा लोग सोमरस पान करके ग्राह्मादित होते ग्रथवा वेदवाणियाँ उनके शूरवीरतादि गुणों की प्रशंसा करती हैं तब वे योद्धा लोग उस समय गौग्रों के दूध-समान सब ग्रथियों के ग्रथं पूर्ण करने में समर्थ होते है ग्रौर इसी ग्रवस्था भें सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष उनको सुरक्षित रखते हैं ग्रथीत् उत्साहित योद्धा लोग गौग्रों के दूधसमान वलप्रद होते ग्रौर उन्हीं को सेनाष्यक्ष सुरक्षित रखकर ग्रपनी विजय से उत्साहित होता है ॥१६॥

#### प युम्नाय प शवंसे प तृषाद्यांय शर्मणे।

#### म दक्षीय प्रचेतसा ॥२०॥

पदार्थः — (प्रचेतसा) हे प्रकृष्ट ज्ञान वाले ! (द्युम्नाय) उत्तम अन्न के लिए (प्र) सुरक्षा करें, (ज्ञावसे) बलार्थ (प्र) सुरक्षा करें, (नृषाह्याय, शर्मणे) मनुष्यों के

मनुकूल मुख के लिए (प्र) सुरक्षा करें (दक्षाय) चातुर्य शिक्षा के म्रर्थ (प्र) सुरक्षित करें ॥२०॥

भावार्थः — इस मन्त्र में स्रभ्युदय तथा निःश्रेयस सिद्धि की प्रार्थना की गई है स्रर्थात् ज्ञानवृद्ध पुरुषों से ज्ञान लाभ करके स्रभ्युदय स्रौर निःश्रेयस की वृद्धि करनी चाहिये ॥२०॥

#### यन्तुनं घी भिरिश्वना विद्वर्योनां निषीदंयः। यद्वां सुम्ने भिष्वथ्या।। २१।।

पदार्थः—(उक्थ्या) हे स्तुत्य (ग्रहिवना) सेनाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष ! (यत्) यदि (नूनम्) निश्चय (धीभिः) कर्मों को करते हुए (पितुः, योनी) स्वपालक स्वामी के सदन में (निषीदथः) वसते हों (यहा) ग्रथया (सुम्नेभिः) सुखसहित स्वतन्त्र हों तो मी ग्रायें ॥२१॥

भावार्थः —हे प्रशंसनीय सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! हम लोग ग्रापका ग्राह्वान करते हैं कि ग्राप हमारे विद्याप्रचाररूप यज्ञ को पूर्ण करते हुए हमारे योगक्षेम का सम्यक् प्रबन्ध करें जिससे हम धर्मसम्बन्धी कार्यों के करने में शिथिल न हों ॥६१॥

#### भ्रष्टम मण्डल में यह नवम सूक्त समाप्त हुम्रा ।।

ग्रय षड्चस्य दशमसूक्तस्य १-६ प्रगाथः काण्व ऋषिः ।। ग्रहिदनौ देवते ।। छन्दः-१, ५ ग्राचींस्वराड् बृहती । २ त्रिष्टुप् । ३ ग्राचींभुरिगनुष्टुप् । ४ ग्राचींभुरिक् पङ्क्तिः । ६ ग्राषींस्वराड् बृहती ।। स्वरः-१, ५, ६, मध्यमः । २ धैवतः । ३ गान्धारः । ४ पञ्चमः ।।

ग्रव सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष का ग्रन्त्रिक्षादि ऊर्ध्व प्रदेशों में विचरना कथन करते हैं।।

### यत्स्यो दीर्घमंसद्यनि यद्वादो रेांचने दिवः । यद्वां समुद्रे अध्याकृते गृहेऽत आ यातमध्यना ॥१॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे सेनापित समाध्यक्ष ! (यत्) यदि (दीर्घ प्रसद्मिन) दीर्घ-सद्मवाले देशों में (यद्, वा) अथवा (ग्रदः, दिवः, रोचने) इस द्युलोक के रोचमान प्रदेश में (यद्, वा) अथवा (समुद्रे) अन्तरिक्ष में (ग्रघ्याकृते, गृहे) सुनिर्मित देश में (स्थः) हों (ग्रतः) इन सब स्थानों से (ग्रायातम्) ग्रावें ॥१॥ भावायः—इस मन्त्र का भाव स्पष्ट है ग्रर्थात् याज्ञिक लोगों का कथन है कि हे सभाष्यक्ष तथा सेनाष्यक्ष ! ग्राप उक्त स्थानों में से कहीं भी हों, कृपा करके हमारे विद्याप्रचार तथा प्रजारक्षणरूप यज्ञ में ग्राकर हमारे मनोरथ सफल करें ॥१॥

## यद्वां यद्वं मनंवे संमिमिश्वश्चं रेवेत्काण्यस्यं बोधतम् । चहस्पतिं विश्वानदेवाँ अहं हुंव इन्द्राविष्णूं अश्विनांवाशुहेर्यसा।।२॥

पदार्थ: —हे व्यापकशक्तिवाले (यद्वा) जिस प्रकार (मनवे) ज्ञानी जनों के (यज्ञम्) यज्ञ को (संमिमिक्षयुः) स्नेह से संसिक्त करते हो (एवेत्) उसी प्रकार (काण्वस्य) विद्वतपुत्रों के यज्ञ को (बोधतम्) जानो; (बृहस्पतिम्) वृहत् विद्वान् को (विश्वान्, देवान्) सब देवों को (इन्द्राविष्णू) परमैश्वर्य वाले तथा व्यापक को (प्राज्ञु-हेषसा, प्रश्विनों) शीध्रगामी ग्रश्ववाले सेनापित ग्रौर समाध्यक्ष को (ग्रहम्, हुवे) मैं ग्राह्मान करता हूँ ॥२॥

भावार्थः है सर्वत्र प्रसिद्ध, हे सब विद्वानों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! जिस प्रकार ग्राप ज्ञानी जनों के यज्ञ को प्राप्त होकर उनकी कामनाग्रों को पूर्ण करते हैं इसी प्रकार ग्राप हम विद्व- त्पुत्रों के यज्ञ को प्राप्त होकर हमारे यज्ञ की त्रुटियों को पूर्ण करने वाले हों ॥३॥

#### त्या न्त्र शिवनां हुदे सुदंसंझा गृभे कृता । ययोरस्ति प्र णंः सरुयं देवेष्वध्याप्यंम् ॥३॥

पदार्थ:— (सुदंससा) शोमन कर्मवाले (गृभे) प्रजा का संग्रह करने के लिए (कृता) सम्राट् द्वारा निर्मित (त्या, ग्रश्विना) उन सेनापित तथा समाध्यक्ष को (हुवे, नु) ग्राह्वान करते हैं (ययो:, सख्यम्) जिनकी मित्रता (देवेषु) सब देवों के मध्य में (न:) हमको (ग्रधि) ग्रधिक (प्राप्यम्, ग्रस्ति) प्राप्तव्य है।।३।।

भावार्थः —हे वैदिककर्म करने वाले सभाघ्यक्ष तथा सेनाघ्यक्ष ! हम लोग ग्रापके साथ मैत्रीपालन के लिए ग्रापको ग्राह्वान करते है; ग्राप हमारे यज्ञ में ग्राकर प्रजापालनरूप ग्रुभकर्मों में योग दें ताकि हमारा यज्ञ सर्वांगपूर्ण हो ॥३॥

ययोरिष प्र यक्का अंसुरे सन्ति सुरयंः । ता यक्कस्यांध्वरस्य प्रचेतसा स्वधामिर्या पिवंतः सोम्यं मर्धु।।४।। पदार्थः—(ययोः) जिनके (यज्ञाः प्र, श्रिधि) यज्ञ श्रिधिक प्रवृत्त होते हैं, (श्रसूरे) विद्यारिहत देश में (सूरयः, सन्ति) जिनके विद्वान् वसते हैं, (श्रध्वरस्य, यज्ञस्य, प्रचेतसा) हिंसारिहत यज्ञों के जानने वाले (ता) वह दोनों (स्वधाभिः) स्तुति द्वारा श्रावें (या) जो (सोम्यम्, मधु, पिबतः) सोम के मधुर रस को पीते हैं।।४।।

भावार्थः —हे सभाष्यक्ष तथा सेनाष्ट्रयक्ष ! विद्यारिहत प्रदेशों में विद्या-प्रचार का सुप्रबन्ध उन देशों में वास करने वाले विद्वानों द्वारा करावें श्रीर हिंसारिहत यज्ञों में सहायक होकर उनको पूर्ण करें ॥४॥

#### यद्चाश्वनावपाग्यत्माक्स्यो वांजिनीवसु । यद्दह्यच्यनंवि तुर्वेशे यदीं हुवे वाषय मा गंतस् ॥५॥

पदार्थः—(वाजिनीवस्) हे सेनारूप धन वाले (ग्रिश्वनी) व्यापक ग्राप! (यत्, ग्रद्ध) जो इस समय (ग्रपाक्) पश्चिम दिशा में (यत्, प्राक्, स्थः) ग्रथवा पूर्व में हों (यत्) ग्रथवा (द्रुह्मिव) द्रोही के पास, (ग्रनिव) ग्रस्तोता के पास, (तुर्वशे) शीद्मवशकारी के निकट, (यदौ) साधारण के समीप हों (ग्रथ, वाम, हुवे) तो भी ग्रापका ग्राह्मान करता हूँ, (मा, ग्रागतम्) मेरे पास ग्राइये ।।१।।

भावार्थः --इस मन्त्र में याज्ञिक यजमान की ग्रोर से कथन है कि हे पूर्ण बल == सेनाग्रों के ग्रधिपति सभाष्यक्ष तथा सेनाष्ट्रयक्ष ! मैं ग्रापका ग्राह्वान करता हूँ कि ग्राप उपर्युक्त स्थानों में ग्रथवा इनसे भिन्न स्थानों में कहीं भी हों कृपाकरके मेरे यज्ञ में ग्राकर सहायक हों।।।।।

#### यद्न्ति देशे पतथः प्ररुभुजा यद्वेमे रोदंसी अतं । यद्वी स्वधार्भिरिविष्ठिंथो रयमत आ यातमश्विना ॥६॥

पदार्थ:—(पुरुभुजा, ग्रविना) बहुत पदार्थों के मोगी सेनापित समाध्यक्ष (यत्, ग्रन्तिरक्षे) यदि ग्रन्तिरक्ष में (पतथः) गये हों (यहा) ग्रथना (इमे, रोदसी ग्रन्) इस द्युलोक, पृथिनीलोक में हों (यहा, स्वधाभिः) ग्रथना स्तुतियों के साथ (रथम्, ग्रधितिष्ठथः) रथ पर बैंटे हों (ग्रतः, ग्रायातम्) तो भी इस यज्ञसदन में ग्रायों।।६।।

भावार्थः —हे ग्रनेक पदार्थों के भोक्ता श्रीमान् सभाध्यक्ष तथा सेना-ध्यक्ष ! ग्राप उक्त स्थानों में हों ग्रथवा ग्रन्यत्र, राष्ट्रीय कार्यों में प्रवृत्त होने पर भी हमारे यज्ञ को प्राप्त होकर पूर्णाहुति द्वारा सम्पूर्ण याज्ञिक कार्यों को पूर्ण करें।।६।।

भ्रष्टम मण्डल में यह दशवां सूक्त समाप्त हुमा।।

श्रय दश्चेंस्यैकादशसूक्तस्य — १-१० वत्सः काण्व ऋषिः ।। श्राग्निदेवता ।। छन्दः – १ श्राचीभुरिग्गायत्री । २ वर्षमाना गायत्री । ३, ४-७, ६ निचृद्गायत्री । ४ विराड् गायत्री । ६ गायत्री । १० श्राचीभुरिक् त्रिष्टुप् ।। स्वरः – १-६ षड्जः ।। १० धैवतः ।।

#### परमात्मा की स्तुति वर्णन करते हैं।।

#### त्वपंग्ने व्रतपा अंसि देव आ मत्यें ज्वा । त्वं यज्ञे ज्वीडचं: ॥१॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे परमात्मन् (देव:, त्वम्) सर्वत्र प्रकाश करते हुए ग्राप (मर्त्येषु, ग्रा) सर्व मनुष्यों के मध्य में (व्रतपा:, ग्रिस) कर्मों के रक्षक हैं; इससे (त्वम्) ग्राप (यज्ञेषु) यज्ञों में (ग्रा, ईड्यः) प्रथम ही स्तुतिविषय किये जाते हैं।।१।।

भाषायं:—हे सर्वरक्षक, सर्वव्यापक सर्वप्रतिपालक परमात्मन् ! ग्राप सब के पिता = पालन, पोषण तथा रक्षण करने वाले ग्रीर सबको कर्मानुसार फल देने वाले हैं; इसीलिए ग्रापकी यज्ञादि शुभकर्मों में प्रथम ही स्तुति की जाती है कि ग्रापके ग्रनुग्रह से हमारा यह शुभ कर्म पूर्ण हो ।।१।।

#### त्ववंसि प्रश्नस्यों विद्धेषु सहन्त्य । अग्ने रथीरंध्वराणांषु ॥२॥

पदार्थः —(सहन्त्य) हे सहनशील (ग्रग्ने) परमात्मन् ! (विदथेषु) सब यज्ञों में (त्वम्, प्रशस्यः, ग्रसि) ग्राप ही स्तुतियोग्य हैं, क्योंकि (ग्रव्वराणाम्) हिसावजित कर्मों के (रथीः) नेता हैं ॥२॥

भावार्थः —हे परमिपता परमात्मन् ! ग्राप सम्पूर्ण हिंसारहित कर्मों के प्रचारक तथा नेता होने से सब यज्ञादिकर्मों में प्रथम ही स्तुति किये जाते हैं।।२।।

#### स त्वमस्पदप दिषो युयोधि जांतवेदः । अदेवीरग्ने अरांतीः ।।३॥

पदार्थः—(जातवेदः, ग्रग्ने) हे सब कर्मों के जानने वाले परमातमन् !(द्विषः) शत्रुग्नों को (ग्रदेवीः, ग्ररातीः) ग्रीर उनकी दुष्ट्रसेना को (ग्रस्मत्) हमसे (त्वम्, ग्रप, युयोधि) ग्राप पृथक् करें।।३।।

भावार्यः —हे सर्वव्यापक तथा सर्वरक्षक परमात्मन्! ग्राप हमारे शत्रुग्रों ग्रीर उनके साथी दुष्टजनों से हमारी सर्देव रक्षा करें, क्योंकि ग्राप सब कर्मों के जानने वाले हैं।।३।।

#### अन्ति चित्सन्तमइं यद्वं मतस्य रियोः । नोपं वेषि जातवेदः ।।४॥

पदार्थ:-(जातवेद:) हे सब कर्मों के ज्ञाता (रिपो:, मर्तस्य) शत्रुजन के

(म्रन्ति, चित्, सन्तम्, यज्ञम्) ग्रपने समीप में होने वाले यज्ञ को मी (न, उपवेषि, म्रह) ग्राप नहीं ही जानते हैं ।।४।।

भावार्यः हे सब चराचर प्राणिजात के शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले परमात्मन् ! शत्रुजनों से होने वाले हिसारूप यज्ञ को श्राप नहीं जानते ग्रर्थात् ग्रवश्य जानते हैं सो ग्राप उसका फल उनको यथायोग्य ही प्रदान करेंगे।।४।।

#### मर्ता अपंतर्यस्य ते भूरि नामं मनामहे । वित्रांसी जातवेंद्सः ॥॥॥

पवार्यः—(मर्ताः) मरण्यमंवाले (विप्रासः) हम विद्वान् (जातवेदसः, ग्रमत्यं-स्य,-ते) सब व्यक्त-वस्तुग्रों को जानने वाले मरण्रहित ग्रापके (भूरि, नाम, मनामहे) इन्द्र, वरुण्, ग्रग्नि ग्रादि बहुत से नामों को जानते हैं।।।।

भावार्यः—इस मंत्र का भाव यह है कि हे परमात्मन् ! हम विद्वान् लोग ग्रापको ग्रजर=बुढ़ापे से रहित, ग्रमर=मरणधर्म से रहित, इन्द्र == सबका पालक, वरुण=सबको वशीभूत रखने वाला ग्रीर ग्रग्नि=प्रकाश-स्वरूप ग्रादि गुणविशिष्ट जानते हैं।।४।।

#### विमं विमासोऽवंसे देवं मतास ऊत्रये। अपिन गीभिहेवामहे।।६।।

पवार्यः—(विप्रासः, मर्तासः) विद्वान् मनुष्य हम लोग (ऊतये) तृष्ति क लिये (ग्रवसे) ग्रीर रक्षा के लिए (विप्रम्) सर्वज्ञ (देवम्) प्रकाशमान (ग्रिग्निम्) जगत् के व्यञ्जक परमात्मा का (गीभिः) वेदवाणी द्वारा (हवामहे) ग्राह्वान करते हैं ॥६॥

भावार्यः उपर्यु क्त गुणसम्पन्न परमात्मा को हम विद्वान् लोग वेद-वाणियों द्वारा श्राह्वान करते श्रर्थात् उनके समीपी होते हैं कि वह सर्वज परमात्मा हमारी सब श्रोर से रक्षा करे।।६।।

## था ते वत्सो मनी यमत्परमाचित्सघरयात्। अग्रे त्वां कांमया गिरा।।७॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे परमात्मन् ! (बत्सः) ग्रापका रक्ष्य यह याज्ञिक (त्वां कामया, गिरा) ग्रापकी कामनावाली वाणी से (परमात्, सधस्थात्, चित्)परम दिव्य यज्ञस्थान से (ते, मनः, ग्रायमत्) ग्रापके ज्ञान को बढ़ा रहा है।।७।।

भावारं:—हे परमात्मन् ! ग्रापसे रक्षा किया हुग्रा याज्ञिक पुरुष कामनाग्रों को पूर्ण करने वाली वेदवाणियों द्वारा ग्रापके ज्ञान को विस्तृत करता ग्रथीत् ग्रापके ज्ञान का प्रचार करता हुग्रा प्रजा को ग्रापकी ग्रोर ग्राकिंपत करता है कि सब मनुष्य ग्रापको ही पूज्य मानकर ग्रापकी ही ज्यासना में प्रवृत्त हों।।७॥

#### पुरुत्रा हि सहरूङसि विशो विश्वा अनुं प्रभुः।समत्सुं त्वा इवापहे ।।८॥

पवार्थः—हे परमात्मन् (पुरुत्रा, हि) ग्राप सर्वत्र ही (सदूङ, ग्रसि) समान दृशा हैं, (विश्वा:, विशः) इससे सब प्रजाग्रों के (ग्रनु) प्रति (प्रभुः) प्रभु हो रहे हैं; (त्या) इससे ग्रापको (समत्सु) संग्रामों में (हवामहे) ग्राह्वान करते हैं।।।।

भावार्थः—हे परमेश्वर ! ग्राप सर्वत्र समानरूप से विद्यमान होने के कारण सर्वद्रष्टा होने से सबके प्रभु=स्वामी हैं, इसी से क्षात्रधर्म में प्रवृत्त योद्धा लोग युद्ध में ग्रापका ग्राश्रयण करते हैं।।।।

#### समत्ह्विनमवंसे वाजयन्ते। इवामहे । वाजेषु चित्ररांषसम् ॥९॥

पदार्थः—(वाजेषु) संग्राम में (चित्रराधसम्) विचित्र सामग्री वाले (ग्रग्निम्) परमात्मा को (ग्रवसे) रक्षा के लिए (वाजयन्तः) वल चाहने वाले हम लोग (समत्सु) संग्रामों में (हवामहे) ग्राह्वान करते हैं ॥ ।।

भावार्थः —हे परमात्मन् ! ग्रापको विचित्र सामग्री वाला होने से सब मनुष्य ग्रापसे ग्रपनी रक्षा की याचना करते ग्रीर योद्धा लोग संग्रामों में ग्रापसे ही विजय की प्रार्थना करते हैं।।

#### मत्नो हि कमीडयों अध्वरेषुं सुनाच होता नव्यंश्व सर्ति । स्वा चांग्ने तन्वं पिमयंस्वास्मभ्यं च सौभंगमा यंजस्व ।।१०॥

पदार्थः — (ग्राने) हे परमात्मन् ! (प्रतनः) ग्राप पुरातन हैं (हि) इसी से (ईडचः) सबके स्तुतियोग्य (सनात्, च, होता) शादवितक हदनप्रयोजक (नव्यः, च) नित्यन्तन ग्रीर (ग्रध्वरेषु, सित्स) हिंसा रहित यज्ञों में विराजमान होते हैं (स्वाम्, तन्वम्, च) ब्रह्माण्डरूपी स्वशरीर को (पिप्रयस्व) पुष्ट करें (ग्रस्मभ्यम्, च) ग्रीर हम लोगों के ग्रर्थ (सौभगम्, ग्रायजस्व) सौमाग्य प्राप्त करायें। यहां "कम्" पूर-ए। एथंक है ।। १०।।

भावार्थः—हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! ग्राप पुरातन होने से सबके उपासनीय हैं, कृपा करके हमारी शारीरिक, ग्रात्मिक तथा सामाजिक उन्नति में सहायक हों जिससे हम लोग बलवान् होकर मनुष्य जन्म के फलचतुष्टय को प्राप्त हों, ग्रीर एकमात्र ग्राप ही की उपासना तथा ग्राप ही की ग्राज्ञा-पालन करते हुए सौभाग्यशाली हों, यह हमारी ग्रापसे विनयपूर्वक प्रार्थना है। मंत्र में "कम्" पद पादपूरणार्थ ग्राया है।।

भ्रष्टम मण्डल में यह ग्यारहवां सूक्त समाप्त हुआ।।

ध्रय त्रयस्त्रिशद्चस्य द्वादशसूक्तस्य ऋषिः पर्वतः काण्वः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ८, १४, १६, २०, २१, २४, ३१, ३२ निवृदुष्टिणक् ॥ ३ –६, १०—१२, १४, १७, १८, २२-—२४, २६—३० उष्टिणक् ॥ ७, १३, १६ ध्रार्थो-विराद्धिष्टणक् ॥ ३३ ध्रार्थो स्वराद्धिष्टणक् ॥ ऋषभः स्वरः ॥

पुनः इन्द्र नाम से परमात्मा की स्तुति की जाती है।।
य ईन्द्र सोमपातमो मदंश चाविष्ठ चैतंति ।
येना हंसि न्यंश्त्रिणं तथीं पहे।।

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (श्रविष्ठ) हे अतिशय वलवन् ! देव परमपूज्य ! (यः) जो तेरा (सोमपातमः) अतिशय पदार्थों की रक्षा करने वाला वा कृपादृष्टि से अवलोकन करनेवाला (मदः) हर्ष = आनन्द (चेतित) सर्ववस्तु को याथातथ्यतः जानता है। "कहीं गुएा ही गुिएावन् विरात होता है" और (येन) जिस सर्वज्ञ मद के द्वारा तू (अत्रिणम्) अता = जगद्मक्षक उपद्रव का (हंसि) हनन करता है (तम्) उस मद = आनन्द की (ईमहे) हम उपासकगएा प्रार्थना करते हैं। [ईमहे = ई घातु गत्यर्थक और याचनार्थक दोनों है]।।१।।

भाषाषः यदि ईश्वरीय नियम से हम मनुष्य चलें तो कोई रोग नहीं हो सकता, ग्रत: इस प्रार्थना से ग्राशय यह है कि प्रत्येक ग्रादमी उसकी ग्राज्ञा पालन करे तब देखें कि संसार के उपद्रव शान्त होते हैं या नहीं।।१।।

श्रव ईश्वरीय महिमा की स्तुति की गई है।। येना दर्शग्वमधिंगुं वेपर्यन्तं स्वंत्रम् ।

## येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥२॥

पदार्थः हे इन्द्र ! (येन) जिस ग्रानन्द से तू (दशग्वम्) माता के उदर में नवमास रहकर दशम मास में जो जीव निकलता है उसे 'दशगू' कहते हैं, ऐसे 'दशगू' (ग्रिध्यम्) जीवात्मा की (ग्राविथ) रक्षा करता है तथा (वेपयन्तम्) ग्रपनी ज्योति से वस्तुमात्र को कंपानेवाले (स्वणंरम्) सूर्य्य की रक्षा करता है। (येन) जिस ग्रानन्द से (समुद्रम्) समुद्र की रक्षा करता है। [समुद्र का जल शुष्क न हो ऐसा जिसका नित्य संकहा है] (तम् ईमहे) उस ग्रानन्द से हम जीव प्रार्थना करते हैं।।२।।

भावार्षः —हे मनुष्यो ! प्रथम ईश्वर तुम्हारी रक्षा माता के उदर में करता है। तत्पश्चात् जिससे तुम्हारा ग्रस्तित्व है उस सूर्य्य का भी वही

रक्षक है श्रीर जिससे तुम्हारी जीवन-यात्रा के लिए विविध श्रन्न उत्पन्न होते हैं उस महासमुद्र का भी वही रक्षक है।।२।।

पुनः उसी ग्रथं को कहते हैं।।
येन सिन्धुं महीरपो रथाँ इव मचोदयंः।
पन्यां मृतस्य यातंवे तमां महे।।३।।

पदार्थः हम उपासकगए। (तम् ईमहे) उस पूर्वोक्त मद ईश्वरीय म्रानन्द की प्रार्थना करते हैं। किसलिये? (ऋतस्य) सत्य के (पन्थाम्) मार्ग की स्रोर (यातवे) जाने के लिये (येन) भौर हे इन्द्र जिस मद से तू (महीः) बहुत (भ्रपः) जल (सिन्धुम्) सिन्धु नदी में या समुद्र में (प्रचोदयः) भेजता है। यहां दृष्टान्त देते हैं - (रथान् इव) जैसे सारिथ रथों को भ्रमिमत प्रदेश की भ्रोर ले जाता है।।३।।

भावारं: — यह परमात्मा का महान् नियम है कि पृथिवीस्थ जल समुद्र में ग्रीर समुद्र का पृथिवी में एवं पृथिवी ग्रीर समुद्र से उकठर जल मेघ बनता ग्रीर वहाँ से पुनः समुद्रादि में गिरता है। इत्यादि ग्रनेक नियम के ग्राध्ययन से मनुष्य सत्यता की ग्रीर जा सकता है। हे भगवन् ! सत्यता की ग्रीर हमको ले चलो।।३।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

### ह्मं स्तोमंमुश्रिष्टये घृतं न पृतमदिवः। येना नु सद्य ओर्जसा वविसंय।।४॥

पदार्यः—(म्रद्रिवः) हे म्राद्रिमन् = हे महादण्डघर परमन्यायिन् इन्द्र ! (पूतम्) पवित्र (घृतम् न) घृत के समान (इमम् स्तोमम्) इस मेरे स्तोत्र को (म्रिभिष्टये) भ्रमिमत फलप्राप्ति के लिये तू ग्रहण् कर। हे मगवन् ! (येन) जिस स्तुति से प्रसन्न होकर (नु) शीघ्र (सद्यः) तत्काल (ग्रोजसा) वल से (ववक्षिय) संसार को सुव पहुँचावे।।४।।

भावारं: —यद्यपि परमात्मा सदा एकरस रहता है, मनुष्य केवल प्रपना कर्त्त व्य पालन करता हुआ शुभकर्म में और ईश्वरीय स्तुति प्रार्थना आदि में प्रवृत्त होता है। ईश्वरीय नियमानुसार उस कर्म का फल मनुष्य को मिलता रहता है, तथापि यदि उपासक की स्तुति सुनकर परमदेव प्रसन्न और चौरादिक आततायी जनों के दुष्कर्मों से अप्रसन्न न हो तो संसार किस प्रकार चल सकता है! इससे इस की एकरसता में किञ्चित् भी विकार

नहीं होता। इस संसार का कोई विवेकी शासक भी होना चाहिये इत्यादि विविध भावना से प्रेरित हो मनुष्य स्तुति स्रादि शुभकर्म में प्रवृत्त होता है। यही स्राशय वेद भगवान् दिखलाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति के स्रनुसार ही वेद में कहा है कि भगवान् भक्तों की स्तुति सुनता है स्रौर प्रसन्न होकर इस जगत् की रक्षा करता है।।४।।

स्तुति स्वीकार के लिये प्रार्थना ॥ इमं जुंषस्व गिर्वण समुद्र इंव पिन्वते । इन्द्र विश्वांभिरूतिथिर्वविक्षिथ ॥५॥

पदार्थ: — (गिर्वणः) हे वाि्णयों से स्तवनीय हे स्तुतिप्रिय (इन्द्र) हे परमदेव! (इमस्) इस मेरे स्तोत्र को (जुषस्व) ग्रहण कर। जो मेरा स्तोत्र तेरे उद्देश से प्रयुक्त होने पर (समुद्रः इव) समुद्र के समान (पिन्वते) बढ़ता है। तेरे ग्रनन्त महिमा को प्राप्त करके वह भी तत्समान होता है इस कारण समुद्र की वृद्धि से उपमा दी गई है। हे इन्द्र! (थेन) जिस मेरे स्तोत्र से स्तूयमान होने पर तू भी (विश्वाभिः) समस्त (ऊतिभिः) रक्षाग्रों से (वविक्षय) इस संसार में विविध सुख पहुंचाता है।।।।

भावार्यः —प्रेम ग्रौर सद्भाव से विरचित स्तोत्र वा प्रार्थना को भग-वान् ग्रवश्य सुनता है । ऐसे मनुष्यों के गुभकर्म से जगत् का स्वतः कल्याण होता है ।।।।

पुनः वही विषय था रहा है ॥
यो नो देवः परावतः सखित्वनायं सामहे !
दिवो न दृष्टि पर्ययंन्यविक्षंय ॥६॥

पदार्थ:—हे इन्द्र ! जो तू (नः) हम प्राशायों का (देवः) परमपूज्य इष्टदेव है ग्रीर जो तू (परावतः) पर = उत्कृष्ट स्थान से भी यद्वा ग्रित दूर प्रदेश से भी, ग्राकर (सिलत्वनाय) सिलत्व=मित्रता के लिये (मामहे) हम जीवों को सुल पहुँचाता है, यद्वा पूज्य होता है। हे भगवन् ! वह तू (दिवः नः वृष्टिम्) जैसे द्युलोक की सहायता से जगत् में परम प्रयोजनीय वर्षा देता है तद्वत् (प्रथयन्) हम जीवों के लिये सुलों को पहुँचाता हुग्रा (वविक्षय) इस जगत् का भार उठा रहा है।।६।।

भावार्यः — जो यह परमदेव वर्षा के समान ग्रानन्द की वृष्टि कर रहा है, वह हमारा पूज्य ग्रीर वही परमित्र है।।६।। उस की महिमा दिखाई जाती है।।

### ववश्चरंस्य केतवं उत वज्रो गमंस्त्योः । यत्स्यर्थो न रोदंसी अवर्षयत् ॥७॥

पदार्थ:—इस ऋचा से परमात्मा की छुपा दिखलाई जाती है। यथा — (श्रस्य) सवंत्र विद्यमान इस परमदेव के (केतवः) संसार सम्बन्धी विज्ञान ग्रथीन् नियम ही (ववक्षुः) प्रतिक्षण प्राणिमात्र को सुख पहुँचा रहे हैं। (उत) ग्रीर (गभस्त्योः) हाथों में स्थापित (वज्रः) दण्ड भी सर्वप्राणियों को सुख पहुँचा रहा है ग्रयीत् ईश्वरीय नियम ग्रीर दण्ड ये दोनों जीतों को सुख पहुँचा रहे हैं। कव सुख पहुँचाते हैं इस ग्राशंका पर कहा जाता है (यद्) जब (सूर्यः न) सूर्य के समान (रोदसी) द्युलोक ग्रीर पृथिवी लोक को ग्रयीत् सम्पूर्ण विश्व को (ग्रवधंयन्) पालन करने में प्रवृत्त होता है। हे परमात्मदेव ! यह ग्राप की महती कृपा है।।७।।

भावार्य — उस देव के नियम श्रीर दण्ड से ही यह जगत् चल रहा है। इस का कर्ता भी वही है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से सूर्य इसको सब प्रकार सुख पहुँचाता है तद्वत् ईश्वर भी। परन्तु वह श्रदृश्य है श्रतः हमको उसकी किया प्रतीत नहीं होती है।।७।।

उसकी कृपा दिखाते हैं।।

# यदिं परुद्ध सत्पते सहस्रं महिषाँ अघीः । आदित्तं इन्द्रियं महि प्र बांहधे ॥८॥

पवार्थ:—(प्रवृद्ध) हे सर्व पदार्थों से ग्रांतिशय वृद्ध ! (सत्पते) हे परोपकारी सत्याश्रयी जनों का रक्षक महादेव ! (यदि) जब-जब तू (सहस्रम्) सहस्रों (महिषान्) महान् विघ्नों को (श्रघः) विहत करता है (श्राद् इत्) तब-तब या तदनन्तर ही (ते) तेरे सृष्ट सम्पूर्ण जगत् का (इन्द्रियम्) ग्रानन्द ग्रीर वीर्य (मिह्) महान् होकर (प्रवाव्धे) ग्रांतिशय बढ़ जाता है। ग्रन्था इस जगत् की उन्नित नहीं होती क्योंकि इसमें ग्रनावृष्टि, महामारी, प्लेग ग्रीर मानवकृत महोपद्रव सदा होते ही रहते हैं। हे देव ! ग्रतः ग्रांप से हम उपासकगण सदा प्रार्थना करते हैं कि इस जगत् के विघ्नों को शान्त रखा की जिये।।।।

भावार्यः --- इस जगत् की तब ही वृद्धि होती है जब इस पर उस की कृपा होती है।। पा।

उसका अनुग्रह दिखलाते हैं।। इन्द्रः सूर्येस्य रुविमिन्येससानमांपति ।

अग्निवेनव सासहिः म बांहघे ॥९॥

पदार्थः — परमात्मा किस प्रकार से विष्नों को शिमत करता है यह इस ऋचा से दिखलाते हैं। यथा—(इन्द्रः) वह महान् देव (सूर्यंस्य) परितः स्थित ग्रहों के नित्य प्रेरक सूर्यं के (रिश्मिभः) किरणों से (ग्रशंमानम्) बाघा करनेवाले निखिल विष्नों को (नि + ग्रोषित) ग्रतिशय मस्म किया करता है (ग्रिग्नः वना इव) जैसे ग्रिग्न ग्रीष्म समय में स्वभावतः प्रवृत्त होकर वनों को मस्मसात् कर देता है; तहत् परमात्मा मक्तजनों के विष्नों को स्वभाव से ही विनष्ट किया करता है। ईदृक् (सासिहः) सर्वविष्नविनाशक देव (प्र + वावृष्टे) ग्रतिशय जगत्कल्याणार्थ बढ़ता है।।।।

भावार्यः - परमदेव ने इस जगत् की रक्षा के लिये ही सूर्य्यादिकों को स्थापित किया है। परमदेव सूर्य्य, ग्रग्नि, वायु ग्रीर जलादि पदार्थों द्वारा ही सकल विघ्नों को शान्त किया करता है।।।।

ईश्वर के निर्माण का महत्त्व दिखलाते हैं।।

## ह्यं तं ऋत्वियांवती धीतिरति नवीयसी । सपर्यन्ती पुरुपिया मिमीत इत ॥१०॥

पतापं: —हे इन्द्र ! (ते) तेरा (घीतिः) संसारसम्बन्धी विज्ञान (मबीयसी) नित्य प्रतिशय नवीन नवीन (एति) हम लोगों की दृष्टि में प्राता है कहाँ नवीनता प्रतीत होती है इसको विशेषण द्वारा दिखलाते हैं (ऋत्वयावती) वह घीति ऋतुज्ञन्य वस्तुवाली है प्रर्थात् प्रत्येक वसन्तादिक ऋतु में एक-एक नवीनता प्रतीत होती है। यहाँ ऋतु शब्द उपलक्षक है। जिस प्रकार पृथिवी के स्रमण से नव-नव ऋतु प्राता है इसी प्रकार इस सौर जगत् का तथा प्रन्यान्य जगत् का मी परिवर्तन होता रहता है, एवंविय सर्व वस्तु नवीनता दिखलाती है। पुनः कैसी है (सपर्यन्ती) सर्व प्राणियों के मन का पूजन करने वाली प्रर्थात् जिससे सवका मन प्रसन्न होता है पुनः (पुरुप्रिया) सर्वप्रिया है, पुनः (मिमीते इत्) सदा नवीन-नवीन वस्तु का निर्माण करता ही रहता है।।१०।।

भावार्थः -ऐसे-ऐसे मन्त्रों द्वारा गूढ़ रहस्य प्रकाशित किया जाता है किन्तु इन पर ग्रधिक टीका-टिप्पणी की जाय तो ग्रन्थ का बहुत विस्तार हो

जायेगा श्रौर पाठक पढ़ते-पढ़ते थक जायेंगे ग्रतः यहाँ सब विषय संक्षिप्तरूप से निरूपित होता है [धीति=धी=विज्ञान] ईश्वरीय विज्ञान किस प्रकार सृष्टि में विकाशित हो रहा है इसको बाह्यरूप से मौन व्रतावलम्बी मुनिगण ही जानते हैं। इस ग्रोर जो जितने लगते हैं वे उतना जानते हैं। ग्रद्यतन-काल में कैसे-कैसे नवीन ग्रद्भुत कलाकौशल ग्राविष्कृत हुए हैं वे इन ही प्राकृत नियमों के ग्रद्ययन से निकले हैं ग्रौर विद्वानों की इसमें एक दढ़तर सम्मति है कि ऐसी-ऐसी सहस्रों बातें ग्रभी प्रकृति में गुप्त रीति से लीन हैं जिनका पता हमको ग्रभी नहीं लगा है। भविष्यत् में वे क्रमशः विकाशित होते जायेंगे। ग्रतः हे मनुष्यो ! इन मृष्टिविज्ञानों का ग्रद्ययन कीजिये।।१०।।

उसके निर्माण की महिमा दिखलाते हैं।।

# गर्थों यहस्यं देवयुः कर्तुं पुनीत आनुषक् । स्तोमैरिन्दंस्य वांष्ट्रभे मिमीत इत् ।।११॥

पदार्थः—(यज्ञस्य) यजनीय = पूजनीय परमात्मा का (गर्भः) स्तुतिपाठक यद्वा परमात्मतत्त्व के ग्रहण करने वाला विद्वान् ही (ग्रानुषक्) ग्रानुपूर्विक=एक-एक करके (ऋतुम्) शुमकर्म को (पुनीते) पवित्र करता है। वह गर्म कैसा है (वेवयुः) मन भौर वचन में केवल ईश्वर की शुम इच्छा की कामना करनेवाला। ऐसा स्तोता (इन्द्रस्य) परमात्मा के (स्तोर्मः) स्तोत्रों से = परमेश्वर की सेवा से इस जगत् में तथा भपर लोक में (बाव्धे) उत्तरोत्तर उन्नति करता ही जाता है ग्रौर (मिमीते इत्) वह मक्त नाना विज्ञानों ग्रौर शुम कर्मों को रचता ही रहता है यद्वा (यज्ञस्य गर्भः) यज्ञ का कारण (देवयुः) परम पवित्र है ग्रौर (ऋतुम्) कर्म करने वाले पुरुष को (पुनीते) पवित्र करता है।।११।।

भावार्थः —जो कोई एकाग्रचित्त होकर ज्ञानपूर्वक उसका यजन करता है वह पवित्र होता है ग्रौर उसकी कीर्ति जगत् में विस्तीर्ण होती है।।११॥

उसकी कृपा दिखलाते हैं।।

### सनिर्मित्रस्यं पप्रथ इन्द्रुः सोमस्य पीत्रय । पाची वाश्रीव सुन्वते मिमीत इत् ॥१२॥

पदार्थ:—(सोमस्य) निखिल पदार्थ के ऊपर (पीतये) ग्रनुग्रहदृष्टि से ग्रवलो-कन के लिये (इन्द्र) वह परमात्मा (पप्रथे) सर्वव्यापी हो रहा है । वह कैसा है (मित्रस्य सनिः) मित्रभूत जीवात्मा को सब प्रकार दान देनेवाला है। पुनः (सुन्वते) शुम कर्म करने वाले के लिये (प्राची) सुमघुरा (वाशी इव) वाणी के समान सहा-यक है। सो वह इन्द्र (मिमीते इत्) मक्तजनों के लिये कल्याण का निर्माण करता ही रहता है।।१२।।

भावार्यः सर्व पदार्थ के ऊपर ग्रधिकार रखने के लिये परमात्मा सर्व-व्यापक है ग्रीर मधुर वाणी के समान वह सब का सहायक है ॥१२॥

उसकी महिमा गाते हैं।।

## यं वित्रां छक्यवां इसोऽश्वित्रमृन्दुरायवंः । छृतं न विष्य श्रासन्यृतस्य यत् ॥१३॥

पदार्थ: —विविध प्रकारों से परमात्मा की उपासना विद्वद्गण करते हैं। ग्रन्य पुरुषों को भी उनका अनुकरण करना उचित है यह शिक्षा इस ऋचा से देते हैं। यथा—(विप्राः) मेघावी विद्वान् ! (उक्यवाहसः) विविध स्तुति प्रार्थना करने वाले (ग्रायवः) मनुष्य (यम्) जिस इन्द्र नामधारी परमात्मा को (ग्राभि) सर्वभाव से (प्रमन्दुः) अपने व्यापार से और शुभकर्मों के द्वारा प्रसन्न करते हैं उसी (ऋतस्य) सत्यस्वरूप इन्द्र के (ग्रासनि) मुख समान ग्रग्निकुण्ड में मैं उपासक (न) इस समय (यत्) जो पवित्र (यृतम्) शाकल्य है उसको (पिष्ये) होमता हूँ ग्रर्थात् उसको कोई स्तुतियों से ग्रीर कोई ग्राहृतियों से प्रसन्न करता है। ११३।।

भाषार्थः — ईश्वर की दैनिक स्तुति ग्रीर प्रार्थनारूप यज्ञ सबसे बढ़कर है।।१३।।

उसकी महिमा दिखलाई जाती है।।

## उत स्वाराजे अदितिः स्तोमिमन्द्रीय जीजनत् । पुरुषशस्तमृतयं ऋतस्य यत् ॥१४॥

पदार्थः — केवल विद्वान् मनुष्य ही इन्द्र की स्तुति नहीं करते हैं किन्तु सम्पूर्ण यह प्रकृतिदेवी भी उसी के गुराग्राम गाती है, यह इस ऋचा से दिखलाते हैं। यथा — (उत) ग्रीर (ग्रदितिः) यह ग्रखण्डनीया ग्रदीना ग्रीर प्रवाहरूप से नित्या प्रकृतिदेवी भी (स्वराजे) स्वयं विराजमान (इन्द्राय) इन्द्र नामवारी भगवान् के लिये (पुरुप्रशस्तम्) वहुप्रशंसनीय (स्तोमम्) स्तोत्र को (जीजनत्) उत्पन्न करती है। (यत्) जो स्तोत्र (श्रद्रतस्य) इस संसार की (ऊतये) रक्षा के लिये परमात्मा को प्रेरित करता है। १४।।

भावार्यः प्रत्येक वस्तु ग्रपनी-ग्रपनी सहायता ग्रीर रक्षा के लिये परमात्मा से प्रार्थना कर रही है।।१४।।

पुनः महिमा का गान किया जाता है।।

## श्रमि वहूनय ऊतयेऽनुंषत् पशंस्तये । न देव विवंता हरी ऋतस्य यत् ॥१५॥

पदार्थः सव सूर्यादि पदार्थ ईश्वर के माहात्म्य को प्रकटित कर रहे हैं, इससे यह शिक्षा दो जाती है। यथा—(बह्नयः) जगन्निर्वाहक भूमि, ग्राग्न, वायु ग्रौर सूर्यादि पदार्थ (ऊतये) रक्षा के लिये ग्रौर (प्रशस्तये) ईश्वर की प्रशंसा के लिये (प्रम्यन्त्रपत) चारों तरफ उसी के गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं। (देव) हे देव! (ऋतस्य) सत्यस्वरूप ग्रापके (हरी) परस्पर हरणशील स्थावर ग्रौर जंगमरूप ग्रश्व (विवता) सत्यादिवत रहित (न) न होवें किन्तु (यत्) जो सत्य है उसके ग्रनुगामी होवें।।१५॥

भावार्षः—सब ही सत्यमार्ग पर चलें यही ईश्वर की आज्ञा है, इसी को सूर्यादि देव सब ही दिखला रहे हैं।।१५॥

उसी का पोषण दिखलाते हैं।।

## यत्सोमॅमिन्द्र विष्णवि यद्वां घ त्रित आप्तये । यद्वां मरूत्सु मन्दंसे समिन्दंभिः ॥१६॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (विष्णवि) विष्णु = सूर्य्यं लोक में (यत् सोमम्) जिस सोम = वस्तु को तू (मन्दसे) प्रानन्दित कर रहा है (यहा) यहा (प्राप्त्ये) जल-पूर्ण (त्रिते) त्रिलोक में जिस सोम को तू प्रानन्दित कर रहा है (यहा) यहा (मरुत्सु) मरुद्गणों में जिस सोम को तू पुष्ट करता है उन सब (इन्द्रिभः) वस्तु ग्रों के साथ विद्यमान तेरी (सम् घ) ग्रच्छे प्रकार से मैं स्तुति करता है, हे देव !तू प्रसन्न हो ।।१६।।

भावार्यः — ईश्वर सूर्य्य से लेकर तृण पर्य्यन्त व्याप्त है ग्रीर सबका भरण-पोषण कर रहा है।।१६॥

इस ऋचा से उसकी प्रार्थना की जाती है।।

यद्वां शक परावतिं समुद्रे अधि मन्दंसे ।

अस्माकमित्सुते रंणा समिन्दुंभिः ॥१७॥

पदार्थः—(शक) हे सर्वशक्तिमान् देव ! (यहा) श्रथवा तू (परावति) श्रति-

दूरस्य (समुद्रे ग्रिघ) समुद्र में निवास करता हुग्रा (मन्दसे) ग्रानन्दित हो रहा है ग्रीर ग्रानन्द कर रहा है। वहाँ से ग्राकर (ग्रस्माकम् इत्) हमारे ही (सुते) यज्ञ में (इन्दुभि:) निखिल पदार्थों के साथ (सम् रण) ग्रच्छे प्रकार ग्रानन्दित हो ॥१७॥

भावार्थः —हे ईश्वर ! जहाँ तू हो वहाँ से ग्राकर मेरे पदार्थों के साथ ग्रानन्दित हो ।।१७॥

पुनः प्रार्थना का विधान करते हैं।।
यद्वासिं सुन्वतो हुषो यर्जपानस्य सत्पते ।
उक्ये वा यस्य रण्यंसि समिन्दुंशिः ।।१८॥

पदार्थ:—(सत्पते) सत्यव्रतियों के रक्षक परमदेव ! तू (यहा) यद्यपि (सुन्वतः) सुकर्मों को करते हुए (यजमानस्य) समस्त यजनशील पुरुष का (वृषः प्रसि) पालन पोषए। करने वाला होता है (वा) ग्रीर (यस्य) जिस किसी के (उक्षे) प्रशंसित वचन में (रण्यिस) ग्रानन्दित होता है। तथापि (इन्दुभिः) हमारे पदार्थों के साथ भी (सम् रण) ग्रानन्दित हो।।१८।।

भावार्थः —हे ईश ! क्योंकि तू सबका रक्षक है, ग्रतः मेरी भी रक्षा कर ॥१८॥

उसकी कृपा दिखाते हैं।। देवंदॅवं वोऽवंस इन्द्रंमिन्द्रं गृणीपणि। अर्था यज्ञायं तुर्वणे व्यानशुः ॥१९॥

पदार्थ: हे मनुष्यो ! (घः) तुम्हारे (ग्रवसे) रक्षणार्थ (देवम देवम) विविध गुणों से युक्त (इन्द्रम् इन्द्रम्) केवल इन्द्र के ही जब (गृणीषणि) गुणों को मैं प्रकाशित करता हूँ (ग्रघा) तदनन्तर (तुवंणे) सर्व विघ्नविनाशक (यज्ञाय) यज्ञ के लिये (ब्यानशुः) मनुष्य इकट्ठे होते हैं ॥१६॥

भावार्यः -- प्रत्येक विद्वान् को उचित है कि वह शुभकर्म की व्याख्या करे ग्रीर प्रजाग्रों को सत्पथ पर लावे ।।१६।।

किर भी उसकी कृपा दिखाते हैं।।
यहेभिर्यक्रवांहसं सोमिभिः सोमपातंपम् ।
होत्रांमिरिन्द्रं वावृधुव्यानशुः ॥२०॥

पदार्थः—(यज्ञेभिः) कियमाण यज्ञों के साथ (यज्ञवाहसम्) शुमकर्मों के निर्वाहक (सोमेभिः) यज्ञिय पदार्थों के साथ (सोमपातमम्) ग्रतिशय पदार्थ रक्षक (इन्द्रम्) मगवान को मनुष्य (होत्राभिः) होमकर्म द्वारा (वावृष्टः) बढ़ाते हैं तब इतर-जन (व्यानशुः) उस यज्ञ में संगत होते हैं।।२०।।

भावार्थः - शुभकर्मों से ही उसको प्रसन्न करना चाहिये।।२०।।

उसकी कृपा दिखाते हैं।।

#### महीरंस्य प्रजीतयः पूर्वीकृत मशंस्तयः। विश्वा वस्नंनि दाशुषे व्यानशुः ॥२१॥

पदार्थः—(ग्रस्य) इस परमात्मा के (प्रणीतयः) प्रणयन अर्थात् सृष्टि-सम्बन्धी विरचन (महीः) महान् श्रीर परमपूज्य हैं श्रीर (प्रशस्तयः) इसकी प्रशंसा मी (पूर्वीः) पूर्णं श्रीर बहुत हैं। इसके (विश्वा) सम्पूर्ण (वसूनि) घन (दाशुषे) दानी पुरुष के लिये (व्यानशुः) प्राप्त होते हैं।।२१।।

भावार्यः —हे मनुष्यो ! वह सब प्रकार से पूर्ण है; जो कोई उसकी ग्राज्ञा के ग्रनुसार चलता है, उसको वह सब देता है।।२१।।

इन्द्र ही स्तवनीय है यह लिखते हैं।।

#### इन्द्रं बुत्राय इन्तंवे देवासॉ दिवरे पुरः । इन्द्रं वाणीरनुषता समोजंसे ॥२२॥

पदार्थः — (देवासः) मनःसहित इन्द्रिय ग्रथवा विद्वद्गण (वृत्राय) ग्रज्ञानादि दुरितों के (हन्तवे) निवारण के लिये (इन्द्रम्) इन्द्र को ही (पुरः) ग्रागे रखते हैं (बाणीः) पुनः विद्वानों की वाणी — वचन मी (सम् श्रोजसे) सम्यक् प्रकार बलप्रान्ति के लिये (इन्द्रम् ग्रनूषत) इन्द्र की ही स्तुति करते हैं। यह ईश्वर का माहात्म्य है कि सब कोई, वया जड़ क्या चेतन, इसी के गुण प्रकट कर रहे हैं।। २२।।

भावार्यः हे मनुष्यो ! निखिल दुरित निवारणार्थ उसी की शरण में ग्राइये ॥२२॥

किर भी उसी विषय को कहते हैं।।
महान्त महिना वयं स्तोमिभिईवन्श्रुतंम्।
अकेरिम प्र णातुमः समोजंसे।।२३।।

पदायं:—(सम् ग्रोजसे) समीचीन बलप्राप्ति के लिये (वयम्) हम मनुष्य (महिना) ग्रपने महिमा से (महान्तम्) महान् ग्रीर (हवनश्रुतम्) हमारे ग्राह्वान के श्रोता इन्द्र को (स्तोमेभिः) स्तोत्रों ग्रीर (ग्रकः) ग्रचंनीय मन्त्रों से (ग्रभि) सर्वमाव से (प्र) ग्रतिशय (नोनुमः) पुनः-पुनः प्रणाम करते हैं। उसकी वारंवार स्तुति करते हैं।।२३।।

भावार्यः -- बलप्राप्ति के लिये भी वही स्तुत्य है ।।२३।।

उसका महत्त्व दिखाते हैं।।

## न यं विविक्तो रोदंसी नान्तरिक्षाणि वज्जिणम् । अमादिदंस्य तित्विषे समीजंसः ॥२४॥

पदायः—(रोदसी) द्युलोक ग्रीर पृथिवीलोक (यम्) जिस (विज्ञणम्) दण्ड-घारी इन्द्र को (न विविक्तः) ग्रपने समीप से पृथक् नहीं कर सकते ग्रथवा ग्रपने में उसको समा नहीं सकने ग्रीर (ग्रन्तिरक्षाणि न) मध्यस्थानीय ग्राकाशस्थ लोक मी जिसको ग्रपने-ग्रपने समीप से पृथक् नहीं कर सकते (ग्रस्य) उस (ग्रोजसः) महाबली इन्द्र के (ग्रमात् इत्) बल से ही यह सम्पूर्ण जगत् (सम् तित्त्विषे) ग्रच्छे प्रकार मासित हो रहा है।।२४।।

भावार्यः — वह ईश्वर इस पृथिवी, द्युलोक ग्रौर ग्राकाश से भी बहुत बड़ा है. ग्रतः वे इसको ग्रपने में रख नहीं सकते । उसी के बल से ये सूर्यादि जगत् चल रहे हैं, ग्रतः वही उपास्य है ।।२४।।

उसका महत्त्व दिखाते हैं।।

#### यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वां दिखरे पुरः । आदित्ते हर्यता हरी ववचतुः ॥२५॥

पदायं:—(इन्द्र) हे इन्द्र परमात्मन् ! (यद्) जब (देवाः) इन्द्रियगण् वा विद्वान् (पृतनाज्ये) सांसारिक संग्राम में विजय प्राप्ति के लिये (त्वा) तुम्नको (पुरः) ग्रपने सामने (दिघरे) रखते हैं (ग्राद् इत्) तत्परचात् ही (ते) तेरे (हयंता) प्रिय (हर्रो) स्थावर ग्रोर जंगम संसार (ववक्षतुः) तुमे प्रकाशित करने लगते हैं। ग्रथित् जब विद्वान् परमात्मा के घ्यान में निमग्न होते हैं तब ही यह सृष्टि तुमे उनके समीप प्रकाशित करती है ग्रथित् इस सृष्टि में विद्वान् तुभे देखने लगते हैं।।२४।।

भावार्षः — इस संसार-सागर से वे ही पार उतरते हैं जो उसकी शरण में पहुंचते हैं, भक्तगण उसको इस प्रकृति में ही देखते हैं।।२४।। उसके गुएा की तंन किए जाते हैं।।

#### यदा हुत्रं नंदीहतं शवंसा विज्ञवंधीः। स्वादित्तं इयता इरी ववसतुः।।२६॥

पदार्थः—(बिज्जन्) हे दण्डघारिन् न्यायकारिन् परमात्मन् ! (यदा) जब (नदीवृतम्) जलप्रतिबाधक (वृत्रम्) ग्रनिष्ट को तू (शवसा) स्वनियमरूप बल से (ग्रवधीः) निवारित करता है (ग्राद् इत्) उसके पश्चात् ही (ते) तेरे (हर्प्यता) सर्व-कमनीय (हरी) परस्पर हरणशील स्थावर ग्रीर जंगमरूप द्विविध संसार तुभको (बबक्षतुः) प्रकाशित करते हैं ग्रथात् वर्षा-बाधक ग्रनिष्ट निवारित होने पर सकल जन प्रफुल्लित होकर तेरी विभूति तेरी प्रकृति में देखते हैं ॥२६॥

भावार्यः — मनुष्यों का जब विघ्न विनष्ट होता है तब ही वह ईश्वर की ग्रोर जाता है, तब ही यह प्रकृतिदेवी प्रसन्न होकर उसकी छवि प्रकट करती है।।२६॥

पुनः उसी ग्रर्थ को कहते हैं ॥

# यदा ते विष्णुरोजंसा त्रीणं पदा विचक्रमे । आदि से इर्यता इरी ववशतुः ॥२७॥

पदार्थः—हे इन्द्र परमदेव ! (यदा) जिस समय=प्रातःकाल (ते) तुभ से उत्पादित (विष्णुः) व्यापनशील सूर्य (भ्रोजसा) स्वप्रताप के साथ (त्रीणि पदा) तीन पैरों को तीनों लोक में (विचक्रमे) रखता है भ्रथित् जब उदय होता है (श्राद् इत्) तदनन्तर ही (ते) तेरे (हर्य्यता) सर्व कमनीय (हरी) परस्पर हरएाशील स्थावर श्रीर जंगम द्विविध संसार तुभको (ववक्षतुः) प्रकाशित करते हैं श्रथित् इस सृष्टि में तेरी विभूति दीखने लगती है।।२७॥

भावार्थः -- यह सूर्य्य भी इसके महान् यश को प्रकाशित करता है। इस दिवाकर को देख, उसका महत्त्व प्रतीत होता है।।२७।।

उसका महत्त्व दिलाते हैं।।

### यदा ते इर्यता इरी वाह्याते दिवेदिंवे। आदिचे विश्वा भुवनानि येमिरे ॥२८॥

पदार्थः --हे इन्द्र ! (यदा) जिस काल में (ते) तेरे (हय्यंता) सर्व कमनीय (हरी) परस्पर हरणशील स्थावर जंगमरूप द्विविध संसार (दिवेदिवे) प्रतिदिन=

क्रमशः शनै:-शनै: (वावृधाते) बढ़ते जाते हैं प्रयात् शनै:-शनै: प्रपने-ग्रपने स्वरूप में विकसित होते जाते हैं (ग्राद् इत्) तब ही (ते) तुभसे (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) लोक-लोकान्तर ग्रौर प्राणिजात (येमिरे) नियम में स्थापित किए जाते हैं। ज्यों-ज्यों सृष्टि का विकाश हो जाता है त्यों-त्यों तू उनको नियम में बाँघता जाता है।।२८।।

भावार्यः--ज्यों-ज्यों इसके गूढ़ नियम मालूम होते हैं त्यों-त्यों उपासक का ईश्वर में विश्वास होता जाता है।।२८।।

उसकी विमूति दिखलाते हैं।।
यदा ते मारुतीविश्वस्तुभ्यंमिनंद्र नियेमिरे ।
आदिते विश्वा ध्रवंनानि येमिरे ॥२९॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! हे परमात्मदेव ! (यदा) जिस काल में (ते) तेरी उत्पादित (माहती:) वायु-प्रधान लोक में स्थापित (विशः) मेधरूपी प्रजाएं (तुम्यम्) तुभको (नियेमिरे) अपने ऊपर प्रकाशित करती हैं अर्थात् जब मेधों में तेरी विद्युद्रूष्ट्र से परमिवभूति दीखने लगती है तब मानो (ग्राद् इत्) उसके पश्चात् हो (ते) तेरे (विश्वा भुवनानि) निखल भुवन स्व-स्व नियम भें (येमिरे) स्वयं बद्ध हो जाते हैं ग्रर्थात् मेध के गर्जन सुन सारी प्रजाएँ कम्पायमान हो स्व-स्व नियम में निबद्ध हो जाती हैं ॥२६॥

भावार्थः ईश्वर की विभूति वायु ग्रादि समस्त पदार्थों में दीख पड़ती है।।२६।।

उसकी महिमा दिखलाते हैं।।

यदा सूर्यमुमुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः। आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥३०॥

पदार्थ: —हे इन्द्र ! परमैश्वर्य देव ! (यदा) जब तूने (दिवि) आकाश में (ध्रमुम्) इस दूर में दृश्यमान (सूर्यम्) सूर्यरूप (शुक्रम्) शुद्ध देदीप्यमान (ज्योतिः) ज्योति को (ध्रधारयः) स्थापित किया (ध्रादित्) तब ही सम्पूर्ण भुवन नियमबद्ध हो गए ।।३०।।

भावार्यः सूर्य की स्थापना से इस जगत् को ग्रधिक लाभ पहुँच रहा है।।३०॥

महिमा की स्तुति की जाती है।।

### हुमां तं इन्द्र सुष्टुर्ति विमं इयर्ति भीतिमिंः। जार्मि पदेव पिनंतीं माध्वरे ॥३१॥

पदायं:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! परमैश्वर्यंदेव ! (विप्रः) मेघावी जन (प्रध्वरे) यज्ञ में (ते) तेरे ही लिये (पिप्रतीम्) प्रसन्न करने वाली (इमाम्) इस (सुस्तुतिम्) शोमन स्तुति को (घीतिभिः) विज्ञान के तदर्थ (प्र इयित्त) ग्रतिशय प्रेरित करते हैं; मन्य देव के लिये नहीं । यहाँ दृष्टान्त देते हैं —(जािमम्) ग्रपने बन्धु को (पदा इव) जैसे उत्तम पद की ग्रोर ले जाते हैं तद्वत् मेघावीगण ग्रपनी प्रिय स्तुति को तेरी ग्रोर ले जाते हैं ॥३१॥

भावार्यः — जैसे विद्वान् उसकी स्तुति करते हैं तद्वत् इतर जन भी करें।।३१।।

पुनः उसकी स्तुति की जाती है।।

#### यदंस्य घाषांनि पिये संमीचीनासो अस्वरन् । नामां यञ्जस्यं दोहना प्राध्वरे ॥३२॥

पदार्थः — हे इन्द्र ! (समीचीनासः) परस्पर संमिलित परमिवद्वद्गरा। (यद्) जब (नाभा) सर्व कर्मों को बांघने वाले (यज्ञस्य दोहना) यजनीय =पूजनीय परमात्मा को तुमको दुहने वाले (प्रिये) प्रिय (ग्रध्वरे घामानि) यज्ञरूप स्थान में (ग्रस्य) इस तुभको (प्र ग्रस्वरम्) विधिवत् स्तवन करते हैं तब हे भगवन् ! तू ग्रमीष्ट देने को प्रसन्न हो ॥३२॥

भावार्थ: हे मनुष्यो ! उसको ग्रपने व्यवहार से प्रसन्न करो ॥३२॥ फिर भी उसी विषय को कहते हैं ॥

## मुवीर्य स्वश्व्यं मुग्व्यंमिन्द्र दिख् नः । होतेव पूर्विचित्तये प्राध्वरे ॥३३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (पूर्विचत्तये) पूर्ण विज्ञानप्राप्ति के लिये प्रथवा सबसे पहले ही जनाने के लिये (होता इव) ऋत्विक के समान(प्रध्वरे) यज्ञ में तेरी (प्र) प्रार्थना करता हूँ। तू (नः) हम लोगों को (सुवीर्य्यम्) सुवीर्योपेत (स्वश्च्यम्) प्रच्छे- प्रच्छे घोड़ों से युक्त (सुगव्यम्) मनोहर गवादि पशुसमेत घन को (दिद्ध) दे ॥३३॥ भावार्थः— उसी की कृपा से श्रश्वादिक पशु भी प्राप्त होते हैं ॥३३॥

म्रष्टम मण्डल का यह बारहवां सूक्त समाप्त हुमा।।

त्रयस्त्रिशद्चस्य त्रयोवशसूक्तस्य नारदः काण्वः ऋषिः ।। इन्द्रो वेवता ।। छन्दः १, ४, ६, ११, १४, १६, २१, २२, २६, २७, ३१ निखुदुष्टिणक् । २—४, ६, ७, ६, १०, १२, १३, १४—१६, २०, २३ २४, २६, २६, ३२, ३३ उष्टिणक् । ३० प्रार्थीवरादुष्टिणक् ।। ऋषभः स्वरः ।।

इन्द्रवाच्य ईश्वर की प्रार्थना करते हैं ॥

### इन्द्रं सुतेषु सोमेषु कर्तु पुनीत जन्थ्यंस् । विदे द्रधस्य दक्षंसी महान्दि पः ॥१॥

पदार्थ:—(इन्द्रः) इस सम्पूर्ण जगत् का द्रष्टा ईश्वर हम मनुष्यों की (वृधस्य) वृद्धि ग्रौर (दक्षसः) बल की (विदे) प्राप्ति के लिये (सुतेषु) कियमाण (सोमेषु) विविध शुम कर्मों में (क्रतुम्) हमारी किया ग्रौर (उष्थ्यम्) माषणशक्ति को (पुनीते) पवित्र करे (हि) क्योंकि (सः) वह इन्द्र (महान्) सबसे महान् है, इस कारण वह सब कर सकता है।।१।।

भावार्यः — ईश्वर सब कर्मों में हमको वैसी सुमित देवे जिससे हमारे सवं व्यापार ग्रभ्युदय के लिये पवित्रतम होवें ।।१।।

उसी का वर्णन करते हैं।।

## स प्रयमे व्यामिन देवाना सदने हुधः। सुपारः सुश्रवंस्तमः सर्मप्सुजित ॥२॥

पदार्थः—(सः) वह सर्वद्रष्टा ईश्वर (देवानाम्) निखिल पदार्थों के (प्रथमे) उत्कृष्ट ग्रीर (व्योमिन) व्यापक (सदने) भवन में स्थित होकर (वृधः) प्राणियों के सुखों को बढ़ाने वाला होता है जो इन्द्र (सुपारः) ग्रच्छे प्रकार दुःखों से पार उतारने वाला है (सुश्रवस्तमः) ग्रीर ग्रंतिशय सुयशस्वी ग्रीर सुधनाढ्य है ग्रीर (समप्सुजित्) जलों में ग्रन्तिहत विघ्नों को भी जीतने वाला है।।२।।

भावार्यः — वह ईश्ट्यर सबके अन्तर्यामी होकर सबको बढ़ाता और पोसता है और वही सर्व विघ्नों का विजेता है। अतः हे मनुष्यो ! वही पूज्य और घ्येय है।।२।।

ईश्वर की स्तुति कहते हैं।। तमह्रे वार्जसातय रुन्द्रं भराय शुष्मिणम्। भवां नः सुम्ने अन्तमः सर्खा रुधे।।३॥ पदार्थः --(तम्) उस सुप्रसिद्ध (शुष्मिणम्) महाबलिष्ठ (इन्द्रम्) जगद्द्रष्टा ईश्वर का (वाजसातये) विज्ञान-धन-प्रापक = विज्ञानप्रद (भराय) यज्ञ के लिये(प्रह्ले) ग्रावाहन करता हूँ। वह इन्द्र (नः) हमारे (सुम्ने) सुख में (ग्रन्तमः) समीपी होवे ग्रीर (वृधे) वृद्धि के लिये (सखा) मित्र होवे ॥३॥

भावार्थः वही ईश्वर घनद ग्रीर विज्ञानद है, ऐसा मानकर उसकी उपासना करो।।३।।

पुनः वही विषय मा रहा है।।

### ह्यं तं इन्द्र गिर्वेखो रातिः श्लंरति सुन्वतः । मन्दानो अस्य वर्हिषो वि राजिस ॥४॥

पदार्थः—(गिवंणः) हे केवल वाि्गयों से स्तवनीय ! हे स्तुतििप्रय ! (इन्द्र) ईश्वर ! (सुन्वतः) शुम कर्म करने वाले के लिये (ते) तेरा (इयम्) यह प्रत्यक्ष (राितः) दान (क्षरित) सदा वरसता है तू (मन्दानः) इसके शुम ग्राचरणों से तृष्त होता हुग्रा (ग्रस्य) इस यजमान के (बिहिषः) नि खिल शुभकर्भों का (वि) विशेष रूप से (राजिस) शासन करता है ॥४॥

भावार्यः यह सम्पूर्ण ग्रद्भुत सर्वधनसम्पन्न जगत् ही इसका दान है। विद्वान् इससे महाधनिक होते हैं। हे मनुष्यो ! इसका शासक वही ईश है उसी की उपासना करो :।४।।

ईश्वर की प्रार्थना कहते हैं।।

## नुनं तदिंन्द्र इद्धि नो यत्त्वां सुन्वन्त ईमंहे । रुपि निश्चित्रमा अंरा स्वर्विदंम् ॥५॥

पदार्यः—(इन्द्र) हे इन्द्र! (नूनम्) तू अवश्य (तत्) वह प्रसिद्ध विज्ञानरूप घन (नः) हम लोगों को (दिद्धि) दे (यत्) जिस घन को (त्वा सुन्वन्तः) तेरी उपासना करते हुए हम उपासकगरा (ईमहे) चाहते हैं । हे इन्द्र ! (चित्रम्) नाना प्रकार के तथा (स्विवदम्) सुखजनक बुद्धिरूप (रियम्) महाधन को (नः) हम लोगों के लिये (माभर) ले आ ।।।।।

भावार्यः —जो परमात्मा की उपासना मन से करता ग्रीर उसकी ग्राज्ञा पर सदा चलता है, वही सब धनों के योग्य है।।।।। कैसी वाणी प्रयोक्तव्य है यह इससे दिखलाते हैं।।

## स्तोता यचे विचेषिणरितप्रश्वर्षयद्गिरः । वया इवातुं रोहते जुषन्त यत् ॥६॥

पदार्थः — हे इन्द्र (यत्) जब (ते) तेरा (विचर्षणिः) गुणद्रष्टा गुणग्राहक (स्तोता) स्तुतिपाठक विद्वान् (गिरः) ग्रपने वचनों को (श्रितिप्रश्चियत्) ग्रितिशय विघ्नविनाशक बनाता है ग्रर्थात् ग्रपनी वाणी से जगत् को वशीभूत कर लेता है ग्रीर (यत्) जब वे वाणियाँ (जुषन्त) गुरुजनों को प्रसन्न करती हैं तब वे (वयाः इव) वृक्ष की शाखा के समान (ग्रनुरोहते) सदा बढ़ती जाती हैं ॥६॥

भावायं:-वाणी सत्य ग्रीर प्रिय प्रयोक्तव्य है ॥६॥

इससे ईश्वर की प्रार्थना की जाती है।।

## मत्नवन्नंनया गिरंः शृष्णची निर्तुईवंम् ।

#### मदॅमदे वविशया सुकृत्वने ॥७॥

पदार्थ:—हे इन्द्र ! तू (प्रत्नवत्) पूर्वकालवत् इस समय में भी (गिरः) विविधवाणियों को (जनय) उत्पन्न कर । जैसे पूर्वकाल में मनुष्य पशु श्रीर पक्षी प्रमृति प्राणियों में तू ने विविध माषाएं दी वैसे श्रव भी नाना विध माषाएं उत्पन्न कर जिनसे मुख हो श्रीर (जिरतुः हवम्) गुएग्राही जनों का स्तुतिपाठ (श्रृणुधी) सुन । (मदे मदे) उत्सव-उत्सव पर (मुकृत्वने) गुम कर्म वाले के लिये (बविधय) श्रपेक्षित फल दे।।।।

भावार्यः — ईश्वर ही ने मनुष्यों में विस्पष्ट वाणी स्थापित की । वही सर्व कमों का फलदाता है, ग्रतः हे मनुष्यो ! उसी को पूजो ।।७।।

वह सब का पित है यह दिखलाते हैं।।

## क्रीळेन्त्यस्य सुनृता आपो न मुवतां युतीः । अया धिया य उच्यते पतिर्दिवः ॥८॥

पवार्थ:—है मनुष्यो ! परमात्मा का माहात्म्य देखो! (ग्रस्य) इस इन्द्र नामी ईश्वर के (सूनृताः) प्रिय ग्रौर सत्य वचन प्रकृतियों में (क्रीडन्ति) विहार कर रहे हैं। यहां दृष्टान्त देते हैं—(ग्रापः न) जैसे जल (प्रवता) निम्न मार्ग से (यतीः)चलते हुए विहार करते हैं। हे मनुष्यो ! (यः) जो इन्द्र (ग्रया) इस (थिया) विज्ञान वा क्रिया से (दिवः) स्वर्ग या प्रकाश का पति (उच्यते) कहाता है।। ।।

भाषार्थः—ईश्वर कर्ता है स्रोर यह जगत् कार्य है, कार्यों में जो किया है वह उसी की है। स्रतः मनुष्य जाति से लेकर कीट पर्यन्त प्राणियों में जो वचन, जो शक्तियां, जो सौन्दर्य, इस प्रकार की जो स्राश्चर्यरचना है, वह ईश्वर की है। स्रतः वह विज्ञानपति है।।।

प्रजापित भी वही है यह दिखलाते हैं।।
उतो पित्ये उच्यते कृष्टीनामेक इद्वा ।
नमोर्हें वस्युधिः सुते रंण ॥९॥

पदार्थ:—(उतो) श्रीर (यः) जो इन्द्र (वशी) सर्व प्राण्यों को श्रपने वश में करने वाला है श्रीर जो (कृष्टीनाम्) मनुष्यों का (एकः इत्) एक ही (पितः) पालक स्वामी (उच्यते) कहलाता है। कौन उसको एक पित कहते हैं ? इस ग्राकाङ्क्षा में कहते हैं कि (नमोवृष्धः) जो ईश्वर को नमस्कार श्रीर पूजा करके इस जगत् में बढ़ते हैं ग्रर्थात् ईश्वर के मक्त श्रीर जो (श्रवस्युभिः) सर्व प्राण्यिं की रक्षा होवे ऐसी कामना वाले विद्वान् हैं वे परमात्मा को एक श्रद्धितीय पित कहते हैं। ग्रतः हे इन्द्र तू (मुते) हमारे सम्पादित गृह श्रपत्यादि वस्तु में श्रथवा श्रुमकमं में (रण) रत हो। श्रथवा हे स्तोता (मुते) प्रत्येक श्रुमकमं में (रण) उसी की स्तुति करो ॥६॥

भावार्यः —हे मनुष्यो ! परमात्मा सर्वपति है ऐसा जानकर उसका गान करो ।। ।।।

वही स्तुत्य है यह दिखलाते हैं ॥ स्तुहि श्रुतं विषिधतं हरी यस्य मसिक्षणी । गन्तारा दाशुषी गृहं नमस्विनं ।।१०॥

पदार्यः—हे विद्वन् ! ग्राप (श्रुतम्) सर्वश्रुत ग्रीर (विपिश्चितम्) सर्वद्रष्टा चेतियता विज्ञानी परमात्मा की (स्तुहि) स्तुति कीजिये । (यस्य) जिसकी(प्रसक्षिणः) प्रसहनशील (हरी) स्थावर ग्रीर जंगमात्मक सम्पत्तियां (नमस्विनः) पूजावान् ग्रीर (दागुषः) दिरद्रों को देनेहारे के (गृहम्) गृह में (गन्तारी) जाते हैं ग्रथीत् उस मक्त के गृह में ईश्वरसम्बन्धी द्विविष स्थावर ग्रीर जंगम सम्पत्तियां पूर्ण रहती हैं ॥१०॥

भावार्यः — ईश्वरोपासकों को कदापि धन की क्षीणता नहीं होती, यह जानकर उसी की पूजा करो।।१०।।

इस मन्त्र से प्रार्थना करते हैं।।

#### त्तुजानो मंहेमतेऽव्वेभिः मुचितप्संभिः। आ याहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धि ते।।११।।

पदार्थः—(महेमते) हे महाफलदाता हे महामित परमिवज्ञानी परमात्मन् ! यद्यिप तू (प्रुषितप्सुभिः) स्निग्वरूप (प्राज्ञुभिः) शीझगामी (प्रविभिः) संसारस्थ पदार्थों के साथ (तूतुजानः) विद्यमान है ही तथापि (यज्ञम्) हमारे यज्ञ में (ग्रायाहि) प्रत्यक्षरूप से ग्रा। (हि) क्योंकि (ते) तेरा ग्रागमन (शम् इत्) कल्याग्यकारक होता है। तेरे ग्राने से ही यज्ञ की सफलता हो सकती है।।११॥

भावार्यः -- यज्ञादि शुभकर्मों में वही ईशपूज्य है, ग्रन्य देव नहीं। उसी का पूजन कल्याणकर होता है।।११।।

ईश्वर की प्रार्थना कहते हैं।।

## इन्द्रं श्वविष्ठ सत्पते र्याय गृणत्स्रुं घारय । श्रवं: स्रिभ्यों श्रमृतं वस्नुत्वनस् ।।१२।।

पदार्थ:—(श्रविष्ठ) हे वलवत्तम ! (सत्पते) सत्यपालक (इन्द्र) सर्वद्रष्टा महेश ! (गृणत्सु) स्तुतिपाठक जनों में (रियम्) ज्ञानविज्ञानात्मक धन की (धारय) स्थापित कीजिये । श्रीर (सूरिम्यः) विद्वान् जनों को (श्रवः) यश दीजिये श्रीर (वसु-त्वनम्) उनको बहुव्यापक बहुकाल स्थायी (श्रमृतम्) मुक्ति भी दीजिये ॥१२॥

भावार्थः—ईश्वर ही मुक्ति का दाता है, यह मानकर उसकी उपासना करें ॥१२॥

दो काल वही प्रार्थनीय है यह दिखाते हैं।।

## इवं त्वा सर् चितंते इवं मध्यन्दिने दिवः। जुवाण इन्द्र सन्तिमिने आ गंहि ॥१३॥

पदाथं:—(इन्द्र) हे सर्वद्रष्टा ईश्वर ! (सूरे उदिते) सूर्यं के उदित होने पर [प्रातःकाल] (त्वा हवे) मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ ग्रीर (दिवः) दिन के (मध्यन्दिने) मध्यकाल [मध्याह्न] में तेरी स्तुति करता हूँ। हे इन्द्र ! यद्यपि तू (सप्तिभिः) सपंग्रशील [गमनशील] पदार्थों के साथ विद्यमान ही है तथापि तुभे हम प्राग्गी नहीं देखते हैं। इस कारण (जुवाणः) प्रसन्न होकर (नः) हमारे निकट (ग्रागिह) आ श्रीर आकर हम पर ग्रनुगह कर ॥१३॥

भावार्थः - दो काल ही परमात्मा का घ्यान करें ।।१३।।

इससे प्रार्थना करते हैं।।

#### श्वा तू गंहि म तु द्रंव पत्स्वा सुतस्य गोमंतः। तन्तुं ततुष्व पूर्व्य यथां विदे ॥१४॥

पदार्थः —हे इन्द्र (तू) शीघ्र (ग्रागिह) हमारे शुमकर्मों में प्रकट हो। ग्रीर (तु) शीघ्र (प्रद्रव) हम भक्तजनों पर कृगदृष्टि कर ग्रीर तू (गोमतः) वेदवाणी गुक्त (मुतस्य) यज्ञ को (मृतस्व) ग्रानिन्दित कर ग्रीर (पूर्व्यम्) पूर्व पुरुषों से ग्राचरित (तन्तुम्) सन्तानादि सूत्र को (तनुष्व) विस्तारित कर (यथा) जिससे मैं उस तन्तु को (विदे) प्राप्त कर सकूं ।।१४।।

भावार्यः — हे ईश ! तू हम को देख ! अच्छे मार्ग में ले चल । यज्ञ को बढ़ा । पूर्ववत् पुत्रादिकों को बढ़ा ॥१४॥

ईश्वर की स्तुति कहते हैं।।

## यच्छकासि परावति यदंवीवति वत्रहन्। यद्वां समुद्रे अन्धंसोऽवितेदंसि ॥१५॥

पदार्थ: —(शक्त) हे सर्वशिक्तमन् ! (बृत्रहन्) हे सर्वविष्ट्रनिवनाशक देव ! (यद्) यदि तू (परावित) अतिदूर देश में (श्रिसि) हो (यद्) यदि तू (श्रविविति) समी-पस्य देश में हो (यद्वा) यद्वा (समुद्रो) समुद्र में या आकाश में हो, कहीं मी तू है, उस सब स्थान से आकर हमारे (श्रव्धिसः) अन्न का (श्रविता इत्) रक्षक (श्रिसि) होता ही है।।१४॥

भावार्थः —हे मनुष्यो ! ईश्वर सब की रक्षा करता है यह जानना चाहिये ।।१५॥

इससे उसी की प्रार्थना कहते हैं ।।

#### इन्द्रं वर्षन्तु नो गिर् इन्द्रं सुतास इन्दंबः। इन्द्रं इविष्मंतीर्विक्रॉ अराणिषुः ॥१६॥

पदार्थः — हे मनुष्यो ! (नः) हमारे (गिरः) स्तुतिरूप वचन (इन्द्रम्) ईश्वर के गुणगान में (वर्धन्तु) बढ़ें। यद्वा हम ईश्वर के ही यशों को बढ़ावें भीर (मुतासः) द्वमारे सम्पादित = उपाजित (इन्दवः) उत्तम-उत्तम पदार्थ (इन्द्रम्) मगवान् को ही लक्ष्य कर बढ़ें वा मगवान् के ही यश को बढ़ावें। (हविष्मतीः) पूजावती (विशः) समस्त प्रजाएँ (इन्द्रे) मगवान् में (धराणिषुः) ग्रानन्दित होवें।।१६।।

भावार्थः —हे मनुष्यो ! तुम्हारे वचन कर्म ग्रीर शरीर भी ईश्वर के यशों को बढ़ावें ग्रीर तुम स्वयं उसकी ग्राज्ञा में ग्रानन्दित होग्रो ॥१६॥

उसकी महिमा दिखलाते हैं।।

#### तमिद्विमां अवस्यवंः प्रवन्वंतीमिक्तिभिः। इन्द्रं क्षोणीरंवर्षयन्त्या इव ॥१७॥

पदायं: —(ग्रवस्यवः) जगत् की रक्षा के इच्छुक ग्रीर स्वयं साहाय्याकांक्षी (विप्राः) मेघावीजन (तम् इत्) उसी इन्द्र मगवान् की (प्रवत्वतीभिः) प्रवृत्तिमती ग्रत्युन्नत (ऊतिभिः) स्तुतियों से स्तुति करते हैं। ग्रीर (क्षोणीः) पृथिवी ग्रादि सर्वन्तोक-लोकान्तर (वयाः इव) वृक्ष की शाखा के समान ग्रघीन होकर (इन्द्रम्) इन्द्र के ही गुर्गो को (ग्रवर्षयन्) बढ़ाते हैं।।१७।।

भावार्यः - हे मनुष्यो ! सर्व विद्वान् ग्रोर ग्रन्यान्य लोक उसी को गाते हैं यह जान तुम भी उसी को गाग्रो ॥१७॥

इससे उसकी महिमा दिखलाते हैं।।

## त्रिकंद्रकेषु चेतंनं देवासां यहमंत्नत । तमिदंर्भनतु नो गिरंश् सदाष्टंषम् ॥१८॥

पदार्थः— (देवासः) दिव्यगुण्युक्त विद्वद्गण् (त्रिकद्वकेषु) तीनों लोकों में (चेतनम्) चेतन ग्रीर सर्व में चेतनता देनेवाले ग्रीर (यज्ञम्) पूजनीय उसी ईश्वर को (ग्रत्नत) यशोगान से ग्रीर पूजा से विस्तारित करते हैं ग्रर्थात् ग्रन्यान्य की पूजा छुड़ा-कर परमात्मा की ही पूजा का विस्तार करते हैं (तम् इत्) उसी (सदावृधम्) सर्वदा जगत् में सुख बढ़ाने वाले इन्द्र के लिये ही (नः) हमारी (गिरः) वाणी (वर्धन्तु) बढ़ें। यद्वा, उसी इन्द्र के परम यश को हमारी वाणी बढ़ावें।।१८।।

भावारं: परम विद्वान्जन भी जिस को सर्वदा गाते, स्तुति स्रौर प्रार्थना करते हैं उसी को हम भी सर्वभाव से पूजें ॥१८॥

महिमा का वर्णन करते हैं।।
स्तोता यचे अनुंत्रत चुक्यान्यृंतुया दुघे।
शुक्तिः पावक उंच्यते सो अर्द्धुतः।।१९॥

पवार्थः—(स्तोता) स्तुतिपाठक जन (ग्रनुव्रतः) स्वकर्तव्यपालन में रत ग्रीर तुभको प्रसन्न करने के लिये नानाव्रतघारी होकर (ऋतुषा) प्रत्येक ऋतु में = समय-समय पर (यद् ते) जिस तेरी प्रीति के लिये (उक्घानि) विविध स्तुति वचनों को (इधे) बनाते रहते हैं, वह तू हम जीवों पर कृपाकर । हे मनुष्यो (सः) वह महान् देव (ग्रुचिः) परमपिवत्र है (पावकः) ग्रन्यान्य सब वस्तुग्रों का शोधक ग्रीर (ग्रद्भुतः) महामहाऽद्भुत (उच्यते) कहलाता है । उसी की उपासना करो वही मान्य है । वह सबका स्वामी है ॥१६॥

भावार्थः — जो शुचि, पवित्रकारक ग्रौर ग्रद्भुत है। उसी को विद्वान् स्तोता ग्रनुव्रत होकर पूजते हैं, हम भी उसी को पूजें।।१६।।

उसकी महिमा गाते हैं।।

#### तिदुद्रस्यं चेतित यहं मृत्नेष्ठ धामंस्र । मनो यत्रा वि तद्दधुर्विचेतसः ॥२०॥

पदार्थः—(तद् इत्) वही (यह्नम्) इन्द्ररूप महान् तेज (रुद्रस्य) विद्युदादि पदार्थों को (प्रत्नेषु) प्राचीन ग्रविनश्वर सदा स्थिर (धामसु) ग्राकाश-स्थानों में (चेतित) चेतन बनाता है। ग्रर्थात् चेतनवत् उनको कार्य्यों में व्यापारित करता है। (यत्र) जिस इन्द्रवाच्य ईश में (विचेतसः) विशेष विज्ञानीजन (तत्) उस शान्त (मनः) मनको समाधि-सिद्धि के लिये (विद्युः) स्थापित करते हैं उसी इन्द्र की पूजा सब करें।।२०।।

भावार्यः — जो लोकाधिपति परमात्मा विद्युदादि ग्रनन्त पदार्थों को ग्राकाश में स्थापित करके उनका शासन करता ग्रीर चेताता है उसी में योगिगण मन लगाते हैं। हे मनुष्यो ! उसी एक को जानो ॥२०॥

इससे प्रार्थना करते हैं।।

#### यदि मे स्राच्यमावरं हुमस्यं पाह्यन्धंसः। येन विश्वा अति द्विषो अतारिम ॥२१॥

पदार्थः—हे इन्द्र परमात्मन् ! (यदि) यदि ग्राप (मे) मेरी (सल्यम्) मैत्री (ग्रावरः) ग्रच्छे प्रकार स्वीकार करें तो इसकी सूचना के लिये प्रथम (इमस्य) इस (ग्रन्थसः) ग्रन्था करने वाले संसार की प्रत्येक वस्तु की (पाहि) रक्षा कीजिये। यहा, इस ग्रन्थकारी संसार से पृथक् कर मेरी रक्षा कीजिये (येन) जिससे (विश्वाः) समस्त (हिषः) हेष करने वाली काम क्रोधादिकों की सेनाग्रों को हम (ग्रिति ग्रतारिम) ग्रतिशय विजय कर पार उतर जायें।।२१।।

भाषायं:—जो परमात्मा को निज सखा जान सब वस्तु उसको समर्पित करता है वही सब क्लेशों को पार कर जाता है।।२१।।

इस मन्त्र से प्रार्थना करते हैं।।
कदा तं इन्द्र गिर्वणः स्तोता अंवाति अन्तंमः।
कदा नो गन्ये अञ्चये वसी दक्षः।।२२।।

पदार्थ:— (गिर्वणः) हे समस्त उत्तम वाि्गयों से स्तवनीय ! हे स्तोत्रप्रिय (इन्द्र) इन्द्र (ते) तेरा (स्तोता) यशोगायक (कदा) कव (शन्तमः) अतिशय सुखी और कल्याण्युक्त (भवाित) होगा और (कदा) कव (नः) हम अघीन जनों को तू (गव्ये) गोसमूह में (भ्रश्च्ये) घोड़ों के भुण्डों में और (वसी) उत्तम निवासस्थान में (दधः) रखेगा। हे मगवन् ! ऐसी कृपाकर कि तेरे स्तोतृजन सदा सुखी होवें और उन्हें गौएँ, घोड़े और अच्छे निवास मिलें।।२२।।

भावार्थः —हे भगवन् ! स्तोता को सौभाग्ययुक्त कर स्रौर उसको स्रन्य स्रभिलिषत पदार्थ दे ॥२२॥

उसका महत्त्व दिखलाया जाता है।।

चत ते सुष्टुता इरी वृषंणा वहतो रथंस् । अजुर्यस्यं मदिन्तं वं यभीमंहे ॥२३॥

पदायं:—(उत) ग्रीर (ते) तुक्त से उत्पादित (सुष्टुता) सर्वथा प्रशंसित (वृषणा) निखिल कामनाग्रों को वर्षाने वाले (हरी) परस्पर हरणशील स्थावर जंग-मात्मक दो घोड़े (ग्रजुयंस्य) जरामरणादि दुःखरहित तेरे (रथम) रमणीय रथ को (बहतः) प्रकाशित कर रहे हैं। ग्रथित् मानो यह संसार तुक्ते रथ के ऊपर बैठाकर हम जीवों के समीप दिखला रहा है। (मदिन्तमम्) ग्रातश्य आनन्दियता (यम्) जिस तुक्त से (ईमहे) हम धनादिक वस्तु याचते हैं। २३।।

भावार्यः —हे मनुष्यो ! ये स्थावर ग्रीर जंगम संसार परमात्मा को दिखला रहे हैं। ग्रतः ये दोनों ग्रच्छे प्रकार ज्ञातव्य हैं।।२३।।

प्रार्थना दिखलाते हैं।। तमीमहे पुरुष्टुतं यहां मत्नाभिष्ट्वतिभिः। नि वहिषि मिये संदुद्धं दिवा।।२४॥ पदार्थः—(तम् ईमहे) उस परमात्मा से हम लोग याचना ग्रीर प्रार्थना करते हैं जिसकी (पुरुस्तुतम्) सब स्तुति करते हैं ग्रीर (यह्नम्) जो महान् है, जो (प्रिये बहिषि) प्रिय संसाररूप ग्रासन पर (निसदत्) बैठा हुग्रा है ग्रीर जो (द्विता) अनुग्रह ग्रीर निग्रह दोनों कार्य करने वाला है, उस इन्द्र वाच्य प्रभु को हम (प्रत्नाभिः क्रतिभिः) शाहवत = चिरस्थायी सहायता के लिये याचते = मांगते हैं ॥२४॥

भावार्थः —परमात्मा ही प्रार्थनीय ग्रौर याचनीय है। वही सर्वत्र व्यापक होने से हमारी स्तुति सुनता ग्रौर ग्रभीष्ट को जानता है।।२४॥

इससे इन्द्र की स्तुति करते हैं।।

वर्षस्वा सु पुंरंष्ट्रत ऋषिष्टुताभिक्तिसिः।

घुसस्वं विष्युषीमिषमवां च नः ॥२५॥

पदार्यः—(पुरुष्दुत) हे बहुस्तुत महेन्द्र !(ऋषिष्दुताभिः) ऋषियों से प्रशंसित ग्रीर प्रचालित (ऊतिभिः) सहायता के साथ (सु) ग्रच्छे प्रकार (वर्षस्व) हम लोगों को बढ़ाग्रो (च) ग्रीर (पिष्युषीम्) सर्व पदार्थ संयुक्त (इषम्) ग्रन्न (नः) हमको (ग्रव घुक्षस्व) दे ॥२५॥

भावार्यः - ऋषिप्रदर्शित मार्ग से चले, यह उपदेश इससे देते हैं।।२५।। इससे इन्द्र की स्तुति करते हैं।।

इन्द्र त्वमंबितेदंसीत्था स्तुंबतो अदिवः।

ऋतादियर्षि ते बियं मनोयुजंम ।।२६॥

पदार्थः—(ग्रद्रिवः) हे दण्डघारी (इन्द्र) सर्वद्रष्टा परमदेव ! (इत्या) इस प्रकार (स्तुवतः) यशोगान करनेवाले के (त्वम्) ग्राप (ग्रविता इत् ग्रस्त) रक्षक ही होते हैं। इस हेतु हे मगवन् ! (ऋतात्) सत्यता के कारण (मनोयुजम्) समाधि में मन को स्थापित करने वाली (धियम्) बुद्धि को (ते) ग्राप से (इयमि) मांगता हूँ। जिस कारण ग्राप सदा हम लोगों की रक्षा ही करते ग्राए हैं, ग्रतः मुक्त को सुबुद्धि दीजिये जिससे मेरी पूरी रक्षा होवे।।२६॥

भावार्थः —परमात्मा उसका रक्षक होता है जो शुभकर्म करता है स्रीर जो उस परमगुरु में मन लगाता है।।२६।।

इससे इन्द्र की प्रार्थना करते हैं।।

र्ह त्या संघमाद्यां युजानः सोमंपीतये । इरी इन्द्र मतद्वंस अभि स्वंर ॥२७॥ पदार्थः है (इन्द्र) इन्द्र ! तू (त्या) परम प्रसिद्ध उन (सघमाद्या) तेरे ही साथ प्रानन्दियतव्य या प्रानन्दियता (प्रतद्वसू) बहुधनसम्पन्न सर्वसुखमय (हरी) परस्पर हरणशील स्थावर ग्रीर जंगमरूप द्विविघ संसारों को (युजानः) स्व स्व कार्य में नियोजित करता हुग्रा (इह) इस मेरे गृह में (सोमपीतये) निखल पदार्थों के ऊपर अनुग्रहार्थ (ग्रीभस्वर) हम लोगों के ग्रीममुख ग्रा ।।२७।।

भावार्यः —हे ईश ! इन पदार्थों को स्व-स्व कार्य में लगा ग्रीर हम लोगों के ऊपर कृपा कर।।२७॥

इससे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं।।
अमि स्वंरन्तु ये तर्व बद्रासंः सक्षत श्रियं स्वृ।
उतो मकत्वंती विश्वा अभि प्रयंः ॥२८॥

पदार्थ:—हे इन्द्र ! (तव) तेरे (ये) जो (रुद्राः) मनतगर्ग हैं वे (ग्रिभिस्वरन्तु) हमारे यज्ञ में भावें भीर भ्राकर (श्रियम्) यज्ञ की शोमा को (सक्षत) बढ़ावें (उतः) भीर (मरुत्वतीः) कई ग्रादमी मिलकर कार्य करनेवाली तेरी (विशः) प्रजाएं ग्रंथीत् व्यापार करने वाली जातियाँ मी (प्रयः) विविध ग्रन्न को लेकर हमारे यज्ञ में (ग्रिभिस्वरन्तु) ग्रावें ॥२८॥

भावार्षः —हे ईश तेरी कृपा से संसार की शोभा बढ़े ग्रौर ग्रन्नों से लोग पुष्ट रहें।।२८।।

फिर भी उसी विषय को कहते हैं।।
इमा अंस्य प्रतंतियः पदं जुंचन्त यहिवि ।
नाभा यहस्य सं दंध्ययां विदे ।।२९॥

्षदायं:—हे मनुष्यो ! (ग्रस्य) इस इन्द्रवाच्य परमात्मा की (इमाः) ये पूर्वोकत गुणग्राहिणी ग्राज्ञापालिका ग्रीर ं(प्रतूतंयः) काम कोघादि वासनाग्रों को विनष्ट करनेवाली प्रजाएँ उस उत्तम (पदम्) पद को (जुषन्त) प्राप्त करती हैं (यद्) जो पद (दिवि) सर्वप्रकाशक परमात्मा में है। ग्रर्थात् मुक्ति को पाकर वे प्रजाएं ईश्वर का साक्षात् ग्रनुमव करती हैं ग्रीर (यथा विदे) विज्ञान के ग्रनुसार (यज्ञस्य) निखल शुमकर्म के (नाभा) नामि में [मध्यस्थान में] (संदधुः) सन्निकट होती हैं ग्रर्थात् यज्ञ के तत्वों को जानती हैं ॥२६॥

भावार्थः —हे मनुष्यो ! उसी की कृपा से उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हो, ग्रतः उसी की उपासना करो ॥२६॥

इससे ईश्वर की स्तुति करते हैं।।
अयं दीर्घाय चक्षंसे प्राचि पयत्यध्वरे।
भिर्माते यह्मांतुषग्विचक्ष्यं।।३०॥

पदार्थः —यज्ञ का भी कर्त्ता ग्रीर विघाता वही ईश्वर है यह इस से दिखलाते हैं। (प्राचि) ग्रति प्रशंसनीय (ग्रष्टवरे) हिंसारहित यज्ञ को (प्रयति) प्रवृत्त होने पर (दीर्घाय चक्षसे) बहुत प्रकाश की प्राप्ति के लिये (ग्रयम्) यह परमात्मा स्वयं ही (विचक्ष्य) देख भालकर (ग्रानुषक्) कमपूर्वक (यज्ञम्) यज्ञ को (मिमीते) पूर्ण करता है। ग्रयात् उस ईश्वर की कृपा से ही भक्तों का यज्ञ विधिपूर्वक समाप्त होता है।।३०।।

भावार्थः—निखिल यज्ञों का विधायक भी वही है, ग्रतः यज्ञों में वही पूज्यतम है ॥३०॥

इससे ईश्वर की स्तुति की जाती है।।

#### हषायमिन्द्र ते रथं उतो ते हषंणा इरी। हषा त्वं शंतकतो हषा इवं: ॥३१॥

पदार्थ: —(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ग्रयम् ते रथः) ग्रविभागरूप से ग्रविस्थित जो यह सम्पूर्ण संसाररूप तेरा रथ है, वह (वृषा) निखिल कामों को देनेवाला है (उतो) ग्रीर (ते) तेरे (हरी) विभाग से स्थित जो स्थावर ग्रीर जंगमरूप द्विविध घोड़े हैं (वृषणा) वे भी निखिल इच्छाग्रों को पूर्ण करने वाले हैं (शतक्तो) हे ग्रनन्तकर्मन् परमात्मन् ! (त्वम् वृषा) तू स्वयं कामविषता हैं। परमात्मन् ! बहुत क्या कहें (हवः) तेरा ग्रावाहन श्रवण, मनन ग्रादिक भी (वृषा) समस्त ग्रभीष्टप्रद है।।१३।।

भावार्थः —परमात्मा के सकल कर्म ही ग्रानन्दप्रद हैं, वही उपास्य-देव है। । ३१।।

पुन: उसी ग्रथं को कहते हैं।।

#### हवा प्रावा हवा पदो हवा सोमाँ अयं सुतः। हवा यज्ञो यमिन्वंसि हवा इवं: ।।३२॥

पदार्थः — ईश्वरसृष्टि में छोटे से छोटा मी पदार्थ बहुगुराप्रद है, यह शिक्षा इससे दी जाती है। यथा—(ग्रावा) निःसार क्षुद्र प्रस्तर मी (वृषा) बहुफलप्रद है (मवः) मदकारी घत्तूर ग्रादि पदार्थ मी वैद्यक शास्त्रानुसार प्रयुक्त होने पर (वृषा) कामप्रद है (ग्रयम् सुतः सोमः) हम जीवों से निष्पादित यह सोम गुरूची ग्रादि मी (वृषा) कामविषता है (यम् ईन्विस) जिस यज्ञ में तू जाता है वह (यज्ञः वृषा) यज्ञ कामविषता है। (हवः वृषा) तेरा ग्रावाहन मी वृषा है।।३२।।

भावार्यः —हे मनुष्यो ! उसी ईश की संगति करो, उसका संग श्रानन्दप्रद है।।३२॥

इन्द्र का दान दिखलाते हैं।।

#### रुषां त्वा रुषंणं हुवे विजिध्चित्राभिक्तिथिः। ववन्य हि मतिष्टुर्ति रुषा हर्वः ॥३३॥

पदार्थ:—हे इन्द्र! श्रापकी कृपा से मैं भी (वृषा) विज्ञानादि घनों को प्रजाश्रों में देनेवाला हूँ। वह मैं (वृषणम् त्वा) सर्व कामप्रद तुभ को (हुवे) पूजता श्रीर श्रावाहन करता हूँ (विज्ञन्) हे महादण्डघर ! (चित्राभिः) विविध प्रकार की (ऊतिभिः) रक्षाश्रों के साथ सर्वत्र श्राप विद्यमान हैं (हि) जिसलिये (प्रतिष्दुतिम्) सर्व स्तोत्र के प्रति श्राप (ववन्य) प्राप्त होते हैं ग्रतः (हवः वृषा) श्रापका ग्रावाहन भी सर्व कामप्रद है।।३३।।

भावार्थः —हे मनुष्यो ! उस दयालु का दान ग्रनन्त ग्रनन्त है, तुम भी ग्रपनी शक्ति के ग्रनुसार उसका ग्रनुकरण करो ॥३३॥

घ्रष्टम मण्डल में यह तेरहवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

पंचदशचंस्य चतुदंशसूर्वतस्य १—१५ गोषूर्वतचश्वसूर्वितनी काण्वायनी ऋषयः ।। इन्द्रोदेवता ।। छन्दः-१, ११ विराड् गायत्री । २, ४, ५, ७, १५ निचृद्-गायत्री । ३, ६, ५-१०, १२-१४ गायत्री ।। षड्जः स्वरः ।।

पुन: इन्द्र की प्रार्थना ग्रारम्भ करते हैं।।

## यदिन्द्राइं यया त्वभीश्चीय वस्व एक इत्। स्तोता मे गोसंखा स्यात्।।१॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे परमदेव परमात्मन् ! (यथा) जिस प्रकार (एक: इत्) एक ही (त्वम्) तू (वस्वः) सकल प्रकार के घनों के ऊपर ग्रांघकार रखता है । वैसा ही (यद्) यदि (ग्रहम्) में भी (ईशीय) सब प्रकार के घनों के ऊपर ग्रांघकार रखूं घीर उनका स्वामी होऊं तो (मे) मेरा (स्तोता) स्तुतिपाठक भी (गोसखा स्यात्) गो-

प्रमृति घनों का मित्र होवे । हे इन्द्र ! ग्रापकी कृपा से मेरे स्तोता भी जैसे घनसम्पन्न होवें वैसी कृपा हम लोगों पर की जिये ॥१॥

भावार्यः - जैसे वह ईश दान दे रहा है, तद्वत् हम घन पाकर दान देवें ॥१॥

इससे मनुष्य की ग्राशा दिखलाते हैं।।

#### शिसंयमस्मै दित्संयं शर्चापते मनीषण । यदहं गोपंतिः स्याम् ॥२॥

दार्थ:—(शचीपते) हे यज्ञादि कर्मों तथा विज्ञानों के स्वामिन् ईश ! मेरी इच्छा सदा ऐसी रहती है कि (ग्रस्में) सुप्रसिद्ध-सुप्रसिद्ध (मनीषिणे) मननशील परमशास्त्रतत्त्वविद् पुरुषों को (शिक्षेयम्) बहुत घन दूं, (दित्सेयम्) सदा ही मैं देता रहूँ (यद्) यदि (ग्रहम्) मैं (गोपित: स्याम्) ज्ञानों का तथा गो प्रभृति पशुग्रों का स्वामी होऊं। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर ॥२॥

भावार्यः—हे भगवन् ! मुक्तको धनवान् ग्रीर दाता बना जिससे दरिद्रों श्रीर विद्वानों को मैं वित्त दूं, इस मेरी इच्छा को पूर्ण कर ॥२॥

बागी सत्या बनानी चाहिये, यह दिखलाते हैं।।

#### धेतुष्टं इन्द्र धुनृता यजंगानाय सुन्वते । गामक्वं विष्युषी द्वहे ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते) तेरे उद्देश से प्रयुक्त हम लोगों की वाणी यदि (सूनुता) सत्य और सुमधुरा है, तो वही वाणी (पिप्युषी) सदा बढ़ाने वाली, (धेनुः) गो समान होकर (सुन्वते यजमानाय) शुम कर्म करने वाले यजमान को (गाम्) दूघ देने के लिये गौए और चढ़ने के लिये (प्रश्वम्) घोड़े (दुहे) सदा देती है। यद्वा (ते) तेरे उद्देश से प्रयुक्त (धेनुः) हम लोगों की वाणी यदि (सूनृता) सत्य भौर सुमधुर हो तो वही वाणी (पिष्युषी) सदा बढ़ाने वाली (धेनुः) गो समान होकर (सुन्वते यजमानाय) शुम कर्म करने वाले यजमान को (गाम्) दूघ देने के लिये गौएं और चढ़ने के लिए (प्रश्वम्) घोड़े (दुहे) सदा देती है। धेनु नाम वाणी का भी है [निषण्टु देखो ] ग्रर्थात् स्वकीय वाणी को पवित्र भौर सुसंस्कृत करना चाहिये और उसको ईश्वर में लगावे, इसी से सर्वमुख भ्रादमी प्राप्त कर सकता है।।३।।

भावार्यः —हे इन्द्र ! जो मैं तुभ से सदा धन मांगता रहता हूँ वह भी अनुचित ही है, क्यों कि त्वत्प्रदत्त वाणी ही मुभ को सब देती है। अन्य कोई

भी यदि स्वकीया वाणी को सुमधुर श्रीर सुसंस्कृत बनावेगा तब वह उसी से पूर्णमनोरथ होगा। श्रतः सर्वदा ईश्वर के समीप धन याचना न करनी चाहिये किन्तु तत्प्रदत्त साधनों से उद्योगी होना चाहिये, यह शिक्षा इस ऋचा से देते हैं।।३॥

ईश्वर की स्वतन्त्रता दिखलाते हैं।।

#### न तें वर्तास्ति रार्धस इन्द्रं देवो न मत्यः। यदित्संसि स्तुतो मधम्।।४।।

पदार्थः—है इन्द्र ! तू (स्तुतः) विद्वानों से प्राथित होकर (यत्) जो (मधम्) पूजनीय घन मनुष्यों को (दित्सिस) देना चाहता है (ते) तेरे उस (राघसः) पूज्य घन का दान से (वर्ता) निवारण करने वाले (न) न तो (देवः) देव हैं ग्रौर (न) न (मत्यंः) मरणधर्मा मनुष्य हैं। तू सर्वथा स्वतन्त्र है ग्रतः हे भगवन् ! जिससे हम मनुष्यों को कल्याणतम हो वह घन जन दे।।४।।

भावार्यः — ईश्वर सब कुछ कर सकता है इससे यह शिक्षा देते हैं उसका बाधक या निवारक कोई पदार्थ नहीं है ।।४।।

शुमकर्म से ही ईश प्रसन्न होता है, इस बात को दिखाते हैं।।

यह इन्द्रंमवर्षयद्यद्धमि व्यवंतियत्।

चकाण ऑपशं दिवि ॥५॥

पदार्थ: यथा (यज्ञः) वैदिक या लौकिक शुभकमं (इन्द्रम्) परमात्मा को (ग्रवधंयत्) प्रसन्न करता है (यत्) जो यज्ञ (भूमिम्) भूलोक को (व्यवतंयत्) विविध सस्यादिकों से पुष्ट करता है ग्रीर जो (दिवि) प्रकाशात्मक परमात्मा के निकट (ग्रोपशम्) यजमान के लिये सुन्दर स्थान (चक्राणः) बनाता हुग्रा बढ़ता है ऐसे यज्ञ को सब मनुष्य किया करें ग्रीर वही यज्ञ परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है।।।।।

भावार्यः — जिस कारण शुभ कर्मों से ही ईश्वर प्रसन्न होता है ग्रतः हे मनुष्यो ! सत्यादि व्रतों ग्रीर सन्ध्यादि कर्मों को नित्य करो ।। १।।

रक्षा के लिये प्रार्थना ॥

वहबानस्यं ते वयं विश्वा धनांनि जिग्युषं: । जतिमिन्द्रा हंग्गीमहे ॥६॥ पदार्थ:—हे इन्द्र ! (वावृधानस्य) सृष्टिकार्यं में पुनः-पुनः लगे हुए श्रीर उसको सब प्रकार से बढ़ाते हुए श्रीर (विश्वा) निखिल (धनानि) धनों के (जिग्युषः) महास्वामी (ते) तेरे निकट (ऊतिम्) रक्षा श्रीर साहाय्य के लिये (वयम्) हुम उपा-सकगण (वृणीमहे) प्रार्थना करते हैं। हे ईश ! यद्यपि सृष्टि की रक्षा करने में तू स्वयमेव व्यापृत है श्रीर सूर्य्य, चन्द्र, भूप्रमृति महाधनों का तू ही स्वामी भी है। यदि तेरा पालन जगत् में न हो तो सर्व वस्तु विनष्ट हो जाए। श्रतः तू ही बनाता, बिगाड़ता श्रीर संमालता है। तथापि हम मनुष्य श्रज्ञानवश श्रीर श्रविश्वास से रक्षा की याचना करते रहते हैं।।६॥

भावार्यः —प्रातः श्रीर सायंकाल सदा ईश्वर से रक्षार्थ श्रीर साहाय्यार्थ प्रार्थना करनी चाहिये ।।६।।

ईश्यर की महिमा की स्तुति दिखलाते हैं।।

#### ष्य श्नतिरिक्षमतिरनमदे सोमंस्य रोचना ।

#### इन्द्रो यद्भिनद्वस् ॥७॥

पदार्थः - हे मनुष्यो ! (यद्) जव-जव (इन्द्रः) परमातमा हमारे सर्व (वलम्) विघ्न को (ग्रिभिनत्) विदीर्ण कर देता है तव-तव (सोमस्य) समस्त पदार्थ का (मदे) ग्रानन्द उदित होता है अर्थात् (ग्रन्तिरक्षम्) सव का अन्त करणा और सर्गाधार प्राकाश (रोचना) स्वच्छ और (व्यतिरत्) ग्रानन्द से मर जाता है। ऐसे महान् देव की सेवा करो।।७।।

भावार्थः — जब-जब परमदेव हमारे विघ्नों का निपातन करता हैं तव-तव ही पदार्थ ग्रपने-ग्रपने स्वरूप से प्रकाशित होने लगते हैं।।७।।

वही सब विघ्नों को नष्ट करता है।।

#### उद्गा आंबदि झिरोम्य श्राविष्कुण्वनगुही सतीः।

#### अर्वाञ्चं तुतुदे वलम् ॥८॥

पदार्यः — जब ईश्वर हमारे (वलम्) सर्व विघ्न ग्रीर ग्रज्ञान को (ग्रविञ्चम्) ग्रधोमुख करके (नुनुदे) नीचे गिराता है (तदा) तब (गुहा) हृदयरूप गुहा में (सतीः) गूढ़ मेघादि शिक्तयों को (ग्राविष्कृण्वन्) प्रकाशित करता हुग्ना वह परमात्मा (ग्रिङ्गरोम्यः) हमारे इन्द्रियों को (गाः) मेघादि इन्द्रिय शिक्तयाँ (उद् ग्राजत्) प्रदान करता है।।।।

भावार्थः उसी की कृपा से ज्ञान-विज्ञान, विवेक श्रीर मेधा श्रादि गुण उत्पन्न होते हैं —यह शिक्षा इससे दी जाती है।। ।।

ईश्वर की महिमा की स्तुति दिखलाते हैं।।

#### इन्द्रंण रोचना दिवो हळ हानि हं हितानि च। स्थिराणि न पराणुद् ॥९॥

पदार्थः—सर्वाघार वही परमात्मा है यह इससे शिक्षा देते हैं। यथा — (दिवः) द्युलोक अर्थात् त्रिभुवन के (रोचना) शोगमान पृथिवीस्थ समुद्र प्रादि अन्त-रिक्षस्थ मेघ प्रभृति, द्युलोकस्थ सूर्यादि दीप्यमान समस्त वस्तु इस प्रकार (इन्द्रेण) इन्द्र ने (दृढानि) दृढ़ की हैं और (दृ हितानि) बढ़ाई हैं जिससे ये वस्तु (स्थिराणि) स्थिर होकर (न पराणुदे) न कदापि विनाशशाली हों।।।।

भावायं:—हे मनुष्यो ! महामहाऽऽश्चर्यमय इस जगत् को देखो ! किस ग्राधार पर यह सूर्य्य पृथिवी ग्रादि ठहरे हुए हैं। क्यों न ग्रपने-ग्रपने स्थान से विचलित होकर ये नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यो ! सब का ग्राधार उसी को जानो ग्रीर जान कर उसी को पूजो।।।।

महिमा की स्तुति दिखलाते हैं।।

#### अपामुर्पिर्मदंन्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । वि ते मदां अराजिष्टः ॥१०॥

पदार्थः — है (इन्द्र) इन्द्र जैसे (ग्रपाम्) जलों का (ऊमिः) तरंग (मदन् इव) मानो, परस्र कीड़ा करता हुमा बलपूर्वक ग्रागे बढ़ता है। तहन् तेरे लिये विद्वानों से विरचित (स्तोमः) स्तुति समूह (ग्रजिरायते) ग्रग्न गमन के लिये शी घ्रता करते हैं ग्रयीत् प्रत्येक विद्वान् स्व-एव स्तुतिरूप उपहार ग्रापके निकट प्रथम ही पहुँ-चाने के लिये प्रयत्न कर रहा है। हे इन्द्र ! (ते) वे ग्रापके (मदाः) ग्रानन्द (वि ग्रराजिषुः) सर्वत्र विराजमान हो रहे हैं। हम लोग उसके भागी होवें ॥१०॥

भावायं:—सब ही विवेकी प्रातःकाल ही उठकर उसकी स्तुति करते हैं। हे भगवन् ! ग्रापने सर्वत्र ग्रानन्द बिछा दिया है। उसकी लेने के लिये जिस से हम में बुद्धि उत्पन्न हो वैसा उपाय दिखला कर कृपा कर ॥१०॥

महिमा की स्तुति दिखलाते हैं।।

त्वं हि स्तामुवर्षेन इन्द्रास्यंक्यवर्षेनः। स्तोवृणामुत भंद्रकत्।।११॥

पदार्थ:-(इन्द्र) हे इन्द्र! (हि) जिस कारण (स्वम्) तू ही (स्तोमवर्धनः)

स्तुतियों का वर्षक है तथा (उक्थवर्धन: श्रांस) तू ही उक्तियों का वर्षक है। (उत) श्रीर (स्तोतृणाम्) स्तुतिपाठकों का (भद्रकृत्) तू कल्याएकर्त्ता है।।११।।

भावार्यः — उसी की कृपा से भक्तों की स्तुतिशक्ति, भाषणचातुर्यं ग्रौर कल्याण होता है यह जानकर वही स्तुत्य ग्रौर पूज्य है, यह शिक्षा इससे देते हैं।।११।।

महिमा की स्तुति दिखलाते हैं।। इन्द्रमित्केश्चिना इरीं सोमपेयांय वसतः।

#### उपं यज्ञं सुराधंसम् ॥१२॥

पदार्थः—(केशिना) वनस्पति, वृक्ष ग्रीर पर्वत ग्रादि केशवाले (हरी) परस्पर हरएाशील स्थावर जङ्गमात्मक द्विविध संसार (यज्ञम्) यजनीय = पूजनीय (सुरावसम्) ग्रीर सुपूज्य (इन्द्रम्) परमात्मा को (सोमपेयाय) निखिल पदार्थों की रक्षा के लिये (उप वक्षतः) ग्रपने-ग्रपने समीप घारण किये हुए हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है यह इससे शिक्षा देते हैं।।१२।।

भावार्थः —ये सूर्यादि सब पदार्थ ही परमात्मा को दिखलाने में समर्थ हैं। अन्यथा इसको कौन दिखला सकता है। इन पदार्थों की स्थिति विचारने से उसका अस्तित्व भासित होता है।।१२।।

वह विघ्न हनन करता है यह दिखलाते हैं।।

अयां फेनॅन नमुंचेः शिरं इन्द्रोदंवर्तयः।

#### विश्वा यद्जंयः स्पृषंः ॥१३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमदेव ! ग्राप (नमुचेः) ग्रवपं एक प ग्रिनष्ट ग्रीर विघ्न का (शिरः) शिर (ग्रपाम् फेनेन) जल के फेन से ग्रथीत् जल के सेक से (उदवत्तं यः) काट लेते हैं। (यद्) जब (विश्वाः) सर्व (स्पृषः) बाधाग्रों को (ग्रजयः) जीतते हैं। हे इन्द्र ! जब ग्राप जलवर्षण से स्थावर ग्रीर जंगम जीवों को सन्तुष्ट करते हैं तब ही संसार की सर्व बाधाएं निवारित होती हैं। ऐसे तुमको मैं भजता हूँ।।१३।।

भावार्थः — जल का भी कारण परमात्मा ही है ऐसा जानना चाहिए।।१३।।

ईश्वर की महिमा की स्तुति दिखलाते हैं।।

मायाभिकतिससंप्तत् इन्द्र वामाक्रंक्षतः । अव दस्यूरधूतुयाः ॥१४॥ पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (भायाभिः) माया के साथ (उित्ससृप्सतः) विचरते हुए (दस्यून्) चौरादिगएा (द्याम् श्राष्ठ्क्षतः) यदि परम उच्चस्थान को भी प्राप्त कर गए हैं तो वहां से भी उनको तू (श्रव श्रधूनुथाः) नीचे गिरा देता है ॥१४॥

भावार्थः — वह परमदेव ग्रतिबलिष्ठ पापियों को भी ग्रपने स्थान से गिरा देता है, ग्रतः हे मनुष्यो ! तुम पापों से दूर रहो ॥१४॥

वह निखिल विघ्नविनाशक है यह दिखलाते हैं।।

#### अमुन्वामिन्द्र संसदं विष्ट्वीं व्यंनाश्चयः । सोमपा चत्तरो भवंन । १६।

पवार्थ:—(इन्द्रं) हे इन्द्र (सोमपाः) सकल पदार्थों के रक्षक होने के कारण (उत्तरः भवन्) उत्कृष्टतर होता हुम्रा तू (भ्रसुन्वाम्) शुभ कर्मविहीना (संसदम्) मानवसमा को (विषूचीम्) छिन्न-भिन्न करके (व्यनाशयः) विनष्ट कर देता है ॥१४॥

भावार्यः —परमात्मा न्यायकारी ग्रीर महादण्डधर है वह पापिष्ठ सभा को भी उखाड़ देता है। यह जानकर पापों का ग्राचरण न करे, यह इसका ग्राशय है।।११।।

ग्रष्टम मण्डल में यह चौदहवां सूक्त समाप्त हुग्रा ।।

ग्रय त्रयोदशर्चस्य पंचदशसूक्तस्य गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ऋषी ।। इन्द्रो देवता ।। छन्दः-१—३, ५-७, ११, १३ निचृद्धिणक् । ४ उष्णिक् । ६, १२ विराडुष्णिक् । ६, १० पादनिचृदुष्णिक् ।। ऋषभः स्वरः ।।

ईश्वर की महिमा की स्तुति दिखलाते हैं।।
तम्बभि प्र गांयत पुरुहूतं पुंदब्द्धतम् ।
इन्द्रं गीर्भिस्तंविषमा विवासत ॥१॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! (पुरुहूतम्) बहुतों से ग्राहूत ग्रीर मन से घ्यात ग्रीर (पुरुष्टुतम्) सर्वस्तुन (तम् उ) उसी (इन्द्रम्) इन्द्र को (ग्रभि प्र गायत) सब प्रकार से गाग्रो, हे मनुष्यो ! (तिविषम्) उस महान् इन्द्र की (गीभिः) निज-निज माषाग्रों से (ग्राविवासत) ग्रच्छे प्रकार सेवा करो ।।१।।

भावार्यः - उस इन्द्र को छोड़कर ग्रन्य किसी को घ्येय, पूज्य ग्रौर स्तुत्य न समभे ॥१॥

परमात्मा की स्तुति दिखलाते हैं ॥ यस्यं द्विबईसी वृहत्सहीं दाषार रोदंसी । गिरीरँजीं थपः स्वर्ष्टणत्वना ॥२॥

पदारं:—(द्विबहंसः) द्युलोक ग्रीर पृथिवीलोक के घारण करने वाले (यस्य) जिस इन्द्र का (बृहत्) महान् (सहः) बल (रोदसी) परस्पर रोधनशोल इन दोनों लोकों का (दाघार) ग्रच्छे प्रकार पालन पोषण ग्रीर घारण करता है ग्रीर जो बल (ग्रज्ञान्) ग्राकाश से शीधगामी (गिरीन्) मेघों को ग्रीर (स्वः) सुखकारी (ग्रपः) जल को (वृषत्वना) ग्रपनी शक्ति से घारण करता है उस महावलिष्ठ संसार-पोषक परमात्मा के यश को ही हे मनुष्यो ! गाग्रो ॥२॥

भावार्यः —परमात्मा ही इस पृथिवी, उस द्युलोक, उन नक्षत्रों श्रीर ग्रन्यान्य सकल वस्तुग्रों का घारण श्रीर पोषण करता है उसकी ईहशी शक्ति को जान कर उसी की उपासना करे।।२।।

परमात्मा की स्तुति दिखलाते हैं।। स रांजसि पुरुष्टुतुँ एकों हुत्राणि जिध्नसे। इन्द्र जैत्रां श्रवस्यां च यन्तंवे।।३।।

पदार्थ:—(पुरुष्टुत) हे सर्वस्तुत ! सर्वपूज्य परमदेव ! (सः) परमप्रसिद्ध वह तू (राजिस) प्रकृतिमध्य शोमित हो रहा है ग्रीर सर्ववस्तु का शासन कर रहा है ग्रीर (एकः) ग्रसहाय केवल एक ही तू (वृत्राणि) संसार के निखिल विघ्नों को विनष्ट करता है। हे (इन्द्र) इन्द्र ! (जैत्रा) जेतव्य (च) ग्रीर (श्रवस्या) श्रोतव्य सकल पदार्थों के (यन्तवे) ग्रपने वश में रखने के लिये तू सर्वदा नि:शेष विघ्नों को विनष्ट किया करता है। हे भगवन् ! घन्य है तू ग्रीर धन्य है ! तेरी शिवत ।।३।।

भावार्थः — इन्द्र ही सर्व विघ्नविनाशक होने से पूज्य है इसको निश्चय करो ॥३॥

इन्द्र की प्रायंना दिखलाते हैं।। तं ते पद गृणीमसि दृष्णं पृत्सु संसहिस्। च कोककृत्तुमंद्रिको हरिश्रियंस्।।४॥ पदार्थ:—(ग्रद्रिवः) हे जगत् शासनार्थं दण्डघारी महेश (ते) तेरे (तम्) उस सुप्रसिद्ध(मदम्) ग्रानन्द की(गृणीमसि)हम मनुष्य स्तुति करते हैं जो ग्रानन्द (वृषणम्) समस्त सुखों की वर्षा करने वाला है। पुनः (पृत्सु) ग्राघ्यात्मिक संग्राम में (सासहिम्) सहनशील है। ईश्वरीयानन्द में निमग्न पुरुष ग्राप्त्काल में भी मोहित नहीं होते हैं। पुनः (उ) निश्चयरूप से (सोककृत्नुम्) पृथिच्यादि समस्त लोकों का कर्ता है। क्योंकि ईश्वर ग्रानन्द में ग्राकर ही सृष्टि करता है। लोक में भी देखा जाता है कि ग्रानन्द से ग्राप्तावत होकर ही स्त्री पुरुष सन्तान उत्पन्न करते हैं। पुनः जो (हरिश्रयम्) स्थावर-जंगम संसारों को भूषित करने वाला है, ऐसे ग्रानन्द की स्तुति हम सब करते हैं। हे ईश्च ! हम सदा ग्रापके भाष्रय से ग्रानन्दमय होवें यह प्रार्थना ग्रापके निकट है।।।।।

भावार्यः परमात्मा सदा पदार्थों के ऊपर ग्रानन्द वृष्टि कर रहा है। तथापि सब ग्रानन्दित नहीं हैं, यह ग्राश्चर्य है। हे मनुष्यो ! इस जगत् से उस ग्रानन्द को निकाल घारण करने के लिए प्रयत्न करो ॥४॥

परमदेव की स्तुति दिखलाते हैं।।
येन ज्योतीं प्यायवे मनेवे च विवेदिय ।
मन्दानो अस्य वर्हियो वि राजिसि ॥५॥

पदार्थ:—हे परमदेव ! (येन) जिस ग्रानन्द से युक्त होकर ग्राप (ग्रायवे) मातृगर्भ में वारंवार ग्रानेवाले (मनवे) मननकर्ता जीवात्मा के लिये (ज्योतींषि) बहुत प्रकाश (विवेदिय) देते हैं, हे भगवन् ! (मन्दानः) वह ग्रानन्दमय ग्राप (ग्रस्य बहुतः) इस प्रवृद्ध संसार के मध्य में (वि राजसि) विराजमान हैं ॥४॥

भावार्य: वह इन्द्र हम जीवों को सूर्य्यादिकों भीर इन्द्रियों के द्वारा भौतिक भीर भभौतिक दोनों प्रकार की ज्योति दे रहा है जिनसे हमको बहुत सुख मिलते हैं। तथापि न तो उसको हम जानते भीर न उसको पूजते हैं। हे मनुष्यो! यहाँ ही वह विद्यमान है। उसी को जान पूजो, यह आशय है।।।।।

जल के लिये प्रायंना दिखलाते हैं ॥
तद्य चिंत उनियनोऽतं उदुवन्ति पूर्वथां ।
वृषंपत्नीरपो जय दिवेदिंवे ॥६॥

पदार्थः हे इन्द्र ! (उक्थिनः) विविध मापात्रों के विज्ञाता ग्रीर स्तोत्र-

तत्त्विद् विद्वान् (पूर्वया) पूर्णं के समान प्रयवा पूर्वकाल के समान (ते) तेरे (तद्) उस सुप्रसिद्ध बलकी (चित् प्रद्य) ग्राज भी (ग्रनुष्टुवन्ति) क्रमशः स्तुति करते हैं। हे भगवन् ! सो तू (वृषपत्नी:) मेघस्वामिक (ग्रपः) जल को (दिवे दिवे) दिन-दिन (जय) ग्रपने ग्रावीन कर। जल के दिना स्थावर ग्रीर जंगम दोनों संसार व्याकुल हो जाते हैं। तदर्थ जल दे। (६।।

भाबार्थः है भगवन् ! तू ही सब से स्तुत्य है। वह तू जब-जब जल की ग्रावश्यकता हो तब-तब जल दिया कर, जिस से सब ही पदार्थ प्राणवान् होते हैं।।६॥

इन्द्र के गुर्गों की स्तुति करते हैं।।

#### तत्र त्यदिनिद्रयं वृष्ठचव शुष्यंमुत कतुंम् । वर्जे शिशाति धिषणा वरैण्यम् ॥७॥

पदार्थ: —हे इन्द्र ! (धिषणा) हम लोगों की विवेकवती बुद्धि (तवं, तेरे (त्यत्) उस सुप्रसिद्ध (इन्द्रियम्) वीर्यं को (तवं) तेरे (बृहत्) महान् (शुष्मम्) बल को (उतं) ग्रीर (कतुम्) सृष्ट्यादि पालनरूप कमं को तथा (वरेण्यम्) स्वीकरणीय (वज्रम्) दण्ड को (शिशाति) गाती है।।७।।

भावार्यः हमारे सब ही कर्म उसी की विभूतियाँ दिखलावें। यह

इसका ग्राशय है।।७।।

इन्द्र की महिमा दिखलाते हैं।।

## तव चौरिन्द्र पौर्यं पृथिवी वर्षति श्रवंः । त्वापापः पर्वतासञ्च हिन्विरे ॥८॥

पवार्थः—(इन्द्र) हे ऐश्वय्यंशाली परमात्मन् ! (तव) तेरे (पौस्यम्) पुरुषाय को (द्यौः) द्युलोक = सूर्य्यलोक (वर्धति) बढ़ाता है। (पृथिबी) यह दृश्यमान हमारी पृथिबी तेरे (श्रवः) यश को (वर्धति) वढ़ाती है (ग्रापः) ग्रन्तरिक्ष लोक मेघादिस्थान (च) ग्रीर (पर्वतासः) स्वयं मेघ मी (त्वाम्) तुक को (हिन्बरे) प्रसन्न करते हैं।।।।

भावार्थः—सूर्य्यादि सब ही पदार्थ उसकी महिमा को दिखला रहे हैं।।।।

इन्द्र की महिमा दिखलाते हैं।।
त्वां विष्णुं वृहन्श्वयाँ मित्रो गृंणाति वर्षणः।
त्वां अर्थौ मद्त्यतु मार्वत्रम्।।९।।

पवार्थ: है इन्द्र ! (बृहन्) पृथिव्यादि लोकों की अपेक्षा बहुत बड़ा और (क्षयः) सर्व प्राणियों का निवासहेतु (विष्णुः) यह सूर्य्यदेव (त्वाम गृणाति) तेरी स्तुति करते हैं। अर्थात् तेरे महान् महिमा को दिखलाते हैं। तथा (मित्रः) ब्राह्मण अथवा दिवस (वरणः) क्षत्रिय अथवा रात्रि तेरी स्तुति करत हैं। (माष्त्रम्) वायु का (शर्षः) बल (त्वाम अनु) तेरी ही शक्ति से (मदित) मदयुक्त होता है। तेरे ही बल से वह भी बलवान् होता है।।।।

भावार्थः - भाव यह है कि हे इन्द्र ! यह महान् सूर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रीर ग्रहोरात्र ग्रापकी ही कीर्त्त दिखला रहे हैं। तथा इस वायु का वेग या बल भी ग्राप से ही प्राप्त होता है। ग्राप ऐसे महान् देव हैं। ग्रापकी ही स्तुति मैं किया करूं।।।।।

इन्द्र की स्तुति दिखलाते हैं।। रवं दृषां जनानां मंहिष्ठ इन्द्र जिल्ले । सत्रा विश्वां स्वपत्यानि दिविषे ।।१०।।

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (जनानाम्) हम ममुख्यों के मध्य (त्वम्) तू ही (वृषा) निखिल कामनाभों का दाता है ग्रीर तू ही (मंहिष्ठ: जिल्ले) परमोदार दाता है। तथा (सत्रा) साय ही (विश्वा) समस्त (स्वपत्यानि) ग्रपत्य घनधान्य ऐश्वयं को (हिष्के) धारए। करने वाला है।।१०।।

भावार्थः - उस इन्द्र को परमोदार समभ कर उपासना करे ।।१०।।

एक इन्द्र ही पूज्य है, यह इससे दिखलाते हैं।।

#### सुत्रा त्वं पुरुष्टुत् एका हुत्राणि तोशसे । नान्य इन्द्रात्करण भूयं इन्वति ॥११॥

पदार्थः—(पुरुष्टुत) हे सर्वस्तुत ! हे बहुपूज्य ! हे स्तवनीयतम देव ! (त्वम् एकः) तू एक ही (सत्रा) सर्वोपकरएा सर्वसाधन सहित (वृत्राणि) संसारोत्थित सर्व विघ्नों को (तोशसे) विनष्ट करता है। हे मनुष्यो ! (इन्द्रात्) उस परमेश्वर को छोड़ (ग्रन्थः) ग्रन्थ (न) कोई नहीं (भूयः) उतना ग्रधिक (करणम्) कार्य (इन्वित) कर सकता है। क्योंकि वह सर्वसाधनसम्पन्न होने के कारए। सब कुछ कर सकता है इमी हेतु वह शक नाम से वारंवार पुकारा गया है।।११।।

भावार्षः —वह एक ही सर्व विघ्नों को विनष्ट करता है। वह सब कृछ कर सकता है यह जान उसकी उपासना करे।।११।। इन्द्र की महिमा की स्तुति दिखलाते हैं॥

#### यदिन्द्र मन्म् अस्त्वा नाना इवंन्त ऊत्वयं। अस्माकॅभिनृभिरत्र स्वंजीय ॥१२॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र परमात्मन् ! (यद्) यद्यपि (त्था) तुभको (मन्मशः) मननीय स्तोत्रों से (नाना) नाना स्थानों में (ऊतये) ग्रपनी रक्षा के लिये (हवन्ते) पूजते हैं, तथापि (ग्रस्माकेभिः नृभिः) हमारे मनुष्यों के साथ (ग्रत्र) हमारे गृह पर (स्वः) सुखपूर्वक (जय) जय कीजिये ।।१२।।

भावार्थः - उसी की कृपा से विजय भी होता है ग्रतः उसके लिये भी वही उपासनीय है।।१२॥

रतुति का विधान करते हैं।।
अनुं क्षयांय नो मुद्दे विश्वां रूपाण्यांविश्वन् ।
इन्द्र जैत्रांय इर्षय श्वचीपतिंम् ॥१३॥

पदार्थः —हे स्तुतिपाठक विद्वन् ! (नः) हमारे (महे) महान् (क्षयाय) गृह में उस परमात्मा के (विश्वा) सब (रूपाणि) रूप ग्रर्थात् धन जन द्रव्यादि निखिलरूप ग्रर्थात् सर्व पदार्थ (ग्राविशन्) विद्यमान हैं। इस के लिये इन्द्र प्रार्थनीय नहीं किन्तु (जैत्राय) ग्राम्यन्तर ग्रीर बाह्यशत्रुग्रों को जीतने के लिये (श्वापितिम्) निखिल कर्मों ग्रीर शक्तियों के ग्रधिपति (इन्द्रम्) इन्द्र को (हर्षय) प्रसन्न करे।।१३।।

भावार्थः — जैसे उसकी कृपा से मेरा गृह सर्वधन-सम्पन्न है वैसे ही तुम्हारा गृह भी वैसा ही हो, यदि उसी को पूजो ॥१३॥

घष्टम मण्डल में यह पन्त्रहवां सूक्त समाप्त हुमा ।।

प्रय द्वादशर्चस्य षोडशसूक्तस्य इरिम्बिठिः काष्य ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ।। खन्दः—१, ६—१२ गायत्री । २—७ निचृद्गायत्री । द विराङ्गायत्री ।। पर्जः स्वरः ।।

इन्द्र की स्तुति दिखलाते हैं।।

प सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीभिः।

नरं नृषाहं मंहिष्ठम् ॥१॥

पवार्थः --हे विद्वानो ! (चर्षणीनाम्) मनुष्यों के (सम्राजम्) महाराज

(नव्यम्) स्तुत्य = प्रशंसनीय (नरम्) जगन्नेता (नृषाहम्) दुष्ट मनुष्यों के पराजय-कारी ग्रौर (मंहिष्ठम्) ग्रतिशय दानी परमोदार (इन्द्रम्) परमदेव की (गीर्भः) स्व-स्व वचनों से (प्रस्तोत) ग्रच्छे प्रकार स्तुति कीजिये ।।१।।

भावारं: हे मनुष्यो ! इन्द्र की ही प्रशंसा करो जो मनुष्यों का महाराज ग्रौर नायक है। जो परमोदार ग्रौर दुष्टनियन्ता है।।१।।

इन्द्र की महिमा विखलाते हैं।।

#### यस्पिन्तुक्यानि रण्यन्ति विश्वांनि च श्रवस्यां । अपामवो न संसुद्रे ॥२॥

पदार्थः—(न) यथा=जैसे (समुद्रे) समुद्र में (श्रपाम्) जल का (श्रवः) तरंग समूह शोमित होता है वैसे ही (यस्मिन्) जिस परमदेव में (विश्वानि) समस्त (च) ग्रीर (श्रवस्या) श्रवणीय=श्रवण योग्य (उक्यानि) प्राणियों की विविध माषाएँ (रण्यन्ति) शोमित होती हैं। ग्रर्थात् जिस परमात्मा में समस्त माषाएं स्थित हैं उस की किसी माषा द्वारा स्तुति कीजिये वह उस-उस माषा को ग्रीर मन्य को समक जायगा। ग्रतः निःसन्देह होकर उसकी उपासना कीजिये।।२।।

भावार्यः सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी परमारमा की जो स्तुति-प्रार्थना की जाती है वह समुद्र की जल-तरङ्गवत् शोभित होती है ॥२॥

सकाम प्रार्थना का विघान करते हैं।।

तं सुब्दुत्या विवासे क्येष्ट्रराष्ट्रं भरे कुःतुत्। महो वाजिनं सनिभ्यः ॥३॥

पदार्थ:—(महः) ग्रति महान् (वाजिनम्) विज्ञान के (सिनम्यः) लाभों के लिये (भरे कृत्नुम्) संग्राम में ग्रथवा संसार में प्रतिक्षण कार्य्यकर्ता श्रीर (ज्येष्ठराजम्) सूर्यं, चन्द्र, ग्रग्नि, पृथिवी ग्रादि ज्येष्ठ पदार्थों में विराजमान (तम्) उस इन्द्र को (सुष्टुत्या) शोमन स्तुति से मैं उपासक (विवासे) सेवता हूँ ॥३॥

भावार्थ:—इन सूर्य्य चन्द्र पृथिवी ग्रादि पदार्थों में से सदा विज्ञान का लाभ करे। इनके ग्रध्ययन से ही मनुष्य धनवान् होते हैं।।३।।

पुन: इन्द्र की स्तुति करते हैं।।

यस्यानंता गृशीरा मदो उरव्स्वरुताः। इर्षुपन्तः शुरंसातौ ॥४॥ पदार्थः (यस्य) जस ईश्वर के (मदाः) विविध ग्रानन्दप्रद जगत् (ग्रनूनाः) ग्रन्यून ग्रर्थात् पूर्ण (गभीराः) ग्रत्यन्त गम्भीर (उरवः) जालवत् विस्तीर्ण (तस्त्राः) सन्तों के तारक ग्रीर (शूरसातौ) जीवन-पात्रा में (हर्षु मन्तः) ग्रानन्दयुक्त हैं। हे मनुष्यो ! उसकी सेवा करो ॥४॥

भावार्थः - मदा: = ईशरचित विविध संसार का नाम मद है क्योंकि इस में ही जीव कीड़ा करते हैं। वह अन्यून, गम्भीर, उह और रक्षक है। शूरसाति = संग्राम; जिस में शूरवीर पुरुष ही लाभ उठा सकते हैं। देखते हैं इस जीवन यात्रा में भी वे ही कृत-कृत्य होते हैं जो मानसिक, आष्ट्यात्मिक और शारीरिक तीनों बलों में सुपुष्ट हैं।।४।।

पुन: इन्द्र की स्तुति कहते हैं।।

#### तिमद्धनेषु हितेष्यंघिवाकायं इवन्ते । येषामिनद्रस्ते जंयन्ति ॥५॥

पदार्थ: हे मनुष्यो ! (हितेषु घनेषु) कल्याणकारी घनों की प्राप्ति होने पर विद्वान् जन (ग्रिधिवाकाय) ग्रिधिक स्तुति करने के लिये (तम् इत्) उसी इन्द्र की (हवन्ते) विद्वान् जन स्तुति करते हैं तथा हे मनुष्यो ! (येपाम्) जिनके पक्ष में (इन्द्रः) इन्द्र रहता है (ते) वे ही (जयन्ति) विजयी होते हैं ॥४॥

भावार्यः — हे मनुष्यो ! धन के निमित्त वही स्तुत्य है। इस में कोई सन्देह नही कि जिसके पक्ष में ईश्वर होता है वह ग्रवश्य विजयी होता है क्योंकि वह सत्य के लिये ही युद्ध करता है।।।।

पुनः वही विषय म्रा रहा है।।

### तमिच्च्यौत्नैरायँन्ति तं कृतेभिश्चष्णयः।

एष इन्द्रों वरिवस्कृत ॥६॥

पदार्थः — हे मनुष्यो ! विवेकीजन (तम इत्) उसी इन्द्र की (क्यौरनः) बल-वान् स्तोत्रों से (ग्राय्यंन्ति) स्तुति करते हैं, यद्वा श्रेष्ठ बनाते हैं ग्रीर (चर्षणयः) मनुष्यगर्ग (कृतिभिः) निज-निज कर्मों के द्वारा (तम्) उसी इन्द्र के निकट (ग्राय्यंन्ति) जाते हैं यद्वा ग्राध्यय लेते हैं ! (एषः इन्द्रः) यही परमात्मा (विरवस्कृत्) घन का भी कर्त्ता-घर्त्ता है ॥६॥

भावार्थ: भगवान् के लिये ही उत्तमोत्तम स्तोत्र रचें ग्रीर ऐसे शुभ-कर्म करें जिनते ईश्वर की प्राप्ति हो । हे मनुष्यो !वही सर्व प्रकार के धनों का प्रदाता है, यह जान उसकी उपासना करो ॥६॥ ईश्वर का महत्त्व दिखलाते हैं।।

#### इन्द्री मुझेन्द्र ऋषिरिन्द्रेः पुरू पुंबहुतः। महामन्महीमिः श्वचीभिः॥७॥

पदार्थः —यह (इन्द्रः) परमात्मा (ब्रह्मा) सर्व पदार्थों से बड़ा है (इन्द्रः) परमात्मा ही (ऋषिः) सर्वद्रष्टा महाकवि है। (इन्द्रः) वही इन्द्र (पुरू) बहुत प्रकार से (पुरुह्तः) बहुतों से ग्राहूत होता है। वही (महीभिः) महान् (श्रचीभिः) सृष्टि ग्रादि कर्म द्वारा (महान्) परम महान् है।।७।।

भावार्यः — वह सबसे महान् है क्यों कि इस ग्रनन्त सृष्टि का जो कर्त्ता है वह ग्रवश्य इन सबसे सब प्रकार से महान् होना चाहिये। सृष्टिरचना इसकी महती किया है, हे मनुष्यो ! इसकी इस लीला को देखो।।।।।

इन्द्र की स्तुति को दिखलाते हैं॥

#### स स्तोम्यः स इच्यः सत्यः सत्यां तृविकूर्मिः । एकंश्वित्सन्नभिभृतिः ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (सः) वह सुप्रसिद्ध मगवान् ही (स्तोम्यः) विविध स्तोत्रों से स्तवनीय है। (सः हब्यः) वही शुम कमों में पूजार्थ ग्रावाहनीय = निमन्त्र-ग्गीय है। वही (सत्यः) निखिल विद्यमान पदार्थों में रहकर साधुकारी है यद्वा सत्य-स्वरूप है। पुनः (स त्वा) स्व नियमों से दुष्टु पुरुषों व प्राणियों का निपातन करने वाला है। पुनः (तुविकूमिः) ग्रनन्तकर्मा, सर्वकर्मा, विश्वकर्मा है। इस कारण (एकः चित्र) एक ही ग्रन्यान्यसाहाय्य रहित ही (सन्) होता हुग्रा (ग्रिभ्भृतिः) संसारों के निखिल विघ्नों को विनष्ट करने वाला है।।।।

भावार्यः —भगवान् के विषय में जितना कहा जाय वह सब ही अति स्वल्प है। हे मनुष्यो ! वही स्तुत्य, हन्य, सत्य और विश्वकर्मा है। वह असहाय सर्व कार्य कर रहा है।।।।

इन्द्र के गुरा दिखलाये जाते हैं।।
तमकें भिस्तं सामंभिस्तं गांयुत्रैश्चर्षणयंः।
इन्द्रं वर्धन्ति क्षितयंः॥९॥

पदार्थः —हे मनुष्यो ! (चर्षणयः) तत्त्वज्ञ होतृरूप मानव (ग्रकः) अर्चनीय मन्त्रों ग (तम्) उसी परमप्रसिद्ध इन्द्र को (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं अर्थात् उसके विविध

गुणों को गाते हैं। (सामिभः) उद्गातृरूप मनुष्य सामगानों से (तम्) उसी को बढ़ाते हैं (तम्) उसी को (गायंत्रेः) गायत्री ब्रादि छन्दों से बढ़ाते हैं (क्षितयः) विज्ञानाघार पर निवासकर्ता मनुष्य विविध प्रकार से (इन्द्रम्) इन्द्र की स्तुति-प्रार्थना करते हैं।।१।।

भावार्थः —हे विवेकी जनो ! जहाँ देखो क्या यज्ञों में, क्या अन्यत्र, सर्वत्र ही बुद्धिमान् जन भी उसी का यशोगान करते हैं। ग्राप भी उसी को गाम्रो, यह शिक्षा इससे देते हैं।। है।।

पुन: उसी अर्थ को कहते हैं ॥

#### मणेतारं वस्यो अच्छा कर्तारं च्योतिः समत्स्रं। ससह्यांसं युधामित्रांन्।।१०।।

पदार्थ: — इस ऋचा के द्वारा पुनः इन्द्र के ही विशेषण कहते हैं। (ग्रच्छ) ग्रच्छे प्रकार वह इन्द्र उपासकों की ग्रोर (वस्यः) प्रशस्त घन (प्रणेतारम्) ले जाने वाला है। पुनः (समत्सु) संसार में यद्वा संग्रामों में (ज्योतिः कर्त्तारम्) प्रकाश देने वाला है तथा (युधा) संग्राम द्वारा (ग्रामित्रान्) संसार के शत्रुभूत मनुष्यों को (ससंह्वां-सम्) निर्मूल करने वाला है।।१०।।

भावार्थ: —हे मनुष्यो ! यदि उसके शरण में ग्रन्त करण से प्राप्त होंगे तब निश्चय है कि वह तुमको धन की ग्रोर ले जायगा, महान् से महान् संग्राम में तुमको ज्योति देगा ग्रौर ग्रन्त में तुम्हारे निखिल शत्रुग्नों का समूलोच्छेद करेगा ।।१०।।

पुन: उसी अर्थ को कहते है।।

#### स नः पिनः पारयाति स्वस्ति नावा पुंरुहूतः । इन्द्रो विश्वा अतिद्विषः ॥११॥

पदार्थ:— (पिप्रः) मनोरथों को पूर्णकर्त्ता परमरक्षक (पुरुह्तः) बहुत जनों से म्राहूत = निमन्त्रित (सः इन्द्रः) वह ऐश्वर्यशाली परमात्मा (विश्वाः) समस्त (द्विषः) द्वेप करने वाली प्रजाम्रों से (नः) हम उपासक जनों को (नावा) नौका साधन द्वारा (स्वस्ति) कल्याए। के साथ (म्राति पारयाति) पार उतार देवे म्रर्थात् दुगुजनों से हम को सदा दूर रखे — यह इससे प्रार्थना है।।११।।

भावार्थः हे मनुष्यो ! सदा दुष्टजनों से बचने के लिये परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिये । स्वयं कभी दुराचार में न फँसे ॥११॥

इससे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं।।

#### स त्वं न इन्द्र वाजिभिर्दश्रुस्या चं गातुया चं।

अच्छो च नः सुम्नं नेषि ॥१२॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (सः त्वम्) वह तू (नः) हम उपासक जनों को (वाजेभिः) विज्ञान (दशस्य) दे। यहा विज्ञानों के साथ घन दे। (च) और अन्यान्य भ्रमीष्ट वस्तुओं को भी दे। (च) और (गातुया) शोमन मार्ग दिखला (च) और (नः) हमको (सुम्नम्) सुख (अच्छ नेषि) अच्छे प्रकार दे।।१२।।

भावार्यः —हे मनुष्यो ! परमात्मा ही से धन, जन, ज्ञान ग्रौर बल की प्रार्थना करो वही तुम्हें सन्मार्ग दिखलावेगा ।।१२।।

#### ग्रघ्टम मण्डल में यह सोलहवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ग्रथ पञ्चदशर्चस्य सप्तदशसूक्तस्य इरिम्बिठिः काष्व ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ।। छन्दः —१-३, ७, ८ गायत्रो । ४-६, ६-१२ निचृद्गायत्रो । १३ विराङ्गायत्रो । १४ ग्रासुरो बृहतो । १४ ग्रार्षो भुरिग्बृहती ।। स्वरः १-१३ षड्जः । १४, १४ मध्यमः ।।

इससे परमदेवता की प्रार्थता करते हैं।।

#### था याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिवां इमस्। एदं बाहिः संदो मर्ग ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! परमैश्वर्य देव (म्रा याहि) मेरे समीप ग्रा (हि) क्योंिक हम उपासकगए। (ते) तेरे लिये (सुसुम) यज्ञ करते हैं। इस हेतु (इमम सोमन्) यज्ञ में स्थापित निखिल पदार्थों को यद्वा ग्रत्युत्तम यज्ञीय भाग को (पिब) कृपादिष्ट से देख। हे भगवन् ! (मम) मेरे (इदम्) इस (बहिः) बृहद् हृदयरूप ग्रासन पर (ग्रा सदः) बैठ।।१।।

भावार्यः — मनुष्य जो कुछ शुभकर्म करते — पकाते, खाते, होम करते ग्रीर देते हैं, उन सबको प्रथम परमात्मा के निकट समर्पित करें। यह शिक्षा इस ऋचा द्वारा दी गई है।।१।।

पुनः उसी मर्थ को कहते हैं।। आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वहंतामिन्द्र केश्विनां।

चप ब्रह्मां**णि** नः शृणु ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्र)सर्वद्रष्टा ईश्वर ! (ब्रह्मयुजा) महामहायोजनायुक्त । महामहा-रचना संयुक्त पुनः(केशिना) सूर्य्यादिरूप केशवान् यद्वा सुख के स्वामी (हरी) परस्पर हरणाशील स्थावर ग्रीर जंगमात्मक जो संसारद्वय हैं वे (त्वाम्) तुभको (ग्रा वहताम्) ले ग्रावें = प्रकाशित कर दिखलावें । हे इन्द्र ! (नः) हमारे (ब्रह्माणि) स्तोत्र ग्रीर स्तुति-प्रार्थनाग्रों को (उप) समीप ग्राकर (शृणु) सुन ॥२॥

भावार्यः —हे मनुष्यो ! इसमें ग्रणुमात्र सन्देह नहीं कि यदि हम प्रेम श्रद्धा ग्रीर भक्ति भाव सम्पन्न होकर उसकी प्रार्थना करें तो वह ग्रवश्य सुनेगा । यदि उसकी विभूतियां देखना चाहें तो नयन उठाकर इस महामहाऽदभुत जगत् को देखें । इसी में वह ग्रपनी लीला प्रकट कर रहा है ॥२॥

पुन: इन्द्र की प्रार्थना करते हैं।।

#### ब्रह्माणंस्त्वा वृयं युषा सोम्पामिनद सोमिनः।

#### सुवावंन्तो इवामहे ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमदेत्र !(ब्रह्माणः) गुद्ध, पितत्र, श्रिहंसक स्तुतिपरायण स्तुतिकर्त्ता (सोमिनः) सकल सामग्रीसम्पन्न सोमरसयुक्त श्रीर (सुतावन्तः) सर्वदा शुमकर्मकारी (वयम्) हम उपासकगण (युजा) योगद्वारा (त्वाम्) तुभको (हवामहे) बुलाते हैं। हे भगवन् !जिस कारण हम गुद्ध पितत्र गुमकर्मकारी हैं ग्रतः हमारे मन में श्राप निवास करें जिससे दुर्व्यसनादि दोष हमको न पकड़ें।।३।।

भावार्थ: मनुष्य प्रथम वेदिवहित यज्ञों को ग्रौर सत्यादिकों के ग्रभ्यास द्वारा ग्रपने ग्रन्त:करण को शुद्ध पिवत्र बनावे, तब उससे जो कुछ प्रार्थना करेगा वह स्वीकृत होगी। ग्रतः मूल में 'ब्रह्माणः' इत्यादि पद ग्राए हैं।।३।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

#### था नों याहि सुतावंते।ऽस्माकं सुष्टुतीरुषं ।

#### विवा सु चित्रजन्धंसः ॥४॥

पदार्थः —हे इन्द्र परमेश्वर ! (मुताबतः) सदा शोभन कर्मकर्ता (नः) हमारे समीप (म्रायाहि) तू म्रा । जिस कारण तेरी म्राज्ञा के म्राध्यय से हम उपासक सर्वदा शुभकर्म ही करते हैं ग्रतः हमारी रक्षा के लिये ग्रीर पितृवत् देखने के लिये ग्रा । तब (म्रस्माकम्) हमारी (मुष्टुतीः) ग्रच्छी-ग्रच्छी स्तुतियों को (उप) समीप में ग्राकर

सुन ग्रीर (सुशिप्रिन्) हे शिष्टुजनरक्षक दुष्टविनाशक महादेव ! (ग्रन्थसः) हमारे विविध प्रकार के ग्रन्नों को (पिब) कृपाट्टिट से देख ॥४॥

भावार्यः — जो ईश्वर की ग्राज्ञा में रहकर शुभकर्म करते जाते हैं उन पर परमदेव सदा प्रसन्न रहते हैं ग्रीर सर्वभाव से उनकी रक्षा करते हैं ॥४॥

इससे प्रार्थना को दिखलाते हैं ॥

# भा ते सिञ्चामि कुक्ष्योर्तु गात्रा वि घांवतु । गृभाय जिह्नया मधुं ॥५॥

पदार्यः - ये स्थावरजंगमात्मक द्विविध संसार ही ईश्वर के शरीर उदर ग्रीर ग्रवयव इत्यादिक हैं। ग्रीर भी जीवशरीर भी प्रधानतया दो प्रकार के हैं। एक मानवशरीर जहाँ स्पष्ट भाषा विवेक श्रीर मानसिक उन्नति-ग्रवनति होती रहती हैं। द्वितीय परवादिक शरीर जो सर्वदा एकरस और जिनकी स्थिति अवस्था प्राय: सप्टि की ग्रादि से एक ही प्रकार की चली ग्राती है। ये दोनों भी ईश्वरशरीर हैं क्यों कि वह सर्वत्र विद्यमान है यहां ही स्थित होकर वह साक्षिरूप से देखता है। परमात्मा में सर्ववर्णन उपचारमात्र से होता है। न वह खाता, न पीता न सोता, न जागता, न उसमें किञ्चित् विकार है तथापि भक्तजन ग्रपनी इच्छा के ग्रनुसार ईश्वर से मनुष्यवत् निवेदन स्तुति-प्रार्थना करते हैं। यही भाव इन मन्त्रों में दिखलाया गया है। ग्रथ ऋगर्थ-हे इन्द्र ! (ते) तेरे उत्पादित ग्रीर पालित (कुक्ष्योः) स्थावर जंगमरूप उदरों में (ग्रा सिञ्चामि) मैं उपासक प्रेमरूप जल ग्रच्छे प्रकार सिक्त करता हैं। हे परमात्मन् ! वह प्रेमजल (गात्रा) सम्पूर्ण अवयवों में (अनु धावत्) क्रमशः प्रविष्ट होवे । तेरी कृपा से सब पदार्थ प्रेममय होवें । हे ईश ! तू भी (मधु) प्रेमरूप मधु यद्वा माधुर्योपेत प्रेम को (जिह्नया) रसनेन्द्रिय से (गुभाय) ग्रहरण कर भ्रयात् उस प्रेम का सर्वत्र विस्तार हो जिससे परस्पर हिंसा, राग, द्वेष ग्रादि दुर्गुं एा नहीं हैं। क्या यह मेरी प्रार्थना तू पूर्ण करेगा ? ।।५।।

भावार्थः हे प्रेममय परमात्मन् ! हमारी सारी कियाएं प्रेमयुक्त हों क्योंकि तू सब में व्याप्त है। जिससे हम घृणा ग्रथवा राग द्वेंव करेंगे वह तेरा ही शरीर है ग्रथीत् यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मानो ईश्वर का शरीर है क्योंकि वह उसमें व्यापक है तब हम किससे राग ग्रीर द्वेष करें, यह पुन:-पुन: विचारना चाहिये।।।।।

इन्द्र की प्रार्थना करते हैं।।

#### स्वादुष्टं अस्तु संसुद्धे मधुंपान्तन्वेहेतवं। सोमः भ्रमंस्तु ते हदे ॥६॥

पदार्थ:—हे इन्द्र ! (संसुदे) जगत् को ग्रच्छे प्रकार दानदाता (ते) तेरे लिये मेरा (सोमः) सोम पदार्थ (स्वादु श्रस्तु) स्वादु होवे । (तव तन्वे) तेरे जगदूप शरीर के लिये वह (मधुमान्) मधुर सोम हितकर होवे । (ते हृदे) तेरे संसाररूप हृदय के लिये (शम् श्रस्तु) मुखकर होवे ।।६॥

भावार्थः —हे मनुष्यो ! जगन् में प्रेम प्रसारित करो । यहां प्रेम का ग्रभाव देखते हैं, राग, द्वेष, हिंसा, द्रोह ग्रादि से यह संसार पूर्ण हो रहा है। मनुष्य में विवेक इसी कारण दिया गया है कि वह इन कुकर्मों से बचे ग्रीर बचावे ।।६।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

#### अयमुं त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संदंतः । म सोमं इन्द्र सर्पेतु ॥७॥

पदार्थः—(विचर्षणे) हे सर्वद्रष्टा (इन्द्र) ईश्वर (श्रयम सोमः) यह मेरा यज्ञ संस्कृत सोम पदार्थ (त्वा प्र सर्पतु) तुम्तको प्राप्त होवे। वह कैसा है ? (श्रिभ संवृतः) नाना गुर्गों से भूषित है। यहां दृष्टान्त देते हैं (जनीः इव) जैसे कुलवधू शुद्ध पवित्र वस्त्रों से ग्राच्छादित रहती है।।।।।

भावार्यः—ईश्वर को निखिल पदार्थ समर्पित करे, इसका भी यह ग्राशय है कि जगत् के कल्याण के हेतु प्रतिदिन यथाशक्ति दान प्रदान करता रहे। पुरुषार्थ ग्रौर सत्यता से प्राप्त धन को ग्रवश्यमेव देशहित ग्रौर मनुष्यहित में लगावें।।७।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

#### तुविग्रीवॉ व्योदंरः सुवाहुरन्षंसो मर्दे । इन्द्रॉ वृत्राणि जिघ्नते ॥८॥

पदार्थः—(ग्रन्धसः मदे) ग्रन्त के ग्रानन्द में ग्रर्थात् ग्रन्त को प्राप्त कर सर्व प्राणी ग्रानन्दित होवें इस ग्रमिप्राय से (इन्द्रः) परमदेव इन्द्र (वृत्राणि) निखिल विघ्नों को (विघ्नते) विनष्ट किया करता है। जिस इन्द्र के (तुविग्रीवः) ग्रीवास्था- नीय सूर्यादि बहुत विस्तीर्ग हैं पुन: (वपोदरः) जिसके उदरस्थानीय श्राकाश बहुत स्थूल श्रीर सूक्ष्म हैं श्रीर जिसके (सुबाहुः) बाहुस्थानीय पृथिव्यादिलोक सुशोमन हैं। हे मगवन् ! तू महान् है। तू हम लोगों के विघ्नों का विनाश किया कर ।। ।।।

भावार्यः — जो जन सदा ईश्वर के म्राश्रित होकर शुभकर्म में प्रवृत्त रहते हैं उनके विघ्न स्वयं उसकी कृपा से विनष्ट हो जाते हैं, उसकी महान् महिमा है।। ।।

विघ्नविनाश के लिये प्रार्थना दिखलाते हैं।।

#### इन्<u>द्र</u> मेहिं पुरस्त्वं विश्वस्येशांन ओजंसा । वृत्राणि दृत्रहञ्जहि ॥९॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र परमदेव ! तू (ग्रोजसा) निज महती शक्ति से (विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत् का (ईशानः) स्वामी है। वह तू (पुरः) हम प्राणियों के सन्मुख (प्रेहि) ग्रा जां। (वृत्रहन्) हे निखिल विष्नविनाशक देव (वृत्राणि) हमारे सकल विष्नों को (जिहि) विनष्ट कर ॥६॥

भावार्यः हे मनुष्यो ! इस सम्पूर्ण जंगत् का स्वामी वही ईश है। वही तुम्हारे समस्त विघ्नों का विनाश कर सकता है। उसी की उपासना सब कोई करो।।१॥

पुन: प्रार्थना का विघान करते हैं।।

#### दीर्घस्तं अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छंसि । यजमानाय सुन्वते ॥१०॥

पदायं:—है इन्द्र ! ((ते) तेरा (ग्रङ्क्याः) ग्रङ्कुश नाम का ग्रायुघ (दीर्घः ग्रस्तु) लम्बा होवे। (येन) जिस ग्रङ्कुश से (सुन्वते) शुभकर्मों को करते हुए (यजमानाय) यजमान को (वसु) घन (प्रयच्छिति) देता है।।१०।।

भावार्थः —यद्यपि भगवान् कोई ग्रस्त्र-शस्त्र नहीं रखता है तथापि ग्रारोप करके सर्व वर्णन किया जाता है। जो कोई शुभकर्म करते रहते हैं वे कदापि ग्रन्नादिकों के ग्रभाव से पीड़ित नहीं होते। यह भगवान् की कृपा है।।१०।।

पुनः प्राथंना का ही विधान करते हैं।। श्रयं तं इन्द्र सोमो निपृंतो अधि वहिषिं। एहीं मस्य द्रवा पिवं।।११॥ पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते) तेरा (ग्रयम सोमः) यह रसात्मक संसार (बिहिष ग्रिघ) ग्राकाश में स्थापित (निपूतः) ग्रतिशय शुद्ध है (ईम्) हे ईश ! इस समय (ग्रस्य एहि) इस रसात्मक संसार के निकट ग्रा। (द्रव) इस पर द्रवीभूत हो ग्रीर (पिव) उसे कृपाद ष्टि से देख ॥११॥

भावार्थः यह संसार ही परमात्मा का सोम ग्रर्थात् प्रिय वस्तु है। जैसे हम जीव सोमरस से बहुत प्रसन्न होते हैं परमात्मा भी इससे प्रसन्न होता है यदि यह छल कपट ग्रादि से रहित शुद्ध पित्र हो। इससे यह शिक्षा होती है कि प्रत्येक मनुष्य को शुद्ध पित्र होना चाहिये।।११।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।। श्वाचिंगो श्वाचिंपुजनायं रणांय ते सुतः। श्वाखंण्डल म हूंयसे।।१२॥

पदार्थः—(शाचिगो) हे दढतर पृथिव्यादि लोकोत्पादक ! (शाचिपूजन) हे प्रस्थाताम्यर्चन महादेव ! (ते) तेरा (श्रवम् सृतः) उत्पादित यह संसार (रणाय) संकल जीवों को ग्रानन्द पहुँचाने के लिये विद्यमान है। इस कारएा (श्राखण्डल) हे दुष्टिनिवारक ! (प्र ह्रयसे) तू सर्वत्र उत्तमोत्तम स्तोत्रों से पूजित हो रहा है।।१२।।

भावायं:—जिस कारण ईश्वर ने इस जगत् को रचा है ग्रीर वह इसके द्वारा सर्वप्राणियो को सुख पहुंचा रहा है, ग्रतः इस तत्त्व को जानकर ऋषि मुनिगण इसकी सदा पूजा किया करते हैं।।१२॥

पुनः वही विषय आ रहा है ॥ यस्ते शृङ्गदृषो नपात्मणशात्कुण्ट्रपाय्यः । न्यंस्पिन्द्ध्र आ मर्नः ॥१३॥

पदार्थ:—हे इन्द्र ! (यः ते) जो तेरा सृष्ट (शृङ्गवृषः) यह महान् सूर्यं है (प्रस्मिन्) इसमें तत्त्वविद् जन (मनः नि म्रा दध्ने) मन स्थापित करते हैं। मर्थात् इसको म्राश्चर्यं दृष्टि से देखते हैं वशेंकि यह (नपात्) निराधार ग्राकाश में स्थापित रहने पर मी नहीं गिरता है, पुनः (प्रणपात्) म्रपने परिस्थित महों को कभी गिरने नहीं देता, किन्तु यह (कुण्डपाय्यः) उन पृथिन्यादि लोकों को म्रच्छे प्रकार पालन कर रहा है। ऐसा महान् म्रद्भुत यह मूर्य्यं है। ११३।।

भावार्थः —यद्यपि इस संसार में एक-एक पदार्थ ही अद्भुत है तथापि यह सूर्य्य तो अत्यद्भुत वस्तु है इसको देख-देख कर ऋषिगण चिकत होते हैं। हे इन्द्र ! यह तेरी अद्भुत कीर्ति है।।१३।।

इन्द्र की महिमा दिखलाते हैं।।

#### वास्ताब्पते ध्रवा स्थूणांसंत्रं सोम्यानांस् । द्रप्तो मेचा पुरां श्रश्वंतीनामिन्द्रो सुनीनां सर्खा ॥१४॥

पदार्थ: —यहां ग्राघी ऋचा प्रत्यक्षकृत ग्रीर ग्राघी परोक्षकृत है। (वास्तो: पते) हे निवासस्थानीय समस्त जगत् के प्रभो ! ग्रापकी कृपा से (स्थूणा) इस जगद्रूष्प गृह का स्तम्म (ध्रुषा) स्थिर होवे। (सोम्पानाम्) परमदर्शनीय सकल प्राणियों का (ग्रंसत्रम्) वल बढ़े। (इन्द्रः) स्वयं इन्द्र (द्रप्सः) इसके ऊपर दयावान् होवे। दुष्टों की (शश्वतीनाम्) ग्रातिशय पुरानी (पुराम्) पुरियों का भी (भेता) विनाशक होवे ग्रीर (मुनीनाम्) मुनियों का (सखा) मित्र होवे।।१४।।

भावार्यः सब के कल्याण के लिये ईश्वर से प्रार्थना करे। सब कोई निज बल वढ़ावे। ग्रपने-ग्रपने स्थानों को सुदृढ़ बना रक्खे ग्रौर ऐसा शुभ ग्राचरण करे कि वह ईश सदा उस पर प्रसन्न रहे।।१४॥

उसकी स्तुति दिखलाते हैं।।

#### पृदांकुसातुर्यज्ञतो गुवेषंण एकः सन्त्रिम भूयंसः । भूणिंमस्य नयत्त्रजा पुरो गृमेन्द्रं सोमंस्य पीत्रय ॥१५॥

पवार्यः — जो इन्द्र (पृवाकुसानुः) मनोरथों को पूर्ण करनेवाला भीर परम-दाता है। जो (यजतः) परम यजनीय — पूजनीय है। जो (गवेषणः) गो आदि पशुओं को देने वाला है भीर जो (एकः सन्) अकेला ही (भूयसः) बहुत विघ्नों का (अभि) परामव करने वाला है। मनुष्यगण् (इन्द्रम्) उस इन्द्र को (सोमस्य पीतये) अपनी-अपनी आत्मा की रक्षा के लिये (तुजा) शीध्रगामी (गूभा) ग्रहण्योग्य स्तोत्र से (पुरः) अपने-अपने आगे (नयत्) लावे। जो इन्द्र (भूणिम्) सर्व का भरण-पोषणकर्ता और (अश्वम्) सर्वत्र व्याप्त है।।१४।।

भावारं:- बुद्धिमान् जन केवल उसी की उपासना किया करें, क्योंकि इस जगत् का स्वामी वही है। वही सब में व्याप्त ग्रीर चेतन है।।१४।।

श्रष्टम मण्डल में यह सन्नहवां सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

हार्विशत्यृचस्याष्टादशसूक्तस्य इरिम्बिठिः काष्व ऋषिः ॥ देवताः —१ —७, १० — २२ ध्रादित्याः । द ध्रिविनौ । ६ ध्रिग्नसूर्यानिलाः ॥ छन्दः —१, १३,१४,१६ पादिनचृदुष्णिक् । २ ध्राचीं स्वराडुष्णिक् । ३, ८, १०,११,१६, २२ उष्णिक् । ४, ६, २१ विराडुष्णिक् । ४ — ७, १२,१४,१६,२० निचृदुष्णिक् ॥ ऋषभः स्वरः ।।

किससे मिक्षा माँगे यह दिखाते हैं।।

इदं हं नूनमें वां सुम्नं भिक्षेत मत्यः। श्रादिस्थानामपुंच्यं सर्वीमनि ॥१॥

पदार्थः — (म्रादित्यानाम् एषाम्) इन म्राचार्यों की (सबीमनि) प्रेरणा होने पर (मर्त्यः) ब्रह्मचारी ग्रीर ग्रन्यान्य जन मी (नूनम्) निश्चय ही (इदम् ह) इस (म्रपूर्व्यम्) नूतन-नूतन (सुम्नम्) विज्ञानरूप महाधन को (भिक्षेत) मांगे ॥१॥

भावार्यः —यहाँ प्रथम सदाचार की शिक्षा देते हैं कि जब-जब ग्राचार्य या विद्वान् ग्राज्ञा देवें तब-तब उनसे विज्ञान की भिक्षा माँगे । यद्वा [ग्रादित्य = सूर्य्य] इस संसार में सूर्य्य से भी नाना सुख की प्राप्ति मनुष्य करे ।।१।।

ग्राचार्य कैसे होते हैं यह दिखलाते हैं।।

अनविषो ह्यां पन्यां आदित्यानांम् । अदंब्बाः सन्ति पायवंः सुगेरुधंः ॥२॥

पदार्यः — हे मनुष्यो ! (हि) जिसं कारण (एषाम् ग्रादित्यानाम्) इन वृद्धिपुत्र ग्राचार्यों के (पन्थाः) मार्ग (ग्रनविणः) निर्दोष हैं। ग्रतएव (ग्रदब्धाः) सदा किन्हीं मनुष्यों से वे हिंसित नहीं होते, उन मार्गों की लोग रक्षा करते ही रहते हैं-। पुनः वे (पायवः) नाना प्रकार से रक्षक होते हैं ग्रीर (सुगेवृधः) सुख के विषय में सदा बढ़ने वाते होते हैं।।२।।

भावार्यः — विद्वानों ग्रौर ग्राचार्यों से सुरचित धर्मादि मार्ग ग्रतिशय ग्रानन्दप्रद होते हैं। ग्रत उनकी रक्षा करना मनुष्यमात्र का परम धर्म है।।२।।

सब ही उपकार करें यह इससे दिवलाते हैं।। तत्सु नं। सविता भगो वरुंणो मित्रो अर्थमा।

वर्ष यच्छन्तु समयो यदीमहे ॥३॥

पदार्थः—(सिवता) संसार का जनक (भगः) मजनीय (वरुणः) स्वीकरणीय (भित्रः) सर्वरनेही (ग्रय्यंमा) श्रेष्ठों से माननीय परमात्मा (नः) हमको (सप्रयः) सर्वत्र विस्तीर्ण (तत्) वह (शमं) कल्याण वा गृह (सु यच्छन्तु) श्रच्छे प्रकार देवें (यत्) जिसको हम (ईमहे) चाहते हैं ॥३॥

भावार्यः —यदि हम धर्मभाव से भावित होकर ईश्वर से प्रार्थना करें तो वह अवश्य स्वीकृत हो ॥३॥

बुद्धि को सम्बोधित कर उपदेश देते हैं।।

#### देवेभिदॅव्यद्वितेऽरिष्टमर्भना गंहि ।

स्मत्सूरिभिः पुरुषिये सुधर्मिभः ॥४॥

पदार्थः—(देवि) हे दिव्यगुरायुक्ते (श्रिरिष्टभर्मन्) श्रदुष्टिवोपिके (पुरुषिये) बहुप्रिये (श्रिदिते) बुद्धे ! श्राप (सूरिभिः) नवीन-नवीन श्राविष्कारकारी विद्वानों (सुश-मंभिः) श्रीर मङ्गलमय (देवेभिः) दिव्यगुरा-समन्वित पुरुषों के साथ (स्मत्) जगत् की शोभा के लिये (श्रागिह) श्राइये ।।४।।

भावार्थः एेसे-ऐसे प्रकरण में ग्रदिति नाम सुबुद्धि का है। बिद्धानों ग्रौर मंगलकारी मनुष्यों की यदि सुबुद्धि हो तो संसार का बहुत उपकार हो सकता है, क्योंकि वे तत्त्ववित् पुरुष हैं। ग्रतः बुद्धि के लिए प्रार्थना है।।४।।

विद्वानों की प्रशंसा का विधान करते हैं।।

#### ते हि पुत्रासो आदितिर्दिद्देषांसि योतंवे। अंहोश्चिद्धस्चक्रंयोऽनेहसंः।।५॥

पदार्थः—(ब्रदितेः) विमलवृद्धि के (ते हि) वे सुप्रसिद्ध (पुत्रासः) पुत्र = ध्राचार्य्यं ग्रौर पण्डितगण् (द्वेषांसि) दृष्ट राक्षसादिकों को यद्वा द्वेषों ग्रौर शत्रुता को समाज से (योतवे) पृथक् करना (विदुः) जानते हैं। तथा (उरुचक्रयः) महान् कार्यं करने वाले (ब्रनेहसा) ग्रहन्ता = रक्षक वे ग्राचार्यं (ग्रंहोः चित्) महापाप से भी हम लोगों को दूर करना जानते हैं। इस कारण उनकी ग्राज्ञा में सब जन रहा करें—यह उपदेश है।।।।।

भावार्यः — ग्राचार्य्य या विद्वद्वर्ग सदा जनता को नाना क्लेशों से वचाया करते हैं। ग्रपने सुभाषण से लोगों को सन्मार्ग में लाके पापों से दूर करते हैं। ग्रतः देश में ऐसे ग्राचार्य्य ग्रौर विद्वान् जसे बढ़ें, वैसे उपाय सब को करना उचित है।। ।।।

वृद्धि की प्रशंसा दिखाते हैं।।

#### अदितिनी दिवां पुशुमदितिनेक्तमद्वंयाः।

अदितिः पात्वंहंसः सदाहंघा ॥६॥

पदार्थः—(भ्रद्वयाः) साहाय्यरिहता वह (भ्रदितिः) विमलबुद्धि (नः) हमारे (पशुम्) गवादि पशुग्रों ग्रीर श्रात्मा की (दिवा) दिन में (पातु) रक्षा करे (नक्तम्) रात्रि में मी (भ्रदितिः) वह ग्रदिति पाले (सदावृधा) सदा बढ़ाने वाली (भ्रदितिः) विमलबुद्धि (भ्रंहसः) पाप से हम को (पातु) बचावे ॥६॥

भावार्थः - सद्वुद्धि मनुष्य की सर्वदा रक्षा करती है, ग्रतः हे मनुष्यो!

उसका उपार्जन सर्वोंपाय से करो ॥६॥

पुनः उसकी प्रशंसा करते हैं।।

#### चत स्या नो दिवां मितिरदिंतिकृत्या गंमत्। सा श्वन्तांति मयंस्करदप सिधंश ॥७॥

पदार्थः - (उत) ग्रीर (मितः) वृद्धिरूपा (सा) वह (ग्रदितिः) ग्रदितिदेवी (दिवा) दिन में (ऊत्या) रक्षा के साथ (नः) हमारे निकट (ग्रागमत्) ग्रावे (सा) वह ग्रदिति (शन्ताित) शान्ति करे (मयः) सुख (करत्) करे तथा (स्निधः) बाधक दुष्टों ग्रीर विघ्नों को (ग्रप) दूर करे ॥७॥

भावार्थः -बुद्धि को सदा अज्ञान के विनाश करने में लगाये, तब ही जगत् में सुख हो सकता है।।७।।

राजा ग्रादि प्रजाग्रों को सदा वचावें।।

### उत त्या दैच्यां भिषजा शं नंः करतो अश्वनां ।

युग्रवातांमितो रपो अप सिषं: ॥८॥

पदार्थ:—(उत) ग्रीर (त्या) वे (दैच्या) दिव्यगुग्गसम्पन्न ग्रीर देवोपकारी (भिषजा) वैद्य (ग्रिविंचना) ग्रश्वयुक्त राजा घ्रध्यापक ग्रादि (नः) हमारे (श्रम्) रोगों का शमन करें। ग्रीर (इतः) हम लोगों से (रपः) पाप दुष्टाचार ग्रादिकों को (युयु-पाताम्) दूर करें। तथा(स्त्रिधः) वावक विघ्नों ग्रीर शत्रुग्रों को (ग्रप) दूर करें।।।।।

भावार्थः —वैद्य, राजा, ग्रमात्य ग्रीर विद्वान् ग्रादिकों को उचित है कि मनुष्य-समाज से रोग, ग्रज्ञान, पाप ग्रीर शत्रुता ग्रादिकों को दूर किया

करें। तव ही संसार सुखी रह सकता है।।।।।

इससे ग्राशीर्वाद माँगते हैं।।

### शम्बिनर्विनिधिः कर्च्छं नेस्तपतु स्यैः । शं वातों वात्वरपा अप स्तिषं ।। १।।

पदार्थः—(ग्राग्नः) यह मीतिक ग्राग्न (ग्राग्निभः) ग्राग्नहोत्रादि कर्मों से या विद्युदादिकों की सहायता से (श्रम्) हमारे रोगों का शमन करे, या हमको सुख करे (सूर्यः) तथा सूर्य्य भी (श्रम्) कल्याए। या रोगशमन जैसे हो वैसी (तपत्) गरमी देवे तथा (वातः) वायु भी (ग्ररपाः) पापरहित ग्रर्थात् शीतल मन्द सुगन्ध (वात्) बहे । ग्रीर (श्रिधः) वाधक रोगादिक विष्न ग्रीर शत्रु (ग्रप्) विनष्ट होवें ॥६॥

भावायःं—यह स्वाभाविक प्रार्थना है। राजा स्रौर स्रमात्यादिक नाना उपायों से प्रजासम्बन्धी विघ्नों को दूर किया करें।।।।

पुनः प्रार्थना का विधान करते हैं।।

# अपामीवामप स्त्रिधमपं सेधत दुर्मितम् । आदिंत्यासो युयोतंना नो अहंसः ॥१०॥

पदार्थ:—(म्रादित्यासः) हे बुद्धिपुत्र म्राचार्थ्यो ! तथा विद्वानो ! म्राप (म्रमीवाम्) रोग को (म्रप सेधत) मनुष्यसमाज से टूर कीजिये (स्निधम्) वाधक विध्नः मौर शत्रु को (म्रप) टूर कीजिये (दुर्मितम्) दुर्बुद्धिको (म्रप) टूर कीजिये । तथा (नः) हम साधारण जनों को (म्रह्सः) पाप क्लेश म्रीर दुर्ब्यसन म्रादि से (युयोतन) पृथक् करें ॥१०॥

भाषार्थः —हे मनुष्यो ! तुम सद्बुद्धि का उपार्जन करो, जिससे तुम सब प्रकार सुखी होगे ॥१०॥

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

#### युयोता श्रहं ।स्पदाँ स्वादिंत्यास खतामंतिस् । ऋ स्रदेषं: कृणुत विश्ववेदसः ॥११॥

पवार्यः—(ग्रादित्यासः) हे ग्राचार्यों ! ग्राप (ग्रस्मद् ग्रा) हम लोगों के समीप से (शहन) हिंसक को (युवोत) पृथक् कीजिये (उत) ग्रीर (ग्रमितम्) मूर्वता या दुर्बु द्वि या दुमिक्ष ग्रादि को भी दूर कीजिये (विश्ववेदसः) हे सर्वज्ञ ग्रादित्यों ! (द्वेषः) द्वेष करने वालों को भी (ऋधग् कृणुत) पृथक् कीजिये ।।११।।

भावार्यः — ग्राचार्य्य ग्रीर ज्ञानी पुरुषों को उचित है कि वे जहां रहें वहां ग्रज्ञान का नाश ग्रीर सुख की वृद्धि किया करें।।११।।

पुनः वही विषय कहा जाता है ॥

#### तत्सु नः अप यच्छतादिंत्या यन्मुमांचित ।

#### एनंस्वन्तं चिद्देनंसः सुदानवः ॥१२॥

पदार्थ:—(सुदानवः) हे सुन्दर दान देने वाले (ग्रादित्याः) ग्राचाय्यों (नः) हमको (तत् शर्म) उस कल्याण को (सु) ग्रच्छे प्रकार (यच्छत) दीजिये (यत्) जो कल्याण (एनस्वन्तम् चित्) पापयुक्त भी हम लोगों के पुत्रादिक को (एनसः) पाप से (मुमोचित) छुड़ा सके। वह ज्ञानरूप कल्याण है। वही ग्रादमी को पाप से बचा सकता है।।१२।।

भावार्थः — ईश्वर से ज्ञानरूप कल्याण की याचना करनी चाहिये, वही मनुष्य को पाप से बचा सकता है।।१२।।

पुनः वही विषय कहा जाता है ।।

#### यो नः कश्चिद्रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मत्यः । स्वैः ष एवैं रिरिषीष्ट युर्जनंः ॥१३॥

पदार्यः—(यः) जो (कः चित्) कोई (मर्त्यः) मनुष्य (रक्षस्त्वेन) राक्षसी वृत्ति घारए। कर (नः) हमारी (रिरिक्षति) हिंसा करना चाहता है। (सः जनः) वह ग्रादमी (स्वैः एवैः) निज कर्मों से ही (युः) दुःख पाता हुग्रा (रिरिखीष्ट) विनष्ट हो जाय।।१३।।

भावार्थः — ग्रपने ग्रपराधी से बदला लेने की न चेष्टा कर ईश्वर की इच्छा पर उसे छोड़ देवे । वह शत्रु ग्रवश्य ग्रपने कर्मों से सन्तप्त होता रहेगा या दुष्टता से निवृत्त होगा ॥ १३॥

दुष्ट दण्डनीय है यह दिखाते हैं।।

#### समित्तम्घमंश्रवद् दुःशंसं मत्ये रिपुम् । यो अंस्मत्रा दुईणांनाँ उपं द्वयुः ॥१४॥

पदार्थ:—(ग्रघम इत्) पाप ही (तम् मत्यंम्) उस मनुष्य को (सम् ग्रश्नवत्) ग्रन्छे प्रकार व्याप्त हो ग्रर्थात् विनष्ट कर देवे जो मनुष्य (दुःशंसम्) दुष्कीर्ति है जिसने विविध कुकर्म करके संसार में ग्रपयश खरीदा है ग्रौर जो (रिपुम्) मनुष्यमात्र का शत्रु है। ऐसे मंतुष्य को पाप ही खा जाये। पुनः (यः) जो (ग्रस्मत्र) निरपराघी हम लोगों के विषय में (दुईणावान्) दुष्टापकारी है उसको भी पाप हनन करे (दृयुः) दो प्रकारों से जो युक्त है अर्थात् जो परोक्ष में कार्य्यहन्ता ग्रीर प्रत्यक्ष में प्रियवादी है, उन सब को पाप खा जाये।।१४।।

भावार्थः - ग्रपनी ग्रोर से किसी का ग्रपराध न हो ऐसी ही सदा चेष्टा करनी चाहिये। जो जन निरपराध को सताते हैं, उन्हें सांसारिक नियम ही दण्ड देकर नष्ट कर देता है।।१४॥

विद्वानों का स्वभाव दिखलाते हैं।।

#### पाकत्रा स्थंन देवा हृत्सु जोनीय मत्यम् । उपंद्रयुं चाद्रयुं च वसदः ॥१५॥

पदार्थः—(देवाः) हे विद्यादि दिन्यगुराभूषित (वसवः) सर्वत्र निवासकर्ता ! सब के निवास देने वाले विद्वान् जनो ! जिस काररा आप (पाकत्रा स्थन) परिपक्व वुद्धि हैं अर्थात् आप की वुद्धि सर्व कार्य्य में परिपक्व है, अतः (हृत्सु) अपने हृदयों में (हृयुम्) जो द्विप्रकार युक्त अर्थात् कपटी है और जो (अद्वयुम्) कपटरहित निश्चल सत्यस्वभाव (मर्त्यम्) मनुष्य है; उन दोनों प्रकारों के मनुष्यों को आप (जानीय) जानें।।१५।।

भाषार्थः — वे ही विद्वान् हैं जो मनुष्यों की चेष्टा से उनकी हृदयस्थ बातें जान लेवें। कपटी ग्रीर ग्रकपटी जनों की मुखच्छवि भिन्न-भिन्न होती है। ग्रतः तत्त्ववित् पुरुष उनको शीघ्र जान लेते हैं।।११।।

कल्यागा के लिये प्रार्थना करते हैं।।

#### त्रा शर्म पर्वतानामोतापां हंगािमहे। द्यावांक्षामारे अस्मद्रपंस्कृतम् ।।१६॥

पदार्थ:—हे ग्राचार्यादि विद्वान् जनो ! हम प्रजागरा (पर्वतानाम्) पर्वतो का (शर्म) सुख (ग्रा वृणीमहे) मांगते हैं (उत) ग्रीर (ग्रपाम्) निदयों का सुख (ग्रा वृणीमहे) मांगते हैं; ग्रथीत् ग्राप ऐसा उद्योग करें कि जैसे पर्वत ग्रीर नदी परमोपकारी हैं। सदा नाना वस्तुग्रों से सुभूपित रहते हैं, उनसे सहस्रों जीवों का निर्वाह होता है। पर्वत उच्च इड़ ग्रीर नदी शीतल होती है। हम मनुष्य भी वैसे होवें। यद्वा जैसे पर्वत ग्रीर नदी को सब कोई चाहते हैं तद्वत् हम भी सर्वप्रिय होवें। यद्वा पर्वत ग्रीर नदी के समीप हमारा वास होवे। (द्यावाक्षामा) द्युलोक के सहश

दीप्तिमती, पृथिवी के सदश क्षमाशीला बुद्धिमाता श्रीर माता ये दोनों यहां द्यावा-क्षामा कहलाती हैं। हे बुद्धि तथा माता श्राप दोनों (रपः) पाप को (श्रस्मद् श्रारे) हम लोगों से बहुत दूर देश में (कृतम्) ले जावें।।१६।।

भावार्यः — जो कोई पृथिवी ग्रौर द्युलोक के तत्त्वों को सर्वदा विचा-रते हैं वे पाप में प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि पाप में क्षुद्र जन प्रवृत्त होते हैं, महान् जन नहीं। तत्त्ववित् जनों का हृदय महाविशाल हो जाता है।।१६॥

पुनः वही विषय स्ना रहा है।।

#### ते ना भद्रेण शर्मणा युष्माकं नावा वसवं:। अति विश्वांनि दुरिता पिंपर्तन ॥१७॥

पदार्थः—(वसवः) हे घनस्वरूप ! यद्वा हे बासयिता विद्वानो ! (ते) वे सुप्रसिद्ध ग्राप (भद्रोण)कल्याए ग्रीर (शमंणा) सुख के साथ (नः) हम को (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरिता) पापों से (युष्माकम्) ग्रपनी (नावा) नौका के द्वारा (ग्रिति पिपतंन) दूर पार उतार देवें ॥१७॥

भावार्थः — विद्वानों के संग से कुकर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। स्रतः वे ग्रादर से सेवनीय हैं।। १७:।

संगति का फलादि दिखलाते हैं।।

#### तुचे तनांय तत्मु नो द्राधीय आयंजीवसे । आदित्यासः सुपइसः कृणोतंन ॥१८॥

पदार्थ: (सुमहस:) हे सुतेजा (ग्रादित्यास:) ग्राचाय्यों ! ग्राप (तुचे) पुत्र की ग्रीर (तनयाय) उसके पुत्र की ग्रयित् मेरे पौत्र की (द्राघीय:) ग्रितिदीर्घ (तत्) उस (ग्रायु:) ग्रायु को (ज़ीवसे) जीवन के लिये (सुकृणोतन) ग्रच्छे प्रकार करें।।१८।।

भावार्यः — ग्राचार्यादिकों की शिक्षा पर चलने से मनुष्य की ग्रायु बढ़ती है। ग्रत: बालकों को उनके निकट सदा भेजना उचित है।।१८।।

पुनः वही विषय हा रहा है।।
युक्ती हीळो बो अन्तर आदित्या अस्ति मुळतं।
युक्ती हृद्दो अपि ष्मसि सजात्य ॥१९॥

पदार्थः है (म्रादित्याः) माचार्यों ! हम लोगों ने (यज्ञः) जो शुमकर्म (हीलः) किया है वह (वः) म्रापके (मन्तरः) समीप में (म्रास्त) वर्तमान होवे म्रर्थात् हमारे कर्मों को म्राप जानें, म्रतः (मृळत) हमको सुखी कीजिये । (युष्मे उत्) म्रापके ही म्रामीन हम (स्मिसि) हैं (म्रिप) म्रीर हम सब (वः) भ्रापके (सजात्ये) सजातित्व में वर्तमान हैं।।१६॥

भावार्यः - शिष्यों को उचित है कि ग्रपने शुभाशुभकर्म ग्राचार्यों के निकट निवेदित करें। उनकी ही ग्राज्ञा में ग्रीर प्रेम की छाया में निवास करें।।१६॥

पुन: प्रार्थना दिखलाते हैं।।

#### बृहद्वरूंयं मुक्तां देवं त्रातारंमिवश्वनां। मित्रमीमहे वर्षणं स्वस्तये ।।२०।।

पदार्थः —हम (स्वस्तये) कल्यागार्थं ग्रीर मुखपूर्वक निवास के लिये (मरुताम्) प्राणों ग्रीर बाह्य वायुग्रों के (त्रातारम् देवम्) रक्षक देव से (ग्रिश्वना) राजा ग्रीर ग्रमात्यादिकों से (मित्रम्) ब्राह्मण प्रतिनिधि से ग्रीर (वरुणम्) राजप्रति- निधि से (बृहत्) बहुत बड़ा (वरूथम्) ज्ञानभवन (ईमहे) मांगते हैं ॥२०॥

भावार्थः - सर्वदा ईश्वर से ज्ञान की याचना करनी चाहिये ।।२०।।

गृह के लिये प्रार्थना दिखाते हैं।।

#### अनेहो मित्रार्यमन्तृवद्वेरुण शस्यम् । त्रिवरूयं मस्तो यन्त नश्छिद्धः ॥२१॥

पदार्थः—(मित्र) हे ब्राह्मण !(वरुण) हे क्षत्रिय !(ग्रर्थमन्) हे वैश्य श्रेष्ठ ! (महतः) हे इतर जनो ! (नः) हम को (ग्रनेहः) ग्रहिसित (नृवत्) मनुष्ययुक्त (शंस्यम्) प्रशंसनीय (त्रिवरूथम्) त्रितापनिवारक यद्वा त्रिलोकस्य पुरुषों से वरणीय (छिदः) ज्ञानमवन (यन्त) दीजिये ॥२१॥

भावार्यः—निवास के लिए ग्रच्छा निरुपद्रव भवन बनाना चाहिये।।२१।।

श्रायु बढ़ानी चाहिये ऐसा दिखाते हैं।।
मे चिदि मृत्युवंन्धव आदित्या मनंदः स्मसिं।
म सु न आयुंर्जीवसे तिरेतन ॥२२॥

पदार्थ:—(म्रादित्याः) है बुद्धिपुत्र म्राचाय्यों ! (हि) जिस कारण (ये चित्) जो हम (मनवः) मनुष्य (स्मिस्त) विद्यमान हैं वे हम सब (मृत्युबन्धवः) मृत्यु के बन्यु हैं ग्रर्थात् हम सब भ्रवश्य मरनेवाले हैं। इस कारण (नः) हम लोगों के (जीवसे) जीवन के लिये (भ्रायुः) ग्रायु को (सु) ग्रच्छे प्रकार (प्र तिरेतन) बढ़ा देवें।।२२।।

भावार्थः —विद्वानों के संग से ग्रायु की वृद्धि होती है।।२२।।
ग्रष्टम मण्डल में यह ग्रठारहवां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

श्रय सप्तित्र श्रद् चस्य को निविश्वतित मस्य स्वतस्य सो भरिः काण्व ऋषिः ।। देवताः— १—३३ श्राग्नः । ३४, ३५ श्रादित्याः । ३६, ३७ त्र सदस्योदाँ नस्तुतिः ।। छन्दः—१, ३, १४, २१, २३, २८, ३२ निचृद् िष्णक् । २७ भुरिगार्ची विराडु िष्णक् । १, १६, ३० उ िष्णक् ककुप् । १३ पुर उ िष्णक् । ७, ६, ३४ पाद निचृद् िष्णक् । ११, १७, ३६, विराडु िष्णक् । २५ श्राचीं स्वराडु िष्णक् । २, २२, २६, ३७ विराट्पं वितः । ४, ६, १२, १६, २०, ३१ निचृत् पिङ्क्तः । ६ श्राचीं भुरिक् पिङ्क्तः । १० सतः पिङ्क्तः । १४ पिङ्क्तः । १८, ३३ पाद निचृत् पिङ्क्तः । २४, २६ श्राचीं स्वराट् पिङ्क्तः । ३४ स्वराङ् बृहती ।। स्वरः—१, ३, ४, ७, ६, ११, १३, १४, १७, १६, २१, २३, २४, २७, २८, ३०, ३२, ३४, ३६ ऋष्यः । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १६, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २६, ३१, ३३, ३७ पञ्चमः । ३४ मध्यमः ।।

स्तुति का विघान करते हैं।।

#### तं गूर्धया स्वर्णरं देवासी देवमंर्ति दंघन्विरे । देवत्रा इन्यमोहिरे ॥१॥

पदार्थः —हे मनुष्य ! (तम्) उस परमदेव की (गूर्धय) स्तुति कर जिसको (देवासः) मेवाविजन ग्रीर सूर्यादि(दधन्विरे) प्रकाशित कर रहे हैं ग्रीर जिस (हव्यम्) प्रणम्य देव को (देवत्रा) सर्व देवों ग्रर्थात् पदार्थों में (ग्रा ऊहिरे) व्याप्त जानते हैं। वह कैसा है (स्वणंरम्) सुख का ग्रीर सूर्यादि देवों का नेता (देवम्) ग्रीर देव है, पुनः वह (ग्ररितम्) विरक्त है, किन्हीं में ग्रासक्त नहीं।।१।।

भावार्यः — ये सूर्यादि पदार्थ ग्रपने ग्रस्तित्व से ग्रपने जनक ईश्वर को दिखला रहे हैं।। १।।

ईश का वर्णन करते हैं।।

#### विमूनराति विष चित्रश्चोचिषमग्निमीळिष्व यन्तुरंस् । अस्य मेषंस्य सोम्यस्यं सोभरे पेषंध्वराय पूर्व्यस् ॥२॥

पदार्थः—(विप्र) हे मेघाविन् ! (सोभरे) हे ग्रच्छे प्रकार मरणकर्ता विद्वन् ग्राप (ग्रध्वराय) यज्ञ के लिये (ग्रिग्निम् ईम्) परमात्मा की ही (प्र ईिळ्डव) स्तुति करें जो वह (विभूतरातिम्) इस संसार में नाना प्रकार से दे रहा है (चित्रको-चिषम्) जिसका तेज ग्राइचर्यंजनक है। जो (ग्रस्य) इस दृश्यमान (सोम्यस्य) सुन्दर विविध पदार्थयुक्त (मेधस्य) संसाररूप महा संगम का (यन्तुरम्) नियामक = शासक है ग्रीर (पूर्व्यम्) सनातन है।।२।।

भावार्थः - यज्ञ में केवल परमदेव ही पूज्य, स्तुत्य ऋौर प्रार्थनीय है,

क्यों कि वही चेतन देव है। उसी की यह संपूर्ण सृष्टि है।।२।।

ईश की स्तुति दिखलाते हैं।।
यजिंष्ठं त्वा वर्ष्टमहे देवं देवत्रा होतारमर्पर्यम् ।
अस्य यहस्यं सुऽक्रतुंस् ।।३॥

पदार्थ:—हे परमदेव ! (त्वा) तुफे ही हम सब (ववृमहे) स्वीकार करते हैं। तुफको ही परमपूज्य समकते हैं जो तू (यजिष्ठम्) परमयजनीय —पूजनीय है।(देवम्) तू ही सर्वगुणसम्पन्न है (देवत्रा) सूर्य्य, ग्रन्ति, वायु ग्रादि देवों भें तू ही (ग्रमत्यंम्) मरणधम्मा है ग्रर्थात् सूर्यादि सब देव मनुष्यवत् मरने वाले हैं। एक तू ही शाश्वत ग्रनादि ग्रमत्यं है श्रीर तू (होतारं) जीवनदाता है। तू ही (ग्रस्य) इस दश्यमान (यज्ञस्य) संसाररूप यज्ञ का (मुक्तुम्) सुकर्ता है। ऐसे तुफ को ही हम मनुष्य पूजें ऐसी बुद्धि दे ॥३॥

भावार्थः - हम मनुष्य केवल ईश्वर की ही उपासना-पूजा करें,

क्योंकि वही एक पूजनीय है।।३।।

उसकी महिमा दिखलाते हैं।।

#### ऊर्जो नपातं सुमगं सुदीदितिम्गिनं श्रेष्ठंशोचिषम् । स नो मित्रस्य वर्षणस्य सो अगमा सुग्नं यंक्षते दिवि ॥४॥

पदार्थ: हम उपासकगरा (ऊर्जः) विज्ञात बलयुक्त पुरुष को (नपातम्) म गिराने वाले, किन्तु पालन करने वाले (सूभगम्) शोभनैश्वर्ययुक्त (सुदीदितिम्)

सर्वत्र सुप्रकाशक (श्रेष्ठशोचिषम्) सर्वोत्तम तेजस्वी (श्रिग्नम्) परमात्मा की स्तुति करते हैं (सः) वह (मित्रस्य) दिन का (वरुणस्य) ग्रीर रात्रिका (सुम्नम्) सुख (नः) हमको (बिवि) व्यवहार के लिये (यक्षते) देता है ग्रीर (ग्रपाम्) जल का भी सुख वही (ग्रा यक्षते) देता है।।४।।

भावार्थः - जैसे हम विद्वान् उस परमात्मा की उपासना करते हैं, हे मनुष्यो ! ग्राप भी वैसे ही उसी को पूजो ।।४॥

ग्रग्निहोत्र-विघान करते हैं।।

#### यः समिषा य आहूंती यो वेदॅन द्दाश मर्तो अग्नयं। यो नमंसा स्वध्वरः ॥५॥

पदार्थः — परमात्मा के उद्देश्य से अग्निहोत्रादि कर्म कर्त्तव्य हैं, यह उपदेश इस ऋचा से देते हैं। जैसे (यः मर्तः) जो मरण्यमीं मनुष्य (अग्निये) इस भौतिक अग्नि को (सिमधा) चन्दन, पलाशादि सिमधा से (ददाश) सेवता है (यः) जो (आहुती) घृतादिकों की आहुतियों से सेवता है (यः) जो (वेदेन) वेदाध्ययन से सेवता है और जो (स्वध्वरः) शुमकर्मकारी होता हुआ (नमसा) विविध अन्नों — सामिप्रयों से सेवता है (तस्य इत अर्वन्तः) उसके घोड़े आदि होते हैं यह अगले मन्त्र से सम्बन्ध रखता है।।।।।

भावार्थः इस ऋचा से तीन कर्तव्य दिखलाते हैं १ - ग्रिग्निहोत्र, २ - वेदाघ्ययन ग्रीर ३ - दान, ये ग्रवश्य ग्रीर नित्य कर्त्तव्य है।।।।

इस ऋचा से प्रान्तिहोत्रादि कर्मों का फल कहते हैं।।
तस्येदवन्तो रंहथन्त आत्रवस्तस्य युम्नितंयं यद्यीः।
न तमंहीं देवकृतं कुतंथन न मत्यकृतं नशत्।।६॥

पदार्थ:— (तस्य) उस प्रग्निहोत्रादि कर्मकर्ता पुरुष के (प्राश्रवः) शीघ्रगामी (प्रवंन्तः) घोड़े (रंहयन्ते) संग्राम में वेग करते हैं ग्रीर (तस्य) उसी की (युम्नितमम्) प्रतिशय प्रकाशवान् (यशः) कीर्ति होती है। (तम्) उसको (कुतश्चन) किसी मी कारण से (देवकृतम्) देवों से प्रेरित=इन्द्रिय कृत (ग्रंहः) पाप (न नशत्) नहीं प्राप्त होता है ग्रीर (न मर्थकृतम्) मनुष्यकृत पाप भी उसको प्राप्त नहीं होता ॥६॥

भावार्यः जो शुभकर्म में सदा ग्रासक्त हैं वे कदापि ग्रशुभ कर्म में प्रवृत्त नहीं होते । ग्रतः वे न इन्द्रियाधीन होते ग्रीर न वे दुर्जनों के जाल. में ही फँसते हैं ॥६॥

ग्रग्निहोत्र को दिखलाते हैं।।

# स्वग्नयों वो श्राग्निमः स्यामं स्नो सहस ऊर्जा पते। स्वीरस्त्वमंस्मयुः ।।७।।

पदार्थः—(सहसः) है जगत् के (सूनो) उत्पादक (ऊर्जाम्) हे बलवान् 'सूर्या-दिकों का या बलों के (पते) स्वामिन् !(वः) श्रापके (श्रग्निभः) श्रग्निहोत्रादि कर्मों से (स्वग्नयः) श्रच्छे श्रग्निहोत्रादि शुभकर्म करनेवाले हम सब (स्याम) होवें। हे भगवन्! वास्तव में (त्वम्) श्राप ही (सुवीरः) महावीर हैं, श्राप (श्रस्मयुः) हम लोगों की कामना करें, हमारी श्रोर देखें।।७।।

भावायं: -- ग्रिग्निहोत्रादि कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, ग्रतः उनका सेवन नित्य कर्तव्य है ॥७॥

श्रीन नाम से परमात्मा की स्तुति कहते हैं ।।

प्रशांसंपानो अतिथिन मित्रियोऽग्नी रथो न वेद्यंः ।

त्वे क्षेपांसो अपि सन्ति साधवस्त्वं राजां रथीणास् ।।८।।

पदार्थः—हे मनुष्यो! (प्रशंसमानः) प्रशस्त (श्रितिथिः न) श्रितिथि जैसे (श्रिग्नः) वह परमात्मा( मित्रियः) मित्रों का हितकारी होता है। वह (रथः न) देवरथ सूर्य्यादि के समान (वेद्यः) ज्ञातव्य है। हे भगवन् ! (ग्रिप) श्रीर (त्वे) विक्र में (अमासः) निवास करने वाले (साधवः सन्ति) साधु = परिहतसाधक होते हैं (त्वम्) तू (रयोणाम्) घनों का (राजा) राजा है ॥ । ।।

भावार्थः — हे मनुष्यो ! उस सर्वान्तर्यामी परमात्मा को ही श्रपना मित्र बनाग्रो । जो शुभाचरण में रत रहते हैं जो उसकी श्राज्ञा को पालते हैं वे उसके कृपापात्र होते हैं ॥ 5॥

म्राशीर्वाद मांगते हैं।।

# सो अद्भा दार्खध्वरोऽग्ने मर्तः स्थमगु स मुशस्यः। स धीमिरंस्तु सनिता ॥९॥

पदार्थ: हे (ग्रग्ने) परमदेव ! जिसने (दाश्वध्यः) श्रच्छे यज्ञ किये हैं (सः) वह (ग्रद्धा) सत्य फलवान् होवे। (सुभग) परमसुन्दर हे परमैश्वर्य्य ! (सः) वह (ग्रशंस्यः) प्रशंसनीय होवे (सः) वह (ग्रीभः) विविध विज्ञानों से वा शुमकर्मों से युक्त (ग्रश्तु) होवे। वह (सिनता) ग्रन्नों का दाता होवे।।।।

भावार्यः—भगवान् की आज्ञा में जो रहता है वह निश्चय जगत् में प्रशंसनीय होता है और उसकी कृपा से वह बुद्धिमान्, धनवान् और उदार होता है।।।।

उसकी प्रशंसा दिखलाते हैं।।

# यस्य त्वमुध्रो अध्वराय तिष्ठंसि क्षयद्वीरः स सांघते । सो अविद्धिः सनिता स विपन्युभिः स श्रुरेः सनिता कृतम्।।१०॥

पवार्थ:—हे देव ! (यस्य) जिस यजमान के (ग्रध्वराय) यज्ञ के लिए (त्वम्) तू स्वयं (ऊर्ध्वः तिष्ठित) उद्योगी होता है (सः) वह (क्षयद्वीरः) चिरंजीवी वीर पुत्रादिकों से युक्त होकर (साधते) संसार के सब कर्तव्य सिद्ध करता है (सः) वह (ग्रविद्धः) घोड़ों से (सिनता) युक्त होता है (सः) वह (विपन्युभिः) विद्वानों से युक्त होता है (सः) वह (ज्रूरेः) शूरों से (सिनता) युक्त होता है। इन ग्रश्वादिकों से युक्त होकर (कृतम्) संसार के सब कर्म को सिद्ध करता है।। १०।।

भावार्यः — उसकी कृपा से मनुष्य सर्व प्रकार के सुखों से युक्त होता है। प्रतिदिन उसकी वृद्धि ग्रौर उसका ग्रभ्युदय होता है। वह जगत् में माननीय ग्रौर गणनीय होता है।।१०।।

परमात्मा की स्तुति कहते हैं।।

# यस्याग्निर्वपुर्गृहे स्तोमं चनो दर्घात विश्ववार्यः । इच्या वा वेविषद्विषः ।।११॥

पवार्थः—(यस्य) जिस यजमान के (गृहे) गृह में (विश्ववार्थ्यः) सबसे स्वीकार करने योग्य (ग्राग्नः) सर्वव्यापी ईश (वपुः) नानारूप वाले (स्तोमम्) स्तोत्र को तथा (चनः) विविध प्रकार के ग्रन्नों को (दधीत) पुष्ट करता है (वा) ग्रीर जो यजमान (हथ्या) मोज्य पदार्थ (विधः) विद्वानों को (वैविधद्) खिलाता है, वह सब कार्य सिद्ध करता है। यह पूर्व से सम्बन्ध रखता है।।११।।

भावार्यः—धन्य वे मनुष्य हैं जिनके गृह ग्रग्निहोत्रादि कर्मों ग्रौर उपासनाग्रों से भूषित हैं।।११॥

इससे प्राथंना दिखाते हैं।।

विमंस्य वा स्तुवृतः संहसो यहो मुक्षतंपस्य गातिष्ठं। अवोदॅवमुपरिंपत्ये कृषि वसी विविद्ववो वर्चः ॥१२॥ पदार्थः—(वा) ग्रीर (सहसः यहो) हे जगत् के उत्पादक ! हे (वसो) वासप्रद ईश (विप्रस्य) ज्ञानिवज्ञानों से संसार को मरने वाले (स्तुवतः) ग्रापके गुणों का गान करने वाले (रातिषु) ग्रीर दान देने में (मक्षूतमस्य) ग्रतिशी घ्रगामी ऐसे (विविद्धः) विशेषज्ञ पुरुष के (वचः) स्तोत्ररूप वचन को (ग्रवोदेवम्) देवों के नीचे ग्रीर (उपरि-मत्यंम्) मनुष्यों के ऊपर (कृषि) कौजिये।।१२।।

भावार्यः — जो विद्वान् संसार के उपकार में सदा लगे रहते हैं उनकी वाणी को परमात्मा सब के ऊपर स्थापित करता है। ग्रतः हे मनुष्यो ! स्वार्थ को त्याग परमार्थ में लगो ॥१२॥

उपासक का कर्म दिखलाते हैं।।

# यो अर्गिन हुव्यदांतिभिनेमॉिश्वर्ग सुदक्षंमा विदांसित । गिरा वांजिरकोंचिषस् ॥१३॥

पदार्थः—(यः) जो उपासक (सुदक्षम्) जगत् की रचना में परमिनपुरा या परमवलवान् पुनः (ग्रजिरशोचिषन्) महाते जस्वी (ग्रगिनम्) परमात्मदेव के उद्देश्य से (हब्ददातिभिः) मोज्यान्न देने से (नमोभिः दा) ग्रथवा नमस्कारों या सत्कारों से ग्रीर (गिरा) वागी से (ग्राविवासित) संसार की सेवा करता है वह सब सिद्ध करता ॥१३॥

भावायं: — ईश्वर के उद्देश्य से ही सब शुभकर्म कर्त्तव्य हैं, जो लोग ग्रिभिमान से ईश्वर को ग्रीर सदाचार को भूल जाते हैं, वे बलेश में पड़त हैं ॥१३॥

उपासना का फल दिखलाते हैं।।

# समिधा यो निश्चिती दाश्चदिति धार्मियरस्य मृत्यः। विश्वेत्स घीभिः सुभगो जनाँ अति द्युम्नैरुद्ग ईव तारिषत्।।१४॥

पदार्थः—(यः मत्यंः) जो मनुष्य (निश्चितो) ग्रत्यन्त तीव ग्रौर (सिमधा) प्रदीप्त मिनत से ग्रौर (ग्रस्य) उसीके दिये हुए (धामिभः) घारण-पोषण करने वाले प्राणसहित सर्वेन्द्रियों से (ग्रदितिम्) ग्रखण्ड ग्रविनश्वर परमात्मा की (दाशत्) सेवा करता है (सः) वह (धीभिः) बुद्धियों से भूषित होकर (सुभगः) देखने में सुन्दर ग्रीर सर्वित्रिय होता है ग्रौर उन ही बुद्धियों के द्वारा ग्रौर (द्युम्नैः) द्योतमान यशों से (विश्वा इत्) सब ही (जनान्) मनुष्यों को (ग्रतितारिषत्) ग्रतिशय पार कर जाता

है ग्रथीत् सब जनों से ग्रतिशय बढ़ जाता है। यहाँ दृष्टान्त देते हैं—(उद्गः इव) जैसे नौका की सहायता से मनुष्य निदयों के पार उतरता है।।१४।।

भावार्यः —प्रात्यहिक शुभकर्मी ग्रीर ईश्वर की ग्राज्ञा-पालन से मनुष्य की परमोन्नति होती है।।१४॥

ग्राग्नवाच्य ईश्वर की स्तुति दिखलाते हैं।।
तदंग्ने द्युम्नमा अंग् यंत्सासहत्सदंने कंचिंद्तिणम् ।
मन्युं जनस्य दूढचं।।।१५।।

पदार्थः - (ग्रग्ने) हे सर्वगत ईश्वर ! (तद् द्युम्नम्) उस प्रकाशमान ज्ञान को (ग्राभर) हमारे हृदय में लाइये (यत्) जो ज्ञान (सदने) हृदयरूप भवन में (फञ्चित् ग्रित्रणम्) स्थित ग्रौर सन्तापप्रद निखिल ग्रिविवेक को (सासहत्) सहन करे ग्रियात् विनष्ट करे ग्रौर जो (दूढचः) दुर्मित (जनस्य) मनुष्य के (मन्युम्) कोघ को दूर करे ॥१५॥

भावार्यः — ईश्वर की प्रार्थना ग्रीर विद्या द्वारा उस विवेक का उपा-र्जन करे जिससे महान् रिपु हृदयस्थ ग्राविवेक विनष्ट हो ग्रीर गृहसम्बन्धी निखिल कलह दूर हो ।।१५।।

पुनः प्रार्थना का विधान करते हैं।।
येन चष्टे वर्षणी मित्री अर्थमा येन नासंत्या भगंः।
वयं तत्ते शवंसा गातु वित्तंमा इन्द्रंत्वीता विधेमहि ।।१६॥

पदार्थ:—हे परमदेव ! (वरुण:) राजप्रतिनिधि (मित्रः) ब्राह्मण प्रतिनिधि (ग्रयंमा) वैश्य प्रतिनिधि (नासत्या) ग्रसत्यरहित वैद्य प्रतिनिधि (भगः) ग्रीर मजनीय सर्व प्रतिनिधि (येन) जिस ज्ञान से (चण्टे) सत्यासत्य ग्रीर कर्त्तं व्याकर्तं व्य देखते ग्रीर उनका व्याख्यान करते हैं (तत्) उस (ते) तेरे दिये ज्ञान को (वयम्) हम भी (विधेमहि) कार्यों में लगा सके ऐसी शक्ति दे। जो हम लोग (शक्सा) बलपूर्वक (गातुवित्तमाः) ग्रच्छे प्रकार स्तोत्रों के जानने वाले ग्रीर (इन्द्रत्वोताः) तुभ से ही सुरक्षित हैं।।१६।।

भावार्थः — ऐसी-ऐसी ऋचाग्रों द्वारा एक यह विषय विस्पष्टता से दिख-लाया जाता है कि प्रार्थियता नर योग्य हैं या नहीं। ग्रतः प्रथम स्वयं प्रार्थना के योग्य बनें तब उसके निकट याचना करें, तब ही उसकी पूर्ति हो सकती है ॥१६॥ उसकी स्तुति दिखलाते हैं।।

#### ते घेदंग्ने स्वाध्योश्ये त्वां विम निद्धिरे नृचक्षंसम्। विमांसी देव सुक्रतुंम् ॥१७॥

पदायं:—(म्राने) हे सर्वगत ! (विप्र) हे सर्वत्र परिपूर्ण ! (देव) परमदेव ! (ते) वे (घ इत्) ही उपासक निश्चय (स्वाष्यः) ग्रच्छे प्रकार घ्यान करनेवाले हैं ग्रीर (विप्रासः) वे ही बुद्धिमान हैं। जो (नृचक्षसम्) मनुष्यों के सकल कर्मों को देखने वाले ग्रीर उपदेष्टा ग्रीर (सुक्षतुम्) जगत् के कर्त्ता-धर्ता (त्वा) तुक्तको (नि-दिधरे) योगावस्थित हो हृदय में रखते हैं।।१७।।

भावार्षः परमात्मा को हृदय-प्रदेश में स्थापित करे। ग्रग्निहोत्रादि शुभ कर्म सदा किया करे, इत्यादि वाक्यों का ग्राशय यही है कि उसकी ग्राज्ञा का सदा पालन करे कभी ग्रनवहित लुब्ध ग्रौर वशीभूत होकर भी उसका निरादर न करे। उसकी उपासना तब ही समभी जा सकती है जब उपासक भी वैसा ही हो। शुद्धता, पवित्रता, ग्रौर उदारत्वादि ईश्वरीय गुण ग्रपने में धारण कर प्रतिदिन बढ़ाता जाय।।१७।।

पुनः वही विषय या रहा है।।
त इद्दोर्द सुभग त आहुं ति ते सोतुं चिकिरे दिवि ।
त इद्दार्जिमिर्जिग्युर्भहद्धनं ये त्वे काम न्येरिरे ।।१८॥

पदार्थः—हे (सुभग) परमनुन्दर देव ! (त इत्) वे ही उपासक (वेदिम्) पूजा के लिये वेदी (चिक्ररे) बनाते हैं (त इत्) वे ही (ब्राहुतिम्) उस वेदी में ब्राहुति देते हैं (ते) वे ही (दिवि) दिन-दिर (सोतुम्) यज्ञ करने के लिये उद्यत रहते हैं (त इत्) वे ही (वाजेभिः) ज्ञानों से (महद् धनम्) बहुत बड़ा धन (जिग्युः) जीतते हैं, हे परमात्मन् (ये) जो सर्वभाव से (त्वे) ब्राप में ही (कामम्) सब कामनाब्रों को (ग्येरिरे) समिपत करते हैं ॥१८॥

भावार्थः—धन्य वे नर हैं जो सदा ईश्वर की स्राज्ञा पर चलते हुए जगत् के कार्यों में लगे रहते हैं।।१८॥

इससे प्रार्थना करते हैं।।
भुद्रो नॉ अगिनराहुंती भुद्रा राति सुंभग भुद्रो अंध्वरः।
भुद्रा चत प्रशस्तयः।।१९॥

पदार्थः — (सुभग) हे परमसुन्दर देव ! हे सर्वेश्वय्यं युक्त ! (ब्राहुतः) ब्राहुतियों से तृष्त (ब्राग्नः) अग्नि (नः) हम लोगों का (भद्रः) कल्याएपप्रद हो (रातिः) हमारा दान (भद्रा) मङ्गलविद्यायक हो (ब्रध्वरः भद्रः) योग मङ्गलप्रद हो (उत) और (प्रशस्तयः) प्रशंसाएं (भद्रा) कल्याएादायिनी हों, ऐसी कृपा कर ।।१६॥

भावार्थः हम मनुष्य जो कुछ कर्म करें वह जगत् के मङ्गल के लिये हो, ग्रनिष्ट कर्म न कर कल्याणप्रद ही कार्य्य सदा हम किया करें ।।१६।।

इससे प्रार्थना करते हैं।।

# भद्रं मनंः कुणुष्व बृत्रत्यं येनां समत्स्यं सासद्यः। अवं स्थिरा तंतुद्धि भूरि शर्षतां वनेमां ते अभिष्टिंभिः॥२०॥

पदार्थः — हे सर्वगत देव ! (वृत्रतूय्यें) महासंग्राम में मी (मनः भद्रम्) हमारे मनको कल्याए। युक्त (कृणुष्व) करो (येन) जिस मन से ग्राप (समत्सु) जगत् में (सासहः) सर्वविष्नों को शान्त करते हैं। हे ईश ! (शर्वताम्) महादुष्ट ग्रीर जगत् के कण्टक जनों के (स्थिरा) बहुत दृढ़ मी (भूरि) ग्रीर बहुत मी नगर हों तो भी उन्हें (ग्रव तनुहि) भूमि में मिला देवें जिससे हम उपासक (ते) ग्रापके दिये हुए (ग्रभि-ष्टिभिः) ग्रभिलियत मनोरथों से (बनेम) संयुक्त होवें।।२०।।

भावार्थः — महा महासंग्राम में बुद्धिमान् ग्रपने मनको विकृत न करें ग्रीर न सत्य से ही कदापि दूर चले जायें ॥२०॥

स्तुति का ग्रारम्भ करते हैं।।

# ईळ गिरा मर्नुहितं यं देवा दूतम्रति न्यॅरिरे । यजिष्ठं इञ्यवाइंनम् ॥२१॥

पदार्थ:—(गिरा)-गुरुजनों की व्याख्याक्ष्य वाणी से हम लोग (मन्हितम्) मनुष्य हितकारी उस ग्राग्निदेव के (ईडे) गुणों का ग्रध्ययन करें (यम्) जिस ग्राग्नि को (देवाः) विद्वान् जन (दूतम्) देवदूत (ग्ररितम्) घनस्वःमी (यजिष्ठम्) परम-दाता ग्रीर (हव्यवाहनम्) ग्राहुत द्रव्यों को पहुँचाने वाला (न्येरिरे) मानते हैं ॥२१॥

भावार्यः -मनुष्य को उचित है कि ग्रग्निहोत्रादि कर्म करे ग्रौर उससे क्या लाभ होता है उसका ग्रीर ग्रग्निविद्या का वर्णन लोगों को मुनावे ॥२१॥ पुन: उसी विषय को कहते हैं।।

#### तिग्मजम्भाय तर्रणाय राजते पर्या गायस्यग्नय । यः पिश्चतं स्टतांभिः सुवीयँमग्निर्धृतेभिराहुंतः ॥२२॥

पदार्थः—हे उपासक ! ग्राप जो (तिग्मजंभाय) जिसकी ज्वाला बहुत तीक्ष्ण है (तरुणाय) जो नित्य नूतन है श्रीर (राजते) जो शोमायमान हो रहा है ऐसे (ग्रग्नये) ग्राग्न के लिये ग्रर्थात् ग्राग्नहोत्रादि कर्म के लिये (प्रयः) विविध प्रकार के ग्रन्नों को (गायिस) बढ़ाते हैं, यह ग्रच्छा है, क्योंकि (यः ग्राग्नः) जो ग्राग्न (मूनृतािभः) प्रिय ग्रीर सत्य बचनों से प्रसादित ग्रीर (घृतेिभः) घृतादि द्रव्यों से (ग्राहुतः) ग्राहुत होने पर (सुवीर्य्यम्) शोमन बल को (पिंशते) देता है ॥२२॥

भावार्थ: हम मनुष्य जो अन्न पशु हिरण्य और भूमि आदि बढ़ाकर घन एकत्रित करें, वह केवल परोपकार के और यज्ञादि शुभकर्म के लिये ही करें। घन की क्या आवश्यकता है इसको अच्छे प्रकार विचार सन्मार्ग में इसका व्यय करें।।२२।।

पुनः वही विषय आ रहा है ॥
यदी घृतेभिराहुंतो वाजीमगिनर्भरंत उचावं च ।
असुर इव निर्णिजेम् ॥२३॥

पदार्थ:—(घृतेभिः) घृत ग्रादि द्रव्यों से (ग्राहुतः) तिपत (ग्रिग्नः) ग्रिग्न (यिद) जब (बाशीम्) शव्दकारिएी ज्वाला को (उच्चाव च) ऊँचे-नीचे (भरते) करता है तब (ग्रसुरः इष) सूर्य्य के समान (निणिजम्) निजरूप को प्रकाशित करता है।।२३।।

भावायं: — जिस प्रकार सूर्य्य उष्णता श्रीर प्रकाश से जगदुपकार करता है तद्वत् श्राग्नि भी इस पृथिवी पर कार्य्य कर सकता है यदि उसके गुणानुसार उसे कार्य्य में लगा सकें।।२३।।

गुणों की स्तुति दिखाते हैं।।

# यो इच्यान्येरयता मर्नुहितो देव आसा सुंगुन्धिना । विवासते वाय्याँण स्वध्वरो होतां देवो अमर्त्यः ॥२४॥

पदार्थ:—(स्वध्वरः) जो मार्गों को श्रच्छे प्रकार दिखलाने वाला है नयोंकि महान्धकार में भी श्रग्नि की सहायता से मनुष्य सब काम करता है। (होता) वायु, मेध, पानी ग्रादि देवों को बुलाने वाला है (देवः) प्रकाशमान ग्रीर (ग्रमत्यंः) ग्रमरएाधर्मी = सदास्थायी ग्रग्नि है वह (मनुहितः) मनुष्यों से स्थापित ग्रीर ग्राहुत होने से (हन्यानि) ग्राहुत द्रव्यों को (ऐरयत) यथास्थान में पहुँचाया करता है ग्रीर (बार्याणि) वरएीय जल ग्रन्न ग्रादि पदार्थों को (विवासते) देता है।।२४।।

भाश्यरं: होम से जलवर्षण होता है ऐसा बहुत ग्राचार्यों की सम्मति है, ग्रतः हवनसामग्री तदनु हल होनी चाहिये। तब ही वह लाभ हो सकता है।।२४॥

इससे प्रार्थना दिखलाते हैं।।

# यदंग्ने मर्त्युस्त्वं स्यामृहं भित्रमहो अमर्त्यः।

#### सहंसः खुनवाहुत ॥२५॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे सर्वगत ! (मित्रमहः) हे सब जीवों से पूज्यतेजस्क ! (सहसः सूनो) जगदुत्पादक (ग्राहुत) हे सर्वपूजित ईश ! (यद्) यदि (मर्त्यः) मरण-धर्मी (ग्रहम्) में (त्वम् स्याम्) तू होऊं ग्रर्थात् जैसा तू है वैसा ही यदि मैं भी हो जाऊं तो (ग्रमर्त्यः) न मरने वाला देव मैं भी बनजाऊं ।।२४।।

भावार्यः—ईश्वर की उपासना से मनुष्यों में उसके गुण ग्राते हैं ग्रतः वह उपासक उपास्य के समान माना जाता है। ग्रीर मनुष्य की इच्छा भी बलवती होती है ग्रतः तदनुसार यह प्रार्थना है।।२५॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

# न त्वां रासीयाभिशंस्तये वसो न पांपत्वायं सन्त्य । न में स्तोतामंतीवा न दुहिंतः स्यादंग्ने न पापयां ॥२६॥

पदार्थ:—(वसो) है वासदाता परम उदार महादेव ! मैं (ग्रभिशस्तये) मिथ्या-पवाद ग्रीर हिंसा के लिये (त्वा) तेरी (न रासीय) स्तुति न करूं। तथा (सन्त्य) हे परमपूज्य ! (पापत्वाय) पापके लिये (न) तेरी स्तुति मैं न करूं। (मे) मेरा (स्तोता) स्तुतिपाठक पुत्रादि (ग्रमतीवा) दुष्ट बुद्धिवाला न हो (दुहित: न) ग्रीर न किसी का शत्रु हो (ग्रम्ने) हे सर्वगत ईश ! ग्रीर वह (पापया) पाप से युक्त (न स्थात्) न होवे ॥२६॥

भावार्थः - मारण, मोहन, उच्चाटन, हिंसा ग्रादि कुत्सित कर्म के लिए हम उपासक ईश्वर की उपासना न करें तथा हम कदापि किसी के शत्रु, पिशुन ग्रीर कलंकदाता न बनें ॥२६॥ पुनः वही विषय ग्रारहा है।।

#### पितुर्न पुत्रः सुभृतो दुरोण आ देवाँ एंतु म जी हविः ॥२७॥

पदार्थः—(न) जैसे वृद्धावस्था में (पुत्रः) सुयोग्यपुत्र (पितुः) पिता का (सुभूतः) ग्रच्छे प्रकार मरए।पोषए। करता है। तद्वत् वह परमात्मा (दुरोणे) हम लोगों के गृह में मरए।-पोषए। कर्त्ता बनकर (नः) हमारे (देवान्) कीडाशील पुत्रा-दिकों के (ग्रा) लिए (हविः) हविष्यान्न की (प्र एतु) वृद्धि करे।।२७।।

भावार्यः हे मनुष्यो ! प्रथम तुम ग्रपने ग्रन्तः करण को शुद्ध करो ग्रीर जगत् में हिसा परद्रोहादि दुष्टकर्मों से सर्वथा निवृत्त हो जाग्रो । तब वह परमेश्वर तुम्हारे हृदय ग्रीर गृह में वास कर शुभ मार्ग की ग्रोर ले जायेंगे ।।२७।।

प्नः वही विषय ग्रा रहा है।।

# तवाइमंग्न ऊतिभिनिदिष्ठाभिः सचेय जोषमा वंसी सदां देवस्य मत्यैः ॥२८॥

पदार्थः हे सर्वगत (वसो) हे घनस्वरूप हे परमोदार ईश ! (मत्यंः) मरण-घर्मा (ग्रहम्) में उपासक (देवस्य तव) सर्वपूज्य ग्राप की (नेदिष्ठाभिः) समीपवर्ती (ऊतिभिः) रक्षाग्रों से (जोषम्) प्रीति को (ग्रा सचेय) पाऊं, ऐसी कृपा कर ॥२८॥

भावायं: —हे भगवन् ! मुक्त को निखिल दुर्व्यसन और दुष्टता से दूर करो जिम से मैं सबका प्रीतिपात्र बन् । ग्रज्ञान से दुर्व्यसन में ग्रौर स्वार्थ से परद्रोह में लोग फँसते हैं, ग्रतः सत्संग ग्रौर विद्याभ्यास ग्रौर ईश्वरीय गुणों का ग्रपने हृदय में ग्राधान करें ॥२८॥

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

# तव कत्वां सनेयं तवं रातिभिरम्ने तव मशंस्तिभिः। त्वामिदांहु ममंति वसो ममाग्ने इपेंस्व दातंवे।।२९॥

पदार्थ: —(ग्राने) हे सर्वगतदेव ईश ! मैं उपासक (तव) तेरी हो (कत्वा) सेवारूप कर्म से (सनेयम्) तुभे सेऊं (तव) तेरे (रातिभिः) दानों से तुभे ही सेऊं (तव) तेरी ही (प्रशस्तिभिः) प्रशंसाग्रों से तुभे ही सेऊं, क्योंकि (त्वाम्) तुभको ही तत्त्विवत् पुरुष (प्रमतिम्) परम ज्ञानी ग्रीर रक्षक (ग्राहुः) कहते हैं। ग्रतः (वसो) हे परमोदार धनस्वरूप (ग्राने) परमात्मन् ! (मम) मुभे (दातवे) देने के लिए (हर्षस्व) प्रसन्न हो।।२६॥

भावार्यः — मनुष्य को उचित है कि वह सर्वदशा में ईश्वर की आजा पर चले, तब ही कल्याण का मुखावलोकन कर सकता है।।२६।।

पुनः वही विषय मा रहा है ॥
प्र सो अंग्ने तबोतिभिः छुवीरांभिस्तरते वाजभर्मभिः ।
यस्य त्वं सरूवपावरः ॥३०॥

पवार्षः —(ग्रग्ने) हे सर्वगत देव ! (यस्य) जिस उपासक की (सख्यम्) मित्रता को (ग्रावरः) ग्राप स्वीकार करते हैं (सः) वह (तव) ग्रापकी (ऊतिभिः) रक्षाग्रों से (प्रतिरते) जगत् में वृद्धि पाता है। जिन रक्षाग्रों से (मुवीराभिः) कुल में वीर उत्पन्न हैं ग्रीर (वाजभर्मभिः) जिन से ज्ञान विज्ञान ग्रादिकों का मरण होता है।।३०।।

भावार्थः — उस देव की जिस पर कृपा होती है वही घन-घान्य से सम्पन्न होकर इस लोक में प्रशंसनीय होता है।।३०॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

तवं द्रुप्सो नीळंवान्त्राञ्च ऋत्विय इन्धांनः सिष्णवा दंदे । त्वं मंदीनामुषसांमसि प्रियः भगो वस्तुंषु राजसि ॥३१॥

पदार्थः—(सिष्णो) हे सुखर्वाषता ईश ! (तव) तेरा (द्रप्सः) द्रवण्ञील प्रवहण्शील संसार (नीलवान्) श्याम अर्थात् सुखप्रद है। (वाशः) कमनीय=सुन्दर है (ऋत्वियः) प्रत्येक ऋतु में अभिनव होता है (इन्धानः) दीप्तिमान् है और (ब्राददे) ग्रहण्योग्य है (त्वम्) तू (महीनाम्) महान् (उषसाम्) प्रातःकाल का (प्रियः ब्रास्ति) प्रिय है। (क्षपः) रात्रिकी (वस्तुषु) वस्तुष्रों में भी (राजिस) शोभित होता है।।३१।।

भावार्थ: परमात्मा श्रीर उसका कार्य्यजगत्, ये दोनों सदा चिन्त-नीय हैं। वह इसी में व्याप्त है, उसके कार्य्य के ज्ञान से ही विद्वान् तृप्त होते हैं।।३१।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

तपांगनम सोभरयः सदसंऽमुब्कं स्वामिष्टिपवंसे।

सम्राजं त्रासंदस्यवम् ॥३२॥

पदार्थ:—(सोभरयः) विद्या से ग्रीर घनादिकों से प्रजाग्रों को भरणपोषण करने वाले हम उपासकगण (ग्रवसे) रक्षा के लिए (तम्) उस परमात्मा के निकट (ब्रा ब्रगन्म) प्राप्त हुए हैं। जिसके (सहस्रमुष्कम्) ग्रनन्त तेज हैं (स्वभिष्टिम्) जो शोभन ग्रमीष्टदेव हैं (सम्राजम्) जो अच्छे प्रकार सर्वत्र विराजमान हैं श्रीर (त्रास-दस्यवम्) ग्रीर जिनसे दृष्टगए। सदा डरते हैं, ऐसे परमदेव को हम लोग प्राप्त हुए हैं। १३२।।

भावार्थः - हम मनुष्य कपट को त्याग उसके निकट पहुँचें तब ही

कल्याणभागी हो सकेंगे 11३२।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

# यस्यं ते अग्ने अन्ये अग्नयं उपिसतों वया इंव । वियो न द्युम्ना नि युंवे जनानां तवं सत्राणिं वर्षयंन् ॥३३॥

पदार्थ: (ग्रग्ने) हे सर्वगत बहा ! जो (ग्रन्थे ग्रग्नयः) ग्रन्य सूर्य्य, ग्रग्नि, विद्युदादि ग्रग्नि हैं वे (यस्य) जिस (ते) तेरे (उपिक्षतः) ग्राश्रित हैं, उस तुक्तको मैं गाता हूँ। यहां दृष्टान्त देते हैं—(वयाः इव) जैसे शाखाएं स्वमूल वृक्ष के ग्राश्रित हैं तद्वत्। हे ब्रह्मन् ! (तव) तेरे (क्षत्राणि) बलों या यशों को (वर्धयन्) स्तुति से बढ़ाता हुग्रा मैं (विषः इव) ग्रन्यान्य स्तुतिपाठक के समान (जनानाम्) मनुष्यों के मध्य (द्युम्ना) सुखों ग्रीर यशों को (नि युवे) ग्रच्छे प्रकार पाता हूँ यह ग्रापकी महती कृपा है ॥३३॥

भावार्यः —ये सूर्यादि ग्रग्नि भी उसी महाग्नि ईश्वर से तेज ग्रौर प्रभा पा रहे हैं, उसी की कीर्ति गाते हुए कविगण सुखी होते हैं ॥३३॥

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

# यमांदित्यासो अद्भुष्टः पारं नयंय पत्यम् । मधोनां विभ्वेषां सुदानवः ॥३४॥

पदार्यः हे (ग्रदृहः) द्रोहरिहत (सुदानवः) हे शोभनदाता (ग्रावित्याः) ग्राचार्यो ! ग्राप (विश्वेषाम्) समस्त ((मघोनाम्) घनवानों के मध्य (मर्त्यम्) जिस मनुष्य को (पारम्) कर्मों के पार (नयय) ले जाते हैं वही पूर्वोक्त फल पाता है।।३४।।

भावारं: — पूर्व सम्पूर्ण सूक्त में ग्राग्निवाच्य ईश्वर की स्तृति--प्रार्थना कही गई है, यहां ग्रादित्य की चर्चा देखते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रादित्य नाम ग्राचार्य का है। उनकी ही कृपा से सर्व कार्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञान देते हैं, सन्मार्ग पर ले जाते हैं ग्रीर ईश्वर की ग्राज्ञाएँ समभाते हैं। १४।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

#### यूर्य रांजानः कं चिंचर्षणीसहः क्षयन्तं मानुंषाँ अतं । वयं ते वो वर्षण मित्रार्थमन्तस्यामेदतस्यं रथ्यः ।।३५॥

पवार्षः — हे ग्राचार्यों ! जिस कारण ग्राप (राजानः) सब मनुष्यों के शासनकर्ता हैं ग्रौर (चर्षणीसहः) दृष्टजनों के दण्ड देनेवाले हैं, इसलिए (किश्चत्) जो कोई (मनुष्यान् ग्रन्) मनुष्यों के मध्य दुष्टकमं करता हुग्रा (क्षयन्तम्) निवास कर रहा है उसको दण्ड दीजिये। (वरुण) हे राजप्रतिनिधि (मित्र) हे ब्राह्मणप्रतिनिधि ! (ग्रय्यमन्) हे वैश्यप्रतिनिधि वे (वयम्) हम उपासकगण (ऋतस्य इत्) सत्य नियम के ही (रथ्यः) नेता (स्याम) होवें।।३५॥

भावार्यः हम लोग सदा सत्य ग्रीर न्यायपथ पर चलें ।।३४।।

इन दो मन्त्रों में उपासना का फल दिखलाते हैं ॥

# श्रदानमे पौरुकुत्स्यः पंचाञ्चतं त्रसदंस्युर्वधूनाम् ।

#### मंहिष्ठो अर्थः सत्पंतिः ॥३६॥

पदार्थः—(मंहिष्ठः) परमदाता (ग्रय्यंः) परमपूज्य (सत्पितः) सज्जनपालक (त्रसदस्युः) दुष्टिनिवारक (पौरुकुत्स्यः) सकल जीवपालक वह परमदेव (मे) मुक्त उपासक को (वधूनाम् पञ्चाशतम्) वहुतसे घोड़े, घोड़ियां ग्रीर ग्रन्यान्य पशु (ग्रदात्) देता है ॥३६॥

भावार्थः — जो उसकी उपासना ग्रन्तः करण से करता है वह सर्व धन-सम्पन्न होता है, ग्रतः हे मनुष्यो ! केवल उसी की उपासना सदा

करो ॥३६॥

फिर उसी विषय को दिखलाते हैं।।

# उत में मुखियार्विययों। सुवास्त्वा अधि तुग्वंनि ।

# तिस्णां संप्ततीनां श्यावः पंणेता भुंबद्वसुर्दियांनां पतिः॥३०॥

पदार्यः—(सप्ततीनाम्) ग्रतिगमनशील सदा चलनेवाले (तिसृणाम्) तीनों भुवनों का ग्रौर (दियानाम्) दाताग्रों का (पितः) ग्रिधपित पालक (श्यावः) सर्वव्यापी सर्वगत परमात्मा (उत मे) मेरी (सुवास्त्वाः) निखिल शुमकर्मों की (ग्रिध तुग्विन) समाप्ति-समाप्ति पर (प्रणेता) प्रेरक ग्रौर (वसुः) वासदाता (भुवत्) होवे। जो मैं (प्रियियोः) उसी की ग्रोर जारहा हूँ ग्रौर (विषयोः) सदा शुभकर्मों में ग्रा-सवत हूँ ॥३७॥

भावार्यः — जो समस्त भुवनों का तथा सकल दातास्रों का रक्षक पर मात्मा है वही भक्तों के शुभकर्मों की समाप्ति में सहायक होता है। स्रतः सर्वत्र वही उपास्यदेव है।।३७।।

म्रष्टम मण्डल में यह उन्नीसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

चत्वारिशहचस्य विशितितमस्य सुक्तस्य सोभिरः काण्व ऋषिः ।। मक्तो बेवताः।। छन्दः-१, ४, ७, १६, २३ उष्णिक् ककुप्। ६, १३, २१, २४ निचृदुष्णिक्। ३, १४, १७ विराडुष्णिक्। ११ पादनिचृदुष्णिक्। २, १०, १६, २२ सतः पंक्तिः। ६, २०, २४, २६ निचृत् पंक्तिः। ४, १८ विराड् पंक्तिः। ६, १२ पादनिचृत् पंक्तिः। १४ प्राचीं भृरिक् पंक्तिः।। स्वरः---१, ३, ४, ७, ६, ११, १३, १४, १७, १६, २१, २३, २४ ऋषभः। २, ४, ६, ६, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४ २६ पञ्चमः।।

सेनाग्रों का वर्णन ग्रारम्भ करते हैं।।

#### भा गंन्ता मा रिषण्यत प्रस्थोबानो मापं स्थाता समन्यवः । स्थिरा चित्रमयिष्णवः ॥१॥

पदार्थ:—इस सूकत में सैन्य का वर्णन करते हैं, यथा—(प्रस्थावानः) हे सत्पुरुषों की रक्षा के लिये सर्वत्र प्रस्थानकारी मरुन्नाम के सैन्यजनो ! (ग्रा गन्त) ग्राप ग्रावें, सर्वत्र प्राप्त होवें। (मा रिषण्यत) निरपराधी किसी को ग्राप न मारें ग्रीर (समन्यवः) कोधयुक्त होकर (मा ग्रपस्थात) ग्राप कहीं न रहें क्योंकि ग्राप (स्थिरा चित) हढ़ पर्वतादिकों को मी (नमयिष्णवः) केंपानेवाले हैं, ग्रतः यदि ग्राप सक्रोध रहेंगे तो प्रजाग्रों में ग्रति होनि होगी।।१।।

भावार्यः — इस सूक्त का देवता मरुत है। यह शब्द अनेकार्थ है। यहां सैन्यवाची है। मरुत शब्द का एक धात्वर्थ मारने वाला भी है। जिस कारण राज्यप्रवन्ध के लिये दुष्टसंहारजन्य मरुद्गण महासाधन और महास्त्र हैं, अतः इसका नाम मरुत है। इसी प्रथम ऋचा में अनेक विषय ऐसे हैं जिनसे पता लगता है कि सेना का वर्णन है। जैसे (मा रिषण्यतः) इससे दिखलाया गया है कि प्रायः सैन्यपुरुष उन्मत्त होते हैं, निरपराध प्रजाओं को लूटते मारते हैं, अतः यहां शिक्षा देते हैं कि हे।सैन्यनायको ! तुम किसी निरपराधी की हिंसा मत करो।।१।।

सेनाएं कैसी हों यह दिखलाते हैं।।

# वीळुपविभिर्मकत ऋभुक्षण आ कंद्र सः सुदीतिभिः। इषा नौ अद्या गंता पुरुस्पृद्दी यज्ञमा सीभरीयवं: ।(२।।

पदार्थ: —(ऋभुक्षणः) हे महान् हे मनुष्यहितकारी (रुद्रासः) हे दुःखिवनाशक (पुरुस्पृहः) हे बहु स्पृह्णीय (सोभरीयवः)हे सत्पुरुषाभिलाषी सेनाजनो ! ग्राप (वीळु-पिबिभः) दृढ़तर चकादि युक्त (सुदीितिभः) सुदीप्त रथों से (ग्रा गत) ग्रावें (इषा) श्रन्न के साथ (ग्रद्य) ग्राज (ग्रा गत) ग्रावें (यज्ञम्) प्रत्येक यज्ञ में (ग्रा) ग्रावें ॥२॥

भावार्थः—सेना को उचित है कि वह प्रजाग्रों की माननीया हो ग्रौर उनकी रक्षा ग्रच्छे प्रकार करें ॥२॥

सेनाका बल ज्ञातव्य है यह दिखलाते हैं।।

# विद्या हि रुद्रियांणां शुष्पं पुत्रं पुरुतां श्विमीवतास् । विष्णोरेषस्यं सीळहुषास् ॥३॥

पदार्थ: — (रुद्रियाणाम्) दुःखापहारी (शिमीवताम्) कर्मपरायण ग्रीर (विष्गोः) पोपक (एषस्य) ग्रन्भेलषणीय ग्रन्नों की (मीढुषाम्) वर्षा करने वाले (मरुताम्) मरुन्नामक सैन्यजनों को (विद्य हि) हम लोग ग्रवश्य जानते हैं ॥३॥

भावार्यः — भाव इसका यह है कि सेना की क्या शक्ति है, उसको क्या ग्रिधकार है, वह जगत् में किस प्रकार उपकारिणी बन सकती है, इत्यादि विषय विद्वानों को जानने चाहियें। वे सैन्यजन दुष्टों को शिष्ट बनावें। यदि वे ग्रपनी दुष्टता न छोड़ें तो उनके धन से देश के उपकार सिद्ध करें।।३।।

सेना का वर्णन करते हैं।।

# वि द्वीपानि पापंतन्तिष्ठंदुच्छनोभे युंजन्त रोदंसी। प घन्वांन्येरत शुभ्रखादयो यदेजंथ खमानवः ॥४॥

पदार्थः—(गुभ्रखादयः) हे युद्धभोजनो ग्रथवा हे शोभनायुधो ! (स्वभानवः) हे स्वप्रकाश हे स्वतन्त्र (यद्) जब (एजय) ग्राप भयंकर मूर्ति धारएाकर जगत् को कँपाते हैं तब (द्वीपानि) द्वीप द्वीपान्तर (विपापतन्) ग्रत्यन्त गिरने लगते हैं। (तिष्ठत्) स्थावर वस्तु भी (दुच्छुना) दुःख से युक्त होती है (रोदसी युजन्त) द्युलोक

धौर पृथिवी भी दु:ख से युक्त होती है (धन्वानि) जल स्थल भी (प्रेरत) सूख जाते हैं।।४।।

भावार्यः - राजसेनाएं सदा प्रजाओं की रक्षा के लिये ही नियुक्त की जाती हैं, इसी काम में सदा धर्म पर वे तत्पर रहें ॥४॥

सेना के गुणों को दिखाते हैं।।

# अच्छुंता चिद्धो अज्मुका नानंदित पर्वतासो वनस्पतिः । भूमिर्यामेषु रेजते ॥५॥

पदार्थः —हे सेनाजनो ! (वः) ग्रापके (भ्रज्मन्) गमन से (भ्रज्युताचित्) सुदृढ़ ग्रीर ग्रपतनशील मी (पर्वतासः) पर्वत (वनस्पितः) ग्रीर वृक्षादिक मी (नानदित) ग्रत्यन्त शब्द करने लगते हैं (यामेषु) ग्राप के गमन से (भूमिः) पृथिवी मी (रेजते) कांपने लगती है ॥ ॥

भावायं:—इससे यह सूचित किया गया है कि यदि सेना उच्छुँखल हो जाय तो जगत् की बड़ी हानि होती है, ग्रतः उसका शासक देश का परमहितेषी ग्रीर स्वार्थविहीन हो ।।।।।

पुनः उसी विषय का वर्णन श्रा रहा है।।
अमाय वो मरुतो यातंवे द्यौजिहींत उत्तरा बृहत्।
यत्रा नरो देदिंशते तन् प्वा त्वक्षींसि वाह्वींजसः।।६।।

पदार्थः—(महतः) हे महद्गरा सैन्यनायको दुष्ट-जनशासको ! (वः) ग्राप लोगों के (ग्रमाय यातवे) बल के कारण स्वच्छन्दपूर्वक गमन के लिये (द्याः) प्रत्यान्य जिगीपु वीर पुरुष (बृहत्) बहुत स्थान ग्रापके लिये छोड़कर (उत्तरा जिहीते) ग्रागे बढ़ जाते हैं (यत्र) जिसके निमित्त (नरः) जननेता ग्रीर (बाह्वोजसः) भुजबलधारी ग्राप (तनुषु) शरीरों में (त्वक्षांसि) ग्रायुध (ग्रा, देदिशते) लगाते हैं ॥६॥

भावार्थः —जो ग्रच्छे सैनिक पुरुष होते हैं उनसे सब डरते हैं, क्योंकि वे नि:स्वार्थ ग्रीर देशहित के लिये समर करते हैं।।६।।

पुनः सेनाएं कैसी होवें यह दिखलाते हैं।।
स्वधायतु श्रियं नरो महिं त्वेषा अमंदन्तो दृषंप्सदः।
वहंन्ते अहुंतप्सदः॥७॥

पदाथः—(नरः) ये जगन्नेता मरुद्गण ! (स्वधाम् ग्रनु) जब देश की रक्षा करते हैं तब (मिह) ग्रतिशय (श्रियम्) शोमा को (बहन्ते) घारण करते हैं, वे कैसे हैं (त्वेषाः) ग्रत्यन्त प्रकाशित, पुनः (ग्रमवन्तः) परम बिलष्ठ, पुनः (वृषप्सवः) जिनके रूप से करुणत्व टपक रहा हो, पुनः (ग्रह्णुतप्सवः) ग्रकुटिलरूप ग्रयित् जिनकी गति कुटिलता से युक्त न हो ॥७॥

भावायं: सेना को उचित है कि वह ग्रपने देश की सर्व प्रकार से रक्षा करे, वे स्वयं ग्रपने ग्राचरण से दीप्तिमान् ग्रीर करुणानन्द हों ग्रीर उनके प्रत्येक कार्य्य सरल हों।।७।।

पुनः वे कैसे हों, यह दिखाते हैं।।
गोथिर्वाणो अंज्यते सोभंरीणां रथे कोचे हिर्ण्यये।
गोबंन्धवः छुजातासं र्षे धुजे महान्तों नः स्परंसे त ॥८॥

पदार्थ:—(सोभरीणाम्) मनुष्य जाति का अच्छे प्रकार मरणपोषण करने-वाले सैनिक जनों का (वाणः) वाण (हिरण्यये) सुवर्णमय (रये कोशे) रथस्य कोश में (गोभिः) शब्द से (ग्रज्यते) मालूम होता है। ग्रंथीत् वीरपुष्प जब वाण फेंकते हैं ग्रीर घनुष् का शब्द होता है तब मालूम होता है कि रथ पर बहुत वाण हैं। (गोबन्धवः) पृथिवी के बन्धु (सुजातासः) शोमनजन्मा कुलीन ग्रीर (महान्तः) महान् ये महद्गण (नः) हमारे (ईषे) ग्रन्न के लिये (भुजे) भोग के लिये ग्रीर (स्परसे) प्रीति के लिये (नु) शीघ्र होवें।।।।

भावार्थः —वीर पुरुष सदा जगत् का उपकार किया करें। प्रजार्ग्नों के क्लेशों को दूर करने के लिये सदा यत्न करें।। पा

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।
प्रति वो दृषद् व्ययो दृष्णे ग्रघीय मार्थताय भरध्वम् ।
दृष्या दृष्पयाव्णे ।। ९।।

पदार्थः — (वृषदञ्जयः) हे शोभनाचारयुक्त प्रजाजनो ! (वः) ग्राप लोग (माहताय) उत्तम सेनाजनों के लिये (हव्यानि) विविध द्रव्य विविध खाद्य पदार्थ (प्रतिभरध्वम्) रक्षा के बदले में दिया करें। (वृष्णे) जो महद्गरण रक्षा ग्रीर धना-दिकों की वर्षा करते हैं (शर्धाय) जो ग्राप लोगों के बलस्वरूप हैं ग्रीर (वृषप्रयाज्णे) जिनके नायक वृषवत् विलष्ठ ग्रीर देशरक्षक हैं। हि।।

भावार्थः —भगवान् उपदेश देते हैं कि सेना देशहितकारणी हो। श्रीर उस का भरण पोषण प्रजाधीन हो।।।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

# हुषणक्वेनं मरुतो हुषंप्सुना रयेन हुषंनाभिना । आ क्येनासो न पक्षिणो हुथां नरो हुन्या नी बीतये गत ॥१०॥

पदार्थ:—(नरुः) हे मनुष्यों के नेता (मरुतः) मरुद्गगा आप (नः) हमारे (हव्या) निखिल पदार्थों की (वृथा) अनायास (वीतये) रक्षा के लिये (रथेन) रथ पर चढ़कर (श्रा गत) आवें। कैसा रथ हो (वृषणाश्वेन) जो विलष्ठ अश्वों से युक्त हो जो (वृषप्सुना) धनादिकों की वर्षा करने वाला हो, पुनः (वृषनाभिना) जिसके मध्यस्थान भी धनादि वर्षक हों। आगमन में दृष्टान्त देते हैं—(न) जैसे (श्येनासः) श्येन नामके (पक्षिणः) पक्षी बड़े वेग से उड़कर दौड़ते हैं, तद्वत्।।१०।।

भावार्थः — प्रजा के कार्य में किञ्चित् भी विलम्ब वे न करें। श्रीर ग्रपने साथ नाना पदार्थ लेकर चलें, जहां जैसी ग्रावश्यकता देखें वहां वैसा करें।।१०।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

#### समानमञ्ज्येषां वि भ्रांजन्ते रूक्मासो अधि बाहुर्षु । दविद्युतत्यृष्ट्यः ॥११॥

पदार्थः सेना एक प्रकार की हो यह शिक्षा इससे देते'हैं, यथा — (एषाम्) इन मरुद्गणों की (ग्रञ्ज) गति (समानम्) समान हो । यथा (रुक्मासः) ग्रन्यान्य सुवर्णमय ग्राभरण भी समानरूप से (वि भ्राजन्ते) शोभित हों। तथा (बाहुषु ग्रधि) बाहुग्रों के ऊपर (ऋष्ट्यः) शक्ति ग्रादि नाना ग्रायुघ भी समानरूप से (दिवद्युतित)

ग्रत्यन्त द्योतित हों ॥११॥

भावार्यः — सेना नाना ग्रस्त्र शस्त्रों से युक्त हो, किन्तु उनके कपड़े ग्रादि सब एक ही हों।।११।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

त उग्रासो हवंण उग्रवाहवो निक्षंष्टनुषु येतिरे ।

स्यरा घन्त्रान्यायुंघा रथेषु वीऽनींकेष्वधिश्रियः ॥१२॥

पदार्थः -पुनः सेनाजन कैसे हों सो कहते हैं--(ते) वे सेनाजन (उग्रासः)

सर्व कार्यों में परमोद्योगी हों, पुनः (वृषणः) शान्ति, रक्षा, घन ग्रादि के विषता हों, पुनः (उग्रवाहवः) बाहुबल के कारण उग्र हों ग्रथवा जिनके बाहु सदा सर्वकार्य में उद्यत हों, किन्तु (तन्तुषु) निज शरीर के मरण-पोषण के लिये (निकः) कदापि न (येतिरे) चेष्टा करें, क्योंकि उनके शरीर के पोषण की चिन्ता प्रजाएं किया करें। तथा हे मरुद्गण ! (वः) ग्रापके (रथेषु) रथों के ऊपर (घन्वानि) घनुष् ग्रीर (प्रायुधा) बाण ग्रादि ग्रायुध (स्थिरा) दृढ़ हों जिससे (ग्रनीकेषु ग्रधि) सेनाग्रों में (श्रियः) विजयलक्ष्मी को प्राप्त हों।।१२।।

भावार्यः — सैनिक पुरुष परमोद्योगी हों, ग्रपने शरीर की चिन्ता न करें। वे ग्रच्छे-ग्रच्छे ग्रस्त्रों से सुभूषित हों।।१२।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

#### येषायणीं न समयो नामं त्वेषं श्रश्नंतामेकमिद्धुजे। वयो न पित्रवं सहं: ॥१३॥

पदार्थः — पुनः सैनिकजन कैसे हों सो कहते हैं — (येषाम्) जिनका (नाम) नाम (म्रणं: न) जल के समान (सप्रथः) सर्वत्र विस्तीएं है। ग्रौर (त्वेषम्) दीष्ति-युक्त हो पुनः (शश्वताम्) चिरस्थायी, उन मरुद्गएगों के (भुजे) बाहु में (एकम् इत्) बल ही प्रधान हो ग्रौर (न) जैसे (सहः) प्रसहनशील (पित्र्यम्) पैत्रिक (वयः) ग्रन्त को लोग स्वच्छन्दता से भोगते हैं, तद्वत् सैनिक जन भी प्रजाग्रों के कार्य्य में ग्रा सकें ।।१३।।

भावार्यः — सैनिक पुरुष ऐसे शुद्धाचारी हों कि जिनके नाम उज्ज्वल हों स्रौर वे ऐसे प्रजाहितकर हों कि सब कोई उनसे स्रपने घन के समान लाभ उठा सकें ॥ १३॥

पुन: वही विषय मा रहा है।।

# तान्वंन्दस्व मुरुत्स्ताँ छपं स्तुहि तेषां हि धुनीनाम् । अराणां न चंरमस्तदेषां दाना महा तदेषाम् ॥१४॥

पदार्थ:—हे प्रजागण (तान् मरुतः) उन सैनिक जनों की (वन्दस्व) वन्दना करों (तान्) उनके (उप स्तुहि) समीप जाकर स्तुति करों (हि) क्योंकि (तेषाम् धुनीनाम्) दुष्टों के कॅपाने वाले उन मरुद्गणों की रक्षा में हम सब कोई वास करते हैं (न) जैसे (प्रराणाम्) श्रेट्ठ पुरुपों का (चरमः) पुत्रादि रक्षणीय होता है तद्वत् हम लोग सैनिक जनों के रक्षणीय हैं (तद् एषाम्) इसलिये इनके (दाना) दान भी

(मह्ना) महत्त्वयुक्त हैं। (तद् एषाम्) इसलिये इनकी स्तुति ग्रादि करनी चाहिये॥१४॥

भावार्यः -- ग्रच्छी सेना की प्रशंसा करनी चाहिये ।। १४॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

# सुभगः स वं ऊतिष्वास पूर्वास महतो व्यंष्टिषु । यो वं नूनमुतासंति ॥१५॥

पदार्यः—(महतः) हे सेनागए ! (वः) ग्राप लोगों की (ऊतिषु) रक्षाग्रों में जो जन (ग्रास) रहता है (सः) वह जन (सुभगः) सदा घनसम्पन्न होता है । कब ? (पूर्वासु व्युध्टिषु) ग्रतीत, वर्त्तमान ग्रौर भविष्यत् तीनों कालों में वह सुखी रहता है । (उत) ग्रौर (वा नूनम्) ग्रवश्यमेव (यः) जो जन (ग्रसित) ग्राप का होकर रहता है वह सदा सुखी होता है —इस में सन्देह नहीं ।।१५।।

भावार्यः—सेना से सुरक्षित देश में भी सभी जन सुख से रहते हैं। सेना को उचित है कि वह लोभ, काम, कोच और अपमानादि से प्रेरित होकर प्रजाओं में कोई उपद्रव न मचावे, किन्तु प्रेम से प्रजा की रक्षा करें।।१५।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

# यस्यं वा यूयं प्रतिं वाजिनों नर् आ इन्या बीतये गय। अमि व युम्नेरुत वाजंसातिभिः सुम्ना वो धूतयो नश्चत्।।१६॥

पदार्थ:—(नरः) हे नेता सेनाओ ! ग्राप (यस्व वा) जिस (वाजिनः) यजमान ग्रयात् सेनकजन के (हब्या) घनों के (प्रति) प्रति (वीतये) रक्षा के लिये (ग्रागय) ग्राते-जाते रहते हैं (धूतयः) हे दुष्टों को कम्पाने वाली सेनाओ (सः) वह (द्युम्नः) विविध घनों से वा यशों से (उत) ग्रीर (व जसातिभि) ग्रन्नों के दानों से युक्त होता है। ग्रीर (वः) ग्राप लोगों से सुरक्षित होकर वह जन सदा (सुम्ना) विविध प्रकार के घनों को (ग्राभनशर्) ग्रच्छी तरह से प्राप्त करता है।।१६।।

भावार्यः सेनाग्रों को उचित है कि वे प्रजाग्रों के धनों ग्रौर सुखों को पालें ग्रौर बचावें।।१६।।

पुनः उसी विषय की अनुवृत्ति है।।

यथां बृद्रस्यं सुनवां दिवो वशंत्यसुरस्य वेषसंः।
युवीनस्तयेदंसत्।।१७।।

पदार्थः —हे मनुष्यो! वे सैनिक जन (रुद्रस्य सूनवः) परमेश्वर के पुत्र हों प्रथीत् ईश्वर के मक्त हों (दिवः) श्रच्छे स्वमाव वाले (प्रसुरस्य) मक्तजनों के (वेधसः) रक्षक हों तथा (युवानः) युवा पुरुष हों (यथा) जिस प्रकार यह कार्य सिद्ध हो (तथा इत्) वैसा ही (प्रसत्) होना चाहिये ।।१७।।

भावार्यः —यहां रुद्रादि शब्द से सैनिक जनों का लक्षण कहा गया है प्रथम रुद्रसूनु पद से दिखलाया गया है कि ईश्वर के पुत्र जैसे परोपकारी म्रादि हो सकते हैं वैसे ही सैनिक जन हैं म्रीर प्रत्येक उत्तम कार्य्य के वे विघायक हैं म्रीर युवा हैं। युवक पुरुषों से सेना में जितने कार्य्य सिद्ध हो सकते हैं उतने वृद्धादिकों से नहीं।।१७॥

पुन: उसी विषय की मावृत्ति है।।

# ये चाइँनित मुक्तं। सुदानंबः स्मन्मीदुष्थरन्ति ये।

अतंश्रिदा न उप वस्यंसा ह्दा युवान आ वंष्ट्रध्वम् ॥१८॥

पदायं:—(मरुतः) हे सैनिकजनो ! म्राप (मीढ्णः) सुख के देने वाले हैं। उने सुख देने वाले (मीढ्णः मरुतः) सैनिकजनों को (ये च म्रहंन्ति) जो जन भादर करते हैं भीर (ये सुदानवः) जो सुदानी (स्मन्) अच्छे प्रकार (चरन्ति) सेना के म्रनुकूल चलते हैं भीर सैनिकजनों का म्रादर करते हैं (युवानः) हे युवा सैनिकजनो ! (मतिक्चत्) इस कारण से मी (नः) हम लोगों को म्राप (वस्यसा) परमोदार (ह्वा) हृदय से (उपाववृष्वम्) सेवो भीर हम लोगों का हित करो।।१८।।

भावार्यः -- परस्पर साहाय्य करना चाहिये, यह शिक्षा इससे मिलती है।।१८।।

पुन: उसी विषय की ग्रावृत्ति है।।

# युनं ऊ पु नविष्ठया द्वर्षणं पावकाँ अभि सामरे गिरा। गाय गा इंव चकुँषत्।।१९॥

पदार्थ: - (चर्क षत्) किसान (गाः इव) जैसे युवा बलों की प्रशंसा करता ग्रीर कार्य्य में लगाता है, तद्वत् (सोभरे) भरण-पोषण करने वाले मनुष्य ! ग्राप (यूनः) तरुण (वृष्णः) मुख पहुँचाने वाले (पावकान्) ग्रीर तेजस्वी सीनक जनों को (ऊषु) ग्रच्छी रीति से (ग्रीभगाय) ग्रादर कीजिये ग्रीर काम में लगाइये ।।१६।।

भावार्यः — गृहस्थजन जैसे क्षेत्रोपकारी बैल इत्यादिक साधनों को अच्छी तरह से पालते और काम में लगाते है, वैसे ही प्रजाजन सेनाओं को पालें और काम में लगावें ॥१६॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

# साहा ये सन्ति मुष्टिहेव इच्यो विश्वां छु पृत्छु होतेषु । वृष्णंधन्द्रात्र सुश्रवंस्तमान गिरा वन्दंस्व मक्तो अहं ॥२०॥

पदार्थः—हे कविजन, हे प्रजाजन तथा हे विद्वद्वर्ग ! ग्राप (हन्यः) प्रशंसनीय ग्रीर युद्ध में बुलाने योग्य (मुष्टिहा इव) मल्ल के समान (ये) जो (विश्वासु पृत्सु) सर्व युद्धों में ग्रीर (हेतृषुः) ग्राह्मानकर्ता योद्धाग्रों में (सहाः सन्ति) समर्थ ग्रीर ग्रीम-मवकारी हैं उन (वृष्णः) वर्षाकारी (चन्द्रान्) ग्राह्मादक ग्रीर (सुश्रवस्तमान्) ग्रातिशय यशस्वी उन (मष्तः) सैनिक जनों की (ग्रह) ही (न) इस समय (वन्दस्व) कीर्ति गाइये।।२०।।

भावार्यः - जो सेनाए उत्तमोत्तम कार्य करें, वे प्रशंसनीय हैं ॥२०॥

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

# गावंधिदा समन्यवः सजात्येन मरुतः सर्वन्धवः ।

#### रिश्ते ककुमा भिषा ।।२१॥

पदार्यः— (समन्यवः) हे समानतेजस्वी ग्रथवा समान कोघ वाले (मक्तः) दुष्टमारक शिष्टरक्षक सैनिकजनो ! ग्राप देखें। ग्राप लोगों की रक्षा के कारण (सजात्येन) समान जाति से (सबन्धवः) समान बन्धुत्व को प्राप्त ये (गावः चित् ध) यशोगायिका प्रजाएं (कंकुभः) निज-निज स्थान में (विथः) परस्पर (रिहते) प्रेम कर रहे हैं। ग्रथवा गौ, मेष ग्रादि पशु भी ग्रानन्द कर रहे हैं। इत्यादि ग्रथं भी श्रनु-सन्धेय हैं।।२१॥

भावार्यः — प्रजाजन रक्षा के कारण परम सुखी ग्रीर प्रेमी हो रहे हैं। ग्रथवा पशुजाति भी परस्पर प्रेम कर रही है।।२१।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

#### मतिश्चिद्वो त्वाची स्वमवक्षसं छपं भ्रातृत्वमायंति ।

#### अधि नी गात महतः सदा हि वं आपित्वमस्ति निधंवि ॥२२॥

पदार्थ: - (नृतवः) हे प्रजाग्नों की रक्षा करने में नाचने वाले (रुक्मवक्षसः) हे सुवर्णभूषणभूषितवक्षस्थल सैन्यजनो ! (मर्तः चित्) साधारण जन मी (वः) ग्राप के साथ (श्रातृत्वम् उप ग्रायित) श्रातृत्व प्राप्त करते हैं इस कारण (नः) हम प्रजाग्नों को (ग्रीय गात) ग्रच्छे प्रकार यथोचित उपदेश देवें। (मरुतः) हे मरुद्गण (हि) जिस

कारएा (वः) ग्रापका (श्रापित्वम्) वन्युत्व (सदा) सदा (निध्नुति ग्रस्ति) निश्चल है ॥२२॥

भावार्यः — सैनिकजन सर्वप्रिय होवें ग्रीर यथोचित कर्त्तव्य लोगों को समभाया करें ॥२२॥

पुनः वही विषय कहते हैं ॥

# मर्कतो मार्कतस्य न त्रा भेषुजस्यं वहता सुदानवः यूर्यं संखायः सप्तयः ॥२३॥

पदार्यः—(सुदानवः) हे शोमनदानयुक्त (सखायः) हे मित्रो (सप्तयः) रक्षार्थं इतस्ततः गमनशील (मरुतः) मरुद्गण् (यूयम्) ग्राप (मारुतस्य) स्वसम्बन्धी (भेष-जस्य) विविध प्रकार की ग्रीषध (ग्रा वहत नः) हम लोगों के उपकारार्थं लावें।।४३।।

भावार्यः —प्रजास्रों के उपकारार्थ विविध स्रौषधों का भी प्रस्तुत करना सैनिकजनों का एक मुख्य काम है।।२३।।

पुन: वही विषय कहते हैं ॥

# याभिः सिन्धुपवंथ याभिस्तूवय याभिर्दशस्यया किविंम् । मयों नो भृतोतिभिर्मयोधुवः शिवाभिरसचद्द्विषः ॥२४॥

पदार्थः —हे सैनिक जर्नो ! (याभिः) जिन रक्षाग्रों ग्रीर सहायताग्रों से ग्राप (सिन्धुम्) समुद्र की (ग्रवथ) रक्षा करते हैं (याभिः) जिन उपायों से (तूर्वथ) शत्रुग्रों का सहार करते हैं (याभिः) जिस सहायता से (किविम्) कूप वना बनवाकर प्रजाग्रों को (दशस्यय) देते हैं। (मयोभुवः) हे सुखदाता (ग्रसचिद्वषः) हे शत्रुरहित मस्तो ! ग्राप (शिवाभिः) उन कल्याणकारिणी (अतिभिः) रक्षाग्रों से (नः) हम जनों को (मयः भूत) सुख पहुँचावें।।२४।।

भावायः समुद्र में व्यापारिक जहाजों की रक्षा की बड़ी खावश्यकता होती है खतः वेद भगवान् कहते हैं कि समुद्र की भी रक्षा करना सैनिक धर्म है। तथा कूप में सदा जल विद्यमान रहे ख़ौर उस में शत्रुगण विषादि घातक पदार्थ न मिला सकें, खतः कुपों की रक्षा का विधान है।।२४॥

प्नः उसी विषय को कहते हैं।।

यत्सिन्धौ यदसिकन्यां यत्संमुद्रेष्ठं मरुतः सुवर्हिषः। यत्पर्वतेषु भेषजम् ॥२५॥ पदार्थः — सैनिक जनों के लिये अन्यान्य कर्त्तघ्य का उपदेश देते हैं (सुर्बाह्यः) रक्षारूप महायज्ञ करने वाले (मरुतः) सैनिक जनो ! (सिन्धो) वहने वाले जलाशयों में (यत्) जो (भेषजम्) ग्रीपघ विद्यमान है। (यत् प्रसिक्यां) काले जल वाली नदी वे जो ग्रीपघ विद्यमान है, (समुद्रेषु) समुद्रों में (यत्) जो ग्रीपघ विद्यमान है ग्रीर (पर्वतेषु) पर्वतों पर (यत्) जो ग्रीपघ है उसको प्रजाहितार्थ लाया कीजिये।।२५।।

भावार्यः — श्रीषधों का भी संग्रह करना सैनिक जनों का कर्त्तव्य है ॥२५॥

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

# विश्वं पश्यंन्तो विभ्या तनुष्वा तेनां नो आधि वोचत । चुमा रपों मस्त आतुंरस्य न इष्कर्ता विद्वंतं पुनः ।।२६।।

पदार्थ:—(महतः) हे दुष्टजनसंहारक सैनिकजनो ! (विश्वम्) सम्पूर्ण श्रीषघों को (पश्यन्तः) देखते श्रीर जानते हुए श्राप उन्हें लाकर (तन्षु) श्रापके शरीरस्वरूप हम लोगों में (श्राविभ्य) स्थापित कीजिये श्रीर (तेन) उससे (नः) हमको कर्त्त व्याकर्त्त व्य का (श्रिधवोचत) उपदेश देवें। श्रथवा उस से हम लोगों की चिकित्सा करें। हे सैनिक जनो ! हम लोगों में (श्रातुरस्य) जो श्रातुर श्रथित् रोगी हो उसके (रपः) पापजनित रोग की (क्षमा) शान्ति जैसे हो सो श्राप करें श्रीर (विह्नुतम्) टूटे श्रङ्ग को (पुनः) फिर (इष्कर्त) श्रच्छी तरह पूर्ण कीजिये ॥२६॥

भावार्थः - चिकित्सा करना भी सैनिक जनों का एक महान् कर्त्तव्य है ॥२६॥

#### ग्रष्टम मण्डल का यह बीसर्वा सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

प्रय प्रष्टादशचंस्यैकविंशतितमस्य सूक्तस्य सोभरिः काण्यः ऋषिः ॥ १-१६ इन्द्रः । १७, १८ चित्रस्य दानस्तुतिर्देवता ॥ छन्दः—१, ३, १४ विराद्दृक्ष्णिक् । १३, १७ तिचृदृष्णिक् । ५, ७, ६, ११ उष्णिक् ककुप् । २, १२, १४ पादिनचृद् पिङ्क्तः। १० विराट् पिङ्क्तः । ६, ८, १६, १८ निचृत् पिङ्क्तः । ४ भृरिक् पिङ्क्तः ॥ स्चरः—१, ३, ४, ७, ६, ११, १३. १४, १७ ऋषभः । २, ४, ६, ८, १०, १२. १४, १६, १८ पञ्चमः ॥

पुनः परमदेव की स्तुति ग्रारम्म करते हैं।।
वयमु त्वामंपूर्व्य स्थूरं न कचिद्धरंन्तोऽवस्यवंः।
वाजे चित्र इंवामहे ॥१॥

पदार्थः—(ग्रपूर्व्यं) हे ग्रपूर्वं, हे ग्रसदृश ! (त्वाम् उ) तुभको ही (वयम्) हम सव मिलकर (हवामहे) पुकारते हैं जो तू (वाजे) विज्ञान के निर्मित्त (चित्रम्) ग्राश्चर्यं है ग्रौर हम सब (किच्चत्) कुछ भी (स्थूरम्) दृढ़ वस्तु को (न भरन्तः) रखने वाले नहीं है किन्तु (ग्रवस्यवः) ग्राप से रक्षा चाहते हैं।।१।।

भावार्थः — अपूर्व्य = जिसके पहिले कोई न हो "यस्मात् पूर्वो न किस्चित् सोऽपूर्वः" यद्वा = जिसके सदृश कोई नहीं वह अपूर्व। वेद में अपूर्व्य होता है। वाज = यह अनेकार्थक शब्द है। ज्ञान, अन्न, युद्ध, गमन आदि इसके अर्थ होते हैं।।१।।

वही सेव्य है यह इससे दिखलाते हैं।।

# उपं त्वा कर्मन्न्त्ये स नो युवोग्रञ्चकाम यो घृषत्। त्वामिद्धचंवितारं वहमहे सर्खाय इन्द्र सानसिम्।।२॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र(ऊतये) रक्षा के लिये (कर्मन्) प्रत्येक शुमकर्म में (त्वा) तुमको (उप) ग्राश्रय बनाते हैं। (यः) जो इन्द्र (धृषत्) सर्व विघ्न का विनाश करता है (युवा) जो सदा एकरस ग्रीर (उग्रः) उग्र है (सः) वह (नः) हम लोगों को (चक्राम) प्राप्त हो। ग्रथवा हमको उत्साहित करे। हे इन्द्र ! (त्वाम् इत्) तुम्म को ही (ग्रवितारम्) ग्रपना रक्षक ग्रीर (सानसिम्) सेवनीय (सखायः) हम मनुष्यगगा (ववृमहे) स्वीकार करते हैं, मानते हैं।।२।।

भावार्यः है मनुष्यो ! जैसे हम ऋषिगण उसी परमात्मा की उपा-सना करते हैं वैसे स्राप लोग भी करें ।।२॥

रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं।।

# भा याहीम इन्द्वीऽक्ष्यंते गोपंत चर्वरापते । सोम सोमपते पित्र ॥३॥

पदार्थ:—(ग्रद्यति) हे ग्रद्यों के स्वामी ! (गोपते) ! हे गवादि पशुग्रों के स्वामी ! हे (उर्वरापते) क्षेत्रपते ! (सोमपते) हे सोमादि लताग्रों के ग्रिधपति ! (इमे इन्द्यः) ये सोमादि लताएं ग्राप ही की हैं। (ग्रायाहि) उनकी रक्षा के लिये ग्राप ग्रावें ग्रौर (सोमम् पिव) सोमादि पदार्थों को कृपादृष्टि से देखें वा वचावें ॥३॥

भावार्थः -- उर्वरा = उपजाऊ भूमि का नाम उर्वरा है। परमेश्वर हमारे प्रमुप्तों, खेनों ग्रीर ज़ताग्रों का भी रक्षक है।।३।।

वही स्तवनीय है यह इससे दिखलाते हैं।।

# वयं हि त्वा बंधुंमन्तमबन्धवो विमास इन्द्र येमिम । या ते धामांनि दृषभ तेमिरा गंहि विश्वेभिः सोमंपीतये ॥४॥

पवार्थ:—(इन्द्र) हे मगवन् ! (वयम् विप्रासः) मेघावीगए। हम (ग्रबन्धवः) बन्धुग्रों गे रहित ही हैं। ग्रौर तू (बन्धुमन्तम्) बन्धुमान् है ग्रर्थात् तेरा जगत् ही बन्धु है, हम (त्वा येमिम) उस तुभ को ग्राश्रय बनाते हैं (वृषभ) हे सर्वकामनावर्षक (ते या धामानि) तेरे जितने संसार हैं (तेभिः विश्वेभिः) उन सम्पूर्ण जगतों के साथ विद्यमान (सोमपीतये) सोमादि पदार्थों को कृपादृष्टि से देखने के लिये (ग्रागहि) ग्रा।।४।।

भावार्थः —यद्यपि भ्राता, पुत्र, परिवार ग्रादि बन्धु-बान्धब सब के थोड़े-बहुत होते हैं, तथापि वास्तविक बन्धु परमात्मा ही है, इस ग्रभिप्राय से यहां 'ग्रबन्धु' पद ग्राया है ॥४॥

वह नमस्कारयोग्य है यह इससे दिखलाते हैं।।

#### सीदंन्तस्ते वया यथा गोश्रीते मधी मदिरे विवक्षणे। अभि त्वामिन्द्र नोतुषः ॥५॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे सर्वद्रप्टा ईश ! (त्वाम्) तुभ को हम सब (ग्रिभनोनुमः) सब तरह से वारम्वार स्तुति करते हैं। (यथा वयः) जैसे पक्षीगए। अपने घोंसले में ग्राराम से रहते हैं इसी तरह हम सब (ते) तेर (गोश्रीते) दूघ, दही पदार्थों से मिश्रित (मध्रो) मधुर (मिदरे) ग्रानन्दजनक (विवक्षणे) इस संसार में ग्रानन्द से (सीदन्तः) बैठे हुए हैं इसलिये तेरी स्तुति करते हैं।।।।

भावार्थः – जीव मनुष्य-शरीर पाकर नाना भोग भोगते हुए बड़े ग्रानन्द से भगवद्रचित संसार में विश्राम कर रहा है इसलिये भगवान् की स्तुति-प्रार्थना करना उचित ही है।।।।।

फिर प्रार्थना का विषय कहते हैं।।

अच्छां च त्वेना नमंसा वदांमिस कि मुहुं क्विद्धि दीं धयः। सन्ति कामांसो इरिको द्दिष्ट्वं स्मो वयं सन्ति नो धियं:।।६॥ पदायं:—(ग्रच्छा च) ग्रीर मी (एना नमसा) इस नमस्कार द्वारा (त्वा बदामिस) तेरी वारम्वार प्रार्थना करते हैं (किम) किस कारण तू (मुहुः चित्) भूयो भूयः (विदीधयः) चिन्ता कर रहा है। (हरिवः) हे संसारित् (कामासः सन्ति) हम लोगों की अनेक कामनाएं हैं (त्वम दिः) तू दाता है (वयम स्मः) हम तेरे हैं (नः धियः) हम लोगों की किया और ज्ञान (सन्ति) विद्यमान हैं अतः तुक्ष से प्रार्थना करते हैं ॥६॥

भावार्थः — मनुष्य के हृदय में अनेक कामनाएं हैं, हितकारी और शुभ कामनाओं को ईश्वर पूर्ण करता है ॥६॥

उसका ज्ञान करना चाहिये यह दिखलाते हैं।।

# नत्ना इदिंन्द्र ते वयमृती अंभूम नृष्टि नृ ते अदिवः। विद्या पुरा परीणसः ।।७।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ग्रद्रिवः) हे संसाररक्षक यद्वा हे संसारित् ! हम उपासकगण (ते) तेरी (ऊती) रक्षा में (नूतनाः इत्) नूतन ही हैं (निह्र) यह नहीं किन्तु पुराण ग्रीर प्राचीन हैं ग्रर्थात् ग्राप की रक्षा बहुत दिनों से होती ग्राती है । ग्रागे इसी को विस्पष्ट करते हैं—(पुरा) पूर्वकाल से ही (परीणसः ते) तुक्षको परमोदार (विद्यः) जानते हैं (नू) यह निश्चय है।।७।।

भावार्थः -- परमात्मा की रक्षा सर्वदा से होती ग्राई है, उस की उदारता ग्रसीम है, ग्रत: वही पूज्य है।।७।।

इससे प्रार्थना दिखलाते हैं।।

# विद्या संखित्वमुत शूर भोज्य रेमा ते ता वंजिक्सीमहै। उतो संमस्मित्रा भिक्षीहि नो वसी वाज सुविम गोमंति।'८॥

पदार्थ: —(ग्रूर) हे महावीर ! (उत) ग्रीर (सिलत्वम विद्य) तेरी मैत्री हम जानते हैं। (बिज्जिन्) हे दण्डघर (भोज्यम्) तूने जीवों के लिये जो नाना भोज्य पदार्थ दिये हैं उनको भी हम जानते हैं। हम (ते) तेरे (ता) उस सिलत्व ग्रीर मौज्य पदार्थ को (ग्रा) सब प्रकार (ई महे) चाहते हैं। (उतो) ग्रीर (वसो) हे वासक ! (सुशिप्र) हे सुशिष्टजन पूरक ! (नः) हम लोगों को (गोमित) गवादियुक्त (समिस्मिन् वाजे) समस्त घन ग्रीर विज्ञान में (ग्रा शिशोहि) स्थापित कर ॥६॥

भावार्यः - उसने हम जीवों के भोग के लिये सहस्रशः पदार्थ दिये हैं। तथापि हम जीव विकल ही रहते हैं। इस का कारण अनुद्योग है। । ।।

प्रार्थना कर्त्तव्य है यह दिखाते हैं।।

# यो नं इदमिदं पुरा म वस्यं त्रानिनाय वसं वः स्तुषे । सर्वाय इन्द्रंमूत्रये ॥९॥

पदार्थ:—(सखायः) हे मित्रो ! (यः) जो इन्द्र (नः) हम जीवों के सुख के लिये (पुरा) मृष्टि के म्नादि में ही (वस्यः) प्रशस्त (इदम् इदम्) इस सम्पूर्ण जगत् ग्रीर इन पदार्थों को (प्र म्नानिनाय) लाया है (तम् उ इन्द्रम्) उसी परमात्मा की (वः ऊतये) तुम्हारी रक्षा के लिये (स्तुषे) स्तुति करते हैं ॥६॥

भावार्यः —हे मनुष्यो ! जो इन ग्रनन्त पदार्थों को भूमि पर प्रकाशित करता है वही एक पूज्य है ग्रन्य नहीं ।। ६।।

उमके गुगा कीर्तनीय हैं यह इससे दिखलाते हैं।।

#### इयैश्वं सत्पंति चर्षणीसहं स हि ब्मा यो अपंन्दत ।

# त्रातु नः स वंयति गन्यमञ्चं स्तोत्भ्यां मधवां श्वतम् ।।१०॥

पवार्यः—(सः हि स्म) वही मनुष्य परमात्मा की उपासना करता है (यः ग्रमन्दत) जो इस जगत् में कलत्र पुत्रादि के साथ सर्वसुख अनुभव करता है। कैंसा वह परमात्मा हे—(हर्य्यश्वम्)यह संसार ही जिसका घोड़ा है,(सत्पितम्) जो सत्पित है, (चपंणीसहम्) दुष्टजन का शासक है। इसिलिये (सः मघवा) परमधनसम्पन्न वह इन्द्र (शतम्) विविध अनेक (गव्यम्)गोयुक्त (अश्व्यम्) अश्वयुक्त धन (नः स्तोतृम्यः) हम स्तुतिपाठक जनों को तू जल्दी (आवयित) देवे।।१०।।

भावार्यः —वही परमदेव हम जीवों का मनोरथ पूर्ण कर सकता है।।१०॥

उसका उपासक विजयी होता है यह दिखाते हैं।।

# त्वयां इ स्विद्युजा वयं मित श्वसन्त रूपम त्रुवीमिह संस्थे जनस्य गोमंतः ॥११॥

पदार्थ:—(वृषभ) हे निखिल मनोरथपूरक !(गोमतः) पृथिवीश्वर मनुष्य के (संस्थे) संग्राम में (श्वसन्तम्) ग्रतिशय कोच से हांपते हुए शत्रुश्नों को (युजा) सहायक (त्वया ह स्वित्) तेरी ही सहायता से (प्रति ब्वोमहि) प्रत्युत्तर देते हैं ग्रथीं तेरे ही साहाय्य से उनको जीतते हैं।।११।।

भावार्षः — जो जन उसी को ग्रपना ग्राश्रय बनाते हैं वे महान् शत्रुग्रों को भी जीत लेते हैं ११॥

उसकी कृपा से ही जय होता है यह दिखलाते हैं।।
ज्येन कारे पुंबहूत कारिगोऽमि तिष्ठेम दूढचं:।
नृभिवृत्रं हन्यामं शुशुयाम चावेरिग्द्र म णो घियं:।।१२॥

पदार्थ:—(पुरुह्त) हे बहुतों से म्राह्त ! हे बहुपूज्य ! हे सर्वनिमन्त्रित (कारे) संग्राम में (कारिणः) हिंसा करनेवाले शत्रुम्रों को (जयेम) जीतें (दूढ्यः) दुर्मति पुरुषों को (म्रीभ तिष्ठेम) परास्त करें (वृत्रम्) विघ्नों को (नृभिः) पुत्रादिकों के साथ (हन्यामः) हनन करें, इस प्रकार शत्रुम्रों भीर विघ्नों को परास्त कर (श्रुशुयाम) जगत् सें बढ़ें। (इन्द्र) हे इन्द्र ! (नः) हम लोगों की (धियः) बुद्धियों भीर कियाग्रों को (भ्रावैः) ग्रच्छे प्रकार बचावें।।१२।।

भावार्थः —प्रत्येक उपासक को उचित है कि वह अपने आन्तरिक भीर बाह्य विघ्नों को शान्त रखे ॥१२॥

उसके गुए। गाने योग्य हैं यह इससे दिखलाते हैं।।

# अश्रात्व्यो अना त्वमनांपिरिन्द्र जनुषां सनादंसि । युघेदांपित्वमिच्छसे ॥१३॥

पदार्यः—(इन्द्र) हे इन्द्र (जनुषा) संसार के जन्म के साथ-साथ (सनात्) सर्वदा (ग्रभ्रातृष्यः ग्रसि) त् बन्धुरहित है। (ग्रना) तेरा नायक कोई नहीं (त्वम् ग्रनापः) तू बन्धुरहित है (युधा इत्) युद्ध द्वारा (ग्रा पित्वम्) बन्धुता को (इच्छसे) चाहता है।।१३।।

भावार्यः —यद्यपि परमेश्वर सर्वोपाधिरहित है तथापि इसका बन्धु जीवात्मा है वह जोवात्मा को इस संसार में विजयी देखना चाहता है, जो जीव विजयी होता है वही उसका वास्तविक बन्धु है।।१३।।

दुर्जन का स्वमाव दिखलाते हैं।।

नकी रेवन्त सुख्यायं विन्द्से पीयंन्ति ते सुराक्षः । यदा कुणोषि नदत्तं समूहस्यादित्यितेषं ह्यसे ॥१४॥

पदार्थः -- हे इन्द्र ! तू जो जन (रेवन्तम्) केवल घनिक है परन्तु दान ग्रौर यज्ञादि से रहित है उसको (सख्याय निकविन्दसे) मैत्री के लिये प्राप्त नहीं करता। मर्थात् वैसे पुरुष को तू मित्र नहीं बनाता, क्यों कि [(सुराइवः) सुरा भ्रादि भ्रनर्थंक द्रव्यों से सुपुष्ट नास्तिकगए। (त्वाम् पीयन्ति) तेरी हिंसा करते हैं श्रर्थात् तेरे नियमों को नहीं मानते । परन्तु (यदा) जब तू (नवनुम्) मेघ द्वारा गर्जन (कृणोधि) करता भ्रीर (समूहिस) महामारी भ्रादि मयंकर रोगों द्वारा मनुष्यों का संहार करता है (भ्रात इत्) तब (पिता इव ह्यसे) पिता के समान भ्राहूत भ्रीर पूजित होता है ।।१४।।

भावार्यः—पापी दुर्जन ईश्वर के नियमों को तोड़ते रहते हैं, परन्तु विपत्काल में उसको पुकारते हैं।।१४।।

इससे ग्राशीर्वाद मांगते हैं।।

# मा ते अमाजुरों यथा मुरासं इन्द्र सुरूये त्वावंतः । नि पंदाम सर्चा धुते ॥१५॥

पदायं:—(इन्द्र) हे सर्वद्रष्टा ईश ! (त्वावत: सस्ये) तेरे सदश देव की मित्रता में (मूरासः) मूढ़जन (यथा) जैसे (श्रमाजुरः) श्रपने गृह पर ही रहकर व्यसनों में फंस रोगादिकों से पीड़ित हो नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं (तथा) वैसे (ते) तेरे उपासक हम लोग न होवें, जिसलिये हम उपासक (सृते सचा) यज्ञ के साथ-साथ (नि सदाम) बैठते हैं।।१५।।

भावार्यः —हम लोग ग्रालसी ग्रौर व्यर्थ समय न बितावें किन्तु ईश्वरीय ग्राज्ञा को पालन करते हुए सदा शुभकर्म से प्रवृत्त रहें ।।१४॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

# मा ते गोदत्र निरंशम राधंस इन्द्र मा ते गृहामहि। हळहा चिंदर्थः प मृंश्वाभ्या भंर न ते दामानं आदभें।।१६।।

पदायं:—(गोदत्र) हे गवादि पशुग्रों के दाता (ते) तेरे उपासक हम लोग (राधसः) सम्पत्तियों से (मा निरराम) पृथक् न होवें। ग्रौर (ते) तेरे उपासक हम (मा गृहामिह) दूसरे का घन न ग्रहण करें। (ग्रयं:) तू घनस्वामी है (दृढाचित्) दढ़ घनों को भी (प्र मृश्) दे (ग्रभि ग्राभर) सव तरह से हमको पुष्ट कर (ते दामानः) तेरे दान (न ग्रादभे) ग्रनिवायं हैं।।१६॥

भावार्यः — हम ग्रपने पुरुषार्थ से धनसंग्रह करें। दूसरों के धनों की ग्राशा न करें। ईश्वर से ही ग्रभ्युदय के लिए मांगें।। १६।।

परमात्मा बहुत घन देता है यह दिखलाते हैं।।

#### इन्द्रों वा घेदियंनमधं सरंस्वती वा सुभगां द्दिर्वसुं। त्वं वां चित्र दाशुर्वे।।१७॥

पदार्थः—(वा) अथवा क्या (इन्द्रः घ इत्) इन्द्र ही (इयत् मघम्) इतना घन (दागुषे) मक्तजन को (दिवः) देता है (वा) अथवा (सुभगा सरस्वती) अच्छी निदयां (वसु) इतना घन देती हैं- इस सन्देह में आगे कहते हैं (चित्र) हे आश्चर्यं ईश्वर! (दागुषे) मक्तजन को (त्वा) तू ही घन देता है। (वा) यह निश्चय है।।१७।।

भावार्थः — जहां निदयों ग्रौर मेघों के कारण धन उत्पन्न होता है वहां के लोग धनदाता ईश्वर को न समक्त नदी ग्रादि को ही धनदाता समक पूजते हैं, इसको वेद निषेध करता है।।१७।।

ईश्वर ही सवंशासक है यह दिखलाते हैं।।

# चित्र इद्राजां राजका इदंन्यके यके सरंस्वतीमतं । पर्जन्यं इव ततनद्धि दृष्ट्या सहस्रं मयुता ददंत् ॥१८॥

पदार्यः — (चित्रः इत्) ग्राश्चर्यजनक परमात्मा ही (राजा) सब का शासक है (सरस्वतीम श्रनु) नदी के तट पर रहनेवाले (यके ग्रन्यके) जो ग्रन्यान्य मनुष्य ग्रीर राजा हैं वे (राजकाः इत्) ईश्वर के ग्राचीन ही राजा हैं (वृष्ट्या पर्जन्यः इव) जैसे वृष्टि से मेघ वैसे ही वह ईश्वर (सहस्रम्) सहस्रों (श्रयुता) ग्रीर ग्रयुतों घन (ददत्) देता हुग्रा (ततनत्) जगत् का विस्तार करता है ॥१८॥

भावार्यः — बहुत स्रज्ञानी जन राजा स्रौर नदी स्रादि को धनदाता मान पूजते हैं, वेद इसको निषेध करता है।।१८॥

ग्रष्टम मण्डल में यह इक्कीसर्वा सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

स्रथाष्टादश्चंस्य द्वाविंशतितमस्य सूक्तस्य सोभिरः काण्व ऋषिः ।। स्रश्विनौ देवते ।। छन्दः-१ विराड् बृहती । ३, ४ निचृद्बृहती । ७ बृहती पथ्या । २ विराट् पंक्तिः । ६, १६, १८ निचृत् पंक्तिः । ४, १० सतः पंक्तिः । १४ भुरिक् पंक्तिः । ८ स्रनुष्टुप् । ६, ११, १७ उष्णिक् । १३ निचृदुष्णिक् । १४ पादनिचृदुष्णिक् १२ निचृत्त्रिष्टुप् ।। स्वरः-१, ३, ४, ७ मध्यमः २, ४, ६, १०, १४, १६, १८ पञ्चमः । ८ गान्धारः । ६, ११, १३, १४, १७ ऋषभः । १२ धंवतः ।। इस सुक्त से राजधर्मों का उपदेश करेंगे।।

# श्रो त्यमह्व शा रथंपचा दंसिष्ठमृतये । यमंश्विना सुद्दवा बद्रवर्तनी श्रा सुर्याये तस्थर्थः ॥१॥

पदार्थः—मैं विद्वान् पुरुष (ग्रद्य) ग्राज शुमदिन में या विपन्न दिन में (दंसिष्ठम्) परमकमनीय या ग्रतिशय शत्रुविनाशक (त्यम् रथम्) उस सुप्रसिद्ध रमिणीय ग्रत्यन्त गमनशील विमान को (ग्रो) सर्वत्र (ऊतये) रक्षा के लिये (ग्रा ग्रह्ये) बनाता हूँ या ग्राह्यान करता हूँ (यम्) जिस रथ के ऊपर (मुहवा) जो सर्वत्र ग्रच्छी तरह से बुलाये जाते हैं या जिनका बुलाना सहज है ग्रीर (रुद्रवर्तनी) जिनका मार्ग प्रजा की दृष्टि में मयंकर प्रतीत होता है (ग्रश्वनौ) ऐसे हे राजा ग्रीर ग्रमात्यवर्ग ! ग्राप दोनों (सूर्याय) महाशक्ति के लाम के लिये (ग्रा तस्यथः) बैठेंगे ।।१।।

भावार्यः — विद्वानों को उचित है कि नूतन-नूतन रथ ग्रौर विमान ग्रादि वस्तु का ग्राविष्कार करें जिनसे राज्यव्यवस्था में सुविधा ग्रौर शत्रुग्रों पर ग्रातंक जम जाय ।।१।।

रथ के विशेषएा कहते हैं।।

# पूर्वायुवं सुर्वं पुरुष्र् सुञ्युं वाजेषु पृन्धेष् । सचनावंन्तं सुम्विभिः सोभरे विद्वेषसमनेश्संय् ॥२॥

पदार्थः—(सोभरे) हे विद्वद्वर्ग ! ग्राप जो रथ (पूर्वायुषम्) पूर्ण रीति से पोषण करे या पूर्व पुरुषों की पुष्टि करे (सुहवम्) जिसका गमनागमन सरल हो (पुरुष्पृहम्) जिसको बहुत विद्वान् पसन्द करें (भुज्युम्) जो प्रजाग्रों का पालक हो (बाजेषु) संग्रामों में (पूर्व्यम्) पूर्ण या श्रेष्ठ हो (सचनावन्तम्) जल, स्थल ग्रौर ग्राकाश तीनों के साथ योग करने वाला हो ग्रर्थात् तीनों स्थानों में जिसका गमन होसके (विद्वेषसम्) शत्रुग्रों के साथ पूर्ण विद्वेषी हो ग्रौर (ग्रनेहसम्) जो दूसरों से हिस्य न हो ऐसे रथों को (सुमितिभिः) ग्रच्छी वृद्धि लगाकर वना ग्रो।।।।

भावार्यः — जो रथ या विमान या नौका म्रादि सुदृढ़, चिरस्थायी म्रौर संग्रामादि कार्य के योग्य हों वैसी-वैसी बहुतसी रथ म्रादि वस्तु सदा विद्वान् बनाया करें।।२।।

हे मनुष्यो ! भ्रापके लिये कैसे राजा ग्रीर मन्त्रिदल भेजता हूँ उसे जानो ।।

इह त्या पुंच्युतंमा देवा नमींभिरिश्वना । अर्वाचीना स्ववंसे करामहे गन्तारा दाशुमा गृहम् ॥३॥ पदार्थ:—हे मनुष्यो ! जो राजा ग्रीर मन्त्रिदल दोनों (इह) इस पृथिवी पर (पुरुभूतमा) बहुत सज्जनों को ग्रितिशय सम्मान देने वाले हों । (देवा) दिव्यगुरासम्पन्न हों (नमोभिः) सन्मानों से युक्त हों (ग्रिश्वना) घोड़ों से युक्त हों या गुराों के द्वारा प्रजाग्रों के हृदयों में व्याप्त हों । (ग्रदिचीना) युद्ध में सदा ग्रिममुख जानेवाले हों तथा (वागुषः) मक्त जनों के (गृहम्) गृह पर (गन्तारा) गमनशील हों ऐसे राजा ग्रीर मन्त्रिदल को (ग्रवसे) संसार की रक्षा के लिये (करामहे) बनाते हैं ॥३॥

भावार्यः —प्रजाएं मिलकर उनको स्वराजा बनावें जो विद्वान्, साहसी, सत्यपरायण और जितेन्द्रियत्व ग्रादि गुणों से भूषित हों जिन में स्वार्थ का लेश भी न हो, किन्तु मनुष्य के हित के लिये जिनकी सर्व प्रवृत्ति हो ॥३॥

समय-समय पर प्रजाम्रों को उचित है कि स्वगृह पर राजा म्रीर मन्त्रिदल को वुलावें; इसकी शिक्षा देते हैं।।

# युवी रथंस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद्रांमिषण्यति ।

#### अस्माँ अच्छां सुवितवी शुभस्पती आ धेतुरिंव भावतु ॥४॥

पदार्थः - हे राजन् तथा मन्त्रिदल ! ग्राप दोनों महाप्रतापी हैं क्यों कि (मुबोः) ग्राप के (रथस्य) रथ का एक ही (चक्रम्) चक्र (परि) प्रजाग्रों में सर्वत्र (ईयते) जाता है (ग्रन्यत्) ग्रीर दूसरा चक्र (वाम्) ग्रापकी ही (इषण्यति) सेवा करता है ग्रयां ग्रापके ग्रधंपरिश्रम से ही प्रजाग्रों का पालन हो रहा है। ग्राप कैसे हैं। (ईमी) कार्य जानकर वहां-वहां सेनादिकों को भेजने वाले। (ग्रुभस्पती) हे शुमकर्मों या जलों के रक्षको ! जिस हेतु ग्राप शुभस्पति हैं ग्रतः (धेनुः इय) वत्स के प्रति नवप्रसूता गौ जैसे (वाम्) ग्राप की (सुमितः) शोभनमित (ग्रस्मान् ग्रच्छ) हमलोगों की ग्रोर (ग्राधावतु) दौड़ ग्रावे।।४।।

भावार्यः —जो ग्रच्छे नीतिनिपुण ग्रौर वीरत्वादिगुणयुक्त राजा ग्रौर मन्त्रिदल हो उनको ही सब प्रजा मिलकर सिंहासन पर बैठावें।।४।।

राजा माननीय है यह इससे दिखाते हैं।।
रयो यो वां त्रिबन्धुरो हिरंण्याभीशुरविवना ।
परिद्यावांपृथिवी भूषंति श्रुवस्तेनं नासृत्या गंतम्।।५।।

पदार्थ:—(प्रिश्विना) हे ग्रश्तयुक्त ! (नासत्या) सत्यस्वभाव ग्रसत्यरिहत राजन् तथा ग्रमात्यदल ! (वाम्) ग्राप का (यः रथः) जो रमणीय रथ या विमान (त्रिबन्धुरः) ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रीर वैश्य का बन्धु है (हिरण्याभीगुः) जिसके घोड़ों का लगाम स्वर्णमय है जो (द्यावापृथिवी) द्युलोक ग्रीर पृथिवीलोक के मध्य में (परि भूषित) शोभित होता है ग्रीर जो (श्रुतः) सर्वत्र विख्यात है (तेन) उस रथ से हम लोगों के निकट (ग्रागतम्) ग्रावें ॥१॥

भावार्यः — समय-समय पर राजा अपने मन्त्रिदल-सहित प्रजास्रों के गृह पर जा सत्कार ग्रहण करें।। ।।।

राज-कर्त्तव्य कहते हैं।।

# द्वस्यन्ता मनेवे पृष्पे दिवि यवं वृक्षण कर्षथः । ता वांमच सुमतिभिः ग्रुभस्पती अध्विना म स्तुंवीमहि ॥६॥

पदार्थः — (गुभस्पती ग्रहिवना) हे शुम कर्मो के पालक राजन् तथा मन्त्रि-दल! ग्राग स्वयं (मनवे) मनुष्य-जाति को (दशस्यन्ता) उत्तमोत्तम शिक्षा या विद्या देते हुए उदाहरणार्थं (दिवि) व्यवहार के निमित्त (यवम्) यवक्षेत्र को (पूर्व्यम्) पूर्ण रीति से (वृकेण) हल द्वारा (कर्षयः) कर्षण करते हैं। ग्रर्थात् यवादि ग्रन्न के निमित्त खेतों में स्वयं हल चलाते हैं। ऐसे ग्रनुग्रहकारी ग्राप हैं (ता) उन (वाष्) ग्राप दोनों को (सुमतिभिः) सुन्दर बुद्धियों से ग्रथवा शोमन स्तोत्रों से (प्रस्तुवीमिह) ग्रच्छे प्रकार हम सब स्तुति करें।।६।।

भावार्षः — कभी-कभी राजा ग्रीर मन्त्रिदल भी ग्रपने हाथ से हल चलावें जिससे इतर प्रजाद्यों में भी खेती करने का उत्साह हो। ग्रतएव वेद में हल चलाने की भी विधि लिखी है।।६।।

पुनः राजकर्तव्य कहते हैं ॥

# वर्ष नो वाजिनीवस् यातमृतस्यं पृथिभिः। येभिस्तुम्नि द्यंषणा त्रासदस्यवं मुद्दे भूत्राय जिन्वंयः।।७॥

पदार्थ:—(वाजिनीवसू) बुद्धि, विद्या, वाणिज्य, यागिकया श्रीर श्रन्न श्रादि वाजिनी कहलाते हैं वे ही घन हैं जिनके वे वाजिनीवसु श्रर्थात् हे बुद्धचादिघन वाले राजन् तथा श्रमात्यदल ! (ऋतस्य) सत्य के (पथिभिः) मार्गों से श्रर्थात् सत्यपथों का विस्तार करते हुए श्राप (नः) हम लोगों के (उप यातम्) निकट श्रावें (वृषणा) हे घनादिवर्षाकारी ! (येभिः) जिन मार्गों से (त्रासवस्यवम्) दस्युविघातक (तृक्षिम्) सेनानायक को (महे) महान् (क्षत्राय) क्षत्रधर्म की वृद्धि के लिये (जिन्वथः) प्रसन्त रखते हैं।।७।।

भावार्यः मिन्त्रिदलसहित राजा सदा सत्यमार्ग की समुन्नित करता रहे ग्रीर पक्षपात छोड़ सब की भलाई के चिन्तन, वर्धन ग्रीर रक्षण में तत्पर रहे ॥७॥

राजा मादरणीय है यह इससे दिखलाते हैं।।
खयं वामद्रिंभिः सुतः सोमां नरा द्रपण्वसु ।

था यांतं सोमंपीतये पिवंतं दाशुषा गृहे ॥८॥

पदार्थः—(नरा) हे सर्वनेता (वृषण्वसू) हे घनों के वर्षा करने वाले राजन् तथा ग्रमात्य ! (वाम्) ग्रापके लिये (ग्रयम्) यह (सोमः) सोमरस (ग्रद्धिभः) शिलाग्रों से (मुतः) पीसा हुग्रा है ग्रतः (सोमपीतये) सोम पीने के लिये (ग्रायातम्) ग्रावें ग्रीर ग्राकर (वाग्रुषः गृहे) दानी या मक्त के गृह में (पिबतम्) सोम पीवें ॥६॥

भावार्षः —राजा ग्रीर ग्रमात्यगण सत्करणीय हैं —यह इसका भाव है।। पा

राजकर्त्तव्य कहते हैं।।

# था हि रुहतंपविवना रथे कोचे हिरण्यये द्वपण्यसः। युष्टजायां पीवंरीरिषं:।।९।।

पदार्थः—(वृषण्वसू) हे घनविषता महाघनेश्वर (ग्रश्विना) ग्रश्वयुक्त राजा ग्रीर ग्रमात्य ग्राप दोनों (कोशे) द्रव्यादि कोशयुक्त (हिरण्यये) सुवर्णरचित (रथे) रमणीय रथ वा विमान पर (ग्रा रुहतम् हि) ग्रवश्य बैठिये ग्रीर बैठकर (पीवरीः) बहुत (इषः) इष्यमाण ग्रन्नादिक सम्पत्तियों को (युंजायाम्) हम लोगों में स्थापित कीजिये।।।।

भावार्यः—राजा ग्रीर राज्यकर्मचारी रथादि यान पर चढ़ प्रजाग्रों के कल्याण के लिये इघर-उघर सदा भ्रमण करते हुए उनके सुख़ बढ़ावें।।।।

पुनः राजकर्मी की शिक्षा देते हैं।।
यामिः प्रयमवंशी याभिराधिग्रं याभिर्वेश्चं विजीपसम्।
वाभिनी मश्च तूर्यमश्विना गंतं भिषच्यतं यदातुंरम्।।१०।ः

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे राजन् तथा मन्त्रिन् ! (याभिः) जिन रक्षाग्रों से ग्राप (पक्वम्) शास्त्रों तथा व्यवहारों में परिपक्व ग्रौर निपुण जन की (ग्रवथः) रक्षा करते हैं (याभिः) जिन रक्षाग्रों से (ग्रिश्चिगुम्) चलने में ग्रसमर्थ पंगु की रक्षा करते हैं (याभिः) जिन रक्षाग्रों से (बभूम्) ग्रनाथों के मरण-पोषण करने वाले की तथा (विजोधसम्) विशेषग्रीतिसम्पन्न पुरुष की रक्षा करते हैं (ताभिः) उन रक्षाग्रों से (नः) हमारी रक्षा करने को (मक्षु) शीघ्र (तूयम्) शीघ्र ही (ग्रागतम्) ग्रावें तथा (यद्) यदि कोई रोगी हो तो उस (ग्रावुरम्) ग्रावुर पुरुष की (भिषज्यतम्) दवा कीजिये।।१०।।

भावार्यः — सहामात्य राजा सब प्रकार के मनुष्यों = ग्रन्ध, बिधर, पङ्गु इत्यादिकों ग्रीर प्राणियों की रक्षा करे-करावे। तथा सर्वत्र ग्रीषधालय स्थापित कर रोगियों की चिकित्सा का प्रवन्ध करे।।१०।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

# यद्धिगावो अधिग्र हृदा चिद्दृना अञ्चिना इवांमहे वयं गीभिविपन्यवं: ।।११।।

पदार्यः—(ग्रिधिग्) हे ग्रसमर्थरक्षक (ग्रिविना) राजन् तथा मन्त्रिन् ! (यद्) यद्यपि हम (ग्रिधिगावः) शिथिलेन्द्रिय हैं तथापि (विपन्यवः) ग्रापके गुणों के गायक हैं इस हेतु (वयम्) हम (गीभिः) वचनों से (ग्रह्मः) दिन के (इदा चित्) इसी समय प्रातःकाल ग्रापको (हबामहे) पुकारते हैं। ग्राप हम लोगों की रक्षा के लिये यहां भावें।।११।।

भावार्यः — जब-जब राजवर्ग प्रजाहित कार्य्य करें, तब-तब वह प्रजा द्वारा भ्रभिनन्दनीय है ॥११॥

राजकत्तंव्य का उपदेश देते हैं।।

#### तामिरा योतं रुपणोपं मे इवं विश्वप्तं विश्ववार्यम् ।

# इषा वंहिष्ठा पुरुश्तंमा नरा याभिः क्रिविं वाद्यपुस्ताभिरा गंतम्।।१२।।

पदार्थः — (वृषणा) हे नाना घनों के विषता ! (इषा) हे अभिलाषयुक्त (मंहिच्छा) हे प्रशंसनीय या दाता ! (पुरुभूतमा) हे कार्य्य के लिये वहुत स्थानों में वा मनुष्यों के मध्य में जाने आने वाले (नरा) हे सर्वनेता राजन् तथा मन्त्रिदल ! (मे) मेरे (विश्वष्मुम्) विविध रूपवाले (विश्ववार्यम्) सर्वप्रिय (हवम्) आह्वान की स्रोर (उप यातम्) आवें । और (ताभिः) उन रक्षाओं के साथ (श्रायातम्) आवें ।

हे राजन् ! (किविम्) दुःखकूप में पतित जन के प्रति (याभिः) जिन रक्षाधों के साथ (वावृष्टुः) जाने के लिये ध्रागे बढ़ते हैं (ताभिः) उन रक्षाध्रों के साथ ही हमारी ग्रोर (ध्रागतम्) ध्रावें ।।१२।।

भावार्यः -- राज्यकर्मचारी परमोदार परमदानी श्रौर सर्विष्रय होवें श्रौर प्रजा की रक्षा के लिये सदा तत्पर रहें ॥१२॥

राजवर्ग के प्रति प्रजा का कर्त्तव्य कहते हैं।।

# ताबिदा चिद्रशंनां ताविष्वना वन्दंपान उपंत्रवे। ता ऊ नमीभिरीमहे॥१३॥

पदार्थ:—(ग्रहानाम्) दिनों के (इदाचित्) इसी समय प्रात:काल ही मैं (तौ) उनही (ग्रिश्वना) राजा तथा न्यायाधीशादि को (वन्दमानः) नमस्कार करता हुग्रा (उपब्रुवे) समीप में जाकर निवेदन करता हूँ। ग्रौर हम सब मिलकर (ता ऊ) उनसे ही (नमोभिः) प्रार्थना द्वारा (ईमहे) याचना करते हैं।।१३।।

भावार्यः — राज्यसम्बन्धी जो त्रुटियाँ हों उन से राजा को परिचित करवाना चाहिये ।।१३।।

पुन: वही विषय कहा जाता है।।

#### ताविद्योषा ता उपिसं शुभस्पती ता यामंत्रद्रवर्तनी । मा नो मताय रिपर्वे वाजिनीवस परो रुद्रावर्ति रूपतम् ॥१४॥

पदार्थ:—हम प्रजागए। (तौ इत्) उनहीं (शुभस्पती) शुभकर्मों के पालक जलप्रदाता और (रुद्रवर्तनी) मयंकर मार्गवाले भ्रश्विदेवों को (दोषा) रात्रि में सत्कार करते हैं (ता) उनको ही (उषित) प्रातःकाल (ता) उनको ही (यामन्) सब काल भीर यज्ञों में सत्कार करते हैं !(वाजिनीवस्) हें ज्ञानधनों (रुद्रों) हे दुष्टरोद- यिता अश्विद्धय ! भ्राप (नः) हम लोगों को (मर्ताय रिपवे) दुर्जन मनुष्य के निकट (मा परः भ्रति स्यतम्) मत फेकें ॥१४॥

भावायं:--प्रजाम्नों को उचित है कि वे ग्रपने सुख-दुःख की बात राजा के निकट कहें ग्रीर यथोचित रीति पर उनसे शुभकर्म करावें।।१४॥

पुनः वही विषय म्रा रहा है ॥

आ सुग्म्यांय सुग्म्यं पाता रचेनाविनां वा सुक्षणी। हुवे पितेव सोमंरी ॥१५॥

पदार्थः—(सक्षणी) हे सेवनीयशील (ग्रविश्ना) हे राजन् ! तथा मन्त्रिदल ग्राप दोनों (सुग्म्याय) सुखयोग्य पुरुष को (सुग्म्यम्) सुख (प्रातः) प्रातःकाल ही (रथेन) रथ से (ग्रा) ग्रच्छे प्रकार पहुँचार्वे । हे राजन् ! (सोभरी) मैं विद्वान् (पिता इब) ग्रपने पिक्षा-पितामह ग्रादि के समान (हुवे) ग्रापकी स्तुति करता हूँ ।।१४।।

भावार्यः -- राजवर्ग को उचित है कि वे प्रात:काल उठकर नित्यकर्म करने के पश्चात् प्रजावर्गों की खबर लेवें ।। १ ४।।

पुनः वही विषय भा रहा है।।

#### मनॉजवसा रुषणा मदच्यता मञ्जुङ्गुमाभिष्ट्विभिः। आरात्ताचिद्धृतम्हमे श्रवंसे पूर्वीभिः पुरुषोजसा ॥१६॥

पदार्थः—(मनोजवसा) हे मनोवेग (वृषणा) हे घनादिविषता (मदच्युता) है ग्रानन्दप्रद (पुरुभोजसा) हे बहुतों को मोजन देनेवाले या पालन करनेवाले राजन् तथा ग्रमात्य ग्राप दोनों ! (मक्षुंगमाभिः) शीघ्रगमन करने वाली (पूर्वीभिः) सनातनी (ऊतिभिः) रक्षाग्रों से (ग्रस्मे) हमारी (ग्रवसे) रक्षाके लिये (ग्रारात्तात् चित्) समीप में ही (भूतम्) होवें। ग्राप हम लोगों के समीप में ही सदा विराजमान रहें ॥१६॥

भावार्थः—इससे यह दिखलाते हैं कि राज्य की ग्रोर से प्रजारक्षण का प्रवन्ध प्रतिक्षण रहना उचित है।।१६॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

## आ नो अश्वांवद्श्विना वृर्तियाँ सिष्टं मधुपातमा नरा ।

गोमंदस्रा हिरंण्यवत् ॥१७॥

पदार्थः—(मधुपातमा) हें मधुर पदार्थों के म्रतिशय रक्षक (दस्रा) हे दर्शनीय (मिह्ना) राजन् तथा न्यायाधीशादि ! म्राप दोनों (नः) हमारे (वितः) गृह पर (म्रा यासिष्टम्) म्राये मौर माकर (मश्वावत्) मश्वयुक्त (गोमत्) गोयुक्त तना (हिरण्यवत्) सुवर्णयुक्त घन मी दिया। मतः म्रापकी यह महती कृपा है ॥१७॥

भावार्यः — राजा यदि उदारता दिखलावें तो उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहिये। यह शिक्षा इससे देते हैं ॥१७॥

पुत: वही विषय मा रहा है।।

सुवावर्गे सुवीर्ये सुब्छ वार्यमनांषृष्टं रक्षस्विनां ।

ग्रस्मित्रा वांपायाने वाजिनीवस् विश्वां वामानि धीमहि॥१८॥

पदार्थः -- हे राजन् तथा मन्त्रिवर्गं ! हम लोगों का (वार्य्यम्) घन (सुप्राव-गंम्) ग्रच्छे प्रकार दान देने योग्य हो (सुवीर्यम्) शोभन वीरपुरुषयुक्त हो (सुष्ठु) देखने में भी सुन्दर हो ग्रीर जिस घन को (रक्षस्विना) बलवान् भी (ग्रनाधृष्टम्) नष्ट-भ्रष्ट न कर सके (वाजिनीवस्) हे विज्ञानघनो ! (वाम्) ग्राप लोगों के (ग्रस्मिन् ग्रायाने) इस ग्रागमन के होने से (विश्वा वामानि) हम लोगों ने मानो सब घन (ग्रा धीमहि) पा लिये ।।१८।।

भावार्थः — राजा की ग्रोर से यदि रक्षा का प्रवन्ध नहीं हो तो समस्त ग्रज्ञानी प्रजाए परस्पर पर लड़-लड़ कर नष्टभ्रष्ट हो जायं। ग्रतः राज-प्रवन्धकर्ता सब प्रकार का प्रवन्ध प्रतिक्षण रक्लें।।१८।।

ष्रष्टम मण्डल में यह बाईसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ष्य त्रिश्चवृत्तस्य त्रयोविशितितमस्य सून्तस्य विश्वमना वैयश्व ऋषिः ।। ग्रामि-वेंबता ।। छन्दः—१, ३, १०, १४—१६, १६—२२, २७ निवृद्धिणक् । २, ४, ४, ७, ११, १७, २४, २६, ३० विराष्ट्रिष्णक् । ३, ८, ६, १३, ३८ उद्याक् । १२, २३, २८ पादनिचृद्धिणक् । २४ ग्राचींस्वराद्धिणक् ।। ऋषभः स्वरः ।।

भाग्न के गुणों का भव्ययन कर्तव्य है यह दिखलाते हैं।। ईळिंच्या हिं प्रंतीव्यं यजस्य जातवेदसम्। चरिष्णु पूर्वमगृंभी तथोचिषम्॥१॥

पदायं: हे विद्वन् ! (ग्राग्नम् ईडिव्व) ग्राग्न के गुए प्रकाशित करो (हि) निश्चय (प्रतीध्यम्) जो ग्राग्न सब का उपकारक है (जातवेदसम्) जो सब भूतों में व्याप्त है (यजस्व) उस ग्राग्न द्वारा यजन करो । पुनः वह ग्राग्न कैसा है (चरिष्णुधू-मम्) जिस का धूम चारों तरफ फैल रहा है (ग्रग्भीतशोचिषम्) जिसके तेज के तत्त्व से लोग परिचित नहीं हैं ॥१॥

भावायः — वास्तव में हम लोग ग्रग्नि के गुणों से सर्वथा ग्रपरिचित है। इसलिए वेद में पुन:-पुन: ग्रग्निगुणज्ञानार्थ उपदेश है।।१।।

मानवाच्य ईश्वर की प्रार्थना के लिये प्रेरणा करते हैं।।
दामान विश्वचर्षणेऽनि विश्वमनी गिरा।
उत स्तुंचे विष्पर्वसी रयोनाम् ॥२॥

पदायं: —(उ=त) ग्रीर भी (विश्वचयंणे) हे बहुत ग्रयों के देखनेवाले (विश्व-मनः) हे सब के कल्यागा चाहनेवाले ऋषिगगा ! ग्राप सब (ग्रिग्नम्) सर्वाधार पर-मात्मा की (गिरा) वागी के द्वारा (स्तुषे) स्तुति करो जो (विस्पर्धसः) स्पर्धा ग्रयांत् पराभिभवेच्छा, रागद्वेष, मान, मात्सयं ग्रादि दोषों से रहित भक्तजन को (रथानाम्) रथ ग्रादि वस्तु (दामानम्) देनेवाला है ॥२॥

भावायं:—जो ईश्वर विविध पदार्थ दे रहा है वही स्तवनीय है।।२॥ ईश्वर का न्याय दिखलाते हैं।।

#### येषांमाबाध ऋग्मियं हुषः पृक्षक्वं निग्रभं। चपविदा वहिन्विन्दते वसुं।।३।।

पदार्थ:—(येषाम्) जिन उपद्रवकारी जनों को (श्राबाधः) ईश्वर सब प्रकार से बाघक होता है उनके (इषः) अन्नों को (पृक्षः च) अन्नादि पदार्थ के रसों को (निग्रभे) छीन लेता है जो ईश्वर (ऋग्मियः) पूज्य है। परन्तु (बह्निः) स्तुतिपाठक-जन (उपविदा) सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा (बसु विन्दते) घन पाता है।।३।।

भावायं: —भगवान् उपद्रवकारी पुरुषों से घन छीन लेता है स्रोर स्तुतिपाठकजन उन्हीं धनों से घनिक होता है। स्रर्थात् साधुजनों का पोषण करता है।।३।।

उसकी महिमा दिखलाते हैं।।

#### उदंस्य श्वोचिरंस्थादीदियुषो व्यर्भनरम् । तपुंर्जम्भस्य सुद्युता गण्शियः ॥४॥

पदार्थः—(ग्रस्य) इस परमात्मा का (शोचिः) तेज (उद् ग्रस्थात्) सर्वत्र उदित ग्रीर मासित है जो तेज (ग्रजरम्) जरारिहत ग्रथात् सर्वदा एकरस रहता है। जो ईश्वर (शेदियुषः) जगद्दीपक (तपुर्जम्भस्य) दुष्ट-संहार के लिये जिसके दांत जाज्वत्य-मान हैं (सुद्युतः) जिसकी कान्ति शोमायमान है ग्रीर (गणश्चियः) जो सब गणों का शोमाप्रद है।।४।।

भावार्यः हे मनुष्यो ! जिस कारण ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, अतः उससे डर कर गुभकर्म में सदा प्रवृत्त रहो ॥४॥

उसकी स्तुति दिखलाते हैं।।

चद्वं तिष्ठ स्वध्वर् स्तवांनी देव्या कृपा। अभिष्या मासा वृंद्वा शुंशुक्वनिः ॥५॥ पदार्थः—(स्वध्वर) हे शोमनयज्ञ तुम (उद् उ तिष्ठ) हम लोगों के हृदय में उठो ग्रीर हम लोगों को उठाग्रो। (स्तवानः) जिस तुभ को हम लोग सदा स्तुति करते हैं (देव्या कृपा) जो तू देवी कृपा से युक्त है ग्रीर (ग्रभिख्या) सर्वत्र प्रसिद्ध (भासा) तेज से वेष्टित है (बृहता) महान् तेज से (ग्रुशुक्विनः) जो तू प्रकाशित हो रहा है।।।।

भावार्यः—स्वघ्वर — जिसके लिये ग्रच्छे-ग्रच्छे यज्ञ किये जायं वह स्वघ्वर । यद्यपि परमात्मा सदा स्वयं जागृत है तथापि सेवक ग्रपने लिये ईश्वर को उठाता है ग्रर्थात् ग्रपनी ग्रोर करता है । उसको हृदय में देखता हुग्रा उपासक सदा कर्म में जागृत रहे ।।५।।

उसकी स्तुति दिखलाते हैं।। श्चरने थाहि छुंश्वस्तिभिंई व्या जुह्णान आनुषक्। यथां दृतो ब्रुथं इव्यवाइंनः ॥६॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वाघार ! (ग्रानुषक्) तू मानो ग्रासक्त होकर (हब्या जुह्वानः) हब्य पदार्थों को स्वयं होमता हुग्रा (प्रशस्तिभिः) नाना स्तुतियों के साथ (याहि) स्तुति पाठकों के गृह पर जा। हे ईश ! (यथा) जैसे हम लोगों का तू (हब्यवाहनः) हब्य पदार्थों को वहन करने वाला है। (दूतः बभूथ) वैसे तू हम लोगों का दूत मी है। ग्रथांत् तू ग्रपनी ग्राज्ञाग्रों को दूत के समान हम लोगों से ग्रन्तःकरण में कहता है।।६।।

भावार्थः — दूत = ईश्वर दूत इसलिए है कि वह अपना सन्देशा हम लोगों के निकट पहुंचाता है। श्रीर हव्यवाहन इसलिए है उसीका यह महान् प्रबन्ध है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती रहती है।।६।।

ग्राग्न प्रायंनीय है यह इससे दिखलाते हैं।।
श्राप्ति वं: पूर्व्य हुवे होतारं चर्षणीनाम्।
तमया वाचा गृंणे तम्रं वः स्तुपे।।७॥

पदार्थः हे मनुष्यो ! मैं उपासक (वः) तुम्हारे कल्यागा के लिये (पूर्व्यम्) पुरातन (चर्षणीनाम् होतारं) प्रजाझों को सब कुछ देने वाले (ग्रिग्नम्) सर्वाधार ईश्वर का (हुवे) ग्राह्वान करता हूँ, पुनः मैं तुम्हारे मङ्गल के लिये (ग्रया बाबा) इस वचन से (तम्) उसकी (गृणे) प्रशंसा करता हूँ ग्रीर-(तम्) उसी की (स्तुषे) स्तुति करता हूँ ॥७॥

भावार्यः विद्वानों को उचित है कि वे सब के कल्याण के लिये ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना करें ॥७॥

वही उपासनीय है यह दिखलाते हैं।।

#### यहेभिरद्धंतकतुं यं कृपा ध्रदयंन्त इत्। मित्रं न जने सुर्चितमृतावंनि ।।८।।

पदायं: हे मनुष्यो! (प्रद्भुतकतुम्) प्रद्भुत कर्मवाले (कृपा) कृपावान् (यम्) जिस ईश की मनुष्यगरा (शुभकमंभि:) शुभकमं द्वारा (सूदयन्ते इत्) उपासना करते ही हैं ग्रीर जो परमात्मा (ऋतावनि) सत्यपालक ग्रीर पवित्र नियमानुकारी (अने) मनुष्य में (मित्रम् न) मित्र के समान रहता है ग्रीर जो (सुधितम्) सब का ध्येय है उसी की सेवा करो।।।।

भावार्यः वह सत्यस्वरूप ईश उसी जन पर प्रसन्न होता है जो सत्य-परायण ग्रोर कर्मनिष्ठ है।।।।।

पुनः वही विषय मा रहा है।।

#### ऋतावांनमृतायवी यहस्य साधंनं गिरा । इपा पनं जुजुधुर्नमंसस्पदे ॥९॥

पवार्यः — (ऋतायवः) हे सत्यकाम ! हे ईशव्रतपालक जनो ! (नमसस्पवे) यज्ञादि शुभ कर्मों में (ऋतावानम्) सत्यस्वरूप (यज्ञस्य साधनम्) यज्ञ के साधनस्व-रूप (एनम्) इस परमात्मा की (गिरा) वाणी द्वारा (उपी जुजुषुः) सेवा करो ॥१॥

भावार्यः — जिस हेतु परमात्मा सत्यस्वरूप है ग्रतः उसके उपासक भी वैसे होवें। ग्रीर जैसे वह परमोदार है वैसे उपासक भी होवें। इत्यादि शिक्षाएं इन मन्त्रों से दी जाती हैं।।।।

पुन: वही विषय मा रहा है।।

अच्छां नो अद्भिरस्तमं युक्कासी यन्तु संयतः।

#### होता यो अस्ति विक्षा यशस्त्रमः ॥१०॥

पदार्थः—(नः) हम लोगों के (यज्ञासः) शुम कर्म (संयतः) विधिपूर्वक नियमित होकर उसके निकट (यन्तु) पहुँचें जो (ग्रंगिरस्तमम्) प्राणीमात्र के ग्रंगों का रस-स्वरूप है ग्रीर (यः) जो ग्रग्निवाच्य ईश्वर (विक्षु) प्रजाग्रों में (होता) सब कुछ देने बाला ग्रीर (ग्रा) सर्व प्रकार से (यज्ञस्तमः ग्रस्ति) ग्रत्यन्त यशस्वी है ॥१०॥ भावार्षः हमारे सकल शुभकर्म उसके उद्देश्य से ही हों ।।१०।।

पुनः उसी विषय को कहते हैं।।

अग्ने तब त्ये अंजरेन्थांनासो बृहद्भाः।

अक्ष्वां इव वृष्णस्तविषीयवं: ॥११॥

पवार्यः—(ग्राने) हे सर्वाघार (ग्रजर) हे जरारहित नित्य (त्ये) तेरे (भाः) प्रकाश (इन्धानासः) सर्वत्र दीप्यमान ग्रीर (बृहत्) सर्वगत सर्वतो महान् हैं (ग्रव्याः इव) घोड़े के समान वेगवान् (बृषणः) कामनाग्रों की वर्षा करने वाले (तवसीयवः) ग्रीर परमबलवान् हैं ॥११॥

भावार्यः — ईश्वर के गुण ग्रनन्त हैं। गुणकी तन से वेद का तात्पर्य यह है कि उपासक जन भी यथाशक्ति उन गुणों के पात्र बनें। इस स्तुति से ईश्वर को नहर्ष ही ग्रीर नविस्मय ही होता है।।११।।

उसकी प्रार्थना दिखलाते हैं।।

स त्वं नं ऊर्जा पते र्यि रास्व सुवीयम् ।

मार्च नस्तोके तनये समत्स्वा ॥१२॥

पदार्थ:—(ऊर्जापते) हे ग्रन्नों ग्रीर बलों के स्वामी !(सः त्वम्) वह तू (नः) हम लोगों को (सुवीर्यम्) वीरोपेत (रियम्) ग्रम्युदय (रास्व) दे (समत्सु) संग्रामों में (नः) हम लोगों के (तोके) पुत्रों (ग्रा) ग्रीर (तनये) पौत्रों के साथ (प्राव) सहाय कर ।।१२।।

भावार्यः—ईश्वर सर्वप्रद है। उससे जो माँगेंगे वह प्राप्त तो होगा, परन्तु यदि वह पदार्थ हमारे लिये हानिकारी न हो, ग्रतः गुभकर्म में हम निरन्तर रहें उसी से हमारा कल्याण है।।१२।।

उसके गुए दिखलाते हैं।।

यद्वा उं विश्वपतिः शिवः सुर्गीतो महंगे विशि । विश्वदेविगः मति रसांसि सेषति ॥१३॥

पदार्थ:—(यह ) जब (विश्पतिः) सम्पूर्ण प्रजाओं का अधिपति (शितः) सूक्ष्मकर्त्ता (अग्निः) सर्वान्तर्यामी परमात्मा (सुप्रीतः) सुप्रसन्त होकर (मनुषः विशि) मनुष्य के स्थान में विराजमान होता है (तदा) तब (विश्वा इत्) सब ही (रक्षांसि) दुष्टों को (प्रतिषेधति) दूर कर देता है ।।१३॥

भावार्थ. —हे मनुष्यो ! यदि दुर्जनों के दौर्जन्य का विष्वंस करना चाहते हो तो उस परमदेव को अपने मन में स्थापित करो ॥१३॥

उसकी प्रार्थना दिखलाते हैं।।

#### श्रुष्टचंग्ने नवंस्य मे स्तोमंस्य बीर विश्वते । नि मायिनस्तपुंषा रक्षसी दह ॥१४॥

पदार्थ:—(बीर) हे महावीर ! (विश्पते) हे प्रजाग्रों के प्रधिपति (प्रग्ने) सर्वाधार (मे) मेरे (नवस्य स्तोमस्य) नूतन स्तोत्रों को (श्रुष्टी) सुन कर (मायिनः रक्षसः) मायी राक्षसों को (तपुषा) ग्रपने तापक तेज से (निदह) ग्रत्यन्त मस्म करदे ॥१४॥

भावार्थ: — ग्रान्तरिक दुर्गुण ही महाराक्षस हैं। ग्रपने में परमात्मा की स्थिति के परिज्ञान से प्रतिदिन उनकी क्षीणता होती जाती है। ग्रतः ऐसी प्रार्थना की जाती है। १४।।

उपासना की महिमा दिखलाते हैं।।

# न तस्यं माययां चन रिपुरीशीत मत्यः। यो अग्नयं ददावं इन्यदातिभिः ॥१५॥

पदार्थ:—(यः) जो म्रादमी (म्रग्नये) ईश्वर की प्रीति के लिये (हब्यवातिभिः) हब्य पदार्थों के दान के साथ-साथ (ददाश) मन्यान्य दान देता है (तस्य) उस पुरुष के ऊपर (मस्यः रिपुः) मानवशत्रु (मायया चन) ग्रपनी माया से (न ईशीत) शासन नहीं कर सकता है।।१५।।

भावार्थ: — ब्रह्मोपासक जनों को इस लोक में किसी से भय नहीं होता, क्योंकि उनकी शक्ति और प्रभाव पृथ्वी पर फैल कर सबको अपने वश में कर लेते हैं, उनका प्रताप सम्राट् से भी अधिक हो जाता है, परन्तु उपासना करने में मनोयोग की पूर्णता होनी चाहिये।।१५।।

उसकी स्तुति दिखलाते हैं।।

व्यंश्वस्त्वा वसुविदंसुभुण्युरंप्रीणाद्यः। महो राये तसुं त्वा सामिधीमहि ॥१६॥

पदार्थ:-(उक्षण्युः) ज्ञानों के सींचनेवाले (ब्यइबः) जितेन्द्रिय (ऋषिः) कवि-

गण सदा (वसुविदम् त्या) धनों को पहुँचाने वाले तुक्तको अपनी-अपनी वाणियों से (अप्रीणात्) प्रसन्त करते आये हैं। इसलिये हम उपासकगण मी (तम् उ त्वा) उसी तुक्त को (महः राये) महदैश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये (समिधीमहि) सम्यक् दीप्त और ध्यान करते हैं।।१६॥

भावार्थः — जिस परमात्मा की स्तुति-प्रार्थना सदा से ऋषिगण करते ग्राए हैं उसी की पूजा हम भी करें।।१६॥

सब उसी की स्तुति करते हैं यह दिखलाते हैं।।

#### उक्षनां काव्यस्त्वा नि होतांरमसाद्यत्।

#### आयर्जि त्वा मनंवे जातवेदसम्।।१७॥

पदार्यः —हे ईश ! (उशना) ग्रिमलापी (काव्यः) किवपुत्रगण (मनवे) मनन के लिए (त्वा) तुक्त को ही (नि श्रशादयत्) प्राप्त करते हैं जो तू (होतारम्) सम्पूर्ण विश्व में श्रनन्त पदार्थों की ग्राहुति दे रहा है ग्रीर इस प्रकार (श्रायजिम्) वास्तिविक यज्ञ भी तू ही कर रहा है। ग्रीर (जातवेदसम्) तेरे द्वारा ही जगत् की सम्पत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं।।१७।।

भावार्थः—वास्तव में वह ईश ही होता है। वही सर्वधनेश स्रौर याजक है।।१७।।

उसकी प्रधानता दिखलाते हैं।।

#### विश्वे हि त्वां सजोवंसो देवासाँ दूतमक्रंत । शुष्टी देव मयमो यज्ञियाँ सुवः ॥१८॥

पदार्थ:—हे ईश ! (विश्वे देवासः) सकल ज्ञानीजन (सजीवसः) मिल जुल-कर (त्वा हि दूतम् श्रक्त) तुक्को ही दूत बनाते हैं। ग्रथवा तुक्को ही ग्रपना उपास्यदेव मानते हैं। इसलिये हे देव तू (श्रुब्टी) स्तुतियों का श्रोता ग्रथवा शीघ्र (प्रथम: पज्ञिय: भुवः) सर्वश्रेष्ठ पूज्य हुग्रा है।।१=॥

भावार्थः — सकल विद्वान् प्रथम ईश्वर को ही पूजते हैं, ग्रतः इतरजन भी उनका ही ग्रनुकरण करें। यह शिक्षा इससे देते हैं।।१८।।

वही पूज्य है यह आजा देते हैं।।

इमं घां वीरो अमृतं दूतं कृंजीत सत्यः।

पावकं कृंण्यवंतिन विद्यांयसम्।।१९।।

पदार्थः —(बीरः मःयंः) घर्मवीर पुरुष (इमम् घ) इसी परमात्मा को (कृण्वीत) उपास्यदेव बनावें जो (श्रमृतम्) सदा एकरस मरण्रहित है (दूतम्) ग्रन्तः करण् में ज्ञानादि सन्देश पहुँचाने वाला (पायकम्) शोधक (कृष्णवर्तनिम्) - श्राकर्षण्युक्त सूर्यादिकों का प्रवर्तक ग्रीर (विहायसम्) महान् है।।१६।।

भावार्थः -- जिस हेतु परमात्मा ही सब का चालक और धारक है, गतः उसी की पूजा-प्रार्थना करो। यह उपदेश इससे देते हैं।।१६।।

उसकी स्तुति दिखलाते हैं।।

#### तं हुंवेम यतस्रुंचः सुभासं ग्रुक्तश्रोचिषम् । विश्वामग्निमजरं मत्नमीडचंम् ॥२०॥

पदार्थः—(यतस्रुचः) स्नुवा ग्रादि सामग्री सम्पन्न (तस् ग्रान्नम् हुवेम) उस परमात्मा की स्तुति करते हैं जो (सुभासम्) शोभन ते जयुक्त (शुक्रशोचिषम्) शुद्ध तेजस्वी (विशाम्) प्रजाग्रों का स्वामी (ग्रजरम्) ग्रजर (प्रत्नम्) पुराण (ईडचम्) ग्रीर स्तवनीय है।।२०।।

भावार्यः —हम मनुष्य वेदविहित कर्मी तथा उपासना दोनों को साथ-साथ किया करें।।२०।।

उपासना का फल दिखलाते हैं।।

## यो अस्मै इव्यदांतिभिराहुंति मर्तोऽधिधत्। भृरि पोषं स धेते वीरवद्यक्षाः।।२१।

पदार्थः—(यः) जो उपासक (ग्रस्में) इस परमेश्वर के निमित्त ग्रथित् ईश्वर-प्रीत्यर्थं (हब्यदातिभिः) हब्यादि पदार्थों के दानों के साथ-साथ (ग्राहुतिम्) ग्रिग्न-होत्रादि शुभकर्मों में होमसम्बन्धी ग्राहुति (ग्रिविधत्) करता है वह (भूरि) बहुत (पोषम्) पुष्टिकर (बीरवत्) वीर पुत्रादि युक्त (यशः) यश (धत्ते) पाता है।।२१॥

भावार्थः — जो जन नियमपूर्वक ग्रग्निहोत्रादि कर्म करता है उसको इस लोक में धन, यश, पुत्र ग्रौर नीरोगिता प्राप्त होती है ॥२१॥

ग्रश्निहोत्र कर्म इससे दिखलाते हैं।।

मथमं जातवदसम्पिन युक्तेषुं पुरुषेम् । मति सुगति नमासा हविष्मंती ।। २२।।

पदार्थः (हविष्मती) भृतवती (स्नुक्) ब्राहुति-प्रक्षेपणी खुवा (नमसा) नमः

ग्रीर स्वाहादि शब्दों के साथ (ग्राग्नम् प्रति एति) उस ग्राग्न के प्रति पहुँचती है जो (प्रथमम्) सर्वश्रेष्ठ (जातवेदसम्) जिसके साहाय्य से विविध सम्पत्तियां होती हैं ग्रीर (यज्ञेषु पूर्वम्) जो यज्ञादि शुभकर्मों में पुरातन है।।२२।।

भावार्थः —प्रथम स्नुवा ग्रादि सामग्री एकत्रित करके हवन करे। ग्रीर होम के समय भगवान् का मन से स्मरण करता जाय ग्रीर जो ग्रिभलाषा हो उसको भी मन में रखे।।२२।।

होमसमय परमात्मा का ध्यान दिखलाते हैं।।

### आधिर्विधेमाग्नये ज्येष्टांभिन्धंश्ववत् । मंहिष्टाभिमेतिभिः शुक्रश्वांचिषे ॥२३॥

पदार्थः —हम उपासकगण (व्यश्ववत्) जितेन्द्रिय ऋषिवत् (शुक्रशोचिषे) शुद्धतेजस्क (श्रग्नये) परमात्मा की (श्राभिः ज्येष्ठाभिः) इन श्रोष्ठ (मंहिष्ठाभिः) पूज्यतम (मतिभिः) स्तुतियों से (विधेम) सेवा करें ॥२३॥

भावार्थः—ध्यान के समय इन्द्रियसहित मन को रोक ग्रौर ग्रन्त:-करण में ही उत्तमोत्तम स्तोत्र पढ़ते हुए उपासक ईश्वर का ध्यान करें।।२३।।

उस काल में परमात्मा ही ध्येय हैं यह इससे दिखलाते हैं।।
नुनर्भर्च विद्यायसे स्तोमिभः स्थूरयूप्वत्।

#### ऋषं वैयक्व दम्यायाग्नयं ॥२४॥

पदार्थ:—(वैयश्व) हे जितेन्द्रिय (ऋषे) कविगरा (स्थूरयूपवत्) याज्ञिक पृष्पों के समान (स्तोमेभिः) स्तुतियों के द्वारा (ग्रग्नये) परमात्मा की कीर्ति को (नूनमर्च) निश्चय गान करे जो (विहायसे) सर्वेट्यागक ग्रौर (दम्याय) गृंह-पति है।।२४॥

भावार्थः यहां परमात्मा स्वयं म्राज्ञा देता है कि मेरी अर्चना करो। स्रोर मुक्तको विहायस् = महान् व्यापक स्रोर दम्य = गृहपित समक्षो। स्रथित् मुक्तको ग्रपने परिवार में ही सम्मिलित समक्षो।।२४।।

मेथावी पुरुप भी उसी की स्तुति करते हैं यह दिखलाते है।।

श्रातिर्य मानुंषाणां सुनुं वनुस्पतीनाम् ।

विवां अग्निमवंसे पत्नमीं जते ॥२४॥

पदार्थः - (विप्राः) मेधावीजन (मानुषाणामितिथिम्) मनुष्यों के स्रितिथिवत् पूज्य (वनस्पतीनाम्) भ्रोपिधयों के (सूनुम्) उत्पादक (प्रत्नम्) पुराण् (भ्राग्नम्) परमात्मा की (ईडते) स्तुति करते हैं ॥२५॥

भावार्यः — जब बुद्धिमान् जन भी उसी की पूजा श्रीर श्राराधना करते हैं, तब ग्रन्य जनों को तो वह कर्म श्रवश्य करना चाहिये, यह शिक्षा इससे देते हैं।।२४।।

उसकी प्रार्थना दिखलाते हैं ॥

#### महो विश्वाँ श्रिभिषतो । इन्यानि मानुषा । श्रामे नि पंतिस नमसाधि वहिषि ॥२६॥

पदार्थः—(ग्राने) हे सर्वाधार ईश (बिह्वि ग्रिधि) तू मेरे हृदयासन के ऊपर (नमसा नि सित्स) नमस्कार ग्रीर ग्रादर मे बैठ। (महः) महान् (विश्वान्) सपस्त (सतः) विद्यमान पदार्थों के (ग्रिभि) चारों तरफ व्याप्त हो तथा (मानुषा हव्यानि) मनुष्य सम्बन्धी पदार्थों के (ग्रिभि) चारों तरफ बैठ।।२६।:

भावार्थः — परमात्मा यद्यपि सर्वत्र विद्यमान ही है तथापि मनुष्य भ्रपने स्वभाव के अनुसार प्रार्थना करता है। और परमात्मा के सकल गुणों का वर्णन केवल अनुवादमात्र है।।२६।।

पुन: वही विषय कहते हैं।।

## वंस्वां नो वायाँ पुरु वंस्वं रायः पुंह्सपृद्धः । स्वीयस्य मजावंतो यशस्यतः ॥२७॥

पदार्थः हे ईश ! (नः) हम लोगों को (वार्या) वरणीय (पुरु) बहुत से घन (वंस्व) दे ग्रीर (रायः) विविध सम्पत्तियां ग्रीर ग्रम्युदय (वंस्व) दे जो सम्पत्तियाँ (पुरुस्पृहः) बहुतों से स्पृहणीय हों (सुवीयंस्य) पुत्र-पौत्रादि वीरोपेत (प्रजावतः) सन्तितमान् (यशस्वतः) ग्रीर कीर्तिमान् हों ।।२७।।

भावार्यः - ऐहलौकिक धन वही प्रशस्य है जो धन सन्तति, पशु, हिरण्य ग्रीर यश से संयुक्त हो ॥२७॥

इस ऋचा से प्राथना करते हैं।।

त्वं वंरी सुवाम्णेऽग्ने जनाय चोदय। सद्दी वसो रातिं यंविष्ठ शक्वंते ॥२८॥ • पदार्थः —(वरो) हे वरणीय (वसो) हे वासक ! (यविष्ठ) हे युवतम ग्रति-शय मिश्रणकारी (श्रग्ने) हे सर्वाधार जगदीश ! (त्वम्) तू (सुसाम्ने) तेरी कीर्ति का सुन्दर गान करने वाले (शश्वते) सब जनों को (रातिम् चोदय) दान पहुँचाया कर ॥२८॥

भावार्यः — जो वैदिक गान में ग्रौर शुभकर्म में निपुण हों, उनका प्रजा-गण सदा भरण ग्रौर पोषण करें ग्रौर वे भी उद्योगी होकर प्रजाग्रों में ग्रपनी विद्या प्रकाशित किया करें।।२८।

प्रार्थना इससे दिखलाते हैं ।। त्वं हि सुंप्रतूरिस त्वं नो गोमंतीरिषंः । महो रायः सातिमंग्ने अपां दृषि ॥२९॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वाबार ! (त्वम हि) तू ही (सुप्रतूः श्रसि) उपासक जनों को विविध दान देने वाला है (त्वम्) तू (नः) हमको (गोमतीः) गवादि पशु-युक्त (इषः) ग्रन्नों को ग्राँर (महः रायः) महती सम्पत्तियों के (सातिम्) माग को (ग्रपावृधि) दे ।।२६।।

भावार्यः —ईश्वर पर विश्वास कर प्रार्थना करे, तब ग्रवश्य ही उसका फल प्राप्त होगा ॥२६॥

पुन: वही विषय कहते हैं ॥

#### श्चरने त्वं यशा अस्या मित्रावरुंणा वह । ऋवावांना सम्राजां प्तदंशसा ॥३०॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने त्वम्) हे सर्वाघार तू (यशाः ग्रस्त) परम यशस्वी है इसलिये हमारे (मित्रा वरुणा) ब्राह्मण ग्रीर क्षत्रिय का (ग्रावह) घारण-पोपण कर जो (ऋतावाना) तेरे सत्य नियम के ग्रमुसार चलने वाले (सम् राजा) समान दृष्टि से सब के ऊपर शासन करने वाले ग्रीर (पूतदक्षसा) पवित्र बलघारक हैं।।३०।।

भावार्थ: --- ग्रन्त में ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय जाति की रक्षा के लिये प्रार्थना करके इस सूक्त की समाप्ति करते हैं ॥३०॥

शब्दय मण्डल में यह तेईसवां मुक्त समाप्त हुन्ना ।!

प्रथ त्रिश्चत्वस्य चतुविशतितमस्य स्वतस्य विश्वमना वैयश्व ऋषि: ।। १-२७ इन्द्रः । २८ — ३० वरोः सौशाम्णस्य दानस्तुतिदेवता ।। छन्दः — १, ६, ११, १३, २०, २३, २४ निवृद्धणक् । २ — ५, ७, ८, १०, १६, २५ — २७ उिणक् । ६, १२, १८, २२, २८, २६ विराडुण्णक् । १४, १५, १७, २१ पादनिवृद्धण्णक् । १६ प्राची स्वराडुण्णक् । ३० निवृदनुष्टुप् ।। स्वरः — १ — २६ ऋषभः । ३० गान्धारः ।।

परमदेवता इन्द्र की महिमा की स्तुति पुनः ग्रारम्भ करते हैं।।
सर्खाय श्रा श्रिपामिट्ट ब्रह्मेन्द्रांय विज्ञिणें।
स्तुष ऊ षु वो नृतंमाय धृष्णवें।।१॥

पदार्थः — (सखायः) हे मित्रो ! (विज्ञिणे) दण्डघारी (इन्द्राय) परमेश्वर के कीर्तिगान के लिये (ब्रह्म) हम स्तोत्र का (ग्राशिषामिह) अध्ययन करें, मैं (वः) तुम लोगों के (नृतमाय) सब कर्मों के नेता और परमित्र (घृष्णवे) सर्वविध्नविनाशक परमात्मा के लिये (सुस्तुषे) स्तुति करता हूँ ॥१॥

भावायं: हम सब ही मिलकर उसके गुणों का ग्रघ्ययन करें जिससे मानवजन्म सफल हो ॥१॥

इससे इन्द्र की स्तुति करते हैं।।

#### शवंसा ह्यासि श्रुतो हंत्रहत्येन हत्रहा । मधेर्मधोनो अति शुर दाशसि ॥२॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (हि) निश्चय तू (शवसा) ग्रपनी ग्रचिन्त्य शक्ति से (श्रुतोऽसि) प्रसिद्ध है (नृत्रहत्येन वृत्रहा) वृत्र जो विष्न उनके नाश करने के कारण तू वृत्रहा इस नाम से प्रसिद्ध होता है (श्रूर) हे महावीर (मधोनः) जितने धनिक पुरुष जगत् में हैं उनसे (मधंः) धनों के द्वारा (ग्रिति) तू ग्रितिशेष्ठ है। ग्रीर उनसे कहीं ग्रिधक (दाशिस) ग्रपने मक्तों को देता है।।२।।

भावार्थः - इससे दो वातें दिखलाई गई हैं-एक परमात्मा सर्वविघ्न-विनाशक है ग्रीर दूसरा वह परम दानी है।।२।।

धन के लिये वही प्रार्थनीय है यह दिखलाते हैं ॥ स नः स्तदांन आ भर रुपिं चित्रश्रंबस्तम् । निरेके चिद्यो इंरिको वसुर्देदिः ॥३॥ पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (सः) वह तू (स्तवानः) सकल जगत् से ग्रीर हम लोगों से स्तूयमान होकर (नः) हमको (चित्रश्रवस्तमम्) ग्रतिशय विविध यशोयुक्त (रियम्) ग्रम्युदय ग्रीर सम्पत्ति (ग्राभर) दे ग्रीर (निरेके चित्) ग्रम्युदय के ऊपर स्थापित कर (हरिवः) हे संसाररक्षक ! (यः वसु दिवः) जो तू जगत्वासक ग्रीर दाता है ॥३॥

भावार्यः —विविध सम्पत्तियों की प्राप्ति के लिये वही प्रार्थनीय है।।३।।

इन्द्र प्रिय घन का दाता है यह दिखलाते हैं।।
था निरेक्ष्मत प्रियमिन्द्र दर्षि जनांनाम्।
धृषता धृष्णो स्तवंपान आ मर ॥४॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! तू (उत) ग्रीर (जनानाम्) मनुष्यों ग्रीर सर्वे प्राणियों के मध्य (प्रियम् निरेकम्) प्रिय ग्रीर प्रसिद्ध धन को भी (ग्रादिष) प्रकाशित करता है। (धृष्णो) हे विघ्नप्रधर्षक ! (स्तवानः) स्तूयमान होकर (धृषतः) परमोदार मन से (ग्राभर) हम लोगों का भरण पोषण कर ॥४॥

भावार्यः इस जगत् में सर्व वस्तु ही प्रिय हैं तथापि कतिपय वस्तु श्रों को कितपय प्राणी पसन्द नहीं करते। विष, सर्प, वृश्चिक, विद्युदादि पदार्थ भी किसी विशेष उपयोग के लिये हैं। इस जगत् को नानाद्रव्यों से ईश्वर प्रतिक्षण भूषित कर रहा है, ग्रतः वहीं स्तवनीय है।।४।।

वह स्वतन्त्र है यह दिखनाते हैं।।

न ते सुरुषं न दक्षिणं इस्ते वरन्त आमुरंः। न पंरिवाघों इरिवी गविष्टिष्ठ ॥५॥

पदार्थः—(हरिवः) हे संसाररक्षक देव ! (ग्रामुरः) जगत्-विघ्वंसक दुष्टुजन (ते सव्यम् हस्तम्) तेरे बायें हाय को (न वरन्ते) रोक नहीं सकते (न दक्षिणम्) तेरे दाहिने हाथ को भी रोक नहीं सकते (गविष्टिषु) पृथिव्यादि जगत् रचनारूप यज्ञ में (परिवाध: न) बाघा डालने वाले तेरे कोई नहीं हैं ॥४॥

भावार्थः —वह सर्वोपरि है इसमें कहना ही क्या, उसीके मधीन यह विश्व है, ग्रतः वही उपास्य है ॥५॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

#### श्चा त्वा गोभिरिव व्रजं गीभित्रीयोम्यदिवः । भा स्मा कामं जित्तुरा मनंः पृण ॥६॥

पदार्थ:—(ग्रद्रिवः) हे संसाररक्षक देव ! (गोभिः इव ग्रजम्) जैसे गोपाल गौग्रों के साथ गोष्ठ में पहुँचता है तद्वत् मैं (गोभिः) स्तुतियों के साथ (त्वा ग्रा ऋणोमि) तेरे निकट पहुँचता हूँ। हे ईश! (जिरतुः) मुभ स्तुतिपाठक के (कामम्) कामनाग्रों को (ग्रा पूण) पूर्ण कर (ग्रा) ग्रीर (मनः) मन को भी पूर्ण कर ॥६॥

भावार्थः — मन की गति ग्रीर चेष्टा ग्रनन्त हैं, ग्रतः इसको भी वही पूर्ण कर सकता है।।६॥

पुनः वही विषय मा रहा है।। विश्वानि विश्वपंनसी धिया नी वृत्रइन्तम । उम्रं मणेतरिष पू वंसी गहि ॥७॥

पदार्थः—(वृत्रहन्तम) हे ग्रतिशय विघ्नविनाशक ! (उग्र) हे उग्र ! (प्रणेतः) हे उत्कृष्टनायक (वसो) हे जगत्-वासक (विश्वमनसः नः) सबके कल्याराकारी हम लोगों के (विश्वान) सकल शुम कर्मों को (धिया) ज्ञान ग्रीर मन से (सु) ग्रच्छे प्रकार (ग्रिध गिह) पवित्र कर ॥७॥

भावार्थः —यदि हम ग्रन्यों के कल्याण करने में मन लगावें तो ग्रवश्य हमारा मन पवित्र होगा ॥७॥

पुनः उसी वस्तु को दिखलाते हैं।।

वयं ते अस्य हंत्रहन्धियामं शुरु नव्यंसः । वसोः स्पाईस्यं पुरुहृत राषंसः ॥८॥

पदार्थः—(त्रृत्रहन्) हे विघ्नियाशक ! (शूर) हे महावीर ! (पुष्हूत) हे वहुपूजित इन्द्र ! (ते) तेरे (वसोः) धनों को (विद्याम) प्राप्त करें (नव्यसः) जो नवीन-नवीन हों (स्राहंस्य) सब के स्पृह्णीय हों ग्रीर (राधसः) कल्याण के साधक हों ॥६॥

भावार्यः —वही धन उपार्जनीय है जो सर्वप्रिय ग्रौर हितकारी हो।।।। उसका दान दिखलाते हैं।।

#### इन्द्र यथा सस्ति तेऽपंरीतं नृतो सर्वः। अर्मृक्ता राविः पुंरुद्दत दाशुर्वे।।९।।

पदार्थः—(नृतो) हे जगन्नर्तक !'(पुरुहूत) बहुसम्पूजित (यथा) जैसे (ते शवः) तेरी शक्ति (प्रपरीतम् हि प्रस्ति) अविनाशित अविष्वंसनीय है वैसा ही (दाशुषे) मक्तजनों के प्रति (रातिः) तेरा दान भी (प्रमृक्ता) अहिसित भीर अनिवारणीय है।।६॥

भावार्यः - उसका वल ग्रीर दान दोनों ग्रविनश्वर हैं ।। ६।।

इस मन्त्र से उसका दान दिखलाते हैं।।

#### आ द्वंषस्व महामह मुद्दे नृंतम् रार्थसे । इळहश्चिंदद्य मघवन्मघत्त्वंये ॥१०॥

पदार्यः—(महामह) हे परमपूज्य (नृतम) हे परम नायक (मधवन्) हे सर्वधन-सम्पन्न (महे राधसे) महान् अभ्युदय के लिये (आवृषस्व) अपनी सम्पत्तियाँ और ज्ञान इस जगत् में सीच । और (मधत्तये) धनवृद्धि के लिये (दृढिश्चित्) दृढ़ मी दुष्टों के नगरों का (दृह्य) विनाश कर ॥१०॥

भावार्य: परमात्मा सर्वधनसम्पन्त है, ग्रीर न्यायकर्त्ता है, ग्रतः ग्रन्यायी पुरुषों के धनों को वह छीन लेता है।।१०॥

वही स्तुत्य है यह दिखलाते हैं।।

# न् अन्यत्रां चिददिवस्त्वन्नां जग्मुराश्चसंः प्रधंवष्ट्छिग्धं तव तत्रं ऊतिभिः॥११॥

पदार्थः—(ग्रद्भिवः) हे संसारधारक (मघवन्) हे सर्वधनसम्पन्न ! (नः ग्राज्ञासः) हमारे स्तोत्र ग्रीर ग्रिमिलापाएँ (त्वत् ग्रन्यत्र चित्) तुक्तको छोड़कर ग्रन्य किन्हीं देवों में (नू जग्मुः) कदापि न गये न जाते हैं (तत्) इसलिए (तव ऊतिभि ) तू ग्रपनी रक्षा ग्रीर सहायता से (नः शिष्ध) हमको सब प्रकार सामर्थ्ययुक्त कर ॥११॥

भावार्यः — वही हमको सर्व कार्य में समर्थ कर सकता है यदि मन से उसकी स्तुति करें ॥११॥

पुनः उसी को कहते हैं।।

#### नहार्ग नृंतो त्वद्नयं विन्दामि रार्थसे । राये द्युम्नाय शवंसे च गिर्वणः ।।१२॥

पदार्थ:—(नृतो) हे जगन्नर्तक ! (गिवंणः) हे स्तुतियों के प्रिय स्वामी इन्द्र (राघसे) सम्पत्ति के लिये (राये) ग्रम्युदय के लिये (द्युम्नाय) द्योतमान यश के लिये (श्वसे च) ग्रीर परम सामर्थ्य के लिये (स्वत् ग्रन्यम् निह) तुम से मिन्न किसी ग्रन्य-देव को नहीं (विन्दामि ग्रङ्ग) पाता हूँ, यह प्रसिद्ध है।।१२।।

भावार्षः — सामर्थ्यं, घन ग्रौर यश भी उसी से प्राप्त हो सकता है। ग्रतः वही प्रार्थनीय है।। १२।।

इन्द्र को ही प्रिय वस्तु समर्पणीय है यह दिखलाते हैं।।
एन्द्रुसिन्द्रांय सिञ्चत पिवांति सोम्यं पर्धु ।
प रार्षसा चोदयाते महित्वना ।। १३।।

्दार्थः हे मनुष्यो ! ग्राप सब मिलकर (इन्द्राय) इन्द्र के निकट (इन्द्रम्) स्वकीय प्रियवस्तु (ग्रा सिञ्चत) समर्पण करें। जिससे वह उन्द्र (सोम्यम् मधु) सोमरसयुक्त मधुर पदार्थों को (पिवाति) कृपादृष्टि से देखे ग्रौर बचावे ग्रौर (महित्वना) जो ग्रपने सामर्थ्य से ग्रौर (राघसा) संसाधक सम्पत्तियों से स्तुर्तिपाठक जनों को (चोदयाते) उन्नति की ग्रोर ले जाता है।।१३।।

भावार्थः वही हमको उन्नति की ग्रोर भी ले जाता है ग्रतः प्रेम ग्रीर श्रद्धा से वही सेव्य है।। १३।।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

वपो इरींणां पर्ति दस्तं पृञ्चन्तंमत्रवम् । नृनं श्रुंधि स्तुवतो अञ्चयस्यं ॥१४॥

पदार्थः—मैं उपासक (हरीणाम्) परस्पर हरएाशील जगतों का (पितम्) पालक (दक्षम्) परमदलघारक (पृञ्चन्तम्) प्रकृति भौर जीव को मिलाने वाले परमेश्वर के (उपो भववम्) समीप पहुँच निवेदन करता हूँ कि हे भगवन् ! तू (स्तुवतः) स्तुति करते हुए (भ्रश्च्यस्य) ईश्वर की भ्रोर जाने वाले ऋषि के स्तोत्र को (नूनम् भूषि) निश्चित रूप से सुन ॥१४॥

भावार्थः — जो ईश्वरसम्बन्धी काव्यों को बनाते ग्रीर उसके तत्त्वों को समभते वे ही यहां ऋषि कहाते हैं। वे जितेन्द्रिय होने के कारण ग्रश्व्य कहाते हैं।।१४।।

उसी का महत्त्व दिखलाते हैं ॥

#### नृह्यंश्रंग पुरा चन जुन्ने वीरतंरस्त्ववत्। नकीं राया नैवया न भन्दनां ॥१५॥

पदार्थः—हे ईश ! (त्वत्) तुभ से बढ़कर (पूरा) पूर्व काल में या वर्तमान काल में (वीरतरः न च जत्ते) कोई वीर पुरुष न उत्पन्न हुम्रा, न होगा (म्रङ्ग) यह प्रसिद्ध है (राया) सम्पत्ति में भी (निकः) तुम से बढ़कर कोई नहीं (एवया न) रक्षण के कारण ही तुम से अधिक कोई नहीं (भन्दना न) भ्रौर स्तुति के कारण भी तुम से अधिक नहीं, तू ही वीर धनवान रक्षक भ्रौर स्तुत्य है ॥१५॥

भावार्थः - वही सर्वगुणसम्पन्न होने के कारण परमपूज्य है ।।१५।।

वही पूज्यतम है यह दिखलाते हैं॥

#### पदु मध्वा मदिन्तरं सिञ्च वांध्वयों अन्धंसः । एवा हि वीरः स्तवंते सदाष्टंधः ।।१६॥

पदार्थ:—(ग्रघ्वर्यो) हे याजिक पुरुष (मध्वः) मधुर (सदावृषः) सदा वल-वीर्य्यवर्धक (ग्रन्थसः) ग्रन्नों में से (मदिन्तरम्) ग्रानन्दप्रद कुछ हिस्से लेक्र (ग्रा सिञ्च इत्) ईश्वर की प्रीति के लिये पात्रों में दो (हि) क्योंकि यही इन्द्र (एव) निश्चय (वीरः) सब विष्नों को दूर करने वाला (स्तवते) स्तुति-योग्य है।।१६॥

भावार्यः -जो तुम शुभ काम करो वह ईश्वर की प्रीति के लिये ही हो ॥१६॥

उसकी महिमा दिखलाते हैं।।

#### इन्द्रं स्थावईरीणां निकष्टे पुर्व्यस्तुंतिम् । उदानंब भवंसा न भन्दनां ॥१७॥

पदार्थः — (हरीणाम् स्थातः) हे इन सम्पूर्णं जगतों के ग्रिघिष्ठाता (इन्द्र) हे ईश्वर ! (ते पूर्व्यस्तुतिम्) तेरी पूर्णं स्तुति को (निकः शवमा उदानंश) न कोई देव

या मनुष्य ग्रपने वल से ग्रतिक्रमण कर सकता (न भन्दना) स्तुति के सामर्थ्य से भी तुभ से कोई बढ़ नहीं सकता ॥१७॥

याबार्थः—ईश्वर ग्रनन्त शक्तिशाली है। उसीकी स्तुति सब करते हैं ग्रतः हम भी उसी को पूजें ।।१७।।

पुनः वही विषय आ रहा है।। तं वो वाजानां पतिमहूंमहि श्रवस्यवंः। अनायुभियंक्षेभिवद्यिन्यंम् ॥१८॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! (श्रवस्यवः) कीर्ति ग्रीर ग्रन्न इत्यादि वस्तु की कामना करने वाले हम उपासकगए। (वः) तुम्हारे ग्रीर हमारे ग्रीर सब के (पितम्) पालक उस परमात्मा की (ग्रह्मिह) स्तुति करते हैं। जो (वाजानाम्) समस्त सम्पत्तियों ग्रीर ज्ञानों का (पितम्) पित है ग्रीर जिस को (ग्रप्रायुभिः) प्रमादरिहत पुरुष (यज्ञेभिः) यज्ञों से (वाव्धेन्यम्) बढ़ाते हैं उसकी कीर्ति को गाते हैं।।१८।।

भावार्यः — उसी को चारों तरफ पूज रहे हैं, विद्वान् या मूर्ख यजों के द्वारा उसीका महत्व दिखला रहे हैं ॥ १८॥

वही स्तुत्य है यह इससे दिखलाते हैं।।
एतोन्विन्द्रं स्तवाम सर्खायः स्तोम्यं नर्रम् ।
कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्।।१९।।

पदार्थः—(सखायः) हे मित्रो!(एतो) ग्राग्रो (नु इन्द्रम् स्तवाम) सब मिलकर उस इन्द्र की स्तुति करें जो (स्तोम्यम्) स्तुतियोग्य ग्रौर (नरम्) जगन्नेता है (यः एकः इत्) जो एक ही (विश्वाः कृष्टीः ग्रभ्यस्ति) समस्त उपद्रवकारिएगि प्रजाग्रों को दूर कर देता है।।१६॥

भावार्यः — जिस कारण वही स्तुतियोग्य है श्रीर हमारे विघ्नों को भी दूर किया करता है, श्रतः वही सेव्य है ॥१६॥

पुनः वही विषय श्रा रहा है।।

भगोरुषाय गविष युक्षाय दस्मयं वर्चः । घृतात्स्वादीयो पद्यंनश्च बोचत ॥२०॥

पदार्थः -हे मनुष्यो ! (वचः वोचत) उस परमात्मा का कीर्तिगान उन वचनों

से करो जो (घृतात्) घृत से भी (मघुनः च) मघु से भी (स्वादीयः) ग्रधिक स्वादिष्ट हों ग्रौर (दस्म्यम्) श्राव्य ग्रौर दृश्य हों, जो इन्द्र (ग्रगोरुधाय) स्तुतियों का श्रोता (गविषे) स्तुतियों का इच्छुक (द्युक्षाय) ग्रौर सर्वत्र दीप्यमान है ॥२०॥

भावार्थः - उत्तमोत्तम स्तोत्र रच कर उसकी स्तुतियों का जाप करे।।२०।।

उसका महत्त्व दिखलाते हैं।।

#### यस्याभितानि वीर्याईन राघः पर्यतवे । ज्योतिने विक्वंमभ्यस्ति दक्षिणा ॥२१॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! (यस्य वीर्याः) जिसके वीर्यं ग्रथीत् कर्म (ग्रमितानि) ग्रपरिमित ग्रनन्त ग्रीर ग्रहिंस्य हैं (यस्य राधः) जिसकी सम्पत्ति (पर्यतवे न) परि-मित नहीं (दक्षिणा) जिसका दान (विश्वम ग्रम्यस्ति) सर्वत्र फैला हुग्रा है (ज्योतिः न) जैसे सूर्यं की ज्योति सर्वत्र फैली हुई है ॥२१॥

भावार्यः - जिसके बल, वीर्य्य ग्रीर दान ग्रनन्त हैं वही मनुष्य जाति

के उपास्य इष्टदेव हैं ॥२१॥

वही स्तवनीय है यह दिखलाते हैं

### स्तुहीन्द्रं व्यश्ववदन्तं में वाजिनं यमम्। अयो गयं मंहंपानं वि दाशुष्टं ॥२२॥

पदार्थः—(व्यश्ववत्) हे विद्वत् ! जितेन्द्रिय ऋषिवत् ! (इन्द्रम् स्तुति) इन्द्र की स्तुति करो जो (ग्रन्निम्) एकरस (वाजिनम्) विज्ञानमय (यमम्) जगन्नियन्ता है (ग्रय्यंः) जो सर्वस्वामी मगवान् (दाशुषे) भक्तजन को (मंहमानम् गयम्) प्रशस्त गृह ग्रीर घन (वि) देता है ॥२२॥

भावार्थः - जो हम को सकल भोग्य पदार्थ दे रहा है उसी की स्तुति

करो ॥२२॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

#### एवा नूनमुपं स्तुहि वैयंक्व दशुमं नवंस् । सुविद्वासं चर्कत्यं चरणीनाम् ॥२३॥

पदार्थ: —(वैयश्व) हे जितेन्द्रिय ऋषे ! (नूनम्) इस समय (एव) उस पर-मात्मा की हो (उपस्तुहि) मन से समीप में पहुँच स्तृति करो जो (दशमम्) दश्मंख्या- पूरक है ग्रर्थात् जैसे शून्य के ग्रधीन सब संख्यायें होती हैं उसके विना गिएत-शास्त्र मी व्यर्थ हो जाता तद्वत् । ग्रथवा शरीर में जो नव प्राएए हैं उनमें यह दशम है। यद्वा दशम वार भी स्तुत ग्रीर पूजित होने पर (नवम्) नूतन ही होता है (सुविद्वांसम्) परम विद्वान् (चरणीनाम् चर्कृत्यम्) प्रजाग्रों में वारवार नमस्कर्तव्य है।।२३।।

भावार्थः - वही सब का पूज्य ग्रीर स्तुत्य है ॥२३॥

वही पूज्य है यह दिखलाते हैं।।

### वेत्या हि निर्झेतीनां वर्जहस्त परिष्टर्जस् । अहंरहा शुन्ध्युः पंरिपदांमिव ॥२४॥

पदार्थः—(बज्रहस्त) हे दण्डघर इन्द्र ! तू (निऋंतीनाम्) उपद्रवों की (पिरवृजम्) निवृत्ति को (वेत्य) जानता है, उनकी किस प्रकार निवृत्ति हो सकती है उसे तू जानता है। (इव) जैसे (शुंध्युः) शोघक विद्वान् (परिपदाम्) माघादि मासों के (म्रहः म्रहः) प्रत्येक दिन को जानता है।।२४।।

भावार्यः —वह सर्वज है ग्रतः हम जीव उससे कुछ गुप्त नहीं रख सकते, इस हेतु इसको जान पाप से निवृत्त रहें ॥२४॥

उसकी प्रार्थना दिखलाते हैं।।

#### तिदुन्द्राव आ भंर येनां दंसिष्ठ कृत्वंने । द्विता कुत्सांय शिश्नयो नि चॉदय ॥१५॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे ईश ! (दंसिष्ठ) हे परमाद्भृत ! हे परम दर्शनीय ! हे सर्वविघ्नविनाशक !तू (तत् ग्रवः) वह सहायता ग्रीर रक्षा हम लोगों को (ग्राभर) दे। जिससे (कृत्वने) कर्म करने वाले (कृत्साय) जगत् के कुकर्मों की निन्दा करने वाले संसार के दोषों को दिखलाने वाले ऋषि के लिये (द्विता) दो प्रकार के शारी-रिक ग्रीर मानसिक शत्रुग्नों को (शिश्तयः) हनन करता है उसी रक्षा की (निचोदय) सर्वत्र प्रेरणा कर ॥२४॥

भावायः - जैसे ईश्वर समदृष्टि है वैसे यथासम्भव हम भी होवें ।।२४!।

पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

तमुं त्वा नुनर्भीमहे नन्यं दंसिष्ठ संन्यंसे । स त्वं नो विश्वां श्रमिमांतीः सक्षणिः॥२६॥ पदार्थ: — (दंसिष्ठ) हे ग्रद्भुत कर्मकारी ! हे परमःशंनीय ! (संन्यसे) सन्यास ग्रयीत् त्याग के लिए भी (नव्यम्) स्तुत्य (तम् उ त्वा) उस तुभसे ही (नूनम्) निश्चय (ईमहे) याचना करते हैं । (सः त्वम्) वह तू (नः) हमारी (विश्वाः) सब (ग्रभि-मातीः) विघ्न सेनाग्रों का (सक्षणिः) विनाशक हो ॥२६॥

भावार्थः — "संन्यसे" इसका तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ प्राप्त करें उसमें से अपने योग्य रख करके अन्य सब दान कर दिया जाय और काम कोघादि जो महाशत्रु हैं उनको भी जीतने के लिये सदा प्रयत्न करता रहे।। २६।।

विघ्नविनाश के लिए पुन: प्रार्थना ॥

#### य ऋचादं इंसी मुचयो वार्यात्सप्त सिन्धुंषु । वर्षद्सिस्यं तृविनृम्ण नीनमः ॥२७॥

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा हम लोगो को (ऋक्षात् ग्रंहसः) घातक (यद्वा) ऋक्ष-पशुवत् मयानक पाप से (मुचत्) छुड़ाता है (वा) ग्रथवा (यः) जो (सप्तिसन्धृषु) सर्पणशील निदयों के तट पर (ग्राय्यात्) शोमा ग्रीर सौमाग्य दिखलाता है यद्वा (सप्तिसन्धृषु) नयनादि सप्त इन्द्रिययुक्त शिर में विज्ञान देता है वही सब का पूज्य हैं। (तुविनृम्ण) हे बहुधन इन्द्र! (दासस्य) जगत् में उपद्रवकारी मनुष्य के दूर करने के लिए (वधः) हननसाधक ग्रायुध (नीनमः) नीचे कर ॥२७॥

भावार्यः—हमारे जो समय-समय पर विघ्न उत्पन्न होते हैं उनके विनाश के लिये भी वही प्रार्थनीय है ॥२७॥

इन्द्रिय जेतव्य हैं यह इससे दिखलाते हैं ॥

#### ययां वरो छुषाम्ने सनिभ्य आवंहो र्यिम्। व्यंत्रवेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥२८॥

पदार्थ:—(वरो) हे वरागीय परमदेव ! (यथा) जैसे तू (सुसाम्ने) सुन्दर गाने-वाले (सिनम्य:) श्रीर याचक सुपात्रों की श्रीर (रियम् श्रावहिस) घन ले जाता है (सुभगे) हे सुभगे (वाजिनीवित) हे बुद्धि ! इन्द्र के समान ही तू भी (ब्यक्वेम्यः) जितेन्द्रिय ऋषियों को घन दे ॥२८॥

भावार्यः — जैसे परमात्मा इस संसार पर कृपा रखता है तद्वत् सब ही परस्पर रवखें ग्रौर ग्रपनी-ग्रपनी इन्द्रियों को भी ग्रपने-ग्रपने वश में कर उसकी ग्रोर लगावें, तब ही मनुष्य ऋषि ग्रौर महाकवि ग्रादि होता है॥२८॥ प्राथंना दिखाते हैं ॥

#### आ नार्यस्य दक्षिणा व्यंश्वाँ एतु सोमिनेः। स्यूरं च राषंः शतवंत्सइस्रंवत्।।२९॥

पदार्थ:—(नाय्यंस्थ) नरहितकारक ईश्वर का (दक्षिणा) दान (सोमिनः) सोमादि लताग्रों के तत्त्वज्ञों ग्रीर (व्यश्वान्) जितेन्द्रिय पुरुषों को (एतु) प्राप्त हो (च) ग्रीर (ज्ञतवत् सहस्रवत्) शतशः ग्रीर सहस्रशः (स्थूरम्) पश्वादि स्थूल ग्रीर ज्ञानादि सूक्ष्म (राधः) घन उनको प्राप्त हो ॥२६॥

भावार्थः —जो पदार्थतत्त्वविद् हों उनका साहाय्य करना सबका धर्म होना चाहिये, जिससे वे सुखी रहकर नाना विद्याएं प्रकाशित कर देश की शोभा बढ़ा सकें ।।२६।।

शुमकर्म का फल दिखलाते हैं।। यत्त्वां पृच्छादींजानः कुंह्या कुंह्याकृते । एषो अपंश्रितो वको गॉमतीमवं तिष्ठति । ३०॥

पदार्थः—(कुहयाकृते) हे जिज्ञासु ! हे विद्वत् ! (ईजानः) जो पुरुष यज्ञ करचुका है वह (कुहया) इस समय कहां है। (यत् पृच्छात् त्वा) यदि तुभको इस तरह कोई पूछे तो इस प्रकार कहना। (एषः वलः) यह वरणीय यजमान (प्रपिश्रतः) इस स्थान से चला गया ग्रीर जाकर (गोमितिम् श्रवितष्ठितः) गवादिपशुयुक्त भूमि के ऊपर विद्यमान है।।३०।।

भावार्यः - यज्ञों के फलों में सन्देह नहीं करना चाहिये यह इससे दिख-लाते हैं। जो शुभकर्म करते हैं, वे ग्रच्छ्रे फल पाते हैं।।३०॥

भ्रष्टम मण्डल में यह चौबीसवां सूक्त समाप्त हुम्रा ।।

म्रथ चतुर्विशत्यृचस्य पंचिवशितितमस्य सूक्तस्य विश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ १—६, १३—२४ मित्रावरुणौ । १०—१२ विश्वेदेवा वेवताः ॥ छन्दः —१,२,५—६,१६ निचृदुष्टिणक् । ३,१०,१३—१६,२० —२२ विराडुष्टिणक् । ४,११,१२,२४ उष्टिणक् । २३ म्राची उष्टिणक् । १७,१८ पादनिचृदुष्टिणक् ।। ऋषभः स्वरः ॥

भ्रव ब्राह्मण भीर क्षत्रिय के घर्मों को दिखलाते हैं।।

#### ता वां विश्वंस्य गोपा देवा देवेषुं यक्षियां। ऋवावांना यजसे पृतदंशसा ॥१॥

पदार्यः हे मित्रनामक ब्राह्मण्पप्रतिनिधि ! हे वरुण्नामक क्षत्रियप्रतिनिधि ! ग्राप दोनों (विश्वस्य गोपा) सकल कार्य के रक्षक नियुक्त हैं (वेवेषु देवा) विद्वानों में मी विद्वान् हैं ग्रीर (यिज्ञया) विद्वानों में यज्ञवत् पूज्य हैं (ऋतावाना) ईश्वर के सत्य नियम पर चलने वाले श्रतएव (पूत दक्षसा) पवित्र बलवारी हैं। (ता) उन श्रीर वैसे (वाम्) श्राप दोनों को हम प्रजागण् (यजसे) सकल कार्यों में सत्कार करते हैं।।१।।

भावार्थः — जो जगत् के जितने अधिक लाभकारी हैं वे उतने ही पूजा-योग्य हैं। जो ईश्वरीय नियमों को सदा देश में फैलाते हैं और प्रकृति का अध्ययन करते रहते हैं सत्यपथ से कदापि पृथक् नहीं होते। सत्यादि विविध-गुणयुक्त पुरुष का नाम ब्राह्मण है। और प्रजापालन में तत्पर और सत्यादि सर्वगुणसम्पन्न पुरुष का नाम क्षत्रिय है।। वैसे महापुरुष निःसन्देह पूज्य, मान्य और अभिनन्दनीय हैं। यही विषय इस सूक्त में दिखलावेंगे।।१।।

वे दोनों कैसे हों यह दिख़लाते हैं।।

मित्रा तना न रथ्याई वरुंगो पश्च पुकर्तुः।

सनात्धुंजाता तनया धृतवंता।।२।।

पदार्थ: पुनरिप वे दोनों प्रतिनिधि कैसे हों (मित्रा) सब के मित्र (तना) धनादिविस्तारक (न) ग्रीर (रथ्या) सब के सारिथ के समान हों (सुऋतुः) शोमन कार्यकर्ता (यः च वहणः) जो वरुए हैं ग्रीर मित्र (सनात्) सर्वदा (सुजाता) ग्रच्छे कुल के (तनया) पुत्र हों (धृतव्रता) लोकोपकारार्थ व्रत धारए करने वाले हों ॥२॥

भावार्यः -परोपकार करना ग्रति कठिन कार्य्य है, ग्रतः यहाँ इन दोनों के विशेषण में मित्र, सुकतु ग्रौर सुजात ग्रादि पद ग्राए हैं ॥२॥

पुन: उन दोनों का ही वर्णन है।।

ता माता विश्ववेदसासुयीय ममंहसा । मही जंजानादितिर्श्वतावंरी ॥१॥ पदार्थः (ता) वैसे पुत्रों को (मही) बड़ी (ऋतावरी) सत्यवती (श्रवितिर) माता (जजान) उत्पन्न करती है जो पुत्र (विश्ववेदसा) सर्व प्रकार ज्ञानसम्पन्न होते (प्र महसा) बड़े तेजस्वी ग्रीर (ग्रसुर्याय) बल दिखलाने के लिये सर्वदा उद्यत रहते हैं ॥३॥

भावार्यः -- जो संसार में विख्यात ग्रीर विद्वान् हों वैसे कोटियों में दो चार होते हैं। किन्तु प्रारम्भ से यदि बालक-बालिका सुशिक्षित हों तो वे वैसे हो सकते हैं। । ३।।

पुन वे कैसे हों।।

### महान्तां मित्रावरुणा सम्माजां देवावसुरा । ऋतावीनाष्ट्रतमा घाषतो बृहत् ॥४॥

पदार्थः—(महान्ता) जो सब काम में महान् (सम्राजा) जगत् के शासक (देवो) दिव्यंगुर्ग्सम्पन्न (ग्रसुरा) परमबलवान् (ऋतावानो) सद्धर्म पर चलनेवाले (मित्रावरुणा) मित्र ग्रीर वरुग्। हैं ये दोनों (ऋतम्) ईश्वरीय सत्य नियम को (बृहत्) वृहन् रूप से (ग्राघोषतः) प्रकाशित करें ।।४।।

भावार्यः - वे सदा ईश्वरीय नियमों को देश-देश में फैलाया करें ।।४।।

पुनः उसी को कहते हैं।।

### नपांता श्रवंसी मुद्दः सुनु दक्षंस्य सुकतं। समदानु हुषो वास्त्विष क्षितः ॥५॥

पदार्थः — पुनः वे ब्राह्मणप्रतिनिधि मित्र ग्रीर राजप्रतिनिधि वरुण कैसे हों (महः शवसः नपाता) महान् वल के पोषक, (दक्षस्य सून्) परमबल के पुत्र, (सुक्तू) शोमनकर्मा ग्रीर (सृप्रदानू) जिनके धनादि दान सर्वत्र फैले हुए हैं। ऐसे मित्र ग्रीर वरुण (इषः वास्तु) धन के भवन में (ग्रिधिक्षितः) निवास करें श्रथीत् वे सर्वे गुणसम्पन्न हों।।।।।

भावार्यः — वे दोनों सब प्रकार के धनों के स्वामी हों और जगत् में वल वीर्य सत्यता ग्रादि गणों को बढ़ाया करें ।। १।।

उनके गुणों को दिखलाते हैं।।

सं या दानुनि येमशंदिंग्याः पार्थिवीरिषंः। नभंस्वतीरा वा चरन्तु दृष्ट्यंः।।६।।

पदार्यः - हे मित्र ग्रीर वरुए ! (या) जो ग्राप दोनों (दानूनि संयेमयुः) प्रजाग्रों को मुखी रखने के लिये बहुतसे देय पदार्थों को संग्रह करके रखते हैं। यहाँ तक कि (दिल्याः) द्युलोकस्थ (पार्थिवीः) पार्थिव पृथिवीसम्बन्धी (इषः) सब प्रकार के घनों को इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार (नभस्वतीः) ग्राकाशस्य (यृष्ट्यः) वृष्ट्रियां मी (वाम् प्राचरन्त्) ग्राप की सहायता करें।।६।।

भावार्थ: - मनुष्य के सूख के लिये जिन-जिन वस्तुग्रों की ग्रावश्यकता हो वे सब ही संग्रहणीय हैं।।६।।

पून: उसी ग्रथं को दिखलाते हैं।।

#### श्रिधि या बृंहतो दिवी श्रीम यूथेव पश्यंतः। ऋतावांना सम्राजा नमंसे हिता ॥७॥

पदार्थ: - पुनः (या) जो आप दोनों (बृहतः दिवः) बहुत-बहुत और वड़े-बड़े विद्वानों को (म्रिभि) ग्रपने सन्मुख (यूथा इव) भुंड के भुंड (म्रिधिपश्यतः) ऊपर से देखते हैं (ऋतावाना) सत्यमार्ग पर चलने वाले (सम्राजा) ग्रच्छे शासक (नमसे) नमस्कार के योग्य (हिता) जगत् के हितकारी हैं ॥७॥

भावार्थः - जिस कारण मित्र ग्रीर वरुण दोनों महाप्रतिनिधि हैं इस-लिये वे उच्च ग्रीर उत्तम सिंहासन के ऊपर बैठते हैं ग्रीर ग्रन्यान्य सिंहासन के नीचे बैठते हैं, इसलिए मन्त्र में कहा गया है कि वे दोनों ऊपर से भूँड के भुँड ग्रपने सामने विद्वानों को देखते हैं।।७।।

उन दोनों का कत्तंव्य कहते हैं ॥

#### ऋशवाना नि वदतुः साम्रांच्याय सुकत् । धृतवंता अत्रियां अत्रमां शतुः ॥८॥

पदार्थ: - पुन: वे दोनों (ऋतावाना) ईश्वरीय सत्यनियमों पर चलनेवाले स्रीर (सुकतू)शोभनकर्मा (साम्राज्याय) राज्य के कल्यामा के लिये (निषेदतुः) उत्तम सिहासन पर बैठते हैं स्रथवा महाराष्ट्र के शासन के लिए प्रजासों से स्रिभिषकत होकर व्यवस्था करने के लिये बैठते हैं। (धृतब्रता) प्रजा के शासन के व्रत को जिसने धारए। किया है (क्षत्रिया) जो क्षात्रधर्मयुक्त हों। (क्षत्रम् ग्राज्ञतुः) ग्रौर परम बल को प्राप्त किए हुए हो ॥=॥

भावार्थः -- पूर्वोक्त गुणसंयुक्त ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय दोनों राज्य-कार्य्य के लिये चुने जायँ तब वे इस कार्य को महावत समभ सदा प्रजाहित में

श्रासक्त रहें ॥ 511

उनके गुएा दिखलाते हैं।।

#### अक्ष्णश्चिद्गातुवित्तरातुल्वणेन चक्षंसा । नि चिनिषन्तां निचिरा नि चिन्यतुः ॥९॥

पदार्थः —पुनः वे मित्र ग्रीर वरुण (ग्रक्षणः चित्) नेत्र से भी बढ़कर उत्तम (गातुवित्तरा) मार्गवेता हों। ग्रीर (निमिषन्ता चित्) सत्र वस्तुग्रों को उस समय भी देखते हों जब वे स्वयं (निचिरा) ग्रांखें बन्द रखते हैं ग्रर्थात् ज्ञानचक्षु से सब पदार्थ देखें चर्मचक्षु से नहीं; फिर (ग्रनुत्वणेन) प्रसन्न (चक्षसा नि चिवयतुः) नेत्र से सब कुछ निश्चय करें।।।।

भावार्थः - वे दोनों सब वस्तु में बड़े ही तीक्ष्ण हों । शीघ्र मानवगति के परिचायक हों ग्रीर प्रसन्न नयन से प्रजाग्रों को देखें ।।६।।

सब से प्रजाएं रक्षराीय हैं यह दिखलाते हैं।।

#### सत नो देव्यदितिरुक्ष्यता नासंत्या। उक्ष्यन्तुं सक्तो हृद्धशंवसः ॥१०॥

पदार्थः—(उत) भीर (देवी श्रदितिः) सत्पुत्रों को पैदा करने वाली उत्तमगुण-युक्त लोकमाता (नः उरुष्यताम्) हम लोगों का साहाय्य श्रीर रक्षा करें श्रीर (नासत्या) ग्रसत्यरहित वैद्यगण हमारी रक्षा करें श्रीर (वृद्धशवसः मरुतः) परम बल-वान् सेनानायकगण भी हमारी रक्षा करें ॥१०॥

भावायः -- प्रजारक्षा ही पर्मुधर्म है, दण्ड के भय से ही शान्ति रहती है। ग्रतः यथाशक्ति सब ही श्रेष्ठ पुरुष ग्रीर स्त्रियां इस कार्य्य में दत्तचित्त ग्रीर सावधान रहें।।१०।।

पुन: उसी प्रथं की दिखलाते हैं।।

#### ते नों नावमंरूष्यत दिवा नक्तं सुदानवः। अरिंष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ॥११॥

पदार्थः—(सुदानवः) हे अपनी रक्षा से गुन्दर दान देने वाले सेनानायको !
(ते) वे आप सब (नः नावम्) हमारे व्यापारी जहाजों को (दिवा) दिन में (नवतम्)
रात्रि में (उरुष्यत) पालिये और (पायुभिः) आप रक्षकों के पाथ हम सब (प्ररिध्यन्तः) हिसित न होकर अर्थान् अच्छे प्रकार पालित होकर (नि सचेमहि) अपने-अपने
काम में सदा लगे हुए रहें ॥११॥

भावार्यः — जो राज्य की रक्षा में नियुक्त हों वे सतर्क होकर सब पदार्थों के ऊपर घ्यान रक्खें जिससे प्रजाएं सुखी रहें ॥११॥

समाध्यक्ष का कत्तंव्य कहते हैं ॥

## अध्नते विष्णंवे वयमरिष्यन्तः सुदानवे । श्रुधि स्वंयावन्तिसन्धो पूर्वचित्तये ॥१२॥

पदार्थ: हे मनुष्यो ! (वयम् श्रिरिष्यन्तः) हम सब किसी से बाधित न होकर (श्रष्टनते) श्रीहंसक (सुदानवे) शोमनदाता (विष्णवे) समाध्यक्ष श्रीर परमात्मा की सेवा करें (स्वयावन्) हे स्वयं इतस्ततः रक्षा के लिये जाने वाले (सिन्धो) हे परम-दयालो ! समाध्यक्ष श्रीर भगवन् श्राप दोनों (पूर्वचित्तये) पूर्ण ज्ञान के लिये (श्रुधि) हमारी प्रार्थना को सुनिये ।।१२।।

भावार्थः — प्रजागण जिन-जिन उपायों से निरुपद्रव हों वे वे अवश्य कत्तं व्य हैं भ्रीर स्वस्थ अबाधित प्रजाएं भी रक्षकों को प्रसन्न रक्खें ।।१२।।

कैसा घन उपार्जनीय है यह दिखलाते हैं।।

#### तद्वार्यं दृणीयहे वरिष्ठं गोपयत्यंप् !

#### मित्रो यत्वान्ति वरुंणो थदंर्यमा ॥१३॥

पदार्थः — (तत् वार्यम् वृणीमहे) हे मित्र तथा वरुण ! हम सव उस घन की कामना करते हैं जो (विरिष्ठम्) ग्रतिशय श्रेष्ठ (गोपयत्यम्) ग्रीर सब का पालक हो ग्रीर (यत् यत्) जिस-जिस घन को (मित्रः वरुणः ग्रयंमा) कम मे ब्राह्मण्, क्षत्रिय, वैश्य प्रतिनिधि मित्र, वरुण, ग्रयंमा (पान्ति) पालते हैं।।१३।।

भावार्थः - जिससे ग्रपना ग्रीर दूसरों का उपकार ग्रीर हित हो वह धन उपार्जनीय है।। १३।।

म्राशीर्वाद की याचना करते हैं।।

#### जुत नः सिन्धुंरपां तन्मुक्तस्तद्शिवनां । इन्द्रो विष्णुंमींद्वांसंः सजोषंसः ॥१४॥

पदार्थः—(उत) ग्रीर (ग्रपां सिन्धुः)जलों का सागर मेघ (मरुतः) वायु भीर सेनानायक (ग्रिवना) सर्द्वेद्य ग्रीर सूर्य्यं, चन्द्र (इन्द्रः विष्णुः) राजा ग्रीर समाध्यक्ष विद्युत् ग्रीर द्युलोकस्य पदार्थ ये सब (सजोबसः) मिलकर (नः तत् तत्) हम लोगों के उस उस अभ्युदय को बचावें, बढ़ावें ग्रीर कृपाट्टिट से देखें ग्रीर (मीढ्वांसः) सुखों को वर्षा करने वाले होवें।।१४॥

भाषायं: चेतन ग्रीर ग्रचेतन दोनों से जगत् का निर्वाह हो रहा है, ग्रत: इन दोनों से बुद्धिमान् लाभ उठावें।।१४॥

उनके गुएगों को दिखलाते हैं।।

## ते हि ष्मां वतुषो नरोऽभिमांति कयंस्य चित्। तिग्मं न चोदंः मतिष्ननित भूणियः ॥१५॥

पदार्थ: — (ते हि स्म) वे ही मित्र, वरुण जीर ग्रयंमा (कयस्य चित्) सब की (ग्रिभिमातिम्) शत्रुता को (प्रतिष्निनित) निवारण करते हैं। जो (वनुषः) यथार्थं न्याय के विमाग करने वाले (नरः) नेता हैं ग्रीर (न) जैसे (भूणंयः) ग्रतिवेगवान् (क्षोदः) जल (तिग्मम्) ग्रग्रतः स्थित वृक्षादि को उखाड़ डालते हैं।।१५॥

भावार्थः -- कार्य में नियुक्त मित्रादि निरालस होकर प्रजा के विध्नों को दूर किया करें।।१५॥

क्षत्रिय को कैसा होना चाहिये यह दिसलाते हैं।। अयमेक इत्था पुरूष चष्टे वि विश्वपतिः। तस्यं त्रतान्यनुं वश्वरामसि । १६॥

पदार्थः — वे वरुण (विद्यातः) सम्पूर्ण जनों के स्रिधिपति स्रीर (एक एव) एक ही (पुरु उरु च) बहुत स्रीर विस्तृत घनों को (इत्था विचष्टे) इस प्रकार देखते हैं (तस्य व्रतानि) उनके नियमों को (वः) स्राप लोग स्रीर हम सब (स्रनुचरामिस) पालन करें ।।१६।।

भावार्थः — राज्य की ग्रोर से स्थापित नियमों को सब ही एकमत होकर पालें श्रीर पलवावें ।। १६।।

राज्यनियम पालनीय हैं यह इससे दिखलाते हैं।।

#### भतु पुर्वीण्योक्यां साम्राज्यस्यं सश्चिम । भित्रस्यं त्रता वर्षणस्य दीर्घश्रुत ॥१७॥

पदार्यः -- (दीर्घश्रुत्) बहुत दिनों से सुप्रसिद्ध (यहा) दूर दूरों की बातों को सुनने वाले (मित्रस्य वरुणस्य) ब्राह्मण प्रतिनिधि भ्रीर राज-प्रतिनिधि के किये हुए

(साम्राज्यस्य) जो महाराज्य के (पूर्वाण ग्रोक्या) ग्रति प्राचीन गृह्य नियम हैं ग्रीर (व्रतानि) उनके पालन के जो उपाय हैं उनका (ग्रनु सिक्चम) हम लोग ग्रनु सरण करें।।१७।।

भावार्थः — राज्यप्रतिनिधियों से निर्धारित जो नियम ग्रीर उपाय हैं उनका प्रतिपालन करना सब को उचित है।।१७।।

ब्राह्मणों के गुण दिखलाते हैं।।
परि यो रश्मिनां दिवोऽन्सांन्ममें पृथिन्याः।
उमे आ पंत्रो रोदंसी महित्वा ।।१८।।

पदार्थ:—(यः) जो ब्राह्मण (दिवः पृथिव्याः ग्रन्तान्) द्युलोक ग्रीर पृथिवी की ग्रन्तिम सीमा को (रिक्सना) विज्ञान तेज से (पिरममे) मापते हैं ग्रीर (महित्वा) ज्ञान की महिमा से (उभे रोदसी) दोनों पृथिवी ग्रीर द्युलोक को ज्ञान ग्रीर कर्म से (प्रापन्नी) पूर्ण करते हैं।।१८।।

भावार्यः —वही ब्राह्मण है जो निज विज्ञान से संसार का परोपकार कर रहा है ॥१८॥

ब्राह्मण के गुण दिखलाते हैं।। सद्धु व्य शंरुणे दिवो स्योतिरयंस्त सुर्यैः। स्विनिन शुक्तः संविधान आहुंतः।।१९॥

पदार्थः --(स्यः) वह मनुष्यहितकारी ब्राह्मण (दिवः शरणे) द्युलोक तक (सूर्य्यः) सूर्य्य के समान (उद् श्रयंस्त ज्योतिः) ज्योति श्रौर विज्ञान को फैलाते हैं (उ) यह बात प्रसिद्ध है श्रौर (श्राग्निर्न) ग्राग्न के समान स्वयं (शुक्रः) दीप्यमान होते हुए (सिमधानः) जगत् को प्रकाशित करते हुए (श्राहुतः) मनुष्यमात्र से प्रसादित श्रौर तिपत होते हैं।।१६।।

भावायं: — जो सदा सत्यादि व्रत पालते हुए ज्ञानोपार्जन ग्रीर परोप-कार में ही लगे रहते हैं वे ब्राह्मण हैं ।।१६॥

पुनः उसी के गुरा दिखलाते हैं।।
वची दीर्घमंसद्यनीशे वार्जस्य गोनंतः।
ईशे हि पित्वाऽविषस्य दावने॥२०॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जो ब्राह्मण प्रतिनिधि मित्र (दीर्घप्रसद्मिन) विस्तृत भवन में रहते हैं (यश्च) ग्रीर जो (गोमतः वाजस्य) गवादि पशुयुक्त सम्पत्तियों के ऊपर (ईंग्टे) शासन करते हैं ग्रीर (दावने) दान के लिये (ग्रविषस्य) विषरहित प्रीतिकारी (पित्वः) ग्रन्नों के ऊपर ग्रधिकार रखते हैं वे प्रशंसनीय हैं।।२०।।

भावार्यः — सर्व प्रकार के घनों के स्वामी हों वे ही ब्राह्मणपदवाच्य हैं ॥२०॥

पुनः उसी धर्य को कहते हैं।।

### तत्सुर्ये रोदंसी छुभे दोषा वस्तोरूपं ब्रवे । भोजेष्वस्माँ अभ्युचंरा सदां ॥२१॥

पदार्थ:—(सूर्यम्) सूर्यं के समान (तत्) मित्र घौर वरुण का वह-वह नियम घौर उपाय (उभे रोदसी) दोनों लोकों में प्रचलित है उसको मैं (दोषा) रात्रि में (वस्तोः) दिन में (उपग्रुवे) उसकी स्तुति करता हूँ ग्रर्थात् सवंदा उसका प्रचार करता हूँ। हे नगवन् ! (ग्रस्मान्) वैसे हम लोगों को (सदा) सवंदा (भोजेषु) विविध ग्रम्युदयों के ऊपर (ग्रम्युच्वर) स्थापित कर ॥२१॥

भावार्थः —हम लोग तब ही धनों के ग्रधिकारी हो सकते हैं जब राज्य-प्रचालित ग्रौर ईश्वरीय नियमों को ग्रच्छे प्रकार मानें।।२१।।

भव उपासना का फल दिखलाते हैं.।।

#### ऋज्ञमुंक्षण्यायंने रजतं हरयाणे । रयं युक्तमंसनाम सुपामंणि । २२।।

पदार्थ: — यहां से उपासना का फल कहते हैं। परमात्मा की उपासना के कारण हम उपासकगण (उक्षण्यायने) सर्व कामनाग्रों की वर्षा करने वाले ईश्वर के निकट (ऋ ज्यम्) ऋ जुगामी सात्विक इन्द्रियगण (ग्रसनाम) पाये हुए हैं ग्रौर (हरवाणे) नि खल दु:खनिवारक परमात्मा के प्रमन्न होने से (रजतम्) श्वेत ग्रर्थात् सात्विक ज्ञान प्राप्त किये हुए हैं। (सुसामित) जिस के लिये लोग सुन्दर सामगान करते हैं उसकी कृपा से (युक्तम् रथम्) विविध इन्द्रियों ग्रौर सद्गुणों से युक्त शरीररूप रथ पाये हुए हैं।। २२।।

भावार्यः — उपासक को कभी अवश्य फल प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं; अतः ईश्वरभक्त को धर्य और विश्वास रखना चाहिये।।२२।।

इन्द्रिय कैसे हों यह दिखलाते हैं।।

### ता मे अञ्चयांनां इरीणां नितोशंना । इतो तु कुत्वयांनां नृवाइंसा ॥२३॥

पदार्थः—(मे) मेरे (हरीणाम्) हरएाशील (श्रश्च्यानाम्) ग्रश्वसमूहों के मध्य (नितोशना) शत्रुविनाशक ज्ञानेन्द्रिय ग्रीर कर्मेन्द्रिय होवें (उतो नु) ग्रीर मी (कृत्व्यानाम्) कर्म करने में कुशलों के मध्य (नृवाहसा) मनुष्यों के सुख पहुँचानेवाले हों ॥२३॥

भावार्थः हमारे इन्द्रियगण उसकी कृपा से विषयविमुख हों स्रौर

सदा मनुष्यों में सुखवाहक हों ॥२३॥

पुनः उपासनाफल दिखलाते हैं।।

#### स्मदंभीशु कश्चांवन्ता विषा नविष्ठया मृतीः। महो वाजिनाववन्ता सर्चासनम् ॥२४॥

पदार्थः—मैं उपासक (निविष्ठया मतीः) नूतन-नूतन वृद्धियों से युक्त(श्रवंन्ता) द्विविध इन्द्रिय (सचा) साथ ही (श्रसनम्) प्राप्त किये हुए हूँ । वे कैसे हैं? (स्मदभी रू) शोमनज्ञान-रज्जुयुक्त (कशावन्ता) विवेककशासंयुक्त (विप्रा) मेघावी विचे श्रस्थ (महः) बड़े (वाजिनो) शीध्रगामी हैं।।२४॥

भावार्थः — कर्मेन्द्रिय ग्रौर ज्ञानेन्द्रिय दोनों का शुद्ध कर्मकुशल, बेंद्रेद्रक-युक्त ग्रौर धीर बनावे ॥२४॥

भ्रष्टम मण्डल में यह पच्चीसवां सुक्त समाप्त हुआ।।

ग्रथ पंचिविशत्यूचस्य षड्विशितितमस्य सूक्तस्य विश्वमना वैयश्वो वाङ्गिरस ऋषिः ।। १—१६ ग्रिश्वनौ । २०—२४ वायुर्वेवता ।। छन्दः—१, ३, ४, ६, ७ उष्णिक् । २, ८, २३ विराडुष्णिक् । ४, ६-१४, २२ निचृदुष्णिक् । २४ पादनिचृदु-ष्णिक् । १६, १६ विराड् गायत्रो । १७, १८, २१ निचृद्गायत्रो । २४ गायत्रो । २० विराडनुष्टुप् ।। स्वरः—१—१४, २२—२४ ऋषभः । १६—१६, २१, २४ षड्जः । २० गान्धारः ।।

ग्रागे राजधमों का उपदेश करते हैं।।
युवोक पू रयं हुवे सधस्तुंत्याय सुरिष्ठं।
अर्त्तदक्षा दृषणा दृषण्वसु ॥१॥

पदार्थ:—(प्रतूर्तदक्षा) हे प्रनिवारणीय शक्तिशाली (वृषणा) हे प्रजाग्रों में घनों की वर्षा करनेवाले (वृषण्वसू) हे वर्षणशील घनयुक्त ! हे राजन् ! हे मन्त्रिक्ल ! (युवोः रथम्) ग्राप लोगों के रथ को (सूरिषु सघस्तुत्याय) विद्वानों की समा में सबके साथ ग्रादर करने के लिये (सु) साघुमाव से (हुवे) मैं बुलाता हूँ (उ) निश्चितरूप से ।।१।।

भावार्य: — पूर्व में भी कह ग्राये हैं कि राजा ग्रौर मन्त्रिदल का नाम "ग्रुश्व" है। प्रजाग्रों को उचित है कि बड़ी-बड़ी सभाग्रों में मन्त्रिदल सहित राजा को बुलाकर सत्कार करें। यहां रथ के बुलाने से राजा के बुलाने का तात्पर्य्य है। जो राजदल प्रजाग्रों में सदा ग्रुपनी उदारता प्रकट करते हों वे ग्रादरणीय हैं।।१।।

राजा का श्रन्य कर्तव्य कहते हैं।।

### युवं वंरी सुषाम्लं महे तने नासत्या ।

#### अवॉमियीथो वृष्णा वृष्ण्वस् ।।२।।

पदार्थ:—(नासत्या) हे ग्रसत्यरहित(वृषणा) हे प्रजाश्रों में घनवर्षा करने वाले (वषण्वसू) हे वर्षणशीलघनयुक्त राजन् तथा मन्त्रिदल ! (युवम्) ग्राय सब (वरो) श्री ट पुरुष (सुताम्ने) सुन्दर गान करनेवाले (महे) महान् (तने) विद्या घनादि विस्तार करने वाले इत्यादि इस प्रकार के मनुष्यों के लिये (ग्रवोभिः) पालन के साथ ग्रार्थान् रक्षक सेनाग्रों के साथ (यायः) यात्रा करते हैं ॥२॥

भावार्यः — राजा को उचित है कि ग्रच्छे पुरुषों की रक्षा करे ग्रीर देश में भ्रमण कर उनकी दशाग्रों से परिचित हो यथायोग्य प्रबन्ध करे ॥२॥

राजकर्म कहते हैं।।

### ता वांमध इंवामहे इव्येभिवां जिनीवस् । पूर्वीरिष इषयंन्तावृति क्षपः ॥३॥

पदार्थ:—(वाजिनीवसू) हे ग्रन्नादि परिपूर्ण घनवाले राजन् तथा मन्त्रिदल (ता वाम्) उन ग्राप सब को (ग्रद्ध) ग्राज (ग्रिति क्षपः) रात्रि के बीतने के पश्चात् ग्रयात् प्रातःकाल (हवामहे) ग्रादर के साथ बुलाते हैं (हब्येभिः) स्तुतियों के द्वारा ग्रापका सत्कार करते हैं, ग्राप सब (पूर्वी: इषः) बहुतसे घनों को (इषयन्तौ) इकट्ठा करने के लिये इच्छा करें ॥३॥

भावार्यः—राजा को उचित है कि प्रजा के हित के लिये बहुतसा धन एकत्रित कर रवखें ।।३॥ राजा का कर्त्त व्य कर्म कहते हैं।।

#### आ वा वाहिष्ठो अधिवना स्याँ यात श्रुतो नेरा। उप स्तोमान्तुरस्यं दर्शयः श्रिये ॥४॥

पदार्थः—(नरा) हे मनुष्यों के नेता ! (ग्रिश्वना) राजा तथा मन्त्रिदल (वाम्) ग्राप सब का (थाहिष्ठः) ग्रितिशय ग्रन्नादिकों का ढोने वाला (श्रृतः) प्रसिद्ध (रयः) रथ (ग्रायातु) प्रजाग्रों के गृह पर ग्रावे ग्रीर ग्राप (तुरस्य) श्रद्धा ग्रीर मन्ति-पूर्वक स्तुति करते हुए पुरुषों के (स्तोमान्) स्तोत्रों को (श्रिये) कल्याण के लिये (उपदर्शयः) सुनें।।४।।

भावार्यः — रथ शब्द यहां उपलक्षण है अर्थात् प्रजाओं में जहाँ जहाँ भोज्य पदार्थों की न्यूनता हो वहाँ नहाँ राजदल रथ, अश्व, उष्ट्र आदिकों के द्वारा अन्न पहुंचाया करें ॥४॥

पुनः राजकर्म कहते हैं।।

#### जुहुराणा चिंदिक्विना बंन्येथां दृषण्वसु । युवं हि बंद्रा पर्षेथो अति द्विषं: ।।५॥

पदार्थ:—(वृषण्वसू) हे वर्षणशील धनयुक्त (ग्रश्विना) हे राजा तथा मन्त्रि-दल! (जुहुराणा चित्) कुटिल पृष्ठ्षों को (मन्येथाम्) विविध दूत द्वारा जाने श्रौर उनको सत्पथ में लावें (रुद्रा) मयंकर (युवम्) ग्राप दोनों मिलकर (द्विषः) परस्पर देषी श्रौर धर्म कर्म से परस्पर द्वेष रखनेवाले लोगों को (ग्रिति पर्षयः) दण्ड देवें ॥१॥

भावार्यः — राष्ट्रकर्मचारियों को उचित है कि परस्पर द्वेष, हिंसा ग्रादि ग्रवगुण को दूर करें। ग्रीर उपद्रवकारी जनों को यथाविधि दण्ड देकर सुमार्ग में लावें।।।।

पुनः उसी वस्तु को कहते हैं ॥

## दुसा हि विश्वंगातुषङ्गुसूभिः परिदीयंथः। धियञ्जिन्वा मधुंवर्णा शुभस्पती ।।६।।

पदायं:—इस ऋचा से भी ग्रहिबद्वय के विशेषण कहते हैं। वे राजा ग्रीन् मन्त्रिदल (दस्रा) दर्शनीय ग्रीर शत्रुग्नों के क्षय करने वाले हों (धियञ्चिन्वा) प्रजाग्नों की बुद्धियों ग्रीर कर्मों को बढ़ावें। ग्रीर (मधुवर्णा) उनके वर्ण मधुर ग्रीर सुन्दर हों (गृभस्पती) समय-समय पर जलों के प्रबन्धकर्ता हों। वैसे मन्त्रिदलसहित राजा (मिश्रुभिः) शीघ्रगामी रथ ग्रीर सेनाग्रों के सहित (विश्वम्) प्रजाग्रों की सकल वस्तुग्रों को (ग्रानुषक्) सर्वदा (परिदीयथः) रक्षा करें (हि) निश्चयरूप से ग्रीर इसीसे उनकी कीर्ति भी बढ़ती रहती है ।।६॥

भावार्यः —राज्य में जिन उपायों से बुद्धि, शुभकर्म, विद्या, घन ग्रौर व्यवसाय ग्रादिकों की वृद्धि हो वे ग्रवश्य करवाये जायं ॥६॥

पुनः उसी को दिखलाते हैं।।

#### चर्प नो यातमरिवना राया विश्वपुषां खुइ । मुघवाना सुवीरावनंपच्युता ॥७॥

पवार्थः—(ग्रिश्वना) हे राजा तथा मन्त्रिदल ! (विश्वपुषा) सब को पोषण-करनेवाली (राया) घनसम्पत्तियों के साथ, (नः) हम लोगों के (उपयातम्) निकट ग्रावें ग्रथात् हम प्रजाग्रों को ग्रपने उद्योग ग्रीर वाणिज्यादि द्वारा घनसम्पन्न बनावें क्योंकि ग्राप (मघवाना) परमघनाढच हैं, (सुवीरौ) वीरपुरुषों से युक्त हैं भौर (ग्रनपच्युतौ) पतनरहित हैं।।७।।

भावार्थः जिस हेतु राष्ट्र के हितसाधन के लिए राजा के निकट सर्व साधन उपस्थित रहते हैं ग्रतः राजदल को सदा प्रजा के ग्रभ्युदय के लिये प्रयत्न करना उचित है ॥७॥

पुनः उसी को कहते हैं ॥

### भा में भस्य पंतीव्य शिमन्द्रंनासत्या गतम्। देवा देवेमिंरच सचनंस्तमा ॥८॥

पदार्थः—(इन्द्रनासत्या) हे महापुरुपसमान ग्रसत्यरहित (देवा) हे दिन्यगुण-युक्त राजा तथा मन्त्रिदल ! ग्राप दोनों (सचनस्तमा) ग्रातिशय मिलने-मिलानेवाले हैं। वे ग्राप (देवेभिः) ग्रन्यान्य देवगणों के साथ (ग्रद्य) ग्राज (ग्रस्य मे) इस मेरे उपासक के (प्रतीन्यम्) कर्मों की रक्षा करने के लिये (ग्रागतम्) ग्रावें।।५।।

भावार्थ: -- ग्रपने शुभ कर्म में ग्रच्छे-ग्रच्छे पुरुषों को बुलाकर सत्कार करें ॥ । ।।

पुनः उसी विषय को कहते हैं।।
वयं हि वां हवांमह उच्चण्यन्तां व्यश्ववत्।
सुमृतिभिष्पं विशाविहा गंतम्।।९।।

पदार्थः—हे राजन् तथा मन्त्रिदल ! (उक्षण्यन्तः) घनस्वामी ग्रीर रक्षक को ग्रपने लिये चाहते हुए हम लोग (हि) निश्चित रूप से (व्यश्ववत्) जितेन्द्रिय ऋषि के समान (वाम हवामहे) प्रत्येक शुभकर्म में ग्रापको बुलाते हैं (विप्री) हे मेघावि राष्ट्रदल (सुमितिभिः) सुन्दर बुद्धियों ग्रीर बुद्धिमान् पुरुषों के साथ (इह) इस यज्ञ में (उपागतम्) ग्राकर विराजमान हूजिये।।।।

भावार्यः —प्रजागण राजदल के साथ प्रेम ग्रीर विश्वास करें ग्रीर

राजदल प्रजाभ्रों के हित में सदा लगे रहें ॥६॥

पुनः उसीको कहते हैं ॥

#### अश्विना स्टंषे स्तुहि कुविचे श्रवंतो हवंष् । नेदीयसः कूळंयातः पणीँ बत् ॥१०॥

पदार्थ:—(ऋषे) हे ऋषे ! ग्राप (ग्रश्चिना सु स्तुहि) राजा ग्रीर मन्त्रिदल के गुणों को ग्रच्छी प्रकार प्रकाशित कीजिये (ते) तेरी (कुवित् हवम्) प्रार्थना को भनेक वार (श्रवतः) सुनेंगे (उत) ग्रीर (नेदीयसः पणीन्) समीपी कुटिलगामी पुरुषों को (कुलयातः) दण्ड देकर दूर करेंगे ।१०॥

भाषार्यः —कूळयातः — "कुडि दाहे" दाहार्थं क कुण्ड धातु से बनता है। पणि = जिसका व्यवहार अञ्छा नहीं। वाणिज्य ग्रादि व्यवहार में कुटिल पुरुषों को दण्ड देना राज्य का काम है।।१०।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

#### वैयक्षस्यं श्रुतं नरोतो में अस्य वेदशः। सजोषंसा वर्षणो मित्रो अंपमा।।११॥

पदार्यः—(नरा) हे लोकनेता ! राजा तथा मन्त्रिदल (उतो) ग्रीर मी ग्राप सव (वैयव्वस्य) जितेन्द्रिय ऋषियों के समान (ग्रस्य में) इस मेरे ग्राह्वान को (श्रृतम्) सुनें ग्रीर (वेदथः) जानें तथा (सजोषसा) मिलकर (वरुणः) राजप्रतिनिधि (मित्रः) बाह्यए।प्रतिनिधि ग्रीर (ग्रयंमा) वैश्यप्रतिनिधि—ये सब मिलकर मेरी सुनें ॥११॥

भावार्थः —प्रजागण अपनी इच्छा स्वतन्त्रता से सब प्रतिनिधियों के समक्ष सुनावें। प्रतिनिधिदल उस पर यथोचित कार्य्य करें।।११॥

पुन: वही विषय ग्रा रहा है ।।

युवादंत्तस्य विष्ण्या युवानीतस्य सुरिभिः। अद्वरहर्षवणा मह्म विश्वतम्।।१२॥ पदार्थ:—(घृष्ण्या) पूजाहं (वृषणा) घनादिकों की वर्षा करने वाले भ्राप सब (सूरिभि: युवादत्तस्य) विद्वानों को भ्रापने जो घन दिये हैं (युवानीतस्य) भ्रौर उनके लिये जो घन ले भ्राये हैं उस घन से (महाम्) मुक्तको भी (श्रहरहः) सर्वदा (शिक्षतम्) घनयुक्त कीजिये ।।१२।।

भावार्यः — राज्य की ग्रोर से जो धन विद्वद्वर्ग में वितीर्ण किये जायं वे इतर जातियों में भी बांटे जायं ॥१२॥

पुन: उसी ग्रर्थ को कहते हैं ॥

### यो वा यहेमिराष्ट्रतोऽधिवस्त्रा वधूरिंव। सपर्यन्तां शुभे चंत्राते धरिवनां ॥१३॥

पदार्थ:—(ग्रिधिवस्त्रा) ऊपर से नीचे तक वस्त्र घारण करनेवाली (वधू: इव) कुलवधू के समान (य: वाम् यज्ञेभि: ग्रावृतः) जो जन शुमकर्मरूप वस्त्रों से ग्रपने को ढकते हैं उनकी कामनाग्रों को (सपर्यन्ता) पूर्ण करते हुए ग्राप सब उनको (शुभे) शुमकर्म के ऊपर या मञ्जल के ऊपर (चक्राते) स्थापित करते हैं (ग्रिध्वना) हे मन्त्रिदलसहित राजन् ! ग्राप सदा प्रजाग्रों का कल्याण कीजिये।।१३।।

भावार्थः — राजसभा से प्रचालित नियमों को सब मानें ग्रीर जो कोई उनके प्रचार में साहाय्य दान करें वे परितोषणीय हैं।।१३।।

पुनः उसी की धनुवृत्ति आती है।।
यो वां मुरुव्यचंस्तमं चिकॅतित नृपाय्यं स् ।
वितरंश्विना परि यातमस्मयू ॥१४॥

पदार्थः—(यः) जो भक्तजन (उरुव्यचस्तम्म्) बहुविस्तृत श्रौर वहुयशस्कर (नृपाय्यम्) मनुष्यग्रहणयोग्य स्तोत्र को (वाम्) श्राप लोगों के लिए (चिकेतित) जानता है (ग्रिश्वना) हे ग्रश्विद्य (वितः) उसके गृह को (ग्रस्मयू) मनुष्यमात्र को चाहनेवाले ग्राप (परियातम्) जाकर भूषित कीजिये ।।१४।।

भावार्यः — जो किव ग्रौर विद्वान् ग्रादि काव्य ग्रौर शास्त्र रचें वे राज्य की ग्रोर से पूजनीय ग्रौर पोषणीय हैं।।१४॥

पुनः वही विषय म्रा रहा है ॥ श्रामभ्यं सु दंषण्यस् यातं वर्तिर्नृपाय्यं म् । विद्युद्वरंव यम्रमृश्युगिरा ॥१५॥ पदार्थः—(बृषण्वसू) हे घनविषता ग्रिश्वद्वय !(ग्रस्मम्यम्) हमारे कल्याण के लिए ग्राप सब (सुयातम्) ग्रच्छे प्रकार ग्रावें ग्रीर (नृपाय्यम्) मनुष्यों के रक्षणीय ग्रीर ग्राश्रय (वितः) जो मेरे गृह ग्रीर यज्ञशाला हैं वहां ग्राकर विराजमान होवें (विषु-दृहा इव) जैसे बाण की सहायता से वीर रक्षा करते हैं वैसे ही (गिरा) स्तुतियों से प्रसन्न होकर (यज्ञम्) प्रजाग्रों के शुमकर्म की (ऊहयुः) रक्षा ग्रीर मार उठावें।।३४।।

भावार्यः — राजवर्ग को उचित है कि प्रजाम्रों के कल्याणार्थ सदा चेष्टा करें उनके साधनों में मालस्य न करें क्योंकि राजवर्ग प्रजाम्रों की रक्षा के लिए ही नियुक्त किये गए हैं ।।१५॥

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

### वाहिष्ठो वां इवानां स्तोमों दूतो हुंवन्नरा।

युवाभ्यां भृत्विधवना ॥१६॥

पदार्थः—(नरा श्रिश्वना) हे प्रजाग्नों के नेता ग्रश्विद्धय ! (हवानाम्) ग्राह्वान-कर्ता ग्रीर प्रार्थनाकारी हम लोगों का (स्तोमः) स्तोत्र ग्रर्थात् यशःप्रसारक गानविशेष ही (दूतः) दूत होकर वा दूत के समान (वाम् हुवत्) ग्राप दोनों को निमन्त्रण कर यहां ले ग्रावे । जो स्तुतिगान (वाहिष्ठः) ग्रापके यशों का इघर-उघर ग्रतिशय ले जाने वाला है तथा वह स्तोम (युवाम्याम् भूतु) ग्राप सब को प्रिय होवे ॥१६॥

भावार्यः हमारे समस्त काम राज्यप्रियसाधक हो ।।१६।।

पुनः उसको कहते हैं ॥

### यद्दो दिवो अर्थव हुषो वा मदंशो गृहे।

श्रुतमिन्में खमत्र्या ।।१७॥

पदार्थः — (भ्रमत्यां) हे चिरस्थायी यशोयुक्त पुरुषश्रेष्ठ राजा तथा मिन्त्रदल (यत्) यदि ग्राप सब (भ्रदः दिवः भ्रणंवे) उस विलाससागर में (मदयः) कीड़ा करते हों (वा इषः गृहे) यद्वा ग्रन्न के गृह में ग्रानन्द करते हों, उस-उस स्थान से ग्राकर (मे श्रुतम इत्) मेरी स्तुतियों को सुना ही करें। १७॥

भावायं: —राजा निज काम त्याग प्रजाग्रों के काम में सदा तत्वर रहें।।१७।।

राजा कैसे हों यह दिखलाते हैं,।।

जुत स्या क्वॅतयावंरी वाहिंछा वां नदीनांम् । सिन्धुहिरंण्यवर्तनिः ॥१८॥ पदार्थः—(उत) ग्रीर मी (नदीनाम्) इन्द्रियरूप नदियों के मध्य (स्या) इवेतयावरी वह बुद्धि जो सात्विक माव का प्रकाश करती है ग्रीर जिस में किञ्चिन्मात्र कलक नहीं है (वाम् वाहिष्ठा) ग्राप के यशों को प्रजाग्रों में पहुँचाया करती है ग्रीर (हिरण्यवर्तनिः सिन्धुः) शोमनमार्गगामी स्यन्दनशील विवेक मी तुम्हारा ही गुण-गान करता है।।१८।।

भावार्यः - गुणवान् शीलवान् राजा की प्रशंसा सब करें-करावें ।। १८।।

राजा कैसा हो यह इस से दिखलाते हैं।।

#### स्रदेतयां सुकीत्यां विना श्वेतयां विया। वहेंये शुभ्रयावाना ॥१९॥

पदार्थः—(शुभ्रयावाना) जिनका गमन शुद्ध हिसारहित भीर प्रजाओं में उपद्रव न मचानेवाला हो ऐसे (भ्रिश्वना) राजा और मन्त्रिदल (एतया सुकीर्त्या) इस सांसारिक सुर्कीर्ति से युक्त हों भीर (स्मत्) वे शोभन रीति से प्रजाओं के क्लेश की जिज्ञासा के लिए इघर-उघर यात्रा करें और (श्वेतया धिया) शुद्ध बुद्धि से प्रजाओं का मार (बहेये) उठावें ॥१६॥

भावार्यः — जो शुभ कीर्तियों से युक्त हों, जिन की वृद्धि विमल हो ग्रीर प्रजाग्रों के भारवहन में घुरन्धर हों, वे राजा हैं।।१६।।

सेनानायक का कर्त्तंव्य कहते हैं।।

### युक्षा हि त्वं रेथासही युवस्य पोष्यां वसी । आर्झी वायी मधुं पिबास्माकं सर्वना गंहि ॥२०॥

पवार्थ:—(वायो) हे सेनानायक (त्वं हि रथासहा) ग्राप रथयोग्य घोड़ों को रय में (युक्ष्व) जोड़ो । (वसो) हे ग्रपने पुरुषार्थ से सब को वास देनेहारे सेनापते ! (पोध्या) पोप पालकर शिक्षित किये हुए घोड़ों को (युवस्व) संग्राम में लगाग्रो (ग्रात् नः मधु पिव) तव संग्रामों में विजयलाम के पश्चात् हम लोगों के दिये हुए मथुर पदार्थ ग्रीर सत्कार ग्रहण करें ग्रीर (सवना ग्रागिह) प्रत्येक शुभकर्म में ग्रावें ॥२०॥

भावार्यः — जब सेनापित नानाविजय कर ग्रावें तब उनका पूरा सत्कार हो ग्रीर प्रत्येक शुभकर्म में वे बुलाये जायें।।२०।। उसके गुए प्रकट करते हैं।।

#### तवं वायद्यतस्पते त्वष्टंजीमातरद्धत ।

#### अवांस्या हंगीमहे ॥२१॥

पदार्थः—(ऋतस्पते) ईश्वर के सत्यनियमों को पालने वाले (स्वष्टु: जामातः) सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य्य के पैदा ग्रीर निर्माण करनेवाले (ग्रद्भुत) हे ग्राश्चर्यं कार्यं-कारी सेनानायक (ते श्रवांसि श्रव्णोमहे) हम सकलजन ग्रापकी रक्षाग्रों के प्रार्थी हैं।।२१।।

भावार्यः — ईश्वरीय श्रीर राजकीय दोनों नियमों को पालन करने-वाले तथा सूक्ष्म कार्यसाधक जो वीर महावीर हैं वे सेनानायक होने योग्य होते हैं ॥२१॥

उसका कत्तंव्य दिखलाते हैं।।

#### त्वष्टुर्जायांतरं वयमीश्वानं राय ईमेहे । स्रुतावंन्तो वायुं युग्ना जनांसः ॥२२॥

पदार्थ:—(सुतावन्तः) सदा शोमनकर्म में निरत (जनासः वयम्) हम सब जन (त्वष्टुः जामातरम् ईशानम्) सूक्ष्म कार्य्य के निर्माता ग्रौर प्रजाग्रों पर शासक (वायुम् रायः ईमहे) सेनानायक से विविध ग्रम्युदयों की कामना करते हैं ग्रौर (धुम्ना) उनकी सहायता से धन, जन, सुयश ग्रौर धर्म से युक्त होवें ॥२२॥

भावार्यः — जिन-जिन उपायों से देश समृद्ध हो, विद्वानों से ग्रीर राज-सभा से सम्मति लेकर उनको सेनानायक कार्य्य में लावें।।।२२।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

## वायाँ याहि जिवा दिवो वहंस्वा छ स्वश्च्यंम । वहंस्व महः पृंशुपक्षंसा रये ॥२३॥

पदार्थ:—(शिव वायो) हे कत्याणकारी सेनानायक (दिवः याहि) कीड़ास्थान को त्याग करके भी प्रजा की ग्रोर पहुँचें; (स्वश्च्यम् सुवहस्व) रथ में सुन्दर-सुन्दर घोड़े लगाकर प्रजा की सम्पत्ति की वृद्धि के लिये देश में भ्रमण करें। (पृथुपक्षसा) स्थूल पाश्वेवाले घोड़ों को (महः रथे) महान् रथ में (वहस्व) लगावें।।२३।।

भावार्थः सेनापति स्थायी सुदृढ़ रथों पर ग्रारूढ़ होकर कल्याणार्थ देश में भ्रमण करें ॥२३॥ पुन: वही विषय ग्रा रहा है।।

#### त्वां हि सुप्सरंस्तमं नृषदंनेषु हूमहें। ग्रावांणं नाक्षंपृष्ठं मंहनां ॥२४॥

पदार्थः हे सेनानायक ! (नृसदनेषु) मनुष्यों की वड़ी-बड़ी समाग्रों में (त्वां हि) ग्राप को (हमहे) निमन्त्रण देकर बुलाते हैं (सुप्सरस्तमम्) ग्रपनी कीर्ति ग्रीर यश से ग्रापका शरीर ग्रतिशय सुगन्धित ग्रीर सुन्दर हो रहा है जो ग्राप (ग्रावाणम् न) ग्रपने कार्य्य में ग्रचलवत् ग्रचल हैं (ग्रव्वपृष्ठम्) ग्रीर जिसके सर्वाङ्ग सांग्रामिक घोड़े के समान बलिष्ठ ग्रीर संगठित हैं।।२४।।

भावार्थः —प्रत्येक शुभकर्म में राजवत् सेनानी भी ग्रादरणीय हैं।।२४।।

पुनः उसी की दिखलाते हैं।।
स त्वं नों देव मनेसा वायों मन्दानो अंग्रियः।
कृषि वाजाँ अपो षियंः।।२५॥

पवार्थः—(देव वायो) हे दिव्यगुरासम्पन्न नायक ! जिस हेतु आप (मग्दानः) आनन्दित होकर प्रजाओं को आनन्दित कर रहे हैं (अप्रियः) सेनाओं के अग्रगामी होते हैं इसलिये (स त्वम्) वह आप (मनसा) अपने मन से (नः) हम लोगों के (वाजान्) अन्तों को (भ्रपः) क्षेत्र के लिये जलों को (धियः) और उत्साहों को (कृषि) बढ़ावें ॥२॥

भावायं:—सेनानी ग्रन्न, जल ग्रीर प्रजोत्साह को भी विविध उपायों से बढ़ाया करें।।२५।

ग्रष्टम मण्डल में यह छव्बीसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रय द्वाविशत्युचस्य सप्तविशतितमस्य सूक्तस्य मनुवैवस्वत ऋषिः ।। विश्वे-देवा देवताः ।। छत्दः १,७,६ निचृद्बृहती । ३ शङ्कुमती बृहती । ४,११,१३ विराड् बृहती । १५ श्राचीं बृहती । १८,१६,२१ बृहती । २,८,१४,२० पंक्तिः । ४,६,१६,२२ निचृत् पङ्क्तिः। १० पादनिचृत् पंक्तिः । १२ श्राचीं स्वराट् पंक्तिः । १७ विराट् पङ्क्तिः ।। स्वरः—१,३,४,७,६,११,१३,१४,१८,१६,२१ मध्यमः । २,४,६,८,१०,१२,१४,१६,१७,२०,२२ पञ्चमः ।। यज्ञ में प्रयोजनीय वस्तुग्रों को दिखलाते हैं।।

### अग्निक्कये पुरोहितो प्रावांगो बहिरंध्वरे।

#### ऋचा यांमि मक्तो ब्रह्मंणस्पतिं देवाँ अवी वरेण्यम् ॥१॥

पदार्थ:—(उक्थे) स्तुति के लिये (ग्राग्नः) सर्वाघार ईश्वर (पुरोहितः) अग्र-गण्य श्रोर प्रथम स्थापनीय है (ग्रघ्वरे) यज्ञ के लिये (ग्रावाणः) प्रस्तर के खंड मी स्तुत्य होते हैं। (ब्राहः) कुश श्रादि तृण का मी प्रयोजन होता है। इसलिये मैं (ऋचा) स्तोत्र द्वारा (मक्तः) वायु से (ब्रह्मणस्पितम्) स्तोत्राचार्यं से (देवान्) श्रोर ग्रन्यान्य विद्वानों से (वरेण्यम्) श्रोष्ठ (ग्रवः) रक्षण की (यामि) याचना करता हूँ ॥१॥

भावार्यः यज्ञ के लिये बहुत वस्तुग्रों की ग्रावश्यकता होती है इस-लिये सब सामग्रियों की योजना जिस समय हो सके उस समय यज्ञ करे।।१॥

यज्ञसम्बन्धी वस्तुग्रों को ग्रन्य प्रकार से दिखलाते हैं।।

### आ पशुं गांसि पृथिवीं वनस्पतीतुषासा नक्तमोषंघीः। विश्व च नो वसवी विश्ववेदसी धीनां भूत भावितारंः।।२।।

पदार्थः —हे देवगणो ! हम उपासकगण (पशुम) पशुग्रों (पृथिवीम्) पृथिवी (वनस्पतीन्) वनस्पतियों (उषासा) प्रातःकाल (नक्तम्) रात्रि (प्रोषधोः) गेहूँ, यव प्रादि श्रोषधियों के गुणों का (ग्रागासि) गान ग्रौर प्रकाश करते हैं। इसलिये (वसवः) हे सबको वास देनेवाले (विश्ववेदसः) हे सर्वधनज्ञानसम्पन्न ! (विश्वे हे सर्व विद्वानो ग्राप सव (नः) हमारी (धीनाम्) वुद्धियों ग्रौर विचारों के (प्रावितारः) भूत) रक्षक ग्रौर वर्षक होवें।।२।।

भावार्थः —यज्ञ में दुग्ध ग्रौर घृतादि के लिये पशुग्रों, मृत्तिका, प्रस्तर ग्रौर ऊखल ग्रादि का भी प्रयोजन होता है। इन सामग्रियों से सम्पन्न होने से यज्ञ सफल होता है।।।।।

यज्ञ-विस्तार के लिये प्रार्थना करते हैं।।

म सु नं एत्वध्वरी इंग्ना देवेषुं पृब्धः।

#### भादित्येषु म वरुणे धृतवंते मुक्त्स्चं विश्वभातिषु ॥३॥

पदार्थः —हे मगवन् ! (नः) हमारे (पूर्व्यः ग्रध्वरः) पूर्ण यज्ञ प्रथम (ग्रग्ना) तुभ में तथा (देवेषु) ग्रन्यान्य देवों में (सु) ग्रच्छे प्रकार (प्रतु) प्राप्त हो ग्रौर

(बादित्येषु) ग्रादित्यगणों में (धृतव्रते वरुणे) व्रतघारी वरुण में ग्रीर (विश्वभानुषु भरुत्सु) विश्वव्यापी तेजोयुक्त वायुगणों में (प्रैतु) प्राप्त हो ॥३॥

भावार्थ: —यज्ञ का फल इस पृथिवी से लेकर सूर्य्य पर्यंन्त विस्तीर्ण हो यह इससे प्रार्थना है ॥३॥

गृह वा यज्ञशाला को शुद्ध बनाकर रखे, यह दिखलाते हैं।। विश्वे हि ज्मा मनेवे विश्ववेदसो सुर्वन्द्वधे रिशादंसः। अरिष्टेभिः पायुभिविश्ववेदसो यन्तां नोऽद्वकं छर्दिः॥४॥

पदार्थः—(मनवे वृधे) मनुष्य जाति के कल्याण श्रीर वृद्धि के लिये (विश्व-बेदसः) सर्वधन श्रीर विज्ञानसहित (विश्वे हि स्म) सब ही विद्वद्गण (भुवन्) होवें श्रीर (रिशादसः) उनके शत्रुश्रों श्रीर विध्नों के नाश करनेवाले होवें श्रीर (विश्व-बेदसः) हे सर्वधनविज्ञानसम्पन्न बुद्धिमान् मनुष्यो ! श्राप सब (श्रिरिष्टेभि: पायुभिः) बाधारहित रक्षाश्रों से युवत होकर (नः) हमारे (ख्रिवः) निवासस्यान को (श्रवृक्षम् यन्त) पाप श्रीर बाधारहित कीजिये ॥४॥

भावार्थः - प्रत्येक पुरुष को उचित है कि वह अपने गृह को शुद्ध पवित्र बना रक्खे ॥४॥

यज्ञ में सबही पूजनीय हैं यह दिखलाते हैं।।
आ ना अद्य समनसो गन्ता तिश्वें सजीवंसः ।
ऋचा गिरा महंतो देव्यदिंते सदंने परत्यें महि ॥५॥

पदार्थ:—(विश्वे) हे सर्व विद्वानो! (समनसः) ग्राप सब एकमन होकर ग्रीर (सजोषसः) समान कार्य्य के लिये सब कोई मिलकर (ग्रद्य नः) ग्राज हमारे साथ (ग्रागन्त) ग्रावें ग्रीर कार्य्य में सहयोग देवें तथा (महतः) हे बन्धु बान्धवो तथा (मिह देवि ग्रदिते) माननीया देवी माताग्रो (गिरा) सुन्दर वचन (ऋचा) ग्रीर स्तुति सहित होकर हमारे (सदने पस्त्ये) स्थानों ग्रीर गृहों में वैटें।।।।

भावार्यः — जो छोटे, बड़े, मूर्ख, विद्वान्, राजा ग्रीर प्रजा यज्ञ में श्रद्धा से ग्रावें वे सबही सत्कार-योग्य हैं।। १।।

पुनः वही विषय ग्रा रहा है।।

अमि प्रिया मंरुतो या वो अश्च्यां हुव्या मित्र प्रयायनं । आ बहिरिन्द्रो वरुणस्तुरा नरं आदित्यासंः सदन्तु नः ॥६॥ पवार्थः—(महतः मित्र) हे बन्धुबान्घवो ! हे मित्रो ! (वः या प्रिया) ग्राप लोगों के निकट जो-जो प्रिय वस्तु है (ग्रश्च्या) ग्रश्वयुक्त (हच्या) विविध खाद्य पदार्थं जो ग्रापके हैं उनको (ग्राभि) चारों तरफ (प्रयायन) मनुष्यों में फैलाइये । ग्रीर (इन्द्रः वरुणः) सेनानायक ग्रीर राजप्रतिनिधि (ग्रादित्यासः नरः) तेजोयुक्त ग्रन्थान्य नेतागण सब कोई मिलकर ग्रीर (तुराः) ग्रपने-ग्रपने कार्य्यं में शीघ्रता करते हुए (नः) हम प्रजामों के (बिहः ग्रा सदन्तु) ग्रासनों पर वेंठें ।।६।।

भावार्यः मरुत्, मित्र, वरुण ग्रीर ग्रादित्य ग्रादि शब्द ग्रिधिलोकार्थ में बन्धु ग्रीर मित्रादिवाचक हैं। शुभकर्म में इन सब का सत्कार होना चाहिये।।६।।

पुनः वही विषय कहते है ।।
बयं वी हक्तबंहिंषो हित्तमंयस आतुषक् ।
सुतसीयासो वरूण हवामहे मतुष्वदिदाग्नंयः ॥७॥

पदार्थः—(वरुण) हे राजप्रतिनिधे ! (वः) ग्राप लोगों को (वयम्) हम सब (श्रानुषक्) सर्वदा ग्रीर कम से (हवामहे) न्यायार्थ बुलाते हैं। जो हम (वृक्तबहिषः) ग्रासनादि-सामग्रीसम्पन्न हैं (हितप्रयसः) जिनके ग्रन्न हितकार्यं में लगे रहते हैं (सृतसोमासः) सोमादि यज्ञ करनेवाले (मनुष्वत्) विज्ञानी पुरुष के समान (द्वाग्नयः) भीर जो सदा ग्राग्नहोत्रादि कर्म में लगे रहते हैं।।।।।

भावार्यः — ग्रपने निकट जो वस्तु हों उनसे ग्रपना ग्रौर पर का हित सिद्ध करे ग्रौर समय-समय पर ग्रच्छे पुरुषों को बुलाकर ग्रपने गृह पर सत्कार करे।।७।।

पुन: उसीको दिखलाते हैं।।

### श्र प्र यात परंती विष्णो अश्विना प्यन्माकीनया धिया। इन्द्र श्रा यांतु प्रथमः संनिष्युभिर्द्यपा यो दंत्रहा गृणे ॥८॥

पदार्थः (मरुतः) हे सैनिकजनो ! तथा हे बान्धवो ! (विष्णो) हे समाध्यक्ष ! (ग्रिश्वना) हे वैद्यगरा! (पूषन्) हे मार्गरक्षक तथा पोषराकर्ता ! ग्राप सब (माकीनया घिया) मेरी किया ग्रीर बुद्धि से प्रसन्न होकर (ग्रा) चारों ग्रोर से (प्रयात) ग्राइये ग्रीर (प्रथमः इन्द्रः) सर्वश्रेष्ठ सेनानायक (सनिष्युभिः) लाभेच्छु पुरुषों के साथ (श्रायात) प्रजाग्रों की रक्षा के लिये हम लोगों के गृह पर ग्रावें। (यः वृषा वृत्रहा)

जो इन्द्र सुखों की वर्षा करने वाला और सर्वविष्नविनाशक है (गृणे) उन सब महा-शयों से मेरी प्रार्थना है।। ।।

भावार्यः - जो प्रजाहितचिन्तक हैं वे सब के सत्कारयोग्य हैं।। ।।

इस ऋचा से प्रार्थना करते हैं।।

### वि नो देवासो अदुहोऽच्छिंद्रं शर्म यच्छत । न यद्राद्वंसवो न चिदान्तितो वरूंयमा दधर्वति ॥९॥

पदार्थ:—(ग्रद्रुहः देवासः) हे द्रोहरिहत देवगणो ! (नः) हम लोगों को (ग्रिच्छिद्रम् शर्म) वाघारिहत कल्याण ग्रीर गृह (वि यच्छत) ग्रच्छे प्रकार दीजिये (यत् वरूथम्) जिस प्रशंसनीय गृह को (दूरात्) दूर से (ग्रिन्तितः) समीप से ग्राकर कोई शत्रु (नू चित्) कदापि (न श्रा दघर्षित) नष्ट भ्रष्ट न करसके ॥६॥

भावार्षः — उत्तमोत्तम वासगृह, यज्ञशाला, धर्मशाला, पाठशाला ग्रादि बनादें ग्रीर उनसे यथायोग्य काम लेवें ॥ १॥

प्राचीन ग्रीर नवीन दोनों का ग्रहण करे यह उपदेश इससे देते हैं।।
अस्ति हि वं: सजात्ये रिज्ञादसो देवांसी ग्रह्त्याप्यं म्
प णः पुर्वस्मे सुवितायं वोचत मश्च सुम्नाय नव्यंसे ।।१०।।

पवायः—(रिशादसः) हे हमारे निखिल-विघ्नविनाशक (देवासः) विद्वानो ! हमारे साथ (वः) ग्राप लोगों का (सजात्यम् श्रस्ति हि) समानजातित्व श्रवश्य है ग्रीर (श्राप्यम् श्रस्ति) बन्धृत्व भी है। हे विद्वानो ! इस हेतु - (नः) हम लोगों को (पूवंस्में) प्राचीन (मुविताय) परमैश्वर्यं की ग्रीर (प्र वोचत) ग्राप ले चलें ग्रीर (नव्यसे) ग्रित नवीन (सुम्नाय) ग्रम्थुदय की ग्रीर भी (मक्षु) शीघ्र ले चलें ॥१०॥

भावार्यः — जो वस्तु प्राचीनकाल की ग्रच्छी ग्रौर लाभकारी हों उनकी रक्षा करना ग्रौर जो नूतन-नूतन विषय प्रचलित हों उनको ग्रहण करना मनुष्यधर्म है।।३०॥

ग्रमीप्ट वस्तुग्रों के लाम के लिये नवीन- नवीन प्रार्थना बनानी चाहिये यह उपदेश देते हैं।।

इदा हि व चपंस्तुतिमिदा वामस्यं भवतयं । उपं वो विश्ववेदसो नमस्युराँ असक्ष्यन्यांमिव !!११।। पदार्थः—(विश्ववेदसः) हे सर्वधनसम्पन्न विद्वानो!(वः) ग्राप लोगों के निकट (वामस्य भक्तये) ग्रतिकमनीय वस्तु की प्राप्ति के लिये (नमस्युः) नमस्कारपूर्वक या ग्रमीष्टकामी मैं उपासक (इदा हि) इस समय ही (वः) ग्राप लोगों के लिए (ग्रन्याम् इव) ग्रन्यान्य ग्रक्षयधारा नदी के समान (उपस्तुतिम्) इस मनोहर प्रायंना को (उप श्रा श्रम्क्षि) विधिपूर्वक रच रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण कर प्रसन्न हूजिये।।११।।

भावायं:—नवीन-नवीन स्तुति-रचना करने में ग्रनेक लाभ हैं। प्रथम तो ग्रपनी वाणी पवित्र होती है, वारंवार विचारने से ग्रन्त:करण शुद्ध होता है, साहित्य की उन्नित ग्रीर भावी सन्तान के लिए सुपथ बनता जाता है।।११।।

सूर्यं के समान अनलस हो—यह इससे शिक्षा देते हैं ।।

चदु व्य वं: सिवता सुंपणीतयोऽस्थादूर्ध्वो वर्ण्यः ।

नि द्विपादश्चतुंष्पादो अर्थिनोऽविश्रन्पतियष्णवं: ।।१२॥

पदार्थः—(सुप्रणीतयः) हे शोमननीतिविशारद विद्वानो ! (वः) प्राप लोगों के हित के लिए (उ) निश्चय (वरेण्यः) सर्वश्रेष्ठ (ऊर्घ्वः) ग्रीर सर्वोपिर विराजमान (स्यः सिवता) वह सूर्य्यं (उद् श्रस्थात्) उदित होता है तव (द्विपादः) द्विचरण मनुष्य (चतुष्पादः) चतुश्चरण गौ महिपादि पशु ग्रीर (पतिषण्णवः) उड्डयनशील पक्षी प्रमृति एवं ग्रन्यान्य सब ही जीव (ग्रियनः) निज-निज प्रयोजन के ग्रमिलाषी होकर (नि विश्रन्) ग्रपने-प्रपने कार्य में लग पड़ते हैं। इसी प्रकार ग्रापमी ग्रपने कार्य के लिए सन्नद्ध हो जावें।।१२।।

भावायं:—जो जन प्रणीति = प्रणयन रचना में निपुण हैं वे भी सुप्रणीति कहाते हैं या जिनके लिये स्तुतिवचन भ्रच्छे हैं वे सुप्रणीति विद्वद्वर्ग । प्राय: विद्वज्जन ग्रालसी होते हैं । ग्रंत: उनको भालस्य-त्याग के लिये वह शिक्षा दी गई है ॥ १२॥

प्रत्येक विद्वान् भादरणीय है इससे यह दिखलाते हैं ॥
देवन्दें वं वोऽवंसे देवन्देवम्भिष्टंये ।
देवन्दें हुवेम वाजंसातये गृणन्तों देव्या घिया॥१३॥

पदार्थः हे विद्वानो ! (देख्या) शुद्ध, पवित्र ग्रीर देवसमान (धिया) मन, किया भीर स्तुति से युक्त हो (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम (वः) भाप लोगों में से प्रत्येक (देवं देवम्) विद्वान् को (भवसे) साहाय्य के लिये (हुवेम) निमन्त्रित करते हैं

(स्रिम्ब्ट्ये) निज-निज समिलिषत वस्तुस्रों की प्राप्ति के लिए (देवं देवम्) प्रत्येक विद्वान् का सत्कार करते हैं (सातये) एवं अन्यान्य विविध लामों के लिए (देवं देवम्) प्रत्येक विद्वान् को पूजते हैं। स्रतः स्राप हमारे ऊपर कृपा करें।।१३।।

भावार्यः — विद्वानों का सत्कार करके गृहस्थ उत्तमोत्तम शिक्षा ग्रहण करें ॥१३॥

इससे विद्वानों का उदारत्व दिखलाते हैं।।

### देवासो हि ज्या मनेवे समन्यवो विश्व साकं सरांतयः। ते नौ अद्य ते अंपरं तुचे तु नो भवंन्यु वरिवोविदंश ॥१४॥

पदार्थः—(मनवे) ईश्वरीय विभूतियों के मनन करने ग्रीर जाननेवाले पुरुष के लिए (विश्वे देवासः) सब ही विद्वान् (समन्यवः हि स्म) समान रीति से प्रीति ग्रीर सन्मान करते ग्राये हैं ग्रीर (साकम् सरातयः) साथ-साथ उसको घन, ज्ञान ग्रीर उत्तमोत्तम शिक्षा मी देते ग्राये हैं। (ते) वे विद्वद्वर्ग (षद्य) ग्राज (ग्रपरम्) ग्रीर ग्रागामी दिनों में ग्रथीत् सदा (नः) वर्तमानकालिक हमको (तु नः तुचे) ग्रीर हमारे मावी सन्तान के लिए (विश्वोविदः भवन्तु) सव प्रकार के सुख पहुँचाने वासे होवें।।४१।।

भावार्यः — विद्वद्वर्गं कदापि ग्रालस्य ग्रीर घृणा न करके प्रजाग्रों में जा जाकर सद्विद्या का बीज वीया करें।।१४॥

यह प्रार्थना विद्वानों की गोष्ठी के लाम के लिये है।।

म बंश शंसाम्यद्रहः संस्थ छपंस्तुतीनास्।

#### न तं घूर्तिवँरुण मित्र मर्त्य यो वो धामभ्योऽविंघत् ॥१५॥

पदार्थः—(श्रद्रहः) हे द्रोहरहित हिसाशून्य विद्वानो ! मैं उपासक (उपस्तुती-नाम्) मनोहर स्तोत्रों के (संस्थे) स्थान में अर्थात् यज्ञादिश्यत्रों में (वः) तुम्हारी ही (श्रशंसामि) प्रशंसा करता हूँ। (वरुण मित्र) हे वरएी र हे मित्र विद्वानो! (यः) जो मनुष्य (धामम्यः) मन, वचन ग्रीर काय से (वः विधत्) तुम्हारी सेवा करता है (तम् मत्यंम्) उस मनुष्य को (धूर्तिः) शत्रुग्रों की ग्रोर से वध (न) प्राप्त नहीं होता है ॥१४॥

भावार्यः — निश्छल निष्कपट हो प्रेम से विद्वानों की सेवा करो ग्रीर -उनसे उत्तमोत्तम शिक्षा ग्रहण करो ॥१४॥ विद्वानों की सेवा का माहात्म्य दिखलाते हैं।।

#### म स सर्वं तिरते वि महीरियो यो वो वराय दार्घात । म मजाभिर्जायते धर्मणस्पर्यशिष्टः सर्वे एधते ॥१६॥

पदार्थ:—हे विद्वानो ! (यः) जो मनुष्य (वराय) निज-निज कल्याए के लिए (वः) श्राप लोगों के निकट (दाश्वति) सब कुछ श्रच्छे माव से समपित करता है (सः) वह (क्षयम् प्रतिरते) श्रपने गृह को दृढ़ श्रीर मनोहर बनाकर बढ़ाता है। पुनः वह (इषः महीः)सम्पत्तियों का बहुत (वि तिरते) विशेष रूप से संचय करता जाता है श्रीर (धर्मणः परि) धर्म के श्रनुसार (प्रजाभिः प्रजायते) पुत्र-पौत्रादिकों के साय जगत् में विख्यात होता है। बहुत क्या कहें (सर्वः) विद्वानों के सबही सेवक (श्ररिष्टः) श्रीहंसित, उपद्रवरहित श्रीर श्राह्मादित हो (एघते) समाज में उन्नित की श्रीर बढ़ते जाते हैं।।१६।।

भावार्थः—हे मनुष्यो ! विद्वानों की सेवा करो, विद्वा से ही तुम्हारी सब प्रकार की उन्नित होगी ॥१६॥

विद्वानों की रक्षा का माहात्म्य दिखलाते हैं।।

### ऋते स विंन्दते युधः सुगेभियात्यध्वनः। अर्थया मित्रो वर्रुणः सरांतयो यं त्रायंन्ते सजोषंसः।।१७॥

पदार्थः—(यम्) जिस पुरुष के प्रति (ग्रय्यंमा) वैश्यप्रतिनिधि (मित्रः) ब्राह्मणप्रतिनिधि (वरुणः) राजप्रतिनिधि ये तीनों मिलकर (सरातयः) समानरूप से दान देते हैं ग्रीर (सजोबसः) जिसके ऊपर समान प्रीति करते हैं या जिनके गृह पर मिलते रहते है (सः) वह पुरुष (युधः ऋते) मानसिक ग्रीर लौकिक युद्ध के विना ही (विन्दते) नाना सम्पत्तियों का सञ्चय करता है ग्रीर (सुगेभिः) ग्रपने समाज में उत्तम धर्म, उत्तम शिक्षा, नम्रता, वाणी की मधुरता ग्रीर सौजन्य ग्रादि जो ग्रच्छे गमन हैं उनके साथ (ग्रव्यनः याति) पैतृक मार्ग पर चलता है ग्रथवा (सुगेभिः ग्रघ्वनः याति) हय, गज ग्रादि सुन्दर यानों से मार्ग चलता है ॥१७॥

भावार्थः — प्रत्येक नरसमाज ग्रीर देश के विचारशील पुरुषों के साथ सत्संग करे ग्रीर उनकी सम्मति लेकर ग्रपने ग्राचरण बनावे। तब ही उसकी महती समृद्धि होती है।।१७॥

मननकर्ता जन सदा रक्षणीय हैं यह इससे दिखलाते हैं।।

### अजे चिदस्मै कुणुया न्यञ्चनं दुर्गेचिदा संसर्णस्। एषा चिदस्माद्श्वनिः परो त सास्रंधन्ती वि नंश्यत ॥१८॥

पदार्थः—हे विद्वानो! श्राप सब मिलकर (श्रस्में) जो सदा ईश्वरीय विभूतियों के मनन में लगा हुश्रा है उस इस विज्ञानी के लिये (श्रुच्चे चित्) सरल मार्ग को भी (न्यञ्चनम् कृणुथ) श्रित सुगम बनावें श्रयवा (श्रच्चे चित्) जिस नगर में कोई नहीं जा सकता वहां भी इसके गमन का मार्ग बनावें। (दुर्गे चित्) श्ररण्य समुद्र श्रादि जो दुर्गमनीय स्थान हैं श्रीर राजकीय प्राकार श्रादि जो श्रगम्य स्थान हैं वहाँ भी (सुस-रणम्) इसका सुगमन (श्रा) श्रच्छे प्रकार करावें। (एषा श्रश्नानः चित्) यह ईश्वरीय बच्चादिक श्रायुध भी (श्रस्मात्) इस जन से (परः) दूर जाकर गिरे (नु) श्रीर पश्चात् (सा श्रस्लेधन्ती) वह किसी की हिसा न करती हुई श्रश्नन [बच्च श्रादि] (विनश्यतु) विनष्ट हो जाय।।१८।।

भावार्यः—विद्वानों से भी मननकर्ता पुरुष ग्रिषक माननीय हैं उनको सर्व वाधाग्रों से बचाना सब का कर्तव्य है क्योंकि वे नूतन-नूतन विद्या प्रका- शित कर लोगों का महोपकार करते हैं।।१८।।

उपकार के लिए कालनियम नहीं इससे यह दिखलाते हैं।।

#### यद्य सूर्यं उद्यति नियंश्वता ऋतं द्ध । यनिम्रचि मबुधि विश्ववेदसो यद्वां मध्यन्दिने दिवः ॥१९॥

पदार्थ:—(प्रियक्षत्रा:) हे प्रियबल, हे कृपालु (विश्ववेदसः) हे सर्वधन विद्वानो ! (ग्रद्य) इस क्षण (यद्) यद्वा (सूर्ये उद्यति) सूर्य के उदय होने पर प्रात: काल (यद्) यद्वा (निम्नुचि) सूर्य्यास्तवेला में (प्रबुधि) प्रबोधकाल या ग्रति प्रातः समय (दिवः) यद्वा दिन के (मध्यन्दिने) मध्यसमय में ग्रर्थात् किसी समय में ग्राप प्रजाग्रों में (ऋतम् दघ) सत्यता की स्थापना कीजिये ॥१६॥

भावायं:—शक्ति या वल वही है जिससे प्रजा के उत्तम लाभदायी कार्य हों। धन भी वही है जिस से सर्वोपकार हो। बहुत लोग किसी विशेष स्थान में, विशेष पात्र में ग्रौर नियत तिथि में ही दानादि उपकार करना चाहते हैं, परन्तु वेद भगवान् कहते हैं कि उपकार का कोई समय नियत नहीं।।१६।।

यह प्रार्थना विद्वानों की गोष्ठी के लाम के लिए है।।

यद्वांभिषित्वे अंधुरा ऋतं यते छिदिंपेंम विदाशुर्षे ।

ययं वद्वी वसवी विश्ववेदस उपं स्थेपाम मध्य आ ॥२०॥

पदार्थः—(यद्वा) अथवा (असुराः) हे महाबलप्रद सर्वप्रतिनिधियो ! जब आप (अभिपित्वे) सायंकाल अथवा अन्य समयों में अथवा किसी समय में (ऋतम् यते) सत्यिनियम, सत्यव्रत, सत्यबोध आदिकों को प्राप्त और (दाशुवे) यथाशक्ति दानदाता के लिए (छिबः) गृह, दारा, पुत्र और बहुविध पदार्थ (वि येम) देते हैं (वसवः) हे सबको वास देने वाले (विश्ववेदसः) हे सर्वधनसम्पन्न विद्वानो ! (तत्) तब (वयम) हम चाहते हैं कि (वः मध्ये) आप लोगों के मध्य (आ) सब प्रकार से (उपस्थेयाम) उपस्थित होवें। क्योंकि आपके संग-संग हम भी उदार होवें।।२०।।

भावार्यः—विद्वानों के साथ-साथ रहने से बहुविध लाभ हैं। म्रात्मा पितृ होता, उदारता म्राती, बहुज्ञता बढ़ती म्रोर परोपकार करने से जन्म-यहण की सफलता होती है ॥२०॥

विद्वानों की उदारता दिखलाते हैं।।

### यद्य सुरु हिंदेते यनमध्यन्दिन श्रातुचि । वामं घत्य मनंवे विश्ववेदसो जह्वानाय प्रचेतसे ॥२१॥

पदायं:—(विश्ववेदसः) हे सर्वघन हे सर्वज्ञान विद्वानो ! (यद्) जिस कारण (भद्य) इस क्षण (सूरे उदिते) सूर्योदय काल में (यत्) जिस कारण (मध्यन्दिने) मध्याह्न (भ्रातुचि) और सायंकाल ग्रर्थात् प्रतिक्षण ग्राप (जुह्वानाय) कर्मनिरत (प्रचेतसे) ज्ञानी भौर विवेकी (मनवे) पुरुष को (वामम् घत्य) ग्रच्छे-ग्रच्छे पदार्थ घन भौर लौकिक सुख देते हैं ग्रतः ग्रापकी गोष्ठी हम चाहते हैं जिससे हम भी उदार होवें ॥२१॥

भाषायं: — दानपात्र अनुग्राह्य श्रीर उत्थाप्य वे पुरुष हैं जो जुह्वान श्रीर प्रचेता हों। ईश्वरीयेच्छा के अनुकूल शुभकर्मों में जिनकी प्रवृत्ति हो। वे जुह्वान श्रीर तदीय विभूतियों के अध्ययन श्रीर ज्ञान में निपुण जन प्रचेता हैं।।३१।।

विद्वानों के निकट विनयवचन बोले ॥

वयं तद्वाः सम्राज् आ हणीमहे पुत्रो न बंहुपार्यम् । अभ्याम तदांदित्या जुह्वंतो हवियेन दस्योऽनदांमहे ॥२२॥ पदार्थ:—(सम्राजः) हे सब के ऊपर धर्मपूर्वक शासन करने वाले हे महाधि-पति विद्वानो ! (तत्) जिस हेतु ग्राप परमोदार हैं उस हेतु (वयम् वः ग्रावृणीमहे) क्या हम भी ग्रापके निकट मांग सकते हैं ? (पुत्रः न बहुपाय्यम्) जैसे पुत्र ग्रपने पिता के निकट बहुत से भोज्य, पेय, लेह्य, चोष्य ग्रीर परिधेय वस्तु मांगा करता है (ग्रादित्याः) हे ग्रखण्डवत हे सत्यप्रकाशको ! (हवः जुह्वतः) शुभकर्म करते हुए हम (तत् प्रश्याम) क्या उस धन को पा सकते हैं (येन) जिससे (वस्यः) धनिकत्व को (ग्रनशामहै) प्राप्त करें ग्रयात् हम भी इस संसार में धनसम्पन्न होवें ॥१२॥

भावार्यः —प्रथम हम ऐहलीकिक ग्रीर पारलीकिक कर्मों में परमिनपुण होवें, पूर्ण योग्यता प्राप्त करें तब ही हम पुरस्कार के भी ग्रधिकारी होवेंगे। विद्वानों के निकट सदा नम्र होकर विद्याग्रहण करें।।२२।।

ष्रष्टम मण्डल में यह सताईसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ध्यय पंचर्चस्याष्टाविशतितमस्य सूक्तस्य — मनुर्वेवस्वत ऋषिः ।। विश्वेदेव। देवताः ।। छन्दः -१, २ गायत्री । ३, ५ विराड्गायत्री । ४ विराडुण्णिक् ।। स्वरः-१-३, ५ वडजः । ४ ऋषभः ।।

# ग्रव इन्द्रियसंयम का उपदेश देते हैं।। ये त्रिश्चित त्रयंस्परो देवासों वृद्धिरासंदन्। विदन्नहं द्वितासंनन् ॥१॥

पदार्थः—(श्रिश्ति) तीस भीर उन से (परः) ग्रधिक (त्रयः) तीन ग्रयीत् तेतीस (ये वेवासः) जो देव हैं वे (ब्रह्तिः) मेरे विस्तीर्णं भ्रन्तः करण्ररूप भ्रासन पर (ग्रासदन्) बैठें। चञ्चल चपल होकर इधर-उधर न मागें। यहां स्थित होकर (मह) निश्चित रूप से (विवन्) परमात्मा को प्राप्त करें भ्रीर (द्विता) दो प्रकार के जो कमंदेव भीर ज्ञानदेव हैं वे दोनों (भ्रसनन्) भ्रपने-भ्रपने समीप से दुव्यंसन को फैंकें।।१।।

भावारं:—३३ देव कौन हैं—इस पर बहुत विवाद है। वेदों में ३३ तेतीस देव कहीं गिनाए हुए नहीं हैं। किन्तु वेदों में नियंत संख्या का वर्णन आता है। अतः ये तेतीस देव इन्द्रिय हैं। हस्त, पाद, मूत्रेन्द्रिय, मलेन्द्रिय, श्रोर मुख ये पांच कर्मेन्द्रिय और नयन, कर्ण, घ्राण, रसना और त्वचा ये पांच जानेन्द्रिय हैं। श्रोर मन एकादश इन्द्रिय कहलाते हैं। ये उत्तम, मध्यम भीर अधम भेद से तीन प्रकार के इन्द्रिय ही ३३ तेतीस प्रकार के देव हैं

इनको ग्रपने वश में रखने श्रीर उचित काम में लगाने से ही मनुष्य योगी, ऋषि, मुनि, कवि श्रीर विद्वान् होता है। ग्रतः वेद भगवान् इनके सम्बन्ध में उपदेश देते हैं।।१।।

# इन्द्रिय-स्वमाव दिखलाते हैं।। दर्शणो मित्रो अर्थमा स्मद्रांतिषाची श्रुग्नयंः। पत्नीवन्तो वषंट्कृताः॥२॥

पदार्थः—(बरुणः) पाशमृत् श्रीर न्याय से दण्डविघाता मानवप्रतिनिधि सम्राट् (मित्रः) सब से स्नेहकारी ब्राह्मण्दल (श्रय्यंमा) वैश्यवर्ग श्रीर (स्मद्रातिषाचः) शोमन विविध दानों से पोषक जो (श्रग्नयः) व्यापारपरायण इतरजन वे सब (पत्नी-वन्तः) श्रपनी-ग्रपनी पत्नी के साथ मुभसे (वषट्कृताः) वषट् शब्द द्वारा संमानित हुए हैं। वे सम्प्रति मुभ पर प्रसन्न होवें, यह प्रार्थना है।।२।।

भावार्थः — इससे भगवान् यह शिक्षा देते हैं कि जगत् के उपकार करने वाले सबको ग्रादरदृष्टि से देखो ग्रीर यथायोग्य उनकी पूजा-शुश्रूषा करो। यद्धा—प्रथम ग्रीर ग्रन्तिम ऋचा से विस्पष्टतया विदित होता है कि यह सब वर्णन इन्द्रियों का ही है ग्रतः यहां भी वरुण ग्रादिकों का तत्परक ही ग्रर्थ करना उचित है (मित्र) हितकारी इन्द्रिय (वरुण) वशीकृतेन्द्रिय (ग्रर्यम्)गमनशीलेन्द्रिय ग्रीर (ग्रग्नयः)ग्रग्न-समान प्रचण्ड या उपकारी इन्द्रिय (पत्नीवान्) ग्रपनी-ग्रपनी शक्तिसहित जगत् के उपकारी होवें इत्यादि ॥२॥

वही प्रसंग ग्रा रहा है।।

### ते नों गोपा अंपाच्यास्त चहुक्त इत्या न्यंक्।

#### पुरस्तात्सर्वया विशा ॥३॥

पदार्थः—(ते) वे वरुएा=क्षत्र, मित्र=ब्रह्म, ग्रय्यंमा=वैश्य (सर्वया विशा) सर्व प्रजाग्रों के साथ (ग्रपाच्याः) पश्चिम दिशा में (नः) हम।रे रक्षक होवें (ते) वे ही (उदक्तः) उत्तर दिशा से हमारे रक्षक होवें। (इत्या) इस प्रकार दिशा से ऊर्घ्वं दिशा से, भी हमें पालें। पुनः। (न्यक्) नीची दिशा से ग्रीर (पुररतात्) पूर्व दिशा से हमारे पालक होवें।।।।।

भावार्थः—मनुष्यदेव जो ब्राह्मणादिक हैं वे सदा सब स्रोर हमारी रक्षा करें, ग्रथवा वे इन्द्रियगण हमारी रक्षा करें यह भाव ग्रहण करेंना चाहिये।।३।। कर्तव्य कहते हैं ॥

#### यया वर्शनित देवास्तयेदसत्तदेषां निक्रा धिनत्। अरोवा चन मत्यैः।।४॥

पवार्थ:—(देवाः) सत्यसंकल्प, सत्यासकत, परोपकारी, सर्वथा स्वार्थविरिहत विद्वान् जन (यथा वशन्ति) जैसा चाहते हैं (तथा इत्) वैसाही (श्रसत्) होता है क्यों- कि (एषाम्) इन विद्वह् वों की (तत्) उस कामना को (निकः) कोई नहीं (मिनत्) हिंसित — निवारित कर सकता । परन्तु इतर मनुष्य वैसा नहीं होता क्योंकि वह (श्ररावा) ग्रदाता होता है वह मूखं न देता, न होमता, न तपता, न कोई श्रुमकमं ही करता है ग्रतः एव वह (मत्यंः) इतरजन मत्यं है ग्रथित् ग्रविनाशी यश का वह उपाजन नहीं करता इससे वह मत्यं — मरणावर्मा है ग्रीर ग्रसत्यसंकल्प है । इससे यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य शुमक्रमों को करके देव बने ।।४।।

भावार्यः — जो ग्रपने पीछे यश, कीर्ति भीर कोई चिरस्थायी वस्तु को छोड़ने वाला नहीं है वही मर्त्य है क्योंकि उसका कोई स्मारक नहीं रहता। जिनके स्मारक कुछ रह जाते हैं वे ही देव हैं भ्रत: देव बनने के लिए सब प्रयत्न करें।।४।।

इन्द्रिय-स्वभाव दिखलाते हैं।।
स्प्तानां सप्त ऋष्ट्यंः सप्त द्युम्नान्वेषाम्।
सप्तो अघि श्रियों धिरे ॥५॥

पदार्थ:—मानव शरीर में (सप्तानाम्) दो कर्ए, दो नयन, दो घाएा और एक जिल्ला ये जो सात इन्द्रिय हैं, उनके (सप्त ऋष्टयः) सात आयुघ हैं, दो-दो प्रकार के श्रवण और दर्शन, सूंघना और एक भाषण ये सातों महास्त्र हैं (एषाम्) इन कर्णादि देवों के (सप्त द्युम्नानि) ये ही श्रवण आदि शक्तियाँ अलङ्कार हैं (सप्तो) ये सातों (श्रियः) विशेष शोमाओं को (अधि धिरे) रखते हैं ॥५॥

भावार्थः —परमात्मा ने मानवजाति में सर्व वस्तुग्रों के संग्राहक सप्त इन्द्रिय स्थापित किये हैं। उन से विद्वान् ग्रनेकानेक ग्रद्भुत वस्तु संग्रह करते हैं। किन्तु मूर्खगण इन्हीं को पापों में लगाकर विनष्ट कर दीन-हीन सदा रहते हैं, उनको शुभकर्म में लगाकर हे मनुष्यो ! सुधारो।।।।।।

म्रष्टम मण्डल में यह म्रठाईसर्वा सूरत समाप्त हुमा ।।

श्रय दशचंस्यैकोनित्रशत्तमस्य सूक्तस्य मनुर्वेवस्वतः कश्यपो वा मारीच ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, २ श्रार्चीगायत्री ॥ ३, ४,१० श्रार्चीस्वराड् गायत्री ४ विराड्गायत्री ॥ ६-६श्रार्ची भुरिग्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

मनोरूप देव का वर्णन करते हैं।।

#### बभ्ररेको विष्णाः स्नरो युवाञ्ज्यंङ्के हिरण्ययंम् । १।।

पदार्थः—(बभ्रुः) सर्वेन्द्रियद्यारक ग्रौर पोषक (विषुणः) इतस्ततः गमनशील (सूनरः) इन्द्रियों का सुनेता तथा (युवा) सब में योग देनेवाला (एकः) एक मनोरूप देव (हिरण्ययम्) सुवर्णमय (ग्रन्जि) भूषणा (ग्रङ्क्ते) दिखला रहा है ॥१॥

भावार्यः —वस्तुतः मनोरूप इन्द्रिय इस शरीर में एक ग्रद्भृत भूषण है। इसको जो जानता है ग्रौर ग्रच्छे काम में इसको लगाता है वही मनुष्य जाति में भूषण बनता है।।१।।

चक्षुदेव को दिखलाते हैं।।

#### योनिमेक आ संसाद द्योतंनोऽन्तर्देवेषु मेघिरः। र।।

पदार्थः—(देवेषु) इन्द्रियों के (ग्रन्तः) मध्य (द्योतनः) स्वतेज से प्रकाशमान भौर (मेघिरः) बुद्धिप्रद (एकः) एक नयनरूप देव (योनिम्) प्रधानस्थान (ग्राससाव) पाए हुए है ।।२।।

भावार्यः - शरीर में नयन देव का प्रधान ग्रासन है। प्रथम मनुष्य की बुद्धि इससे बढ़ती है क्योंकि इससे देख-देख कर शिशु में जिज्ञासा शक्ति बढ़ती जाती हैं।।२।।

कर्णदेव का गुरा दिखलाते हैं।।

#### वाशीमेका विमर्ति इस्तं आयसीमन्तर्देवेषु निर्ध्ववः ॥३॥

पदार्यः—(देवेषु ग्रन्तः) देवों के मध्य (निध्नुविः) निश्चलस्थाननिवासी (एकः) एक कर्णारूप देव (हस्ते) हाथ में (ग्रायसीम्) लोहनिर्मित (वाशीम्) वसूला (विभित्त) रखता है।।३।।

भावार्यः —प्रथम कर्णदेव सब सुनकर ग्रीर निश्चय कर मनों द्वारा ग्रात्मा से कहता है, तब यह काट छाँट करता है, ग्रतः यहाँ वाशी का वर्णन है।।३।।

म्रात्मदेव को दिखलाते हैं।।

वज्रमेको विभर्ति इस्त आहितं तैनं हुत्राणि जिघ्नते ॥४।

पदार्थ:—(एकः) एक ग्रात्मदेव (हस्ते ग्राहितम्) हस्त में निहित =स्थापित (बज्जम्) विवेकरूप महान् ग्रायुघ (बिभित्त) रखता है (तेन) उस वज्ज से (वृत्राणि) निखिल विघ्नों को (जिघ्नते) हनन करता रहता है ॥४॥

भावारं:—केवल विद्या से वा ज्ञान से वा कम्मंकलाप से यह जीव निषिद्ध कम्मों से निवृत्त नहीं होता किन्तु निवृत्ति के लिए वस्तुतत्त्व का पूर्णज्ञान ग्रोर बलवती इच्छाशक्ति होनी चाहिये, यही दोनों ग्रात्मा के महास्त्र हैं, इनका ही यत्न से उपार्जन करें।।४।।

#### मुखदेव का गुरा दिखलाते हैं।।

### तिरममेको विभर्ति इस्त बायुध शुचिरयो जलांषभेषजः ॥५॥

पदार्थः—(श्रुचिः) स्वतेज से दीप्यमान (उग्रः) तीत्र (जलाषभेषजः) सुख-कारी मैषज्यधारी (एकः) मुखदेव (हस्ते) हाथ में (तिग्मम्) तीक्ष्ण (ग्रायुधम्) ग्रायुध (बिभित) रखता है।।।।

भावार्यः - मुख में जो ग्रन्नों के पीसनेवाले दन्त हैं वे महोपकारी ग्रस्त्र हैं।।।।

#### हस्तदेव का गुएा दिखलाते हैं।।

#### पथ एकं: पीवाय तस्करी यथाँ एव वेंद निधीनाष् ।।६।।

पदार्थः—(एकः)एक हस्तरूप देव (पथः) इन्द्रियों के मार्गों की (पीपाय) रक्षा करते हैं (एषः) यह देव (निधीनाम्) निहित घनों को (बेद) जानता है। हस्त सर्व इन्द्रियों की रक्षा करता है। यह तो प्रत्यक्ष ही है और जब किसी अङ्ग में कुछ भी शुम वा अशुम होता है तब शीघ्र ही हस्त जान लेता है, जानकर शीघ्र वहां दौड़ जाता है। यहां दृष्टान्त कहते हैं (तस्करः यथा) जैसे चोर धनहरणार्थ पथिकों के मार्ग की रक्षा करता है और गृह में निहित घनों को जान वहाँ से चोरी कर अपने बान्घवों को देता है। तद्वत्।।६।।

भाषार्यः —प्रत्येक कर्मेन्द्रिय का गुण अध्येतव्य है हाथ से हम उपासक क्या-क्या काम ले सकते हैं। इसमें कितनी शक्ति है और इसको कैसे उपका प्रें में लगावें, इत्यादि विचार करें।।६।।

चरएदिव का गुए। दिखलाते हैं।।

श्रीण्येकं उरगायो वि चंक्रमे यत्रं देवासो मदंन्ति ॥७॥

पदार्थः—(उरुगायः) सबका श्राधार होने से विस्तीर्एंकीर्ति (एकः) एक चरएा-देव (श्रीण) सूर्य्यवत् तीनों स्थानों में (वि चक्रमे) चलता है। (यत्र) जिस गमन से (देवासः) इतर इन्द्रियदेव (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं। जब चरएा चलता है तब सुख-लाम के कारएा इन्द्रिय प्रसन्न होते हैं। यदि भ्रमएा न हो तो सर्व इन्द्रियदेव रुग्एा हो जायें।।७।।

भावार्थः — इससे यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आलस्य करना उचित नहीं। चरण से चलकर अपना और अन्यों का उपकार सदा करे।।७।।

#### मन श्रीर श्रहंकार दिखलाते हैं।।

#### विधिर्दा चंरत एकंया सह प्र मंवासेवं वसतः ।८।।

पदार्थ:—(हा) दो देव मन ग्रीर ग्रहङ्कार (विभिः) वासनाग्रों के साथ (चरतः) चलते हैं ग्रीर (एकया) एक बुद्धि के (सह) साथ (प्रवसतः) प्रवास करते हैं। यहां दृष्टान्त देते हैं (प्रवासा इव) जैसे दो प्रवासी सदा मिलकर चलते हैं तहत्। मन ग्रीर ग्रहङ्कार बुद्धिरूप पत्नी के साथ सदा चलायमान रहते हैं।।।।

भावायः—मन ग्रौर ग्रहंकार ये दोनों जीवों को ग्रपथ में लेजानेवाले हैं। ग्रत: इनको ग्रपने वश में करके उत्तमोत्तम कार्य सिद्ध करें।।प।।

#### मुख ग्रीर रसना का वर्णन करते हैं।। सदो द्वा चंक्राते छपमा दिवि सम्राष्ट्रां सर्पिरांसुती ॥९॥

पदार्थ:—इस ऋचा से मुख श्रीर मुखस्य रसना का वर्णन है। (उपमा) उपम = उपमास्वरूप क्योंकि मुख की उपमा श्रिषक दी जाती है। श्रथवा जिनने सब जाना जाय वे उपमा, मुख से ही सब परिचित होते हैं। पुनः (सम्प्राजा) सम्यक् प्रकाशमान पुनः (सिंपरामुती) घृत ग्रादि खाद्य पदार्थों के ग्रास्वादक जो (द्वा) दो मुख ग्रीर रसना वे हैं(दिबि) प्रकाशमान स्थान में (सदः) स्वनिवासस्थान (चकाते) बनाते हैं।।।।।

भावार्थः — ग्रपने-ग्रपने प्रत्येक इन्द्रिय के गुण, ग्राकार ग्रौर स्थिति जाने ॥ ह॥

म्रन्त में ईश ही पूज्य है यह दिखलाते हैं।।

#### अवैना एके महि सामं मन्वत तेन सुर्यमरोचयन् ॥१०॥

पदार्थः—(एके) परमिवस्यात सर्व प्राग् (प्रचंग्तः) परमात्मदेव की अर्चना करते हुए (मिह) बृहत् (साम) गेय वस्तु को (मन्वत) गाते हैं (तेन) उस सामगान

से (सूर्यम्) सूर्य-समान प्रकाशक विवेक को प्रकाशित करते हैं सब मनुष्य ईश की ही अर्चना, पूजा, स्तुति, प्रार्थना इत्यादि करें यह शिक्षा इससे देते हैं।।१०।।

भावार्यः — जैसे योगी, यति ग्रौर विद्वानों के प्राण ईश्वर में लगे रहते हैं। इतरजन भी यथाशक्ति ग्रपने इन्द्रियों को परोपकार में लगावें।।१०।।

ब्रष्टम मञ्डल में यह उनतीसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रय चतुर्श्व चस्य त्रिशत्तमस्य सूक्तस्य १—४ मनुर्वेवस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः । छन्दः —१ निचूद्गायत्रो । २ पूर उष्णिक् । ३ विराष्ट्रवृहती । ४ निचूद-नुष्टुप् ॥ स्वरः —१ षड्जः । २ ऋषभः । ३ मध्यमः । ४ गान्धारः ॥

#### नृहि वो अस्त्यंर्भको देवांसो न कुंपार्कः। विश्व सतो मंहान्त इत्।।१।।

पवार्यः—(देवासः वः) दिव्यगुणी पदार्थों में से (न हि स्रअंकः स्रस्ति) न कोई शिशु, स्रत्यवयस्क है; (न कुनारः) स्रौर न कोई किशोर है। देवतास्रों में किसी प्रकार कान उस्र का स्रन्तर है स्रौर न कोई सामर्थ्य में परस्पर न्यूनाधिक है। (विश्वे इत्) सभी देवता (महान्तः सतः) महान्, महदाशय हैं; उन सबका महत्त्व मानो समान ही है।।१।।

भावार्यः —वक्ष्यमाण तेतीस देवता श्रपने-श्रपने स्थान पर सब महान् हैं ॥१॥

#### इति स्तुतासी अपथा रिश्वादसो ये स्य त्रयंश्व विश्वच । मनोर्देवा यहियासः ॥१॥

पदार्थः—(ये त्रयः च त्रिशत् च) जो ये तीन श्रौर तीस श्रर्थात् तेतीस देवता हैं, वे (इति स्तुतासः) 'सब महान् ही हैं' इस प्रकार विणित होकर (रिशादसः श्रसया) मानव के दोषों श्रौर उनके शत्रुश्रों के विष्वंस में सहायक हैं। क्योंकि वे (मनोः देवाः) मननशील धार्मिक मनुष्य के सब प्रकार के लौकिक एवं श्रलौकिक व्यवहारों के सिद्धि के कारण श्रौर (यज्ञियासः) संगति के योग्य हैं।।२।।

भावार्यः—इसी मण्डल के २८ वें सूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा है—
"ये त्रिशति त्रयस्परो देवासो बहिरासदन्"; शतपथ के १४वें काण्ड में इनकी
गणना इस प्रकार की है—'ग्रब्दो वसव, एकादश हद्राः, द्वादशादित्यास्त
एकत्रिशंत (३१); इन्द्रश्चैव, प्रजापतिश्व-त्रयस्त्रिशत् ॥ इत्यादि ॥२॥

#### ते नंस्त्राघ्वं तेंऽवत् त उं नो अधि वोचत । स्रा नंः पयः पित्रयांन्मानवादिधं दूरं नैष्ट परावतः ॥३॥

पदार्थ:—(ते नः त्राध्वं) वे देवता अपने सामर्थ्यं का दान कर हमें पालें, हानि से बचायें; (ते अवत) हमें तृष्त एवं आनिन्दित करें तथा अन्य अनेक कार्यों में हमारे सहायक हों; [अव् धातु अनेकार्थक है]। (उ) तथा (ते नः अधि बोचत) वे हमें अपने उदाहरण तथा वाणी से उपदेश दें। हमको (नः) हमारे (पित्र्यात्) माता-पिता-गुरु आदि गुरुजनों की सेवा तथा (मानवात्) मनुष्योचित (पथः) मार्ग से, जीवनचर्या पद्धति से (अधिदूरं) बहुत अधिक दूर (नैष्ट) जाने देना न चाहें।।३।।

भावार्यः—तंतीस वर्णित देवताग्रों के महत्त्व को ग्रन्त:करण में विठाये हुग्रा मनुष्य, मानवोचित जीवन-पद्धति पर चलता है।।३।।

### ये देवास इह स्थन विश्व वैश्वानरा छत ।

#### अहमभ्यं शर्मे सपयो गवेऽरशंय यच्छत ॥४॥

पदार्थ: — (ये देवासः) देवता जो (इह स्थन) यहां मूर्तरूप में प्रत्यक्ष हैं, (उत) प्रथवा (वैश्वानराः) सब मनुष्यों में सत्यवर्म ग्रीर सत्य विद्या के प्रकाशक रूप में विद्यमान हैं, (बिश्वे) वे सब (ग्रस्मम्यं) हमारे लिये (गवे) ज्ञानशक्ति के लिये (ग्रश्वाय) हमारी कर्मशक्ति के लिये (सप्रयः) चारों ग्रोर से विस्तृत (शर्म) सुख (यच्छत) प्रदान करें।।४।।

भावार्थः — मूर्त एवं ग्रमूर्त सभी देव मानव के लिये सुखदायी हैं।।४॥ श्राहरम मण्डल में यह तीसवां सुक्त समाप्त हम्रा ॥

प्रय ग्रष्टादशर्चस्यैकित्रिशत्तमस्य सूनतस्य १—१८ मनुर्वेवस्वत ऋषिः ।। १—४ ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च। ५—६ वम्पती। १०-१८ दम्पत्योराशिषो देवताः । छन्दः—१, ३, ५, ७, १२ नायत्रो । २, ४, ६, ८ निचृद्गायत्रो । ११, १३ विराङ्गायत्रो । १० पाद्यनिचृद्नायत्रो । ६ ग्रनुष्टुप् । १४ विराङनुष्टुप् । १५—१७ विराट् पंक्तिः । १८ ग्राची भृरिक्पंक्तिः ।। स्वरः—१—८, १०—१३ षड्जः । ६, १४ गान्धारः । १५—१८ पंचमः ।।

इस सूनत के प्रथम चार मन्त्र यज्ञ एवं यजमान के प्रशंसापरक हैं।।
यो यजाति यजात इत्सुनवंच पर्चाति च ।
ब्रह्मोदिन्द्रंस्य चाकनत्॥१॥

पदार्थः—(यः) जो व्यक्ति (यजाति) स्वयं दान-म्रादानमय सत्कर्म करता है (इत्) ग्रीर (यजाते) यज्ञ करवाता है; (च) ग्रीर (सुनवत्) किसी पदार्थ ग्रादि को निष्पन्न कराता है (च) (पचाति) पका कर संस्कार करता है उस (इन्द्रस्य) कर्म- शक्ति सम्पन्न जीव व्यक्ति को (ब्रह्मा इत्) महान् प्रभु मी (चाकनत्) चाहता है ॥१॥

भावायं: - कर्मशील व्यक्ति से ही प्रभु प्यार करते हैं ॥१॥

फिर वही विषय भा रहा है।।

#### पुरोळारां यो अंस्मै सोमं ररंत आक्षिरंम्। पादित्तं शको अंदंसः।।२।।

पदार्थ: — ईश्वर को ही लक्ष्य करके निखिल शुमकर्म कर्तव्य हैं यह इससे शिक्षा दी जाती है। यथा-(यः) जो उपासक (ग्रस्मै) सर्वत्र विद्यमान इस परमात्मा को प्रथम समिपत कर (पुरोडाशम्) दिरिद्रों के ग्रागे ग्रन्न (रस्ते) देता रहता है ग्रीर (सोमम्) परमपित ग्रन्न को ग्रीर (ग्राशिरम्) विविध द्रव्यों से मिश्रित ग्रन्न को जो देता रहता है (तम्) उसको (ग्रंहसः) पाप से (शक्तः) सर्वशिकतमान् ईश्वर (पात् इत्) पालता ही है।।।।

भावार्थः — संसार में दरिद्रता ग्रीर ग्रजान ग्रधिक हैं इस कारण ज्ञानी पुरुष ज्ञान ग्रीर धनी जन विविध प्रकार के ग्रन्न ग्रीर द्रव्य इच्छुक जनों को सदा दिया करें। ईश्वर दाताग्रों को सर्व दु:खों से बचाया करता है क्यों कि वह सर्वशक्तिमान् है।।२।।

#### तस्यं घुमाँ अंसद्रयाँ देवजूतः स शुंशुवत् । विश्वां वन्वत्रंमित्रियां ॥३॥

पदार्थः — जो ईश्वर के निकट सर्वभाव से पहुँचता है (तस्य) उस उगःसक-जन का (रथः) शरीररूप रथ अथवा अश्वादियुक्त रथ (द्युमान्) दीष्तिमान् और (देवजूतः) शिष्टेन्द्रियों अथवा श्रेष्ठ अश्वों से प्रेरित (श्रसत्) होता है अथवा उस रथ के चलाने वाले अच्छे-अच्छे विद्वान् होते हैं। तथा (विश्वा) समस्त (अमित्रिया) वादाओं को (वन्वन्) विनष्ट करता हुआ वह उपासक (श्रुशुवत्) ज्ञानों, घतों और जनों से संसार में बढ़ता ही रहता है। उसका कभी भी अधःपतन नहीं होता ।।३।।

भावार्यः — संसार में उस भक्तजन का परम अभ्युदय फैलता है, शत्रु भी उसके वशीभूत होते हैं जो अन्तः करण से परोपकार में लगे रहते हैं और आस्तिकता से जगत् को सुखी करते हैं।।३।।

#### अस्य मुजावंती गृहेऽसंश्वन्ती दिवेदिंवे । इळां घेनुमती दुहे ।।४।।

पदार्थ: —जो मन से ईश्वर की उपासना करता है (ग्रस्य) इसके (गृहे) गृह में (दिवेदिवे) दिन-दिन (प्रजावती) पुत्रादिकों से संयुक्त (ग्रराश्चन्ती) ग्रवला ग्रीर (धेनुमती) गौ ग्रादि पशुग्रों से प्रशस्त (इला) ग्रन्नराशि (इहे) दुही जाती है । जैसे गौ दुही जाती है ग्रथीत् स्वेच्छानुसार दूध निकाल ग्रपने काम में लाते हैं तद्वत् उस उपासक के गृह में उतने ग्रन्न होते हैं जिनसे बहुत खर्च करने पर भी कभी क्षीएं। नहीं होता है ।।४।।

भावार्यः — ईश्वर के उपासक को किसी वस्तु का ग्रभाव नहीं वलता ॥४॥

मुखी दम्पती का वर्णन करते हैं।।

#### या दम्पंती समंनता मृतुत आ च घावंतः। देवांसी नित्यंपाधिरां।।५।।

पदार्यः—(देवासः) हे देवो ! हे विद्वानो ! (या) जो (दम्पती) स्त्री भौर पुरुष (समनसा) शुमकर्म में समानमनस्क होकर (सुनुतः) यज्ञ करते हैं। (च) भौर (भ्रा धावतः) ईश्वर की उपासना से भ्रपने भ्रात्मा को पित्र करते हैं भौर (नित्यपा) पित्र (भ्राशिरा) मिश्रित भ्रन्न को दिरिद्रों में बांटते हैं वे सदा सुख पाते हैं।।।।।

भावार्थः—ईश्वरोपासक तथा दानदाता दम्पती सदा सुखी रहते हैं ॥५॥

पुनरिप दम्पती का वर्णन हैं।
प्रिति प्राञ्च वर्णी इतः सम्यञ्चां बर्हिरांशःते।
न ता वाजेषु वायतः ॥६॥

पदार्थः — जो स्त्री ग्रीर पुरुष (सम्यञ्चा) ग्रच्छे प्रकार संगत होकर (बिहः) यज्ञ (श्राज्ञाते) करते हैं (ता) वे (प्राज्ञव्यान्) मोज्य पदार्थ (प्रतीतः) पाते हैं ग्रीर (वाजेषु) ग्रन्तों के लिये (न वायतः) कहीं ग्रन्यत्र नहीं जाते ॥६॥

भावार्थः —परस्पर मेल से रहने वाले दम्पती ग्रन्न ग्रादि के ग्रभाव से पीड़ित नहीं होते।।६।।

पुनरिप दम्पती का वर्णन करते हैं।।

न देवानमाप हुतः सुमति न जुंगुक्षतः ।

श्रवां बृहद्विवासतः ॥७॥

पदार्थ:—जो स्त्री पुरुष ईश्वरानुरागी होतें हैं वे (देवानाम्)देवों का (न प्रिष ह्नुतः) प्रपलाप नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा करके न देने का नाम प्रपलाप है। प्रीर (सुमितम्) ईश्वर-प्रदत्त सुबुद्धि को (न जुगुक्षतः) नहीं छिपाते हैं। प्रथात् निज बुद्धि द्वारा प्रन्यान्य जनों का उपकार करते हैं। श्रीर इस प्रकार शुभाचरणों से जगत् में (बृहत् श्रवः) बहुत से यश श्रथवा ग्रन्न का (विवासतः) विस्तार करते हैं या देते हैं।।७।।

भावार्यः—ईश्वरानुरागी तथा बुद्धि का सदुपयोग करने वाले स्त्री-पुरुष सुखी रहते हैं।।७।।

पुनरिप दम्पती का विषय कहा जाता है।।

पुत्रिणा ता कुंपारिणा विश्वमायुव्यैक्तुतः। उभा हिरंण्यपेश्वसा ॥८॥

पदार्थ:—जो स्त्री पुरुष सदा ईश्वर की ग्राज्ञा पालन करते हुए शुभकर्म में निरत रहते हैं (ता) वे स्त्री-पुरुष (पुत्रिणा) ग्रच्छे पुत्र वाले ग्रीर (कुमारिणा) सदा महोत्सवों से चित्तविनोदशील होते हैं ग्रीर (विश्वम् ग्रायुः) सम्पूर्ण (ग्रायुः) ग्रायु (व्यश्नुतः) पाते हैं। तथा (उभा) वे स्त्री-पुरुष, दोनों (हिरण्यपेशसा) सुवर्णों से सुभूषित रूपवाले होते हैं ग्रर्थात् ऐहिक सम्पूर्ण सुखों से सदा संयुक्त रहते हैं।। ।।

भावार्यः—ईश्वरभक्त स्त्री-पुरुषों को भली सन्तान मिलती है।। ।। व दम्पती पुनः कंसे हैं।।

वीतिहात्रा कृतद्वंस दशस्यन्तामृतांय कम्। समूचा रोम्या इतो देवेषु कृणुतो दुवं: ॥९॥

पदायं:—(वीतिहोत्रा) यज्ञप्रिय यद्वा जिनकी वाणी सब ही सुनना चाहते हैं। पुनः (कृतद्वसू) सत्पात्रों में घन वितीर्ण करने वाले। पुनः (प्रमृताय) ध्रविनश्वर ईश्वर के उद्देश्य से ध्रथवा मुक्तिकी प्राप्ति के उद्देश्य से (कम्) सुख को (दशस्यन्ती) सब में देनेवाले। पुनः (ऊषः) गवादि ग्रीर (रोमशम्) रोमयुक्त मेषादि पशुग्रों को (सम् हतः) वे दोनों प्राप्त करते हैं तथा (देवेषु) माता, पिता, ग्राचार्य, गुरु, पुरोहित तथा परमदेव ईश्वर के निमित्त (दुवः) सेवा (कृणुतः) करते हैं ॥६॥

भावार्यः — जो स्त्री-पुरुष सत्पात्र में ग्रपना घन देते हैं; माता-पिता ग्रादि गुरुजनों की सेवा करते हैं, वे सुखी होते हैं।।।।

#### आ शर्म पर्वतानां हुणीमहं नदीनांम् । आ विष्णोः सचाभुवः ॥१०॥

पदार्थः—(पर्वतानाम्) हिमालय ग्रादि पर्वतों के निवासियों का ग्रथवा पर्वतों का जो (शर्म) सुख है ग्रीर (नदीनाम्) नदीतट निवासियों का या नदियों का जो सुख है उस शर्म = कल्याएा को (सचाभुवः) सबके साथ होनेवाले सर्वव्यापी (विष्णोः) परमात्मा के निकट (ग्रा वृणीमहे) मांगते हैं ॥१०॥

भावारं:—प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह ईश्वर की परम विभूतियों को देखे, जाने, विचारे। पृथिवी पर पर्वत कैसा विस्तृत सुगठित स्रोर वृक्षादिकों से सुशोभायमान प्रतीत होता है, नदी का जल कितना जीव-हितकारी है। नदी के तट सदा शीतल स्रोर घासादि से युक्त रहते हैं। इसी प्रकार इस पृथिवी पर शतशः पदार्थ द्रष्टव्य हैं। इन्हें देख इनसे गुण ग्रहण करना चाहिये। १०।।

### ऐतुं पूषा रिवर्भगः स्वस्ति संवेषातंतः । छहरध्वां स्वस्तये ॥११॥

पदार्थ: —(रियः) सब जीवों को स्वस्वकर्मानुसार फल देनेवाला (भगः) सब का सेव्य तथा (सर्वधातमः) ग्रपने ग्राधार से सब पदार्थ को घारण करने वाला (पूषा) पोधणकर्ता परमात्मा (स्विस्त) कल्याण के साथ (ऐतु) हम उपासकों के निकट ग्रावे। उसके ग्राने के पश्चात् (ग्रध्वा) हम लोगों का मार्ग (स्वस्तये) कल्याण के लिये (उरुः) विस्तीर्ण होवे।।११।।

भावार्यः पोषणकर्ता परमात्मा सब को कर्मानुसार फल देता है ॥११॥

### अरमंतिरनर्वेगो विक्वा देवस्य मनेसा । आदित्यानांमनेह इत् । १२'।

पदार्थः --(ग्रनवंणः) ग्रविनश्वर ग्रगम्य ग्रगाध (देवस्य) परमदेव का (विश्वः) सकल मनतजन (मनसा) मानसिक श्रद्धा से (ग्ररमितः) पूर्ण बुद्धिवाला होता है।

ग्रीर (ग्रादित्यानाम्) प्रत्येक मास के बारह [द्वादश] सूर्य के समान मक्तजनों का कर्म (ग्रनेह: इत्) निष्पाप होता है।।१२।।

भावार्यः - सच्चा परमेश्वरभक्त पापी नहीं होता ।।१२।।

### ययां नो मित्रो अर्थमा वर्षणः सन्ति गोपाः। सुगा ऋतस्य पन्याः।।१३॥

पदार्थ:—वेदों में बहुत नामों से परमात्मा गाया गया है। किसी-किसी ऋचा में बहुत नाम ग्रा गए हैं। वहां नामकृत बहुवचन भी है। ग्रतः नाम पृथक्-पृथक् देवों के हैं। ऐसा ग्रम भाष्यकारों को हुग्रा है। वे ईश्वर के ही नाम हैं क्यों कि उसका चिह्न पाया जाता है। (मित्रः) सब के साथ स्नेहक्ती जो मित्र-वाच्य परमात्मा है (ग्रय्यमा) गृहस्थ पुरुषों से माननीय जो ग्रय्यमा-वाच्य ईश्वर है (बरुणः) सब का स्त्रीकरणीय जो वरुण-वाच्य ब्रह्म है वे (यथा) जिस प्रकार (नः) हम उपासकों के (गोपाः सन्ति) रक्षक होवें। ऐसी सुबुद्ध हम लोगों को देवें ग्रौर जैसे हम लोगों के (ऋतस्य) सत्य के (पन्थाः) मार्ग (सुगाः) सुगमनीय = सरल होवें। ऐसी कृपा करें।।१३।।

भावार्थः—ि भित्र ग्रादि नामों से वाच्य प्रभु की भक्ति से लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है।। १३।।

अग्निं वं। पूर्व्ध गिरा देवमीके वस्नाम् । सपर्यन्तः पुरुषियं मित्रं न क्षेत्रसाधंसम् ॥१४॥

पदार्थ:—हे विद्वज्जनो ! (वः) ग्राप लोगों के मध्य जैसे मैं (पूर्व्यम्) पुरातन (वस्नाम् देवम्) धनों के देव महाधनेश (ग्रिग्नम्) परमात्मा की (ईळे) स्तुति करता हूँ। वैसे ही ग्राप लोग भी (मित्रम् न) सब के मित्र ग्रतएव (पुरुप्रियम्) बहु प्रिय = सर्वे प्रियं (क्षेत्रसाधसम्) पृथिवी ग्रादि लोक-लोकान्तर के उत्पादक परमात्मा को (सपर्यन्तः) पूजते हुए स्तुति कीजिये। ग्रथीत् कुपथ को त्याग सुपथ पर ग्राइए।।१४।।

भावार्यः —परम प्रभु लोक-लोकान्तरों के रचियता हैं —तथा सच्चे मित्र की भांति प्रेम करते है।। १४॥

मश्च देववंतो रयः शरों वा पृत्सु कास्तं चित्। देवानां य इन्मनो यजंगान इयंश्वत्यभीदयंच्वनो भुवत् ॥१५॥ पदार्थः—(देववतः) देववान् प्रर्थात् एक परमात्मोपासक जनका (रथः) रमणीय वाहन (मक्षु) शीघ्र सर्वत्र सुप्रसिद्ध होता है (वा) प्रथवा वह स्वयम् (कासुचित्) किन्हीं (पृत्सु) सेनाग्रों में (शूरः) नायक होता है ग्रीर (यः) जो (यजमानः) सदा परमात्मा के गुणों का यजन करनेवाला है ग्रीर जो (वेवानाम्) दिव्यगुणसम्पन्न पुरुषों के (मन इत्) मन को ही (इयक्षति) ग्रपने ग्रनुकूल ग्राचरणों से तथा ईश्वर की ग्राज्ञा पर चलने से पूजता है ग्रर्थात् ग्रादर-सत्कार करता है वह (ग्रयज्वनः) न यज्ञ करने वाले नास्तिकों का (ग्रिम भूवत् इत्) ग्रवश्य ही ग्रमिमव करता है।।१५॥

भावायं: परमात्मोपासक जन को जीवन-संघर्ष के लिये सुन्दर शरीर रूपी रथ मिलता है।।१४।।

#### न यंज्ञमान रिष्यसि न सुंन्यान न देवयो ।

#### देवानां य इन्मनो यजंगान इयंक्षत्यभीदयंज्वनो भुवत् ।।१६।।

पदार्थः—(यजमान) हे यजमान ईश्वर-पूजक जन ! यदि आप सदा पर-मात्मा का ही यजन करते हैं तो (न रिष्यिसि) न कदापि विनष्ट होंगे। (सुन्वान) हे शुमकर्म सम्पादक जन ! यदि आप सदा शुभकर्म ही करते रहेंगे तो (न रिष्यिसि) आपका विनाश कदापि न होगा तथा (देवयो) हे देवामिलाषीजन ! यदि आप सदा एक देव की ही इच्छा करेंगे तो (न रिष्यिसि) आप कभी नष्ट न होंगे। इसी प्रकार (यः यजमानः) पूर्ववत्।।१६॥

भावार्यः — एकमात्र ईश्वरपूजक को कभी कोई हानि नहीं पहुंचती।।१६॥

#### निकष्टं कमेंणा नशन प्र योषन्न योषति ।

#### देवानां य इन्मनो यर्जमान इयंक्षत्यभीदयंज्वनो भुवत् ॥१७॥

पदार्थ: — जो केवल परमात्मा के आश्रय पर रहता है (तम्) उस सुप्रसिख मक्त को (निकः) कोई नहीं (कर्मणा) अपने कर्म से (नशत्) व्यापता है अर्थात् स्वकर्म के द्वारा कोई उसके तुल्य नहीं होता है। और वह स्वयम् (न प्र योषत्) अपने स्थान से और मिनत आदि से कभी प्रचलित नहीं होता है तथा (न योषति) पुत्र-पौत्रादिकों से तथा विविध प्रकार के धनों से वह कदापि पृथक् नहीं होता। अर्थात् वह सदा ऐहिक सुखों से युक्त रहता है। (देवानाम्) इत्यादि पूर्ववत्।।१७।।

भावायं: —भगवान् का म्राश्रय लेने वाला परन्तु कर्मठ व्यक्ति सब प्रकार के ऐक्वर्य से भरपूर रहता है।।१७।।

#### असदत्रं सुवीर्यमुत त्यदाश्वक्व्यंम् ।

#### देवानां य इन्मनो यर्जमान इयंत्तत्यभीद्यंज्वनो भुवत् ॥१८॥

पदार्थ:—(ग्रत्र) इस परमात्मोपासक जन में (मुवीर्यम्) शारीरिक ग्रीर मान-सिक वल (ग्रसत्) सदा बढ़ता ही रहता है (उत) ग्रीर (ग्राश्वश्च्यम्) शीघ्रगामी घोड़े ग्रादि पशुसमूह (त्यत्) प्रसिद्ध घन उस उपासक के निकट बहुत होता है। (यजमान:) जो यजमान (देवानाम्) विद्वानों के (मनः इत्) मन को ही (इयक्षति) ग्रपने ग्राचरणों से वश में करता है (ग्रयज्वन:) वह ग्रयजनशील नास्तिकों का (ग्रिभ भुवत् इत्) ग्रवश्य ही ग्रमिमव करता है।।१८।।

भावार्यः —परमात्मा के उपासक का शारीरिक बल तथा मनोबल सदा बढ़ता ही रहता है।। १८॥

#### भ्रष्टम मण्डल में यह इक तीसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रय त्रिशद्चस्य द्वात्रिशत्तमस्य सूक्तस्य १—३० मेघातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७, १३, १४, २७, २८ निचृद्गायत्री ॥ २, ४, ६, ८—१२, १४, १६, १७, २१, २२, २४—२६ गायत्री ॥ इ, ४, १६, २०, २३, २६ विराङ्गायत्री ॥ १८, ३० भृतिग्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

### म कृतान्यृंजीविणः कण्वा इन्द्रंस्य गाथंया । मदे सोमंस्य वीचत ॥१॥

पदार्थः—(ऋजीषिणः) विविध विद्या-उपार्जनशील (कण्वाः) मेधावी जन (सोमस्य मदे) विद्या द्वारा सम्पादित ऐश्वर्यकारक शास्त्रबोध की (मदे) उमङ्ग में (गायया) गीतों में (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यसम्पन्न प्रभु, राजा, विद्युत्, सूर्य भ्रादि के (कृतानि) कृत्यों को (प्र बोचत) हमें सुनायें ॥१॥

भावार्यः — विविध शास्त्रों का ग्रवगाहन करने वाले ही ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ग्रादि के गुणों का गान कर सकते हैं।।१।।

### यः स्विन्द्मनंत्रेनि पिषु दासमंही श्वंस्। वधीं दुग्रो रिणंत्रपः ॥२॥

पदार्थ: — [उस इन्द्र के कृत्यों का वर्णन करें] कि (यः) जो (उग्रः) तीव्र प्रभावशाली (ग्रपः) सर्वत्र व्याप्त जल को [विद्युत् रूप में], राज्य में व्याप्त अव्यवस्था आदि दोषों को [राजा के रूप में], श्रीर अपने जीवन में व्याप्त असंयम आदि दोषों को [जीवात्मा रूप में] (रिणन्) व्याप्य में से पृथक् करके (मृबिन्दं) फैलकर शवितशाली होते हुए को (अन्ध्रानिम्) निष्पाप को अपने वश में किये हुए को, (पिन्नं) पेटू को, (दासम्) उत्पीड़क को (अही शुवम्) कुटल को गति-शील करने वाले को (बधीत्) नष्ट कर देता है।।।।

भावार्थ: — ग्रवर्षणशील मेघ ग्राकाश में फैलकर शक्तिशाली बनता चला जाता है; वह रोगनाशक जल को रोके रखता है — तड़तड़ाती बिजली उसका भेदन कर जल को मुक्त कर देती है; राजा रूप में इन्द्र राज्य में फैले हुए, सज्जनों को ग्रपने नियंत्रण में रख कर तंग करने वाले, स्वार्थी, कुटिलों के नेताग्रों का वध करके ग्रव्यवस्था को दूर करता है। जीवात्मा इसी प्रकार ग्रसंयम ग्रादि को दूर कर ग्रपनी शक्तियों को उन्मुक्त करता है। इत्यादि ये सब 'इन्द्र' के कृत्य हैं।।२।।

#### न्यर्श्वेदस्य विष्ठपं वृष्माणं बृह्तस्तिर । कृषे तदिनद्र पोंस्र्यम् । रहे।

पवार्थ:--(बृहतः) विशाल (भ्रबुं वस्य) मेघ के (वर्ष्माणं) वर्षा कर सकते वाले (विष्टपं) व्याप्ति स्थान-भ्रन्तरिक्ष पर (नि तिर) पूर्णारूप से भ्रधिकार कर ले—इन्द्र भ्रथीत् वायु (तत्) इस (पौंस्यम्) पुरुषोचित साहस को (कृषे) पुरुषार्थपूर्वक करता है।।३।।

भावार्यः — निरुक्त के दशम ग्रघ्याय के भाष्य में दुर्गाचार्य ने स्पष्ट किया है कि जल से भरा वायु ग्रन्तुरिक्ष में मेघों का जल फैला कर वरुण बनता है; वही फिर विभिन्न ग्रवस्थाग्रों में 'रुद्र', इन्द्र' ग्रौर 'पर्जन्य' नाम से पुकारा जाता है। वर्षा इन्द्र का प्रमुख कृत्य है।।३।।

# मित श्रुतायं वो धृषत्त्वीशां न गिरेरिष । हुवे सुंशिपमूत्रये ॥४॥

पवार्थ: वह सूर्य (तूर्णाशंन) मानो शी घ्रता में खाये गए के समान, शी घ्रता में पर्वत पर एकत्र हुए जल को (गिरे: प्रिधि) मेघ मण्डल में से (वः) प्राणियों के (प्रिति श्रुताय) प्रित किये गये वचन की पूर्ति के लिये ही मानो (धृषत्) बलपूर्वक नीचे गिरा देता है। मैं (ऊतये) रक्षा के लिये उस (सुशिष्ठं) शो मनाकृति का म्राह्मान करता हूँ।।४।।

भावार्यः सूर्यमण्डल ग्रपनी किरणों द्वारा ग्रन्तिरक्ष के मेघमण्ड-लस्थ जल को नीचे गिराता है; राजा राज्य के पर्वत ग्रादि ग्रगम्य स्थानों में से दुष्टों को निकालता है ग्रीर जीवात्मा ग्रपनी बुद्धि में व्याप्त कुविचारों पर ग्राक्रमण कर उन्हें परास्त करता है। ये सब इन्द्र के कृत्य हैं।।४।।

### स गोर्खस्य वि व्रजं मन्दानः सोम्येभ्यंः। पुरं न शूर् दर्षसि ॥५॥

पदार्थः—(जूर) हे पापियों के विष्वंसक (सः) वह ग्राप इन्द्र (सोम्येम्यः) सुख का सम्पादन करने योग्य जनों के हितार्थ (मन्दानः) सब को हिषत करते हुए (गोः ग्रश्वस्य) ज्ञान एवं कर्मशक्तियों के (वजं) बाड़े को (पुरंन) एक नगर की मांति विद्यमान को (विदर्षित) विदीर्ण करते हैं।।।।

भावार्थ:—दुष्टों के नगरों को तोड़ना भी इन्द्र का एक कृत्य है। जैसे ग्वाला पशुग्रों को बाड़े में रोक कर रखता है—ऐसे ही विणक्वृत्ति जन राष्ट्र के धन को ग्रयने कोषागारों में रोककर राष्ट्र की हानि करते हैं। इन्द्र राजा उसको मुक्त करता है; जीवात्मा की ज्ञान एवं कर्मशिक्तयाँ दुर्भावनाग्रों के वशीभूत होकर निष्क्रिय हो जाती हैं; वृद्धि एवं हृदय की शुद्धि द्वारा जीवात्मा इन्द्र उन्हें मुक्त कर सिक्रय करता है।।।।

### यदि मे रारणंः छुत चुक्ये वा दर्धसे चर्नः । मारादुपं स्वधा गंहि ॥६॥

पवार्यः—(यदि) यदि (मे) मेरे (मुते) निष्पादित मुखदायी ऐश्वर्य में (रारणः) तूने रमण किया हो (वा) श्रीर (उक्ये) मेरी स्तुति में (चनः) तुभे श्रानन्द (दधसे) श्राता हो तो (श्रारात्) दूर से तथा (उप) समीप से—कहीं से भी, (रवधा) श्रपने स्वमाव से ही मुभे (गिह) प्राप्त कर ॥६॥

भावायं:—जो मनुष्य परमेश्वर के उत्पन्न किये सांसारिक पदार्थों का सदुपयोग करता हुग्रा मग्न रहता है ग्रीर साथ हो उसके गुणों का पाठ करता हुग्रा उन्हें जीवन में धारण करने का यत्न करता रहता है—उसको स्वभाव से ही परमेश्वर का सान्निष्य प्राप्त होता है।।६।।

ब्यं घा ते अपि व्यक्ति स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः । त्वं नॉ जिन्य सोमपाः ॥७॥ पदार्यः है (गिर्वणः) वागी से प्राधित (इन्द्र !) परमैश्वर्य सम्पन्न !(वयं) हम (घा) ही (ते) श्रापके (स्तोतारः) स्तुतिकर्ता (ग्रिप स्मित्त) निश्चय से हैं। हे (सोमपाः) संसार में उत्पन्न पदार्थों से सबका पालन करने वाले श्रीमन् !(त्वं) ग्राप (नः) हमें (जिन्व) तृष्त कीजिये ॥७॥

भावार्थः — ऐश्वर्यवान् विद्वान्, राजा म्रादि की स्तुति का म्रथं है, उसके गुणों का ज्ञान, कथन, श्रवण म्रीर सत्य भाषण । स्तुति से स्तुत्य के गुण घारण करने की शक्ति प्राप्त होती है ॥७॥

### चत नंः पितुमा मंर संरराणो अविक्षितम्। मधंवन्धृरिं ते वसुं।।८।।

पदार्थः —है (मघवन्) उदाराशय सम्पत्तिशाली राजन्! (ते वसु) ग्रापका सुख में वसाने वाला ऐश्वर्थ्य (भूरि) विद्या, ग्रारोग्य, सुवर्ण् ग्रादि ग्रनेक प्रकार का है। (नः) हमें (उत) मी (ग्रविक्षितम्) ग्रक्षय (पितुम्) मोजन (संरराणः) सम्यक् रीति से प्रदान करते हुए (ग्राभर) हमारा पालन-पोषण् कीजिये।।।।

भावार्यः — विद्या, ग्रारोग्य, सुवर्ण ग्रादि विभिन्न प्रकार के वसाने वाले धन के स्वामियों को उनसे दूसरों का भरण-पोषण करना चाहिये।। ।।

#### उत नो गोमंतस्कृधि हिरंण्यवतो अश्वनंः। इळां भि। सं रंभेमहि ॥९॥

पदार्थः —हे ऐश्वर्यशालिन् ! (नः) तम को (गोमतः) उत्कृष्ट गौ म्रादि से युक्त, (हिरण्यवतः) सुवर्ण म्रादि मनोहारी रत्नवाले भौर (म्रश्विनः) वेगवान् म्रश्व म्रादि से युक्त (उत) भी कीजिये; भ्रथवा हम जीव स्वयं ऐसा प्रयत्न करें कि हमारी ज्ञान, कमंशिक्तयां उत्कृष्ट हों तथा ज्ञान म्रादि उत्कृष्ट साधन हमें प्राप्त हों। इस प्रकार हम (इलाभिः) प्रशंसनीय धनों को (संरभेमिइ) मली प्रकार म्रपने म्रधिकार में रखे रहें।।१।।

भावार्थः — प्रशंसनीय धन — विद्या, ग्रारोग्य, सुवर्ण ग्रादि — हमारे ग्रिधकार में रहें — ऐसा प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति ग्रवश्य करे ॥ १॥

वृबद्वं वयं इवामहे सृप्रकरस्नमूत्ये । साधुं कुण्यन्तमवंसे ॥१०॥ पदार्थः—हम (बृबदुक्यं) व्यापक स्तोत्र ग्रर्थात् वर्णंनीय गुणों वाले (ऊतये) ग्रपने संरक्षण में लेने के लिये (सृप्रकरस्नम्) रक्षणीय के ग्राश्वासनार्थ मानो दोनों भुजायें फैलाये हुए ग्रीर (ग्रवसे) देखमाल के प्रयोजनार्थ (साधु कृण्वन्तं) सम्यक् प्रयत्नशील परमेश्वर, राजा ग्रादि विद्वान्, ग्रपने ग्रन्तरात्मा—ग्रादि के रूप में विद्यमान इन्द्र की (हवामहे) प्राप्ति की इच्छा करें ॥१०॥

भावायं: —प्राणियों की देखभाल रखना परमेश्वर का तो ग्रपना स्वभाव है ही; हमें राज्य का रक्षक भी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिये जो प्रजा की रक्षा स्वेच्छापूर्वक करे, तथा स्वयं ग्रपने ग्रात्मा को परमेश्वर की उपासना से इस योग्य बनाना चाहिये कि ग्रपना बचाव स्वयं कर सकें।।१०।।

#### यः संस्थे चिंच्छतकंतुरादी कुण्नोति हत्रहा । जरित्भ्षः पुरूवसुः ॥११।

पदार्थः—(यः) जो (जिरत्म्यः) स्तोताग्रों को (पुरूवसुः) विविध प्रकार का ऐश्वयं प्राप्त करा, उनको वसाने वाला है श्रीर (संस्थे) स्थिर (चित्) चिदात्मा में (शतऋतुः) नाना प्रकार से सैकड़ों कर्म कराता है (श्रात्) श्रनन्तर (वृत्रहा) विध्न-नाशक वनकर (इं) जीवात्मा को भी शतऋतु (कृणोति) कर देता है ।।११।।

भावार्यः — परमेश्वर की स्तुति से जीव उसके गुणों को धारण कर विविध ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा स्थिर चित्त होने पर उसके जीवन मार्ग में ग्राने वाले विष्न नष्ट हो जाते हैं ग्रौर तब वह भी 'शतऋतु' — विविध कर्म करने लगता है।। ११।।

# स नंः श्वक्रिवदा शंकदानंवाँ अन्तराभरः । इन्द्रो विश्वांभिरूतिभिः ॥१२॥

पदार्थः — (सः इन्द्रः) वह परमेश्वयंवान् परमेश्वर ग्रथवा राजा (शकः चित्) समर्थं ही है; (दानवान्) दानशील है; (विश्वाभिः) सब प्रकार की समी (ऊतिभिः) रक्षा-सामग्रियों के साथ वर्तमान होकर (ग्रन्तः श्राभरः) हमारे ग्रन्तःकरण को पुष्ट करता है ग्रीर (ग्राशकत्) इस प्रकार हमें सब ग्रोर से समर्थं वनाता है।।१२॥

भावार्थः — यदि हम ग्रभ्यास से यह श्रनुभव कर लें कि दानशील भगवान् श्रथवा हमारा समर्थ राजा हमें सब प्रकार की रक्षा देने के लिये प्रस्तुत है तो हमारा मनोबल बढ़ता है श्रीर हम श्रपने को शक्तिमान् श्रनु-भव करते हैं।।१२।।

#### यो रायो । वर्निर्महान्त्स्रुंपारः सून्वतः सर्वा। तमिन्द्रंपभि गांयत ॥१३॥

पदार्थः—(यः) जो इन्द्र (रायः) शुभ दानयोग्य ऐश्वयं का (ग्रविनः) प्रापक ग्रीर दाता है; (महान्) पूजनीय है; (सुपारः) कर्मों को सुष्ठृतया पूर्णं कराता है; (सुन्वतः) धर्म-विद्या ग्रादि को [स्वयं] निष्पन्न करने वाले व्यक्ति का (सखा) मित्र है; (तम् इन्द्रं) उस इन्द्रं ग्रयात् जीवनशक्ति के गुणों का (ग्रिभ गायत) गान करो।।१३।।

भावार्थः — ग्रध्यातम में जीवातमा ही इन्द्र है; सद्धर्म-कर्म का निष्पन्न करने वाले व्यक्ति का जीवातमा मित्र होता है ग्रर्थात् वह स्वयं ग्रपना मित्र होता है: ऐसा व्यक्ति ग्रपने पुरुषार्थ से सभी श्रेष्ठ घनों का स्वामी होता है ॥ १३॥

#### अगयन्तारं महि स्थिरं पृतंनासु अवोजितंम्। भुरेरीक्षांनमोजंसा ॥१४॥

पदार्थ: [उस इन्द्र भ्रथात् जीवनशक्ति के गुणों का गायन करो कि] जो (पृतनामु) संघर्षों में (भ्रायन्तारं) नियामक है; (मिह) महान् है; (स्थिरं) टढ़ता से टिकने वाला है भ्रौर (श्रवोजितम्) कीर्ति प्राप्त करता है; (भ्रोजसा) बलवीर्य द्वारा (भूरेः) विविध प्रकार के घन एवं ऐश्वर्य का (ईशानम्) श्रिष्ठपति है।।१४।।

भावार्थः —जीवन-संघर्ष में ग्रपनी इन्द्रिय-वृत्तियों को नियन्त्रण में रखकर स्वयं ग्रविचल रहने वाला जीवात्मा यश ग्रौर घनादि ऐश्वर्य का स्वामी होता है।।१४।।

#### निकंरस्य श्रचीनां नियन्ता सुनृतांनाम् । निकंरकता न दादितिं।।१५॥

पदार्थः—(ग्रस्य) इस इन्द्र—[परमैश्वर्यंवान् परमेश्वर, राष्ट्राघ्यक्ष राजा, जीवात्मा—] के (सूनृतानाम्) ग्रनुग्रहशील एवं प्रभुशिवतसम्पन्न (शचीनां) कृत्यों एवं कर्मशिवतयों का (नियन्ता) रोकने वाला (निकः) कोई नहीं है ग्रीर (न दात्) 'इसने ग्रमुक को नहीं दिया' (इति वक्ता) यह कहने वाला भी कोई नहीं है।।१५।।

भाषायं: - परमैश्वर्यवान् परमेश्वर सबको देता है श्रीर अपने कार्यों में वह सम्प्रभु है। इसी प्रकार अनुप्रहशील, सब पर समान रूप से कृपालु राष्ट्राघ्यक्ष भी ग्रपने कार्य में स्वतन्त्र है। मनुष्य के जीवन में जीवात्मा का वही स्थान है जो ब्रह्माण्ड के सञ्चालन में परमेश्वर का है।।१४॥

#### न नुनं ब्रह्मणांमृणं पश्चिनामस्ति छुन्वताम्। न सोमां अपता पंपे।।१६॥

पदार्थः - (नूनं) निश्चय ही (सुन्वताम्) यज्ञ सम्पादन के लिये विद्या ग्रादि घन को निष्पन्न करने वाले (प्राञ्चनां) ग्रपने कार्य में ग्रद्यन्त फुर्तीले (ब्रह्मणाम्) ब्राह्मण-वृत्ति वाले सज्जनों पर (ऋणं) कोई ऋणा नहीं चढ़ता; (सोमः) यज्ञार्थ विद्या ग्रादि का निष्पन्न करने वाला (ग्रप्रता) समृद्ध व्यक्ति (न पपे) स्वयं पान नहीं करता ॥१६॥

भावारं:—"ऋणेंह वे योऽस्ति स जायमान एव देवेभ्यः,ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः (श १. ६. २. १) शतपथ के इस वचन के अनुसार इस संसार में विद्यमान प्रत्येक मनुष्य पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ-ऋण स्वतः ही आरूढ़ हो जाते हैं; परन्तु जो ब्राह्मण वृत्ति वाला व्यक्ति सब के हितार्थ कर्म करता है, मानो उस पर कोई ऋण आरूढ़ नहीं होता ।।१६।।

#### पन्य इदुपं गायत पन्यं घुक्थानि शंसत । ब्रह्मां कृणोत पन्य इत् ॥१७॥

पदार्थः — स्तुतियोग्य परमेश्वर के निमित्त ही (उप) उसकी उपस्थिति को ग्रमुमव करते हुए (गायत) उसके गुणों का गायन करो; (पन्ये, इत्) उस स्तुत्य परमेश्वर को लक्ष्य करके (उपयानि) शास्त्रोक्त स्तुति वचनों द्वारा (शंसत) उसके गुणों का कथन करो। (उत) भौर (ब्रह्मा) मन को (पन्ये इत्) स्तुत्य में ही (कृणोत) लगाये रखो।।१७।।

भावार्थः तस्य (पुरुषस्य) मन एव ब्रह्मा (की॰ १७. ७) कोषीतिक ब्राह्मण के श्रनुसार पुरुष का मन ही 'ब्रह्मा' है। मनुष्य का एकमात्र स्तुत्य परमैश्वर्यवान् [इन्द्र] परमेश्वर है। हम शास्त्र वचनों से परमेश्वर के गुणों का न केवल गान करें श्रपितु उनका मनन भी करें।।१७।।

### पन्य भा दंदिरच्छता सहस्रां वाज्यदंतः । इन्द्रो यो यज्वंनो दृषः ॥१८॥

पदायं:--(यः) जो (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् परमेश्वर शत्रुहन्ता, सेनाघीश भ्रयवा श्रपनी दुर्मावनाग्रों को दूर करने में प्रयत्नशील कर्मयोगी साधक है वह (यज्वनः) यज्ञानुष्ठाता को (वृधः) बढ़ाता है, उसके उत्साह की वृद्धि करता है, वही (पन्यः) स्तुतियोग्य (वाजी) बलशाली (शताः, सहस्राः) सैंकड़ों हजारों प्रथित् ग्रन-गिनत (प्रवृतः) सम्पत्ति का विभाजन न करने वालों को (प्रा दिदरत्) काट देता है।।१८।।

भावार्यः — बलशाली इन्द्र जहां राष्ट्र के यजनशीलों को बढ़ावा देता है, वहाँ वह स्वाधियों को नष्ट भी करता है।। १८।।

#### वि घू चर स्वधा अतं कृष्टीनामन्वाहुवंः। इन्द्र पिवं सुतानाम् ॥१९॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमेश्वर ग्रथवा राजन् ! (कृष्टीनां) परिश्रमी प्रजाग्रों की (ग्राहुवः ग्रन्) पुकारों ग्रथवा यज्ञीय मावनाग्रों के ग्रनुरूप ग्रौर (स्वधा ग्रन्) ग्रपने स्वामाविक दढ़ निश्चय के ग्रनुकूल (वि सुचर) विविध प्रकार से व्यवहार कर; हे इन्द्र ! (सुतानां) निष्पन्न पदार्थों का (पिब) उपभोग करा ॥१६॥

भावायं: — संसार में परमात्मा परिश्रमी व्यक्तियों को उन द्वारा यज्ञ के लिए किये गए कर्मों के अनुसार भोग भुगवाता है; राजा राष्ट्र के व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुरूप भोग्य पदार्थ पहुँचाता है।।१६।।

#### पिब स्वचैनवानामुत यस्तुग्रचे सर्चा।

#### षवायमिन्द्र यस्तवं ॥२०॥

पवार्थ:—हे (इन्द्र) जीवातमन् ! (यः) जो निष्पन्न ग्रानन्द (स्वर्धनवानां) तेरी ग्रपनी ग्रानन्ददात्री इन्द्रियों का है उसका (उत) ग्रीर (यः) जो (तुप्रघे सचा) बलिष्ठ होने की किया के साथ है (उत्त) ग्रीर (यः) जो (ग्रयं) यह तेरा ही ग्रपना स्वमावज है—उसका उपमोग कर ।।२०।।

भादायं:—ग्राघ्यात्मिक ग्रानन्द के गुणों का गान वेद में यत्र-तत्र मिलता है। 'स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय' (ऋ० १. ११०. ७.) 'उतो न्वस्य पिवाँसमिन्द्रं न कश्चन सहत ग्राहवेषु (ऋ० ६. ४७. १.) इत्यादि मन्त्रों में उस ग्राघ्यात्मिक ग्रानन्द की ग्रोर निर्देश किया है। यह ग्राघ्यात्मिक ग्रानन्द जीवात्मा में कुछ तो स्वभावज होता है, कुछ शुभकर्मकर्त्री इन्द्रियों के द्वारा मिलता है।।२०।।

अतीहि मन्युषानिण सृष्टुवांसंसुपारंणे । इमं रातं सुतं पिन ॥२१॥ पदार्थ:—हे सेनाघ्यक्ष ग्रथवा मेरे साधक मन इन्द्र ! (मन्युषाविणं) क्रोध ग्रीर ग्रमिमान को उत्पन्न करने वाले (उपारणे) ग्ररमणीय, कष्ट्रदायी स्थिति की ग्रीर (सुषुवांसं) प्रेरित करने वाले मोग्य रस को (ग्रतीह) लांघ जा; उसको मत ग्रहण कर। (इमं रातं) इस उपहाररूप से दिये गए ग्रतएव प्रकृष्ट (सुतं) निष्पादित ग्रानन्द का ग्रथवा घ्यानयोग द्वारा प्रस्तुन परमानन्द का (पिव) उपमोग कर ॥२१॥

भावार्थः - व्यक्ति को ऐसे भ्रानन्द का उपभोग नहीं करना चाहिये कि जो रोष, ग्रभिमान ग्रादि दुर्गुण उत्पन्न करे ग्रीर इस प्रकार उसके लिये कठिन परिस्थितियाँ उपस्थित कर दे ॥२१॥

#### इहि तिस्रः पंरावतं इहि पञ्च जनाँ अति। धेनां इन्द्रावचाकंष्टत् ॥२२॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) जीवातमन् ! (तिस्रः परावतः) तीन दूरस्य स्थितियों को (प्रति इहि) लांघकर श्रीर (पञ्चजनान्) पाँच सामान्य जनों (ब्राह्मण श्रादि चार वर्णं तथा पञ्चम निषाद) को भी (ग्रिति इहि) लांघकर मेरे समीप पहुँच। तू (धेनाः) दूघ देने वाली गायों के समान श्रानन्दरस की वर्षा करने वाली वािएयों की (ग्रवचाकशत्) प्रगाढ कामना कर।।२२।।

भावार्यः — ग्राघ्यात्मिक रूप से सुखी होने के लिये मनुष्य ज्ञान कर्म श्रीर भिवत का निर्देश करने वाली वेदवाणियों का सेवन करे ॥२२॥

#### स्यों र्शिष यथां सुजा त्वां यच्छन्तु मे गिर्रः। निम्नमापो न सध्यूक् ॥२३॥

पवार्थ:— (यथा) जैसे (सूर्यः) सूर्य (रिहमम्) श्रपना प्रकाश (सृजा) फैंकता है; ग्रीर (ग्राप: न) जैसे जल (निम्नं) निचले स्थान पर (सध्रधक्) एक साथ पहुँच जाता है, ऐसे ही (मे गिर:) मेरी वाि्एयां (त्वा) तुभ इन्द्र को (यच्छन्तु) रोकें ॥२३॥

भावायं: — सूर्यं का प्रकाश बिन माँगे स्वभावत: मिलता है; जल का ग्रपना यह स्वाभाविक धर्म है कि वह नीचे की ग्रोर बहता है ग्रीर निचले भूभागों को एकदम घेर लेता है; ऐसे ही परमैश्वर्यवान् परमेश्वर का गुण-गान करने वाली मेरी वाणी उसको स्वाभाविक रूप से घेरे रहें — भक्त तभी भगवान् के गुणों को निरन्तर ग्रपने ध्यान में रख सकता है जबिक स्तुति करना उसकी स्वाभाविक किया बन जाय। १२३।।

#### अध्वर्यवा तु हि चित्र्च सोम बीरायं श्विपिण । यरां छुतस्यं पीत्रये ॥२४॥

पदार्थ:—हे (ग्रष्टवर्थों) मेरे मन!तू (बीराय) वीर्यवान् (शिप्रिणे) शतुग्रों भीर शत्रुभूत दुर्भावनांग्रों को रुलाने वाले इन्द्र ग्रयीत् ग्रात्मा के लिये (सोमं) [ग्रङ्ग-ग्रङ्ग में व्याप्त] प्राग्शक्ति को (ग्रा सिञ्च) चारों ग्रोर से सींचकर रख। (सुतस्य) इस सम्पादित प्राग् शक्ति को (पीतये) ग्रपने उपभोग के लिये (भरा) मरले ।।२४।।

भावार्थः — शतपथ (१।५।१।२१) में मन को श्रघ्वर्यु बताया है। जीवनयज्ञ के 'होता' श्रात्मा का यह एक सहायक ऋत्विक् ही हैं। साघारण यज्ञ में वेदी के स्थान व वेदीरचना तथा श्रन्य सामग्री जुटाना श्रघ्वर्यु ही का काम होता है। इस जीवन यज्ञ की साधक सामग्री प्राणशक्ति को जुटाना मन का ही काम है। प्राणशक्तिसम्पन्न, सुदृढ़ मन ही जीवात्मा को शत्रु-भूत दुर्भावनाश्रों को रुलाकर भगाने में समर्थ बना सकता है।।२४।।

#### ये उद्नः फंलिगं भिनन्त्यः किसन्धूर्वासंजत्। यो गोष्ठं पक्वं धारयंत्।।२५॥

पदार्थः — (यः) जो सूर्य (उद्नः) जल के लिये (फलिगं) उसके घारक मेघ को छिन्न-भिन्न करता है ग्रीर (न्यक्) उसको नीचे पृथ्वी पर पहुँचा कर (सिन्धून्) तालाव, समुद्र, नदी, भील ग्रादि जलाशयों की रचना करता है ग्रीर (यः) जो सूर्य मूमियों में (पद्यं) पक्व ग्रन्न ग्रादि को (धारयत्)परिपुष्ट करता है —वह इन्द्र है ॥२५॥

भावार्यः —सूर्य ग्रथवा विद्युत् मेघ का भेदन कर किस प्रकार उससे जल बरसा कर पृथ्वी पर छोटे-बड़े जलाशयों की रचना करता है किस प्रकार वृष्टिज़ल भूमि में पहुँचकर ग्रन्न का उत्पादन, वर्धन ग्रौर उसको परिपक्व करता है —यह सब विज्ञान जानना चाहिये॥२१॥

# अहंन्द्रत्रमृचीषम त्रौर्णवाममंही शुवंस् । हिमेनांविध्यदर्वेदम् ॥२६॥

पदार्थ:—(ऋचीषमः) दीप्ति के समान स्वयं दीप्त सूर्य (श्रीणंवामं) ऊन से मरे ग्राच्छादक पदार्थ के समान जल को ढाँप कर रखने वाले (ग्रहीगुवम्) द्युलोक एवं भूलोक के मध्य ग्रन्तिरक्ष में गितिमान् (वृत्रं) मेघ पर (ग्रहन्) ग्राक्रमण करता है। वह (हिमेन) शीतता से (ग्रबुंद) खूब फूले ग्रीर कठोर बने हुए बादल को (ग्रविष्यत्) बींघ कर नष्ट-भ्रष्ट करता है।।२६।।

भावायः — प्रकृति में मेघ-रचना श्रीर उसकी गतिविधियों का तथा किस प्रकार वर्षा होती है — इसका श्रनुसन्धान करना चाहिये।। १६॥

#### म वं उग्रायं निष्दुरेऽषाळहाय प्रसक्षिणें।

#### देवत्तं ब्रह्मं गायत ॥२७॥

पदार्थः —हे विद्वानो ! (उग्राय) तेजस्वी, (निस्तुरे) श्रजेय, (श्रषाळहाय) श्रसह्म, श्रीर (प्रसक्षिणे) प्रकृष्ट तथा सामर्थ्यवान् सेनापित को (देवत्तं) दिव्य-भावनाश्रों द्वारा प्रदत्त (ब्रह्म) ब्राह्म वल के (प्र गायत) गुएा सुनाश्रो ॥२७॥

भावार्यः—काठक संहिता (३७-११) में कहा—'ब्रह्म चैव क्षत्रं च सयुजो करोति'—ब्राह्मबल ग्रीर क्षात्रबल साथी रहने चाहियें। हमारे सेना-पति, राजा ग्रीर स्वयं जीवात्मा में जहां दुष्टदलन के लिए ग्रावश्यक क्षात्र-बल हो वहां राष्ट्र व चरित्रनिर्माण के लिये ब्राह्मबल भी होना चाहिये।।२७।।

#### यो विश्वान्यमि वृता सोमंस्य मदे अन्धंसः। इन्द्रें देवेषु चेतंति ॥२८॥

पवार्थः—(यः) जो (ग्रन्धसः) मोज्य पदार्थों के (सोमस्य) सौम्य रस के (मदे) हर्षदायक प्रमान में (देवेषु) [राष्ट्र के] दिव्य गुणियों भ्रथना इन्द्रियों को (विश्वानि) सब (ब्रता) कृत्य एवं नियम (म्निभ चेतित) सिखाता है—ऐसा है वह (इन्द्रः)—इन्द्र—राजा या भ्रात्मा ॥२८॥

भावार्थः—भोग्य पदार्थों का सात्विक, राजसिक व तामसिक प्रभाव शरीर, मन ग्रीर ग्रात्मा पर पड़ा है; जैसा प्रभाव वैसा ही उसका मद या हर्ष ! राष्ट्र-निर्माता ग्रथवा मानव-जीवन के कर्णधार जीव को चाहिये कि वह ग्रपने दिव्यगुणियों ग्रथवा इन्द्रियों को सौम्य बनावे ॥२८॥

#### इह त्या संभमाचा हरी हिरण्यकेश्या।

#### बोळहाम्भि प्रयाँ हितम् ॥२९॥

पदार्थः—(त्या) वे (सधमाद्या) साथ-साथ तृष्त व हर्षित करने वाले (हिरण्यकेश्या) [ज्योतिर्वे हिरण्यम्—शत० ४-३-१-२१] ज्योतिर्मय सूर्य ग्रादि की

किरणों के समान तेज:किरणों से युक्त (हरी) [हरणशील] जीवन का मलीमांति निर्वाह कराने में समर्थ—दोनों ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियाँ (हितं) हितकारी, पथ्य, (प्रयः) मोग्य प्रथवा उससे प्राप्तव्य काम्य सुख (प्रभि) की ग्रोर जाकर उसको (इह) जीवन में (बोळह) ढोकर लाव ।।२१।।

भावायं:—वृष्टिसुख के वाहक वायु विद्युत् हैं श्रीर राष्ट्र में सुख के वाहक राजा श्रीर प्रजाजन हैं। ऐसे ही मानव जीवन में श्राघ्यात्मिक सुख के वाहक—ज्ञान एवं कर्म-इन्द्रियाँ है। हितकारी भोग्य पदार्थों का भोग ही हितकारी सार को उत्पन्न कर सकता है। प्रभु से प्रार्थना है कि राष्ट्र में राजा श्रीर प्रजाजन श्रीर व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियाँ हित श्रथवा पथ्य का ही सेवन करें, जिससे इनके मिलने वाला श्रानन्द भी हितकर हो।।२६।।

#### व्यविञ्चं त्वा पुरुष्टुत प्रियमें धस्तुता इरी। सोमपेयांय वक्षतः ॥३०॥

पदार्थ: —हे (पृष्ठ-स्तुत) बहुतों से स्तुत ! (प्रविञ्चं त्वा) प्रिमिमुख उपस्थित तुभ इन्द्र को (प्रियमेघस्तुता) मेघावियों द्वारा प्रशंसित (हरी) जीवन-यात्रा का निर्वाह करने में समर्थ ज्ञान एवं कर्म इन्द्रियाँ (सोमपेयाय) ऐश्वर्यकारक सारभूत रस का पान कराने के लिये (वक्षतः) ले जाती हैं।।३०।।

भावार्थः — व्यक्ति [इन्द्र] की जो ज्ञान एवं कर्म इन्द्रियाँ भोग्य पदार्थों के सौम्य रस का पान कराती हैं, उनके ग्रीर उनके ग्रधिष्ठाता व्यक्ति के ग्रनेक प्रशंसक होते हैं।।३०॥

#### ग्रष्टम मण्डल में यह बत्तीसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

द्वाचेकोर्नावशत्यृवस्य त्रयस्त्रिशत्तमस्य स्वतस्य १—१६ मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१---३, ५ बृहती । ४, ७, ६, १०, १२ विराष्ट् बृहती । ६, ६, ११, १४, १५ निचृद्वृहती । १३ द्वाची भुरिग्बृहती । १६, १८ गायत्री । १७ निचृद्गायत्री । १६ द्वानुष्टुप् ॥ स्वरः-१-१५ मध्यमः । १६—-१६ षड्जः । १६ गान्धारः ॥

वयं घं त्वा स्रुतावंन्त आपो न वृक्तवंहिंपः। पविश्रंस्य पस्तवंगेषु दत्रहुन्पारं स्तोतारं आसते।।१।। पदार्थः—(ग्रापः न) जल के समान (वृक्तबिह्यः) स्वच्छ ग्रन्तः करण वाले (त्वा सुतावन्तः) घ्यानरूपी यज्ञ द्वारा ग्रापके सान्निघ्य से प्राप्तव्य ब्रह्मानन्द को निष्पन्न करते हुए (वयं घा) हम भी, (हे वृत्रहन् !) हे विघ्नापहारी परमैश्वयं-सम्पन्न प्रभो ! (पवित्रस्य) पावन ब्रह्मानन्द के (प्रस्रवणेषु) प्रपातों के किनारे (स्तोतारः) ग्रापकी उपासना करते हुए (परि ग्रासते) बैठे हैं ॥१॥

भावार्थः—स्वच्छ ग्रन्तःकरण में ही प्रभु की उपासना की जा सक्ती है।।१।।

# स्वरंनित त्वा छुतै नरो वसों निरेक चित्रवनः। कदा छुतं संघाण ओक आ गंग इन्द्रं स्वव्दीव वंसंगः।।२।।

पदार्थः —हे (बसो !) समस्त जगत् को बसाने वाले (निरेके) संशयरहित ग्रयात् निश्चित रूप से (सुते) ग्रन्तः करणा में परमानन्द के निष्पन्न हो जाने पर (उक्थिनः नरः) स्तोताजन (त्वा) ग्रापको (स्वरन्ति) पुकारते हैं। वे मानो कहते हैं कि हे (इन्द्र !) हे मेरे जीवात्मन् ! (स्वव्दीव) श्लेष्ठ जलदाता के समान (बंसगः) विमाग करके देने वाला तू (सुतं तृषाणः) निष्यन्न परमानन्द से प्यास बुक्ताना चाहते हुए के समान (श्लोके) निवास स्थान में (कदा ग्रागमः) कव ग्रायेगा ? ॥२॥

भावायं: — जब साधक को भगवान् के सान्निष्यरूप परमानन्द का ग्रमुभव होता है तो मानो वह ग्रपने सभी तृषार्त्त ग्रधिकरणों की प्यास उसके उपयोग से मिटा देना चाहता है।।२।।

# कर्षिभृष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहस्त्रिणम् । पिश्चद्वंरूपं मधवन्विचर्षणे मश्च गोमंन्तिभीमहे ॥३॥

पदार्थ:—हे (घृष्णो) बलवान् सेनापते ! ग्राप (सहस्रिणं) सहस्रों सुखों से युक्त (घृषद् वाजं) विजय दिलाने वाले ऐश्वर्य को (ग्रा दिष्) हमें चारों ग्रोर से दिलाते ही हैं। परन्तु हे (मघवन् !) हे पूजनीय ऐश्वर्य के स्वामिन् ! (विचर्षणे) विविध प्रकार की दर्शनशक्ति ग्रथवा विज्ञान से युक्त मगवन् ! हम (कण्वेभिः) बुद्धिमान् विद्वानों के द्वारा ग्रब (मक्ष्) शीध्र ही (पिशङ्गरूपं) उज्ज्वल सुव्यवस्था में ढले हुए (गोमन्तं) ज्ञान-विज्ञान के ऐश्वर्य की (ईमहे) याचना करते हैं।।३।।

भावार्यः—भौतिक ऐश्वर्य क्षात्रबल से प्राप्त होता है; परन्तु साथ ही ब्राह्म ग्रथवा ग्राघ्यात्मिक बल की साधना का लक्ष्य भी रखना चाहिये।।३।।

#### पाहि गायान्वंसी पद् इन्द्रांय मेध्यातिथे। यः संगिरको हर्योर्थः छते सर्चा वजी रयाँ हिरण्ययंः॥४॥

पदार्थः—हे (मेध्य ग्रांतिथे) पूजनीय ग्रम्यागत विद्वन् ! ग्राप (पाहि) मध्य ग्रीर पेय ग्रहण की जिये तथा (ग्रन्थसः मदे) ग्रन्त के हर्षदायक मुख में विमोर हो कर (इन्द्राय) इन्द्र को लक्ष्य करके कुछ (गाय) गीतों में वर्णन की जिये। उस इन्द्र का वर्णन की जिये कि जो (हर्योः) शरीररूपी रथ को ले जाने वाली प्राण व ग्रपान शक्तियों का (संमिश्लः) मिश्रण है; (मुते) उत्पन्न संसार में (ग्रयंः) योद्धा है, (सचा) साथ ही (बच्ची) लक्ष्यप्राप्ति के साध नों से सम्पन्न है, (रथः) गतिशील ग्रीर (हिरण्ययः) तेजोमय है।।४।।

ताबार्थः—राष्ट्र का ग्रध्यक्ष राजा ग्रथवा सेनापित प्राण एवं ग्रपान की सम्मिलित शक्ति द्वारा बलिष्ठ; योद्धा ग्रथित् संघर्षशील होकर सांसा-रिक पदार्थों को उपलब्ध करने वाला, साधन-सम्पन्न, गतिशील ग्रौर तेजस्वी हो ।।४।।

# यः स्रुंषच्यः सुदक्षिण हुनो यः सुकतुंर्गृणे । य आंकरः सहस्रा यः श्वताबंध हन्द्रो यः पूर्भिदांतिः । ५॥

पदार्थः — उस इन्द्र का वर्णन कीजिये कि (यः) जो (इन्द्रः) राष्ट्राध्यक्ष प्रयवा सेनापित (सु-सब्यः सुविक्षणः) जिसका बार्यां प्रीर दायाँ —दोनों हाथ प्रयित् समस्त कर्मशिक्तयां समर्थ हैं, (इनः) जो दृढ़ निश्चयी ग्रीर साहसपूर्वक स्वामित्व करने वाला है, (यः सुक्रतुः) जिसकी संकल्प ग्रथवा इच्छाशिकत सुदृढ़ है—(गृणे) ऐसी घोषणा है। (यः ग्राकरः सहस्रा) सहस्रों गुणों की खान है; (शत-मघः) सैंकड़ों प्रकार के न्यायाजित धन का स्वामी है; (यः पूभित्) जो शत्रु-नगरों को तोड़ गिराता है ग्रीर (ग्रारितः) सभी स्तुत्य गुण-कर्म-स्वभाव (=स्तोम) जिसमें विद्यमान हैं।।।।।

भावार्थः —राष्ट्रनेता के ग्रावश्यक गुणों का इस मन्त्र में वर्णन किया गया है।।।।

यो घृंषितो योऽवृंतो यो अस्ति व्मश्रुंषु श्रितः । विभृतयुम्नरूपयंनः पुरुष्टुतः ऋत्वा गौरिंव श्राकिनः ॥६॥

पदार्थ:—(पः) जो (घृषितः) साहसी है; (ग्रवृतः) चाटुकारों ग्रथवा वञ्चकों से घरा नहीं रहता; (पः) जो (इमश्रुषु श्रितः) पौरुष के चिह्नों से युक्त है; (विभूत- खुम्नः) विशिष्ट यशस्वी है; (ज्यवनः) शत्रुग्नों को भपदस्थ करता है; (पुरुस्तुतः) बहुतों से प्रशंसित है, (क्रत्वा) कियाशील है; (शाकिनः) कर सकने वाले—सामर्थ्यवान् व्यक्ति के लिये (गौः इव) भूमि, वागी भ्रथवा गाय के समान फलप्रद है।।६॥

भावार्यः —राजनेता जब साहसी, धूर्ती की संगति से रहित होता है तब समर्थ जन उससे लाभ उठाते हैं ग्रीर उसकी सर्वत्र कीर्ति होती है।।६॥

# क ई वेद छुते सचा पिबंन्तं कद्वयों दघे।

#### अयं यः पुरों विभिनत्त्वोजंसा मन्दानः ज्ञिप्यून्धंसः ॥७॥

पवार्यः—(स्रयं) यह (यः) जो (शिप्रो) सुमुख सेनापित (स्रन्धसः) स्रन्न स्रादि भोग्य पदार्थों से (सृते) उत्पन्न रस से (मन्दानः) तृप्त होकर, उत्पन्न बल से बली होकर (स्रोजसा) पराकम द्वारा (पुरः) शत्रुग्रों स्रथवा शत्रुभूत दुर्मावनाग्रों की दुर्गरचनाग्रों को (वि-भिनित्त) तोड़-फोड़ डालता है, (ईं) उसको कौन जानता है; (सचा) साथ ही (पिबन्तं) पान किया हुन्ना (वयः) प्राण (कत्) कितना है—इस बात को कौन जानता है?।।७।।

भावार्यः — ऐतरेय ब्राह्मण (१-२८) के अनुसार 'प्राणो वै वयः' — प्राण हो वयस् है। शूर सेनापित अन्न के सेवन एवं प्राणशक्ति के संचय से बलवान् बनता है। उसके शारीरिक बल श्रीर साहस का यही रहस्य है।।।।।

#### दाना मृगो न वारणः पुंक्त्रा चरयं दधे । निकंष्ट्वा नि यंगदा सुते गंमो महाँश्चंरस्योजंसा ॥८॥

पदार्थः—(दाना) चरएालील (मृग इव) पशु के समान—धास म्रादि चरता हुमा पशु जैसे (पृष्त्रा) म्रनेक स्थानों पर (चरथं) म्राजीविका को प्राप्त करता है; वैसे (वारणः) दोषनिवारक मन बहुत प्रकार से विचरएाशीलता हो (दघे) धारएा करता है। हे मेरे मन ! तेरी इस गतिशीलता को (न िकः नियमत्) कोई नियन्त्रित करने वाला नहीं है। (सुते म्रागमः) ध्यान धारएादि द्वारा प्रस्तुत परमानन्द के मध्य (म्रागमः) म्रा पहुँच; (म्रोजसा महान् म्रस्त) तू तो अपने बल के कारएा महान् है; बड़ा है।।।।

भावायं:—इन्द्रियों का नियामक मन ही मनुष्य के सब दोषों का निवारक है-जो सदा गतिशील रहता है और मस्त हस्ती के समान किसी के ग्रधीन नहीं होता: वह यदि ध्यान धारणा द्वारा प्रस्तुत परमानन्द का उपभोग कर ले तो उसके सब विकार दूर हो जाते हैं।। ।।

#### य चत्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणांष् संस्कृतः । यदि स्तोतुर्भघवां शृणवद्धवं नेन्द्रों योषत्या गंमत् ॥९॥

पदार्थः—(यः) जो मन (उग्रः सन्) ग्रित उत्तेजित ग्रवस्था में (ग्रिनिष्टृतः) ग्रजेय शिवतशाली होता है; (स्थिरः) चञ्चलता छोड़ने पर (रणाय) जीवन में संघर्ष के लिये ग्रथवा ग्रनिष्ट प्रवृत्तियों से संघर्ष के प्रयोजन से (संस्कृतः) परिष्कृत होता है सब शिवतयों से युक्त हो जाता है। (यदि) यदि (मघवा) शोमन स्तुत्य शम-दमादि ऐश्वयंवान् मन (स्तोतुः) ग्रपने स्तोता साधक की (हवं) पुकार को (शृणवत्) सुन लेता है तो फिर यह (इन्द्रः) परमैश्वयंसम्पन्न मन (न योषित) ग्रन्यत्र कहीं नहीं मटकता; (ग्रा गमत्) ग्रपने ग्रिविष्ठाता जीवात्मा की ग्रोर—उसके वश में ग्रा जाता है।।ह।।

भावार्यः — यम, नियम, घारणा, घ्यान ग्रादि योग-साधनों से पहले मन को वश में करना चाहिये; तभी जीवात्मा को परमानन्द का भोग प्राप्त होता है।। ।।

#### सत्यिमत्या रुपेदंसि रुपंज्तिनोऽहतः । रुपा हांग्र श्रुण्विषे पंरावति रुपो अर्वावति श्रुतः ॥१०॥

पदार्थः—(इत्था) इस प्रकार सुसंस्कृत मन (सत्यं इत्) सचमुच ही (वृषा ग्रसि) सुखों का वर्षक सिद्ध होता है; (वृषजूतिः) बलवती एकाग्रताशक्ति से युक्त है; (नः) हममें से (ग्रवृतः) दुर्मावनावालों से घिरा हुग्रा नहीं है; है (उग्र) बलवन् ! तू (वृषा हि) निश्चित रूप से सुखवर्षक (शृण्विषे) प्रसिद्ध है; (परावित) दूर देश में भी (ग्रविति) तथा समीप में भी (वृषः) सुखवर्षक (श्रुतः) प्रसिद्ध है।।१०।।

भावार्यः — मन जहां बलवान् है वहां वह सुखदाता भी है — उसको एकाग्रता के ग्रभ्यास से दुर्भावनाग्रों द्वारा घेराव से बचाना चाहिये ॥ १०॥

#### हवंणस्ते श्रभीशंवो हवा कश्ची हिर्ण्ययी । हवा रथी मधवन्हवंणा हरी हवा त्वं श्रंतकतो ॥११॥

पदायं:—हे (शतकतो) विविध प्रकार के ग्रनेक दृढ़ संकल्प धारण करके तदनुसार सैकड़ों कर्म करने वाले पुरुष ! चूंकि (ते ग्रभीशवः) तेरे [जीवन-रथ के घोड़ों की नियन्त्रक रासें] चारों ग्रीर फैले तेज (वृषणः) बलवान् हैं; (हिरण्यपी) स्यायप्रकाश से चमचमाती (कशा) नियन्त्रणसाधकित्रयारूपी चाबुक (वृषा) सुदृढ़

है, हे (मघवन्) साफ-सुथरे पूजायोग्य ऐश्वर्यवाले पुरुष ! (रथः) हर्षदायक सर्वथा स्वस्थ तेरा शरीर रूपी रथ (वृषा) मजबूत है, (हरी) हरएाशील जीवनचक को चलानेवाली दो-दो प्रकार की—इन्द्रियां, ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियाँ (वृषणा) सर्वथा कार्यक्षम हैं; इसलिये तू प्रपने ग्राप (वृषा) समर्थ एवं दानशील है।।११।।

भावार्यः — जिस व्यक्ति के शरीर — इन्द्रियाँ, मन ग्रौर बुद्धि ग्रादि जीवनचक्र के सभी चालक यंत्र सुदृढ़ होते हैं, वह संसार में नाना कर्म सुदृढ़ संकल्प द्वारा करता हुग्रा स्वयं समर्थ एवं दानशील होता है।।११।।

#### ह्या सोतां सुनोतु ते ह्यंन्नुजीिष्ट्रना संर। ह्यां दघन्वे ह्यंणं नदीष्वा तुभ्यं स्थातईरीणास् ॥१२॥

पदार्थः —हे वीर पुरुष! (वृषा) वलवान् (सोता) बीर्य सम्पादक तेरा मन (ते) तेरे लिये (सुनोतु) वीर्यरूप ऐश्वर्य का सम्पादन करे; हे (वृषन् !) वलवान् (ऋजीषन्) शत्रु-मावनाभों पर धाक्रमण करने वाले तू (ध्रा भर) सम्पादित होते उस वीर्यरूप ऐश्वर्य को खूव मर ले। है (हरीणां) चञ्चल इन्द्रिय वृत्तियों के (स्थातः) स्थिर करने वाले पुरुष ! (तुम्यं) तुभे प्रदान करने के लिये (वृषा) बलवान् मन (नदीषु) नाड़ियों में (वृषणं) वलवर्षक वीर्य रस को (ध्रा दधन्वे) पुष्ट करे।।१२।।

भावार्यः —यम नियमादि साधनों से समाहित मन द्वारा शरीर की नाड़ी-नाड़ी में वीर्य का आधान होता है; वीर पुरुष इसी प्रकार बलवान् बनता है।।१२॥

# एन्द्रं याहि पीतमे पर्धु श्रविष्ठ सोम्यम् । नायमच्छां मुघवां श्रुणवद्गिरो ब्रह्मोक्या च सुक्रतुः ॥१३॥

पदार्थ:—है (इन्द्र) शौर्यरूप ऐश्वर्य के इच्छुक ! (श्विष्ठ) बलवान वनने के ग्रिमिलाषी जन ! तू (सोम्यं) वीर्यवान बनाने में समर्थ (मघु) मधुर पेय के (पीतये) उपमोग के लिये (ग्रा याहि) स्तोता मन का साथ कर। ऐसा किये विना (मघवा) शुम-पूजनीय घन वाला मी (सुऋतुः) बुद्धिमान मी (ग्रयं इन्द्रः) यह वीर्यरूप ऐश्वयं का इच्छुक पुरुष (न) न तो (ब्रह्म) वेद ज्ञान को (च) ग्रीर न (उक्था) गुए-वर्णन करने वालों द्वारा किये गए गुएगानों को (ग्रच्छा श्रृणुवत्) मलीमाति सुन सकता है।।१३।।

भावार्यः — मनुष्य सुकर्मा भी हो जाय तो भी जबतक वह मन एवं इन्द्रियों को यमनियमादि द्वारा समाहित कर उससे प्राप्त दिव्य आनन्द का भोग नहीं करता तब तक वेदादि ज्ञान-विज्ञान की बातों को सुन नहीं सकता।।१३।।

#### वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हरंथी रथयुष्ठः। तिरश्चिद्धे सर्वनानि दृबहन्तरयेषां या शंतकतो ॥१४॥

पदायं:—है (बृत्रहन्) दिन्य ग्रानन्द की प्राप्ति में ग्राने वाली बाघाग्रों को दूर करते हुए (शतऋतो) नानाविष्य संकल्प एवं कमों को सिद्ध करने वाले समर्थं जन !(रथेक्ठां) ग्रपनी जीवनयात्रा के साधनभूत [इन्द्रियादि सहित] शरीर रूपी रथ में ग्रचल रूप से बैठे हुए तुभे(रथयुजः) तेरे शरीर में एकाग्रतापूर्वक संयुक्त (हरयः) इन्द्रियादि ले जाने वाले उपकरएा (बहन्तु) ले चलें; (या) जो (सबनानि) प्रेरएाायें (ग्रन्थेकां) दूसरों की, उन इन्द्रियादि साधनों की हैं जो तेरी ग्रपनी या ग्रपने वश में नहीं हैं वे तो, (ग्रयं चित्र) समर्थ भी तुभे—तेरे सामर्थ्य को (तिरः) तिरस्कृत कर देंगे।।१४।।

भावार्थः — ग्रपनी इन्द्रिय ग्रादि को वश में करके समर्थ मनुष्य सुख-पूर्वक जीवन-निर्वाह कर सकता है; जिसकी इन्द्रियां ग्रादि उसकी ग्रपनी नहीं हैं — उसके ग्रपने वश में नहीं हैं, उसका सामर्थ्य भी व्यर्थ हो जाता है।। १४।।

#### अस्माकंमचान्तंमं स्तोमं घिष्व महामइ !

षरमार्क ते सर्वना सन्तु शन्तंमा बदाय ग्रुस सोमपाः ॥१५॥

पदार्थः —हे (अहामह) बड़ों के भी पूजनीय परमैश्वर्यवान् परमेश्वर ! (अख) अब शीघ्र ही (अन्तमं) सब दुःखों का अन्त करने वाले (स्तोमं) स्तुत्य गुए कर्म स्वभाव को (अस्माकं) हमें घारए कराइये। हे (सोमपाः) उत्पादित पदार्थों द्वारा सबके रक्षक ! (शुक्ष) अपने ओज से प्रदीप्त परमेश्वर! (ते) आपकी (सवना) प्रेरएगएँ, जो (शंतमा) अति सुखदायी हैं वे (अस्माकं) हमें (मदाय सन्तु) हिषत करें ।।१४।।

भावार्थः —प्रभु की प्रेरणा से मनुष्य श्लाघ्य गुण-कर्म-स्वभाव को प्राप्त कर मौज करता है ॥१४॥

नहि षस्तव नो ममं श्वास्त्रे अन्यस्य रण्यंति । या अस्मान्त्रीर आनंपत् ॥१६॥ पवार्थः—(यः वीरः) जो वीर पुरुष (ग्रस्मान्) हम मन, इन्द्रिय ग्रादि को (ग्रानयत्) ग्रपने वश में ले ग्राता है, (सः) वह (न हि तव) न ही तेरे (ग्रम्य) न मेरे (ग्रन्थस्य) न किसी दूसरे के (शास्त्रें) शासन में (रण्यित) प्रसन्न रहता है।।१६॥

भावार्थः — कहा है कि ''सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम्''। वीर पुरुष के मन-इन्द्रिय ग्रादि जब तक ग्रपने शासन ग्रथवा वश में रहते हैं तभी तक वह प्रसन्न रहता है, किसी पराये के शासन में वह सुख नहीं मानता।। १६।।

#### इन्द्रंशिक्षा तदंत्रशीत्स्त्रया अञ्चास्यं मनः। उतो अइ ऋतुं रुष्टम्।।१७॥

पवार्यः—(चित्) फिर (इन्द्रः घ) ग्रिति समर्थं पित मी(इदं) यह(श्रव्यवीत्) कहे कि(स्त्रियाः) साथ चलने वाली स्त्री धर्यात् जीवन संगिनी के (मनः) मन को, उसकी विचारधारा को (ध्रशास्यं) वश में करना कठिन है (उतो ध्रह) साथ ही निश्चय से उसके (ऋतुं) बुद्धिबल ग्रथवा संकल्प बल को भी यदि वह (रघूं) श्रल्प श्रथवा तुच्छ कहता है।।१७।।

भावायं: — ग्रत्यन्त समर्थ पित तक भी यदि कभी ग्रनुभव करे कि उसकी जीवनसंगिनी की विचारधारा का उसकी विचारधारा से सामञ्जस्य नहीं है तो · · · (क्या होना चाहिये — यह ग्रगले मन्त्र में बताया है) ॥ १७॥

#### सप्ती चिक्घा मद्र्यतो मिश्रुना वंहतो रथम् । एवेद्रवृष्ण उत्तरा ॥१८॥

पदार्थः—(सप्ती चित्) शीघ्र चलने वाले मी पित-पत्नी निश्चय ही (मदच्युता) मन मादि के संयम द्वारा दिव्य म्रानन्द का मोग करते हुए (मिथुना) मिले हुए (रथं बहुतः) जीवन के यान को वहन करते हैं। (एवेत्) इसी प्रकार (वृष्णः) बलवान् वीर्यसेचक प्रर्थात् पित का (धूः) मार—उत्तरदायित्व (उत्तरा) दोनों के मारों में से प्रधिक है।।१८।।

भावार्यः — पूर्व मन्त्र में उठाई हुई शङ्का का उत्तर यह है कि पति-पत्नी का गृहस्थ-जीवन दोनों का सम्मिलित उत्तरदायित्व है परन्तु शारी-रिक ग्रादि दृष्टि से ग्रधिक बलवान् ग्रतएव दानशील पति का उत्तर-दायित्व ग्रधिक श्रेष्ठ है ऐसे ही जैसे कि रथ ग्रादि यान में नियुक्त जोड़ी में से ग्रधिक बलवान् पर ग्रधिक भार रहता है ॥ १ 5॥

#### अधः पंत्रयस्य मोपरि सन्तरां पदिको हर । मा ते कश्चप्लको दंशन स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ॥१९॥

पदार्थः—(स्त्री हि ब्रह्मा ब भूविष) मानो कि [इस गृहस्य रूप यज्ञ में]
पुरुष की संगिनी, स्त्री ही (ब्रह्मा) ब्रह्मा नामक ऋत्विक् (ब्रम्भविष) बन गयी हो—
वह कहती है कि (ब्रधः पश्यस्व) नीचे देख (उपरि मा) ऊपर नहीं; (पादकौ) दोनों
पावों को (सन्तरां वह) सम्यक्तया संश्लिष्ट रूप से उठा कर चल। (ते) तेरे
(कशप्लकौ) निम्नांग (मा दृशत्) नंगे न हों।।१६।।

भावारं:—यज्ञ में चार ऋत्विज् होते हैं; उनमें से 'ब्रह्मा' उद्गाता ग्रादि अन्य ऋत्विजों को प्रबोध देता रहता है कि ऐसा करो, ऐसा न करो ग्रादि। गृहस्य रूप यज्ञ की ब्रह्मा, मानो स्त्री ही होती है। वह कर्म करने के उत्तरदायी शक्तिशाली पुरुष—इन्द्र—को इस जीवन-यज्ञ में सुभाव देती रहती है। नीचे देखने का श्रभिप्राय 'विनयी' होना है; ऊपर देखना 'उद्धत' होना है। मनुष्य दो पाँवों को इस प्रकार सामञ्जस्य से चलाये कि उसके जीवन में 'प्रगति' हो।।१६॥

#### ग्रहरम मण्डल में यह तेतीसर्वा सूक्त समाप्त हुग्रा ।।

श्रयाष्टादशचंस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-१५ नीपातिथिः काण्वः । १६—१८ सहस्रं वसुरोचिषोऽङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ३, ८, १०, १२, १३, १५ निचृदनुष्टुप् । २, ४, ६, ७, ६ अनुष्टुप् । ५, ११, १४ विराङ्गुष्टुप् । १६, १८ निचृद्गायत्री । १७ विराङ्गायत्री ॥ स्वरः—१—१५ गान्धारः । १६—१८ वङ्जः ॥

#### एन्द्रं याहि हरिभिष्य कण्वंस्य सुष्टुतिस । दिवो असुष्य ज्ञासंतो दिवं यय दिंवावसो ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वयं प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील बलशाली मनुष्य ! तू (हिस्सिः) जीवन में ले चलने वाले ग्रश्वों सदृश इन्द्रियों, ग्रिन्तः करण एवं प्राणों के साथ (कण्वस्य) बुद्धिमान् की (सुष्टुर्ति) शोमन स्तुति—गुण वर्णन—को (उप याहि) समीप से सुन । (ग्रमुख्य दिवः शासतः) जब तक उस दिव्यगुणो स्तोता का उपदेश हो रहा है, उसको सुनकर, हे (दिवाबसो) दिव्यता को ग्रपने ग्रापमें बसाने की इच्छा वाले साधक मनुष्य ! तू (दिवं यय) दिव्यता को प्राप्त कर ले । रिश

143058

भावारं:—स्तुति का अर्थ है गुणावगुणों का यथार्थ कथन। ऐसी स्तुति का फल उन गुणों को अपने में धारण करना और अवगुणों को छोड़ना होता है। दिव्यगुणी बुद्धिमान द्वारा की गई ईश्वरादि की स्तुति को मनुष्य अपनी इन्द्रियों, अन्तः करण तथा प्राणादि साधनों द्वारा अपने में धारण करे तो वह स्वयं दिव्यगुणी बनता है; ऐसे अवसर न त्यागने का ही यहाँ निर्देश है।।१।।

#### था त्वा ग्रावा वदंत्रिह सोमी घोषेण यच्छनु । दिवो अमुख्य ज्ञासंतो दिवं यय दिंवावसी ॥२॥

पदार्यः—(त्वा) तुभ ऐश्वर्यार्थी जन को (प्रावा) पदार्थों का स्तोता भ्रथवा उपदेष्टा (सोमी) स्वयं प्रशस्त पदार्थों को जानकर उनसे लामान्वित विद्वान् (प्रावदन्) तुभे बताता हुग्रा (घोषेण) शौर्यं तथा उत्साहजनक चित्र-विचित्र बाजों की स्विन द्वारा (यच्छतु) तेरे अन्तःकरण में घारण करा दे। (श्रमुख्य प्रवंवत्) ।।२।।

भावार्यः—स्तोता विद्वान् न केवल ग्रपनी वाणी से उपदेश करे ग्रपितु उद्घोषक वादित्रों की सहायता से भी श्रोता के मन में ग्रपने कथन को भलीभांति स्थापित कर दे ॥२॥

#### अत्रा वि नेमिरॅपामुरां न घूंतुते हकाः।

# दिवो अमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसी ॥३॥

पदार्थ:—(बृकः उरां घूनुते) भेड़िया भेड़ को ध्रपने बल से खूब भकभोर हालता है (न) इसी प्रकार (ध्रत्रा) इस जीवनयात्रा में (एषां) इन स्तोताघों की (नेमिः) गर्जनघ्वनि श्रोता साधक को बलपूर्वक (बिधूनुते) विशेष रूप से भकभोर हालती है। शेष पूर्ववत् ॥३॥

भावार्षः—स्तोता विद्वान् की वाणी में विद्युत् के गर्जन-सरीखा बल होना चाहिये—इतना बल हो कि श्रोता साधक को सुनना ही पड़े ॥३॥

#### था त्वा कण्यां इहावंसे इवंनते वाजंसातये।

#### दिवो अमुष्य शासंतो दिवं यय दिंवावसी ॥४॥

पदार्थः—(कण्वाः) स्तोता बुद्धिमान् विद्वान् (इह) इस जीवनयज्ञ में (बाजसातये) ज्ञानादि बल प्राप्त कराने के लिये—श्रीर (श्रवसे) रक्षा प्रदान करने के लिये (त्वा) तुके (श्रा हवन्ते) स्वीकार करते हैं। शेष पूर्ववत्।।४।।

भावार्ष:—संद्गुणों के साधक मनुष्य ! यह तेरा सौभाग्य है कि बुद्धि-मान् विद्वानों ने श्रंपने गुणवर्णन के श्रोता के रूप में तुक्ते स्वीकार कर लिया है; इस ग्रवसर को मत चूक ॥४॥

#### दर्घामि ते सुतानां हुन्णे न पूर्वपाय्यम् । दिवो अमुन्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥५॥

पदार्थः:—[बुद्धिमान् स्तोता साधक पुरुष से कहता है कि] मैं (सुतानां) सुसंस्कृत गुरावर्णानों के (पूर्वपाय्यम्) पूर्व मात्रा को (वृष्णे न ते) जलवर्षक मेघ के समान दानशील तेरे अन्तः करणा में (दधामि) धारण कराता है। शेष पूर्ववत् ॥५॥

भावार्षः—स्तोता विद्वान् साधक को पात्र समभकर प्रथम उसे ही ग्रपमी की हुई ईश्वरादि की स्तुति सुनाता है; साथ ही यह ग्राशा करता है कि इस स्तुति को सुनकर वह इस को रोक कर ग्रपने पास ही न रख ले; रोधक, वृत्र, मेघ न बने; ग्रापितु वर्षणशील, दूसरों को ज्ञान देने वाला, बने।।।।

# स्मत्पुरिन्धर्ने आ गंहि विश्वताधीर्न ऊत्वयं । दिवो अमुख्य आसंतो दिवं यय दिवादसो ॥६॥

पवार्थः—(विश्वतो थीः) सब ग्रीर जाने वाली बुद्धि तथा सवंगामी कमं-शक्ति से सम्पन्न श्रोता साधक (स्मत् पुरिन्धः) बहुत प्रकार की श्रेष्ठ विद्या से युक्त हुग्रा (ऊतये) हमें ज्ञान प्रदान करने के लिये (नः) हमारा (था गहि) हाथ पकड़ ले।।६।।

भावार्यः—श्रोता साधक जब स्वयं वर्षणशील, ज्ञान की वर्षा करने-वाला है तो ग्रन्य साधारण जन उससे यह ग्रपेक्षा रखें कि वह ग्रपनी कमाई हुई सारी सूभवूभ ग्रीर कर्मशक्ति का ग्रीरों को उपदेश दे ।।६।।

#### आ नों याहि महेगते सहंस्रोते सतांमघ ।

#### दिवो अमुष्य शासंती दिवं यय दिवावसी ॥७॥

पदार्थः — हे (महेमते) पूजनीय ज्ञानवान् (सहस्रोते) श्रनेक प्रकार की ज्ञान-घाराश्रों वाले ! (ज्ञातामघ) सैकड़ों प्रकार के ज्ञानवल श्रादि उत्तम घनों को चाहने वाले ! वीर्यसाधक इन्द्र! (नः) हमारे समीप (श्रा याहि) श्रा । शेष पूर्ववत् ॥७॥ भावारं:—साधारणजन श्रोता साधक से प्रार्थी हैं कि स्वयं ज्ञानी बनकर वह ग्रन्य साधारण जनों को ग्रपनी उपदेशवृष्टि से लाभ पहुँचावे।।७॥

# त्रा त्वा होता महंहितो देवत्रा वंश्वदीटचं।। दिवो अमुख्य शासंतो दिवं यय दिंवावसो ॥८।।

पवार्थः—[हे साधक, बलार्थी, वीर मनुष्य !] (त्वा) तुभको (होता) दिव्य-गुणियों को बुलाने वाला, (मनुः) मननशील (हितः) हितकारी (देवत्रा ईडचः) दिव्य-गुणियों में स्तुत्य गुणों के कारण प्रशंसनीय इन्द्र, बलशाली विद्वान् (ग्रा वक्षत्) बढ़ाता ग्रीर बलवान् करता है। शेष पूर्ववत् ॥६॥

भाषायं: बलार्थी साधक को अपनी उन्नति के लिये मननशील, हितकारी, दिव्यगुणियों में श्रेष्ठ दिव्यगुणी का सेवन करना चाहिये। । । ।

#### च्या त्वां मदच्युता इरीं श्येनं पक्षेवं वसतः।

#### दिवो अमुख्य श्वासंतो दिवं यय दिंवावसी ॥९॥

पवार्यः—(त्वा) तुभ बलार्थी साधक को (मदच्युता) ग्रति बलिष्ठ ग्रयवा शत्रु-मावनाग्रों के गर्व को दूर करने वाले (हरी) शरीर रूपी रथ को वहन करने वाले प्राण् एवं ग्रपान, (श्येनं पक्षा इव) ग्रतिवेग से उड़ सकने वाले शक्तिशाली श्येन पक्षी को जैसे उसके पंख वहन करते हैं वैसे, [प्राण् ग्रीर ग्रपान] तुभे बलशाली बनाये रखते हैं। शेष पूर्ववत्।।।।।

भावार्यः — प्राणायाम द्वारा प्राणों पर ग्राधिपत्य करने से बलार्थी साधक को बल मिल सकता है।। ।।

#### श्रा यांग्रर्थ था परि स्वाहा सोमंस्य पीत्रये।

#### दिवो अमुष्य शासंतो दिवं यय दिंवावसो ॥१०॥

पदारं:—[बलार्थी साधक ग्रपने उपदेष्टा विद्वान् से प्रार्थना करे कि हे !] (ग्रयं) प्रगतिशील, समयं विद्वन् !(स्वाहा) सत्य वचनों, सत्य क्रिया भ्रौर सत्यपुरुषार्थं द्वारा (परि सोमपोतये) निष्पन्न पदार्थों के विषय में ज्ञान का सब भ्रोर से सम्यक्त्या भ्रादान-प्रदान करने के व्यवहार के लिये (ग्रा) भ्राइये । शेष पूर्ववत् ।।१०।।

भावार्यः —समर्थं विद्वान् को चाहिये कि पदार्थों के विषय में ज्ञान-विज्ञान के प्रदान-ग्रादान का सच्चे हृदय से प्रयत्न करें। इस प्रकार साधक बलार्थी दिव्यता की ग्रोर ग्रग्रसर होता है।।१०॥

#### ब्बा नी याद्यपंश्रुत्युक्येषुं रणया इह । दिवी अमुख्य चासंती दिवं यव दिवावसी ॥११॥

पदार्थ:—[बलार्थी साधक को विद्वान मानो कह रहे हैं कि] हे साधक ! तू (नः) हमारे कथन के (उपश्रृति) उपयुक्त श्रवण को (ग्रा याहि) प्राप्त हो; ग्रौर (इह) इस उपयुक्त श्रवण के ग्रवसर के प्राप्त होने पर (उक्येषु) बनाये जा सकने वाले वेदस्थ सब स्तुति वचनों में (रणया) रमण कर । शेष पूर्ववत् ।।११।।

भावारं: बलार्थी साधक को ऐसे ग्रवसर की खोज में रहना चाहिये जबिक उसको विद्वानों के उपयुक्त कथन सुनने को मिलें। विद्वान् वेदों में विणत सृष्टि के पदार्थों के गुणावगुण का वर्णन (स्तोत्र) सुनाते हैं; साधक को परम ग्रानन्द के साथ उन्हें सुनना चाहिये।।११।।

# सर्ह्णपरा सु नॉ गहि संभृतिः सम्भृताश्वः। दिवो श्रमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥१२॥

पदार्थः—[बलार्थी साघक के प्रति विद्वानों का कथन है कि] (सम्भृतात्रवः) सम्पुष्ट इन्द्रियरूप प्रश्वों वाला तू (संभृतैः) परिपुष्ट श्रीर (सरूपैः) ग्रपने समान रूप-वान् साथियों के साथ (नः) हमें (सु ग्रा गहि) सुष्ठुतया ग्रह्ण कर । शेष पूर्ववत् ।।१२।

भावार्थः—साधक श्रकेला ही नहीं, ग्रपने जैसे, उतने ही परिपुष्ट, इन्द्रियादि साधनों वाले साथियों के साथ ग्राकर विद्वानों का सहारा ले ॥१२॥

# व्या यांहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टपः। दिवो व्यमुख्य चासंतो दिवं यय दिवावसो॥१३॥

पवार्थः —हे साधक ! तू (पर्वतेम्यः) पर्वतों के समान दुर्लंघ्य स्थानों पर से, (समुद्रस्य श्रिष) समुद्रों की गहराइयों में से ग्रौर (विष्टपः) दूर-दूर तक व्याप्त मन्त-रिक्ष तक से भी (ग्रायाहि) ग्राकर समर्थ विद्वान की सेवा में पहुँच। शेष पूर्व-वत्।।१३।।

भावार्यः — साधक को ग्रपने मार्ग की सभी प्रकार की विघ्न बाधाग्रों-दुर्गमता, गहराई ग्रौर बहुत दूरी — को लाँघकर समर्थ विद्वान् की सेवा में पहुँचना चाहिये ।।१३।।

#### भा नो गच्यान्यक्त्यां सहस्रां शूर दर्देहि । दिवो अमुख्य शासंतो दिवं यय दिवायसो ॥१४॥

पदार्थः — फिर साघक (नः) हमारे (सहस्रा) भ्रनगिनत (गव्यानि) भ्रानेन्द्रियों के लिये हितकारी तथा (श्रव्या) कर्मेन्द्रियों के हितकारी नाना बलों को (भ्रा दर्व हि) चारों भ्रोर से बढ़ाये। शेष पूर्ववत् ॥१४॥

भावायं:—साधक का कर्त्तव्य है कि वह विद्वानों का अनुसरण करे; उनके ज्ञान एवं कर्मबल के अनुसार अपने ज्ञान एवं कर्मबल को बढ़ाने का प्रयत्न करे।।१४।।

# आ नंः सहस्रशो अंशायुतांनि श्वतानि च । दिवो अमुख्य श्वासंतो दिवं यय दिंवावसो । १९॥

पदार्थः —[साधक की वलशाली विद्वान् से प्रार्थना है कि] हे विद्वन् ! ग्राप (नः) हमें (सहस्रशः, श्रयुतानि, शतानि च) सैंकड़ों, हजारों, श्रीर लाखों ऐश्वयों से (श्रा भर) परिपूर्ण कर दें-पुष्ट करें। शेष पूर्ववत्।।१५॥

भावायं:—बलशाली उपदेष्टा विद्वान् से शिक्षा लेकर असंख्य प्रकार के पौष्टिक पदार्थों, बल बढ़ाने के योगाभ्यास आदि की साधनभूत कियाओं का अभ्यास करने का संकल्प साधक लें।।१५।।

# आ यदिन्द्रंश्च दद्वंहे सहस्रं वर्स्टरोचिषः । श्रोजिष्टमश्च्यं पुरुष् ॥१६॥

पवार्यः—(यस्) जब (वसुरोचिषः) वास के साधनभूत ऐश्वर्य की दीप्ति के ध्रिमलाषी हम (च इन्द्रः) तथा समर्थ विद्वान् (ध्रोजिष्ठं) पराक्रम के साधनभूत, (ध्रश्र्यं) कर्मेन्द्रियों के लिये हितकारी तथा (पशुं) दर्शनशक्ति वाले ज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक, ज्ञानेन्द्रियों के हितकारी बल को (ध्रा दहहे) प्राप्त करें।।१६।।

भावार्यः — साधक तथा उसका उपदेष्टा शक्तिशाली विद्वान् वही बल ग्रहण करे कि जो उसकी ज्ञान ग्रीर कर्मशक्ति को बढ़ाये।।१६॥

य ऋजा वातंरंइसॉऽक्वासो रघुव्यदंः। भ्राजन्ते सूर्यो इव ॥१७॥ पदार्थः—(ये) जो (ऋज्ञाः) धर्म के सरल मार्ग से जीवनयापन करने वाले, (बातरंहसः) वायु के वेग के बराबर गतिशील, [ग्रालस्यहीन] (ग्रुख्यासः) परन्तु ग्राहिसाशील तेजस्वी, (रघुष्यदः) मार्ग को सींचने वाले--निविध्न करने वाले विद्वान् हैं वे (सूर्याइव) सूर्य की किरएगों से चमकने वाले नक्षत्रों के समान (भ्राजन्ते) चमकते हैं ॥ १७॥

भावार्थः—[रघुष्यदः=ये मार्गान् स्यन्दन्ते ते—ऋ० दया०]जो विद्वान् स्वयं धर्ममार्ग पर चलते हुए साधकों के लिये जीवनयात्रा का मार्ग सुगम एवं सुखद बनाते हैं—वे वस्तुतः स्तुत्य है; ग्राकाश में जैसे सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर नक्षत्र चमकते हैं—वैसी ही यशःकान्ति से ये विद्वान् चमकते हैं; यशस्वी होते हैं ॥१७॥

#### पारांवतस्य रातिषु द्वचंकेष्वाशुष्टुं।

#### तिष्ठं वनंस्य मध्य आ ॥१८॥

पदार्थः — जब (पारावतस्य) परमस्थिति में स्थिर परम पालक प्रभु की (रातिषु) दानभूत, (श्राज्ञुषु) शीद्रगामी ग्रश्वरूप बलवती इन्द्रियाँ (द्रवत् चक्रेषु) शरीररूप रथ के चक्रों को ग्रातिवेग से दौड़ने की स्थिति में ग्रा जायँ तव, में साधक (वनस्य मध्ये) ऐश्वर्य के मध्य (ग्रा तिष्ठम्) ग्रा विराजमान हो जाऊँ ॥१८॥

भावार्थः — जब मनुष्य की इन्द्रियाँ उसके वश में हों श्रीर उसकी जीवन-यात्रा निर्विचन रूप से पूरे वेग में होने लगे तो साधक सब प्रकार के ऐश्वर्य का श्रिधष्ठाता हो, इन्द्ररूप प्राप्त कर लेता है।।१८।।

ध्रष्टम मण्डल में यह चौंतीसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ॥

श्रथ चतुनिशत्यृचस्य पञ्चित्रशत्तमस्य सूक्तस्य १—२४ श्याबाश्व ऋषिः ।।
श्रश्चिनौ देवते ।। छन्दः--१-४, १६, १८ विराट् त्रिष्टुप् । ७-६, १३ निवृत्त्रिष्टुप् ।
६, १०—१२, १४, १४, १७ भुरिक् पंक्तिः । २०, २१, २४ पंक्तिः । १६, २२ निवृत् पंक्तिः । २३ पुरस्ताज्ज्योतिर्नामजगती ।। स्वरः-१-४, ७-६, १३, १६, १८ धेवतः । ६, १०—१२, १४, १४, १७, १६—२२, २४ पञ्चमः । २३ निषादः ।।

राजपुरुषों के कर्तव्य कहते हैं।।
श्रिमिनेन्द्रिण वरुणेनुं विष्णुंनादित्ये रुद्रैर्भसुंभिः सचासुर्वा।
सजोवंसा उपसा सुर्यण च सोमै पिनतमश्विना।।।।

पवार्थ:-(प्रश्वना) हे ग्रश्वयुक्त राजन् तथा मन्त्रिदल ! ग्राप (प्रिग्निना) श्रग्निहोत्रादि शूमकर्म के (सचाभुवा) साथ ही हुए हैं। यहा यह श्रात्मा नित्य है इस कारण भग्नि के साथ ही आप भाविभू त हुए हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना। यद्वा श्राग्न सामर्थ्य के साथ राजा रहते हैं, क्योंकि श्राग्नेयास्त्रों का प्रयोग सदा ही करना पड़ता है। इसी प्रकार (इन्द्रेण) विद्युच्छिनत के साथ श्राप हुए हैं, क्योंकि विद्युत की सहायता से बहुत ग्रस्त्र बनाये जाते हैं जिनसे राजाग्रों को सदा प्रयोजन रहता है। (वरुणेन) वर्णीय जलशिवत के साथ हुए हैं क्योंकि प्रजाश्रों के उपका-रार्थ जलों को नाना प्रकार नहर भ्रादिकों से नाना प्रयोग में राजा को प्रयुक्त करना पड़ता है। (विष्णुना) ग्राप सूर्यशक्ति के साथ हुए हैं, क्योंकि सूर्य के समान विद्या प्रचारादि से ग्रज्ञानान्धकार को छिन्न-मिन्न करते हैं। (ग्रादित्यै:) द्वादश मासों की शक्ति के साथ हए हैं, क्योंकि जैसे द्वादश मास द्वादश प्रकार से जीवों को सुख पहेँचाते हैं वैसे घाप भी (रुद्री:) एकादश प्राणों के सामर्थ्य के साथ हुए हैं, क्योंकि जैसे ये एकादश प्राण शरीर में सुख देते हैं तद्वत् आप प्रजामण्डल में विविध सुख पहुँचाते हैं। तथा (वस्भिः) ग्राठ प्रकार के घनों के साथ ही ग्राप हए हैं। भीर (उषसा) प्रात:काल इससे मुद्रता शीलता ग्रादि गूणों का (सूटर्येण) सूर्य शब्द से तीक्ष्णता प्रताप ग्रादि का ग्रह्ण है इसलिए मुद्रता ग्रीर तीक्ष्णता दोनों गुणों से ग्राप (सजीवसा) सम्मिलित हैं क्योंकि उमयगुरासम्पन्न राजा को होना चाहिये। इस कारएा (सोमम् पिबतम्) सोमरस का पान कीजिये क्योंकि ग्राप इसके योग्य हैं। इस प्रकार ग्रागे भी व्याख्या कर्तव्य है ॥१॥

भाषायं: — मनुष्य जाति को उत्तम ग्रीर सुशील बनाने के लिये तीन मार्ग हैं — विद्या, धर्म ग्रीर राज-नियम । परन्तु इन तीनों में राजदण्ड से ही संसार की स्थिति बनी रहती है, क्यों कि इसके उग्रदण्ड से ग्रापामर डरते हैं। ग्रतः राजमण्डल का वर्णन इस प्रकार वेद में कहा गया है।।१।।

# विश्वांभिर्भीर्थनेन वाजिना दिवा पृंधिन्याद्विभिः सचासुवां। सजोवंसा उपसा सुर्येण च सोमै पिनतमश्विना ॥२॥

पादार्थ:—(वाजिना) हे ज्ञानी वा वली (श्रिष्ठवना) हे राजन् ! तथा श्रमात्यमण्डल श्राप (विश्वाभिः) सर्व प्रकार की (धीभिः) बुद्धियों के (सचाभुवा) साथ
ही उत्पन्न हुए हैं। एवम्। (भुवनेन) सर्व प्राणियों के (दिवा) द्युलोक के (पृथिच्या)
पृथिवी के (श्रिद्धिभः) पर्वतों या मेघों के साथ श्राविमूत हुए हैं। तथा (उपसा सूर्येण
च) मृदुता श्रीर तीक्ष्णता दोनों से सिम्मिलत हैं। श्रतः श्राप महान् हैं; इस कारण
सोमरस पीवें।।२।।

भावार्य: — जो राजा एवं उसका मन्त्रिमण्डल बुद्धिमत्ता के साथ द्युलोक स्रादि से लाभ उठाते हैं, वे दिव्य ग्रानन्द के पात्र हैं ॥२॥

#### विश्वेद्वेदित्रभिरंकाद्वेदिहाद्विम्बद्धिर्मृगुंभिः स्वाभुवा । सजोवंसा उपसा स्वेण च सोमं पिवतमश्विना ॥ ॥।

पदार्थः—हे राजन् ! तथा श्रमात्यदल ! ग्राप (विश्वः देवः) सर्वदेव श्रर्थात् (त्रिभिः) त्रिगुणित (एकादशः) एकादश याने ३३ (तेंतीस) देवों के (ग्रिद्भः) जलों के (मरुद्भः) मरुद्गणों के तथा (भृगुभिः) मर्जनकारी ग्रग्नियों के (सचाभुवा) साथ ही उत्पन्न हुए हैं। ग्रागे पूर्ववत् ।।३।।

भावायं:—तेतीस देवों से लाभ उठाने वाले राजा व उसके मन्त्री सुख के श्रिधकारी होते हैं ॥३॥

# जुषेयाँ यज्ञं वोधंतं इवंस्य मे विश्वेह देवी सवनावं गच्छतम्। सजीषंसा उपसा स्याण चेषं नो वोळ्डपश्विना ॥४॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना देवो) हे राजदेव ! तथा मन्त्रिदल देव! ग्राप सब मिल-कर (पज्ञन्) शुमकर्म को (जुषेथाम्) प्रीतिपूर्वक सेवें। (मे) मेरे (हवस्य) ग्राह्मान को (बोषतम्) जानें या प्राप्त करें। ग्राप दोनों (उषसा) मृदुता ग्रीर (सूर्यण च) तीक्ष्णता से (सज्जोषसा) संयुक्त होकर (नः) हम लोगों के निकट (इषम्) ग्रन्न (ग्रा बोढम्) मँगवावें।।४।।

भाषार्यः—राजा ग्रपने मन्त्रिमण्डल सहित शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहें— इस प्रकार वे सुखी रहते हैं ॥४॥

# स्तोमं जुपेथां युवशेषं कन्यनां विश्वेद देवौ सबनावं गच्छतम्। सजीपंसा उपसा सुर्येण चेपं नो वोळहमश्विना ॥५॥

पदार्थः—(ग्रिश्वनौ देवौ) हे राजदेव तथा मन्त्रिमण्डल देव ! ग्राप दोनों (सोमम्) प्रार्थनाग्रों को (जुषेथाम्) प्रीतिपूर्वक सेवें। यहां दृष्टान्त देते हैं (युवशा इव) जैसे युवा पुरुष (कन्यानाम्) कन्याग्रों की बातें सुनते हैं। (इह) इस संसार में, इत्यादि पूर्ववत्।।५।।

भावायं: - राजा व उसके मन्त्री ग्रपनी प्रजा की ग्रावश्यकताग्रों को प्रीतिपूर्वक पूर्ण करें ॥४।'

## गिरों जुपेयामध्वरं जुपेयां विश्वेष देवी सवनावं गच्छतम् । सजोषंसा उपसा स्पेंग चेषं नो वोळक्ष्मश्विना ॥६॥

पदार्थः—(देवौ) हे देव ! हे राजन् ! हे ग्रमात्यगरा ! ग्राप सब (गिरः) हम लोगों की सब प्रकार की मापाग्रों को (जुवेथाम्) जानें ग्रौर (ग्रध्वरम्) ग्रखिल यज्ञ को (जुवेथाम्) सेवें; (इह) इस संसार में, इत्यादि पूर्ववत् ॥६॥

भावार्यः —राजा ग्रीर मन्त्रीजन ग्रपनी विभिन्न प्रजाग्रों की विविध-भाषाग्रों को जानें जिससे उनके सुख-दु:ख को जान सकें ॥६॥

#### हारिद्रवेवं पतथो वनेदृप सोमं सुतं मंहिषेवावं गच्छथः । सजोपंसा उपसा सुर्थण च त्रिवेर्तियातमश्विना ॥७॥

पदार्थः—(ग्रिश्वनो) हे राजन् तथा मिन्त्रन् ! (हारिद्रवा इव) जैसे पिपासाकुल हारिद्रव पक्षी (वना इत्) जलों की ग्रोर उड़ते हैं वैसे ही ग्राप दोनों हम लोगों की रक्षा के लिए इतस्ततः (यतथः) जाते हैं ग्रीर (मिहषा इव) जैसे मिहष पिपासित होकर जल की ग्रोर दौड़ते हैं तद्वत् ग्राप (सुतम्) गृहस्थों से सम्पादित (सोमम्) समस्त पदार्थ को देखने के लिये (ग्रवगच्छथः) दौड़ते हैं (ग्रश्विना) हे ग्रश्विन देवो ! (त्रिः) प्रतिदिन तीनवार (वितः यातम्) कार्य्यविक्षण् के लिये इतस्ततः यात्रा करें।।।।।

भावार्यः —राजा एवं मन्त्रियों को चाहिये कि राज्य की विविध प्रजामों के सुख-दुःख का म्रवेक्षण ऐसी ही लगन से करें कि जैसी लगन से प्यासे पशुपक्षी पानी के लिये दौड़ते हैं।।७।।

# हंसाबिन पतयो अध्यगाविन सोमं सुतं यहिषेवानं गच्छथः । सजोपंसा उपसा सुर्येण च त्रिवितियतिमश्विना ।।८।।

पदार्थः —राजन् तथा मन्त्रिवर्ग (हंसा इव) जैसे पिपासित हंस पक्षी (श्रष्टवर्गो इव) जैसे पिपासित मार्गगामी पुरुष श्रीर (महिषी इव) जैसे मैंस इत्यादि जल की धोर दौड़ते हैं। वैसे ही श्राप (सुतम्) मनुष्यों से तैयार किये हुए (सोमम्) प्रखिल पदार्थों की श्रोर जांचने के लिये जाते हैं। श्राप धन्य हैं (इह) इत्यादि पूर्ववत् ॥६॥

भावार्थः — प्यासे पशुपक्षी जैसे जल पर टूट पड़ते हैं वैसे ही राजा व उसके मन्त्री ग्रपनी प्रजा द्वारा निष्पन्न पदार्थों की जाँच करें ॥ । ।

# श्येनाबिक पतयो इन्यदांतये सोमं सुतं मंहिषेवावं गच्छवः । सजोषंसा उपसा सुर्येण च त्रिवंतियातमध्विना ॥९॥

पदार्थः —हे राजन् ! तथा मन्त्रिवर्ग ! ग्राप दोनों (हब्यदातये) दानी पुरुष के लिये (सुतं सोमम्) मनुष्यसम्पादित सोम की ग्रोर (इयेनौ इव) हयेन नाम के पक्षी जैसे (पत्यः) जाते हैं। यह श्रापकी प्रधिक प्रशंसा है।।१।।

भावार्थः—राजा एवं मन्त्री दानशील प्रजाजन को श्रितिशीघ्र समृद्ध करें।। हा।

# पिवंतं च तृष्णुतं चा चं गच्छतं प्रजां चं धतं द्रविणं च घत्तस्। सजोवंसा उपसा स्याण चोर्जं नो घत्तमध्विना ।।१०।।

पदार्थः—(श्रिविना) हे पुण्यातमा राजन् ! तथा हे मन्त्रिदल ! प्रजाश्रों से दत्त सोमरसों को (पिवतम्) श्राप पीवें (तृष्णुतञ्च श्रीर उन्हें पीकर तृष्त होवें (च) श्रीर (श्रागच्छतम् च) प्रजारक्षार्थ इघर-उघर श्रावें श्रीर जायं। (च) श्रीर जाकर (प्रजाम् च) प्रजाश्रों का (धत्तम्) घारण-पोषण् करें (द्विणम् च) श्रीर हमारे लिये नाना प्रकार के सुवर्णादि द्रव्य (धत्तम्) घारण् करें। (नः) हमारे कल्याण् के लिये (ऊजंम्) वल भी श्राप घारण् करें। १०।।

भावार्यः — राजा व मन्त्री प्रजा द्वारा प्रदत्त कर को प्रीतिपूर्वक स्वी-कार कर उससे प्रजा का ही पालन-पोषण करें।।१०।।

# जयंतं च म स्तुतं च म चांवतं मजां चं घ्तं द्रविं च घत्त्। सजोवंसा उपसा स्थैण चोजें नो घत्तपश्वना ॥११॥

पवार्यः हे राजन् ! तथा मन्त्रिदल ! ग्राप शत्रुश्चों को (जयतम्) जीतें ग्रीर जीतकर परमात्मा की (प्र स्तुतम्) स्तुति करें। ग्रीर सब की (प्र श्रवतम्) रक्षा करें। शेष पूर्ववत् ॥११॥

भावार्थः -- राजा व मन्त्री शत्रु को जीतने का सदा घ्यान रखें ।।११।। इतं च श्रत्रन्यततं च मित्रिणंः मुजां चं घ्चं द्रविणं घचम् । सजोवंसा उपसा स्युण चोजें नो धत्तपश्चिना ।।१२॥

पदार्थ: हे राजन् ! तथा हे मन्त्रिदल ! माप (शत्रून्) शत्रुमों को (हतम्)

विनष्ट करें (च) भीर (मित्रिणः) मैत्रीयुक्त पुरुषों के निकट (यततम्) जाया करें। शेष पूर्ववत्।।१२।।

भावार्यः —राजा व मन्त्री न केवल शत्रुग्नों को नष्ट करें भ्रापितु मित्रों से मेलमिलाप भी रखें ॥१२॥

#### मित्रावर्षणवन्ता छत घर्षवन्ता महत्वंन्ता जित्तुगैच्छयो इवंस् । सजोवंसा उपसा सूर्यण चादित्ययातमहिबना ॥१३॥

पदार्थः—(प्रिश्वनी) हे राजन् ! तथा मन्त्रिमण्डल ! ग्राप (मित्रावरुणवन्ता) ब्राह्मण श्रीर क्षत्रिय दोनों दलों से युक्त हैं (उत) श्रीर (धर्मदन्ता) धर्म से युक्त हैं श्रीर (मरुत्वन्ता) वैश्यों से यहा इन्द्रियों से युक्त हैं। वे श्राप (जिरतुः) गुणों के गाने वाले के (हवम्) निवेदन को मुनने के लिये जायं। पुनः श्राप (उषसा) मृदुता से श्रीर (सूर्येण) तीक्ष्णता से (सजोवसा) सम्मिलित हैं, वे श्राप (श्रादित्यः) सूर्यवत् प्रकाशित महापुरुषों के साथ शुभ कर्मों में (यातम्) जाया करें।।१३।।

भावार्यः — राजा व राजपुरुषों की प्रजा में ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य — सभी प्रकार के जन सम्मिलित हैं।। १३।।

# अद्गिरस्वन्ता उत विष्णुंबन्ता मुक्त्वंन्ता जित्तुर्गेच्छथो इवंस् । सजोषंसा चपसा सूर्यण चादिःथैयातमश्चिना ॥१४॥

परायं:—(उत) ग्रीर मी हे राजन् ! तथा समाध्यक्षादि ! ग्राप दोनों (ग्रागरस्वन्ता) ग्राग्नहोत्रादि युमकर्मों से युक्त हैं। ग्रीर (विष्णुवन्ता) मगवान् की ग्राज्ञाग्रों से एकत हैं। शेष पूर्ववत् ।।१४।।

भावायः - राजा व राजपुरुष स्वयं ग्रग्निहोत्रादि शुभकर्मकर्ता हों।।१४।।

# ऋगुमन्तां द्वषणा वाजंबन्ता मुक्त्वंन्ता जित्तुर्गेन्छयो इबंम् । सजोबंसा खबसा सूर्येण चादित्यैयीतमश्चिना ॥१५॥

पदार्थः —हे राजत् ! तथा हे मन्त्रिदल ! ग्राप दोनों (ऋभुमन्ता) ऋभुषों से युक्त हैं [तक्षा, वरही, लोहार, सुनार, रथकार इस प्रकार के व्यवसायी पुरुषों का नाम ऋभु है] पुनः (वृषणा) ग्रन्नादि पदार्थों की वर्षा करने वाले हैं । पुनः (वाज-वन्ता) ज्ञानविज्ञान से संयुक्त हैं । शेष पूर्ववत् ।।१४।।

भावार्यः — सभी प्रकार के शिल्पी, किसान व ज्ञान-विज्ञान के उपदेष्टा ब्राह्मण राजा की प्रजा में होते हैं।।१६।।

#### त्रसंजिन्वत्युत जिन्वतं धियाँहतं रक्षांसि सेवंतमगीवाः । सजोवंसा उपमा सूर्यण च सोगं सुन्वतो अंश्विना ॥१६॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे राजन् तथा हे मिन्त्रदल ! ग्राप दोनों (ग्रह्म) ज्ञानि-दल को (जिन्वतम्) प्रसन्न रवखें; (धियः) विद्या प्रचार ग्रादि व्यापार से उनकी बुद्धियों को बढ़ाया करें। उनकी शान्ति के लिये (रक्षांसि) ग्रिखल विघ्नों को या दुरु पुरुषों को (हतम्) दूर किया करें ग्रोर (ग्रमीवा) विविध चिकित्सालयों से तथा जलवायु के शोधने से विविध रोगों को (सेवतम्) देश से भगाया करें। हे राजन् ! (सोमम् सुन्वतम्) शुभ कर्म करने वालों की रक्षा किया करें। श्रेप पूर्ववत्।।१६॥

भावार्थः--राजा व मन्त्रियों का कत्तंत्र्य है कि विद्याप्रचारकों को प्रसन्न रखें; प्रजा के स्वास्थ्य व सुरक्षा के मागे में ग्राने वाले रोग, चोर ग्रादि विघ्नों को नष्ट करें।।१६॥

क्षत्रं जिन्यतमुत जिन्दतं नृन्हतं रक्षांसि सेषंतपभीवाः । सजोषंसा उपसा सुर्वेण च सोर् सुन्दतो अंश्विना ॥१७॥

पदार्थः — हे राजन् ! तथा हे मन्त्रिमण्डल ! ग्राप दोनों मिलकर (क्षत्रम्) धित्रिय जाति ग्रर्थात् विलिष्ठ दल को (जिन्वतन्) प्रसन्न रखा करें (उत) ग्रीर उनकी प्रसन्नता के लिए (नृन्) सर्व मनुष्यों को (जिन्वतम्) ग्रपना प्रिय वनावें। शेष पूर्व-वत् ॥१७॥

भावार्थः — राजपुरुषों का कर्त्तव्य है कि प्रजा के क्षत्रियों को प्रसन्न रखें ।।१७।।

धेन्जिन्वतमुख जिन्वतं विश्वां हतं रक्षांसि सेघंतमभीवाः । सजोषंसा उपसा सूर्यण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥१८॥

पदार्थ:—(भ्रिश्वना) हे राजन् ! भ्रीर हे मन्त्रिमण्डल भ्राप दोनों मिलकर (धेनूः) गीवों को (जिन्वतम्) बढ़ाया करें (उत) भ्रीर उनके रक्षक (विशः) वैश्य जाति ग्रर्थात् व्यापारिक दल को (जिन्वतम्) प्रसन्न रक्खा करें ॥१८॥

भावार्थः — राजपुरुषों का कर्त्तव्य है कि वे गी आदि पनुपालक व व्यापारी वैश्य वर्ग को प्रसन्न रखें।।१८।।

अत्रित शृणुतं पूर्वम्तुर्ति श्यावाश्वंस्य सुन्वतो मंदच्युता । सजीवंसा चषसा सुर्येण चारिवंना तिरोअंहचस् ॥१९॥ पदार्थ:—(ग्रिश्वना) हे पुण्यकृत राजन् ! तथा मन्त्रिदल ! ग्राप दोनों (ग्रिज्ञे: इव) जैसे माता पिता आता तीनों से विहीन ग्रनाथ पुरुष की प्रार्थना सुनते हैं तद्वत् (सुन्वतः) शुमकर्म करते हुए (श्यावाश्वस्य) रोगों के कारण मिलनेन्द्रिय ग्रथीत् पापरोगी पुरुष की मी (पूर्व्यस्तुतिम्) करुणायुक्तस्तुति को (शृणुतम्) सुनिये। (मदच्युता) हे ग्रानन्द-दिषता उमयवर्ग ! (तिरो ग्रह्मचम्) दिन के ग्रन्तिहत होने पर रात्रि में सब ममुख्यों की रक्षा कीजिये।।१६।।

भावार्यः - राजपुरुषों को चाहिये अपनी प्रजा के पापरोगी आदि की भी करुण प्रार्थनाओं पर घ्यान दें ।।१६॥

#### सर्गं इव सजतं सुष्टुतीरूपं श्यावाद्यंस्य सुन्वतो यंदच्युता । सजोषंसा सपसा सूर्येण चार्विना तिरोअंह्यस् ॥२०॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे ग्रश्विद्धय ग्रर्थात् हे राजन् ! तथा हे मिन्त्रमण्डल ! ग्राप दोनों (सुन्वतः) शुमकर्म करते हुए (श्याबाश्वस्य) पापरोग पीड़ित जन की (सुद्धुतीः) ग्रन्छी स्तुतियों को (सर्गान् इब) ग्रामरणों के समान (उपसृजतम्) हृदय में घारण कीजिये । शेष पूर्ववत् ॥२०॥

भावार्यः - राजपुरुष पापरोगियों की अच्छी स्तुतियों को आभूषण समभ कर धारण करें और उन पर ध्यान दें ॥२०॥

# रङ्मीरिंव यञ्चतमध्यराँ उपंत्रयावाञ्चंस्य सुन्वतो मंदञ्यता । सजोषंसा चषसा सर्थेण चार्चिना तिरोबंह्वयम् ॥२१॥

पदार्थः हे राजन् तथा मन्त्रिमण्डल ! श्राप (सुन्वतः) शुमकर्मी में प्रवृत्त (क्याबादयस्य) रोगीजन के (श्रष्टवरान्) हिंसारहित यागों को (रक्षमीन् इव) घोड़े के लगाम जैसे (यच्छतम्) संमालिये । शेष पूर्ववत् ।।२१।।

भावार्यः - राजपुरुष पापरोगियों के भी हिंसारहित शुभकर्मों के संरक्षक बनें ॥२१॥

#### व्यवित्रयं नियंच्छतं पिवतं सोम्यं पर्धु ।

था यांतपश्विना गंतपबस्युवीपइं हुंवे घत्तं रत्नांनि दाशुचे।।२२।।

पदार्यः—(ग्रिश्वना) हे राजन् तथा मन्त्रिवर्ग ! ग्राप स्वकीय (रथम्) रथ को (ग्रवीग्) हम लोगों की ग्रोर (नियच्छतम्) लावें। लाकर (सोम्यम्) सोमरस-युक्त (मधु) मधु को (पिबतम्) पीवें। हे देवो ! (ग्रायातम्) हमारी ग्रोर ग्रावें

(म्रागतम्) पुनः-पुनः म्रावें। (म्रावस्युः) रक्षामिलाषी (म्रहम्) मैं (वाम्) म्राप दोनों को (हुवे) बुलाता हूँ (दाभुषे) मुक्त मक्त को (रत्नानि घत्तम्) रत्न देवें।।२२।।

भावार्यः — राजपुरुष रक्षाभिलाषी एवं उत्कट इच्छुक प्रार्थी की प्रार्थना पर घ्यान देते ही हैं ।।२२।।

#### नमीवाके पस्थिते अध्वरे नंरा विवक्षणस्य पीत्रये।

#### था यातमश्वना गंतमवस्युवीमहं हुंदे घत्तं रत्नांनि दाशुषं॥२३॥

पदार्थः—(ग्रिश्चिना) हे ग्रिश्चिद्य (नरा) हे सर्वनेता राजन् तथा मन्त्रिदल ! (नमोवाके) जिसमें नमः शब्द का उच्चारण हो ऐसे (ग्रध्वरे) यज्ञ के (प्रस्थिते) प्रस्तुत होने पर ग्राप दोनों ! (विवक्षणस्य) प्रवहणशील सोम के (पीतये) पीने के लिये (ग्रायातम्) ग्रावें। शेव पूर्ववत् ॥२३॥

भावार्यः—राजपुरुष सब के हित के लिये किये गए सत्कर्म (यज्ञ) से तृप्त होते हैं; इसलिये उनके प्रजाजन निष्काम भाव से सत्कर्मों में प्रवृत्त रहें ॥२३॥

#### स्वाहां कृतस्य त्रम्पतं स्तुतस्यं देवावन्धंसः।

#### व्या यातमध्यना गंतमवस्युवामहं हुंवे घत्तं रत्नांनि दाशुषे ॥२४॥

पदार्थः—(श्रविवना) हे श्रविवद्वय (देत्री) हे देवो ! श्राप दोनों (स्वाहा कृतस्य) स्वाहा शब्द से पवित्रीकृत (सुतस्य) शोधित (श्रन्थसः) ग्रोदन से (तृम्पतम्) तुप्त होवें। शेष पर्ववत् ।।२४।।

भावार्थः - राजपुरुष सब के निमित्त किये गए सत्कर्म (यज्ञ) से तृष्त रहें श्रीर ऐसे सत्कर्म में प्रवृत्त प्रजाजनों को उत्साहित करते रहें ॥२४॥

#### ग्रष्टम मंडल में यह पैतीसवां सुक्त समाप्त हुन्ना।।

भ्रय सप्तर्चस्य षट्त्रिशत्तमस्य सून्तस्य १—७ श्यावाश्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः —१, ४, ६ शक्षरी । २, ४ निवृच्छक्वरी । ३ विराट् शक्षरी । ७ विराड् जगती ॥ स्वरः —१—६ धैवतः । ७ निषादः ॥

श्वितासि सुन्वतो हक्तवंहिषः पिना सोमं मदीय कं शंतकतो । यं ते आगमधारयन्दिक्षाः सेद्दानः पृतंना चरु ज्रयः समंत्सुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥१॥ पवारं:—हे (शतकतो) विविधकर्मा (इन्द्र) मेरे अन्तरात्मन् ! तू (वृक्तबहिषः) पवित्र अन्तः करण वाले (सुन्वतः) सुखों के उत्पादनकर्ता साधक को (अवितासि) सर्वधा सन्तुष्ट करेगा—इस हेतु (विश्वाः पृतनाः) सभी आकामक शत्रुभूत दुर्मावनाओं को (सं सेहानः) पूर्णतया पराजित करता हुआ; (उरुष्प्रयः) व्यापक एवं अत्यन्त तेजस्वी; (अप्सुजित्) प्राणशक्ति का विजेता — प्राणों को वश में किये हुआ; और इसीलिये (मरुत्वान्) इन्द्रियजयी तू इन्द्र, विद्वानों ने (ते) तेरा (यं भाग अवारयन्) दिव्य आनन्द में जितना अश निश्चित किया ! उस (कं) सुखी करने वाली (सोमं) प्रेरणा को (पिब) ग्रहण कर ।।१।।

भावार्यः—इन्द्र का यहां ग्राघ्यत्मिक ग्रर्थ ग्रन्तरात्मा, जीवात्मा ग्रादि ग्रहण किया गया है। ग्रन्तरात्मा को भी दिव्य ग्रानन्द की प्राप्ति की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिये। तभी वह सभी दुर्भावनाग्रों को दूर भगाकर इन्द्रियों एवं प्राणों का वशी वन सकेगा। ग्रीर यह वही ग्रन्तरात्मा कर सकेगा, जिसका ग्रन्त:करण दिव्य-ग्रानन्द से प्रेरित है।।१।।

पावं स्तोतारं मध्यन्त्रव त्वां पिवा सोमं मदांय कं शंतक्रतो । यं ते भागमधारयन्वित्वाः सेद्दानः पृतंना हरु ज्ञयः समंत्युजिनमुरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥२॥

पदार्थः—हे (मघवन्) पूजित ऐश्वर्यशालिन् मेरे भ्रन्तरात्मन् ! तू (स्तोतारं) तेरे भपने गुर्गों की प्रशंसा कर उनको घारण करने के लिये प्रयत्नशील को (भ्रव) संतृष्त कर; भीर वह स्तोता (स्वां) तेरी (भ्रव) प्राप्ति करे; हे (शतक्रतो) ः इत्यादि पूर्ववत् ॥२॥

भाषायं: मनुष्य को चाहिये कि वह शारीरिक, मानसिक तथा आदिमक आदि ऐसे बल धारण करें कि जिनको सब प्राप्त करना चाहें। इस प्रयोजन से अन्तरात्मा को दिव्य आनन्द की प्राप्ति की प्रेरणा दी जानी चाहिये और यह उसी जीव के लिये शक्य है कि जिसका अन्त:करण शुचि एवं दिव्यानन्द से प्रेरित है।।२।।

जर्जा देवाँ भवस्योजंसा त्वां पिवा सोमं मदाय के शतकतो । यं ते मागमधारयन्विक्षाः सेहानः पृतंना उरु ज्रयः समंश्युजिन्मुक्त्वाँ इन्द्र सत्यते ॥३॥ पवार्थः—(शतकतो) हे विविधकर्मा मेरे ग्रन्तरात्मन् ! तू (देवान्) दिव्य-गुर्गों के प्रति ग्राकृष्ट इन्द्रियों को (ऊर्जा) वल देकर (ग्रविस) सन्तृष्त करता है ग्रीर वे इन्द्रियाँ (त्वां) तुक्क को (ग्रोजसा) ग्रोजिस्वता देकर प्रसन्न करती हैं। शेष पूर्ववत्।।३।।

भावार्षः — जब जीव की इन्द्रियाँ दिव्यगुणों की ग्रोर ग्राकृष्ट होती हैं तो शक्तिशाली जीव उन्हें वल प्रदान करता है ग्रीर इस प्रकार बलवती हुई इन्द्रियों का ग्रिविष्ठाता जीव स्वयं तेजस्वी बनता है। जीव ग्रपनी इन्द्रियों को बली तब ही बनाता है जबिक उसको दिव्य ग्रानन्द की प्रेरणा मिले; इत्यादि पूर्ववत्।।३।।

जिन्ता दिवो जिन्ता पृथिन्याः पिना सोमं मदीय कं शंतकतो। यं ते भागमधारयन्विक्षाः सेद्दानः पृतंना उक जयः समप्धुजिन्मकत्वाँ इन्द्र सत्पते ॥४॥

पदार्थः — हे (शतकतो) अनन्तकर्मा और वृद्धिमान् परमेश्वर ! आप (दिवः जिनता) स्वयंप्रकाश लोकों का प्रादुर्माव करते हैं और (पृथिव्याः जिनता) स्वप्रकाश-रिहत पृथिवी आदि लोकों का भी प्रादुर्माव करते हैं। हे इन्द्र ! परमेश्वयंवान्, परमशिवतशाली परमेश्वर ! आप (विश्वाः पृतनाः सं सेहानः) सभी आकामक शिवतयों को भलीभांति पराजित करते हैं; (उर ज्यः) आप अति वेगवान् हैं, फुर्जिले हैं; (अप्सुजित्) अपने तर्वव्यापक गुण के कारण सर्वातिशायी हैं; (मरुत्वान्) प्राण्शवित के स्वामी हैं; (ते) आपका (यं भागं) जितने भागग्रहण का (अधारयन्) साधकों ने मनन से निश्चय किया है, (मदाय) हर्ष प्रदान करने के हेतु उतने (कं) गुखद (सोमं) शुमकर्मों में प्रवृत्ति को (दिब) सेवन कराइये।।४।।

भावार्य: — साधक ही यह निश्चय करता है कि जीव को गुभ कर्मों का ग्रहण करवाने में परमेश्वर का कितना भाग है। यह ग्रनुभव करने के पश्चात् ही साधक परमेश्वर की प्रेरणा को वस्तुतः ग्रहण कर सकता है।।४।।

जनिताश्वांनां जनिता गर्वामित पिवा सोमं मदांय कं शंतकतो। यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः एतंना वह जयः समप्युजिन्ध्रक्ताँ इन्द्र सत्पते।।५॥ पदार्य: हे (शतकतो) विविधकर्मा तथा विविध बुद्धियों से युक्त परम-सामध्यंवान् प्रमो ! प्राप (प्रश्वानां) प्रश्वों के तुल्य द्रुतगामी बलवान् कर्मेन्द्रिय रूप तथा (गवां) ज्ञानरूपी प्रकाश के कारणभूत ज्ञानेन्द्रिय रूप सञ्चालक शक्तियों के (जनिता प्रसि) मूल उद्भावक कारण हैं। शेष पूर्ववत् ॥४॥

भावारं: जीवात्मा की सञ्चालिका ज्ञान एवं कर्मेन्द्रिय शक्ति का मूल स्रोत परमेश्वर है; उसके गुणों से प्रेरणा ग्रहण कर प्रत्येक मनुष्य की ग्रपने जीवन का सञ्चालन करना चाहिये।।।।

अत्रीणां स्त्रीमंमदिवी महरकृषि पिवा सीमं यदाय कं शतकतो। यं ते भागमधारयन्विश्वांश सेहानः पृतंना उरु ज्रवः समंप्सुजिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते ॥६॥

पदायः — हे (ग्रद्रिवः) गुणों के कारण ग्रादरणीय शतकतो ! ग्राप (प्रत्रीणां) ग्रात्मिक, वाचिक एवं शारीरिक—तीनों प्रकार के—दोषों से रहित जनों के (स्तोमं) स्तुति वचन को (महस्कृषि) महान् ग्रथवा ग्राह्य समभते हैं। शेष पूर्ववत् ॥६॥

भावार्यः—मनुष्य ग्रात्मिक, वाचिक एवं शारीरिक—तीन प्रकार के दोषों को छोड़कर ही भगवान के गुणों का ग्रादर कर सकता है। ग्रीर वही उसके गुणों का कीर्तन इस प्रकार करता है कि उनके ग्रहण का प्रयत्न करने लगता है—ऐसे स्तोता के लिये कहा गया है कि परमेश्वर ने उसके स्तुति-वचनों को सत्करणीय एवं ग्राह्म बना लिया है। मानो परमेश्वर ने उसकी स्तुति स्वीकार कर ली है।।६।।

व्यावाश्वंस्य सुन्वतस्त्यां शृणु यथाशृंग्रोर्त्रेः कर्माणि कुष्वतः। म वसदंस्युमाविय त्वमेक इन्तृवाग्र इन्द्र ब्रह्माणि वर्षयंन्।।७॥

पवार्यः हे (इन्द्र) शक्तिशाली परमेश्वर ! (कर्माण कुवंतः) अपनी जीवन-यात्रा में निरन्तर कर्म करने में संलग्न (अत्रेः) विविध दोषों से रहित जन की स्तुति को प्राप (यथा अश्णोः) जिस प्रकार सुनते हैं (तथा) वैसे ही (सुन्वतः) सुख-सम्पादन में व्यस्त (श्याबाश्वस्य) अपनी गतिशीलता द्वारा लक्ष्यप्राप्ति में सफल इ न्द्रय रूप अश्वों वाले साधक की स्तुति मी सुनिये। (त्वं एक इत्) प्राप अकेले ही किसी सहायक के माध्यम के बिना, (नृषाह्ये) प्रमुख अथवा अग्रणी मानवों के सम्मेलन में (ब्रह्माण) वेदविज्ञान की (वर्धयन्) व्याख्या करके (त्रसवस्युं) शत्रुमाव- नाम्रों को मगा सकने वाले साधक को तथा उसके इस गुण की (प्रमाविष) बनाये रखते हैं।।।।।

भावार्यः—इससे पूर्व मन्त्र में बताया गया है कि त्रिविघ दोषों से रहित कर्मठ मन्ष्य ईश्वरीय गुणों के ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। यहां यह बताया कि जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर ले चलने में सफल बना लेता है वह भी परमेश्वर के गुणग्रहण का अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति जब मिल कर विचार करते हैं तब वेदवाक्य उन्हें, परमेश्वर की कृपा से, स्वयं अपना रहस्य ज्ञात कराने लगते हैं।।७।।

विशेष—सूक्त की उपरिलखित व्याख्या में 'जीवात्मा' एवं परमेश्वर 'इन्द्र' की कितपय शिक्तयों का वर्णन किया गया है। 'इन्द्र' से यहां राजा या राजप्रमुख का अर्थ ग्रहण करके भी इसी प्रकार व्याख्या समभनी चाहिये।

ब्रष्टम मण्डल में यह खतीसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

द्यय सप्तर्चंस्य सप्तित्रंशत्तमस्य सूक्ष्तस्य १ —७ श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः —१ विराडितजगती । २ —६ निवृज्जगरी । ७ विराड् जगती ॥ निवादः स्वरः ॥

मेदं ब्रह्म हुत्रतृर्येष्वाविश्व म सुन्वतः शंचीपत इन्द्र विश्वंभिक्षितिभिः। माध्येन्द्रिनस्य सर्वनस्य हुत्रहस्रनेच पिवा सोमस्य विश्ववः॥१॥

पवार्यः—हे (श्रचीपते) वाक्पते !(इन्द्र) विद्वान् ऐश्वयंवान् राजन् ! प्राप (वृत्रतूर्येषु) विद्वानारक-प्रवृत्तियों के साथ किये जानेवाले संघर्षों के उपस्थित होने पर (प्रसुन्वतः) ज्ञानधन के सम्पादक के (इवं) इस निष्पादित (ब्रह्म) ज्ञानधन की (विश्वाभिः) सम्पूर्ण (ऊतिभिः) रक्षणादि क्रियाभों द्वारा (प्राविष) रक्षा कराइये । हे (प्रनेष्ट) प्रनिन्दनीय !(ब्र्वहन्) विद्वाकर्ताभ्रों के विद्वंसक! (बिष्ठवः) सब साधनों वाले राजन् (माद्यंदिनस्य) दिन के मध्य में किये जाने वाले (सवनस्य) ऐश्वयंप्राप्ति के साधक कियाकाण्ड रूपी (सोमस्य) सोम का (पिब) उपभोग कीजिये ॥१॥

भावार्यः — राजा स्वयं शस्त्रों का जाता हो, जिससे वह ज्ञानघन को सुरक्षित रख सके। राजा को चाहिये कि मध्याह्न समय करनेयोग्य ऐश्वर्य-साधक कियाकाण्ड का पूर्णतया निर्वाह करे।।१।।

#### सेहान उंग्र एतंना श्रमि दुइं: श्रचीपत इन्द्र विश्वां थिरूतिथि: । माध्येन्दिनस्य सर्वनस्य द्रत्रहन्तनेद्य पिवा सोमंस्य विज्ञवः ॥२॥

पदार्थः हे (उप्र) तेजस्वी (श्रचीपते) प्रजापित अथवा कर्मनिष्ठ (इन्द्र) राजन् ! आप (विश्वाभिः ऊतिभिः) अपनी सम्पूर्ण रक्षणादि कियाओं द्वारा (श्रभिद्रहः) द्रोह करनेवाले (पृतनाः) मनुष्यों को (सेहानः) पराजित करें। श्रीर इस प्रकार हे (श्रनेद्य)—इत्यादि पूर्ववत्।।२।।

भावार्थः—राजा को जहां ग्रपनी विद्वत्ता द्वारा ब्राह्मबल को बनाये रखना चाहिये, वहां वह ग्रपने प्रभाव द्वारा द्वेषी मनुष्यों को पराभूत रखे ॥२॥

#### प्कराळस्य भ्रवंनस्य राष्ट्रसि श्वचीपत् इन्द्र विश्वांभिक्कितिर्मिः। माध्यंन्दिनस्य सर्वनस्य दृत्रहन्ननेद्य पिवा सोबंस्य विज्ञवः।।३।।

पदार्थः है (शचीपते) किमण्ठ (इन्द्र) राजन् ! ग्राप ग्रपनी (विश्वाभिः)
सम्पूर्ण (अतिभिः) रक्षणादि कियाग्रों द्वारा (ग्रस्य भुवनस्य) इस लोक के (एकराट्)
शिवतीय प्रकाशमान ग्रध्यक्ष के समान श्रयवा एकच्छत्र राजा के समान (राजिस)
विराजमान हैं। इस प्रकार (ग्रनेद्य) श्रीदि पूर्ववत्।।३।।

भावार्यः —प्रत्येक शासक को ग्रपनी प्रजा का ग्रद्वितीय शासक प्रथवा सर्वोत्तम ग्रादर्श शासक बनने का यत्न करना चाहिये।।३।।

#### सस्यावांना यवयसि त्वमेक इच्छंचीपत इन्द्र विश्वांभिक्वतिभिः। माध्यंन्दिनस्य सर्वनस्य दत्रहन्ननेच पिबा सोमंस्य विजवः।।४॥

पदायं:—हे (ज्ञचीपते) कर्मठ (इन्द्र) राजन् भ्राप भ्रपनी (विश्वाभिः) सम्पूर्ण (ऊतिभिः) रक्षणादि क्रियाओं के द्वारा (एक इत्) भ्रकेले ही दो (सस्यावाना) समान स्थितिवाली प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों को (यवयिस) परस्पर भिड़ने से पृथक् रखते हैं। शेष पूर्ववत् ॥४॥

भावायं:—राजा को इतना शिवतशाली होना स्रावश्यक है कि स्रपने शासनाधीन प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों को परस्पर टकराने से रोक रखे। राष्ट्र में समान शिवतयों स्रोर स्थितियों वाली शिवतयाँ परस्पर सहायक तथा पूरक रहें, वे स्रापस में टकरायें नहीं।।४।।

# क्षेपंस्य च म्युजंश्च त्वभीक्षिषे क्वचीपत् रन्द्र विश्विधिक्विभिः। माध्यंन्दिनस्य संवनंस्य द्वत्रहत्रनेद्य पिवा सोपंस्य विजवः॥५॥

पदार्थः —हे (शचीपते) कर्मठ राजन् ! भ्राप भ्रपनी (विश्वाभिः) सम्पूर्णं (ऊतिभि ) रक्षणादि कियः भ्रों के द्वारा (क्षेमस्य) प्राप्त ऐश्वर्य को बनाये रखने के (च) भ्रीर उसकी (प्रयुजः) प्राप्ति कराने के (ईशिषे) भ्रष्यक्ष हैं। शेष पूर्ववत् ॥५॥

भावार्थः - कर्मठ राजा ग्रपनी ग्रध्यक्षता में ही प्रजा के योग-क्षेम का निष्पादक रहता है। वह ग्रनुचित रीति से न प्रजा को ऐश्वर्यसाधन करने देता है ग्रौर न ग्रनुचित रूप से उसको संरक्षण देता है।।।।

#### क्षत्रायं त्वमवं सि न त्वंभाविय शचीपत इन्द्र विश्वाभिक्तिमिः। माध्यंन्दिनस्य सर्वनस्य दत्रहन्ननेद्य पिवा सोमंस्य विजवः।।६॥

पदार्थः है (शचीपते) कर्मठ (इन्द्र) राजन् ! श्रपनी (विश्वामिः ऊतिभिः) समग्र रक्षा कियाग्रों द्वारं (त्वं) श्राप (क्षत्राय) क्षात्रबल को प्राप्त कराने के लिये (भविस) ग्रपनी प्रजा के संरक्षक है। (त्वं) ग्रापको (न श्राविष) ग्रपनी रक्षा कराने की ग्रावश्यकता नहीं है। शेष पूर्ववन् ॥६॥

भावार्थः - राजा ग्रपनी प्रजा के क्षात्रबल को बढ़ाये श्रीर उसको बनाये रखे; ऐसे कर्मठ राजा को ग्रपनी रक्षा करने की चिन्ता नहीं करनी पड़ती।।६॥

# इयावान्बंस्य रेभंतस्त्रयां शृणु यथाशृंगोरत्रेः कर्माण कृष्वतः । प्र त्रसदंस्युमाविय त्वमेक इन्तृषाश इन्द्रं सत्राणि वर्षयेन ॥७॥

पवार्थः — हे (इन्द्र) राजन् ! (त्वं एक इत्) ग्राप प्रकेले ही (नृषाह्ये) राष्ट्र के नेताओं के सम्मिलन के श्रवसर पर (क्षत्राणि) क्षत्रिय कुलों को (वर्षयन्) प्रोत्साहित करते हुए (त्रसदस्युं) दस्युको मार मगाने वाले वीरता के गुण को (ग्राविय) ग्राश्रय देते हैं। ग्राप (कर्माणि कुवंतः) कर्म में व्यस्त रहने वाले (ग्रत्रेः) सुख मोक्ता की स्तुति को (यथा श्रश्णोः) जिस प्रवार सुनते हैं (तथा) उसी प्रकार (रेभतः) स्तुति-कर्ता (इयावाद्यस्य) प्रगतिशील इन्द्रिय शक्तियों से सम्पन्न व्यक्ति द्वाग की गई स्तुति को सुनिये (साह्यम् == सहता = Union)।।७।। भावार्षः —राजा ग्रपने राष्ट्र में स्थित क्षात्रकुलों को प्रोत्साहित करे ग्रीर इस प्रकार दस्युग्रों को राज्य से दूर रखे।।७।।

विशेष — इस सूक्त में राजा के प्रतीक इन्द्र का वर्णन किया गया है।।

प्रब्टम मण्डल में यह सैंतीसवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

म्रथ दशर्चस्याष्टात्रिशत्तमस्य सूवतस्य १--१० श्यावाश्व ऋषिः ।। इन्द्राग्नी देवते ।। छन्दः--१, २, ४, ६, ६ गायत्री । ३, ४, ७, १० निचृद्गायत्री । द विराष्ट् गायत्री ।। षष्ट्जः स्वरः ।।

भ्रब बाह्म ग्रीर क्षत्रियों के कर्म दिखलाते हैं।।

#### यक्कस्य हि स्थ ऋतिवजा सस्नी वाजेष्ठ कमस्य । इन्द्रांग्नी तस्यं वोधतम् ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे क्षत्रिय तथा हे ब्राह्मण् ! यद्वा हे राजन् तथा हे दूत ! ग्राप दोनों (तस्य बोषतम्) उस इस ईश्वरीय बात का पूर्णरीति से घ्यान रखें, जानें, मानें ग्रीर मनवावें (हि) क्योंकि ग्राप दोनों (यज्ञस्य) सकल शुमकर्मों के (ऋत्विजा स्थः) सम्पादक ऋत्विक् हैं, (सस्नी) शुद्ध हैं ग्रीर (वाजेषु) युद्ध ग्रीर ज्ञानसम्बन्धी (कर्मसु) कर्मों में ग्राधिकारी हैं।।१॥

भाषाणं:— इन्द्र का कर्म राज्यशासन है, ग्रतः इससे यहां क्षत्रिय का ग्रहण है ग्रीर ग्रग्नि का कर्म यज्ञशासन है, ग्रतः इससे ब्राह्मण का ग्रहण है, प्रथवा राजा ग्रीर दूत का; क्योंकि ग्रग्नि को दूत कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय को उचित है कि वे कदापि ईश्वरीय ग्राज्ञाग्रों का तिरस्कार न करें।।१।।

# पुनः उसी को कहते हैं।। तोबासां रथयावीना दृत्रहव्यापराजिसा। इन्द्रीग्नी तस्य बोधवस्।।२।।

पदार्यः—(इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्) हे क्षत्रिय तथा हे ब्राह्मण् यद्वा हे राजन् तथा दूत ग्राप दोनों इस बात का पूरा घ्यान रखें कि ग्राप दोनों (तोशासा) शत्रु-संहारक, (रथयादाना) रथ पर चलने वाले, (वृत्रहणों) निखिल विघ्नविनाशक ग्रीर (श्रपराजिता) ग्रंपराजित = ग्रन्यों से ग्रजेय हैं।।२।। भावार्यः — जिस हेतु ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय दोनों प्रत्येक प्रकार के विष्नों के शमन करने वाले हैं ग्रतः वे कभी न ग्रपना ग्रधिकार भूलें ग्रौर न उससे प्रमाद करें ॥२॥

पुनः उसी को कहते हैं।।

# हदं वा मदिरं मध्वधं श्रन्नद्रिमिर्नरः। इन्द्रांग्नी तस्यं वोधतम् ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे क्षत्रिय तथा व्राह्मण यद्वा हे राजन् तथा हे दूत (तस्य बोधतम्) ग्राप इस विषय को ग्रच्छे प्रकार ग्राज जानें कि (वाम्) ग्राप लोगों के लिये (नरः) ये प्रजाजन (ग्रद्विभिः) पर्वत समान परिश्रमों से (मदिरम्) ग्रानन्द-प्रद (इदम् मधु) इस कृषिकर्मादि द्वारा मधुर-मधुर वस्तु (ग्रप्थक्षन्) पैदा कर रहे हैं।।३।।

भावार्थ: — ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय को प्रसन्न ग्रौर सुखी रखने के लिये ये प्रजाजन ग्रित परिश्रम से नाना वस्तु पैदा कर रहे हैं — यह वात इन्हें भूलनी न चाहिये किन्तु स्मरण रख सब की रक्षा में ये प्रवृत्त रहें ॥ ३॥

प्नः उसी विषय को कहते हैं।।

#### जुषेथा युइमिष्ट्यं सुतं सोमं सघस्तुती। इन्द्रांग्नी आ गंतं नरा ॥४॥

पदार्थ:—(सधस्तुती) हे प्रजायों के साथ स्तवनीय (नरा) हे प्रजायों के नायक (इन्द्राग्नी) क्षत्रिय !तथा ब्राह्मण !यद्वा राजा ग्रीर दूत ! ग्राप दोनों (यज्ञम् जुषेथाम्) हम लोगों के जुभकर्म का सेवन रक्षा द्वारा करें ग्रीर (इष्टये) यज्ञ के लिये (मुतम् सोमम्) सम्पादित सोमरस को पीने के लिये यहां (ग्रा गतम्) ग्रावें ।।४।।

भावार्थः — राजा ग्रौर ब्राह्मण या राजा ग्रौर दूत दोनों मिलकर यज्ञ की रक्षा करें ॥४॥

पुन: उसी विषय की कहते हैं।।
इमा जुंषेथां सर्वना येभिईव्यान्यूह्युः।
इन्द्रांग्नी आ गंतं नरा।।।।।

पदार्थः—(नरा) हे नेता (इन्द्राग्नी) राजन् ! तथा दूत ! म्राप (इमा सवना) इन प्रात:सवन, माध्यन्दिनसवन भीर सायंसवन तीनों दैनिक यज्ञों को (जुषेथाम्) सेवें, (यै:) जिनसे (हत्यानि) दातव्य द्रव्यों को भ्राप (ऊह्युः) इतस्ततः पहुँचाया करते हैं।।।।

भावार्यः —यजादि शुभकर्मों में जिस-जिस उद्देश्य से जो-जो दान हो उनको वहां-वहाँ राजा श्रीर दूत पहुंचाने का प्रयत्न करें ॥४॥

पुनः उसी विषय को कहते हैं ॥

हमां गांयुत्रवंतिनि जुषेयां सुष्टुति ममं ।

इन्द्रांग्नी आ गंतं नरा ॥६॥

पदार्थः—(नरा) हे प्रजानेता (इन्द्राग्नी) राजन् तथा दूत ! ग्राप दोनों (गायत्रवर्तनिम्) गायत्री छन्दोयुक्त (मम) मेरी (इमाम् सुष्दुतिम्) इस शोभन स्तुति को (जुषेथाम्) सेवें ग्रीर तदर्थ (ग्रागतम्) यहां ग्रावें।।६।।

भावार्यः — प्रजाजन जहां राजा को वुलावें वहां सगण जाकर वह प्रजा की रक्षा करें ।।६।।

पुनः उसी विषय को कहते हैं।।

#### मात्यावसिंगा गंतं देवेभिर्जन्यावस्। इन्द्रांग्नी सोमंपीतये।।७।!

पदः थं:—(जेन्यावसू) हे जययुक्त घन के यद्वा हे शंत्रु घन के नेता (इन्द्राग्नी) राजन् ! तथा दूत ! ग्राप दोनों (प्रात्याविभिः) प्रातःकाल गमन करने वाले (देवेभिः) त्रिद्वानों के साथ (सोमपीतये) सोमरस पीने के लिये (ग्रागतम्) ग्राइये ।।७।।

भावार्थः — राजा सदा धनसंग्रह करें श्रीर प्रजा के कार्य्य में उद्यत रहें ॥७॥

पुनः उसी विषय को कहते हैं।।

# इयाबार्स्वस्य सुन्यतोऽत्रीणां शृणुतं इवंस् । इन्द्रांग्नी सोमंपीतये ॥८॥

पदार्थः—(इन्द्राग्नी) हे राजन् तथा हे दूत ! ग्राप दोनों (सुन्वतः) शुभ कर्मों में प्रवृत्त (इयावाश्वस्य) रोगी पुरुप का तथा (ग्रत्रीणाम्) माता, पिता ग्रीर बन्धु इन

तीनों से रहित ग्रनायों का (हवम्) निवेदन (शृणुतम्) सुनिये ग्रीर (सोमपीतये) सोमादि पदार्थों को भीने के लिये यहां ग्रावें।।।।

भावार्थः --- रोगी ग्रीर ग्रनाथादि सब से प्रथम द्रष्टव्य ग्रीर पालनीय हैं।। 511

पुनः उसी विषय को कहते हैं ॥

#### एवा वांमह ऊत्ये ययाहुंवन्त मेथिराः। इन्द्रांग्नी सोमंपीतये॥९॥

पदार्थ:—(इन्द्राग्नी) हे राजन् तथा दूत ! (यथा) जैसे जिस नियमानुसार (मेधिराः) मेधाविगण् (वाम् श्रहुवन्त) ग्रापको निमन्त्रित करते हैं (एव) वैसे ही मैं भी (ऊतये) साहाय्य श्रीर (सोमपीतये) सोमपान के लिये ग्रापको बुलाता हूँ ॥६॥

भावार्थः—राजा को उचित है कि विद्वानों ग्रौर मूर्खों दोनों की विनित ध्यान से सूनें ।।१।।

विद्वान् राजा और दूत आदरणीय हें यह विषय दिखलाते हैं।। आहं सर्मस्वतीवतोरिन्द्राग्न्योरवीं हणे।

#### याज्यां गायत्रमृच्यते ॥१०॥

पदार्थ:—(याम्याम्) जिन इन्द्र श्रीर श्राग्न श्राय्वीत् राजा श्रीर राजदूत के लिये (गापत्रम् ऋच्यते) गायत्र नाम का साम कहा जाता है उन (सरस्वतीवतोः) विद्यापूर्ण (इन्द्राग्न्थोः) राजा श्रीर दूत के निकट (श्रवः श्रहम् वृणे) रक्षा श्रीर साहाय्य की याचना मैं करता हूँ।।१०।।

भावार्थः -- प्रजाजन राजा के निकट साहाय्यार्थ याचना करें ।।१०।। श्रष्टम मण्डल में यह ग्रज़तीसर्वा सूक्त समान्त हुग्रा ।।

श्रथ दशचंस्यंकोनचत्दारिशतमस्य सूवतस्य १—१० नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ श्रिम्नदेवता ॥ छन्दः—१, ३, ५ भृतिक् त्रिष्टुप् । विराट् त्रिष्टुप् । ४, ६— म्स्वराट् त्रिष्टुप् । ६ निचृज्जगती । १० त्रिष्टुप् ॥ स्वरः--१— म, १० धेवतः । ६ निषादः ॥

पुनरिष श्रानिनाम से परमात्ना की स्तुति का श्रारम्म करते हैं।।
अगिनमंस्तोष्युनिमंपिनमीळा यजध्यें। अग्निर्देवाँ अनक्तु न
उभे हि विदयें कविरन्तश्चरंति दूर्त्यहनमंन्तामन्यके संमे ।।१॥

पदार्थः—(ग्राग्नम् ग्रस्तोषि) मैं उपासक उस सर्वशक्तिप्रद अग्नि नाम से प्रसिद्ध परमात्मा की स्तुति करता हूँ। (ऋग्मियम् प्राग्नम्) ऋचाग्रों से स्तवनीय उसी के गुणों का गान (यजध्ये) सर्व कर्मों में पूजनार्थ (ईडा) स्तुति द्वारा कर रहा हूँ; (नः विदये) हमारे यज्ञगृह में उपस्थित(देवान्) माननीय विद्वान् जनों को (ग्रानक्तु) शुमकर्म में वह लगावे, जो ईश (किवः) सर्वज्ञ है ग्रीर (उभे ग्रन्तः) इन दोनो लोकों के मध्य (दूत्यम् चरित) दूत के समान काम कर रहा है उसी की कृपा से (ग्रन्यके समे) ग्रन्यान्य सब ही शत्रु (नभन्ताम्) विनष्ट हो जायं।।१।।

भावायः - ऐसे स्थलों में ग्रग्नि नाम ईश्वर का ही है जो सर्वगत सर्वलीन है। जैसे सब में ग्रग्नि विद्यमान है। वह महाकिव ग्रौर ध्येय तथा पूज्य है।।१।।

शत्रु के विनाश के लिये प्रार्थना ।।

# न्यंग्ने नन्यंसा वर्चस्तन्षु शंसंमेवास् । न्यरांती ररांन्णां विश्वां अर्थो अरांतीरितो युंच्छन्त्वामुरो नर्भन्तामन्यके संमे॥२॥

पदार्थः—(ग्रन्ने) हे सर्वशिवतमन् ईश ! (एपाम्) इन हम लोगों के (तनूष्) शरीरों में (शंसम्) प्रशंसनीय (वचः) वचन को (नव्यसा) नूतन वचन के साथ बढ़ा । (रराव्णम्) दाताग्रों के (विश्वाः ग्ररातीः) सर्व शत्रुग्रों को (िन) दूर कीजिये । पुनः (इतः) इस संस्था से (ग्रामूरः) मुखं (ग्ररातीः) ग्रीर ग्रदाता (ग्रय्यंः) शत्रुगण् (पुच्छन्तु) यहां से दूर चले जायं । शेष पूर्ववत् ॥२॥

भावायं: —हम लोग प्राचीन भाषा ग्रीर नवीन भाषा दोनों की उन्नित करें ग्रीर ग्रनाथादिकों को सदा दान किया करें। जो न देवें उन्हें शिक्षा देकर दानपथ पर लावें।।२।।

धव उसके गुर्गों का कीर्तन करते हैं।।

# अग्ने मन्मानि तुभ्यं के घृतं न जुंह आसनि। स देवेषु प्रचिकिद्धि त्वं हासि पृथ्यः शिवो दृतो विवस्यंतो नभंन्तामन्यके संमे॥३॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे सर्वशक्तिमन् ! (तुम्यम्) तेरी प्रीति के लिये (ग्रासिन) विद्वान् मनुष्यों के मुख में (घृतम् न) घृत के समान (मन्मानि) मननीय स्तोत्रों को (जुह्वे) होमता हूँ। (देवेषु) देवों में सुप्रसिद्ध (सः) वह तू (पूर्व्यः) पुरातन (शिवः) सुखकारी ग्रौर (दूतः) दूत के समान है ग्रतः तेरी कृपा से (ग्रन्यके समे) ग्रन्य सब ही दुष्ट मनुष्य (नभन्ताम्) विनष्ट हो जायें।।३।।

भावार्थः — विद्वान् सदा परमात्मा के गुणों का स्तवन करें वही प्रभु सदा सुखकारी है।।३।।

श्रान क्यों श्रवस्था श्रीर श्रन्न देता है यह दिखलाते हैं।।
तत्तंद्गिनर्षयों द्घे यथांयथा कुप्ण्यति । ऊर्जाहुंतिर्वस्नां रां च्योश्र सयों द्घे विश्वंस्य देवहूंत्ये नभंन्तामन्यके समे ।।४॥

पदार्थः—(प्रिग्नः) वह सर्वगत ईश (तत् तत्) उस उस शक्ति, खाद्य ग्रीर वयः क्रम को सर्वत्र (दघे) स्थापित करता है; (यथा यथा कृषण्यति) जो-जो प्राणियों की स्थिति के लिये ग्रावश्यक है, वह वह (ऊर्जाहृतिः) सम्पूर्ण वल ग्रीर सामर्थ्य देनेवाला है; पुनः वह (बसूनाम्) पृथिव्यादि पदार्थों के मध्य ग्रथवा घनों के मध्य (शम् च) कल्याण ग्रीर (योः च) रोगादि निवर्तक (मयः दघे) सुख स्थानित करता है। ग्रीर (विश्वस्य देवहृत्य) समस्त देवों के ग्रावाहन के स्थान में केवल वही ग्राहत होता है ग्रथित् सब देवों के मध्य वही पूज्य होता है। शेष पूर्ववत्।।४।।

भावार्यः — हे मनुष्यो ! ग्रावश्यकता के ग्रनुसार वही सब में शक्ति ग्रोर सामर्थ्य दे हा है; वही जीवों के लिए ग्रन्नों का भी प्रबन्ध कर रहा है; ग्रतः वही पूज्यतम है।।४॥

वह कैसे जानता है यह इससे दिखलाते हैं।।

स चिकेत सहीयसान्निश्चित्रेण कर्मणा । स होता शक्षेतीनां दक्षिणामिरमीष्टंत इनोति च प्रतीव्यं नभन्तामन्यके संमे॥५॥

पदार्थ:—(सः प्रग्निः) वह सर्वाघार जगदीश (प्रहीयसा) सर्वामिमावी = सब के ऊपर शासक, (चित्रेण) श्रद्भुत (कर्मणा) कर्म के द्वारा (चिकेत) जाना जाता है; (सः शश्वतीनाम् होता) वह सर्वदा चली श्राती हुई नित्य मृष्टियों का (दक्षिणाभिः) विविध दानों के कारण (होता) दाता श्रथवा श्रस्तित्व में लानेवाला है (प्रभीवृतः) सर्वतः वर्तमान श्रथवा सबसे स्वीकृति है श्रीर वह (प्रतीच्यम् च इनोति) विश्वासी के निकट पहुँचता भी है। शेष पूर्ववत् ॥१॥

भावार्थः — सर्वत्र विद्यमान जगदीश केवल सृष्टिरचनारूप द्वारा ही जाना जाता है। वही सर्वपूज्य है।।।।।

परमात्मा सर्ववित् है यह इससे दिखलाते हैं।।

अग्निजांता देवानांमग्निवेंद् मतानामपीच्यंम्। अग्निः स द्रंविणोदा अग्निद्वरित च्युंर्णुते स्वाहुतो नवींयसा नभंनतामन्यके संमे।।६॥ पदार्थः—(ग्रिग्नः) सर्वाघार वह परमात्मा (देवानाम् जाता वेव) सूर्यादि देवों के जन्म जानता है; (ग्रिग्नः) वह देव (मर्तानाम् ग्रिपोच्यम्) मनुष्यों की गृह्य बातों को भी जानता है। (सः ग्रिग्नः द्रविणोदाः) वह ग्रिग्न सब प्रकार का घनदाता है। (ग्रिग्नः) वह देव (द्वारा) सर्व पदार्थों का द्वार (ब्यूणुंते) प्रकाशित करता है ग्रीर (स्वाहृतः) वह सुपूजित होकर (नवीयसा) नूतन विज्ञान के साथ उपासक के ऊपर कृपा करता है; उसी की कृपा से (ग्रन्यके समे) ग्रन्य सब ही शत्रु (नभन्ताम्) विनष्ट हो जायं।।६।।

भावार्थः—सर्व देवों का वह जनक है। सब की दशा वह जानता है। सब का शासक है इत्यादि दिखलाने से भाव यह है कि वही एक पूज्य है श्रन्य नहीं।।६॥

पुन: उसी अर्थ को कहते हैं।।

# श्चिम्निर्देषेषु संबंधुः स विश्व यश्चिपास्था । स मुदा कान्यां पुरु विश्वं भूमृत्र पुष्पति देवो देवेषुं यश्चियो नयंन्तायन्यके संग्रे।।७।।

पदार्थः—(प्रिग्नः देवेषु) वह परमात्मा सब देवों के मध्य निवास करने वाला है (ग्रा) ग्रीर (सः यज्ञियासु विक्षु) यज्ञाई पवित्र प्रजाग्नों में भी निवास करने वाला है। (सः मुदा) वह हर्ष से (पुरु काव्या) उपासकों के बहुत स्तोत्रादि काव्यों को (पुष्वित) पुष्ट करता है ग्रीर (भूम इव) पृथिवी के समान ही (विश्वम पुष्यित) सब को पुष्ट करता है। (देवेषु यज्ञियः देवः) वह सूर्य्यादि देवों में पूज्य देव है ग्रतः वही एक पूज्य है। शेष पूर्ववत् ।।।।।

भावार्यः — सब देवों में वही एक परमपूज्य है। हे मनुष्यो ! उसी की स्तृति-प्रार्थना करो; भ्रन्य की नहीं ॥७॥

उसी की व्यापकता दिखलाते हैं।।

# यो श्रानः स्प्तमांत्रपः श्रितो विश्वेषु सिन्धेषु। तमागंनम त्रिप-स्त्यं मन्धातुर्दस्युद्दन्तंमम्गिन यद्गेषु पुच्यं नभंनतामन्यके संगे।।८।।

पदार्थः—(यः ग्राग्नः सप्तमानुषः) जो सर्वाघार परमात्मा सप्तमनुष्यों का ईश्वर है; (विश्वेषु समृद्रेषु) निखिल निदयों, समुद्रों, ग्रीर ग्राकाशों में (श्रितः) व्यापक है; (तम् ग्राग्नम् ग्राग्नम्) उसको हम उपासकगण् प्राप्त होवें। फिर वह (त्रिपस्त्यम्) तीनों लोकों में स्थित है (मन्धातुः) ग्रीर जो उपासकों के (दस्युहन्तमम्) निखिल विष्नों का हननकत्ती है ग्रीर (ग्राग्नम्) सर्वाघार है ग्रीर (यज्ञेषु पूर्व्यम्) यज्ञों में प्रथम पूजनीय ग्रीर परिपूर्ण है।।।।

भावार्थः—सप्तमानुष=दो नयन, दो कर्ण, दो घ्राण ग्रीर एक रसना ये ही सप्त मनुष्य हैं। ग्रथवा पृथिवी पर सात प्रकार के मनुष्य वंश। त्रिपस्त्यं = पृथिवी, श्रन्तिरक्ष ग्रीर द्युलोक ये ही तीन लोक वा तीन गृह वा तीन स्थान हैं। ग्रतः इनका शासक व्यापक जगदीश परमपूज्य है।।।।।

पुन: उसकी व्यापकता दिखलाते हैं।।

अग्निस्त्रीणि त्रिषातुन्या क्षेति विदयां कृतिः । स त्रीरॅका दृषाँ इह यक्षंच्च पिनयंच् नो विमा दृषः परिष्कृतो नभंन्तामन्यके संग्रे॥९॥

पवार्यः—(कविः) महाकवि सर्वज्ञ (ग्रिग्नः) सर्वाघार जगदीश (विवया) विज्ञातन्य भ्रीर (त्रिधातूनि) ईश्यर, जीव ग्रीर प्रकृतिरूप तीनों पदार्थों से युक्त (त्रीण) तीनों लोकों में (ग्राक्षेति) निवास करता है। फिर (विष्रः) परम ज्ञानी, (दूतः) दूत के समान सर्वतत्त्वज्ञ ग्रीर (परिष्कृतः) सर्वत्र कर्तृत्व से प्रसिद्ध (सः) वह जगदीश (त्रीन् एकावशान्) तेतीसों देवों को (इह यक्षत् च) इस संसार में सब प्रकार के दान देवें। ग्रीर (नः) हम उपासकों को भी (पिप्रयत् च) समस्त कामनाभ्रों से पूर्ण करें।।६।।

भावार्थ:—त्रिधातु = पृथिवी, अन्तिरक्ष और द्युलोक ये तीनों घातु अर्थात् पदार्थ। अथवा ईश्वर, जीव और प्रकृति। अथवा कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अन्तिरिन्द्रिय (मन आदि) ३३ देव = उत्तम, मध्यम और अधम भेद से एकादश इन्द्रिय ही ३३ देव हैं। पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ये ही एकादश (११) इन्द्रिय देव हैं। परमात्मा ही जब इन पर कृपा करता है तब इनका प्रकाश होता है। अतः इस कारण भी वही पूज्य-देव है।।।।

वही सर्वधन का स्वामी भी है यह दिखलाते हैं।।
त्वं नी अपन आयुषु त्वं देवेषुं पृर्व्य वस्त एकं इरण्यसि ।
त्वामापंः परिस्नुतः परि यन्ति स्वसंतवो नर्मन्तामन्यके संमे।।१०॥

पदार्थः— (पूट्यं) हे पूर्ण (ग्रन्ने) सर्वाघार परमदेव ! (नः ग्रायुष्) हमारे मनुष्यों में (त्वम्) तू ही (बस्वः इरज्यितः) धनका स्वामी है; (देवेषु) देवों में भी (एकः) एक तू ही धन का स्वामी है। (रवाम्) तेरे चारों तरफ (ग्रापः परि यन्ति) जल की घाराएँ बहती हैं जो (परिस्नृतः) तेरी कृपा से सर्वत्र फैल रही हैं ग्रीर

(स्वसेतवः) ग्रपने नियम में बढ़ हैं या स्यन्दनशील हैं। हे ईश ! तेरी कृपा से जगत् के (समे) सब ही (ग्रन्यके) ग्रन्य शत्रु (नभन्ताम्) नष्ट हो जायं या इनको तू ही दूर कर दे।।१०।।

भावार्यः—धनों की कामना से भी वही प्रार्थनीय है क्योंकि सर्वधन का स्वामी वही है भौर जिससे धन उत्पन्न होता है वह जल भी उसी के भ्रधीन है।।१०।।

#### भ्रष्टम मण्डल में यह उन्तालीसवां सूक्त समाप्त हुआ।।

प्रय द्वादशर्चस्य चरवारिशत्तमस्य सूक्तस्य १—१२ नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः—१, ११ भृरिक् त्रिष्टुप् ॥ ३, ४ स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ १२ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ २ स्वराट् शक्वरी ॥ ४, ७, ६ जगती ॥ ६ भृरिग्जगती ॥ ६, १० निचृज्ज-गती ॥ स्वरः—१—४, ११, १२ धैवतः ॥ ५–१० निषादः ॥

इन्द्रंग्नी युवं सु नः सहन्ता दासंशी रियम् । येनं हळहा समत्त्रशा वीळ चिंत्साहिषीमहाग्निवेनव वात इन्नर्भन्ताम-मन्यके संभे ॥१॥

पवार्यः—हे (इन्द्राग्नी) ऐश्वर्य एवं ज्ञानरूप प्रकाश के प्रदाता, क्षात्र एवं ब्राह्म-बल घारण कराने वाले दो प्रकार के प्रध्यापको ! (युवं) ग्राप दोनों (सु सहन्ता) सम्यक्तया धैयं घारण किये हुए, बड़े धैयं के साथ (नः) हमें (र्राय) बल एवम् ज्ञानघन (वासथः) प्रदान करते हो (येन) उस घन के द्वारा हम (समत्सु) जीवन में ग्राने वाले संघर्षों के समय (दृळ्हा) सुदृढ़ (चित्) ग्रीर (बीळु) बलशाली [शत्रु] को मी (साहिषीमहि) इस प्रकार पराभूत कर देंगे (इव) जैसे कि (बाते इत्) वायु के बहते समय (ग्रान्तः) ग्राग (बना) बड़े-बड़े जंगलों तक को भी नष्ट कर डालता है। (समे) सब (ग्रान्यके) परायी ग्रार्थात् शत्रुभूत— दुर्भावनायें (नभन्तां) नष्ट हो जायें।।१।।

भावायं:—मनुष्य में शारीरिक बल तथा मानसिक विचार शक्ति का परस्पर मेल एवं सन्तुलन रहना चाहिए; प्रजा में क्षत्रियों ग्रौर ब्राह्मणों का सहयोग रहे; शिक्षा के जगत् में शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा देने वाले दोनों प्रकार के ग्रद्यापकों का सहयोग रहे—तभी सब प्रकार के शत्रु नष्ट होते हैं।।१।।

निह वा बन्नयां महेऽथेनद्रिमियं जामहे शविष्ठं तृणां नरंम्। स नः कदा चिदवैता गमदा वाजंसातये गमदा मेषसांतये नभंनता- मन्यके संमे ॥२॥

पवार्यः—हे इन्द्राग्नी! यदि हम (वां) ग्राप दोनों को (निह) नहीं ही (वयया-महे) मिल पाते हैं (ग्रय) तो फिर (नृणां नरं) मानवों में से नेतृत्व गुएा विशिष्ट (श्रविष्ठं) सबसे ग्रविक बलशाली (इन्द्रं इत्) ऐश्वर्यवान की ही (यजामहे) प्रतिष्ठा ग्रीर संगति करते हैं। (सः) वह (कवाचित्) कभी तो (ग्रवंता) ज्ञानवान के साथ [ग्राग्नवां ग्रवां। तैं० १।३।६।४] (वाजसातये) शारीरिक बलार्य ग्रत्युत्तम ग्रन्नादि मोगों का विमागपूर्वंक प्रदान करने के लिये (ग्रागमत्) ग्राजाय ग्रीर (मेंघसातये) विचारशक्ति के ग्रयं घारणावती खुद्धि का विमाग पूर्वंक प्रदान करने के लिये ग्रा जाय। ग्रीर इस प्रकार हमारे (समे) सभी (ग्रन्यके) हमसे ग्रपरिचित शत्रुमाव (नभन्ताम्) नष्ट हो जायँ।।२।।

भावार्यः — बलशाली नेता के ग्राश्रय ग्रीर संगति में भी कभी-कभी विद्वान् की प्राप्ति हो ही जाती है। इस प्रकार इन दोनों की संगति प्राप्त होने पर ही हमें शत्रुग्रों से ग्रीर शत्रु भावनाग्रों से छुटकारा मिलता है।।२।।

ता हि सध्यं भराणामिन्द्राग्नी अधिभितः । ता उ कवित्वना कवी पुच्छचमाना सखीयते सं धौतमञ्जूतं नरा नभन्तामन्यके संसे ॥३॥

पवार्थः—(ता) वे उपरिविण्ति (इन्द्राग्नी) इन्द्र भौर भ्रग्नि (हि) निश्चय ही (भराणां) हमारे जीवन संघर्षों के [मरः a battle भ्राप्टे] (मध्यं) भ्राम्यन्तर माग में (श्रिधि क्षितः) भ्रध्यक्षरूप में स्थित रहते हैं —जीवन में संघर्ष उरस्थित होने पर हमारे पालन-पोषण के उत्तरदायी बनते हैं। (ता) वह दोनों (उ) ही (कवी) कान्तदर्शी (पृष्ठ्यमाना) भ्रादेशार्थ भ्रथवा सन्देहनिवारणार्थ पूछे गये (कवित्वना) कान्तदिशता के द्वारा (सखीयते) मित्र की मौति भ्राचरण करने वाले जन के लिये, उसके सामने (संघीतं) सन्तोषदायक, कल्याणकारी, मननपूर्वक सुनिश्चित विचार-धारा को (भ्रञ्चतम्) संचित कर देते हैं। इस प्रकार इत्यादि पूर्ववत्। ३।।

भावार्यः हमारे जीवन संघर्ष के ग्रिधिष्ठाता तथा संचालक क्षात्रबल ग्रीर ब्राह्मबल दोनों ही हैं। शंकाएँ उपस्थित होने पर हम इन दोनों शक्तियों वाले विद्वानों पर ही निर्भर रहते हैं श्रीर वे हमें श्रपनी सुविचारित विचार धारा प्रदान कर हमारा पथ-प्रदर्शन करते हैं ॥३॥

# अभ्यं च नभाकविद्निद्वाग्नी युजसां गिरा । यथोविश्वं धिदं जगं दियं घौः पृंचिवी मुद्धं पर्थे विभृतो वसु नभंनतामन्यके संमे॥४॥

पदार्थ:—हे साघक तू (नभाकवत) दुःखों को घ्वस्त करना चाहने वाले जन की मांति, (यजसा) श्रादरमयी (गिरा) माषा द्वारा (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्त इन्द्र और श्राग्न का (श्राभ श्रचं) स्वागत कर श्रोर जनकी श्राज्ञाश्रों का पालन कर (ययोः) जिनके (उपस्थे) गोद श्रथवा श्राश्रय पर ही (इदं विश्वं जगत्) यह सम्पूर्ण संसार श्रयांत् (इयं छोः) यह स्वतः प्रकाशमान लोक श्रोर (इयं पृथिवी मही) यह श्रतिविस्तृत बड़ी भूमि, श्रपने निजी प्रकाश से रहित भूलोक—-दोनों ही (वसु) ऐश्वयं को (विभृतः) घारण किये हुए हैं। इस प्रकार इत्यादि पूर्वं वत् ।।४।।

भावार्यः—सब प्रकार दुः खदायी तत्त्वों को विध्वस्त करने का स्रभि-लाषी साधक क्षात्र एवं ब्राह्म दोनों प्रकार के बलों का, ऐसे बलशालियों का स्रोर ऐसी भावनास्रों का स्रादर पूर्वक स्वागत करे। इन तत्त्वों पर ही सारा संसार पलता है।।४।।

# म ब्रह्माणि नभाकवदिन्द्राग्निभ्यांमिरज्यत । या सप्तबुंध्नमर्ण्वं जिह्मवारमपोर्णुत इन्द्र ईश्वांन ओजंसा नभंन्तामन्यके संमे ॥५॥

पदार्थ:—हे साघको ! (नभाकवत्) ग्रपने दुःखों का विघ्वं स चाहने वाले के समान (इन्द्राग्निस्यां) पूर्वोक्त इन्द्र ग्रीर ग्रग्नि के लिये (ब्रह्माणि) गुण वर्णन के मन्त्रों का (इरज्यताम्) ग्राघिपत्य प्राप्त करो; ऐसे मन्त्रों को मली-मांति समक्त कर उनका प्रयोग करो। उन्हीं इन्द्र ग्रीर ग्रग्नि के लिये कि (था) जो (सप्तबुध्नं) सात-सात ग्राधारों वाले ग्रयांत् ग्रत्यन्त दृढ़ पेंदी वाले (जिह्मबारं) देढेमेढे द्वार वाले (ग्रणंवं) प्रबोध-जल के महासागर को (ग्रप ऊर्णुतः) उधाड़ते हैं; (इन्द्रः) इन दोनों में से मी (इन्द्रः) सामर्थ्यवान् क्षात्रबली (ग्रोजसा) ग्रयनी ग्रोजस्विता के कारण (ईशानः) स्वामित्व करता है। इस प्रकार इत्यादि पूर्वं वत् ।।१।।

भावायं: — शुद्ध ग्रातमा के साथ मेल न खाने वाली, परायी शत्रुरूपा दुर्भावनाग्रों को दूर करने के लिये साधक को ज्ञान एवं कर्म दोनों शक्तियों की ग्रावश्यकता है। इस विषयक प्रयोध एक गहरे महासागर की भांति है — उसके मुखद्वार का उद्याटन भी टेडी खीर है। त्राह्मत्रवल ग्रीर क्षात्रबल

दोनों की सम्मिलित सहायता से ही इसका उद्घाटन सम्भव है —साथ ही ब्राह्मबल की तुलना में क्षात्रबल ग्रधिक श्रोजस्वी है —इत्यादि वर्णन इस मन्त्र का विषय है।।।।

# अपिं द्वश्र पुराणवद् व्रततित्व गुष्पितमोजां दासस्यं दम्भय । दयं तदंश्य सम्भृतं वस्विन्द्रण विभंजेमहि नर्मन्तामन्यके संमे ॥६॥

पवार्थ: —है शक्तिशाली राजन ! (बततेः) वेल के (गृब्पितं) उलके हुए गुच्छे को (पुराणवत्) जैसे कि पुराने को सरलता से (वृश्च) काट देते हैं वैसे ही (वासस्य) क्षीए। करने वाले विघ्वं सक दुष्ट पुरुष के (गृब्पितं) पुञ्जीमूत (धोजः) तेज को काट (श्रिप) श्रीर उसको (दम्भय) अपने श्रादेश के प्रधीन कर ले। (वयं) हम प्रजाजन (श्रस्य) इसके (तत्) उस (इन्द्रेण) बलशाली राजा श्रादि द्वारा (सम्भृतं) एकत्र कर दिये हुए (वसु) तेजरूपी ऐश्वयं का (विभजेमिह) बाँटकर सेवन करें।।६॥

भावार्यः — राष्ट्र में दुष्ट पुरुषों को राजा न केवल निस्तेज करे स्रिपितु उस में बिखर कर फैले हुए सारे स्रोज एवं धन को समेटकर राजा स्रपनी शिष्ट प्रजा में बांट दे ॥६॥

# यदिंन्द्राग्नी जनां हुमे विह्वयंन्ते तनां गिरा। अस्माकें भिर्नृभिष्टेयं सांसह्यामं पृतन्यतो वंतुयामं वतुष्यतो नभंन्तामन्यके संमे ॥७॥

पवार्थ:—(यद्) जब (इमे जनाः) ये हमारे जीव (तना) लगातार उच्वारित (गिरा) श्रपने शब्दों द्वारा (इन्द्राग्नी) उपरोक्त इन्द्र श्रीर श्रग्नि को (विह्नयन्ते) विह्न-लता से पुकार लेते हैं—गुएा वर्णन द्वारा उनका श्राधान श्रपने श्रन्तरात्मा में कर लेते हैं तब हम (श्रस्माकेभिः) इन श्रपने ही हुए (नृभिः) मनुष्यों को साथ लेकर (पृतन्यतः) श्राक्रान्ता शत्रुश्रों श्रीर शत्रु मावनाश्रों को (सासह्याम) घीरता के साथ पराजित करें श्रीर (वनुष्यतः) जो हमें पराजित करना चाहते हैं या विष्वस्त करना चाहते हैं हम उन्हें (वनुष्याम) पराजित करें श्रथवा नष्ट कर दें। इस प्रकार इत्यादि पूर्ववत्।।।।।

भावार्थः हमें चाहिये कि हम विविध प्रकार से ब्राह्म एवं क्षात्रबल-शालियों के गुणों का वर्णन करते हुए उन गुणों का अपने अन्तः करण में आधान करें। हम अपने आक्रामक तथा आक्रमण करके हमें पराजित अथवा नष्ट करना चाहने वाले शत्रुओं और शत्रुभूत भावनाओं को इसी प्रकार परा-भूत कर सकेंगे ।।७।। या तु इवेताववो दिव उचरात उप द्युभिः । इन्द्राग्न्योरतुं व्रत-मुहाना यन्ति सिन्धंबो यान्त्सी बन्धादमुं इचतां नभंन्तामन्यके संमे ॥८॥

पदार्थ:—(या) जो (श्वेतो) सत्वगुण्विशिष्ट [इन्द्र श्रोर ग्राग्न] (श्रुभिः) ग्राप्ने कमनीय गुणों की दीप्ति के द्वारा (श्रवः) निम्न, श्रन्धकार श्रथवा श्रज्ञान की श्रवस्था से (उप दिवः) उच्च, प्रकाश श्रथवा ज्ञान की श्रवस्था में (उच्चरातः) पहुँचा देते हैं; फिर वे (यान्) जिन [पदार्थों श्रथवा उच्च मावनाश्रों] को (बन्धात्) श्रप्ने बन्धन से (श्रमुञ्चताम्) मुक्त कर दें वे (सिन्धवः) विभिन्न प्रकार के गहन समुद्र की मान्ति कोश, जलों की मांति (इन्द्राग्न्योः व्रतं श्रनु) इन्द्र एवं श्राग्न के सनातन नियम का श्रनुसरण करते हुए (उहानाः यन्ति) प्रवाहित हो जाते हैं। (समे) श्रादि शेष पूर्व वत्।।।।

भावार्थ:—जो साधक सत्वगुणी क्षात्र एवं ब्राह्म बल श्रथवा ऐसे बल-शाली क्षत्रिय श्रीर ब्राह्मण की शरण में पहुँच जाता है, उन दोनों की सहा-यता से उसका जीवन उच्च हो जाता है ग्रीर उसको उनकी मुक्त दान-शीलता के कारण श्रपार ऐश्वर्य प्राप्त होता है।। ।।

पूर्वीष्टं इन्द्रोपंमातयः पूर्वीकृत मर्बस्तयः सूनी हिन्वस्यं इरिवः। वस्वो वीरस्यापृचो या तु सार्धन्त नो घियो नथंन्तामन्यके संमे।।९।।

पवार्थ:—है (हरियः) जीवनयात्रा का सुष्ठुतया निर्वाह कर सकने वाली ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियों की शक्तियों से युक्त, (हिन्वस्य) स्तुति द्वारा सन्तुष्ट करने वाले जन के (सूनो) प्रेरक, (इन्द्र) क्षात्रवल के घारक नेता ! (ते) तेरे (उपमातयः) दान [सायण] (पूर्वोः) सबसे प्रथम है (उत) इसीलिए तेरी (प्रशस्तयः) त्तुतियां मी (पूर्वोः) सर्वप्रथम हैं। (वीरस्य) तुक्त वीर द्वारा की गई (प्रापृचः) प्रापूर्तियां, उदारता-पूर्वक प्रदान की गई (सिद्धियाँ (वस्वः) बसाने वाली हैं। (याः) ग्रीर वे ग्रापूर्तियां (नः) हमारी (धियः) वृद्धियों ग्रीर कर्मों को–हमारे चिन्तन एवं कृत्यों—दोनों—को (साधन्त) सिद्ध करें। (समे) इत्यादि पूर्ववत्।।६।।

भावार्यः परमेश्वर, ऐश्वर्यवान् क्षात्रवलोपेत राजा तथा स्वयं जीव जो सिद्धियों को प्राप्त कराते हैं -वे वस्तुतः मनुष्य की विचारधारा ग्रीर उसकी

कर्तृत्वशक्तिको सम्पन्न बनाते हैं। यही भाव इस मन्त्र में व्यक्त किया गया है।।६।।

तं बिशीता सुद्धक्तिभिस्त्वेषं सत्वानमृग्पियंम् । उतो त चिय स्रोजंसा ग्रुष्णंस्याण्डानि मेदंति जेषत्स्वंष्वीर्षो नभन्तामन्यके संमे ॥१०॥

पदार्थः — उस उपरिवर्णित क्षात्र बल रूपी इन्द्र को, जो (त्वेषं) शत्रुशों एरं शत्रु मावनाग्रों के लिये मयानक एवम् तेजस्वी है; (सत्वानम्) शुद्धान्तःकरण एवम् बलिष्ठ है; (ऋग्मियम्) स्तुति करने योग्य है; (उतो नृ चित्) ग्रीर (यः) जो (ग्रोजसा) ग्रपनी ग्रोजस्विता से ही (ग्रुष्णस्य) शोषक शत्रु, रोग ग्रयवा दुर्मावना ग्रादि के (ग्राण्डानि) गर्मस्थ सन्तान को (भेदित) छिन्न-भिन्न कर देता है ग्रीर इस प्रकार (स्ववंतीः) सुखप्रापक (ग्रपः) कर्मों को (जेषन्) जीत लेता है; (तं) उस इन्द्र को (सुवृश्तिभः) शोमन दुःखवर्जक कियाग्रों द्वारा (शिशीत) ग्रधिक तीक्ष्ण, कार्यसक्षम बनाग्रो। (समे) इत्यादि प्वंवत्।।१०।।

भावार्थ: क्षात्र बल की ग्रोजस्विता के कारण ही शत्रुग्नों की सन्तानें गर्भावस्था में ही नष्ट हो जाती हैं; साधक के दु:खवर्जक कर्मों द्वारा यह बल ग्रिधक कार्यक्षम बनता है।।१०॥

तं शिशीता स्वध्वरं सत्यं सत्वानमृत्वियंम्। जतो तु चिय भोइत आण्डा शुष्णस्य येदत्यजैः स्वंतीरपो नभंन्तामन्यके संमे ॥११॥

पदार्थः — जिस ब्राह्मबल के व्यवहार (स्वष्वरं) शोमन ग्रहिसा ग्रादि हैं; (सत्यं) जो कभी विपरीत फल नहीं देता [ग्रव्यमिचारी है]; (सत्वानं) सत्वगुण विशिष्ट एवम् बलवान् है; (ऋत्वियम्) जो नियमपूर्वं क फलप्रद है; (उतो नृ चित्) ग्रीर (य:) जो (ग्रीहते) तर्कवितकं करता है विवेकशील है तथा (ग्रुष्णस्य) शोषक की (ग्राण्डा) गर्भस्य सन्तान को (भेदित) छिन्न मिन्न कर देता है। (स्ववंतीः) सुख प्रापिका (ग्रपः) कियाग्रों को (ग्रजः) जीतता है—(तं) उस ब्राह्मबल को (शिशीत) कार्यक्षम बनाग्रो। (समे) इत्यादि पूर्वं वत्।।११॥

भावार्यः — ब्राह्मवल साधक को विवेकशीलता प्रदान करता है; जब कि क्षात्रवल में स्रात्रामकता तथा स्रोज प्रबल होता है। दोनों के सहयोग से ही शत्रुस्रों का पराजय होता है।।११॥

# एवेन्द्राग्निभ्यां पितृवन्त्रज्ञवीयो मन्धातृवदं क्षिर्स्वदंवाचि । त्रिवातुंना शर्मणा पातमस्मान्त्रयं स्याम् पतंयो र्याणास्।।१२॥

पदार्थः—(एव) इस प्रकार जिन (इन्द्राग्निम्यां) इन्द्र एवम् ग्रग्नि के लिए [उन्हें] (पितृवत्) पालक माता-पिता के समान, (मन्धातृवत्) ज्ञानधारक एवम् ज्ञानप्रकाशक के समान ग्रीर (ग्रिङ्गिरस्वत्) प्राणों के समान जीवनदाता के समान [पद देते हुए] (नवीयः) ग्रातिशय स्तुतिकारक वचन (ग्रवाचि) कहा वे उन्द्र ग्रीर ग्राग्नि (त्रिधातुना) तीन धारक तत्त्वों—सत्व, रज ग्रीर तम से युक्त (शर्मणा) दुःलाभावरूप सुख से (ग्रस्मान्) हम साधकों की (पातम्) रक्षा करें। (वयं) हम (रयीणां) दानशीलता के प्रवर्तक ऐश्वयों के (पतयः)पालक स्वामी (स्याम) हों।।१२॥

भावार्यः—क्षात्रवल एवं ब्राह्मवल तथा उनके भ्रधिष्ठाता राजा, विद्वान् एवं सर्वोपरि परमैश्वर्यवान् परमेश्वर को पितृस्थानीय, बुद्धि तथा विचारशीलता प्रदान करने वाला भ्रौर प्राणधारक मानकर उनके गुणों का वर्णन करते हुए उनको भ्रपने भ्रन्तः करण में स्थापित करने का यत्न करना चाहिये। मनुष्य को दुःख से रहित सुख इस प्रकार की स्तुति से ही उपलब्ध हो सकता है।। १२।।

विशेष—इस सूक्त के देवता इन्द्र श्रीर ग्रग्नि हैं। उन्हीं के गुणों श्रीर कृत्यों का वर्णन समग्र सूक्त में किया गया है।

#### प्रष्टम मण्डल में यह चालीसर्वा सुकत समाप्त हुन्ना ।।

ध्रथ दशवंस्यैकचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १—१० नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ वरुणो वेवता ॥ छन्दः —१, ५ त्रिष्टुप् । ४, ७ भृतिक् त्रिष्टुप् । द स्वराट् त्रिष्टुप् । २, ३, ६, १० निचुज्जगती । ६ जगती । स्वरः —१, ४, ५, ७, द धैवतः । २, ३, ६, १० निषादः ॥

# भ्रम्मा ऊ षु प्रभृंतये वर्रुणाय मुब्द्र्योऽची विदुष्टरेभ्यः । यो षीता मानुंषाणां पश्वी गा इंव रक्षंति नयंन्तामन्यके संमे ॥१॥

पदार्थः हे मनुष्यगण धाप (प्रभूतये) स्ववृद्धि, श्रम्युदय श्रीर कल्याण के लिये (श्रस्में) सर्वत्र विद्यमान इस (वरुणाय) परम स्वीकरणीय परमपूज्य परमातमा की (उ) मन को स्थिर कर (सु) श्रच्छे प्रकार (श्रचें) पूजा करो श्रीर (मरुद्भ्यः) जो मितमापी योगीगण हैं उनकी भी पूजा करो तथा (विदुष्टरेभ्यः) जो श्रच्छे विद्वान्

हों उनको भी पूजो। (यः) जो वरुणवाच्य परमदेव (मानुषाणाम्) मनुष्यों के (पश्वः) पशुग्रों को भी (धीता) ग्रपने कर्म से (गाः इव) पृथिब्यादि लोकों के समान (रक्षति) बचाता है। जिससे (समे) सब ही (ग्रन्थके) शत्रु (नभन्ताम्) नष्ट हों।।१।।

भावार्थः परमात्मा की पूजा यदि मन ग्रीर श्रद्धा से की जाय तो सर्व फल देती है, ग्रीर उस उपासक के सर्व विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं।। १।।

तम् च संमुना गिरा पिंतृणां च मन्मंभिः । नाभाकस्य मद्यंस्ति-भिर्यः सिन्धूनामुपाँद्ये सप्तस्वंसा स मध्यमो नभंन्तामन्यके समे ॥२॥

पदार्थः — हे मनुष्यगए। श्राप (तम् उ) उसी वरुए-वाच्य ईश्वर की (समना) समान (गिरा) स्तुति से (सु) श्रच्छे प्रकार स्तुति कीजिये श्रौर (पितृणाम् च) श्रपने पूर्वज पितरों के (मन्मिभः) मननीय स्तोत्रों से स्तुति कीजिये; (नाभाकस्य) संसार विरक्त ऋष्यादि कृत (प्रशस्तिभिः) प्रशंसनीय स्तोत्रों से उसकी स्तुति कीजिये। (यः) जो वरुए।देव (सिन्धूनाम्) स्यन्दनशील इन्द्रियों (उप) समीप में (उवये) उदित होता है श्रौर जो (सप्तस्वसा) दो नयन, दो कर्एा, दो घाए। श्रौर एक मुखस्य रसना इन सातों के लिये कल्याए।प्रद है; (सः) वही (मध्यमः) सब के मध्य में स्थित है। उसकी स्तुति से (समे श्रन्थके नभन्ताम्) सर्व शत्रु नष्ट हो।।२।।

भावार्थः — उसकी स्तुति श्रपनी भाषा द्वारा या पूर्व रचित स्तोत्र द्वारा किसी प्रकार करे; इसमें मनुष्य का कल्याण है।।२।।

स क्षपः परि षस्वजे न्यु हो माययां द्वे स विद्वं परि दर्शतः। तस्य वेनीरतं व्रतमुषस्तिको अवर्षयन्त्रभन्तामन्यके संमे ।।३।।

पवार्थ:—हे मनुष्यगए। (सः) वह वरुएवाच्य ईश्वर (क्षपः) रात्रि में मी (परि षस्वजे) व्यापक है ग्रर्थात् रात्रि में मी मनुष्यों के सर्व कर्मों को देखा करता है। (दशंतः) परम दर्शनीय (सः) वह ईश्वर (उस्रः) सर्वव्यापी होकर (मायया) निज शक्ति ग्रीर बुद्धि से (परि) चारों तरफ (विश्वम्) सकल पदार्थ को (नि दधे) ग्रच्छे प्रकार चारए। किये हुए है। (तस्य वतम्) उसके व्रत को (वेनीः) उससे कामनाग्रों की एच्छा करती हुई सारी प्रजाएं (तिस्रः उषः) तीन कालों में (ग्रवर्धयन्) वट्टा रही हैं ग्रर्थात् भूत, भविष्यत् ग्रीर वर्तमान या प्रातः, मध्याह्न ग्रीर सायकाल में उसकी, कीति वट्टा रही हैं।।३।।

भावार्यः वह परमात्मा सब काल में सर्वत्र व्यापक है - यह जान पापों से निवृत्त रहे ॥ ३॥

# यः कुत्रभा निवार्यः पृथिन्यामधि दर्शतः । स माता पूर्व्य पदं तद्वरंणस्य सप्तयं स हि गोपाः इवेर्यो नभंन्तामन्यके संमे॥४॥

पदार्थः— (पृथिष्याम् श्रिघ)पृथिवी के ऊपर(दर्शत) दर्शनीय श्रीर विज्ञेय (यः) जो परमात्मा (ककुभः) सम्पूर्ण दिशाश्रों को (निघारयः) घारण करता है (स माता) वही जगत् का भी निर्माता, पाता श्रीर संहर्ता है। (वरुणस्य) उसी परमात्मा का (तत् पदम्) वह स्थान (पूर्व्यम्) पूर्ण श्रीर श्रिति श्राचीन है श्रीर (सप्त्यम्) सबके जानने योग्य है। (सः हि) वही (गोपाः इव) गोपालक के समान जगत् का पालक है वह (ईर्यः) सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है। (नभन्ताम्) इत्यादि पूर्ववत्।।४।।

भावार्यः — जिस कारण वह जगत् का कर्ता है ग्रतः सर्वभाव से वही पूज्य ग्रीर उपास्यदेव है।।४।।

# यो धर्ता भ्रुवंनानां य चस्नाणांमपीच्या वेद नामानि गुद्धां । स्र कविः काच्यां पुरुष्ट्यं द्यौरिंव पुष्यति नभंन्तामन्यके संमे ।।५॥

पदार्थः—(यः) जो वरुए (भुवनानाम्) सम्पूर्ण सूर्यादि जगत् श्रीर समस्त प्रािएयों का (धर्ता) घारए करने वाला है श्रीर (उस्राणाम्) सूर्य की किरएों का मी वही घाता विघाता है श्रीर (श्रपीच्या) श्रन्ताहत — भीतर छिपे हुए (गुह्या) गोपनीय (नामानि) नामों को भी (वेद) जानता है। (सः कविः) वह महाकवि है श्रीर वह (काव्या) काव्यों को (पुरु) बहुत बनाकर (पुष्पित) पुष्ट करता है। (इव) जैसे (धौः) सूर्य (रूपम्) रूप को पुष्ट करता है तद्वत्।। १।।

भावार्यः वह परमात्मा लोक-लोकान्त्रों का रचयिता व पालक है; श्रतः उपास्य है।।।।।

यस्मिन्विश्वांनि काच्यां चक्रे नामिरिव श्रिता। त्रितं जुती संपर्यत वर्जे गावो न संयुजे युजे अश्वां अयुक्षत नर्भन्ता प्रत्यके संमे ॥६॥

पदार्थः - हे मनुष्यो ! ग्राप वहणदेव की महिमा देखिये । (यस्मिन्) जिस वहण में (विद्वा) सम्पूर्ण (काव्या) काव्यकलाप (श्रिता) ग्राश्रित है, जैसे — (चक्रे) चक्र में (नाभिः इव) नामि स्थापित रहता है तद्भत् उस परमदेव में स्वयं काव्यक अप स्थित है। हे मनुष्यो ! उस (त्रितम्) त्रिलोकव्यापी वहला को (जूती) शीघ्र ही प्रेम से (सपर्यंत) पूजो; ऐसे ही (गाव: न) जैसे गाएं (व्रजे) गोष्ठ में (संयुजे) संयुक्त होने के लिये शीघ्रता करती हैं, तद्वत्। पुनः (युजे) जुए में जैसे मनुष्य (ग्रव्यान्) घोड़ों को (ग्रयुक्षत) जोतते हैं तद्वत्। हे मनुष्यो ग्राप ग्रपने को ईश्वर की पूजा के लिये शीघ्रता करो।।६।।

भावार्यः — ईश्वर स्वयं महाकिव है। तथापि विद्वान् ग्रपनी वाणी को पिवत्र करने के लिये ईश्वरीय स्तोत्र रचते हैं। स्वकल्याणार्थ उसको पूजो। श्रालस्य मत करो।।६।।

# य त्रास्वत्कं आशये विश्वं जातान्यवाम्। परि धार्मानि मृहृत्य-द्रकणस्य पुरो गये विश्वं देवा अतुं वृतं नर्भन्तामन्यके संमे ॥७॥

पदार्थः—(यः) जो वहला (ध्रासु) इन प्रजाश्रों में (ग्रत्कः) ब्याप्त है श्रयवा इन में सतत गमनशील है श्रीर जो (एषाम्) इन प्राणियों के (विश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न चरित्र को (श्राशये) जानता है श्रीर (धामानि) समस्त स्थानों में (परि) चारों तरफ से (ममृंशत्) व्याप्त होते हुए (वहणस्य) वरला के (गये पुरः) रथ के सामने (विश्वे देवाः) समस्त सूर्यादि देव (ब्रतम् ग्रनु) नियम के पीछे-पीछे चलते हैं। (नभन्ताम्) इत्यादि पूर्ववत्।।।।।

भावार्थः — जिस ईश्वर के नियम के ग्रनुसार सब सूर्यादि देव चल रहे हैं, हे मनुष्यो ! उसकी पूजा करो ।।७॥

पुन: वरुण वा वर्णन करते हैं।।

# स संमुद्रो अंपीच्यंस्तुरो द्यामिंव रोहति नि यदांसु यर्जुद्घे । स माया अर्चिना पदास्तृंणानाकमारुं(न्नमंन्तापन्यके संमे ॥८॥

पदार्थ:—(सः) वह वहिए (समुद्रः) समुद्र है ग्रथीत् जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न हों वह समुद्र । यद्यपि सकल जगद्योनि वह है तथापि प्रत्यक्ष नहीं किन्तु (प्रपोच्यः) सबके मध्य में स्थित है । पुनः (तुरः) सर्व स्ट्यादि देवों से शीघ्रगामी है । पुनः (द्याम् इव) जैसे सूर्य ग्राकाश में कमशः चढ़ता है तद्वत् वह सबके हृदय में ग्रारूढ़ है । (यद्) जो वहिए (ग्रासु) इन प्रजाग्रों में (यजुः) दान (नि दधे) देता है ग्रीर (सः) वह भगवान् (मायाः) दुष्टों की कपटताग्रों को (ग्राचना) ज्वालायुक्त (पदा) पद से (ग्रस्तृणात्) नष्ट करता है ग्रीर (नाकम्) सुखमय स्थान में (ग्रारुहत्) रहता है ॥६॥

भावार्षः — जिस कारण वह कपटता नहीं चाहता, ग्रतः निष्कपट होकर उसकी उपासना करो ग्रौर उसको ग्रपने-ग्रपने हृदय में देखी ॥ । । ।

यस्यं क्वेता विंचच्या तिस्रो भूपीरिधिचितः। त्रिरुत्तराणि पृत्रतुर्वरुणस्य ध्रवं सदः स संप्तानामिर्ण्यति नर्भन्तामन्यके संमे ॥९॥

पदार्थ:—(ग्रिधिक्षितः) सर्वोपिर निवास करते हुए ग्रीर सबके ऊपर ग्रिधिकार रखते हुए (यस्य) जिस परमदेव के (इवेता) दवेत ग्रीर दिव्य (विचक्षणा) तेज (निस्रः भूमीः) तीनों भू।मयों में ग्रीर (उत्तराणि) ग्रत्युत्तम (त्रिः) तीनों भुवनों में (पप्रतुः) पूर्ण हैं ग्रीर जिस वरुण का (सदः) यह जगद्रूष्प मवन (ध्रुवम्) निश्चल ग्रीर ग्रिविनश्वर है (सः) वही देव (सप्तान।म्) सपंणशील जगम ग्रीर स्थावर पदार्थमात्र का (इरज्यति) स्वामी है। ग्रतः हे मनुष्यो उसी की पूजा करो ।।६।।

भावायं:—इस ऋचा द्वारा परमात्मा की महती शक्ति दिखलाते हैं। जीवात्मा की दृष्टि में ये तीन लोक हैं, परन्तु लोक-लोकान्तर की कोई संख्या नहीं है। यह सृष्टि अनन्त है। परमात्मा उनसे भी अलग रहता हुआ सब में है यह इसकी आश्चर्यं-लीला है। हे मनुष्यो विचार-दृष्टि से इसकी विभूतियाँ देखो और तुम क्या हो सो भी विचारो।।।।

यः ध्वेताँ अधिनिर्णिजश्रके कृष्णाँ अतं त्रता। स धामं पूर्व्य मेमे यः स्कम्भेन विरोदंसी अजो न द्यामधारयन्त्रमंनतायन्यके संमे॥१०॥

पवायं:—(श्रनु बता) कर्मों के अनुसार (यः) जो वरुणवाच्य परमात्मा (रवेतान्) दवेत (निणिजः) किरणों को अर्थात् दिनों को (श्रध चक्रे) बनाता है ग्रीर (कृष्णान्) कृष्ण किरणों को अर्थात् रात्रि को बनाता है अथवा (द्वेतान्) सात्त्विक ग्रीर (कृष्णान्) तद्विपरीत तामस (निणिजः) जीवों को बनाता है। पुनः (श्रनु बता) कर्म के श्रनुसार ही (सः) वह वरुण (पूर्व्यम् धाम) पूर्व धाम को (ममे) रचता है। (यः) जो (स्कम्भेन) स्वमहिमा से (रोदसी) परस्पर रोधनशील द्यावापृथिवी को (बि श्रधारयत्) श्रच्छे प्रकार घरे हुए है; ऐसे ही (श्रजः न द्याम्) जैसे सूर्य श्रपने परितः स्थित ग्रहों को धारण करता है, तद्वत् ।।१०।।

भावार्थः —वह परमात्मा ही दिन-रात ग्रीर सात्त्विक तथा तामस जीवों को बनाता है ॥१०॥

म्रष्टम मण्डल में यह इकतालीसर्वा सुक्त समाप्त हुमा ॥

श्रय षडचंस्य द्वाचत्वारिशत्तमस्य सुक्तस्य १—६ नाभाकः काण्व श्रचंनाना वा। श्रयवा १—३ नाभाकः काण्वः । ४ —६ नाभाकः काण्व श्रचंनाना वा ऋषयः ॥ १—३ वरुणः । ४—६ श्रविनौ देवते ॥ छन्दः—१—३ त्रिष्टुप् । ४—६ श्रनुष्टुप् ॥ स्वरः—१—३ धैवतः ४—६ गान्धारः ॥

# अस्तंभनाद् द्यामधुरी विश्ववेदा अभिभीत वृत्मार्ज पृथिन्याः । आसीद्दृद्दिश्वा भुवंनानि सम्राह्विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥१॥

पदार्थः—(श्रसुरः) सव नें प्राण देने वाला (विश्ववेदाः) सर्व धन ग्रीर सर्व ज्ञानमय वह वरुण-वाच्य जगदीश्वर (द्याम्) पृथिवी से ऊपर समस्त जगत् को (श्रस्तम्नात्) स्तम्भ के समान पकड़े हुए विद्यमान है। पुनः (पृथिव्याः वरिमाणम्) पृथिवी के परिमाण् को (श्रिमिमीत) जो बनाता है ग्रौर जो (विश्वा भुवनानि) सम्पूर्ण भुवनों को बनाकर (श्रासीदत्) उन पर ग्रधिकार रखता है; (सम्नाड्) वहीं सबका महाराज है। हे मनुष्यो ! (वरुणस्य) वर्णीय परमात्मा के (वतानि) कर्म (तानि) वे ये (विश्वा इत्) सब ही हैं। कहां तक उनका वर्णन किया जाय। इसकी यह शक्ति जानकर इसी को गान्नो ग्रीर पूजो।।।।।

भावार्थः —परमात्मा ने ये सब लोक बनाये हैं ग्रोर वही इनका ग्राधार हैं; उसी की पूजा करो। ११।।

# प्वा वंन्द्रस्व वर्तणं बृहन्तं नमस्या धीरममृतंस्य गोपाम्। स नः भ्रमें त्रिवरूयं वि यसत्पातं नी धावापृथिवी उपस्य ॥॥॥

पदार्थः—हे मनुष्यगण ग्राप (बृहन्तम्) महान् (वरुणम्) वरणीय परमात्मा की (बन्दस्व) बन्दना करें। पुनः (धीरम्) सर्ववित् (ग्रमृतस्य) ग्रमृत — मुन्ति का (गोपाम्) रक्षक उसी वरुण-वाच्य ईश्वर को (नमस्य) नमस्कार करों (सः) वह इस प्रकार पूजित हो (नः) हमको (त्रिवरूथम्) त्रिभूमिक ग्रथवा त्रिलोकवरणीय (शर्म) गृह, कल्याण ग्रोर मङ्गल (वि यंसत्) देवे। (द्यावापृथिवी) हे द्यात्रापृथिवी! (उपस्थे) ग्रापके कोड़ में वर्तमान हम उपासकों को ग्राप (पातम्) निखल उपद्रवों से बचावें।।२।।

भावार्यः -- जो ईश्वर की पूजा ग्रोर वन्दना करते हैं उनकी सब ही पदार्थ रक्षा करते हैं। ग्रतः हे मनुष्यो ! यदि ग्रपनी रक्षा चाहते हो तो केवल उसी की पूजा करो ॥२॥

# इमां चियं शिक्षंमाणस्य देव कतुं दक्षं वरुण सं चित्राधि। ययाति विश्वां दुरिता तरेंम सुतमाणमधि नावं रहेम ॥३॥

पदार्थः—(बरुण देव) हे निखिल पापनिवारक महादेव (शिक्षमाणस्य) अपना जानते पूर्ण परिश्रम और धार्मिक कार्य्य में मनोयोग देते हुए मेरी (इमाम्) इस (धियम्) सुक्रिया को तथा (क्रतुम् दक्षम्) यज्ञ भौर आन्तरिक बल को (सं शिशाधि) भ्रच्छे प्रकार तीक्ष्ण कीजिये; (यया) जिस सुक्रिया क्रतु भौर बल से (विश्वा दुरिता) निखिल पापों, व्यसनों भौर दुःखों को (भ्रति तरेम) तर जायं भौर (सुतर्माणम् नावम्) भ्रच्छे प्रकार पार लगाने वाली सुक्रियारूप नौका पर (भ्रधिरुहेम) चढ़ें ॥३॥

भावार्यः—हे देव ! बुद्धि, बल ग्रीर कियाशक्ति—ये तीनों हमको दे जिससे हम पापादि दु:खों को तैर कर विज्ञानरूपी नौका पर चढ़ तेरे निकट पहुँच सकें।।३॥

# त्रा वां ग्रावाणी अश्वना धीभिवितां अञ्चन्यवुः। नासंत्या सोमंपीत्ये नमंन्तामन्यके संसे ॥४॥

पदार्थः—(नासत्या) हे ग्रसत्यरहित शुद्ध (ग्रिश्वना) ग्रश्वयुक्त राजा ग्रीर ग्रमात्यगण ! (ग्रावाणः) निष्पाप या पाषाणवत् स्वकर्म में निश्चल श्रीर दृढ़ ग्रीर (धीभिः) बुद्धिशों से संयुक्त (विप्राः) ये मेघाविगण (सोमपीतये) जौ, गेहूँ, घान ग्रादि पदार्थों को सुखपूर्वक मोगने के लिये (वाम्) ग्राप लोगों के निकट (ग्रा ग्राचुच्यवुः) पहुँचते हैं; (समे) सब (ग्रन्यके) शत्रु (न्भन्ताम्) नष्ट हो जायं।।४।।

भावार्थः—विद्वानों के ऊपर भी यदि कोई आपत्ति आवें तो वे भी राजा और समात्यादि राज्य-प्रबन्धकर्ताओं के निकट जावें और उनसे साहाय्य लेकर निखिल विघ्नों को नष्ट करें।।४।।

# ययां वामत्रिंरिवना गीर्भिर्दिमो अजॉइवीत्। नासंत्या सोमंपीतये नर्भन्तामन्यके संमे ॥५॥

पदार्थ:—(नासत्या) हे ग्रसत्यरिहत (ग्रिश्वना) ग्रश्वयुक्त राजवर्ग ! (ग्रित्रः) रक्षारिहत (विन्नः) मेघावी (यथा) जैसे (वाम्) ग्रापको (सोमपीतये) समस्त पदार्थों की रक्षा के लिये (ग्रजोहवीत्) बुलाते हैं तद्वत् ग्रन्य भी ग्रापको बुलाया करें जिससे (समे) समस्त (ग्रन्यके नभन्ताम्) शत्रु ग्रीर विघ्न नष्ट होवें ॥५॥

भाषायं:—राजा ग्रीर राज्य कर्मचारियों को उचित है कि विद्वान, मूर्ख, घनी, गरीब ग्रीर ग्रसहाय ग्रादि सर्व प्रकार के मनुष्यों की पूरी रक्षा करें, जिससे कोई विष्म न रहने पावे ॥५॥

# ण्वा वीमह ऊत्ये ययाहुंवन्त मेथिराः। नासंत्या सोमंपीत्ये नर्भन्तामन्यके संमे ॥६॥

पदार्थः—(नासत्या) हे ग्रसत्यरिहत राज्यप्रवन्धकर्ताग्रो ! (यथा) जैसे (मेधिराः) विद्वान् मेधाविगए। (वाम्) ग्रापको (ग्रहृवन्त) स्वकार्य्यं के लिये बुलाते हैं (एव) वैसे मैं मी (वाम्) ग्रापको (ऊतये) साह य्य के लिये (ग्रह्वे) बुलाता हूँ ॥६॥ भावार्थः—राजा का सत्कार सब कोई करे ॥६॥

प्रष्टम मण्डल में यह बयालीसवां सूक्त समाप्त हुमा ।।

ध्यय त्रयस्त्रिंशवृचस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १—३३ विरूप माङ्गिरसं ऋषिः ॥ ध्रग्निर्वेवता ॥छन्दः-१, ६—१२, २२, २६, २६, २६, ३३ निवृद्गायत्री । २-८, १३, १४-२१, २३—२४, २७, ३१, ३२ गायत्री । १४ ककुम्मती गायत्री । ३० पावनिचृद्गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

धानवाच्य ईश्वर की स्तुति।। इसे विषर्व वेषसोऽग्नेरस्तं वयच्वनः। गिरः स्तोमांस ईरते॥१॥

पदार्थः—(विप्रस्य) मेघावी ग्रीर विशेषकर ज्ञान विज्ञान प्रचारक (वेश्वसः) विशेषकर ज्ञान विज्ञान प्रचारक (वेश्वसः) विशेषक स्तुतियों के कर्त्ता मुक्त उपासक के (इमे स्तोमासः) ये स्तोत्र, (ग्रस्तुत्वग्रवक्तः) जिसके उपासक कभी हिंसित ग्रीर ग्रीमभूत नहीं होते ग्रीर (गिरः) जो स्तवनीय परमपूज्य है (ग्राग्नेः) उस परमातमा की ग्रीर (ईरते) जाएँ ॥१॥

भावार्यः - जिस ईश्वर के उपासक कभी दुःख में निमग्न नहीं होते उसकी ही स्तुति मेरी जिह्वा करे; उसी की ग्रोर मेरा घ्यान-वचन पहुँचे ॥ १॥

अस्में ते प्रतिहयते जातंत्रेदो विचंपेणे। अन्ने जनांमि सुष्टुतिम्।।२॥ परार्थ:—(जातवेदः) हे सर्वज्ञ, हे सर्वघन, हे सर्वज्ञान बीजप्रद, (विचर्षणे) हे सर्वदिश्चन्, (धग्ने) सर्वव्यापिन् भगवन् ! (प्रतिहर्षते) निखिल कामनाभ्रों को देते हुए भीर उपासकों के कल्यागामिलाषी (ध्रस्में ते) इस भ्रापके लिये में (सुष्दुतिम्) भ्रच्छी स्तुति (जनाभि) जानता हूँ; हे भगवन् श्राप इसे ग्रहगा करें।।२।।

श्रावार्यः — भगवान् स्वयं सर्वज्ञ श्रीर सर्वज्ञानमय है। उसी की स्तुति हम लोग ग्रपने कल्याण के लिये करें। वह परमदेव इतना ग्रवश्य चाहता है कि समस्त प्राणी मेरी श्राज्ञा पर चलें।।२।।

# धारोका इंव घेदइं तिग्मा अंग्ने त्वत्विषंः। दद्भिवनीनि बप्सति !।३॥

पदार्थ:—(ग्राने) हे सर्वव्यापिन् महान् देव ! (तव) ग्रापके ये (तिग्माः) तीक्ष्ण (त्विषः) दीप्ति प्रकाश ग्रथीन् सूर्व्यादिरूप प्रकाश (ग्रारोकाः इव) मानो सवके हिचकर होते हुए (दिद्भः) विविध दानों के साथ (वनानि) कमनीय सुन्दर इन जगतों को (बप्सित) सदा उपकार कर रहे हैं। (ध इत् ग्रह) इसमें सन्देह नहीं ।।३।।

भावार्थ:—ईश्वर की तीक्ष्ण दीित ये ही सूर्यादिक हैं जिनसे जगत् को कितने ही लाभ हो रहे हैं; उनका कीन वर्णन कर सकता है! विशेष-ये ऋचाएं भौतिक ग्राग्नि के विषय में भी लगाई जा सकती हैं॥३॥

#### इरंयो धूमकेंतवो वातंजूता उप चिवं।

#### यतंन्ते द्वयंगग्नयं: ॥४॥

पवार्यः—हे मगवन् ! ग्रापके उत्पादित ये (ग्राग्नयः) सूर्यं, विद्युत्, ग्राग्न ग्रीर चन्द्र ग्रादि सर्वजगत् (पृथक्) पृथक्-पृथक् (यतन्ते) स्व स्व कार्यं में यत्न कर रहे हैं। ये सब (हरयः) परस्पर हरणाशील हैं; परस्परोपकारक हैं। पुनः (धूम-केतवः) इनके चिह्न धूम हैं; पुनः (वातजूताः) ये स्थूल ग्रीर सूक्ष्म वायुग्नों से प्रेरित होते हैं। पुनः (उप द्यवि) कोई पदार्थ द्युलोक में, कोई पृथिवी पर ग्रीर कोई मध्य-लोक में स्व स्व कार्य में लगे हुए हैं।।४।।

भावार्षः — उसकी महती शक्ति है जिससे सूर्यादि लोकों में भी कार्य हो रहे हैं। हे मनुष्यो ! ग्राप उसकी पूजा की जिये ॥४॥

पुनः उसी विषय को कहते हैं ॥

प्ते त्ये द्वर्थगुग्नयं इद्घासः सर्मद्दशत । इद्धासः सर्मद्दशत ।

पदार्थ: — हे मगवन् ! भ्राप से उत्पादित (एते अये) ये वे (भ्रग्नयः) सूर्यं, विद्युत् श्रीर श्रग्नि श्रादि भिन्न-भिन्न प्रकार के भ्राग्नेय पदार्थ (इद्धासः) दीप्त होने से (पृथक्) पृथक्-पृथक् (समदक्षत) देख पड़ते हैं यद्यपि सब समान ही हैं। पुनः (उपसाम् केतवः इव) प्रातःकाल के ये सब ज्ञापक हैं श्रथवा [उप — दाहे] दाह के सूचक हैं।।।।

भावार्थः — जिस ईश्वर के उत्पादित ये सूर्यादि श्रग्नि, जगत् में उपकार कर रहे हैं उसकी उपासना करो। उसकी परम विभूतियाँ देखो ! तब ही उस प्रभु को पहिचान सकते हो।।।।।

श्रब श्रग्नि के गुरा दिखलाए जाते हैं।।

## कुष्णा रजासि पत्प्रुतः मयाणे जातवदसः । व्यग्नियद्रोधिति क्षमि ॥६॥

पदार्थ:—(यद्) जब (ग्रग्निः) मीतिक श्रश्नि (क्षमि) पृथिवी पर (रोधित) फैलता है तब (जातवेदसः) उस जातवेदा श्रश्नि के (प्रयाणे) प्रसरण से (पत्सुः) नीचे की (रजांसि) धूलियाँ (কুগো) काली हो जाती हैं।।६।।

भावार्थः कहीं कहीं पर वेद स्वाभाविक वर्णन दिखलाते हैं जिससे मनुष्य यह शिक्षा ग्रहण करे कि प्रथम प्रत्येक वस्तु का मोटा-मोटा गुण जाने। तत्पश्चात् विशेष गुण का ग्रव्ययन करे। हे मनुष्यो ! इन बातों की सूक्ष्मता की ग्रोर ष्यान दो।।६।।

# पुनः श्राग्न के गुण दिखलाते हैं।। श्रासि कृंग्वान त्रोपंधीर्वप्संदुग्निन वांगित । पुनर्यन्तकंगीरिपं।।७।।

पदार्थः — (प्रिग्नः) ग्राग्नदेव (ग्रोषघीः) गोधूम ग्रादि समस्त वनस्पतियों का (धासिम्) निज मक्त बनाकर (बण्सत्) उनको खाते हुए भी (न पायित) तृष्त नहीं होते। यही नहीं, वे ग्राग्नदेव (तहणीः) नवीन तहए ग्रोषिघयों को (ग्रिप्)भी (यन्) प्राप्त कर उनमें फैलते हुए खाना चाहते हैं।।७।।

भावार्यः — यह भी स्वाभाविक वर्णन है। ग्राग्नेय शक्तियां ही पदार्थ-मात्र को बढ़ाती ग्रीर घटाती हैं। इस कारण सदा पदार्थों में उपचय ग्रीर ग्रपचय होता ही रहता है। हे मनुष्यों! यह पदार्थगित देख ईश्वर के चिन्तन में लगो। एक दिन तुम्हारा भी ग्रपचय ग्रारम्भ होगा।।७।। फिर उसी विषय को कहते हैं ।।

#### जिह्वाभिरह नन्नंमदर्चिषां जञ्जणाभवेन्। अग्निर्वनेषु रोचते ॥८॥

पदार्थः —(ग्रग्निः) यह भौतिक ग्रग्नि (जिह्वाभिः ग्रह) ग्रपनी ज्वालाग्रों से ही (नंनमद्) समस्त वनस्पतियों को नम्न करता हुग्रा ग्रीर (ग्राचिषा) तेज से (जंजणाभवन्) जलता हुग्रा (वनेषु) वनों में (रोचते) प्रकाशित हो रहा है।।।।

भावार्यः हे मनुष्यो ! प्रथम भौतिक ग्रग्नि के गुणों का पठन पाठन करो । देखो, कैसी तीक्ष्ण इसकी गति है ग्रौर इससे कौन-कौन कार्य्य हो रहे हैं ॥ ।।

फिर उसी ग्रथं को कहते हैं ॥

# अप्स्वंग्ने सविष्टव सौषंधीरतं रुध्यसे । गर्भे सञ्जांबसे पुनः ॥९॥

पवार्थ:—(ग्राने) हे ग्राने ! (त अ) तेरा (सिधः) स्थान — गृह (ग्राप्त) जलों में है। (सः) वह तू (ग्रोषधी. ग्रातु) समस्त वनस्पितयों के मध्य (ग्रावेश प्रविष्ट है। (पुनः) पुनः (गर्भे) उन ग्रोपिधयों ग्रीर जलों के गर्भ में (सन्) रहता हुग्रा (जायसे) नूतन होकर उत्पन्न होता है।।।।।

भावार्थः — यह ऋचा भौतिक श्रौर ईश्वर दोनों में घट सकती है। ईश्वर भी जलों श्रौर श्रोषिधयों में व्यापक है श्रौर इनके ही द्वारा प्रकट भी होता है। भौतिक श्रिग्न के इस गुण के वर्णन से वेद का तात्पर्य्य यह है कि परमात्मा का वनाया हुश्रा है यह श्रिग्न कैसा विलक्षण है जो मेघ श्रौर समुद्र में भी रहता है श्रौर वहां वह वुभता नहीं है। विद्युत् जल से ही उत्पन्न होती है, परन्तु जल इसको शिमत नहीं कर सकता — यह कैसा श्राश्चर्य है !।।६।।

बाह्य जगत् में प्रिनिकिया दिखला कर होमीय ग्रनिकिया कहते हैं।। एदंग्ने तब तद्घृताइचीं रॉचत आहुतंम्। निसानं जुह्यों मुखें।।१०॥

पदार्थ:—(प्रश्ने) हे अपने ! (श्राहृतम्) नाना द्रव्यों से आहुत (तव तद् प्राचः) तेरी वह ज्वाला (पृतात्) पृत की सहायता से (उद्रोचते) ऊपर जाकर प्रकाशित होती है। पुन: (जुह्वः) जुहू नाम की स्नुवा के (मुखे निसानम्) मुख में चाटती हुई वह ज्वाला शोमित होती है।।१०।।

भावार्थः—इससे वेद यह शिक्षा देते हैं कि ग्रग्नि में प्रतिदिन विविध सामग्रियों से होम किया करो, होम के लिये जुहू, उपभृत, स्नुक् ग्रादि नाना साधन तैयार कर ले ग्रोर यह घ्यान रक्खे कि धूम न होने पावे किन्तु निर-न्तर ज्वाला ही उठती रहे। इस प्रकार हवन से ग्रानेक कल्याण होंगे।।१०।।

इस समय ग्रानिवाच्य ईश्वर ही पूज्य है यह दिखलाते हैं।। जुलान्नांय वृज्ञान्नांय सोपंपृष्ठाय वेषसं।

#### स्तोमैर्विधेमाग्नय ।।११॥

पदार्थ: हम उपासक (ग्रग्नये) उस सर्वव्यापी जगदीश्वर की (स्तोमै:) विविध स्तोत्रों ग्रीर मन से (विधेम) उपासना करें। जो ईश्वर (उक्षान्नाय) धन-वर्षक सूर्य्यादिकों का भी ग्रन्नवत् पोषक है; (वशान्नाय) स्ववशीभूत समस्त जगतों का भी ग्रन्नवत् घारक पोषक है ग्रीर (वेधसे) सब के रचिंयता भी हैं। ऐसे जगदीश्वर की उपासना करें।।११।।

भावार्यः — जो सबका धाता, विधाता ग्रौर ईश है उसकी उपासना सर्वभाव से करो।।११।।

पुनः परमात्मा ही उपासनीय है यह इस ऋचा से दिखलाते हैं।।

खब त्वा नमंसा वयं होतर्वरण्यकतो ।

#### अग्ने समिद्धिरीमहे ॥१२॥

प्यापं:—(उत) ग्रीर (होतः) हे सर्वप्राणप्रव, हे परमदाता, (वरेण्यक्रतो) हे श्रेष्ठकमंन्, (ग्राने) सर्वव्यापिन् देव ! (वयम्) हम उपासक (त्वा) ग्रापको (नमसा) नमस्कार ग्रीर (समिव्भिः) सम्यक् दीप्त शुद्ध इन्द्रियों से पूज कर (ईमहे) मांगते हैं।।१२।।

भावार्यः—कामनाग्रों की पूर्ति के लिये श्रन्यान्य देवों से याचना लोग करते हैं। इस ऋचा द्वारा उसका निषेच कर केवल ईश्वर से ही याचना करनी चाहिये यह शिक्षा देते हैं।।१२।।

खत त्वां भृगुवच्छंचे मनुष्वदंग्न आहुत । अङ्गिरस्वद्यंवामहे ॥१३॥ पदार्थः—(शुचे) हे परमपिवत्र (ग्रग्ने) हे सब में गित देने वाले (ग्राहुत) हे पूज्यतम विश्वेश्वर ! (उत) ग्रीर (त्वा) ग्रापको (मृगुवत्) मृगु के समान (ग्रनुष्वत्) मनु के समान ग्रीर (ग्रिङ्गिरस्वत्) ग्रिङ्गिरा के समान हम उपासकगणा (हवामहे) पूजते हैं।।१३।।

भावार्थः — भृगु = भ्रस्ज पाके, जो जन तपस्या, कठिन वत स्रादि में पारङ्गत हो वह भृगु। [मनु = मन ग्रवबोधने] जो मनन करने में निपुण हो, जो सब विषयों को ग्रच्छी तरह समभता हो। श्रङ्गिरा = परमात्मा का यह सम्पूर्ण जगत् ग्रङ्गवत् है ग्रतः उसको ग्रङ्गी कहते हैं, उस ग्रङ्गि में जो सदा रत हो वह ग्रङ्गिराः। ग्रथवा जो ग्रङ्गों का रस हो, जो ग्रग्नेय विद्या में निपुण हो जो ग्रग्नित्व को समभने समभाने वाला हो, इत्यादि ग्रनेक ग्रथं इस शब्द के प्राचीन करते ग्राए हैं ॥१३॥

इस ऋचा से ईश्वर का महत्त्व दिखलाते हैं।।

#### त्वं हांग्ने अग्निना विष्रो विष्रेण सन्त्सता । सखा सख्यां समिध्यसे ॥१४॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे सर्वगतिप्रद परमात्मन् ! (हि) जिस हेतु (त्वम्) तू (ग्रग्निना) ग्रग्नि के साथ ग्रग्नि होकर (सिमध्यसे) मासित होता है (विप्रेण) मेघावी विद्वान् के साथ (विप्रः) विद्वान् होकर (सता) साधु के साथ (सत्) साधु होकर, (सख्या सखा) मित्र के साथ मित्र होकर प्रकाशित हो रहा है; ग्रतः तू ग्रगम्य ग्रौर घबोध्य हो रहा है।।१४॥

भाषायं: — जैसे सूर्यं ग्रीर वायु ग्रादि दृश्य होते हैं तद्वत् परमात्मा स्वरूप से कहीं पर भी दृश्य नहीं होता। उसकी कोई ग्राकृति रूप नहीं। ग्रतः वेद कहते हैं तत् तत् रूप के साथ तत् तत् स्वरूप ही वह है। 'रूप रूप प्रतिरूपो बभूव' इत्यादि भी इसी ग्रभिप्राय से कहा गया है। ग्रतः वह ग्रगम्य हो रहा है।।१४।।

# स त्वं विशाय दाशुष र्या देहि सहस्रिणम् । अग्ने बीरवंतीमिषंम् ॥१५॥

पदायं:—(ग्रग्ने)हे सर्वगतिप्रद ईश ! (सः त्वस्) वह तू (विप्राय) मेवावी जनों को तथा (दाशुषे) ज्ञान विज्ञानदाता जनों को (सहस्त्रिणम्) प्रनन्त (रिषम्) घन को (देहि) दे। पुनः (वीरवतीम्) वीर पुत्र पौत्र ग्रादि सहित (इषम्) ग्रन्न को दे।।१५।।

भावार्थः—भगवान् उसी के ऊपर ग्रपने ग्राशीर्वाद की वर्षा करता है जो स्वयं परिश्रमी हो ग्रीर घन या ज्ञान प्राप्त कर दूसरों का उपकार करता हो। ग्रतः 'विप्र' ग्रीर 'दाश्वान्' पद ग्राये हैं। जो परिश्रम करके प्राकृत जगत् से ग्रयवा विद्वानों से शिक्षा लाभ करता है वही विप्र मेधावी होता है। जिसने कुछ दिया है या देता है उसी को दाश्वान् कहते हैं। वीरवती = जिस मनुष्य में वीरता नहीं है जगत् में उसका ग्राना ग्रीर न ग्राना बराबर है। ग्रवीर पुरुष ग्रपनी जीविका भी उचित रूप से नहीं कर सकता।।११।

परमात्मा सखा है यह वारम्वार कहा जाता है। यहां उसमें म्रातृत्व का भी ग्रारोप करते हैं।।

# अग्ने आतः सहंस्कृत रोहिंदश्व शुनिवत । इमं स्तोमं जुषस्व मे ॥१६॥

पदार्थ:—(भ्रातः) हे जीवों के भरणपोषणकर्ता (सहस्कृत) हे जगत्कर्ता (रोहिवश्व) हे संसाराश्वारूढ़ (शृचिव्रत) हे शुद्ध नियमविधायक (भ्रग्ने) परमात्मन् ! (मे) मेरे (इमम् स्तोमम्) इस स्तोत्र को (जुषस्व) कृपया ग्रहण कीजिये ॥१६॥

भावार्यः— 'सहस्कृत' 'रोहिदश्व' ग्रादि पद ग्राग्नेय सूक्तों में ग्रधिक ग्राते हैं। ईश्वर ग्रीर भौतिक ग्रग्नि इन दोनों पक्षों में दो ग्रर्थ होंगे। लोक में भी ऐसे बहुत उदाहरण ग्राते हैं। ईश्वर पक्ष में सहस = संसार ग्रथवा बल, बलदाता भी वही है; ग्रग्नि पक्ष में केवल बल। इसी प्रकार रोहित ग्रादि पदों का भी भिन्न-भिन्न ग्रर्थ करना चाहिये।।१६।।

# चत त्वांग्ने मम स्तुता वाश्रायं प्रतिइयैते ।

#### गोष्ठं गावं इवाचत ॥१७॥

प्रायं:—(उत) श्रीर (ग्रग्ने) हे सर्वगतिप्रद परमात्मन् ! (मम स्तुतः) मेरी स्तुतियाँ (त्या) तुभको (ग्राशत) प्राप्त हों । ऐसे ही (गावः इव) जैमे गायें (प्राथाय) नाद करते हुए ग्रीर (प्रतिहयंते) दुग्धामिलाषी वत्स के लिये (गोष्ठम् ग्राशत) गोष्ठ में प्रवेश करती हैं ॥१७॥

भावार्थः - जैसे वत्स के लिये गौ दौड़कर गोष्ठ में जाती है तद्वत् मेरे स्तोत्र भी शीघ्रता से ग्रापके निकट प्राप्त हों यह इसका ग्राशय है।।१७।।

तुभ्यं ता अंद्भिरस्तम विश्वाः मुक्षितयः पृयंक् ।

अग्ने-कामांय येमिरे ॥१८॥

पदार्थः—(ब्रिङ्गरस्तम) हे देवों में ग्रातिशय श्रेष्ठ (ग्रग्ने) परमात्मन् ! (कामाय) निज-निज मनोरथ की सिद्धि के लिए (विश्वाः) समस्त (ताः) वे (सुक्षित्यः) प्रजाएं (तुम्यम्) तेरी ही (पृथक्) पृथक्-पृथक् (येमिरे) स्तुति करती हैं ।।१८॥ भावार्थः—परमात्मा ही एक पूज्य, स्तुत्य, ध्येय श्रीर गेय है—यह शिक्षा इससे देते हैं ।।१८॥

सर्वपूज्य ईश्वर ही है यह इससे दिखलाते हैं।।
श्राचन धीमिपैनीषिणो मेघिरासी विपश्चितः।
श्राद्मसद्यांय हिन्विरे ॥१९॥

पदार्थः—(मनीषिणः) मनस्वी श्रीर मन के ऊपर श्रिषकार रखने वाले (मेथिरासः) विद्वान श्रीर (विपिश्चितः) तत्त्ववित् श्रीर श्रात्मद्रष्टा जन (श्रियसद्याय) ज्ञान-विज्ञान की सिद्धि के लिये श्रयवा विविध मोग के लिए (धीभिः) सर्व प्रकार की सुमितयों तथा कर्मों से (श्रिग्निम्) श्रिग्न-वाच्य परमात्मा को ही प्रसन्न करते हैं ॥१६॥

भावार्यः —हे मनुष्यो ! जब श्रेष्ठ पुरुष निखिल मनोरथ की सिद्धि के लिये उसी को प्रसन्न करते हैं तब ग्राप भी ग्रन्यान्य भौतिक ग्रग्नि सूर्या-दिकों की उपासना व पूजा ग्रादि छोड़कर केवल उसी को पूजो।।१६॥

पुनः उसी विषय को कहते हैं।।
तं त्वामण्मेषु वाजिने तःवाना अंग्ने अध्वरस्।
विदेन होत्तरिमीळिते।।२०।।

पदाचं:—(ग्रन्ने) हे सर्वे व्यापिन् सर्वे शिक्तिप्रद देव ! (ग्रज्ञमेषु) स्वस्थगृहों में (ग्रज्यप्म) याग पूजा पाठ उपासना भादि शुमकर्मों को (तग्वानाः) विस्तारपूर्वे करते हुए मेषावी जन (वाजिनम्) ज्ञानस्वरूप भौर बलप्रद (विद्विम्) इस सम्पूर्ण जगत् को ढोने वाले (होतारम्) सर्वधनप्रदाता (तम् त्याम्) उस तेरी ही (ईळते) स्तुति करते हैं।।२०।।

भावायं:-प्रत्येक शुभकर्म में वही ईश्वर पूज्य है, अन्य नहीं ॥२०॥

पुरता हि सहरू सि विशो विश्वा भर्तु मधुः । समत्मं त्वा हवामहे ॥ ११॥

पढार्यः ह महेश ! (हि) जिस कारण तू (पुरुत्रा) सर्व प्रदेश में (सदृङ्

प्रितः) समानरूप से विद्यमान है श्रीर (विश्वाः) मयस्त (विशः श्रितु) प्रजाश्रों का (प्रभुः) स्वामी है श्रतः(त्वाः) तुभको ही (समत्सु) संग्रन्यों श्रीर शमकर्मों में (हवामहे) पूजते, व्याते श्रीर नाना स्तोत्रों से तेरी ही स्तुति करते हैं ॥२१॥

भावार्यः — जिस कारण परमात्मा में किञ्चिन्मात्र भी पक्षपात का लेश नहीं है और सब का स्वामी भी वही है ग्रतः उसी को सब पूजते चले ग्राते हैं। इस समय भी तुम उसी की कीर्ति गाग्रो।। १।।

# तमीळिष्य य श्रीहुतोऽग्निर्विश्वाजंते घृतैः । हमं नंः श्रणवद्धवंस् ॥२२॥

पदार्थ:—हे विद्वन् ! (तम् ईळिष्व) उस परमात्मा की स्तुति करो (यः ध्राग्नः) जो श्राग्निवाच्य ईश्वर (धृतैः) घृत के समान विविध स्तोत्रों से (श्राहुतः) पूजित होकर उपासकों के हृदय में (विश्राजते) प्रकाशित होता है श्रीर जो (नः) हम मनुष्यों के (इमम् ह्वम्) इस श्राह्वान, स्तुति श्रीर निवेदन को (शृणवत्) सुनता है ॥२२॥

भावार्य:--जिस कारण परमात्मा चेतन देव है ग्रतः वह हमारी प्रार्थना स्तुति को सुनता है। ग्रन्य सूर्यादि देव जड़ हैं ग्रतः व हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकते। इस कारण केवल ईश्वर की ही स्तुति कर्त्त व्य है।।२२।।

# तं त्वां व्यं इंवामहे शृज्वन्तं जातवदसम्।

#### अग्ने ध्नन्तमप द्विषं: ॥२३॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वगितप्रददेव ! (शृष्वन्तम्) हमारी प्रार्थनाम्नों को सुनते हुए (जातवेदसम्) निखिल ज्ञानोत्पादक ग्रीर (द्विषः) जगत् के द्वेष विघ्नों को (ग्रप ध्नम्तम्) विनष्ट करते हुए (तम् स्वा) उस तुभको (वयम्) हम उपासक (हबा-महे) पूजें, गावें, ग्रीर तेरा ग्रावाहन करें ॥२३॥

भावार्यः — जिस कारण वही देव हमारी प्रार्थनाए सुनता ग्रौर निखिल विघ्नों को दूर करता है ग्रतः वही एक मनुष्यों का परम पूज्य, घ्येय ग्रौर स्तुत्य है ।। २३।।

# विश्वां राजानमद्धंतपध्यं धर्पणामिमस्। अग्निमीळे स उं अवत् ॥२४॥

पदार्थ: --मैं उपासक (विशाम राजानम्) प्रजाधों के स्वामी, (ब्रद्भुतम्)

महाइचर्यं ग्रीर (धर्मणाम्) निखिल कर्मों के (ग्रध्यक्षम्) ग्रध्यक्ष (इमम् ग्रिग्निम्) इस ग्रिग्नवाच्च परमात्मा की (ईळे) स्तुति करता हूँ; (सः उ) वही (श्रवत्) हमारी प्रार्थना ग्रीर स्तुति को सुनता है।।२४।।

भावार्यः — सब का ग्रिधिपति ग्रीर ग्रध्यक्ष वही परमात्मा है; ग्रतः क्या विद्वान् क्या मूर्ख क्या राजा ग्रीर प्रजा सब का वही पूज्य देव है।।२४।।

#### अर्गिन विक्वायंवेषसं मर्थे न वाजिन हितस् । सर्वित न वाजियामसि ॥२५॥

पदार्थ:—(ग्रिग्निम्) उस परमात्मदेव को हम उपासक (वाजयामिस) पूजें, उसकी स्तुति करें जो (विश्वायुवेपसम्) सब को बल देने वाला है (मर्थ्यम् न) मित्र मनुष्य के समान (हितम्) हितकारी है। पुन: (वाजिनम्) स्वयं महावलिष्ठ ग्रीर सर्वज्ञानमय है; पुन: (सित्तम् न) मानो एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने वाला है। उस देव की उपासना करो।।सूर।।

भावार्यः —हे मनुष्यो ! उसकी विभूति देखो सूर्यादिकों को भी वह बलप्रद है। वही सबका हितकारी है उसी की उपासना करो।।२५।।

#### म्नन्मुधाण्यप द्विषो दहन्नक्षांसि विश्वहां। अग्ने तिग्मेनं दीदिहि ॥२६॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वशक्ते सर्वाघार देव ! तू (मृध्राणि) हिंसक (द्विषः) देषी पुरुषों को (ग्रप ध्नन्) विनष्ट करता हुन्ना ग्रीर (विश्वाहा) सब दिन (रक्षांसि) महामहा दृष्ट ग्रत्याचारी ग्रन्यायी घोर पापी जनों को (तिग्मेन) तीक्ष्ण तेज से (वहन्) जलाता हुन्ना (दीदिहि) इस मूमि को उज्ज्वल बना ।।२६।।

भावार्यः - उसकी कृपा से मनुष्यों के निखल विघ्न शान्त होते हैं धतः हे मनुष्यो ! उसी की उपासना करो।।२६॥

#### यं त्वा जनांस इन्यते मंतुष्वदंङ्गिरस्तम । श्रामे स बॉधि मे वर्चः ॥२७॥

पदार्थः—(ग्रङ्गिरस्तम) हे सबको ग्रतिशय रसप्रद ! (ग्रग्ने) हे सर्वाधार सर्वशक्ते ! (मनुष्वत्) बोद्धा विज्ञाता मनुष्यों के समान (यम त्वाम्) जिस तुभको (जनासः) मनुष्य (इन्धते) समाधि में देखते हैं (सः) वह तू (मे वचः) मेरी स्तुतिरूप वचन को (बोधि) जान ग्रर्थात् कृपापूर्वक सुन ।।२७॥

भावार्थः -- हे भगवन् ! मैं भ्रापकी केवल स्तुति ही करता हूँ; इसी के ऊपर कृपा कर। यद्यपि तुभको ध्यान में योगिगण देखते हैं तथा मैं उसमें ग्रसमर्थ होकर केवल तेरी कीर्ति गाता हूं।।२७।।

#### यदंग्ने दिविजा अस्यंष्ट्रजा वां सहस्कृत । तं त्वां गीभिंईवामहे ॥२८॥

पदायं:—(ग्राने) हे सर्वशक्ते सर्वगितिप्रद (सहस्कृत) हे समस्त जगकर्ता परमात्मन् ! (यत्) जो तू (दिविजाः) सर्वोपिर द्युलोक में मी (ग्रिसि) विद्यमान है (वा) ग्रथवा (ग्रप्सुजाः) सर्वत्र ग्राकाश में तू व्यापक है (तम् त्वाम्) उस तुभको (गीभिः) वचनों द्वारा (हवामहे) स्तुति करते हैं; तेरी महती कीर्ति को गाते हैं ॥२०॥

भावार्थ:—लोग समभते हैं कि भगवान् सूर्य्य ग्राग्ति तैलस पदार्थों में ही व्यापक है। इस ऋचा द्वारा दिखलातें हैं कि भगवान् स्क्रंत्र व्यापक है। जो सब में व्याप्त है उसी की कीर्ति हम गाते हैं; ग्राप भी गावें।।२८।।

#### तुरुषं घेते जनां हुमे विश्वाः सृत्तितयः पृषंक् । धासि हिन्बन्त्यत्तंवे ॥२९॥

पदार्थः —हे परमदेव ! (ते इमे) वे ये दृश्यमान (जनाः) स्त्री पुरुषमय जगत् तथा (विश्वाः) ये समस्त (सुक्षितयः) चराचर प्रजाएं (घासिम् प्रत्तवे) निज-निज प्राहार की प्राप्ति के लिये (तुभ्यम् घ) तुभ को ही (पृथक्) पृथक् पृथक् (हिन्वन्ति) प्रसन्न करती हैं ॥२६॥

भाषायं:—उसी की कृपा से अन्न की भी प्राप्ति होती है, वायु, जल और सूर्य्य का प्रकाश ये तीनों प्राणियों के अस्तित्व के परम साधन हैं जिनके विना क्षणमात्र भी प्राणी नहीं रह सकता; इनको उसने बहुतसी राशि में बना रखा है। तथापि इनको छोड़ विविध गेहूं जो आदि अनों की आव- श्यकता है इन अन्नों को परमात्मा दान दे रहा है। अतः वहीं देव उपास्य पूज्य है।।२६।।

#### ते घेदंग्ने स्वाध्योऽहा विश्वां नृचक्षंसः । तरंन्तः स्याम दुर्गहां ॥३०॥

पदार्थ:--(त्राने) हे सर्वाघार परमात्मन् ! (ते घ इत्) तेरी ही महती कृपा

से (नुचक्तसः) मनुष्यों की ऊंच नीच विविध दशाधों को देख उनसे घृणायुक्त धतएव (विश्वा धहा) सब दिन (स्वाध्यः) शुम कर्मों को करते हुए आप से प्रार्थना करते हैं कि (दुगंहा) दुगंम क्लेशों को (तरन्तः स्याम) पार करने में हम समर्थ होवें ॥३०॥

भावायं: जब ज्ञानी जन अपनी तथा अन्यान्य जीवों की विचित्र दशाओं पर ध्यान देते हैं तब उनसे घृणा और वैराग्य उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उनकी निवृत्ति के लिए वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। सदा ईश्वर की ग्रोर ग्राग्रो -- यह शिक्षा इससे देते हैं।।३०।।

#### अपिन मन्द्रं पुंकिष्यं श्रीरं पावकश्रीचिषस् । इद्धिर्मन्द्रेभिरीमहे ॥३१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! हम उपासकगरण (मन्द्रम्) आनन्दिविधायक (पुरुप्रि-यम्) बहुप्रिय (शीरम्) सब पदार्थो में शयनशील अर्थात् व्यापक और (पायकशो-चिषम्) पवित्र तेजोयुक्त (प्रिन्नम्) उस परमदेव से (हुद्भिः) मनोहर भौर (मन्द्रः) भानन्दप्रद स्तोत्रों द्वारा (ईमहे) प्रार्थना करते हैं आप भी उसी की प्रार्थना कीजिये।।३१।।

भावत्यः - सब कोई उसी देव की पूजा--उपासना करें; अन्य की नहीं ॥३१॥

# स त्वमंग्ने विभावंष्ठः स्वन्तसूर्यो न रश्विभिः। वर्षन्तमांसि जिल्लसे !! ३२॥

पदार्थः—(ग्राने) हे सर्वाघार ईश ! (विभावसुः) जिस कारण ग्राप सबको ग्रपने तेज से प्रकाशित करने वाले हैं भीर (शर्षन्) समर्थ हैं; ग्रतः (सः स्वम्) वह ग्राप (न) जैसे (रिश्मिमः) किरणों से (मुजन्) उदित होता हुगा सूर्य्य ग्रन्थकारों को दूर करता है तद्वत् (तमिस्त) हमारे निखिल ग्रज्ञानों को (जिन्नसे) दूर कीजिये ।।३२।।

भावार्षः —परमात्मा के घ्यान और पूजन से अन्तः करण उज्ज्वल होता जाता है और वह उपासक दिन-दिन पाप से छूटता जाता है ॥३२॥

# तचे सहस्य ईपहे दात्रं यन्नोपदस्यति ।

#### त्वदंग्ने वार्थ वसुं ।।३३।।

पदार्थः—(सहस्वः) हे महाविलिष्ठ यद्वा हे जगत्कर्ता, (ग्रग्ने) हे सर्वाचार ईश्च ! (यत्) जो (ते) ग्रापका घन (न उपदस्यित) कदापि क्षीए। नहीं होता ग्रथीत् विज्ञानरूप वा मोक्षरूप घन है (तत्) उस (दात्रम्) दानीय (बार्यम्) वरणीय =स्वी-करणीय (वसु) घन को (त्वत्) ग्रापसे (ईमहे) माँगते हैं ॥३३॥

भावार्यः — श्रपने पुरुषार्थ से लौकिक घन उपार्जन करे, परन्तु विज्ञान-रूप घन उस जगदीश्वर से माँगे ।।३३।।

#### ग्रष्टम मण्डल में यह त्रितालीसवां सूक्त समाप्त हुगा ।।

श्चय त्रिश्चत्वस्य चतुश्चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १-३० विरूप ध्राङ्गिरसः ऋषिः। ग्राग्निर्देवता ।। छन्दः--१, ३, ४, ६, १०, २०--२२, २४, २६, गायत्रो । २, ४, ७, ८, ११, १४--१७, २४ तिचृद्गायत्रो । ६, १२, १३, १८, २८, ३० विराड्-गायत्रो ।। २७ यवमध्यागायत्रो । २६ ककुम्मती गायत्रो । १६, २३ पादिनचृद्गायत्रो ।। पड्जः स्वरः ।।

प्रथम इससे ग्राग्नहोत्र का उपदेश देते हैं।।

#### समिधारिन दुंवस्यत घृतैबोधयतातियम् । श्रास्मिन्द्रच्या जुंहोतन ॥१॥

पदार्थः — हे मनुष्यो ! (सिमधा) इन्धन ग्रीर चन्दन ग्रादि सुगन्यित द्रव्यों से (ग्रिनिम् दुबस्यत) ग्रीन की मेरा करो ग्रीर (ग्रितिथिम्) ग्रीतिथिस्वरूप इस ग्रीन को (बोधयत) जगाग्रो ग्रीर (ग्रिस्मिन्) इस ग्रीन में (हव्या) हव्य द्रव्यों को (ग्रा जुहोतन) होमो ॥१।

भावार्थः - भगवान् उपदेश देते हैं कि ग्रग्निहोत्र प्रतिदिन करो। घृत, चन्दन, गुग्गुल, केशर ग्रादि उपकरणों से शाकल्य तैयार कर, सुशोभन कुण्ड बना, उसमें ग्रग्नि प्रदीप्त कर होमी ॥१॥

ग्रग्निहोत्र के समय ग्रग्निसंज्ञक परमात्मा स्तवनीय है यह उपदेश इसते देने है।।

#### अग्ने स्तोमं जुषस्व ये वर्धस्वानेन मन्मंना ।

#### वित सूक्तानि इर्थ नः ।।२॥

पदायं:—(भ्राने) हे सर्वगत सुस्ध्रम ईश ! (मे) मुक्त उपासक का (स्तोमम्) स्तोत्र (जुषस्व) ग्रहण की जिये । हे मगवन् ! (भ्रानेन) इस (मन्मना) मननीय चिन्त-नीय मनोहर स्तोत्र से पूजित भीर प्रायित होकर भ्राप (वर्धस्व) हमको शुनकार्यं में वढ़ावें । हे ईश (न.) हमारे (सूबतानि) शोभन वचनों को (प्रति हर्य) सुनने की इच्छा करें ॥२॥

भावार्थः — ग्रग्निहोत्र काल में नाना स्तोत्र बना कर ईश्वर की कीर्ति गाग्रो ग्रौर सुन्दर भाषा से उसकी स्तुति ग्रौर प्रार्थना करो ॥२॥

विशेष—ग्रग्नि यह शब्द जिन धातुग्रों से वनता है उनसे सर्वाधार सर्वशक्ति सुसूक्ष्म ग्रादि ग्रथं निकलते हैं।

# अर्िन दूतं पुरो दंघे इन्यवाह्मुपं जुवे । देवाँ त्रा सांदयादिइ ॥३॥

पदार्थ: — जैसे ईश्वर हम लोगों का सखा, बन्धु, भ्राता, पिता, माता श्रीर जनियता कहलाता है वैसे ही वह दूत भी है; वह श्रात्मा को सन्देश देता है। श्रथवा दूत के समान हितकारी है श्रथवा दूत शब्द का श्रथं निखिल दु:खहारी भी होता है। मैं उपासक (दूतम्) दूत (श्रिन्नम्) श्रीर सर्वाधार ईश को (पुरोदधे) ग्रागे रखना हूँ श्रथांत् मन में स्थापित करता हूँ। श्रीर स्थापित करके (हब्यवाहम्) उस स्तोत्ररूप हब्यग्राहक परमात्मा की (उपबृदे) स्तुति करता हूँ, वह श्राप (इह) इस ध्यान योग में (देवान्) सर्व इन्द्रियों को (श्रा) श्रच्छे प्रकार (सादयात्) प्रसन्न करें श्रथांत् स्थिर करें।।३।।

भावार्यः —ध्यान-योग के समय मन में ईश्वर को स्थापित कर इन्द्रियों को वश में ला स्तुति प्रार्थना करे ॥३॥

वि०. – वेद में यह एक विचित्रता है कि जिस शब्द द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं वह शब्द यदि भौतिक में भी घटता है तो उसके पर्याय भी ईश्वर के लिये प्रयुक्त होते हैं; परन्तु ऐसे स्थलों में यौगिक ग्रर्थ करके घटाना चाहिये।

# उत्ते बृहन्ता अर्चयः समिषानस्यं दीदिवः।

#### अग्ने शुक्रासं ईरते ॥४॥

पदार्यः—(दीदिवः) हे समस्त जगग् को स्वतेज से प्रदीप्त करने हारे (ग्रग्ने) हे सर्वाघार महेश ! (सिमधानस्य) सम्यक् सर्वत्र देदीप्यमान (ते) तेरी (बृहन्तः) महान् ग्रीर (ग्रुकासः) शृचि (ग्रचंयः) स्य्यादिक्य दीप्तियाँ (उदीरते) ऊपर-ऊपर फैल रही हैं।।।।

भावार्यः —ईश्वर सव में व्यापक होकर स्वतेज से सबको प्रदीप्त कर रहा है। ग्राप्ति ग्रीर सूर्यादिक में उसी की दीप्ति है; पृथिवी में उसकी शक्ति से सर्व वस्तु उत्पन्त हो रही हैं। वायु में उसकी गति है; इस ग्रान्त ईश्वर की उपासना करो जिससे हे मनुष्यो ! तुम्हारा कल्याण हो ॥४॥

मनुष्य के सर्व कर्म उसकी प्रीति के लिये हों, यह इससे सिखलाते हैं।।

# ष्ठपं त्वा जुह्यो न्यमं घृताचीर्यन्तु इर्यत ।

अग्ने ह्व्या जुंबस्व नः ॥५॥

पदार्थः—(हर्यंत) हे मक्तजनों के मंगलामिलापिन् ! (ग्रग्ने) परमदेव ! (घृताचीः) घृत संयुक्त (मम) मेरे (जृह्वः) जुहू स्नुवा उपभृति ग्रादि हवनोपकरण मी (त्वा) ग्रापकी प्रीति के लिए (उप यन्तु) होवें। हे ईश ! (नः) हमारे (हच्या) स्तोत्रों को तू (जुषस्व) ग्रहण कर ॥५॥

भावार्थः —हे मनुष्यो ! तुम वैसे शुद्ध कर्म करो जिससे परमात्मा प्रसन्न हो ॥ १॥

#### मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभांतुं विभावं सुम्। अभिन्नभांळे स उं अवत् ॥६॥

पदार्थः — मैं (ग्राग्नं) उपासक (ग्राग्नम् ईळे) ग्राग्नवाच्य परमात्मा की स्तुति करता हूँ, वयोंकि (सः उ) वही (श्रवत्) मेरे स्तोत्र ग्रौर ग्रमीष्टों को सुनता है। जो (मन्द्रम्) ग्रानन्दप्रद, (होतारम्) दाता (ऋतिवजम्) ऋतु-ऋतु में सर्व पदार्थों को इकट्ठा करने वाला, (चित्रभानुम्) ग्राश्चर्यं तेजोयुक्त ग्रौर (विभावसुम्) सब को प्रकाशित करने वाला ग्रौर श्रादर देने वाला है। वही एक देव उपास्य है।।६।।

भावायं:—हे मनुष्यो ! उसी की उपासना करो जो तुम्हारी बातों को सुनता श्रीर पूर्ण करता है ॥६॥

# मत्नं होतांरमीडचं जुष्टंपरिन कविकंतुम्।

#### अध्वराणांमभिश्रियंम्।।७॥

पदायं:—मैं(ग्रिनिनं) उस ग्रिनिवाच्य ईश्वर की स्तुति करता हूँ जो प्रत्तम्) गुराण् ग्रीर शाश्वत है; (होतारम्) दाता, (ईडचम्) स्तुत्य, (जुब्टम्) सेवित, (कविकतुम्) महाकवीश्वर ग्रीर (ग्रध्वराणाम्) सकल शुमकर्मों का (ग्रिभिश्यम्) सब तरह से शोभाप्रद है।।७॥

भावार्थः - वही ईश पूज्य है ।।७।।

जुवाणो अङ्गिरस्तमेमा हृष्यान्यांतुषक् । अग्ने युद्धं नये ऋतुथा ॥८॥ पदार्थः—(ग्रङ्गिरस्तम) हे सर्व देवों में पूज्यतम यद्वा सर्व ग्रंगों के भ्रतिशय भानन्दप्रद रसदाता (भ्रग्ने) सर्वाधार महेश ! तू (इमा) मेरे इन (हब्यानि) हब्य समान स्तोत्रों के प्रति (धानुषक्) श्रनुरक्त हो (जुषाणः) ग्रहण कर । तथा (ऋतुया) ऋतु-ऋतु में (यज्ञम् नय) यज्ञ करवा ॥६॥

भावार्यः —हे ईश्वर मुफ़ में तथा सर्व मनुष्यों में ऐसी शक्ति, श्रद्धा भीर भक्ति दे जिससे सर्वदा सर्व ऋतु में तेरी उपासना —पूजा कर सकें ।। ५।।

#### समिधान उं सन्त्य शुक्रंशीच इहा वंह।

#### चिकित्वान्दैव्यं जनम् ॥९॥

दवरं:— (सन्त्य) हे संमजनीय, हे सेवनीय, (शुक्रकोचे) हे प्रवित्र दीष्ति पर-मात्मन् ! तू (सिमघानः उ) सम्यक् दीष्यमान होता हुम्रा मेरे योग्य स्मिष्ट (इह) मेरे निकट लावे क्योंकि तू (देश्यम् जनम्) इस ध्रयने सम्बन्धी जन को (चिकित्तान्), जानता हुम्रा है। भ्रयत् तू मुभको जानता है भ्रतः मेरे कल्याए। का बाहन बन ॥६॥

भावार्यः — मनुष्य प्रथम अपने को शुद्ध सत्य और उदार बनावे तब ईश्वर के निकट याचना करे ॥६॥

# विमं होतांरमद्रुई धृनकेंतुं विभावंसुष्।

#### यज्ञानां केतुंभीमहे ॥१०॥

पदार्थ: —हम उपासकगए। परमात्मा से ग्रमीब्ट को (ईमहे) याचना करते हैं जो ईश (बिप्रम्) सर्व ज्ञानमय ग्रीर ग्रमीब्ट पूरक है; (होतारम्) दाता, (ग्रद्धृहम्) शत्रु न होने के कारए। द्रोहरहित, (धूमकेतुम्) ग्रज्ञानाहत जनों को ज्ञानदाता, (बिभा- बसुम्) सब में प्रदीपक ग्रीर (यज्ञानाम् केतुम्) यज्ञों का ज्ञापक है। उससे हम प्रार्थना करें ।।१०।।

भावारं: अनेक विशेषण देने का तात्पर्य यह है कि उपासक के मन में ईश्वर के गुण बैठ जायं श्रीर वह उपासक भी सम्पूर्ण माननीय सद्गुणों से संयुक्त होवे ॥१०॥

#### अग्ने नि पाहि नस्त्वं पाति ष्म देव रीपंतः ।

#### मिनिध हेवं: सर्स्कृत ॥११॥

पदार्थ: (क्द्र) हे देवाघिदेव ! (सहस्कृत) संसारकर्त्ता (बाने) सर्व शवते,

सर्वाघार, परमात्मन् ! (नः प्रति) हम उपासकों को (रिवतः) हिंसक पुरुष से (नि पाहि) ग्रन्छे प्रकार बचाग्रो। तथा (द्वेषः) जगत् के द्वेषियों को (भिन्धि) विदीर्णं कर यहाँ से उठालो ॥११॥

भावार्थः स्प्रत्येक ग्रादमी यदि द्वेष छोड़ता जाय तो द्वेषी कहां रहेगा! जब ग्रपने पर ग्रापत्ति ग्राती है तब ग्रादमी ईश्वर ग्रीर सत्यता की पुकार मचाता है। इस ग्रवस्था में प्रत्येक मनुष्य को विचार कर देखना चाहिये कि द्वेष कहां से ग्राता है। ग्रपनी-ग्रपनी भावी ग्रापत्ति देख यदि ग्रादमी ग्रन्याय ग्रीर ग्रसत्यता से निवृत्त हो जाय तो कितना सुख पहुँचे! यही शिक्षा इस मन्त्र द्वारा दी जाती है।।११।।

परमातमा कैसे प्रसन्न होता है इस ऋचा से दिखलाते हैं।।
अपिनः मत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वास्।
किविविभेण वाद्ये।।१२॥

पवार्थ:—(प्रत्नेन) पुरातन नित्य (मन्मना) मननीय स्तोत्र से भूष्या मन से ध्यात वह (कविः प्रिग्नः) महाज्ञानी कवीश्वर सर्वात्रार ईश्वर (स्वाम् तन्वम्) स्वकीय उपासक की तनु को (शुंभानः) प्रकाशित करता हुन्ना (विष्रेष) उस उपासक के साथ (वायुधे) रहता है।।१२।।

भावार्यः — इस का तात्पर्यं यह है कि मन से भीर प्रेम से घ्यात, गीत, स्तुत होने पर वह प्रसन्न होता है भीर उस उगासक के साथ सदा निवास करता है।।१२।।

# ऊर्जी नपातमा हुंबेऽनिन पातकश्रोचिषस्। अस्मिन्यक्षे स्वंध्वरे ॥१३॥

पदार्थ:—(ब्रह्मिन्) इस (स्वध्वरे) हिंसारहित प्रथना प्रहिस्य (यज्ञे) घ्यान यज्ञ में (ब्रिग्निम्) सर्वाघार महेश की (ब्राहुवे) स्तुति करता हूँ जो देव (ऊर्जः नपातम्) बल भीर शक्ति का वर्षक है भीर (पावकशोचिवम्) पवित्र तेजोयुक्त है ॥१३॥

भावारं: - ग्रध्वर ग्रीर यज्ञ दोनों शब्द एकार्थक हैं तथापि यहां विशेषणवत् ग्रध्वर शब्द प्रयुक्त हुग्ना है। भाव इसका यह है कि ईश्वर बल-दाता है उसकी उपासना से महान् बल प्राप्त होता है।।१३।।

## स नॉ मित्रमहुस्त्वमग्ने शुक्रेणं बोचिषां। देवेरा संत्सि वर्हिषं॥१४॥

पदार्थः—(मित्रमहः) हे मित्रभूत जीवों से सुपूज्य (ग्रग्ने) महेश ! (ग्रुक्रेण) शुद्ध (शीचिषा) तेज से युक्त (सः त्वम्) वह तू (देवैः) हमारी इन्द्रियों के साथ (नः) हमारे (बहिष) हृदयाऽऽसन पर (ग्रासित्स) वैठ ॥१४॥

भावार्षः—ईश्वर को हृदय में बैठाकर घ्यान करे ग्रीर इन्द्रियों को प्रथम वश कर उसकी स्तुति मन से करे। [देव शब्द इन्द्रियवाचक है—यह प्रसिद्ध है]।।१४।।

# यो अग्नि तन्तो देषं वर्तः सपूर्यति । तस्मा इहीदयद्वस्तुं ॥१५॥

पदार्थ:—(यः मतंः) जो मरणशील उपासक (तन्वः) शरीर के (बमे) गृह में प्रयात् शरीहरूप गृह में (प्रिग्नम् देवम्) सर्वाचार प्रिग्नवाच्य महादेव की (सपर्य्यति) पूजा करता है, परमात्मा प्रसन्न होकर (तस्मै इत्) उसी को (वसु) ग्रमीष्ट घन (दीवयत्) देता है।।१५।।

भावार्षः—मनुष्य मिथ्या ज्ञान के कारण नाना तीर्थों में जाकर उसकी पूजा करता है ग्रीर समभता है कि इन स्थानों में वह पूज्य इष्टदेव साक्षात विराजमान है जिसके दर्शन पूजन ग्रादि से निखिल पाप छूटते हैं। यह मिथ्या भ्रम है। हे मनुष्यो ! यह सर्वत्र है। [ग्रपने हृदय को पवित्र कर उसी को शुद्ध मन्दिर मान वहाँ ही उसकी पूजा करो]। १४।।

#### अगिनर्मृद्धी दिवः ककुत्पतिः पृथिच्या श्रयम् । अपा रेतासि जिन्दति ॥१६॥

पदार्थ:—(ग्रयम् ग्राग्नः) यह सर्वत्र विद्यमान ईश (मूर्घा) सब का मूर्घा = श्रिर है ग्रीर (दिवः मूर्घा ककुत्) द्युलोक का शिर ग्रीर उससे भी ऊपर विद्यमान है ग्रीर यह (पृश्विद्याः पितः) पृथिवी का पित है। यह (ग्रपाम्) जल के (रेतांसि) स्थावर जंगमरूप बीजों को (जिन्वित) पृष्ट करता ग्रीर जिलाता है।।१६।।

भावारं: हे मगुष्यो ! जो ईश्वर त्रिभुवन का ग्रधिपति ग्रौर स्थावरों ग्रौर जंगमों का प्राणस्वरूप है उसकी ग्राजाएं मानो ग्रौर उसी को जान-पहिचान कर पूजो, उसकी ही स्तुति करो। ग्रन्य की पूजा छोड़ो।।१६।।

## खदंग्ने शुचंयस्तवं शुका भ्राजन्त ईरते । तव ज्योतीं व्यर्चयं: ॥१७॥

पबार्ष:—(ध्राने) हे सर्वशक्ति सर्वगतिप्रद ईश ! (तव) तेरी (ध्रचंयः) सूर्यादिरूप ज्वालाएं (उद् ईरते) ऊपर फैलती हैं। जो (शुचयः) परम पित्र हैं, (शुक्राः) शुक्ल हैं, (भ्राजन्तः) सर्वत्र दीप्यमान हो रही हैं। हे मगवन् ! (तव ज्योतीं वि) प्रापके तेज सर्वत्र फैल रहे हैं।।१७॥

भाषायं:—है मनुष्यो ! ईश्वर का तेज देखो। सूर्य्य उसकी ज्वाला है। तुम स्वयं उसके ज्योति हो। जिसमें सर्वज्ञान भरा हुग्रा है वह मानव-जाति किस प्रकार भटक रही है।।१७।।

#### ईिक्कंषे वार्यस्य हि दात्रस्यांग्ने स्वंपितिः।

#### स्तोता स्यां तव भर्पणि ॥१८॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे परमात्मन् ! (हि) जिस कारण तू (स्वपंतिः) सुख ग्रौर ज्योति का श्रधिपति है श्रौर (वार्यस्य) वरणीय सुलकारक (दात्रस्य) दातव्य धन का (ईशिषे) ईश्वर है; श्रतः हे भगवन् ! मैं (तव शर्मणि) तुक्त में वल्याणरूप शरण पाकर (स्तोता स्याम्) स्तुति पाठक बनूं ॥१८॥

भावार्यः - जिस कारण वह ईश्वर सुख ग्रौर प्रकाश का ग्रीधिपति है ग्रौर घनों का भी वही स्वामी है ग्रतः हे मनुष्यो ! उसी की शरण लो। उसी की कीर्ति गाते हुए स्तुति पाठक ग्रौर विद्वान् बनो।।१८।।

## त्वामंग्ने मनीविणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः।

#### त्वां वर्षन्तु नो गिरः ॥१९॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वगितप्रद ईश ! (त्वाम्) तुभ को ही (मनीषिणः) मनस्वी विद्वान् घ्याते हैं; (त्वाम्) तुभको ही विद्वद्वर्ग (चित्तिभिः) चित्तों ग्रीर विविध कर्मों के द्वारा (हिन्वन्ति) प्रसन्न करते हैं। ग्रतः हे मगवन् ! (नः) हमारे (गिरः) वचन (त्वाम्) ग्रापकी ही कीर्ति को (वर्षन्तु) बढ़ावें।।१६।।

भावार्यः — विद्वानों को उचित है कि वे उसी की पूजा करें, करवावें ग्रीर उसी की कीर्त्ति गावें। इतर जन भी इनका ही ग्रनुकरण करें।।१६।।

# अर्वव्यस्य स्वचावंती द्तस्य रेमंतः सदां।

अग्ने सुख्यं द्वंगीं महे ॥२०॥

पवार्ष: हम उपासकगण (ग्रग्नेः) उस परमात्मा की (सल्यम्) मित्रता को (सवा) सवंदा (बृष्णीमहे) चाहते हैं। जो ईश्वर (ग्रदब्धस्य) ग्रविनश्वर ग्रीर शाश्वत है, (स्वधावतः) प्रकृतिधारक है, (दूतस्य) निखिल दु:खनिवारक है ग्रीर (रेभतः) जो महाकवीश्वर है।।२०।।

भावार्यः हे मनुष्यो ! उस परमात्मा के साथ मित्रता करो जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। जो सदा रहने वाला है।।२०।।

अनितः शुचित्रतत्त्वः शुचितिमः शुचिः कृतिः। शुची रोचत बाहुतः॥२१॥

पतार्थ:—(ग्राग्नः) वह सर्वगित ईश (शुचित्रततमः) ग्रतिशय पवित्रकर्मा, ग्रतिशय पवित्र नियमों को स्थापित करनेवाला है। वह (शुचिः विष्रः) ग्रतिशय पवित्र विद्वान् है। वह (शुचिः कविः) ग्रतिशय शुद्ध कवि है। (शृचिः) वह महाशुचि है। (ग्राहुतः) पूजित होने पर उपासकों के हृदय को पवित्र करता हुग्रा (रोचते) प्रकाशित होता है।।२१।।

भाषार्थः ईश्वर परम पवित्र है ग्रत: उसकी उपासना भी पवित्र बन कर करो।।२१।।

चत त्वां घीतयो मम गिरा वर्षन्तु विश्वहां। अन्त सरूयस्य योघि नः ॥२२॥

पदायं:— (प्राने) हे सर्वगित सर्वशिक्त ईश ! (मम) मेरे (घीतयः) सम्पूर्ण ध्यान, समस्त कर्म भीर (गिरः) सर्व वचन, विद्याएं भीर स्तुतियां (स्वा) तेरी ही कीर्ति को (उप वर्षन्तु) बढ़ावें। (ग्राने) हे ईश ! (न: सस्यस्य) हमारी मित्रता को (बोचि) स्मरण रिक्षिये।।२२।।

भावारं: हे मनुष्यो ! तुम्हारे घ्यान ईश्वर के गुण बढ़ाने वाले हों, तुम्हारे वचन भी उसी की कीर्ति बढ़ावें भीर गावें; उसी की शरण में तुम पहुँचो। तब ही तुमको वह मित्र के समान ग्रहण करेगा।।२२॥

यदेन्ने स्वामहं त्वं त्वं वो घा स्वा शृहस् । स्युष्टं सत्या हृहाक्षिषेः ॥२३॥

पदार्थ:-(प्राने) हे सर्वश्वन्ते, सर्वाघार, ईश ! (यव्) यदि (प्रहम्) में

(त्वम्) तू (स्याम्) होऊं, यदि वा (त्वम्) तू (ब्रहम् स्याः) मैं हो, तब (ते) तेरे (ब्राशिषः) समस्त ग्राशीर्वचन (सत्याः स्युः) सत्य होवें ॥२३॥

भावारं:—इसका ग्राशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य ग्रपनी न्यूनता के कारण ईश्वर से विविध कामनाएं चाहता है। किन्तु ग्रपनी सब कामनाग्रों को पूर्ण होते न देख इष्टदेव में दोष लगाता है। ग्रतः ग्राकुल होकर कभी-कभी उपासक इष्टदेव से प्रार्थना करता है कि हे देव मेरी ग्रावश्यकता ग्राप नहीं समभते, यदि ग्राप मेरी दशा में रहते तब ग्रापको मालूम होता है कि दुःख क्या वस्तु है! ग्रापको कदाचित् दुःख का ग्रनुभव नहीं है, ग्रतः ग्राप मेरी दुःखमयी प्रार्थना पर घ्यान नहीं देते, इत्यादि।।२३।।

## वसुर्वेस्तंपतिर्धि कमस्यंग्ने विभावंसः। स्यामं ते सुमतावर्षि ॥ १४॥

पदार्थ:—(भ्रग्ने) हे सर्वगित ईश ! (हि) जिस कारण तू (बसुः) उपासकों का घनस्वरूप वा वास देने वाला है, (बसुपितः) मनपित है भौर (विभावसुः भ्रसि) प्रकाशमय घनवाला है; भ्रतः हे भगवन् ! क्या हम उपासक (ते) तेरी (सुमतौ भ्रपि) कल्याणमयी वृद्धि में (स्याम) निवास कर सकते हैं ? भ्रयीत क्या हम उपासक तेरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं ॥२४॥

भावार्यः—ईश्वर महा धनपित है; वह परमोदार है; उसका धन प्रकाशरूप है। ग्रतः हम मनुष्यों को उचित है कि ग्रपने शुद्धाचरण से ग्रौरं सत्यता से उसकी कृपा ग्रौर श्राशीर्वाद के पात्र बनें.।।२४॥

## बाने घृतवंताय ते समुद्रायेव सिन्धंवः। गिरी बाश्रासं ईरते।।२४॥

पदायं:—(ग्राने) हे सर्वगत सर्वध्यापी देव ! मुक्त उपासक के (वाश्वासः) इच्छुक या स्थिर (गिरः) वचन (ते) भापकी भोर (ईरते) दौड़ते हैं; जिस भापने (भूतव्रताय) जगत् के कल्याण के लिये सुदृढ़तर नियम स्थापित किये हैं। ऐसे ही (इव) जैसे (सिन्धवः) नदियां (समुद्राय) समुद्र की भोर दौड़ती हैं। तद्वत् मेरी वाणी ।।।२४।।

भावार्षः — यह शरीरस्थ जीव ईश्वर का सखा भीर सेवक है। यह भ्रपने स्वामी का महान् ऐश्वर्य्य चिरकाल से देखता भाता है। यद्यपि शरीरबद्ध होने से कुछ काल के लिए यह स्वामी से विमुख हो रहा है तथापि इसकी स्वाभाविकी गति ईश्वर की स्रोर ही है जैसे निदयों की गति समुद्र की स्रोर होती है। । २ ४ ।।

## युवांनं विकातिं कवि विकादं पुरुवेपंसम्। अग्नि शुंस्मामि मन्यंभिः।। २६।।

पदार्थ:—मैं उपासक (ग्राग्नम्) सर्वगत महेश्वर को (भन्मभिः) मननीय स्तोत्रों से (शुंभामि) सुभूषित करता हूँ जो ईश (युवानम्) प्रकृति श्रीर जीवों को एक साथ मिलाने वाला है, (विश्वतिम्) समस्त प्रजाश्रों का एक श्रिधपित है, (किवम्) महाकवीश्वर है, (विश्वादम्) सबका मक्षक श्रर्थात् सहर्ता है। पुनः (पृश्वेपसम्) सर्वविध कर्मकारी है।।२६।।

भावार्यः — वह परमात्मा महान् देव है सबका अधिपति है। कर्ता, घर्ता, संहर्ता वही है। उसको जैसे विद्वान् पूजते, गाते ग्रौर उसकी ग्राज्ञा पर

चलते हैं वैसा ही सब करें ॥२६॥

#### युक्तानां रध्यं वयं तिग्मजंम्भाय वीळवें । स्तोमेंरिषेमाग्नयं । १९७॥

पदार्थः—(दयम्) हम उनासकगण (ग्रग्नये) सर्वाघार सर्वगत ईश्वर को (स्तोमैं:) स्तोत्रों से, स्तोत्र रूप उपहारों के द्वारा (इषेम) प्राप्त करने की इच्छा करें, जो ईश (यज्ञानाम् रध्ये) हमारे सकल शुम कर्मों के नायक-चालक है; (तिग्मजंभाय) जिसके तेज ग्रीर प्रताप ग्रत्यन्त तीव हैं ग्रीर जो (बीळवे) सर्वशक्ति-सम्पन्न हैं।।२७।।

भाषायं:—जिसकी कृपा से लोगों की शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है ग्रीर यज्ञादिकों की पूर्ति होती है, जिसके सूर्य्यादिक तेज श्रीर प्रताप प्रत्यक्ष हैं उसको हम उपासक शुद्धाचारों श्रीर प्रार्थनाश्रों के द्वारा प्राप्त होवें।।२७।।

## अयमंग्ने त्वे अपि जित्ता मृतु सन्त्य ।

#### तस्भै पावक मृळप ।।२८।।

पदार्थः—(सन्त्य) हे सब में विद्यमान साधो (ग्रग्ने) परमात्मन् ! (ग्रयम्) यह मनुष्य समाज जो ग्राप से विमुख हो रहा है (त्वे ग्राप) ग्रापकी ही ग्रोर (भूत्) होवे ग्रीर ग्रापका ही (जरिता) स्तुतिकर्ता होवे। (पावक) हे परमपवित्र देव! (तस्में) उस जन-समाज को (मृळ्य) सुखी बनाग्रो।।२८।।

भावार्यः—ईश्वर-विमुख मनुष्य-समाज को देख विद्वान को प्रयत्न करना चाहिये कि लोग उच्छंृखल, नास्तिक और उपद्रवकारी न होने पावें क्योंकि उनसे जगत् की बड़ी हानि होती है। जैसे राजनियमों को कार्य्य में लाने के लिये प्रथम अनेक उद्योग करने पड़ते हैं तद्वत् धार्मिक नियमों को भी ।।२५।।

## बीरो ह्यस्पंद्मसद्विमो न जागृंविः सदौ । अग्नै दीदयंसि चिवं ॥२९॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे सर्वगत देव ! (हि) जिस कारण तू (घीरः ग्रसि) घीर गंभीर है; (ग्रद्मसद्) सबके हृदय रूप गृह में निवासी है, (न) ग्रीर (विप्रः) विशेष रूप से मनोरथ पूर्ण करने वाला है तथा (सदा) सर्वदा (जागृविः) भुवन के हित के लिये जागरणशील है। हे देव ! (द्यवि) प्रकाशमय स्थान में तू (दीदयसि) दीप्यमान हो रहा है। ग्रतः तुभको प्रत्यक्षवत् देखकर मैं गाता हूँ ॥२६॥

भावार्यः है मनुष्यो ! जो तुम्हारे कल्याण के लिये सदा जागृत है उसकी ग्राज्ञा में चलो ।। २ ६।।

#### पुराग्ने दृश्तिभ्यः पुरा मृधेभ्यः कवे । प्रण आयुर्वसो तिर ॥३०॥

पदार्थः — (कवे) हे महाकवीश्वर ! (वसो) हे वासदाता (ग्रग्ने) परमात्मन् ! (दुरितेम्यः) पापों के श्रागमन के (पुरा) पूर्व ही ग्रीर (मृधेम्यः) हिसकों के ग्रागमन के (पुरा) पूर्व ही (नः) हमारी (ग्रायुः) ग्रायु को (प्रतिर) बढ़ाग्रो ॥३०॥

भावायं: ग्रन्त में ग्राशीर्वाद मांगते हैं। पापों भौर शत्रुभ्रों से बचने के लिये केवल ईश्वर की शरण है भौर उसमें श्रद्धा भौर विश्वास। भौर सब से बढ़कर उसी की ग्राज्ञा पर चलना है।।३०॥

#### घष्टम मण्डल में यह चवालीतवां सूबत समाप्त हुया ।।

भ्रय द्वाचत्वारिशद्वस्य पञ्चचत्वारिशतमस्य स्वतस्य १—४२ त्रिशोकः काण्व ऋषिः ॥ १ इन्द्राग्नी । २—४२ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३—६, ६, १२, १३, १४ —२१, २३—२४, ३१, ३६, ३७, ३६—४२ गायत्री । २, १०, १४, २२, २८—३०, ३३—३४ निवृद्गायत्री । २६, २७, ३२, ३८ विराइगायत्री । ७ पादनिवृद्गायत्री ॥ बड्जः स्वरः ॥

#### सम्प्रति इस सूक्त से जीव-धर्म दिखलाते हैं।। आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति वृद्धिरात्रुषक्। येषामिन्द्रो युवा सर्खा ।।१॥

पदायं:—(ये) जो मानव (था) अच्छे प्रकार (घ) सिद्धान्त नि इंचत करके प्राग्निहोत्र कर्म के लिये (थ्राग्निम् इन्धते) श्राग्नि को प्रज्वलित करते हैं श्रीर जो अतिथियों, दीनों तथा रोगी प्रमृतियों के लिये (थ्रानुषक्) प्रेमपूर्वक (ब्रिंह) कुशासन (स्तृषन्ति) विछाते हैं श्रीर (येषाम्) जिनका (इन्द्रः) श्रात्मा (युवा) युवा श्रयात् कार्यं करने में समयं श्रीर (सखा) मित्र है श्रीर जिनका श्रात्मा श्रपने वश में श्रीर ईश्वरामिमुख है, दुष्टाचारी दुर्व्यंसनी नहीं हैं, वे ही घन्य हैं ॥१॥

भावार्यः — मनुष्यमात्र को उचित है कि वह प्रतिदिन ग्राग्निहोत्र करे ग्रीर ग्रितिथिसेवा के लिये कभी मुख न मोड़े ग्रीर ग्रपने ग्रात्मा को दृढ़ विश्वासी ग्रीर मित्र बना रखे। ग्रात्मा को कभी उच्छं खल न बनावे।।१।।

विशेष—इन्द्र = यह नाम जीवातमा का भी है। इन्द्रिय शब्द ही इसका प्रमाण है। इस सूक्त को ग्राद्योपान्त प्रथम पढ़िये तब इसका ग्राशय प्रतीत होगा। इस सूक्त में इन्द्र ग्रौर उसकी माता का परस्पर सम्वाद भी कहा गया है। एक बात यह भी स्मरणीय है कि ईश्वर, राजा, सूर्य्य ग्रादि जब इन्द्र शब्द के ग्रथं होते हैं तब जिस प्रकार के शब्द पर्य्याय ग्रौर हन्तव्य शत्रु ग्रादि का वर्णन ग्राता है। वैसे ही जीव प्रकरण में भी रहेंगे। हां, किञ्चिन्मात्र का भेद होगा, वह भेद सूक्ष्म विवेक से विदित होगा।

# फिर उसी के मर्थ को दृढ़ करते हैं।। बृहिमिदिध्य एवां भूरिं खस्तं पृथुः स्वर्धः । येषाभिन्द्रो युवा सर्खा ॥२॥

पवार्थः — जिन (एषाम्) इन मनुष्यों का (इष्मः) ग्राग्निहोत्रोपकरण सिमधा धादि (बृहन् इत्) बड़ा है, जिनका (भूरि) बहुत (शस्तम्) स्तोत्र है; जिनका (स्वषः) सटाचाररूप वच्च प्रथवा यज्ञोपलक्षक यूपखण्ड (पृथुः) महान् है; (येषाम् इन्द्रः) जिनका ग्रात्मा (युवा) सर्वदा कार्य करने में समर्थ हो, (सखा) सखा है; वे धन्य हैं।।२।।

भावायं: इस ऋचा से पुन: पूर्वोक्त ग्रथं को ही दृढ़ करते हैं। भग-वान् उपदेश देते हैं कि मनुष्य निज कल्याण के लिये प्रथम ग्रग्निहोत्रादि कर्म भवश्य करे श्रीर भ्रपने भातमा को सदा दृढ़ बना रखे। तब ही कल्याण है।।२।।

इस ऋचा से फल दिखलाते हैं।।

## अयुंद्ध इचुधा हतं शूर् आष्ति सत्वंभिः। येषामिन्द्री युवा सर्खा ।।३।।

पदार्थः—(येषाम्) जिन पुरुषों का (इन्द्रः) ग्रात्मा (युवा सला) युवा ग्रीर सला है भीर जो ग्राग्निहोत्र ग्रीर ईश्वर की उपासना सहित है; वह (ग्रयुद्धः इत्) थोदा न भी हो तथापि (शूरः) शूरवीर होकर (सत्त्वभिः) निज ग्रात्मिक बलों के साहाय्य से (युषा) विविध योद्धाग्रों से (वृतम्) ग्रावृत शत्रु को भी (ग्रजित) दूर फेंक देता है।।३।।

भावार्षः—ईश्वर की उपासना ग्रौर ग्रग्निहोत्रादि कर्मों के सेवने से ग्रात्मा बलिष्ठ होता है ग्रौर ग्रपने निकट भी पापों को नहीं ग्राने देता है।।३।।

### था बुन्दं वृत्रहा दंदे जातः पृंच्छिद्व मातरंम् । क चग्राः के हं श्रुण्डिरे ॥४॥

पदार्थ:— (ब्रुवहा) निखिलविष्नविनाशक (जातः) प्रसिद्ध आतमा ग्रथात् जो पातमा विष्न विनाश करने में प्रसिद्ध है वह (बुन्दम प्राददे) निज सदाचार की रक्षा पौर प्रन्याय को रोकने के लिये सदा उपासना ग्रीर कर्मरूप वाए को हाथ में रखता है ग्रीर उसको लेकर (प्रातरम्) बुद्धिरूपा माता से (विप् व्यत्) पूछता है कि (के) कौन मेरे (उग्राः) मयङ्कर शत्रु हैं ग्रीर (के ह) कौन (शृष्वरे) प्रसिद्ध शत्रु सुने जाते हैं ॥४॥

भावापं: —जब उपासक ईश्वर की स्तुति प्रायंना करता रहता है तब उसका ग्रात्मा शुद्ध पिवत्र होकर बिल्प्ड हो जाता है। वह ग्रात्मा ग्रपने निकट पापों को कदापि ग्राने नहीं देता है। उस ग्रवस्था में वह 'वृत्रहा', 'नमुचि', 'सूदन' ग्रादि पदों से भूषित होता है ग्रौर मानो ग्रपनी रक्षा के लिये सदा ग्रस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित रहता है। उस समय मानो, यह बुद्धि से पूछता है मेरे कितने ग्रौर कौन-कौन शत्रु हैं इत्यादि इसका ग्राशय है। इससे यह शिक्षा दी गई है कि ग्रात्मा यदि तुम्हारा वास्तव में सखा है तो उसका उद्धार करना ही परमधमं है ग्रौर उद्धार केवल कर्म ग्रौर उपासना से हो सकता है।।४।।

विशेष—माता। इस प्रकरण में माता शब्द से बुद्धि का ग्रहण है, क्यों कि वही जीव को अच्छी सम्मित देती रहती है। और सुमित ही आत्मा को पुष्ट ग्रौर बलिष्ठ बनाती है; ग्रतः माता कहलाती है। राजा पक्ष में सभा ही माता है इत्यादि ग्रर्थ ग्रनुसन्धेय है।

## मितं त्वा श्रावसी वंदिवृग्रावप्सो न याँधिषत्। यस्त श्रात्रत्वमांचके ॥५॥

पवार्थः स्वयं ग्रात्मा ग्रपने से कहता है कि हे इन्द्र ! (त्वा) तुक्तको (शवसी) बलवती बुद्धिरूपा माता (प्रति वदत्) कहेगी कि (यः ते) जो तेरे साथ (श्रमुत्वम्) शत्रुता की (ग्राचके) ग्राकाङ्क्षा करता है वह (गिरो) पर्वत के ऊपर (ग्रप्सः न) दर्शनीय राजा के समान (योधिषत्) युद्ध करेगा ॥५॥

भावार्थः — जब ग्रात्मा में ईश्वर की उपासना से कुछ-कुछ बल ग्राने लगता है तब वह शत्रुरहित ग्रौर निश्चिन्त होने लगता है उस समय वृद्धि कहती है कि हे ग्रात्मन् ! ग्राप निश्चिन्त न होवें ग्रभी ग्रापके शत्रु हैं वे ग्राप से युद्ध करेंगे। ईश्वर की शरण में पुन:-पुनः जाग्रो। उसका उपासना स्तुति प्रार्थना मत छोड़ो।।।।।।

## चत त्वं मंघवञ्छुणु यस्ते विष्टं वृविच् तत्। यद्वीळयासि वीळु तत्।।६॥

पदार्थ:—(उत्त) ग्रीर (मघवन्) हे घनसंयुक्त ग्रात्मन् ! (स्वम् शृण्) तू यह सुन। (यत्) जो वस्तु (ते) तुभ से उपासक (बिष्ट्) चाहता है (तत्) उस वस्तु को (वविक्ष) उसके लिये तू ले ग्राता है। (यद् वीळयासि) जिसको तू दृढ़ करता है (तत् बीळु) वह ही दृढ़ होता है।।६।।

भावार्थः यह समस्त वर्णन सिद्ध जितेन्द्रिय ग्रात्मा का है यह घ्यान रखना चाहिये। भाव इसका यह है कि यदि ग्रात्मा वश में हो ग्रीर ईश्वरीय नियमवित् हो तो उस ग्रात्मा से कौन वस्तु प्राप्त नहीं होती। लोग ग्रात्मा को नहीं जानते ग्रतः वे स्वयं दरिद्र बने रहते हैं। हे उपासको ! स्व ग्रात्मा को पहिचानो।।६।।

यदार्जि यात्यां जिकृदिन्द्रेः स्वश्वयुक्षं । रयीतंमी रयीनांष् ।।७॥ पदार्थः—(ग्राजिकृत्) सांसारिक प्रत्येक कार्यं के साथ युद्धकृत् (इन्द्रः) यह बलिष्ठ ईश्वर-मिवतपरायण प्रात्मा (स्वश्वयुः) मनोरूप ग्रश्व को चाहता हुग्रा (यद्) जब (ग्राजिम्) संग्राम में (उपयाति) पहुँचता है तब (रथीनाम्) सब महारयों में (रयीतमः) श्रोष्ठ रथी होता है।।।।।

भावार्थः — प्रत्येक मनुष्य को निजी अनुभव है कि उसको प्रतिदिन किराना युद्ध करना पड़ता है। जीविका के लिये प्रतिष्ठा और मर्य्यादा के लिये सन्मान में प्रतिष्ठित होने के लिये एवं व्यापारादि में ख्यातिलाभ के लिए मनुष्य को सदा युद्ध करना ही पड़ता है। इन सब से भी अधिक उस समय घोर समर रचना पड़ता है जब किसी प्रिय अभीष्ट वस्तु के लाभ की चिन्ता उपस्थित होती है। कितने ही युवक युवती न पाकर आत्म-हत्या की गोद में जा बैठे। परन्तु जब ज्ञानी आत्मा युद्ध में भी जाता है तब वह सुशोभित ही होता है।।।।।

उपासक अपने आःमा को समभता है।।

## वि षु विश्वां अभियुजो विज्ञिन्दिष्वग्ययां हह। भवां नः सुश्रवंस्तमः ॥८॥

पदार्थ:—(बज्जिन्) हे स्वशीलरक्षा के लिये महादण्डघारिन् मेरा ग्रात्मा ग्राप मेरी (विश्वाः) समस्त (ग्रभियुजः) उपद्रवकारिणी प्रजाग्रों को (सु) ग्रच्छे प्रकार (खिवृह) निर्मूल कर नष्ट कर देवें जिससे वे (यथा) जैसे (विष्वण्) छिन्न-भिन्न होकर नाना मार्गावलम्बी हो जायं ग्रीर ग्राप, हे ग्रन्तरात्मन् ! (मः) हमारे (सुश्रवस्तमः) शोभन यशोघारी हूजिये।।।

भावार्थः — प्रतिदिन हमारे ग्रन्त:करण में नाना दुष्ट वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये ही हमारे महाशत्रु हैं। इनको जानी सुशील ग्रात्मा ग्रपने निकट नहीं ग्राने देता; ऐसा ग्रात्मा ही संसार में यशोधारी होता है। ग्रतः हे मनुष्यो ! ग्रपने ग्रात्मा में बुरी वासनाएं मत उत्पन्न होने दो।। ।।

## अस्माकं सु रथं पुर इन्द्रं कृणोतु सात्ये। न ये धूर्वन्ति धूर्तयेः॥९॥

पदार्थ: —(इन्द्रः) वह शुद्ध ग्रीर दृढ़वती जीवात्मा (ग्रस्माकम्) हमारे (मुरयम्) शरीररूप सुन्दर रथ को (सातये) ग्रभीष्ट लाभ के लिये (पुर: कृणोतु) इस संसार में सब के ग्रागे करे ग्रर्थात् इन शरीर को यशस्वी बनावे। (यम्) जिस

म्रन्तरात्मा को (धूर्तथः) हिंसक पापाचार (न धूर्वन्ति) हिंसित नहीं कर सकते ।।६।।

भावार्यः — जो ग्रात्मा पापाचरणों से रहित ग्रीर सदाचारों से सुभूषित ग्रीर विवेकी है वही स्वाघार शरीर को जगत् में श्रेष्ठ ग्रीर पूज्य बनाता है। ग्रतः हे मनुष्यो ! ग्रात्मकल्याण के मार्गों के तत्त्वविद् पुरुषों की शिक्षा पर चलकर ग्रपने को सुघारो।।१।।

## वृज्यामं ते परि द्विषोऽरं ते श्वक दावनं। गमेमेदिन्द्र गोमंतः ॥१०॥

पदार्थ:—(शक) हे शक्तिसम्पन्न श्रन्तरात्मन् !हम उपासक (ते) तेरे (द्विषः) द्वेषी पापाचारों को (परि वृज्याम) सर्वथा त्याग देवें उनके निकट न जावें। किन्तु (गोमतः) प्रशस्त इन्द्रियों से युक्त (ते) तेरे द्वारा किये जाने वाले (दावने) दान के लिये, (इन्द्र) हे इन्द्र ! (गमेम इत्) तेरे निकट श्रवश्य पहुँचे ।।१०।।

भावार्यः — इस अन्तरात्मा के गुण पहिचानो । जो कोई इसे जान इसको गुद्ध बनाता और पापों से बचाता है वह इसके द्वारा बहुत कुछ पाता है । हे मनुष्यो ! यह 'शक्त' है । यह महादण्डधारी है । इसको पापाचार से स्वभावतः घृणा है । इसकी उपासना करो ।।१०।।

## श्नीश्चयन्तां अद्विवोऽश्वांवन्तः शतुग्तिनाः।

#### विवसंणा अनेइसं: ॥११॥

पदार्थ:—(प्रद्रिष:) हे महादण्डघर ग्रन्तरात्मन् ! हम उपासक संसार के कार्य में (शन: चित्) मन्द मन्द (यान्तः) चलते हुए सुखी होवें (प्रश्वावन्तः) श्रष्य, गौ श्रीर मेष श्रादि पशुश्रों से युक्त होवें तथा (शतिष्वनः) शतधनोपेत यथार्थ विविध प्रकार के घनों से युक्त होवें तथा (विवक्षणाः) नित्य नवीन नवीन वस्तुश्रों को प्राप्त करते हुए हम (ग्रनेहसः) उपद्रवरहित होवें ॥११॥

भावारं:—हम ग्रपनी-ग्रपनी उन्नित धीरे-धीरे करें। विविध पशुग्रों को भी पाल कर उनसे लाभ उठावें ग्रीर सदा वैसे ग्राचार ग्रीर विचार से चलें जिससे कोई उपद्रव न ग्रावे।।११।।

यहां से इन्द्रवाच्य ईश्वर की स्तुति कहते हैं।।

जध्वी हि ते दिवेदिवे सहस्रां सुनृतां श्वता । जरित्रभ्यों विमेहंते ॥१२॥ पदार्थः—हे इन्द्र ! (ते) तेरे (जिरतृम्यः) स्तुतिपाठकों को (विवे दिवे) प्रतिदिन जनता बहुत घन (वि मंहते) दिया करती है; वह (ऊर्घ्वा) श्रेष्ठ ग्रीर मुख्य वस्तु देती है। (सूनृता) उनके निकट सत्यसाघन उपस्थित करती है तथा (सहस्रा शता) ग्रनेक प्रकार के बहुविघ घन देती है।।१२।।

विशेष—ग्रन्तरात्मा में भी ये ऋचाएं घट सकती हैं। जो ग्रात्मा सिद्ध तपस्त्री जितेन्द्रिय लोकोपकारी बनता है उसको लोग क्या नहीं देते हैं! इस प्रकार दो तीन पक्ष दिखलाए जा सकते हैं। परन्तु ग्रन्थ-विस्तार के भय से कोई एक ही पक्ष भाष्यान्वित किया जाता है। इस पर घ्यान रखना चाहिये।।१२॥

## विद्या हि त्वां धनष्ज्यमिन्द्रं ट्वहा चिंदाकुष्णम् । आदारिषं यथा गयंम् ॥१३॥

पदार्थ:—(इन्द्र) परमैश्वय्यंशालिन् देव ! (त्वाम् विदा हि) तुक्त को हम उपासक जानते ही हैं। ग्रापको (धनञ्जयम्) धनजय (दृढा चित्) दृढ़ शत्रुग्नों को भी (धारजम्) भग्न करने वाले (ग्रादारिणम्) ग्रीर विदीर्ण करने वाले जानते हैं ग्रीर (गयम् यथा) जैसे गृह विविध उपद्रवों से रक्षक होता है वैसे ग्राप भी हमको नाना विघ्नों से बचाते हैं।।१३।।

भावार्थः —परमेश्वर को जानकर ही उसकी उपासना करनी चाहिये। वह धन का स्वामी है ग्रतः धन के लिये भी उसी की स्तुति करें। वह दुष्टों को विदीर्ण करने वाला है ग्रौर गृहवद् रक्षक है; ग्रतः सर्व कामनाग्रों के लिये उसी के निकट ग्रादमी पहुंचे।। १३॥

## ककु इं चित्रवा कवे मन्देन्तु धृष्णविन्दंवः । त्र्या त्वां पणि यदीमंहे ॥१४॥

पदार्थ:—(कवे) हे महाकवि हे परमज्ञानी देव ! (धृष्णो) हे पापियों के प्रति महाभयंकर देव ! यद्यपि ग्राप (ककुहम्) महाश्रेष्ठ ग्रीर सर्वोत्तम हैं तथापि (त्वम्) ग्रापको (इन्दवः) ये समस्त स्थावर ग्रीर जंगम पदार्थ (मदन्तु) ग्रानन्द देवें। हे भगवान् ! (यद्) जब हम उपासक (त्वाम् पणिम्) ग्रापको पिए ग्रथित् व्यवहारकुशल जानकर (ग्रा) ग्रापके समीप ग्रीर ग्रापकी ग्रीर होकर (ईमहे) ग्रपना ग्रभीष्ट मांगें।।१४।।

भावार्थः -- ईश्वर स्वयं पणि है; उसको जो तुम दोगे उसके बदले में वह भी कुछ तुमको देगा । ग्रतः उसकी सेवा करो ॥१४॥

## यस्ते रेवाँ अदांशिरः प्रमुमर्षे मुघत्तंये। तस्यं नो वेद आ भरं॥१५॥

पदार्थः हे इन्द्र, हे महेश ! आप (तस्य) उस कृपण पुरुष का (वेदः) घन (नः) हमारे लिये (ग्राभर) ले आवें (यः) जो (रेवान्) घनिक होकर मी (ते) ग्रापके उद्देश से दीन दिरद्र मनुष्यों के मध्य (ग्रदाशुरिः) कुछ नहीं देता, प्रत्युत (मघत्तये) घन दान करने के लिये (प्रममर्ष) ग्रन्यान्य उदार पुरुषों की जो निन्दा किया करता है।।१४।।

भावार्थ: - कृपण को धन का स्वामी नहीं रहने देना चाहिये ॥१५॥

## इम उंत्वा वि चंक्षते सर्वाय इन्द्र सोमिनः।

#### पुष्टावंन्तो ययां पशुम् ।।१६।।

पदार्थः—(इन्द्र) है ईश ! (इमे) ये मेरे (सखायः) जनसमुदाय मित्र (सोमिनः) शुभकर्मी होकर (त्वा उ) तेरी स्रोर देखते हैं तेरी ही प्रतीक्षा करते हैं। (यथा) जैसे (पुष्टावन्तः) घासों से पुष्ट स्थामी (पशुम्) अपने पशुस्रों की राहरेखता है।।१६।।

भावार्थः — हे मनुष्यो ! प्रथम तुम शुभकर्मी बनो तव ईश्वर की प्रतीक्षा करो । अन्यथा वह तुम्हारा साथी कदापि न होगा । तुम सव के सखा बनो । किसी की हानि की चिन्ता मत करो । देखो, संसार में कितने दिन तुम्हें रहना है ! ।।१६।।

## उत त्यावंचिरं वृयं श्रुत्कंर्ण संतंमुत्तयं। दूरादिह इंवामहे ॥१७॥

पदार्थ—(उत) ग्रीर (वयम्) हम उपासक (दूरात्) दूर देश से (इह) ग्रपने-ग्रपने गृह ग्रीर शुभ कर्म में (त्वाम्) तुभको (हवामहे) बुलाते हैं जो तू (ग्रबधिरम्) हमारे ग्रमीष्ट सुनने के लिये सदा सावधान है ग्रीर इसी कारण (श्रुत्कणम्) श्रवण-पर है ग्रीर (सन्तम्) सर्वत्र विद्यमान है; उस तुभको (ऊतये) ग्रपनी रक्षा के लिये बुलाता हूँ ॥१७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम्हें निश्चय हो कि वह विधर नहीं है; वह हमारा वचन सुनता है। वह प्रार्थना पर ध्यान देता है ग्रोर ग्रावश्यकता को पूर्ण करता है। ग्रतः उसी की स्तुति प्रार्थना करो।।१७॥

## यच्छुंश्रूया हुनं इवं दुर्मेषं चिक्रया वृत । भवेरापिनों अंतमः ॥१८॥

पदार्थः—हे ईश्वर ! (यद्) यदि तू हम लोगों के (इमम् हवम्) इस ग्राह्वान को (शुश्रूयाः) एक वार भी सुन चुका है तो उसको (दुर्मर्षम्) ग्रविस्मरणीय (चिक्रियाः) वनाग्रो (उत) ग्रीर (नः) सकल जनसमुदाय का तू (ग्रन्तमः) ग्रतिशय समीपवर्ती (ग्रापिः भवेः) बन्धु ग्रीर मित्र हो ।।१८॥

भावार्यः —यह स्वाभाविक प्रार्थेना है। ईश्वर को सब ही ग्रपना बन्धु बनाना चाहते हैं परन्तु वह किस का सखा बनता है? यह पुनः पुनः विचारना चाहिये ॥१८॥

## यचिद्धि ते अपि न्यविर्जगन्यांसो अमन्मिह । गोदा इदिन्द्र बोधि नः ॥१९॥

पदार्थ:—हे इन्द्र ! (ध्रिपि चित्) ग्रीर मो (यद्) जव-जब हम (व्यिषः) दुःखों से व्यिथत होते हैं तब-तब (ते) ग्रापकी ग्रीर (जगन्वांसः) जाते हुए हम (ग्रमन्मिह) ग्रापका स्मरण करते हैं। (इन्द्र) हे इन्द्र ! तब-तब ग्राप (गोवाः इत्) गोदाता होकर ही (नः) हमारी प्रार्थना (बोधि) जानें; प्रार्थना पर घ्यान देवें।।१६॥

भावायः — इसमें सन्देह नहीं कि जब-जब मनुष्य ग्रापद्ग्रस्त होता है सब-तब ईश्वर का साहाय्य चाहता है परन्तु ऐसा न करके सदा ईश्वर की ग्राज्ञा पर चलो तब ही कल्याण है ।।१६।।

## आ त्वां रम्भं न जित्रंथी ररम्भा शंवसस्पते । चक्रमसिं त्वा सधस्य आ।।२०॥

पदार्यः—(शवसः पते) हे बलाधिदेव इन्द्र ! (न) जैसे (जिल्लयः) जीगं ट्रद्ध पुरुष (रम्भम्) दण्ड को ग्रपना ग्रवलम्बन बनाते हैं तद्वत् हम (त्वाम्) ग्रापको (ग्रा ररम्भ) ग्रपना ग्रवलम्बन ग्रीर ग्राश्रय बनाते हैं (ग्रा) ग्रीर सदा (त्वाम्) ग्रापको (सधस्ये) यज्ञस्थान में (उक्किस) चाहते हैं ।।२०।।

भावार्थः —हे मनुष्यो ! ईश्वर को अपना आश्रय बनास्रो । उस पर विश्वास करो । प्रत्येक शुभकर्म में उसकी उपासना करो ॥२०॥

## स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुत्यम्णाय सत्वंने । निकर्षे दृंज्यते युघि ॥२१॥

पवार्थः—हे मनुष्यो! उस(इन्द्राय) परमात्मा के लिये (स्तोत्रम् गायत) ग्रच्छे-ग्रच्छे स्तोत्र गाग्रो; (यम्) जिस इन्द्र को (युघि) युद्ध में (निकः) कोई नहीं (वृण्वते) निवारण कर सकते यद्वा जिसको युद्ध के लिये कोई स्वीकार नहीं करता है। पुनः वह इन्द्र कैसा है ? (पुरुन्म्णाय) सर्वधनसम्पन्न ग्रीर (सत्वने) परमबलस्वरूप है।।२१॥

भावार्यः — समर में भी परमात्मा का ही गान करे, वयों कि उसी की कृपा से वहां भी विजय होती है। ११॥

## श्रमि त्वां द्वषमा सुते सुतं संजाभि पीतय । तुम्पा व्यंश्तुही मदंस् ॥२२॥

पदार्थः—(वृषभ) हे उपासकों को ग्रमीष्ट देने वाले देव ! (त्वाम् ग्रभि) ग्राप के उद्देश्य से ग्रथीत् ग्रापकी प्रसन्तता के लिये (सुते) इस प्रस्तुत यज्ञकिया में (पीतये) भनुष्यों के पान ग्रौर मोग के लिये (सुतम्) सोमयुक्त विविध पदार्थ (सृजामि) देता हूँ। हे इन्द्र ! (तृम्प) उनको ग्राप तृष्त करें ग्रौर (मदम्) उनके ग्रानन्द को (त्यश्नुहि) बढ़ावें ।।२२।।

भावार्यः —मनुष्य विविध पदार्थों की रचना कर उन्हें परमात्मा को समर्पित करे ग्रर्थात् वे सबके उपयोग के लिये हों ।।२२॥

## मा त्वां मूरा अंविष्यवो मोपहस्वांन आ दंमन्। मार्की ब्रह्मद्विषा वनः।। २३।।

पदार्थ:—हे इन्द्र ! (त्वा) तुमको (मूराः) मूढ़जन (मा दभन्) न ठगने पावें तथा (उपहरवानः) हसी और दिल्लगी करने वाले भी तुमको (मा दभन्) न ठगने पावें जब वे (ग्रविष्यवः) ग्रापकी सहायता की ग्राकाङ्क्षा करें ग्रीर हे ईश ! (ब्रह्माद्विषः) प्रार्थना, ईश्वर, वेद ग्रीर ब्राह्मण ग्रादिकों से द्वेप रखनेवालों को ग्राप (माकिम् वनः) कदापि पसन्द न करें ॥२३॥

भावार्थः — प्रायः देखा गया है कि संसार के द्वेषी नाना पाप ग्रीर ग्रप-राध सदा करते रहते हैं; ईवरीय नियमों को तोड़ डालते हैं, ग्रपितु ईश्वर-भक्तों की निन्दा किया करते हैं किन्तु ग्रपने ऊपर ग्रापित ग्राने पर ईश्वर की शरण में जाकर उन्हें भी ठगना चाहते हैं ग्रीर उतनी देर के लिये परमभक्त बन जाते हैं; ग्रतः इसमें प्रार्थना है कि ऐसे ग्रादमी उन्नत न होने पावें।।२३।।

## इह त्वा गोपंरीणसा महे मंन्दन्तु राघंसे । सरों गौरो यथां पिव ॥२४॥

पदार्थ: —हे इन्द्र परमैश्वर्ययुक्त महादेव ! मापकी कृपा से (इह) इस संसार में (त्या) तुम्हारे उपदेश से (महे राघसे) बहुत घनों की प्राप्ति के उत्सव के लिये (गोपरीणसा) गौवों के दूघ, दही म्रादि पदार्थों से (मन्दम्तु) गृहस्य जन परस्पर म्रानन्दित होवें भ्रौर करें। हे महेन्द्र ! (यथा) जैसे (गौरः) तृषित मृग (सरः) सरस्य जल पीता है तद्वत् भ्राप बड़ी उत्कण्ठा के साथ यहाँ भ्राकर (पिब) हमारे समस्त पदार्थों का भ्रवलोकन करें।।२४।।

भावायं: —जब-जब नवीन ग्रन्न या ग्रधिक लाभ हो तब तब मनुष्य को उचित है कि वे ईश्वर के नाम पर ग्रपने परिजनों तथा मित्रों को बुला-कर उत्सव करें ग्रोर ईश्वर को घन्यवाद देशें ।।२६॥

## या हंत्रहा पंरावित सना नवां ज चुर्युवे।

### ता संसत्सु प्र वीचत ॥२५॥

पदार्थः — (वृत्रहा) निखिल विघाविनाशक इन्द्रदेव मनुष्य को (परावित) किसी दूर देश में या गृह पर (या) जो (सना) पुराने या (नवा) नवीन घन (चुच्युवे) देता है (ता) उनको घनस्वामी (संसत्सु) समाग्रों में (प्र बोचत) कह सुनावें ॥२५॥

भावार्यः —परमात्मा की कृपा से मनुष्य को जो कुछ प्राप्त हो उसके लिये ईश्वर को धन्यवाद देवे ग्रीर सभा में ईश्वरीय कृपा का फल भी सुनादे ताकि लोगों को विश्वास ग्रीर प्रेम हो ।।२४॥

इन्द्र संसार का संहार भी करता है यह इससे दिखलाते हैं।।

## अविवत्कद्रवंः सृत्मिन्द्रंः सहस्रंबाह्व । अत्रोदेदिष्ट पौर्यम् ॥२६॥

पदार्थः -(इन्द्रः) सर्वशिक्तमान् देव (कद्रुवः) प्रकृति देवी के इस (सुतम्) विरचित संसार को ग्रन्त में (ग्रिपिबत्) पी जाता है। तब (ग्रत्र) यहाँ (सहस्रबाह्य) सहस्र बाहु =ग्रनन्तकर्मा ग्रनन्त शिक्तिषारी उस ईश्वर का (पौस्थम्) परमबल (ग्रिशे-विष्ट) प्रदीप्त होता है।।२६।।

भावायं: - जब ईश्वर अन्त में इस अनन्त सृष्टि को समेट लेता है तब अल्पज्ञ जीयों को यह देख आश्चर्य प्रतीत होता है। तब ही उस में जोव श्रद्धा और भिन्त करता है।।२६।।

## सत्यं तत्त्वंशे यदौ विदानो अहवाय्यम् । व्यानट् तुर्वणे वामि ॥२७॥

पवार्थः —परमात्मा (तुर्वशे) शीघ्र वश में होने वाले सरल स्वमावी (यदो) मनुष्य में (ग्रह्मवाय्यम्) प्रतिदिन किए हुए (तत् सत्यम्) उस सत्य को (विदानः) पाकर उसके लिये (तुर्वणे) इस संसार-संग्राम में (शिम) कल्याण का मार्ग (व्यानट्) फैलाता है।।२७।।

भावार्थः — ईश्वर जिसमें सत्यता पाता है उसके लिये मंगलमय मार्ग खोलता है ग्रतः हे मनुष्यो ! प्रतिदिन सत्यता की ग्रोर जाग्रो । ग्रसत्यता में फँसकर ग्रपने को पतित मत बनाग्रो । १७॥

## त्रिणं वो जनानां श्रदं वाजस्य गोपंतः ! समानमु म चैसिषम् ॥२८॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! (वः) तुम (जनानाम्) मनुष्यों को (तरिष्णम्) दुःखों से पार लगाने वाले भीर (गोमतः) गौ, मेष भ्रादि पशुश्रों से संयुक्त (वाजस्य) धन के (त्रवम्) रक्षक भीर दायक हो भीर (समानम् उ) सर्वत्र समान हो; उस भ्राविदेव की मैं (प्रशंसियम्) प्रशंसा करता हूँ ।।२८।।

भावार्यः — जो ईश्वर सबका स्वामी है ग्रौर जो समानरूप से सर्वत्र विद्यमान ग्रौर हितकारी है उस की स्तुति मैं करता हूँ ग्रौर ग्राप लोग भी करें ॥२८॥

## ऋधुक्षणं न वर्तव छवयेषुं तुग्याष्ट्रधम्। इन्द्रं सोमे सर्चा छुते ॥२९॥

पदार्थः—(न) पुनः (उक्येषु) शिविध स्तोत्रों से संयुक्त शुमकर्मों के प्राप्त होने पर मैं (ऋभुक्षणम्) महान् ग्रीर (तुग्रचावृधम्) जल के वर्धयिता पिता पर-मात्मा को (वर्तवे) ग्रहण के लिये उसकी स्तुति करता हूँ। तथा (सृते) ग्रनुष्ठित (सोम) सोमयज्ञ में मी (सचा) कर्म के साथ-साथ (इन्द्रम्) इन्द्र की ही स्तुति करता हूँ !।२६॥

भावायं: हे मनुष्यो जैसे प्रत्येक लौकिक या वैदिक कर्म के समय मैं ईश्वर की स्तुति करता हूँ वैसे घाप भी करें।।२६।।

## यः कुन्तदिद्धि योन्यं त्रिक्कोकांय गिर्रि पृथुम्। गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥३०॥

पदार्थ:—(हि) जिस कारण (यः इत्) जो ही इन्द्रवाच्य परमात्मा (त्रिशो-काय) निखिल जीवों के लिये (योन्यम्) सब के कारण (पृथुम्) विस्तीर्णः सर्वत्र फैलने वाले (गिरिम्) मेघ को (कृन्तत्) बनाता है ग्रीर (गोम्यः) उन जलों के (निरे-तवे) ग्रच्छे प्रकार चलने के लिये (गातुम्) पृथिवी को भी बनाता है।।३०।।

भावार्यः हे मनुष्यो ! परमात्मा की महती शक्ति को देखो ! यदि जल न होता तो इस पृथिवी पर एक भी जोद न देख पड़ता। यह उसकी कृपा है कि उसने ऐसा मेघ बनाया ग्रीर उसका मार्ग भी भूमि पर तैयार किया वही पूज्य है।।३०।।

## यदं िषे मंन्स्यसि मन्दानः मेदियं क्षसि । मा तत्कं रिन्द्र मृळ्यं ॥३१॥

पवार्यः—हे (इन्द्र) परमैश्वर्यशालिन परमोदार देव! (मन्दानः) स्तुति गठकों के ऊगर प्रसन्न होकर उनको देने के लिगे (यद् दिषषे) जो वस्तु आप रखते हैं प्रथवा (मनस्यसि) करने का मन में निश्चय करते हैं यद्वा (प्र इयक्षसि इत्) जो वस्तु देही देते हैं (तत् मा कः) वे सब आप करें या न करें किन्तु (मृळप) हमको सब तरह से सुखी बनावें ॥३१॥

भावार्यः इसका ग्राशय यह है कि हमारे लिये ग्राप को ग्रनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। हम ग्रापसे सदा मांगते रहते हैं, ग्राप यथाकर्म हमें देते रहते हैं यह सब न करके ग्राप केवल हमारे लिये उतना की जिये कि जिससे हम सुखी रहें। । ३१।।

## ब्भं चिद्धि त्वावंतः कृतं शृष्वे अधि अभि । जिगांत्विन्द्र ते मनं। ॥३२॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वावतः) तुम से रक्षित जन का (दभ्रम् वित् हि) बहुत थोड़ा भी (कृतम्) कृत कर्म (क्षिम प्रिष्ध) इस पृथिवी पर (श्रुण्वे) विरूपात हो जाता है, फैल जाता है। इस हेतु (ते मनः) प्रापका मन प्रथित् ग्रापकी वैसी कृपा मुभ में भी (जिगात्) प्राप्त होवे। मेरी भी कीर्ति पृथिवी पर फैले सो करें।।३२।।

भावार्यः - इसका ग्राशय स्पष्ट है। जिसके ऊपर परमात्मा की

कृपा होती है वह पृथिवी पर सुप्रसिद्ध हो जाता है। यह दृश्य देख उपासक कहता है कि हे इन्द्र! मैं भी श्रापका पात्र वनकर देशविख्यात होऊं इत्यादि। ऐसी शुभ इच्छा बहुत पुरुषों की होती है, यह मानवस्वभाव है। ग्रतः ऐसी-ऐसी प्रार्थनाएँ वेद में श्राती हैं।।३२।।

## तवेद्ध ताः सुंकीर्तयोऽसंन्तुत प्रशंस्तयः । यदिंन्द्र मृळ्पांसि नः ॥ १३॥

पदार्थ:—हे इन्द्र ! (यत्) जो ग्राप कृपा कर (नः) हम उपासक जनों को (मूळ्यासि) सब प्रकार से सुखी रखते हैं। (ताः) वे (तव इत् उ) ग्रापकी ही (सुकी-त्तंयः) सुकीतियाँ (ग्रसन्) हैं (उत) ग्रीर वे ग्रापकी ही (प्रशस्तयः) प्रशंसाएं हैं।।३३।।

भावायं: सुस्पष्ट ऋचा को भी भाष्यकार ग्रौर टीकाकार कठिन बना देते हैं। इस ऋचा का ग्रर्थ स्पष्ट है। इन्द्र के निकट निवेदन किया जाता है कि ग्राप जो हमको सुखी करते हैं वह ग्रापकी कृपा सुकीर्ति ग्रौर प्रशंसा हैं।।३३।।

बि॰—इसका द्वितीय अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि (यद्) यदि आप (नः मृळयासि) हमको सुखी बनावें तो (ताः) वे (तव इत्) आप की ही (सुकीर्तयः असन्) सुकीर्तियाँ होंगी या होवें; वे आपकी ही (प्रश-स्तयः) प्रशंसाएं होंगी ॥३३॥

## मा न एकंस्पिनागंसि मा द्रयोहत त्रिष्ठ । वधीर्मा शूर् सुरिष्ठ ॥३४॥

पदार्थः—(जूर) हे न्यायी महावीर परेश ! (नः) हम दुर्वल जनों को (एकस्मिन् ग्रागिस) एक ग्रपराघ होने पर (मा वबीः) मत दण्डित करें। (इयोः) दो ग्रपराघ हो जाने पर (मा) हमको दण्ड न देवें (त्रिष्) तीन ग्रपराघ होने पर भी हमको दण्ड न देवें। किंबहुना (भूरिषु) बहुत ग्रपराघ होने पर भी (मा) हमको दण्ड न देवें।।३४।।

भावार्थः — मनुष्य ग्रन्तः करण से दुबंल है; वह वारम्वार ईश्वरीय ग्राज्ञाग्रों को तोड़ता रहता है; उससे बात-बात में ग्रनेक ग्रपराध हो जाते हैं। देखता है कि इन सबके वदले में यदि मुफको दण्ड मिला तो मैं सदा कारागार में निगडित ही रहूँगा। ग्रतः मानवदुवंलता के कारण ऐसी प्रार्थना होती है। १३४।।

## विभया हि त्वावंत जुग्रादंभिमभुङ्गिणः। दस्मादहमृंतीषद्यः॥३५॥

पदार्थः—हे न्यायाघीश जगदीश ! (त्वाबतः) ग्रापके समान न्यायवान् से (ग्रहम्) मैं सदा (हि) निःसन्देह (विभय) डरता रहता हूँ । हे मगवन् ! जिन कारण ग्राप (उग्रात्) पापियों के प्रति महा मयद्भर हैं ! (प्रभिप्रभंगिणः) चारों तरफ से दुष्टों को मग्न करने वाले हैं ; (दस्मात्) पापियों को दूर फेंक्ने वाले हैं ग्रीर (ऋती-सहः) निखल विघ्नों को दृढ़ाने वाले हैं; ग्रतः मैं डरता हूँ ॥३५॥

भावार्षः — पूर्व में प्रार्थना की गई है कि अपराध होने पर भी. आप हमको दण्ड न देवें। इसपर उपासक मन में कहता है कि हे ईश! मैं जान-वूभकर अपराध न करूंगा। आपको मैं जानता हूँ कि आप न्यायाधीश हैं। पापी आपके निकट नहीं रह सकता, अतः आप से मैं सदा डरता हूँ आपके नियम पर चलता हूँ तथापि अपराध हो जाय तो कृपा कर क्षमा करें।।३४॥

## मा सख्युः शुनमा विदे मा पुत्रस्यं प्रम्वसो । आहर्त्रद्भृतु ते मनाः ॥३६॥

पवार्ष:—(प्रभूवसो) हे समस्त सम्पत्तिसंयुक्त महेश ! मैं (सल्युः) प्रपत्ने मित्रगण की (शूनम्) न्यूनता का (मा प्राविदे) बोध न करूं तथा (पृत्रस्य) पृत्र की न्यूनता का (मा प्राविदे) बोध न करूं तथा (पृत्रस्य) पृत्र की न्यूनता का बोध (मा) मैं न करूं; ऐसी कृपा ग्राप करें। (ते मनः) ग्रापका मन (ग्रावृत्वत्) इस मेरी प्रार्थना की ग्रोर ग्रावे।।३६॥

भाषार्थः प्रत्येक ग्रादमी को उतना उद्योग ग्रवश्य करना चाहिये जिससे कि वह ग्रपने गृह तथा मित्र-वर्ग को सुखी रख सके। ग्रनुद्योगी ग्रीर ग्रालसी ही पुरुष ईश्वर के राज्य में क्लेश पाते हैं। देखो, निर्वृद्धि परन्तु परिश्रमी पक्षिगण कैसे प्रसन्न रहते हैं।।३६।।

## को तु मंया अमिथितः सखा सखीयमञ्जीत्।

#### जहां को अस्मदीषते ॥३७॥

पदार्थ:—(मर्थ्याः) हे मनुष्यो (कः नु) कौन (सला) मित्र (ध्रमिथितः) ध्रबा-घित होने पर भी श्रर्थात् निष्कारण (सलायम्) ध्रपने मित्र को (श्रव्रवीत्) कहता है सर्थात् मित्र के ऊपर दोषारोपण करना है ! (कः) कौन कृनध्न मित्र प्रपने मित्र को प्रापत्ति में (जहा) छोड़ता है ग्रीर कीन कहता है कि (प्रस्मत्) हम को छोड़कर हमसे दूर (ईवते) मित्र माग गया है ॥३७॥

भावार्थः — सच्चा मित्र मित्र पर कभी निष्कारण दोषारोषण नहीं करता ग्रीर न ग्रापत्ति में छोड़ता ही है।।३७।।

## एवार दृषमा सृतेऽसिन्वन्भूयावयः।

#### क्षव्तीवं निवता चरंन । १३८॥

पवार्थ:—(वृषभ) हे सकल मनोरथपूरक महादेव ! हमारे इस (एवारे) परमित्रय (सुते) शुभकर्म में (भूरि) बहुत घन (प्रसिन्यन्) देता हुम्रा तू (म्रावयः) म्रा। (इव) जैसे (निवता चरन्) चूत खेलता हुम्रा (श्वध्नी) कितव = जुम्रारी समा स्थान में म्राता है।।३८।।

भावार्यः परमात्मा सकल मनोरथदाता होने के कारण वृषभ कहाता है। ग्रतः हे मनुष्यो ! उसी की सेवा करो ग्रीर उसी से ग्रपनी ग्राकांक्षित वस्तु माँगो।।३८॥

## भा तं पता वंचोयुजा इरी गृश्णे सुमद्रंथा। यदी ब्रह्मभ्य इददंशाक्ष्रा।

पदार्थः —हे इन्द्र ! (बचोयुजा) निज-निज वाि्ियों ग्रीर भाषाग्रों से युक्त (मुमद्रथो) ग्रनादि ग्रचलकालरूप रथ में नियुक्त (ते) तेरे (एते) ये प्रत्यक्ष (हरी) परस्पर हरए।शील स्थावर ग्रीर जंगमरूप द्विविध संसार के तत्त्वों ग्रीर नियम को तेरी कृपा से (ग्रा गृम्णे) जानता हूँ; (यद् ईम्) जिस कारए। (ब्रह्मम्यः इत्) ब्रह्म-विद् पूर्षों को तू (वदः) तत्त्व जानने की शक्ति देता है।।३६।।

भावार्यः — प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यथासाध्य इस संसार के नियमों भीर रचना प्रभृति को जाने; विद्वानों को इस भ्रोर श्रधिक ध्यान देना उचित है।।३६।।

## भिन्धि विश्वा अप दिषेः परि बाधों जही मृंधः । वसुंस्पार्दे तदा भंर ॥४०॥

पवार्यः—हे विश्वम्मर इन्द्र ! मेरी प्रार्थना सुनकर (विश्वाः) समस्त (द्विषः) द्वेष करनेवाली प्रजाश्रों को (प्रपिनिषः) इस संसार से उठा लो श्रीर (बाधः) बाघाएं डालने वाले (मृषः) संग्रामों को भी (पिर जिहि) निवारण करो; (तत्) तब इस संसार में (स्पाहंम्) स्पृहणीय (वसु) घन को (श्राभर) मर दो ।।४०।।

भावार्यः इस संसार में द्वेष करने वाली मनुष्य जाति या पशु प्रभृति जातियां कितनी हानि करने वाली हैं यह प्रत्यक्ष है ग्रीर उन्मत्त स्वार्थी राजा लड़कर कितनी बाघाएँ सन्मार्ग में फैलाते हैं यह भी प्रत्यक्ष ही है; ग्रतः इन दोनों उपद्रवों से छूटने के लिये वारंत्रार वेद में प्रार्थना श्राती है। ग्रीर इन दोनों के ग्रभाव होने से ही संसार में सुख पहुंचता है। इत्यादि॥४०॥

## यद्वीळाविन्द्र् यत्त्रियुरे यत्पर्शाने पराधितम् । वर्छ स्पार्धे तदा भर ॥४१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे सर्वमंगलमय देव ! (यत्) जो विज्ञान या घन ग्रापने (वीळो) सुदृढ़तर स्थान में (यत्) जो घन (स्थिरे) निश्चल स्थान में, (यत्) जो (पर्जाने) विकट स्थान में, (परामृतम्) रखा है (तत्) उस सब (स्पाहंम्) स्पृह्णीय (वसु) घन को इस जगत् में (ग्राभर) ग्रच्छी तरह से भर दो।।४१।।

भावार्थः -- पर्वत, समुद्र ग्रीर पृथिवी के ग्राभ्यन्तर में बहुत धन गुप्त हैं। वैज्ञानिक पुरुष इसको जानते हैं। विद्वानों को उचित है कि उस-उस धन को जगत् के कल्याण के लिये प्रकाशित करें।।४१।।

## यस्यं ते विश्वमांतिषो भरेर्देत्तस्य वैदंति । वसुं स्पाई तदा भरे ॥४२॥

पवार्थः—हे महेश ! (विश्वमानुषः) समस्त मनुष्य (ते) ग्रापके (दत्तस्य) दिए हुए (यस्य) जिस (भूरेः) बहुत दान को (वेदित) जानते हैं (तत्) उस (स्पाहंम्) स्पृहणीय (वसु) घन को जगत् में (ग्राभर) मर दो ॥४२॥

भावार्थः -- परमात्मा से ग्रपने ग्रौर जगत् के कल्याण के लिये सदा प्राथना करनी चाहिये ॥४२॥

#### घष्टम मण्डल में यह पंतालीतवां सुक्त समाप्त हुआ।।

श्रय त्रयस्त्रिशदृ चस्य षट्चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १—३३ वशोशव्य ऋषिः ।। देवताः—१—२०, २६—३१, ३३ इन्द्रः । २१—२४ पृयुश्रवसः कानीतस्य दान-रतुतिः । २४—२८, ३२ वायुः ।। छन्दः—१ पःदिनचृद्गायत्री । २, १०, १४, २६ विराङ्गायत्री । ३, २३ गायत्री । ४ प्रतिष्ठा गायत्री । ६, १३, ३३ निचृद्गायत्री । ३० श्राचींस्वराट् गायत्री । ३१ स्वराङ् गायत्री । ४ निचृदु ब्लिक् । १६ भुरिगु ब्लिक् ।

७, २०, २७, २८ निष्द बृहती। ६, २६, स्वराइ बृहती। ११, १४ विराइ बृहती। २१, २४, ३२ बृहती। ८ विराड नुष्टुप्। १८ अनुष्टुप्। १६ भुरिगनुष्टुप्। १२, २२, २४ निष्द पङ्क्तः। १७ जगती। स्वरः —१—४, ६, १०, १३, १४, २३, २६—३१, ३३ षड्जः। ४, १६, ऋषभः। ७, ६, ११, १४, २०, २१, २४—२८, ३२ मध्यमः। ८, १८, १६ गान्धारः। १२, २२, २४ पञ्चमः। १७ निषादः।।

#### त्वावंतः पुरूषसो वयमिन्द्र भणेतः ।

#### स्मसिं स्थातईरीणाम् ॥१॥

पदार्थः—(पुरुवसो) हे भूरिधन हे निखिल सम्पत्तिसंयुक्त ! (प्रणेतः) हे निखिल निधियों तथा सम्पूर्ण भुवनों के विधाता (हरीणाम् स्थातः) परस्पर हण्णशील भुवनों के प्रधिष्ठाता, (इन्द्र) हे परमैश्वय्यंशालिन् महेश्वर ! (त्यावतः) तेरे ही उपासक (वयम् स्मिस) हम मनुष्य हैं; मतः हमारी रक्षा भीर कल्याण जिससे हो सो करें।।१।।

भावायं: - परमेश्वर ही सर्वविधाता सर्वकर्ता है; उसी के सेवक हम मनुष्य हैं ग्रतः उसी की उपासना स्तुति ग्रीर प्रार्थना हम करें।। १।।

#### त्वां हि सत्यमंद्रिवो विद्य दातारंमिष।म् ।

#### विद्य दातारं रयीणाम् ॥२॥

पदार्थः—(ग्रद्रिवः) हे महादण्डघारिन् ईश ! (सत्यम्) इसमें सन्देह नहीं कि (स्वाम् हि) तुक्तको (इषाम् दातारम्) ग्रन्नों का दाता (विद्य) हम जानते हैं ग्रीर (रयोणाम् दातारम्) सम्पत्तियों का दाता तुक्तको (विद्य) जानते हैं ॥२॥

भावायं: - ग्रन्नों ग्रीर घनों का ग्रविपति ग्रीर दाता ईश्वर को मान उसी की उपासना करो।।२।।

## भा यस्यं ते महिमानं शंवमृते वर्तकतो । गीर्भिर्गृणन्ति कारवंः ॥३॥

पदार्यः— (शतमूते) हे अनन्त प्रकार से रक्षाकारक (शतकतो) हे अनन्तकर्म-संयुक्त महाकर्मन् देव ! (यस्य ते) जिस तेरे (महिमानम्) महिमा को (कारवः) स्तुतिकर्त्तृंगण् (गीभिः) अपने-प्रपने गद्य-पद्यमय वचनों से (गृणन्ति) गाते हैं ॥३॥

भावायं: - अच्छे विद्वान् स्तुतिपाठक श्रौर अन्यान्य आचार्य्यगण उसी की स्तुति करते हैं; अतः हे मनुष्यो ! आप भी उसी की महिमा गाओ।।।।।

## छुनीयो घा स मत्यों यं मुक्तो यमंयमा । मित्रः पान्त्यद्वद्वं: ॥४॥

पवार्षः—(घ) यह विषय सर्वत्र प्रसिद्ध है कि (सः मत्यंः) वह मनुष्य (सुनीयः) सुयज्ञ होता है प्रर्थात् उस मनुष्य के सकल वैदिक या लौकिक कर्म पृष्पित प्रौर सुफलित होते हैं; यद्वा वह प्रच्छे प्रकार जगत् में चलाया जाता हैं; (यम्) जिसकी (मरुतः) राज्यसेनाएं (प्रदृहः) द्रोहरहित होकर (पान्ति) रक्षा करती हैं; (यम् प्रयंमा) जिसकी रक्षा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं; (मित्रः) ब्राह्मण्=मित्रभूत ब्रह्म-वित् पुरुष जिसकी रक्षा करते हैं।।४॥

भावार्यः — जिसके ऊपर ईश्वर तथा लोक की कृपा हो वही श्रेष्ठ पुरुष है। ग्रतः प्रत्येक मनुष्य को शुभकर्म में प्रवृत्त होना चाहिये। शुभकर्मों से शत्रु भी प्रसन्न रहते हैं।।४।।

## दर्भानो गोमदर्भवत्सु वीर्यमादित्यजृत एवते । सदां राया पुंबस्पद्गं ॥५॥

पदायं:—(ग्रादित्यजूतः) परमात्मा के ग्रनुग्रहपात्र ईश्वरोपासक जन (गोत्रत्)
गौ, मेषी ग्रादि दुग्ध देनेवाले पशुग्रों से युक्त धन पाते हैं तथा (ग्रश्ववत्) वहन
समर्थ गज ग्रादि पशुग्रों से युक्त सम्पत्ति पाते हैं। तथा (मुवीय्यंम्) वीरतोपेत पुत्र
पौत्रादिकों से वे युक्त होते हैं ग्रीर इनके साथ (एषते) जगत् में प्रतिदिन बढ़ते जाते
हैं ग्रीर (पुरुस्पृहा) जिस धन को बहुत ग्रादमी चाहते हैं वैसे (राया) धन से युक्त हो
(सवा) सदा बढ़ते हैं।।।।

भावायं: जो ईश्वर के प्रेमी हैं उनकी वृद्धि सदा होती है। इसमें कारण यह है कि वह भक्त सब से प्रेम रखता है, उसके सुख दुःख में सम्मिलत होता है, सत्यता से वह श्रणुमात्र भी डिगता नहीं। श्रतः लोगों की सहानुभूति ग्रौर ईश्वर की दया से वह प्रतिदिन बढ़ता जाता है।।।।।

## त्तिनद्रं दानंभीमहे शवसानमभीवेम् । ईन्नांनम् राय ईमहे ॥६॥

पर्वाथं:—हम उपासकजन (तम इन्द्रम्) उस इन्द्रवाच्य परमात्मा से (दानम् रायः) दातव्य धन की (ईमहे) याचना करते हैं जो ईश्वर (शवसानम्) बलप्रदाता (ग्रभीवंम्) निर्भय ग्रीर (ईशानम्) जगत् का स्वामी है।।६।। भावार्यः है मनुष्यो ! ग्रपनी श्राकांक्षा ईश्वर के निकट निवेदन करो । वह उसको पूर्ण करेगा ॥६॥

## तस्मिन्हि सन्त्युतयो विश्वा अभीरवः सर्चा । तमा वंहन्तु सप्तंयः पुरूवध्वं मदाय हर्यः छतम् ॥७॥

पवार्यः हे मनुष्यो ! (तिस्मन्) उस इन्द्रवाच्य जगदीश में (विश्वाः) समस्त (ग्रभीरवः) श्रकातर = निर्मय (ऊतयः) रक्षाएं (सचा सन्ति) समवेत हैं प्रयात् विद्यमान हैं। (तम्) उस (पुरूवसुम्) बहु धन ग्रीर सर्वधन ईश्वर को (सप्तयः) संचलनशील (हरवः) ये सम्पूर्ण संसार (मवाय) ग्रानन्द के लिये (सुतम्) इस यज्ञ में (ग्राबहन्तु) प्रकाशित करे।।७।।

भावार्थः —परमात्मा में सब रक्षाएं विद्यमान हैं। इसका श्राशय यह है कि वहीं सब रक्षा कर सकता है। उसको ये संसार प्रकट कर सकते हैं।।७।।

इससे ईश्वरीय मानन्द का वर्णन करते हैं।। यस्ते मदो बरेंण्यो य इंन्द्र हत्रहन्तंयः। य आंदिदिः स्वर्श्नृसिर्धः पृत्तंनासु दुष्ट्राः॥८॥

पदार्थः—(इम्ब्र) हे इन्द्रवाच्य ईश ! (यः ते मदः) जो आपका आनन्द (वरेच्यः) सर्वश्रेष्ठ भीर स्वीकरणीय है, (यः) जो (वृत्रहन्तमः) अतिशय विघ्न-विनाशक है भीर (यः) जो (स्वः आदिः) सुल का देने वाला है (पृत्तनासु) सांसारिक संग्रामों में (नृश्चः) मनुष्यों से (युष्टरः) अत्यन्त अनिमनवनीय — अजेय है, उस आनन्द को हम मनुष्य प्राप्त करें ॥ ।

भावार्यः इससे यह शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को ईश्वरीय कार्य्यं में सदा ग्रानन्दित रहना चाहिये, तब ही मनुष्य सुखी हो सकता है ॥ । ।

## यो दुष्टरी विश्ववार श्रवाय्यो बाजेष्यस्ति तकता । स नेः बविष्ठ सवना वंसी गहि गमेम गोमंति व्रजे ॥९॥

पदार्यः—(विश्ववार) हे सर्वजनवरणीय सर्वश्रेष्ठ इन्द्र ! जिस तेरा (यः) को प्रानन्द (दुस्तरः) दुस्तर (श्रवाय्यः) सुनने योग्य श्रीर (वाजेषु तरुता प्रस्ति) संग्रामों में पार उतारने वाला है (सः) वह तू (नः) हमारे (सवना) श्रानः, मध्याह्र

भीर सायंकाल के तीनों यज्ञों में (भागिह) भा भीर हम लोग (गोमित बजे) गो-संयुक्त स्थान में भ्रथवा भ्रानन्दमय प्रदेश में (गमेम) प्राप्त हे वें । १।।

भावारं: परमेश्वर की स्तुति से वह ग्रानन्द प्राप्त होता है, जो उसे संसार-सागर से पार उतार देता है। ग्रतः ग्रन्य सब को छोड़ एक पर-मेश्वर की ही स्तुति करना योग्य है।।।।

### गुन्यो प्र जो यथां पुराद्ययोत रंखवा। वरिवस्य महामह।।१०।।

पवार्ष:—(महामह) हे महानों में महान्, हे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ ! हे परमपूज्य, हे महाघनेश्वर जगदीश ! (यथा पुरा) पूर्ववत् (उ) इस समय भी (नः) हम उपा-सकों को (गच्या) गो घन देने की इच्छा से (उत) ग्रीर (ग्रश्वया) घोड़े देने की इच्छा से (रथया) रथ देने की इच्छा से (वरिवस्य) यहां कृपाकर ग्रावें । १०।।

भावार्थ:—ईश्वर में सब पदार्थ ग्रतिशय हैं; वह कितना महान् है — यह मनुष्य की बुद्धि में नहीं ग्रा सकता; उसके निकट कितना धन है उसकी न तो संख्या हो सकती है ग्रीर न मानव-मन ही वहां तक पहुंच सकता है। ग्रतः उसके साथ महान् ग्रादि शब्द लगाए जाते हैं। इस ऋचा से यह शिक्षा होती है कि जब वह इतना महान् है तब उसको छोड़कर दूसरों से मत मांगो। गौ, ग्रश्व ग्रौर रथ ग्रादि पदार्थ गृहस्थाश्रम के लिये परमो-पयोगी हैं; ग्रतः इनकी प्राप्ति के लिये बहुधा प्रार्थना ग्राती है।।१०।।

पुनः उसी धर्यं को दृढ़ करते हैं।।

## नहि तें शुर राषसोऽःतं विन्दामि सना।

## दश्वस्या नो मघवन्नुचिद्दिवी भियो वाजेभिराविय ॥११॥

पवार्थः —(शूर) हे महावीर महेश ! (ते) तेरे (राष्ट्रसः) पूज्य धन का (धन्तम्) धन्त में उपासक (सत्रा) सत्य ही (निह विन्वामि) नहीं पाता हूँ, इस कारण (मधवन्) हे महाधनेश (धिवः) हे महादण्डघर इन्द्र ! (तू चित्) शीघ्र ही (नः) हमको (दशस्य) दान दे तथा (वाजेभिः) ज्ञानों ग्रौर धनों से हमारे (धियः) कर्मों की (धाविष) रक्षा करो ॥११॥

भावार्यः - इसमें सन्देह नहीं कि उसके धन का ग्रन्त नहीं है। ईश्वर के समान हम उपासक उससे ग्रपनी ग्रावश्यकता निवेदन करें ग्रीर उसी की इच्छा पर छोड़ देवें।।११॥

## य ऋष्वः श्रांवयत्संखा विश्वेतस वेंद्र जनिमा पुरुष्ट्रतः । तं विश्वे मात्तंषा युगेन्द्रं इवन्ते तविषं यतस्रं चः ।।१२।।

पदार्थः— (यः) जो इन्द्रवाच्य ईश्वर (ऋष्वः) प्रकृतियों में दृश्य है या जो परम दर्शनीय है या महान् है; जो (श्रावयत्सखा) उपासकों का परम प्रसिद्ध मित्र है; जिसके सखा प्रथित् उपासक जिसके यशों को सुनाने वाले हैं; (सः) वह इन्द्र (विश्वा इत्) सब ही (जिनिमा) जन्म (वेद) जानता है ग्रर्थात् सकल प्राणियों का जन्म जानता है। पुनः वह (पुरुष्टुतः) बहुतों से स्तुत है (तम् तविषम्) उस महाबल (इन्द्रम्) ईश्वर की (विश्वे मानुषाः) सर्व मनुष्य श्रीर (यतस्त्रुचः) सर्व याज्ञिकगण (युगा) सर्वदा (हवन्ते) स्तुति करते हैं।।१२।।

भाषायं: हे मनुष्यो ! जिसकी उपासना सब कोई ग्रादिकाल से करते ग्राए हैं ग्राज भी उसी की उपासना करो, वह चिरन्तन ईश्वर है ॥१२॥

## स नो वाजंब्बविता पुंद्धवसुः पुरः स्थाता । मधवां द्वत्रहा सुंबत् ॥१३॥

पदार्थ:—(सः) वह इन्द्र नामक ईश्वर (नः) हमारे (वाजेषु) सांवारिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक ग्रादि विविध संग्रामों में (ग्रविता) रक्षक (भुवत्) हो जिसके (पुरुवसुः) बहुत धन हैं; (पुरः स्थाता) जो सब के ग्रागे खड़ा होनेवाला है ग्रथित् जो सर्वत्र बिद्यमान है। (मधवा) जिसका नाम ही धनवान् धनस्वामी है जो (वृत्रहा) निखिल विध्नों का प्रहारी है; वह हमारा रक्षक ग्रीर पूज्य होवे।।१३।।

भावार्यः —वही संकट में भी रक्षक है; वही धनस्वामी है, उसी की स्तुति प्रार्थना करो।। १३।।

## अभि वो वीरमन्धं सो मदेषु गाय गिरा महा विचंतसम्। इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यया ॥१४॥

पवार्थः—हे मनुष्यो ! (वः) ग्राप लोगों को जव-जब (ग्रन्थसः मदेषु) ग्रन्त का ग्रानन्द प्राप्त हो ग्रथीत् ऋतु-ऋतु में जव-जब ग्रन्त की फसल हो तब-तब (गिरा) निज-निज वाणी से (इन्द्रम्) परमात्मा का (ग्रीभ गायत) गान अच्छे प्रकार करो । जो (बीरम्) महावीर, (महा) महान्, (विचेतसम्) ग्रीर महा प्रज्ञान है; (नाम श्रुत्यम्) जिसका नाग श्रवणीय है। पुनः (शाकिनम्) जो सब कार्यो में समर्थ है, जिसकी शक्ति अनन्त है; (बच: यथा) जहां तक वाणी की गति हो वहाँ तक हे मनुष्यो ! उसका गान करो।।१४॥

भावार्यः - उसकी कृपा से जब-जब कुछ लाभ हो तब तब ईश्वर के नाम पर उत्सव रचें। सब मिलकर उसकी कीर्ति का गान करें।।१४।।

## द्दी रेक्णस्तन्वं द्दिर्वसुं द्दिर्वाजेषु पुरुद्दत वाजिनम् ।

नूनमथं ।।१५॥

पदार्थः—(पुरुहुत) हे सर्वजनाहूत ! हे सर्वमानवसुपूजित देव ! मेरे (तन्बे) शरीर के पोषण के लिये तू (रेक्णः) धन का (दिदः) दाता हो; (वसु दिदः) कोश दे; (वाजेषु) संग्राम उपस्थित होने पर (वाजिनम्) नाना प्रकार के श्रश्व ग्रादि पशु (दिदः) दो । ये सव (नूनम्) निश्चय करके दो (श्रथ) ग्रीर मी जो ग्रावश्यकता हो उसे भी तू पूर्ण कर ।।१५।।

भावार्यः — ग्रापत्ति ग्रीर सम्पत्ति के सव समयों में ईव्वर की स्तुति ग्रीर प्रार्थना करो ॥१४॥

## विश्वेषामिर्ज्यन्तं वस्नं सास्रह्वांसं चिद्रस्य वर्षसः । कृत्यतो नूनमत्ययं ॥१६॥

पदार्थः हम उपासक गएा (विश्वेषाम् वसूनाय्) सर्वसम्पत्तियों के (इर-ज्यन्तम्) स्वामी परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं जो (सासह्वांसम्) हमारे निखल विश्वों, रोगों ग्रीर मानसिक क्लेशों को निवारए। करने वाला है। जो (ग्रस्य वर्षसःचित्) इस संसार के सब भूपों का भी स्वामी है। जो रूप (नूनम्) इस समय या (ग्रथ) ग्रागे (ग्रति कृपयतः) होनेवाला है उस सबका वही स्वामी है।।१६॥

भाषायः--परमात्मा सर्वसम्पत्तियों ग्रौर सर्व रूपरंगों का ग्रधिपति है उसर्वा उपासना हम करते हैं ग्रौर इसी प्रकार सब करें।।१६।।

## महः सु वो अरंमिषे स्तर्वामहे मीळहुषं अरङ्गुमाय जन्मये । यज्ञीभेगीभिर्वि वर्मतुषां मरुतांमियचिस् गायं त्वा नर्पस गिरा।।१७॥

पदार्थः हे मनुष्यो ! हम मनुष्य उस इन्द्र की (स्तवामहे) स्तुति करते हैं जो (मीळहुषे) सम्पूर्ण कल्यास्में की वर्षा करनेवाला है। पुनः(श्ररंगमाय) जो श्रतिशय भ्रमसाकारी है श्रीर (जग्मये) मनतों के निकट जाना जिसका स्वभाव है। हे भगवन् तू (विद्वसमनुष्यम्) सकल मनुष्यजातियों में श्रीर (मस्ताम्) वायु श्रादि देवजातियों

में (इयक्षित) पूज्य भीर यजनीय है। हें ईश ! (यज्ञेभिः) यज्ञों से (गीभिः) निज-निज माषाग्रों से, (नमसा) नमस्कार से, (गिरा) स्तुति से, (त्वा) तुक्रको ही (गाये) मैं गाता हूँ, हम सब गाते हैं ॥१७॥

भावार्यः - उसी ईश्वर का सब गान करें जो परमपूज्य है ॥१७॥
ये पात्रयन्ते अन्यं भिर्मिणां ब्तु थिरेषास् ।

#### यहं बीहिष्वणीनां सुम्नं तुंविष्यणीनां प्राध्वरे ।।१८।।

पक्षायं:— यहां इन्द्र-प्रकरण है। किन्तु इस ऋचा में इन्द्र का वर्णन नहीं, ग्रतः विदित होता है कि यह इन्द्र सम्बन्धी कार्यं का वर्णन है। पृथिवी, जल, वायु, सूर्य ग्रादि पदार्थ उसी इन्द्र के कार्य हैं। यहां दिखलाया जाता है कि इसके कार्यों से लोगों को सुख ग्रीर दान मिल रहे हैं। यथा—(ये) जो वायु पृथिवी सूर्यादिक देव (ग्रज्मिक्तः) स्व स्व शिवतयों से हमारे उपद्रवों को (पातयन्ते) नीचे गिराते हैं श्रीर जो देव (एषाम्) इन (गिरीणाम्) मेघों के (स्नुभिः) प्रसरणशील जलों से हमारे दुमिक्षादिकों को दूर करते हैं, हे मनुष्यो ! उन देवों का (ग्रष्टवरे) संसाररूप यज्ञक्षेत्र में (ग्रज्म्) दान ग्रीर (सुम्नं) सुख हम पाते हैं (महिस्वनीनाम्) जिनकी घ्विन महान् है, पुतः (तुबिस्वनीनाम्) जिनकी घ्विन बहुत है।।१८।।

भावायः - ईश्वरीय प्रत्येक पदार्थ से लाभ हो रहा है यह जान उसको

धन्यवाद दो।।१८॥

मम्बं दुंर्मतीनामिन्द्रं विश्वा यंर । रियमस्मभ्यं युज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठं चोदयन्मते ॥१९॥

पदार्थः—(इन्ब्र) हे सर्वसम्पत्तियुक्त ! (श्राविष्ठ) हे महाबलवान् महेश ! (वृभंतीनाम्) दुष्ट बुद्धिवाले जनों के श्रौर निकृष्ट बुद्धियों के (प्रभङ्गम्) मञ्जक पदार्थ हमको (ब्राभर) दे। (चोदयन्मते) हे शुभकर्मों में बुद्धिप्रेरक देव ! (युज्यम्) सुयोग्य उचित्र (रियम्) धन (ग्रस्मम्यम्) हमको दे। (चोदयन्मते) हे ज्ञान-विज्ञान-प्रेरक ! हे चैतन्यप्रद ईश ! (ज्येष्ठम्) श्रेष्ठ प्रशस्त हितकारी वस्तु हमको दे।।१६॥

भावाणः - दुर्जनों ग्रौर नीच बुद्धियों से जगत् की बहुत हानि होती है। ग्रतः विद्वानों को उचित है कि सुबुद्धि ग्रौर सुजन जगत् में उत्पन्न करें।।१६।।

सनितः सुसनित्कम् चित्र चेतिष्ठ सुनृत । पासरां सम्राट् सहुंदि सहन्तं सुन्धं वाजेषु पृन्यम् ॥२०॥ पदार्थः - (सिनतः) हे दाता ! (सुसिनतः) हे परमदाता ! (उग्न) हे उग्न ! (चित्र) हे चित्र ग्राव्चर्यं ! (चेतिष्ठ) हे चितानेवाले ज्ञानिवज्ञानप्रद ! (सुनृत) सत्यस्वरूप ! (प्रसहा) हे विघ्नविनाशक ! शत्रुनिवारक ! (सम्राट्) हे महाराज ! तू (सहुरिस्) सहनशील (सहन्तम्) दुःखनिवारक (भुज्युम्) भोग्योचित (पृष्यंम्) पुरा-तन पूर्णं घन दे ॥२०॥

भावार्यः - उपासकों के हृदय में ईश्वरीय गुण प्रविष्ट हों म्रतः नाना

विशेषणों द्वारा वर्णन होता है।।२०।।

ईश्वर के कृपापात्र जन का वर्णन यहां से म्रारम्म करते हैं ॥ म्या स एतु य ईवदाँ अदेवः पूर्तमांद्दे ।

ययां चिद्वां अश्वयः पृंधुश्रवंसि कानीते इस्या व्युष्यांददे॥२१॥

पदार्थः—(सः) वे प्रसिद्ध विद्वान् (श्रा एतु) इतस्ततः उपदेश के लिये भावें भीर जायें (यः श्रदेवः) जो देव-भिन्त मनुष्य (ईवत्) व्यापक सर्वत्र गमनशील भीर (पूर्तम्) परिपूर्ण ईश्वर को (श्रावदे) स्वीकार करते हैं भ्रणीत् ईश्वर की श्राज्ञा पर चलते हैं वे विद्वान् इस प्रकार भ्रमण करें कि (यथा चित्) जिस प्रकार (श्रश्चः) कर्मफलमोक्ता (वशः) वशीभूत जीवात्मा (कानीते) कमनीय—गांछनी। (पृथुश्चवित) महायशस्वी ईश्वर के निकट (श्रस्याः) इस प्रमातवेला के (ब्युब्धे) प्रकाश में (भ्रावदे) उसकी महिमा को ग्रहण कर सके ॥२१॥

भावार्थः — विद्वान् इस प्रकार उपदेश करें जिससे जीवगण ईश्वराभि-मुख हों ॥२१॥

विष्टि सहस्रारव्यंस्यायुक्तांसनमुष्ट्रांणां विश्वाति श्वता । दश्च श्यावीनां श्वता दश्च त्र्यंस्वीणां दश्च गर्वो सहस्रां ॥२२॥

पदार्थः उस ईश्वर की कृपा से मैं उपासक (ग्रश्यस्य षाँट सहस्रा) ६००० साठि सहस्र घोड़ों को (ग्रसनम्) रखता हूँ; (ग्रयुता) ग्रन्यान्य पशु मेरे निकट कई एक ग्रयुत हैं (उच्ट्राणाम् विश्वतिम् शता) बीस शत ऊंट मेरे पास हैं (श्याबीनाम् दश शता) दश शत घोड़ियां मेरे निकट हैं। (श्यविणाम्) तीन स्थानों में श्वेत चिह्नवाली (गवाम्) गाएं (दश सहस्रा) दश सहस्र हैं।।२२॥

भावार्षः जैसे विवाह के मन्त्र वर, वधू ही पढ़ती हैं सब के लिये नहीं हैं इसी प्रकार जिन राजा महाराजा ग्रादिकों के निकट इतने पशु हों वे इन मन्त्रों को उच्चारण कर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें। उसको धन्य-

वाद दें ॥२२॥

## दर्श स्थाना ऋधदंयो नीतनारास आवर्धः। मथा नेमि नि वांद्रतुः॥२३॥

पदार्थ: उस परमात्मा की कृपा से (दश) दश (श्यावाः) श्याव वर्ण के (माशवः) शीघ्रगामी घोड़े (नेिषम्) रथनेमि को (नि वावृतुः) ले चलते हैं प्रथीत् मेरे रथ में दश ग्रश्व जोते जाते हैं जो (ऋघद्रयः) बड़े वेग वाले हैं (वीतवारासः) जिनके पूंछ बड़े लम्बे हैं ग्रीर (मथ्गः) जो रए। में शत्रुग्रों को मथन करने वाले हैं।।२३।।

भावार्यः — जिनके निकट इस प्रकार की सामग्री हो वे ऐसी प्रार्थना करें ॥२३॥

## दानांसः पृथुश्रवंसः कानीवस्यं सुराधंसः । रयं हिरण्ययं दद्नमंहिष्ठः सुरिरंभूद्वर्षिष्ठमकृत श्रवंः ॥२४॥

पदायं:—हे मनुष्यो ! (पृथ्श्रवसः) महामहा कीर्ति (कानीतस्य) कमनीय (सुराधसः) परम घनाढच उस ईश्वर के (दानासः) दान ग्रनेक श्रीर अनन्त हैं । मुक्त को (हिरण्ययं रथम्) सुवर्णंमय रथ (ददत्) देता हुग्रा' (मंहिष्ठः) परमपूज्य होता है । हे मनुष्यो ! वह (सूरिः) सब प्रकार के घन का प्रेरक है । (विष्ठिम श्रवः प्रकृत) उपासकों के महान् यश को वह फैलाता है ।।२४।।

भावायं:—ईश्वर से लोग याचना करते हैं परन्तु उसके दान लोग नहीं जानते हैं। उसकी कृपा ग्रीर दान ग्रनन्त हैं। वह सुवर्णमय रथ देता है जो शरीर है। इससे जीवसब कुछ प्राप्त कर सकता है उसको धन्यवाद दो।।२४।।

## श्रा नो वायो महे तन याहि मुखाय पानंसे। वयं हि ते चकुपा भूरिं दावनं सद्यश्चिन्महिं दावनं ॥२५॥

पदायं:—(वायो) हे सर्वगते, सर्वशक्ते ! महेशान ! ग्राप (नः) हमारे (महे तने) महान् विस्तार के लिये, (मलाय) यज्ञ के लिये, (पाजसे) बल के लिये (ग्रा याहि) हमारे गृह पर हृदय में ग्रीर शुमकर्मों में ग्रावें। ग्राप (भूरि दावने) वहुत-बहुत देने वाले हैं ग्राप (महि दावने) महान् वस्तु देने वाले हैं, हे मगवन् (सद्यः चित्) रावंदा (ते) उस ग्रापके लिये (वयम् हि) हम मनुष्य (चिक्रमा) स्तुति करते हैं, ग्राप की कीति गाते हैं। १२४।।

भावार्षः वह ईश्वर हमारी सम्पूर्ण भ्रावश्यकताएं जानता भ्रोर यथाकर्म पूर्ण करता है। उससे बढ़कर कौन दानी है। हे मनुष्यो! उसी की स्तुति प्रार्थना करो।।२४॥

## यो अरवें त्रिर्वे वस्तं बुस्नास्त्रिः सप्त संप्ततीनाम् । एषिः सोमेंबिः सोमसुद्धिः सोमपा दानायं शुक्रपूतपाः ॥२६॥

पवार्थ:—(यः) जो सर्वग ईश (ग्रश्वेभिः) संसार के साथ ही (वहते) बहता है ग्रथांत् इस जगत् के साथ ही सब कार्य्य कर रहा है जो (उस्राः) प्राणियों की इन्द्रियों में व्याप्त होकर विद्यमान है जो इन्द्रिय (त्रिः सप्त) त्रिगुण सात हैं (सप्ती-नाम्) ७० (सत्तर) के जो (एभिः) इन सोम प्रभृति ग्रोषियों के साथ ग्रीर (सोम-सुद्भिः) उन ग्रोषियों को काम में लाने वाले प्राणियों के साथ विद्यमान है। (सोमपाः) हे सोमरक्षक (शुक्रपूतपाः) हे शुचि ग्रीर पवित्र जीवों के रक्षक देव! (दानाय) महादान के लिये ग्राप इस रचना को रचते हैं।।२६।।

भावार्यः —हमारी सभी इन्द्रिय-शक्तियों का मूल स्रोत स्वयं विश्व का रचियतां परमेश्वर है।।२६।।

## यो मं हुमं चिंदु त्मनामन्दि चित्रं दावने । अरद्वे अक्षे नहुंपे सुकृत्वंनि सुकृत्तंराय सुकृतुः ॥२७॥

पदार्थः—(यः) जो (सुऋतुः) प्रपनी शोमन प्रज्ञा तथा शोमन कर्मों द्वारा सुबुद्धि एवं सुकर्मों का प्रेरक प्रभु (प्ररद्वे) [प्र-लट्वे] बालकपन से मुक्त, (प्रक्षे) व्यवहार कुशल [ऋ वि], (सुकृत्विन) शोमन कर्म करने का संकल्प धारण किये हुए (नहुषे) मनुष्य में (सुकृत्तराय) घौर घ्रषिक सुष्ठुकर्म की प्रवृत्ति के हेतु तथा (दावने) दानशीलता का ग्राधान करने के लिये (मे) मेरे (इमं) इस पूर्वविणित (चित्रं) ग्राश्चर्यजनक रूप से बहुविध ऐश्वर्य को (स्मना) स्वयं ग्रपने ग्राप (ग्रमन्वत्) भूगवाता है।।२७।।

भावारं: परमप्रभु ने संसार में सुकर्मा को जो भोगसाधन प्रदान कर रखे हैं, वे सब साधन इन प्रयोजन से दिये हैं कि उपभोक्ता स्वयं दान-शील बने ॥२७॥

चचथ्षे हे वर्ष्णि यः स्वराळुत वांयो घृतस्नाः। अञ्बेषितं रजेषितं शुनेषितं पाल्मः तदिदं तु तत्।।२८॥ पदार्थ:—(वायो) हे नियन्ता परमेश्वर ! (यः) जो घाप (उचथ्ये) प्रशंसनीय, स्तुत्य (वपुषि) इस धाश्चर्यंजनक प्रपञ्च में [वपुस् = Ved. A wonderful phenomenon ग्राप्टे] (स्वराट्) स्वयं प्रध्यक्षवत् विराजमान हैं (उत) ग्रीर (धृत-स्नाः) ज्ञानरूप प्रकाश को टपकाते हैं ! वह ग्राप साधक को उसकी (ध्रश्वेषितं) ग्राशुगति प्राप्त करने की इच्छा थे प्रेरित, (रजेषितं) मनुराग प्रथवा लवलीनता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित तथा (शुनेषितं) परमानन्द प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित (ग्रज्म) मोग्य को (प्र) प्रदान करते हैं ; (नु) निश्चय ही (इवं) यह मुक्ते प्राप्त सब मोग्य(तत्, तत्) वही, वही ही है ॥२८॥

. भावार्यः—इस सारे भाश्चर्यजनक प्रपञ्च (संसार) का रचियता पर-मेश्वर ही इसका एकमात्र ग्रध्यक्ष है; उसने ही सारे भोग साधक को प्रदान किये हुए हैं —श्रीर ये सब भोग साधक को गतिशीलता, लवलीनता श्रीर परमानन्द प्रदान करते हैं।।२८।।

विशेष—इस सूक्त के २५ से २८ तक के मन्त्रों का देवता 'वायु' है। वायु का अर्थ यहाँ—'नियन्ता' है; =िनयन्ता परमेश्वर । परमेश्वर ने ऐश्वर्य प्रदान कर मनुष्य को सामर्थ्यवान बनाया है परन्तु इस शर्त के साथ कि यह सारा ऐश्वर्य अभावपीडित की पीडा दूर करने के लिये हो। यही भाव अगले मन्त्र में व्यक्त किया गया है।।२८।

## अथं पियमिषिरार्यं पृष्टिं सहस्रांसनम् । अश्वांनामित्र दृष्णांम् ॥२९॥

पदायं:— (ग्रध) ग्रनन्तर में इन्द्र, ऐश्वर्यवान् मानव (वृष्णां) वलशाली (ग्रश्वानां) ग्रश्वों के (न) समान बलशाली (सहस्रा षष्टिं) साठ सहस्र घनों से— ग्रनेक प्रकार के भौतिक, शारीरिक, ग्राधिभौतिक, ग्राध्यात्मिक ग्रादि पदार्थों से निक्ति ऐश्वर्य को, जो (इषिराय) इच्युक, ग्रमावग्रस्त के लिये (प्रियं) ग्रमीष्ट है, उसका में (ग्रस्तन्म) सेवन करूं ॥२६॥

भावार्यः — ऐश्वर्यशाली इन्द्र का ऐश्वर्य, गर्जमन्दों - स्रभावग्रस्तों की स्रावश्यकता की पूर्ति के लिये ही संचित रहना चाहिये।। २६।।

#### गावो न यूथमुपं यन्ति वश्चंय छप मा यंन्ति वश्चंयः ॥३०॥

पदार्थः —(बध्रयः) म्रतिवृद्ध [ऋ० द०] बैल (न) ज़ैसे (गावः) गायों के म्रपने (यूथं) सगृह का (उप यन्ति) मध्रय लेते हैं; ऐसे ही (बध्रयः) [धन म्रादि से] निर्वल जन (मा उपयन्ति) मेरा म्राध्रय लेते हैं।।३०।।

भावार्थः - ऐश्वर्यवान् यह समभे कि ग्रकिंचन जनों का भरण करना मेरा कर्त्तव्य है ॥३०॥

## अध् यचारंथे गुणे श्वतमृष्ट्राँ अचिकदत्। अध् श्वत्नेषु विश्वति श्वता ।३१॥

पदार्थ: (श्रघ) श्रनन्तर (यत्) जब (चारथे) श्रपने चलते (गणे) समूह में से (श्रतं, उष्ट्रान्) सैंकड़ों ऊंटों को (श्रघ) श्रीर श्रनन्तर (श्वित्रेषु) शुभ्रवर्ण के पशुश्रों में से (विश्रति शता) दो सहस्रों का (श्रचिश्रदत्) श्राह्वान करता है ॥३१॥

भावार्थः — ऐश्वर्यवान् व्यक्ति (इन्द्र) ग्रपने यहां एक्त्रित उष्ट्र ग्रादि पशुग्रों में से ग्रनेक पशुग्रों को दान के लिये बुलाता है ग्रर्थात् दान करने का संकल्प करता है ॥३१॥

#### वातं दासे वंल्यूथे विशस्तरुंक्ष आ दंदे।

#### ते ते वायविमे जना मन्दन्तीन्द्रंगोपा मदंन्ति देवनांपाः ॥३२॥

पदार्थ:—(बल्बूथे) वलशाली के (शतं दासे) सैंकड़ों पदार्थों के ऐश्वर्य के दाता होने पर (तरुक्षः) तारक (विष्रः) वृद्धिमान् उस ऐश्वर्य को (ग्रा, ददे) स्वीकार कर लेता है। हे (वायो) नियन्ता परमेश्वर ! (ते ते) वे (इमे) ग्रीर ये सब (ते जनाः) तेरे उपासक जन(इन्द्र गोपाः) ऐश्वर्यशाली द्वारा रक्ष्यमाण होकर(मन्दन्ति) प्रसन्त रहते हैं ग्रीर (देवगोपाः) विद्वःनों द्वारा सुरक्षित हुए (मदिति) ग्रानन्द मनाते हैं ॥३२॥

भावार्षः — नियन्ता प्रभु की प्रेरणा के ग्रनुसार राजा ग्रादि ऐश्वर्य-शाली वीर पुरुषों से धनादि ऐश्वर्य उपलब्ध करने वाले साधक सर्व प्रकार से सुरक्षित रहते हैं ॥३२॥

#### अध स्या योषंणा मही पंतीची वशंमरव्यम् ।

#### श्चिष्ठकमा वि नीयते ॥३३॥

पदार्थः — (ग्रष) ऐश्वयंप्राप्ति कराने के पश्चान् (मही) महती पूज्या (प्रतीची) ग्रानुकूल (स्या) प्रसिद्ध (ग्रधिष्टवमा) सुवर्णाल द्धःरिवशूषिता (योषणा) स्त्री (ग्रश्रव्यं वशं) संयमी विद्वान् पुरुष की ग्रोर (विनीयते) विनयपूर्वक पहुँचायी जाती है ।।३३।।

भावारं: जान, ग्रन्न, कीर्ति ग्रादि धनों की यथेच्छ प्राप्ति के पश्चात् ही व्यक्ति को ग्रनुकूल एवं विनयी स्त्रीसे विवाह करना चाहिये ।।३३।।

म्रष्टम मण्डल में यह छियालीसवां सूक्त समाप्त हुमा।।

भ्रयाब्टादशर्चस्य सप्तचत्वारिशतमस्य सूक्तस्य १—१८ त्रित भ्राप्त्य ऋषिः ॥
१ १३ भ्रावित्याः । १४-१८ भ्रावित्या उषाश्च देवते ॥ छन्दः —१ जगती । ४,
६—८, १२ निचृज्जगती । २, ३, ४, ६, १३, १४, १६, १८ भृरिक् त्रिष्टुप् । १०,
११, १७ स्वराट् त्रिष्टुप् । १४ त्रिष्टुप् ॥ स्वरः-१, ४, ६-८, १२ निषादः । २, ३,
४, ६-११, १३-१८ धैवतः ॥

इस सूक्त में श्रेष्ठ नरों की स्तुति की जाती है।।

महिं वो महतामवो वरुंण मित्रं दाशुषे । यमंदित्या अभि दृहो रक्षंथा नेमधं नेमदनेहसों व ऊत्रयेः छुऊतयों व ऊत्रयेः ॥१॥

प्दार्थः—(वरण) है वरणीय राज प्रतिनिधे ! (मित्र) हे ब्राह्मण प्रतिनिधे! हे ग्रन्थान्य श्रेष्ठ मानवगण ! (महताम् वः) ग्राप लोग बहुत बड़े हैं ग्रीर (बागुषे) सज्जन, न्यायी परोपकारी जनों के लिये ग्राप लोगों का (ग्रवः) रक्षण भी (मिह) महान् है। (ग्रादित्याः) हे समाध्यक्ष पुरुषो ! (ग्रम्) जिस सज्जन को (द्रुहः) द्रोहकारी दुष्ट से बचाकर (ग्रिभ रक्षय) ग्राप सब प्रकार रक्षा करते हैं (ईम्) निश्चय उसको पाप क्लेश ग्रीर उपद्रव ग्रादि (न नशत्) प्राप्त नहीं होता, क्योंकि (वः ऊतयः) ग्राप लोगों की सहायता, रक्षा ग्रीर निरीक्षणं (ग्रनेहसः) निष्पाप, निष्कारण ग्रीर हिसारहित हैं; (वः ऊतयः सु ऊतयः) ग्रापकी सहायता ग्रच्छी सहायता है। (वः ऊतयः) ग्रापकी रक्षा प्रशंसनीय है।।१।।

भावार्ष: — ग्रधिलोकार्थ में दहण, मित्र, ग्रय्यमा, ग्रादित्य ग्रादि शब्द लोकवाचक होते हैं। यद्यपि सम्पूर्ण वेद देवतास्तुतिपरक ही प्रतीत होते हैं तथापि इनकी योजना ग्रनेक प्रकार से होती है। देवता शब्द भी वेद में सर्ववाचक हैं क्योंकि इन्नु देवता, घनुष देवता, ज्या देवता, ग्रश्व देवता, मण्डूक देवता, वनस्पति यूप देवता ग्रादि शतशः प्रयोग उस भाव को दिखला रहे हैं। सम्पूर्ण ऋचा का ग्राश्य यह है कि मनुष्य के प्रत्येक वर्ग के मुख्य-मुख्य पुष्ठ राष्ट्र-सभासद हों ग्रीर निरपेक्ष ग्रीर निःस्वार्थ भाव से मनुष्य जाति की हित-चिन्ता में सदा लगे रहें ग्रीर जो सर्वोत्तम कार्य करके ग्रपने प्रतिवासियों, ग्रामीणों ग्रीर देशियों को विशेष लाभ पहुँचाते हों उन्हें सदा पारितोषिक दान देना चाहिये। ग्रीर देश में पापों का उदय न हो इसका सदा उद्योग करते रहना चाहिये। १।।

विदा देवा अधानामादित्यासो अपार्कतिम् । पक्षा वयो यथो-पार व्यश्रमे शर्म यञ्छतानेश्सो व ऊर्द्धाः मुक्तवयां व ऊत्यं ॥२॥ पदार्थ:—(देवा:) हे दिन्यगुण्युक्त मनुष्यो ! (म्रादित्याः) हे समाध्यक्षजनंः! हे माननीय श्रेष्ठ पुरुषो ! भ्राप लोग (म्रधानाम्) निखिल पाप दुर्मिक्ष रोगादि क्लेशों को (म्रपाकृतिम् विद) दूर करना जानते हैं। इपलिये (पथा) जैंपे (वपः) पक्षिगण् (उपरि) ग्रपने बच्चों के ऊपर (पक्षा) रक्षः ये दोनों पक्षों को फैना देने हैं तह्न (म्रस्मे) हम लोगों के ऊपर ग्राप (शर्म) मंगलमय कल्याण् कारी रक्षण् (वि पच्छत) विस्तीर्ण् करें (म्रनेहसः) इत्यादि पूर्ववत् । २।।

भावार्थः —विद्वानों, सभासदों, श्रेष्ठ पुरुषों को उचित है कि उपद्रवों

की शान्ति का उपाय जानें ग्रीर कार्य्य में लावें।।२।।

व्यर्दस्मे अधि वार्ष तत्पक्षा वयो न यंन्तन । विश्वांनि विश्ववे-दसो वरूथ्यां मनामहेऽनेहसों व ऊत्यं सुऊत्यों व ऊत्यं ॥३।।

पदार्थः —हे समाध्यक्षजनो ! (न वय: पक्षा) जैंसे पिक्षगण अपने शिशुओं के ऊपर पक्ष रखते हैं तद्वत् आप (आसमे अधि) हम मनुष्यों के ऊपर (तप् शमं) उस कल्याण को (वि यन्तन) विस्तीर्ण की जिये। (विश्ववेदसः) हे सर्वयनोपेन श्रेष्ठ जनो ! हम प्रजागण (विश्वानि) समस्त (वरूथा) गृहो चन धन (मनामहे) आपसे चाहते हैं; कृपाकर उन्हें पूर्ण करें। (अनेहसः) इत्यादि पूर्ववन्।।३।।

भावार्थः - श्रेष्ठ सभासदों का कर्त्तव्य है कि वे सामान्य प्रजाजन की

सदा-सर्वदा सहायता करें ।।३।।

यस्मा अरांसत क्षयं जीवातुं च प्रचेतसः । यनोर्विश्वंस्य ऐदिम आदित्या राय इँक्षतेऽनेइसों व ऊत्यंः सुऊतयों व ऊत्यं।।।४।।

पदार्थः—(प्रचेतसः) परमज्ञानी वे समासद्जन (यस्मैं) जिस सज्जन को (क्षयम्) निवासार्थ गृह (च) ग्रीर (जीवातुम्) जीवन साधनोपाय (श्वरासत) देते हैं (घइत्) निश्चय (इमे ग्राहित्याः) ये समासद् उस (विश्वस्य मनो ) सर्वकृतापात्र मनुष्य के (रायः) घन के ऊपर (ईशते) ग्रधिकार भी रखते हैं। (ग्रनेहलः) इत्या दे पूर्ववत् ।।४।।

भावार्यः — इसका ग्राशय यह है कि सभासद् जिसको पारितोषिक रूप धनादि देवें उसके धन के वे रक्षक भी होवें ॥४॥

परिं णो हणजन्मघा दुर्गाणं रुध्यो यया । स्यामेदिन्द्रंस्य शर्ध-ण्यादित्यानां मुक्षावंस्य नेइसो व अतयं। सुअतयो व अतयं। ॥५। पदार्थः—(यथा) जैसे (रथ्यः) रथी = सारिष (दुर्गाणि) दुर्गम, ऊंच-नीच मार्गों को छोड़ देता है तद्वत् (नः) हम मनुष्यों को (प्रघा) पाप, रोग, प्रकिचनता इत्यादि बलेश (परि वृणजन) छोड़ देवें। प्रधात् हमारे निकट क्लेश न म्राने पार्वे इसके लिये (इन्द्रस्य) परमात्मा या सभापित के (शर्माणि) मंगलमय शर्गा में (स्याम इत्) सदा निवास करें तथा (म्रादित्यानाम्) समासदों के (भ्रविस) रक्षणा भीर साहाय्य में सदा (स्थत रहें। (भ्रनेहसः) इत्यादि पूर्ववत्।।।।।

भावार्थः हम लोग सदा ईश्वर ग्राचार्य्य, गुरु, श्रेष्ठजन तथा धर्मातमा सभासदों के संगम में निवास करें जिससे न तो पाप ग्रीर न ग्रापत्तियाँ ही हमारे निकट ग्रावें ॥ १॥

## परिदृष्टतेदना जनो युष्मादंत्तस्य वायति । देवा अदंश्रमात्रा वो यमादित्या अहतनानेद्दसो व ऊत्याः सुऊतयो व ऊत्याः ॥६॥

पदार्थः—हे समाध्यक्ष जनो ! (परिह्वृता इत्) क्लेश से ही (श्रना) प्राग् धारण करता हुग्रा (जनः) जन (यृष्मादत्तस्य) ग्राप से पुरस्कार स्वरूप धन पाकर (वायित) जयत् में बढ़ता है। (देवाः) हे देवो ! (ग्राश्वः) हे शी घ्रगामी जनो ! (ग्रादिस्याः) हे सम्य पुरुषो ! (यम्) जिस सज्जन के निकट (ग्रहेतनः) ग्राप जाते हैं वह (ग्रदभ्रम्) ग्रधिक ग्रानन्द, बहुत धन ग्रीर बहुत सुख पाता है। (ग्रनेहसः) इत्यादि पूर्ववत्।।६।।

भावार्थः — राष्ट्र-नियमानुकूल चलने से जगत् में कल्याण होता है। राष्ट्र चलाने वाले विद्वान् हितेषी निःस्वार्थी भ्रौर विषय-विमुख होने चाहियें।।६।।

न तं तिग्मं चन त्यजो न द्रांसद्भि तं गुरु। यस्मां च क्षमं समय आदित्यासी अरांध्यमनेहसों व ऊतयः छुऊतयां व ऊतयः।।।७।।

पवार्यः—(तम्) उम पुरुष के ऊपर (तिग्मम् चन) तीक्ष्ण (त्यजः) क्रोध मी
(न द्रासत्) नहीं गिरता है ग्रीर (तम्) उसके निकट (गुरु) महान् क्लेश मी (न ग्रिभ
दासत्) नहीं ग्राता, (ग्रादित्यासः) हे समासदो ! (यस्मैं उ) जिसको ग्राप लोग
(सत्रथः) ग्रति विस्तीर्ण (शर्मा) शरण (ग्रराध्वम्) देते हैं। (ग्रनेहसः) इत्यादि
पूर्वत्रत्।।७।।

भावार्यः — ग्रपने व्यवहार ग्रीर ग्राचार इस प्रकार बना रखे कि उसके अपर कोई ग्रापत्ति न पड़े ॥ ।।।

## युष्मे देवा अपि ष्मसि युष्यंन्त स्व वर्षेष्ठ । यूयं महो न एनंसो यूयमभादुक्ष्यतानेहसों व ऊत्यंः मुऊतयों व ऊत्यंः ॥८॥

पदार्थः—(देवाः) हे सम्यपुरुषो ! (वर्म पु) कवचों में होकर ग्रर्थात् कवचों को घारण कर (युध्यन्तः इव) योद्धा शूरवीर के समान हम (प्रिष) मी (युष्मे) ग्रापके अन्तर्गत (स्मिसि) विद्यमान हैं। श्रीर हे सम्यो ! (यूयम्) ग्राप (महः एनसः) बड़े पाप, महान् क्लेश श्रीर ग्रापत्ति से (नः) हमको (उरुष्यत) बचाते हैं श्रीर (श्रभीत्) छोटे-छोटे श्रपराघों श्रीर दुःखों से भी (यूयम्) ग्राप हमको बचाते हैं ।। ।।

भावार्यः—ईश्वरीय ग्रौर राष्ट्र सम्बन्धी ग्राज्ञाग्रों के मानने से मनुष्य सुखी रहता है ॥ । ।

## अदिंतिर्ने उद्युत्वदिंतिः वर्षे यच्छतु । माता मित्रस्यं रेवतोऽ-र्यम्को वर्षणस्य चानेहसो व ऊत्यः सुऊतयो व ऊत्यः ॥९॥

पवार्थः—(म्रदितिः) प्रजास्थापित ग्रखण्डनीया राजसमा जो (मित्रस्य) ब्राह्माग्य-दल की, (रेवतः) धनवान् (म्रय्यंम्णः) वैश्य-दल की, (च) तथा (वर्णस्य) राज-दल की (माता) निर्मात्री है वह (नः) हमारी (उरुष्यतु) रक्षा करे। पुनः (म्रदितिः) वह सभा (शर्मा) कल्याग्य, शरग्य, मुख भीर म्रानन्द (यच्छतु) देवे ।।।।

भावार्यः समस्त प्रजाएं मिलकर सुदृढ़तर सभा स्थापित करें। वहाँ देश के बुद्धिमान्, विद्वान्, शूरवीर श्रीर प्रत्येक दल के मुख्य मुख्य पुरुष श्रीर नारियां सभासद बनाए जायें जो देश का सर्वप्रकार से हित किया करें।।६।।

## यहें वाः सम सर्णं यद्भद्रं यदंनातुरम् । त्रिषातु यदंक्ष्ध्यं तद-स्मासु वि यन्तनानेहसों व ऊत्यंः सुऊत्यों व ऊत्यंः ॥१०॥

पदार्थ:—(देवा:) दुष्टों के जीतने वाले हे विजयी समासदो! (यत् शमं) जो सुखसम्पत्ति, (शरणम्) जो रक्षण, (यद् भद्रम्) जो मद्र, (यद् ध्रनातुरम्) जो रोगरहित वस्तु, (त्रिधातु) तीन प्रकार के घातु (यद् वरूष्यम्) गृहोचित उपकरण जगत् में है (तत्) उस सब को (ग्रस्मासु) हम प्रजाजनों में (वि यन्तन) स्थापित कीजिये।।१०।।

भावार्षः —राज्यसम्बन्धी कर्मचारियों, सभासदों, प्रतिनिधियों तथा ग्रन्यान्य पुरुषों को उचित है कि सब प्रकार ग्रपने देश को परम समृद्ध बनाने की चेष्टा करें।।१०।।

#### मादिंत्या अब हि रूपताधि क्रूळांदिव स्पर्धाः। स्रुतीर्थमवैती यथानुं नो नेषया सुगमंनेहसों व ऊनयंः सुऊनयों व ऊतयंः ॥११॥

पदार्थः—(ब्रादित्याः) हे समाधिकारि जनो ! (ब्रवख्यत हि) नीचे हम लोगों को देख; ऐसे ही—जैमे (ब्रिध कूलात इव) नदी के तट से (स्पशः) पुरुष नीचे जल देखता है (तद्वत्) । पुनः (यया) जैसे श्रश्वरक्षक (श्रवंतः) घोड़ों को (सुतीर्षम्) ग्रच्छे चलने योग्य मार्ग से ले चलते हैं तद्वत् (नः) हम को (सुगम्) श्रच्छे मार्ग की ग्रोर (ब्रनु नेवय) ले चलो ॥११॥

भावार्यः — विद्वानों सभासदों तथा ग्रन्य हितकारी पुरुषों को उचित है कि वे प्रजाग्रों को सुमार्ग में ले जायं ।।११॥

नेह मद्रं रंभ्रस्यिने नाष्ये नोपया छत । गर्वे च मद्रं घेनवें बीरायं च अवस्यतेंऽनेहसों व ऊत्यंः सुऊतयों व ऊत्यंः॥१२॥

पदार्थ:—हे समाधिष्ठातृतर्गं ! (इह) इस संसार में (रक्षस्विने) राक्षस के साथी को भी (भद्रम् न) कल्यागा न हो [तब राक्षस को कहां से हो सकता है !] (ग्रवर्यं न) जो हमको मारने के लिये ताकता फिरता है उसका मद्र न हो (च) किन्तु (गर्वे) हमारे गौ ग्रादि पशुग्रों को (धेनवें च) नवप्रसूतिका गौ ग्रादि को (भद्रम्) कल्यागा हो (च) तथा (श्रवस्यते वीराय) यशःकामी शूरवीर का कल्यागा हो ।।१२।।

भावारं: - दुष्ट निषिद्ध ग्रीर हानिकारी कर्म करने वाले राक्षस कहलाते हैं। उन्हें शिक्षा ग्रीर दण्ड देकर सुपथ पर लाना चाहिये।।१२॥

यदानिर्यदंपीच्यं देवांसो अस्ति दुष्कुतस् । त्रिते तद्विश्वमाप्तय आरे अस्मदंघातनानेहसो व ऊत्यंः छुऊतयो व ऊत्यंः ॥१३॥

पदार्थः—(देवासः) हे दिन्यगुणयुक्त समासदो ! (यद् दुष्कृतम्) जो दुन्यंसन, पाप भ्रौर क्लेश ग्रादि ग्रापत्तियाँ (ग्राविः) प्रकाशित हैं भ्रौर जो (ग्रपीच्यम्) ग्रन्त-हित —गुष्त हैं ग्रौर (यद्) जो (विश्वम्) समस्त दुन्यंयनादि पाप (ग्राप्त्ये त्रिते) व्याप्त तीन लोक में विद्यमान हैं; उन सबको (ग्रस्मद् ग्रारे) हम से दूर स्थल में (दघातन) रख दो । (ग्रनेहसः) इत्यादि पूर्ववत् ।।१३।।

भावारं —हे भगवन् ! इस संसार में नाना विघ्न, नाना उपद्रव, विविध क्लेश ग्रौर बहुविधि प्रलोभन विद्यमान हैं; इन सब से हम को दूर करो।। १३।।

यच गोषुं दुःष्वप्त्यं यचास्मे दृहितर्दिवः । त्रिताय तद्विभावर्या-प्याय परा वहानेहसों व ऊत्यः शुक्रतयों व ऊत्यः ॥१४॥

पदार्थः:—(दिव: दुहितः) हे दिव: कन्ये वुद्धे ! यद्वा हे उषो देवि ! (यद् दुःस्वप्न्यम्) जो दुःस्वप्न = ग्रनिष्टसूचक स्वप्न (गीष्) इन्द्रियों में होता है ग्रर्थात् इन्द्रियों के सम्बन्ध में होता है ग्रीर (यत् च) जो दुष्ट स्वप्न (ग्रस्मे) हमारे ग्रन्थान्य ग्रवयवों के सम्बन्ध में होता है, (विभावरि) हे प्रकाशमय देवि मते ! (तत्) उस सब दुःस्वप्न को (ग्राप्त्याय त्रिताय) व्यापक जगत् के लिये (परा वह) कहीं दूर फेंक देवें । शेष पूर्ववत् ।।१४।।

भावार्थ: जाग्रदवस्था में ग्रनुभूत पदार्थ स्वप्नावस्था में दृढ़ होते हैं। प्रातःकाल लोग अधिक स्वप्न देखते हैं। ग्रतः उषा देवी का सम्बोधन किया गया है। यहा (दिवः दुहिता) प्रकाश की कन्या बुद्धि है क्योंकि इसी से ग्रात्मा को प्रकाश मिलता है। ग्रतः बुद्धि सम्बोधित हुई है। स्वप्न से किसी प्रकार का भय करना उचित नहीं ग्रतः बुद्धि से कहा जाना है कि स्वप्न को दूर करो। १४।।

निष्कं वां या कृणवंते सर्जं वा दृष्टितर्दिवः । त्रिते दुःष्वप्यं सर्वमाप्त्ये परिं दद्यस्यनेहसों व ऊवयंः सुऊतयों व ऊतयंः।।१५॥

पदार्चः—(दिव. दुहितः) हे प्रकाशकत्ये वृद्धि देवि ! (वा) ग्रयंवा (निष्कम्) ग्रामरण (कृणवते) घारण करने वाले (वा) ग्रयंवा (स्नजम्) माला पहिनने बाले प्रयात् ग्रानन्द के समय में भी मुभको जो दुःस्वप्न प्राप्त होता है (तत् सर्वम् दुःस्वप्यम्) उस सब दुःस्वप्न को (ग्राप्त्ये) व्याप्त (त्रिते) तीनों लोकों में (पिर दद्यसि) हम रखते हैं। ग्रयंत् वह दुःस्वप्न इस विस्तृत संसार में कहीं चला जाय। शेष पूर्ववत्।।१४॥

भावायं: वृद्धि से विचार करना चाहिये कि स्वप्न क्या वस्तु है ? जब शिर में गरमी पहुंचती है तब निद्रा ग्रच्छी तरह नहीं होती, उस समय लोग नाना स्वप्न देखते हैं, इसलिये शिर को सदा शीतल रखे। पेट को सदा शुद्ध रखें। बल वीर्य्य से शरीर को नीरोग बनावें। व्यसन में कभी न फंसें। कोई भयंकर काम न करें। इस प्रकार के उपायों से स्वप्न कम होंगे।।१४।।

#### तदंशाय तदंपसे तं भागमुंपसेदुषे । त्रितायं च द्विताय चोषों द्वाच्य वहानेहसों व ऊतयं: सुऊतयों व ऊतयं: ॥१६॥

पदार्थ:—(उष:) हे देवि उषे ! हे प्रकाशप्रदाति बुद्धे ! (तदन्नाय) उस प्रन्तवाले (तदपसे) उस कर्म वाले भीर (तम् भागम्) उस-उस माग को (उपसेदुषे) प्राप्त करने वाले प्रर्थात् जागरावस्था में जो-जो ग्रन्त, जो-जो कर्म ग्रीर जो-जो भोग विलास करता है वे वे ही पदार्थ जिसको स्वप्त में भी प्राप्त हुए हैं ऐसा जो (त्रिताय) समस्त संसार है भीर (द्विताय) एक-एक जीव है उस संसार ग्रीर उस जीव को (दु:स्वप्त्यम्) जो दु:स्वप्त प्राप्त होता है उसको (वह) कहीं ग्रन्यत्र ले जाय। यह मेरी प्रार्थना है; शेष पूर्ववत् ।।१६।।

भाषायं:—तीनों लोकों का एक नाम त्रित है, क्योंकि यह नीचे उपर ग्रोर मध्य इन तीनों स्थानों में जो तत = व्याप्त हो वह त्रित = त्रितत। द्वित = यह नाम जीव का इसलिये है कि इस लोक ग्रोर परलोक से सम्बन्ध रखता है। ग्रथवा इस शरीर में भी रहता है ग्रोर इसको छोड़ ग्रन्यत्र भी रहता है ग्रत: उसको द्वित कहते हैं। ग्रथवा कर्मेन्द्रिय ग्रीर ज्ञानेन्द्रिय द्वारा इसका कार्य्य होता है ग्रत: इसको द्वित कहते हैं।

मन्त्र का आशय यह है कि दुःस्वप्न से मानसिक और शारीरिक हानि होती है। अतः शरीर को ऐसा नीरोग रखे कि वह स्वप्न न देखे। प्रातःकाल का सम्बोधन इसलिये भी वारंवार किया गया है कि उस समय शयन करना उचित नहीं। एवं स्वप्न भी एक आश्चर्यं-जनक मानसिक व्यापार है अतः इसका वर्णन वेद में पाया जाता है शेष पूर्ववत्।।१६।।

#### यथां कळां यथां शकं यथं ऋणं सन्नमयांमिस । एवा दुःष्वप्नयं सर्वमाप्त्ये सं नेयामस्यनेहसों व ऊत्रयंः छुऊतयों व ऊत्रयंः॥१७॥

पदार्थ: मनुष्य (यथा) जैसे (कलाम्) श्रपनी श्रंगुली से मृत नख को कटवा कर (संनयामिस) दूर फेंक देते हैं, (यथा शफम्) जैसे पशुश्रों के मृत खुर को कटवा कर भ्रलग कर देते हैं श्रथवा (यथा) जैसे (ऋणम्) ऋगु को दूर करते हैं (एव) वैसे ही (ग्राप्त्ये) व्यापक संसार में जो (दुःस्वव्यम्) दुःस्वव्य विद्यमान हैं (सर्वेत्र) उन सब को (संनयामिस) दूर फेंक देते हैं।।१७॥

भावार्यः ईश्वर से प्रार्थना करे कि वह दुःस्वप्न न देखे, क्योंकि उससे हानि होती है। इसका ग्राशय यह है कि ग्रपने शरीर ग्रीर मन को ऐसा स्वस्थ, शान्त, नीरोग ग्रीर प्रसन्न बना रखे कि वह स्वप्न न देखे ॥१७॥

अजिब्बाद्यासंनाम चाभूमानंगसी वयस्। उषो यस्मांदः वय्याद-भैब्बाप तद्वं चछत्व नेहसों व ऊत्यंः सुऊतयों व ऊत्यंः ॥१८॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! (ययम्) हम सन मिलकर (ग्रद्य) श्राजकल (ग्रजंष्म) निखिल विघ्नों, दुःखों, क्लेशों श्रीर मानसिक ग्राधियों को जीतें। उनको जीतकर नाना मोग-विलास (ग्रसनाम) प्राप्त करें (च) ग्रीर (ग्रनागसः) निरपराघ ग्रीर निष्पाप (ग्रभूम) होवें (उषः) हे उषा देवि ! (यस्मात् दुःस्वप्न्यात्) जिस दुःस्वप्न से (ग्रभंष्म) हम डरें (तत्) वह पापस्वरूप दुःस्वप्न (ग्रप उच्छतु) दूर होवे; शेष पूर्ववत् ।।१८।।

भावार्थः — इसका ग्राशय यह है कि कि कि ति ग्रवस्तु ग्रीर संकल्पमात्र में स्थित पदार्थ पदार्थों से न डर कर ग्रीर उनकी चिन्ता न करके हम मनुष्य निजिल ग्रापत्तियों को दूर करने की चेष्टा करें जिससे हम सुखी होकर ईश्वर की ग्रीर मनुष्यों की सेवा कर सकें। हे मनुष्यो ! जिससे यह ग्रपूर्व जीवन सार्थक सफल ग्रीर हितकर हो वैसी चेष्टा सदा किया करो।।१८।।

ध्रष्टम मण्डल में यह सेतालीसवां सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

ग्रथ पञ्चदशर्चस्याष्टाचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १-१५ प्रगायः काष्य ऋषिः ।। सोमो देवता ।। छन्दः-१, २, १३ पादिनचृित्त्रिष्टुप् । १२, १५ ग्रार्चीस्वराट् त्रिष्टुप् । ३, ७—६ विराट् त्रिष्टुप् । ४, ६, १०, ११, १४ त्रिष्टुप् । ५ विराड् जगती ।। स्वरः—१—४, ६—१५ धैवतः । ५५ निषादः ।।

इस सूक्त में ग्रन्न की प्रशंसा है।।

स्वादोरं मिश्च वर्षसः सुमेधाः स्वाध्यो वित्वोवित्तरस्य। विरवे यं देवा एत मत्यासो मधुं बुबन्तो समि सञ्चरन्ति ॥१॥ पवार्थ:—मैं (वयसः) प्रन्त (ग्रभिक्ष) खाऊँ। हम मनुष्यजाति ग्रन्न खायं किन्तु मांस न खायं। कैसा ग्रन्न हो जो (स्वादोः) स्वादु हो; जो (विरवोवित्तरस्य) सत्कार के योग्य हो, जिसको देख कर ही चित्त प्रसन्न हो। पुनः (यम्) जिस ग्रन्न को (विश्वे) सकल (देवाः) श्रेष्ठ (उत) ग्रीर (मर्त्यासः) साधारण मनुष्य (मधु ब्रवन्तः) मधुर कहते हुए (ग्रिभि संचरन्ति) खाते हैं। उस ग्रन्न को हम सब खायं। खाने वाले कैसे हों—(सुमेधाः) सुमित ग्रीर बुद्धिमान् हों ग्रीर (स्वाध्यः) सुकर्मा, स्वाध्यायशील, उद्योगी ग्रीर कर्मपरायण हों।।१।।

भावायं:—इसका ग्राशय यह है कि जो जन, बुद्धिमान्, परिश्रमी, स्वाघ्यायनिरत हैं उनको ही मधुमय स्वादु ग्रन्न प्राप्त होते हैं; जो जन ग्रालसी, कुकर्मी ग्रीर ग्रसंयमी हैं वे यदि महाराज ग्रीर महामहा श्रेष्ठी भी हैं तो भी उन्हें ग्रन्न मधुर ग्रीर स्वादु नहीं मालूम होते क्यों कि उनका क्षुधाग्नि ग्रतिशय मन्द हो जाता है। उदराशय बिगड़ जाता है। परिपाक शक्ति बहुत थोड़ी हो जाती है। इस कारण उन्हें मधुमान् पदार्थ भी ग्रति कटु लगने लगते हैं; उत्तमोत्तम भोज्य वस्तु को भी उनका जी नहीं चाहता। ग्रतः कहा गया है कि परिश्रमी, नीरोग ग्रीर संयमी ग्रादमी ही ग्रन्न का स्वाद ले सकता है। द्वितीय बात इसमें यह है कि मनुष्य ग्रीर श्रेष्ठ मनुष्यों को उचित है कि मांस, ग्रपवित्र ग्रन्न, जिससे शरीर की नीरोगिता में बाधा पड़े ग्रीर जो देखने में घृणित हो वैसे ग्रन्न न खायं।।१।।

पुन: ग्रन्न का ही वर्णन करते हैं।।

#### अन्तक्ष्म प्रामा अदितिभेवास्यवयाता इरंसो दैव्यंस्य । इन्दिबन्द्रस्य सख्यं जुंषाणः श्रीष्टीव धुरमतुं राय ऋंध्याः ।।२॥

पदार्थः—(इन्दो) हे अन्नश्रेष्ठ ! (च) पुनः जब तू (ग्रन्तः) हृदय के मीतर (प्रागाः) जाता है तब तू (ग्रदितः) ग्रदीन = उदार होता है। पुनः (दंग्यस्य हरसः) दिव्य कोष का मी (ग्रवयाता) दूर करने वाला होता है। पुनः (इन्द्रस्य) जीव का (सख्यम्) हित (जुषाणः) सेवता हुमा (राये ग्रनु ऋष्याः) ऐश्वयं की ग्रोर ले जाता है। ऐसे ही जैसे (श्रौष्टी इव घुरम्) शी घ्रगामी ग्रश्व रथ को ग्रमिमत प्रदेश में लेजाता है।।।।।

भावारं:—प्रथम यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि जड़ वस्तु को सम्बोधित कर चेतनवत् वर्णन करने की रीति वेद में है। ग्रतः पदानुसार ही इसका ग्रथं सुगमता के लिये किया गया है। इसी को प्रथम पुरुषवत् वर्णन समभ लीजिये। ग्रब ग्राशय यह है—जब वैसे मथुमान ग्रन्न शरीर के

ग्राभ्यन्तर जाते हैं तो इनसे ग्रनेक सुगुण उत्पन्न होते हैं। इनसे शुद्ध रक्त ग्रीर मांस ग्रादि बनते हैं। शरीर की दुर्बलता नहीं रहती। मन प्रसन्न रहता है। परन्तु जब पेट में ग्रन्न नहीं रहता या ग्रन्न के ग्रभाव से शरीर कृश हो जाता है। तब कोध भी बढ़ जाता है। वह कोध भी ग्रन्नप्राप्ति से निवृत्त हो जाता है शरीर नीरोग ग्रौर पुष्ट रहने से दिन-दिन धनोपार्जन में मन लगता है। ग्रतः कहा जाता है कि ग्रन्न कोध को दूर करता है। इत्यादि।।२।।

ग्रन्त-मक्षण का लाम कहते हैं।।

#### अपाम सोमंस्रमृतां अभूमागनम् ज्योतिरविंदाम देवान् । कि न्नमस्मान्कंणवद्रशंतिः किमुं घृतिंरंमृत मत्यस्य ॥३॥

पदार्थ:—(सोम) हे सर्वश्रेष्ठ ! रसमय ग्रन्न (ग्रपाम) तुमको हम पीवें। (ग्रम्ताः ग्रभूम) ग्रमृत होवें; (ज्योतिः ग्रगन्म) शरीरशक्ति या परमात्मज्योति को प्राप्त हों; (देवान्) इन्द्रियशक्तियों को (ग्रविदाम) प्राप्त करें; (ग्रस्मान्) हमारा (नूनम्) इस ग्रवस्था में (ग्ररातिः) ग्रान्तिरक शत्रु (कि कृणवत्) क्या करेगा! (ग्रमृत) हें ईश ! हे मरणरहित देव ! (धूर्तिः) हिसक जन (मत्यंस्य) मरणधर्भी मी मुभको (किम्) क्या करेगा ! ।।३।।

भावार्थः —सोम यह नाम ईदृग् स्थल में श्रेष्ठान्न श्रेष्ठ रसवाची होता है। यह एक प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना ही है। बहुधा मनुष्य उत्तमोत्तम ग्रन्न ग्रौर फलादिक इसिलये खाते हैं कि शरीर में पूर्ण बल हो ग्रौर उससे रात्रिन्दिव स्त्रैण भोगविलास कर सकें; सदैव स्त्रियों का नृत्य-गान ग्रौर हाव-भाव देखा करें या बीर शक्तिमान होकर निपराध जनों को लूट-लूट कर देश में यशस्वी वनें इत्यादि; इस ग्राश्य से जो ग्रपने शरीर को पुष्ट करते हैं वे ही ग्रसुर हैं, किन्तु मनुष्य को उचित है कि ग्रन्न खाने पीने से जो बल प्राप्त हो उससे परोपकार करें। देश की दीनता ग्रौर ग्रज्ञानता के दूर करने में उस सामर्थ्य को लगावें। विद्यादि धन देकर देशिक जनों को सुधारें। राज्य का संगठन ग्रच्छे प्रकार करें जिससे दीन-हीन प्रजाए लूटी न जायं। ग्रौर इस प्रकार के कार्य्य करते हुए ग्रन्त में ईश्वर की प्राप्ति हो ग्रर्थात् सदा ईश्वर की ग्राजाग्रों को ग्रन्तःकरण में रखकर सांसारिक काम करे। तय निश्चंय उस मनुष्य का कौन शत्रु होगा। कैसे उसके इन्द्रियगण विचलित होंगे। कैसे कोई उस जन की हानि के साधन खोजेगा! इत्यादि महान् ग्राशय इसका है।।३।।

#### शं नो भव हृद आ पीत इंन्दो पितेवं सोम स्नवं सुरोवं: । सरेवंव सरूपं उदशंस धीरः प्र ण आयुंर्जीवसं सोम तारीः ॥४॥

पदार्थः—(इन्दो) हे भ्राह्लादप्रद (सोम) हे सर्वश्रेष्ठ रस तथा शरीरपोषक भन्न ! तू (पीतः) हम जीवों से पीत भौर भुक्त होकर (नः हृदे) हमारे हृदय के लिये (शम् भा भव) कल्याणकारी हो । यहां दो दृष्टान्त देते हैं (पिता इव सूनवे) जैसे पुत्र के लिये पिता सुखकारी होता है; पुनः (सखा इव) जैसे मित्र मित्रों को (सख्ये) मित्रता में रखकर भ्रथात् जैसे मित्र मित्रों को श्रष्टित दुर्व्यसन भ्रादि दुष्कर्मों से छुड़ा-कर हितकार्य्य में लगा (सुशेवः) मुखकारी होता है तद्वत् । (उष्शंस सोम) हे बहु-प्रशंसनीय सोम ! (धीरः) तू घीर होकर (जीवसे) जीवन के लिये (नः श्रायुः) हमारी श्रायु (प्रतारीः) बढ़ा दे ॥४॥

भावार्थः —ऐसा ग्रन्न ग्रौर रस खाग्रो ग्रौर पिग्रो जिससे शरीर ग्रौर ग्रात्मा को लाभ पहुँचे ग्रौर ग्रायु बढ़े।।४।।

फिर सोम का निरूपएा करते हैं।।

#### र्मे मां पीता यशसं चरूष्यवो रथं न गावः समनाह पर्वस्र । ते मां रक्षन्तु विस्नसंश्चरित्रांद्रुत मा स्नामांद्यवयन्त्वन्दंबः ॥५॥

पदार्थः—(इमे पीताः) ये सोमरस पीत होने पर हमारे (यशसः) यशस्कर श्रीर (उरुष्यवः) रक्षक होवें श्रीर (पर्वसु) मेरे शरीर के प्रत्येक पर्व में प्रविष्ट हों। (मा) मुक्तको (समनाह) प्रत्येक वीर कार्य्य में संनद्ध करे। ऐसे ही (न) जैसे (रथम्) रथ को (गावः) वलीवर्द सब काम में तैयार रखते हैं। (ते) वे सोम (विस्नसः चित्रात्) शिथल ढीले चरित्र से (मा रक्षन्तु) मुक्तको वचावें (उत) श्रीर (इन्दवः) श्राह्लादकर वे सोम (स्नामाद्) व्याधियों से (मा) मुक्तको (यवयन्तु) पृथक् करें।। १।।

भावार्षः हम मनुष्य ऐसे ग्रन्न खायं जिनसे शरीर की रक्षा, फुर्ती ग्रीर वीरता प्राप्त होवे, उत्तेजक मद्यादि न पीवें जिससे शुभ चरित्र भ्रष्ट हो ग्रीर व्याधियां बढ़ें। ग्रन्नों के खान-पान से ही विविध रोग होते हैं। ग्रतः विधिपूर्वक ग्रन्नसेवन करें। इसी कारण इस सूक्त में ग्रन्न का ऐसा वर्णन ग्राया है।।।।।

अधिन न मां मधितं सं दिंदीपः म चंक्षय कृणुहि वस्यंसो नः। अथा हि ते मद आ सोम मन्य रेवाँ इंद म चंरा पुष्टिमच्छं।।६।। पदार्थ:—हे सोम ! (मा) मुक्तको (मियतम्) दो लकड़ियों से मथ कर निकाले हुए (म्रिंग्न न) प्रिग्न के समान (संदिदीपः) संदीप्त कर; जगत् में ग्रिग्न के समान चमकीला ग्रीर तेजस्वी बना। (प्रचक्षय) दिखला ग्रियांत् नयन में देखने की पूरी शक्ति दे। ग्रीर (नः) हमको (वस्यसः) ग्रितशय घनिक (कृण्हि) बना। (ग्रिय हि) इस समय (ते मदे) तेरे ग्रानन्द में (ग्रा मन्ये) ईश्वरीय माव का मनन करता हूँ या उसकी स्तुति करता हूँ। मैं (रेवान् इव) घनसंम्पन्न पुरुष के समान (ग्रच्छ) ग्रच्छे प्रकार (पुष्टिम्) पोषण ग्रीर विश्राम (प्रचर) प्राप्त करूं। या मुक्तको वह ग्रन्न पुष्टिपद हो।।६।।

भावार्थः — ऐसा ग्रन्न सेवन करे जिससे वह ग्रग्निवत् तेजस्वी भासित हो, नेत्रं की शक्ति बढ़े ग्रौर वह दिन-दिन धनवान् ही होता जाय ग्रर्थात् मद्यादि पान कर लम्पटता द्यूतादि कुकर्म में धन व्यय न करे। जब-जब ग्रन्न प्राप्त हो तब-तब ईश्वर को धन्यवाद दे। ग्रौर सदा ग्रदीन भाव से रहे। ये सब शिक्षाएं इससे मिलती हैं।।६।।

फिर उसी ग्रथं को कहते हैं।।

#### र्षिरेणं ते मनंसा सुवश्यं असीमहि पित्र्यंस्येव रायः । सोमं राजन्य स अ।यूषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥७॥

पदार्थः—हे सोम (इषिरेण मनसा) उत्सुक मन से (ते सुतस्य) तुक पित्र श्रन्न को हम (भक्षिमिह) भोग करें ऐसे (पित्रस्य इव रायः) जैसे पितापितामहादि से प्राप्त घन को पुत्र-गीत्र मोगता है। (सोम राजन्) हे राजन् सोम!तू (नः श्रायूंषि) हमारी श्रायु को (प्रतारी) बढ़ा। (इव) जैसे (सूर्यः) सूर्य (वासराणि) वासप्रद (श्रहानि) दिनों को बढ़ाते हैं।।।।।

भावार्थः इसका ग्राशय स्पष्ट है। जबतक खूव भूख न लगे, ग्रन्न के लिये ग्राकुलता न हो तब तक भोजन न करे। इसी ग्रवस्था में ग्रन्न सुख-दायी होता है श्रौर ग्रायु बढ़ती है। सोम राजा इसलिये कहाता है कि शरीर में प्रवेश कर यही चमकता है ग्रौर सब इन्द्रियों पर ग्रधिकार रखता है। यदि ग्रन्न न खाया जाय तो सब इन्द्रियां शिथिल हो जायं ग्रौर शरीर भी न रहे। ग्रतः शरीर का शासक होने से ग्रन्न राजा है।।७।।

सोमं राजन्मुळवां नः स्वस्ति ततं स्मिस बृत्याई स्तरमं विद्धि। अर्ळाते दक्षं उत प्रन्युरिन्दो मा ने। अर्थी अंतुकामं परां दाः ॥८॥ पवार्थ: — (सोम राजन्) हे सोम राजन् ! (नः) हमको (मृळय) सुखी कर, (स्वस्ति) कल्याण दे। (तव स्मिस्त) तेरे ही हम हैं; (ब्रत्याः) हम संयमी घोर व्रती हैं; (तस्य) तू (विद्धि) इस बात को जान। (दक्षः श्रळित) हम में बल विद्यमान है (उत मन्युः) घोर मननशक्ति मी विद्यमान है। (इन्दो) हे ग्रानन्दप्रद (नः) हमको (ग्रय्यंः) शत्रु की (धनुकामम्) इच्छा के ग्रनुसार (मा परादाः) मत ले चल। इसको ईश्वरपरक ही लगा सकते हैं।। ।।

भावार्यः — इसका ग्रभिप्राय यह है कि ऐसा ग्रन्न हम खायं जिससे सुख ग्रीर कल्याण हो। हम सदा संयमी होवें। ग्रन्न खाकर सात्त्विक बल धारण करें ग्रीर काम कोध ग्रादि शत्रु के वशीभूत न होवें।।।

फिर उसी ग्रथं को कहते हैं।।

#### त्वं हि नंख्तन्वंः सोम गोपा गात्रगात्रे निष्सत्यां नृचक्षांः। यत्तं वयं प्रमिनामं वतानि स नो मृळ सुष्वा देव वस्यं।।।९।।

पदार्थः—(सोमदेव) हे सर्वश्रेष्ठ ग्रीर प्रशंसनीय रस ग्रीर ग्रन्न !(नः) हमारे (तन्वः) शरीर का (गोपाः) रक्षक (त्वम् हि) तू ही है; इसलिये (गात्रे-गात्रे) प्रत्येक ग्रङ्ग में (निषसत्थ) प्रवेश कर; तू (नृचक्षाः) मानव शरीर का पोषणकर्ता है। (यद्) यद्याप (वयम्) हम मनुष्यगण (ते व्रतानि) तेरे नियमों को (प्रिमनाम) तोड़ते हैं तथापि (सः) वह तू (वस्यः) श्रेष्ठ (नः) हम जनों को (सुसखा) ग्रच्छे मित्र के समान (मृळ) सुख ही देता है।।६।।

भावायं:—भाव इसका स्पष्ट है। ग्रन्न ही हमारे शरीर का पोषक है इस में सन्देह नहीं। वह प्रत्येक ग्रंग में जाकर पोषण करता है। ग्रन्न के व्रतों को हम लोग भग्न करते हैं। इसका भाव यह है नियमपूर्वक शक्ति के ग्रनुसार भोजन नहीं करते। कभी-कभी देखा गया है कि ग्रतिशय भोजन से तत्काल ग्रादमी मरगया है। ग्रतिभोजन से ग्रनेक रोग उत्पन्न होते हैं। स्वल्प भोजन सदा हितकारी होता है।।।।

#### ऋदूदरेण सरव्यां सचेय यो मा न रिष्वेद्धर्यश्व पीतः । अयं या सोमो न्यवांस्यस्मे तस्मा इन्द्रं मृतिरंमेम्यायुः ॥१०॥

पदार्यः — मैं जैसे (ऋदूदरेण) शरीर हितकारी उदररक्षक (सख्या) मित्रसमान लाभदायक सोमरस को (सचेय) ग्रहण करता हूं तद्वत् ग्रन्यान्यं जन भी करें। (यः पोतः) जो पीने पर (मा न रिष्येत्) मुक्तको हानि नहीं पहुँचाता है वैसे स्वल्प पीने से किसी को हानि न पहुँचावेगा। (हय्यंश्व) हे ग्रात्मन् ! (ग्रयम् यः सोमः) यह जो सोमरस (ग्रस्मे न्यथायि) हम लोगों के उदर में स्यापित है वह चिरकाल तक हमें सुखकारी हो। (तस्मै प्रतिरम् ग्रायुः) उससे ग्रायु ग्रधिक वढ़े ऐनी (इन्ब्रम् एमि) ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।।१०।।

भाषार्यः — ईश्वर से सब कोई प्रार्थना करें कि उतमोत्तम ग्रन्त ला पीकर हम बलवान् भ्रौर लोकोपकारी हों ॥१०॥

श्चप त्या अंस्युरनिरा अपीवा निरंत्रसन्तिषिवीचीरभेषुः । श्चा सोपी अस्पा अंद्रहिद्दांया अर्गन्म यत्रं प्रतिरन्त आयुः ॥११॥

पवार्थः—(त्याः) वे (प्रनिराः) ग्रनिवार्य (प्रमीवाः) सर्व रोग हमारे शरीर से (प्रप प्रस्थुः) दूर हो जायं। वे यद्यपि (तिश्विचीः) ग्रत्यन्त बलवान् हैं तथापि ग्रव (निरन्नसन्) उनकी शक्ति न्यून हो गई ग्रीर वे (ग्रभेषुः) ग्रत्यन्त दुबंल हो गए। इसके जानने का कारण यह है कि (सोगः) उत्तमोत्तम रस गौर ग्रन्न (ग्रस्मान्) हम लोगों को (ग्रा प्रवहत्) प्राप्त होते हैं जो (विहाया) सर्व रोगों के विनाशक हैं। भौर हम लोग (ग्रवन्न) वहां श्राकर वसें (यत्र) जहां (ग्रायुः) ग्रायु (प्रतिरन्ते) बढ़ती है।।११।

भावार्थः — इसमें सन्देह नहीं कि उत्तमोत्तम ग्रन्न के खाने पीने श्रीर उत्तम गृह में रहने से रोग नहीं होते ग्रीर शरीर में विद्यमान रोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥११॥

यो न इन्द्रं। वितरो हुत्सु पीतोऽषंत्र्यों षत्याँ आविषेशं । ताम सोमांय इविषां विधेम मुळीके अंस्य सुमतौ स्यांम ।।१२।।

पवार्षः—(पितरः) हे श्रेष्ठ पुरुषो ! (यः इग्बुः) जो धानन्दप्रद सोमरस (धन्नत्यः) चिरकालस्थायी है धौर जो (हृत्सु पीतः) हृदय में पीत होने पर बलवर्षक होता है; जो ईश्वर की कृपासे (नः अत्यान् धाविवेश) हम मनुष्यों को प्राप्त हुआ है (तस्म सोवाय हविषा विधेष) उस सोम का प्रच्छे प्रकार प्रयाग करें धौर (धस्य) इस प्रयोग से (मृळीके) सुख में धौर (सुमती) कल्याणवृद्धि में (स्थाष) रहें ॥१२॥

भावार्य:- श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ का प्रयोग ऐसे करें कि जिससे सुख हो ग्रौर बुद्धि न बिगड़े ॥१२॥

यहां से सोमवाच्येश्वर प्रार्थना कही जाती है।।
त्वं सोम पितृशिं। संविद्यानोऽनु द्यावीपृथिवी भा तंतन्य ।
तस्मैं त इन्दो इविषां विधेम वयं स्यांम पतंयी रयीणाम् ॥१३॥

पदार्थः — (सोम) हे सर्वप्रिय देव महेश ! (पितृभिः) परस्पर रक्षक परमागुप्रों के साथ (संविदानः) विद्यमान (त्वम्) तू (प्रनृ) कमशः (द्यावापृथिवी) द्युलोक
ग्रीर पृथिवीलोक प्रभृति को (ग्राततन्थ) बनाया करता है। (इन्दो) हे जगदाह्लादक
ईश ! (तस्म ते) उस तेरी (हविषा) हृदय से ग्रीर नाना स्तोत्रादिकों से (विधेम)
सेवा करें। तेरी कृपा से (वयम रयीणाम पतयः स्याम) हम सब धनों के ग्राधिपति
होवें।।१३।।

lin!

भावार्यः वेद की एक यह रीति है कि भौतिक पदार्थों को वर्णन कर उसी नाम से अन्त में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। अतः इन तीन मन्त्रों से ईश्वर की प्रार्थना का विधान है।।१३।।

# त्रातारी देवा अघि बोचता नो मा नी निद्रा ईबात मोत जर्लिश । वयं सोमंस्य विश्वहं ियासं छुवीरांसी विदयमा वंदेम ।।१४।।

पवार्यः—हे (त्रातारः) हे रक्षको ! (वैवाः) हे विद्वानो ! ग्राप सब मिलकर (नः ग्रिथवोचत) हम ग्रिशिक्षत मनुष्यों को ग्रच्छे प्रकार सिखला दीजिए जिससे (निद्वाः मा नः ईशत) निद्रा, ग्रालस्य, कोघादि दुर्गुण हमारे प्रभु न बन जाएं (उत्त) ग्रीर (जिल्पः) निन्दक पुरुष भी (मा नः) हमारी निन्दा न करें। (विश्वह) सब दिन (वयम) हम (सोमस्य प्रियासः) परमात्मा के प्रिय बने रहें ग्रीर (सुवीरासः) सुवीर होकर (विवयम्) विज्ञान का (ग्रा वदेम) उपदेश करें या ग्रपने गृह में रहकर ग्रापकी स्तुति प्रार्थना करें।।१४।।

भावायः —हम लोग समय-समय पर विद्वानों से उपदेश ग्रहण करें ताकि ग्रालस्यादि दोष न ग्राने पावें ग्रीर ईश्वर के प्रिय सदा बने रहें ।।१४।। त्वं नंः सोम विश्वतों वयोषास्त्वं स्वविदा क्षिशा नुचक्षाः । त्वं नं इन्द ऊ तिभिः सजोषाः पाहि पश्चातांदृत वां पुरस्तात् ।।१५।।

पदार्थ:—(सोम) हे सर्वप्रिय जंगद्रचिंयता ईस ! (त्वम्) तू (नः) इम लोगों को (विश्वतः) सर्व प्रकार ग्रीर सर्व दिशामों से (वयोधाः) मन दे रहे हो; (त्वम् स्विवद्) तू ही सुख देने याला है; तू ही (नृचक्षाः) मनुष्यों के निखिल कर्मों को देखने वाला है। वह तू (ग्राविश) हमारे हृदय में प्रवेश कर । (इन्दो) हे जगदाह्ना-दक ! (त्वम् सजोषाः) तू हम लोगों के साथ प्रसन्न होता हुग्रा (पश्चातात्) पीछे (उत वा प्रस्तात्) या ग्रागे (ऊतिभिः) रक्षाग्रों ग्रीर माहाय्यों से (नः पाहि) हमारी रक्षा कर ॥१४॥

भाषायं: —परमेश्वर ही सब को ग्रन्नादि प्रदान कर सुख देता है ग्रोर वह सबके कर्मी का द्रष्टा तया तदनुसार फल देता है।।१४।।

ष्रष्टम मण्डल में यह ग्रड़तालीसर्वा सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

#### अथ वालखिल्यम्

धय वशचंस्यैकोनपञ्चाशसमस्य सूक्तस्य १—१० प्रस्कष्यः काण्व ऋषिः। इन्द्रो वेवता । छन्वः—१ बृहती । ३ विराद्युहती । ५ भृरिग्वृहती । ७, ६ निवृद्युहती । २ पङ्क्तः । ४, ६, ८, १० निचृत् पङ्क्तः ।। स्वरः—१, ३, ४, ७, ६ मध्यमः । २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः ।।

#### श्राभ म वंश सुरार्धसमिन्द्रंपर्चे यथा विदे । यो जित्रिभ्यों मधवां पुरुवसंः सहस्रंणेव शिसंति ॥१॥

पदार्थ:—(यः) जो (मघवा) उत्तम धनादि-ऐश्वयं का मध्यक्ष, (पुरुवसुः) बहुतों को वसाने वाला, (जिरतृम्यः) स्तोतामों को [उन द्वारा स्तुत गुणों के धारण द्वारा] (सहस्रोण इव) निश्चय ही सहस्रों प्रकार का ऐश्वयं (शिक्षति) प्रदान करता है; जो (सुराधसं) शोमन सिद्धि प्रदान करता है; उस (इन्द्रं) परमैश्वयंवान् परमेश्वर की भ्रोर (प्रिक्ष) लक्ष्य करके (यथाविदे) यथायोग्य के लाम के लिये (प्र, प्रकं) प्रकृष्ट भ्रचन करो—उमकी स्तुति करो।।१॥

भावार्थः परमेश्वर के गुणकीर्तन द्वारा उन गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिये; वह इसी प्रकार सब को बसाता है।।१।।

#### श्वतानीके व प्र जिंगाति भृष्णुवा इन्ति हुत्राणि दाशुर्षे । । गिरेरिंव परसां अस्य पिन्विरे दर्त्राणि पुरुषोर्जसः ॥२॥

पदार्थ: —जैसे (शतानीक इव) सैंकड़ों सेनाभोंवाचा सेनापित (प्रजिगाति) प्रकृष्टता से विजयी बनता है; वैसे ही वह परमेश्वर भी जो 'शतानीक' — सैंकड़ों शिनतयों से युक्त है; वह इन द्वारा प्रकृष्ट विजयी है; (धृष्णुया) साहस एवं दृढ़ता के गुएगों द्वारा वह (दाशुषे) ग्रपने लिये समिपत मक्त के हितार्थ (वृत्राणि) उसके मार्ग की सभी विद्न-बाघाग्रों को (हिन्त) नष्ट कर देता है; (ग्रस्य) इस (पृष्भोजसः) बहुतों का पालन-पोपए करने वाले के (दन्नाणि) दिये गए ऐश्वर्य दान — [पदार्थ एवं

शक्तियां]—(प्रिविन्बरे) जगत् को ऐसे तृष्त करते हैं (इव) जैसे कि (गिरेः) मेघ से प्राप्त (रसाः) जल [संसार को तृष्त करते हैं] ॥२॥

भावार्थः —परमेश्वर से प्राप्त शक्तियाँ ग्रदूट एवं दृढ़ हैं —प्रभु के भक्त को पदार्थों के साथ-साथ ये शक्तियाँ भी मिलती हैं; इन्हीं पर संसार पलता है।।२।।

#### भा त्वां सुनास इन्दंवी मदा य इंन्द्र गिर्वणः। भाषो तु वंज्ञिन्नन्शे क्षं सरंः पृणन्ति शूर रार्धसे ॥॥॥

पदार्यः—हे (गिवंणः) मनत की वाणी से सेवित, स्तुत (इन्द्र) परमैश्वयंवन् परमेश्वर !(ये) जो (मदाः) तृष्तिकारक (इन्दवः) ग्रानन्दप्रद (सुतासः) मनत द्वारा निष्पादित भिवतरस हैं, वे हे (शूर) स्वयं शौर्यपुनत तथा भनत को उसके जीवनसंघर्ष भे शौर्य की प्रेरणा देने वाले !, (बिक्जन् !) साधनसम्पन्न ! (राधसे) मनत को संसिद्धि प्राप्त कराने के लिये(त्वा) ग्रापको(ग्राप्णन्ति) चारों ग्रोर से तृष्त करते हैं —ग्राप में ही विश्राम ग्रहण करते हैं —कैसे ? जैसे कि (ग्रापः) जल (ग्रोक्यं) ग्रपने गृह—प्राध्यभूत महाजलाशय को (ग्राप्णन्त) भर कर तृष्त करते हैं ॥३॥

भावार्थः—साधक की भंक्ति का ग्राश्रय एकमात्र परमैश्वर्यवान् परमेश्वर ही है; उसकी भक्ति के ग्रानन्द में विभोर होकर भक्त न केवल स्वयं सन्तृष्त होता है, भगवान् भी उससे प्रसन्त होते हैं ग्रौर ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वह उनके गुणों की प्राप्ति के लिये उत्सुक हो जाय ॥३॥

#### भनेहसँ मनरंण विवशं मध्यः स्वादिष्ठवीं पिव । भा यथां मन्दसानः किरासिं नः म श्चदेव तमनां धृषत् ॥४॥

पदार्थः —हे इन्द्र — परम ऐश्वर्य के लिये साधक प्रात्मन् ! (इ°) इस दिव्यानन्द को, जो (प्रनेहसं) सदा रक्षणीय है (प्रतरणं) प्रवर्धक अर्थात् उन्नतिप्रद है, (विवक्षणं) विशेषहप में स्कृतिदायक है, (मध्वः स्वादिष्ठं) सामान्य सधु से भी प्रशिक्ष स्वादिष्ट है, उनका तू (पिब) उपभोग कर; (यथा) जिस प्रकार, उसका उपनाम करके, (मन्दसानः) सजीव हमा तू (धृषत्) शत्रुमावनाश्रों को धवका देता हमा (श्रुदा इव) मधुमक्खी की मौति (न) हम अन्य साधकों की स्रोर भी (प्रा, किरासि) उसे फैक देगा ॥४॥

भावार्थः -साधक को प्रभुभिवत के रस में डुवकी लगानी चाहिये; उसका उपभोग करने से उसकी दुर्भावनायें दूर होंगी स्रौर किर वह स्रपने इस दिव्य स्नानन्द को दूसरों को भी प्रदान करेगा ॥४॥

#### आ नः स्तोम् मुपं द्रविद्धियानो अश्वो न सोतंभिः। यं ते स्वधावन्तस्वदयंन्ति धेनव इन्द्र कर्ण्येषु रात्यः॥५॥

पदार्थः —हे (इन्द्र) परमैश्वयं के साधक मेरे मन ! (स्वधावन्) हे प्रमृत-रूप गुणों से सम्पन्न ! (यं) जिस (ते) तेरे (स्तोमं) स्तुतिरूप गुणप्रकाश को (कण्वेषु) बुद्धिमान् जनों की (रातयः) मित्र (धेनवः) तुक्त साधक की पालन-पोषण करनेवाली धेनुरूपा इन्द्रियां (स्वदयन्ति) स्वादु बना लेती हैं उस गुणप्रकाश को (सोतृभिः हियानः ग्रश्वः न) प्रेषकों से प्रेरित शीझगन्ता ग्रश्व की मांति (नः ग्रा उपद्रवत्) हमारे समीप पहुँचा।।।।।

भावार्यः - बुद्धिमान् स्तोताग्रों की संगति में साधक की इन्द्रियाँ भी परमप्रभू की प्रभ्यस्त स्तोता बन जाती हैं।।।।।

#### खग्नं न बीरं नमसोपं सेदिम विभूतिमक्षितावसुम् । खद्रीवं विज्ञित्रवती न सिंघ्चते क्षरंन्तीन्द्र धीतयः ॥६॥

पदार्थः हे परमैश्वर्यवान् परमेश्वर ! (विभूति) विविध रूप घारण करने वाले, (श्रिक्तितावसुम्) वास देने की ग्रक्षीण शक्तिवाले तथा (उग्रंन) प्रचण्ड पराक्रमी के सहश (बीरं) बलिष्ठ ग्राप की सेवा में हम (नमसा) विनयपूर्वक (उपसेदिम) पहुँचते हैं। हे (बज्जिन्!) ग्रमेद्य साधनसम्पन्न ! (इन्द्र) इन्द्र ! (उद्रीव) जल से मरे (ग्रवतः न) कूप के सहश (सिञ्चते) सिंचन करते ग्राप के प्रति (धीतयः) हमारी विचार धारायें (क्षरन्ति) बह रही हैं।।६।।

भाषायं: जल से भरे कुँए से खेत सींचे जाते हैं; विविध रूप में सब को वसाने वाले बलिष्ठ परमेश्वर नाना पदार्थ देकर सुख रूपी जल से हमारे ग्रन्त:करणों को सींचकर तृप्त करते हैं; इसीलिये हमारा घ्यान उन की ग्रोर जाता है।।६।।

#### यदं नुनं यद्वां यद्वां पृथिन्यामि । अतों नो यद्ममाशुक्षिमेहेमत उग्र उग्रेमिरा गंहि ॥७॥

पदार्थः—हे (महेमते) पूजनीय बुढिशक्ति के घनी प्रमो ! (यद तूनं) माप जहां कहीं मी हैं—िनश्चय से हैं; म्राप (यद्वा) या तो (यने) किसी परोक्ष सत्कर्म मादि में विद्यमान हैं [परोक्षं यज्ञः • — श. ३. १.३. २४] अथवा यहीं (पृथि-ध्याम मिष) भूलोक में अधिष्ठाता हैं। [आप जहां भी कहीं हैं] (म्रतः) उस स्थान से (उपः) म्रतिबलिष्ठ म्राप (माभुभिः) वेगवती (उपः) म्रति बलशाली शक्तियों के साथ

(नः) हमारे (यज्ञं) वर्मार्थकाम मोक्षसाचक व्यवहार में (धा गहि) ग्राइये — सम्मिलत होइये ॥७॥

भावार्यः — जबतक साधक घारणा-घ्यान-समाधि ग्रादि धर्मार्थ काम-मोक्ष साधक व्यवहार में मन नहीं लगाता तब तक सर्वदा सह स्थित भी पर-मेश्वर ग्रनुभव नहीं होता; परमप्रभु को सदा उपस्थित समभते हुए ही सब सत्कर्म करने चाहियें।।७।।

#### अजिरासो इरंपो ये तं त्राशनो वाता इव मसन्तिणः । येथिरपंत्यं यतुंषः परीयंसे येमिर्विद्वं स्वंहेशे ॥८॥

पवार्थ:—हे ऐश्वयंवन् ! (ते) ग्रापके (ये) जो (ग्राजिशक्तः) जीएं न होने वाली, (हरयः) हरएगशील शक्तियां हैं वे (वाताः इव) प्रवहमान वायुग्नों के समान (ग्राशवः) शीझगामिनी हैं श्रीर (प्रसक्षिणः) वायुग्नों के समान ही बलात् गतिशील हैं—उनको कोई रोकने वाला नहीं है। (येभिः) उन्हीं शक्तियों द्वारा [ग्राप](भनुषः) मानव के (ग्र-पत्यं) ग्रपतन के हेतुत्व को (परीयसे) प्राप्त होते हैं श्रीच (येभिः) उन्हीं शक्तियों द्वारा (विश्वं) समग्र (स्वः) सुख को (वृशे) दर्शाते हैं।।।।

भावार्यः जब साधक ग्रपनी साधना में परिपक्व होता है तो वह ग्रनुभव करता है कि परमप्रभु ग्रब शीघ्र ही मुक्ते प्राप्त होंगे – उनके धौर मेरे सान्निघ्य में विघ्न डालने वाली कोई शक्ति नहीं है। परमेश्वर का ग्राराधन मनुष्य को धर्ममार्ग से च्युत नहीं होने देता ॥ ॥

#### प्तावंतस्त ईमहे इन्द्रं सुम्नस्य गोयंतः। यथा प्रावां मधवनमेध्यां तिर्थि यथा नीपां तिर्थि घर्ने ॥९॥

पदार्थ:—हे (मघवन्) ग्रादरणीय ऐश्वर्य के स्वामिन् परमेश्वर ! श्राप (यथा) जिस प्रकार (मेध्यातिथि) पवित्रता की ग्रोर सदा गतिशील को (प्र, ग्रवः) खूब तृष्त करते हैं ग्रीर (यथा) जिस प्रकार (नीपातिथि) विचार सागर की गहराइयों में जाने के ग्रम्यस्त को (धने) सफल करते हैं [धन् घान्ये—बौर लगाना, सफल करनः]; हे (इन्द्र) परमेश्वर्यवन् परमेश्वर हम (एतावतः) इतने ही—ऐसे ही (गोमतः) गौ ग्रादि पशुग्रों से ग्रीर ज्ञान-विज्ञान ग्रादि प्रकाश से समृद्ध (सुम्नस्य) सुख की (ईमहे) याचन करते हैं ॥६॥

भावायं: -- जब साधक के जीवन का लक्ष्य परम पवित्र परमेश्वर हो जाय और गहरा विचार करने का ग्रभ्यस्त हो जाय तव वह भरेपूरे सर्व प्रकार से समृद्ध सुख का पात्र हो जाता है ।। हा।

#### यथा कर्षे मघवन्त्रसदंस्यिष यथां पुक्षे दशंत्रजे। यथा गोशंर्थे असंनोर्ऋजिक्वनीन्द्र गोमद्धिरंण्यवत्।।१०॥

पवार्यः—हे (भघवन्) ऐश्वयंवन् परमेश्वर ! ग्राप जैसे (कण्वे) मेवावी स्तोता के निमित्त (यथा) जैसे (त्रसदस्यिव) नष्ट करने वाले विचारों ग्रयवा व्यक्तियों को डराकर मगाने वाले साधक के निमित्त (यथा) जैसे (पक्ये) सुपक्व जीवन वाले (दशक्षे) दसों इन्द्रियों के गन्तव्य — ग्राश्रयभूत साधक के निमित्त (यथा) जैसे (गोशर्ये) इन्द्रियों को प्रेरणा देने वाले साधक के निमित्त ग्रीर (ऋजिश्विन) सीधे सादे मार्ग-गामी, कुटिलतारिहत जीवन विताने वाले साधक के निमित्त (गोमत्) गौ ग्रादि पशुग्रों से समृद्ध ग्रीर (हरण्यवत्) मनोहारी पदार्थों व मावनाश्रों से समृद्ध ऐश्वर्य (प्रसनोः) प्रदान करते हैं वैसे सुख की हम याचना करते हैं ॥१०॥

भावार्थः — साधक जब सब प्रकार के हिंसाशील शत्रुषों गौर भावनाश्रों को दूर भगाने में समर्थ हो जाता है; उसकी इन्द्रियां उसके वश में हो जाती हैं, उसके जीवन में कुटिलता नहीं रहती — तब उसे भगवान् से मानो सब कुछ मिल जाता है ॥१०॥

प्रब्टम मण्डल में यह उन्चासवां सूक्त समाप्त हुमा ।।

ग्रय दशर्थस्य पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १ -१० पुष्टिगुः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः— १, ३, ५,७ निचृद्वृहती । ६ विराष्ट्वृहती । २,४,६,१० पङ्क्तः । म निचृत् पङ्क्तः ॥ स्वरः-१,३,५,७,६ मध्यमः ।२,४,६, म,१० पञ्चमः ॥

#### म सु श्रुतं सुराधंसपचाँ शक्रमिष्टंये । यः सुन्वते स्तुंवते काम्यं वसुं सहस्रंणेव मंहंते ॥१॥

पदार्थ:—(यः) जो परमैश्वयंवान परमेश्वर (सुन्वते) ऐश्वयं के इच्टुक एव उसका उत्पादन करने वाले, (स्तुवते) विदादि शास्त्रों के प्रथं की प्रशंसा करते हुए प्रयात्] उनको हृदयंगम करते हुए साधक के लिये (काम्यं वसु) कामना करने योग्य ऐश्वयं को (सहस्रोणेव) सहस्रों की संख्या में [न.नाविध ऐश्वयों को] (मंहते) बढ़ाता है, उस (सुश्रुतं) मली-माँति प्रसिद्ध, (सुराधसं) सम्यक् सिद्धि के प्रेरक, (शक्षं) शक्ति-शाली परमेश्वर की (श्रिभिष्टिये) श्रभीष्ट सिद्धि के लिये (प्र) प्रकृष्ट रीति से (श्रचं) स्तुति कर ।।१।।

भावार्यः — ऐश्वर्य का इच्छुक साधक वेदादि शास्त्रों के अर्थ को समके, उसके अनुसार प्रभु के गुणों का सम्पादन करने का प्रयत्न करे; इस प्रकार वह सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का पात्र बनता है।।१।।

## श्वतानीका हेत्यों अस्य दृष्टरा इन्द्रस्य समिषी मुद्दीः । गिरिन भुल्मा मधवंत्सु पिन्वते यदी सुता अमंन्दिष्ठः ॥२॥

पदायं:—(यदि) जब (मुताः) सम्पादित मिनतरस (ईं) इस परमैश्वयंवान् को (ग्रमिन्दिषः) हिषत कर देते हैं तब (ग्रस्य) इस , (इन्द्रस्य) ईश की (श्रतानीकाः) शतमुख, (दुष्टराः) श्रजेय (हेतयः) गितयां [िह्ज गतौ वृद्धो च] (श्रध्यत्सः) पूजनीय = उत्तम ऐश्वयं से सम्पन्त बनना चाहने वालों में (श्रहीः) मूल्यवान् (इषः) इष्ट पदार्थों को, (न) जैसे (भुजमा) पालक (गिरिः) मेघ पृथिवी को वर्षाजल से सींचता है वैसे दे कर सेवा करती हैं ॥२॥

भावार्यः यद्यपि भगवान् की शक्तियाँ बहुमुखी हैं परन्तु भक्ति से प्रसन्न भगवान् भी उन्हीं भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं कि जो ग्रादरणीय ऐश्वर्य चाहते हैं।।।।

### यदी सुतास इन्देबोऽभि नियममंन्दिषुः। आपो न षांचि सर्वनं म आ वंसी दुघां इबीपं दाशुर्च ॥३॥

पदार्थ:—(यदि) जब (मुतासः) मनत द्वारा निष्पन्न (इन्दयः) ग्रानन्दकर सोम गुएा [सोमो वा इन्दुः - श. २. २, ३. २३.] (ई) इस (प्रियं) प्रिय परमैश्वयं-वान् परमेश्वर को (ग्रमन्दिषुः) प्रसन्न कर दें तो उस प्रभु से मक्त की प्रार्थना है कि है (बसो) वसाने वाले ! (दाशुषे मे) भापको ग्रपना सर्वस्व समपित करने वाले मुक्त मवत के लिये वे सोम गुएा, (ग्रापः न) जैसे कि जल ग्रीर (दुधाः इव) जैसे कि दुधार गीवें (सवनं) यज्ञ के ग्रयं धारएा की जाती हैं वैसे, (सवनं) यज्ञसाधक प्रेरएा को धारएा (ग्रा उप धायि) करावें ।।३।।

भावापं: जैसे शुद्ध जल ग्रीर दुधार गीवों का दुग्ध भौतिक यज्ञ के ग्रावश्यक उपकरण हैं, वैसे ही ऐश्वर्य साधक प्रेरणा को सफल बनाने के लिये भवत द्वारा सुसम्पादित सौम्य गुण ग्रावश्यक हैं — उनसे ही भगवान प्रसन्न होकर उसको प्रेरणा देते हैं ॥३॥

अनेरसँ वो हवंमानमृतये मध्वंः चरन्ति धीतयंः । आ त्वां वसो हवंमानास इन्दंव वर्ष स्तोत्रेष्ठं दक्षिरे ॥४॥ पदार्थः है परमैश्वयंवन् परमेश्वर! (ऊतये) रक्षण, म्रादि साहाय्य की प्राप्ति के लिये (वः) भापको (हवमानं) पुकारते हुए (म्रनेहसं) म्रतः, सर्वया रक्षणीय साधक के प्रति भापकी (मध्यः) मननीय म्रतएव मधुर [मन्यत इति मधु] (धीतयः) विचार-धारायें (सरन्ति) बह कर म्राती हैं। (म्रा) म्रीर (इन्दवः) ऐश्वयं के म्रमिलाधी सौम्यगुणसम्पन्न साधक, (बसो) हे बसाने वाले इन्द्र! (हवमानासः) म्रापका गुण-गान करते हुए (स्तोत्रेषु) भ्रपने द्वारा की जाती हुई स्तुतियों में (त्वा उप दिषरे) भ्राप को भ्रपने समीप स्थापित करते हैं।।।।

भावार्य — जो साधक परमेश्वर के गुणों का गान करते हुए वेदों में विणित प्रभु के विचारों का मनन करते हैं, उन्हें परमेश्वर की सायुज्यता ग्रनायास ही प्राप्त हो जाती है।।४।।

#### था नः सोनं स्वध्वर इंशा नो अत्यो न तांशते । यं ते स्वदावन्तस्वदंनित गूर्तयंः पौरे छंन्द्रयसे इवंम् ॥५॥

पवार्थः है (स्वष्वर) शोमनीय हिंसारहित व्यवहारों के प्रेरक परमेश्वर !
(नः) हमारे (सोमे) सम्पूर्ण गुर्णों, ऐश्वयों, एवं कल्यारण ग्रादि के निष्पादक, यज्ञ कमं, के भ्रवसर पर (इयानः) पहुँचते हुए भ्राप (ग्रत्यः न) सततगमनशील प्रवाह की मांति (तोशते) रिसते रहते हैं। हे (स्वदावन्) मोग्यपदार्थों का ग्रास्वादन कराने वाले (यं) जिस (ते) ग्रापकी (हवम्) स्तुति का (गूर्तयः) उद्यमशील प्रजायें (स्व-वित्त) स्वादपूर्वंक मोग करती हैं उस स्तुति को (पीरे) ग्रपना ही पेट मरने के स्व-माव वाले स्वार्थी की भ्रोर मी (छन्दयसे) प्रेरित कर ॥५॥

भावायं: -- प्रत्येक सर्वहितकारी कर्म ग्रथित् यज्ञ में परमात्मा की सहा-यता निरन्तर बहने वाले भरने के जल की भांति हमें तृष्त करती रहती है; क्या ही ग्रच्छा हो कि निरा स्वार्थभरा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति भी प्रभु की इस ग्रनवरत स्यन्दमान कृपा के भरने में स्नान करें।। १।।

# म वीरमुग्रं दिविचि चनस्तृतं विमूर्ति राषंसी यहः । नदीवं विज्ञिनातो वंश्वत्वना सदां पीपेथ दाशुर्वे ॥६॥

पदार्थः यह ऐश्वयंसाधक मक्त (बीरं) सब दुःखों को फिकवा देने वाले, (उग्रं) तेजस्दी (विविचं) विवेकशील, (धनस्पृतं) सफलता-प्रदायक ऐश्वयं को प्राप्त कराने वाले, परमेश्वयं वान् परमेश्वर से (महः) ग्राःरणीय (राधसः) संसिद्धि के कारणभूत ऐश्वयं को (प्र प्राथंये)चाहता है। हे (बिज्जवन्) बहुत से प्रशंसनीय एवं

व ज्वत् हढ़ साधनों वाले मगवन् ! (उद्री ध्रवतः इव) जैसे जल मरा कूप ध्रपने जल से सब को तृष्त करता है वैसे धाप (दाशुषे) अपने को समर्पित कियें हुए अक्त को (सदा) सर्वदा (पीपेष) सन्तृष्त करते हैं ॥६॥

भावायं:—साधक सदा ऐसे ऐश्वर्य की कामना व प्रार्थना करे कि जो उसको सन्मान पूर्वक समृद्ध करे; भगवान् के साधन, उसकी शक्तियाँ विविध ग्रोर ग्रभेद्य हैं—वह भक्त को सदा भरा पूरा, सन्तुष्ट एवं पुष्ट रखता है।।६।।

#### यदं नुनं पंरावित यद्वां पृथिन्यां दिवि । युजान इंन्द्र इरिंमिमंहेमत ऋष्व ऋष्वेथिरा गंहि ॥७॥

पदार्थः है (महेमते) पूज्य बुद्धि के घनी परमेश्वर ! (यत् ह) जहां कहीं भी, (परावित) दूर देश में, (पृथिव्यां) पृथिवी पर, (दिवि) अन्तिरक्ष में (नूनं) निश्चित रूप से आप वर्तमान तो हैं ही। हे (इन्द्र) परमेश्वयंवान परमेश्वर ! [आप जहां भी कहीं हैं, वहीं से] हे (ऋष्व) प्राप्ति के योग्य भगवन् ! (ऋष्वेभिः) ज्ञान की साधिका (हिरिभिः) प्रपनी हरणशील शिवतयों के साथ (युजानः) संयुक्त हुए (आ गहि) ग्राइये ॥७॥

भावार्थः —यों तो परमेश्वर सदा सर्वत्र विद्यमान है — उसका ग्राना-जाना होता ही नहीं है, परन्तु साधनहीन साधक को उसका सायुज्य प्राप्त-नहीं होता। उसकी प्रभु से प्रार्थना है कि उसे वे साधन, ज्ञानसाधिका इन्द्रिय शक्तियाँ प्राप्त हों जिनके द्वारा भगवान् का सायुज्य-प्राप्त हो।।।।।

### रथिरासो हरंयो ये तं असिध श्रोजो वातंस्य पिमंति । येभिनि दस्युं महंपो निघोषंयो येभिः स्वंः परीयंसे ॥८॥

पदार्थ:—हे परमेश्वर! (ये) जो (रियरासः) रमएासाधन के योग्य (प्रक्षिधः) प्रीहसनीय तथा प्रक्षय विज्ञानयुक्त (हरयः) हरएासमर्थ तेरी शक्तियां, [रथ में जोतने योग्य, प्रक्षोमनीय ग्रश्वों के समान (तुष्तोपमा)], (येभिः) जिनके द्वारा (मनुषः) मानव की (दस्युं) मानवता को पीड़ा पहुँचाने वाली या नष्ट करने वाली शक्ति को (नि घोषयः) ग्राप मौन कर देते हैं भौर (येभिः) जिन शक्तियों द्वारा (स्वः) दिव्य प्रानन्द को (परीयसे) प्राप्त करते ग्रीर प्राप्त कराते हैं, (ते) वे शक्तियाँ (वातस्य) प्राण् की (ग्रोजः) ग्रोजस्विता से (पिप्रति) परिपूर्ण होती है।।।।

भावार्यः—मानव को क्षीण करने वाली भावनात्रों को निष्क्रिय (मौन) परमेश्वर द्वारा प्राप्त इन्द्रियों (ज्ञान-कर्मसाधनों) को सफल बनाकर ही किया जा सकता है ग्रौर इन्द्रियाँ प्रबल बनेंगी प्राण की श्रोजास्विता का पान करके। प्राणायाम से इन्द्रियाँ पुष्ट होती हैं। 'पुष्टिगु' ऋषि का यही घ्येय प्रतीत होता है।। ।

#### एवावंतस्ते वसो विद्यापं शुर् नन्धंसः । यथा मान एतंत्रं कुत्व्ये धने यथा वशं दर्शवजे ॥९॥

पदार्थः — हे (शूर) प्रेरणा द्वारा दोषिवनाशक परमेश्वर! (बसो) सब को वास देने वाले! (ते) आपके (एतावतः) इतने (नव्यसः) स्तृत्य सामध्यं को हम (विद्याम) जान लें भ्रोर प्राप्त करलें कि (यथा) जिस प्रकार (कृत्व्ये धनें) कर्त्तं व्य सफलता की प्राप्ति के निमित्त (एतशं) गमनकुशल साधक की (प्रायः) प्रकृष्टतासे रक्षा हो जाय और (दशक्रजे) दसों इन्द्रियों के श्राश्रय के निर्माणार्थ (वशं) संयमी साधक की (प्रायः) सम्यक्तया रक्षा हो जाय।।६।।

भावायं: परमेश्वर के स्तुत्य सामर्थ्य द्वारा गतिशील साधक श्रपनी इतिकर्तव्यता सफलता को प्राप्त करता है श्रीर उस द्वारा ही संयमी साधक श्रपनी इन्द्रियशक्तियों की रक्षार्थ श्राश्रयस्थान का निर्माण करता है।।६।।

#### यथा कणे मघवनमेथे अध्वरे दीर्घनीथे दम्नेनिस । यथा गोशर्वे असिपासी अदिवी मर्थि गोत्रं हरिश्रिपंस् ॥१०॥

पदार्थ:—हं (मधवन्) ग्रादरणीय ऐश्वर्यं के स्वामिन्, परमेश्वर ! ग्रापने (यथा) जिस प्रकार ग्रथवा जितनी मात्रा में (कण्वे) स्तुतिकर्ता मेधावी के निभित्त, (मेधे) विद्वानों के संगमार्थ, (ग्रध्वरे) हिसारहित सत्कर्म के निमित्त, (दीघंनीथे) सुदीधं काल तक नेतृत्वक्षम के निमित्त, (गोशर्ये) इन्द्रियप्रेरक साधक के निमित्त, (ग्रिसवासः) प्रदान किया है; उसी प्रकार ग्रथवा उतनी मात्रा में तो ग्रवश्य ही, हे (ग्रद्रिवः) ग्रातशय प्रशंसित ऐश्वयं वाले परमेश्वर ! (मिष्य) मुक्त साधक के ग्रधिकार में मेरा (गोत्रं) इन्द्रियों का समूह (हरिश्रियम्) मुक्ते ग्रापकी दिशा में ले चलने के ग्रुण से सुशोगित हो ॥१०॥

भावार्थः — स्तुतिकर्ता विद्वान् ग्रादि को परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त होता है; इन्द्रियों को सफल बनाने का लक्ष्य रखनेवाला साधक भी ऐसी साधना करे कि इन्द्रियाँ उसके वश में हों, जिससे वह परमेश्वर से सायुज्य प्राप्त कर सके ॥१०॥

म्रष्टम मण्डल में यह पचासवां सूक्त समाप्त हुमा ।।

भव दशवंस्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूरतस्य १—१० श्रुष्टिगुः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः —१, ३, ६ निचृद्बृहती । ५ विराड्बृहती ७ बृहती । २ विराट् पिड्बतः । ४, ६, ८, १० निचृत् पिड्कतः ॥ स्वरः —१, ३, ४, ७, ६ मध्यमः । २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः ॥

#### यथा मनी सांवरणी सोमंभिन्द्रापिवः सुतम् । नीपांतियो मघवन्मेध्यांतियो पुष्टिंगी श्रुष्टिंगी सर्चा ।।१॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) परमैश्वयंवान् परमेश्वर ! ग्रापने (यथा) जिस परिमाण में (सांवरणो) दोषों से ग्रपना संवरण-ग्राच्छादन बचाव किये हुए (मनो) मननशील साधक के ग्रन्त:करण में (मुतं) निष्पादित (सोमं) ऐश्वयंकारक शास्त्रबोध ग्रादि का (ग्राप्वः) सरक्षण किया ग्रोर जिस परिमाण में (नीपातिथो) ज्ञान सागर की गहराइयों में गमनशील के ग्रन्त:करण में, (मेध्यातिथो) पवित्रता की ग्रोर निरन्तर गतिशील के ग्रन्त:करण में ग्रीर (पुष्टि गो) इन्द्रियों को पुष्ट रखने वाले साधक के ग्रन्त:करण में ऐश्वयंकारक शास्त्रबोधादि का (ग्राप्वः) संरक्षण किया है उतनी ही मात्रा में, (हे मधवन्) ग्रादरणीय ऐश्वयं के स्वामी ग्राप (श्रुष्टिगो) कियाशील [शी घ्रतामय] इन्द्रियों वाले साधक के ग्रन्त:करण में (सच) एकत्रित की जिये ।।१।।

भावार्यः — ज्ञान विज्ञान स्रादि नाना ऐश्वर्यों के कारक हैं; ये कैसे साधक के सन्तः करण में परमेश्वर द्वारा प्रेरित [निष्पादित] होते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ बताया है कि विभिन्न दोषों से बचाव रखते हुए मनन में रत; गहरा विचार करने वाले, इन्द्रियों को पवित्र, पुष्ट स्रोर सिक्य रखने वाले साधकों के स्रन्तः करण शास्त्रबोध स्रादि के लिये ईश्वरप्रेरित रहते हैं। १।।

## पार्षद्वाणः मस्कं वं समसाद्य च्छ्यांनं जित्रिमुद्धितम् । सहस्रोण्यसिषासद् गवामृषिस्त्वोतो दस्येवे हकः॥२॥

पदायं:—(पाषंद्वाणः) वाणी के विघ्वंसक रोग ग्रादि ने (जित्रि) ग्रायु में टढ, (उद्धितं) ग्रपनी स्थिर स्थिति से उखड़े हुए, (शयानं) सोते हुए, ग्रतएव, ग्रसाव-घान (प्रस्कण्वं) प्रकृष्ट स्तोता बुद्धिमान् को (सम् ग्रसावयत्) दवीच लिया; तब उस (वृकः) ग्राक्रमण के शिकार, (ऋषिः) मन्त्रद्रष्टा ने (त्बोतः) ग्राप परमेश्वर से ग्रादेश-प्रेरणा-पाये हुए ने (दस्यवे) हिंसक लुटेरे के लिये—उसके प्रमाव को दूर करने के लिये (गवां सहस्राणि) ग्रनेक सूर्यं किरणों का (ग्रसिषादत्) सेवन करना चाहा ॥२॥ भावार्यः — प्रकृष्ट स्तोता परन्तु ग्रसावधान होकर वाणी का प्रयोग करने वाला विद्वान् भी कभी श्रचानक वाणी के हिंसक रोगादि का शिकार हो सकता है। सूर्य किरणों के सेवन से ऐसे रोग ग्रादि के नष्ट होने का यहां संकेत है।।।।

# य उक्येभिर्न विन्धते चिकिद्य ऋषिचोदंनः। इन्द्रं तमच्छ्री वद् नव्यंस्या मृत्यविष्यन्तं न भोजंसे ॥३॥

पवार्थः - (ऋषिचोवनः) तत्त्रज्ञानार्थं तर्कं का प्रोरक [या तत्त्वज्ञानार्थोहा सैंव तर्कशब्देन गृहधते; प्रत्र तर्कं एव ऋषिष्ठतः।], (चिकिद्यः) जानने योग्य (यः) जो परमैश्वर्यवान् परमेश्वर (उक्ष्येभिः) केवल मात्र शास्त्रोपदेशों से ही (न) नहीं (विन्धते = विन्धते) उपलब्ब होता; (तं) उस (भोजसे) मोग प्रथवा ज्ञान प्रादि पुष्ट करने वाले [पदार्थों के लिये] (न प्रारिष्यःतं) हिसित प्रथवा कष्टापन्न न करने वाले (इन्द्रं) इन्द्र के प्रति (मतो) [मितः = Devotion ग्राप्टे] मिनत के साथ (नव्यस्या) स्तुति वचन [ग्रच्छा] मली-माँति (वव) उच्चारण कर ।।३।।

भावार्थ: - तत्त्वज्ञान के लिये उहापोह की शक्ति परमेश्वर से ही मिलती है परन्तु निरे उहापोह या तक से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती; ग्रपितु भक्तिपूर्वक उसके गुणों का गान करते हुए उन गुणों का ग्रन्त:- करण में ग्राधान करके उसकी सायुज्यता प्राप्त होती है ॥३॥

## यस्मा अर्क सप्तश्चीर्षाणमानृ चुस्त्रियातुं मुत्तमे पदे । स तिब्धा विश्वा भुवनानि चिक्रद्दादि जानिष्ट्यों स्यं स् ॥४॥

पदार्थ:—(यस्मा) जिस परमेश्वर को मली-माँति समभने के लिये (उत्तमे पढे) उत्कृष्टतम स्थान में स्थित (सप्तशीर्वाणं) सप्तिविध रिश्मयों वाले (त्रिधातुं) भू मादि तीनों लोकों के पोषक (म्नकं) सूर्य की (म्नानृचु) ग्रर्चना करते हैं ग्रर्थात् उससे गुणों को जान कर उनसे लाम उठाते हैं ग्रीर (स तु) वह पररेश्वर (इमाः विश्वा भुवनानि) इन सब लोकों को—सारी सृष्टि को—(म्नचिकटत) निरन्तर पुकारता है—उपदेश देता है; ग्रीर (म्नात् इत्) इसके पश्चात् (पौंस्यं) पौष्प का (म्नजनिष्ट) प्रादुर्माव करता है ॥४॥

भावार्थ: परमेश्वर की सृष्टि में सूर्य ग्रादि ग्रनेक स्तुत्य उत्कृष्ट पदार्थ विद्यमान हैं; उनके गुणों को जानकर उनसे लाभ उठाना परमेश्वर की शक्ति को समभने का सर्वोत्तम साधन है। परमात्मा ग्रपने उदाहरण से

सारी सृष्टि को अपने अनुकरण का उपदेश देता है – मानव में पौरुष का प्रादुर्भाव इसी प्रका होता है ॥४॥

### यो नो दाता वस्रंनामिन्दं तं हूं पहे व्यस्। विद्या संस्य सुमृति नवींयसी गुमेम गोमंति वजे ॥५॥

पदार्थ:—(यः) जो इन्द्र (नः) हमें (वसूनां) ऐश्वर्य (दाता) प्रदान कराता है (तं) उस इन्द्र का (वयम्) हम (हूमहे) गुएगगान करते हैं; (हि) ताकि हमें इस प्रकार (ग्रस्य) इसकी (नव्यसीं) नित्य नयी-नयी (सुमित) अनुग्रहयुद्धि का (विद्यः) ज्ञान हो श्रीर (गोमित) ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित (वजे) [वर्जान्त विद्वांसो यस्मिन् सन्मार्गे] सन्मार्गे पर हम (गमेम) चलने लगें ॥४॥

भावार्थः परमेश्वर के गुणगान से स्तोता को उसके अनुग्रहों का नित्य नया ज्ञान प्राप्त होता है और सन्मार्ग पर चलने की समक्त उसमें उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार वह परमेश्वर के अधिकाधिक निकट होता चला जाता है।।।।।

## यस्मै त्वं वंसी दानाय श्विशंसि स रायस्पीषंमञ्जते । तं त्वां व्यं मंघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावंन्तो इवामहे ॥६॥

पदार्थ:—हे (चसो) ऐश्वर्य के द्वारा सब को वसाने वाले परमेश्वर ! (यस्मैं) जिसको (त्वं) ग्राप (दानाय) दान देने की (शिक्षिस) शिक्षा [ग्रपने उदाहरए। से] देते हैं (सः) वह व्यक्ति (रायस्थोषं) ऐश्वर्य की पृष्टता को (ग्रश्नुते) प्राप्त कर लेता है; वह ग्रत्यन्त ऐश्वर्यशाली हो जाता है। हे (मध्यन् ) सन्माननीय ऐश्वर्य के स्वामी (इन्द्र) इन्द्र! ग्राप की स्तुति (गिवंण) दाएं। से की जाती है; हम (सुतावन्तः) ऐश्वर्ययुक्त हों—इस प्रयोजन से भाप को (हवामहे) पुकारते हैं ॥६॥

भाषायं: परमेश्वर ने सब कुछ रचकर संसार को ही सब प्रदान कर दिया है; भीर फिर भी वह मघवा — उत्तम ऐश्वर्यशाली है। इसी प्रयो-जन से हम उस प्रभु के गुणगान करते हैं कि उसके उदाहरण से कर्त्तव्य कर्म की शिक्षा लेकर हम भी धनस्वामी बनें।।६॥

कदा चन स्तरीरंसि नेन्द्रं सुश्रसि दाशुषं। उपोपेन्तु मंघवन्भूय इन्तु ते दानं देवस्यं प्रक्ते॥अ। पवार्ष:—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ग्राप (कदावन) कमी (दाशुषे) प्रदानशील के लिये (स्तरीः) निष्फल (न ग्रास) नहीं होते; (सश्चिम) उसको सदा प्राप्त कराते ही हैं। हे (स्ववन्) ग्रादरणीय ऐश्वयंवन्! (ते) ग्राप के निमित्त किया हुन्ना (दानं) दान (नु) निश्चय ही (नु) शीघ्र ही (भूवः इत्) ग्रीर ग्रविक होकर (देवस्य) दाता के साथ (पूच्यते) सम्पृक्त हो जाता है।।७।।

भावायं: — ऐश्वर्य के एकमात्र स्त्रामी परमेश्वर को समर्पण बुद्धि से किया हुग्रा, सत्पात्र में दिया हुग्रा दान, श्रीर ग्रधिक होकर दाता की सेवा में लीट श्राता है ॥७॥

#### प्र यो नैनक्षे अस्योजंसा किविं वृषेः शुष्णं निघोषयंन् । यदेवहतंस्मीत्मथयंत्रमुं दिवमादिण्जंनिष्ट पार्थिवः ॥८॥

पदार्थ:—(श्रमूं) इस भूभि को (प्रथयन्) प्रकट करते हुए (यत् इत्) जत्र मी जिसने (दिवं) प्रकाशलोक को (श्रस्तभीतः) थाम्मा (श्रात् इत्) श्रीर तदनन्तर (यः) जो (पाध्यः) स्वामी (श्रजनिष्ट) ग्रावव्यक रूप से निरूपित हुग्रा उसने (शुष्णं) शोपकको (वधः) ग्राधातों द्वारा (तिघोषयन्) निःशब्द [मौन ग्राएव मृत] करते हुए (किवि ग्राभ) हिसक को (श्रोजसा) ग्रपनी ग्रोजस्थिता के द्वारा (प्र, ननक्षं) व्याप्त कर लिया ॥ ॥

भावार्थः —परमेश्वर जन सारी सृष्टि को रचकर इसका स्राधार बना तव वह स्वभावतः इसका स्वामी, अधीववर कहलाया । अधीववर के रूप में वह सभी प्रकार के शोपकों और हिसाशीलों को नियंत्रित करता है ॥ ।।

#### यस्वायं विक्व आयों दासंः शेविधपा श्रारः । तिर्दावचर्यं रुशंमे पद्मारवि तुभ्येत्सो अंज्यते रियः ॥९॥

पदार्थः—(प्रयं) यह (विश्वः) सारा संसार, मले ही वह (प्रायंः) प्रगतिशील हो या (वासः) प्रगति का विध्वंसक हो; (श्रेविध्याः) घन का रक्षक हो या (प्रिरः) लूटने वाला शत्रु हो (यस्य) जिसके प्रीछे है; (सः रियः) वह ऐश्वर्य (तिरः चित्) प्रप्रत्यक्ष रूप से (प्रयों) स्वाणिभृत, (रुशमें) हिसक भावनात्रों के हिसक, (पवीरिव) साधनयुक्त (तुभ्येत्) ग्राप इन्द्र में ही स्थापित है ॥६॥ [रुणमः, हिसकान् मिन्वति यः सः—ऋ० द०]।

भावार्थः संसार में विभिन्न भावनात्रों वाने सभी व्यक्ति ऐ६वर्य के

इच्छुक हैं;परन्तु इस ऐश्वर्य का ग्रध्यक्ष तो एकमात्र परमैश्वर्यवान् परमेश्वर ही है, उससे निर्दिष्ट साधनों से ही उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है ॥६॥

#### तुरण्यवो मधुमन्तं घृतुष्चुतं विषासो अर्कमानृचः। अस्मे रिया पंत्रथे रुष्ण्यं चवीऽस्मे सुंवानास इन्दंबः ॥१०॥

पवार्थः—(तुरण्यवः) फुर्तीले (विप्रासः) बुद्धिमान् सावक (मधुमन्तं) प्रमृत-रसं, मोक्षसुखयुक्त, (धृतदचुतं) ज्ञानरूप तेज चुवाते—तेज से घोत-प्रोत—(ध्रकं) पूज-नीय परमेश्वर की (प्रचंन्ति) इन शब्दों में स्तुति करते हैं—"(प्रस्मे) हममें (रिवः) दानमावना से प्रदत्त ऐश्वर्यं (प प्रथे) बढ़े; ग्रीर (वृष्ण्यं) बलिष्ठ में पाया जाने वाला (शवः) बल बढ़े तथा (सुवानासः) प्ररेगा (ग्रन्तर्ज्ञान) के प्रदाता (इन्बवः) प्रानन्दरसं प्राप्त हों।।१०॥

भावायं: बुद्धिमान् वही हैं जो परम ऐश्वर्य, मोक्षसुख के धनी परम प्रभु के क्षात्र एवं ब्राह्मबल का घ्यान करते हुए स्वयं शारीरिक बल श्रीर श्रात्मिक शक्ति श्रजित करने का प्रयत्न करते हैं ॥१०॥

#### धब्टम मण्डल में यह इक्यावनवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ध्रय दशर्चस्य द्वापञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १—१० द्यायुः काच्य ऋषिः ॥ इन्द्रो वेवता ॥ छन्दः—१, ७ निचृद्बृहती ॥ ३, ५ बृहती ॥ ६ विराड् बृहती ॥ २ पादनिचृद् पिङ्क्तः ॥ ४, ६, ८, १० निचृत् पिङ्क्तः ॥ स्वरः—१, ३, ५, ७, ६ मध्यमः ॥ २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः ॥

#### यया मनी विवंस्वति सीम बकापिंवः सुतम् । ययां त्रिते छन्दं इन्द्र जुजांषस्यायी मादयसे सचां ।।१॥

पदार्थः —हे (शक) साधना द्वारा शक्तिसम्पन्न मेरे ग्रात्मन् ! जिस प्रकार तू (विवस्वति) प्रज्ञानान्धकार को दूर मगाकर ज्ञान के प्रकाश से प्रालोकित (मनौ) मननशील साधक के ग्रन्तः करणा में (मुतं) निष्पादित (सोमं) ऐश्वयंकारक प्रश्रीष का (ग्राप्वः) पान करता है ग्रीर. (त्रिते) त्रिविध सुख से युक्त साधक के ग्रन्तः करणा में विद्यमान (छन्दः) सन्तृष्ति सुख के समान मुख का (जुन्नोषित) लगातार खूब सेवन करता है, (ग्राथी) सत्यासत्य के विवेचक साधक के ग्रन्तः करणा में विद्यमान वैसे ही परमानन्द में भी (सचा) संगति द्वारा (मादयसे) तू मण होता है।।१।।

भावार्यः — ग्रज्ञानान्धकार से रहित, प्रबोधसम्पन्न साधक का ग्रात्मा एक प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करता है ग्रीर त्रिविध सुखप्राप्त साधक का ग्रात्मा सन्तृष्ति से ग्रानन्दित होता है, इसी प्रकार सत्यासत्य की विवेचना करने वाले साधक का ग्रात्मा भी दिव्य ग्रानन्द में मग्न रहता है ॥१॥

#### वृष्ये येध्ये पातिरव्यनीन्द्रं सुवाने अपन्दयाः । यथा सोमं दर्शाशमे द्वांण्ये स्यूपंरश्माद्वर्ज्नस ॥२॥

पवार्षः है (इन्द्र) ऐश्वर्यसाधक मेरे मन ! (सोमं) ऐश्वर्यकारक बोध की (सुवाने) प्रेरणा प्राप्त कर रहे (पृषद्रे) दिव्यानन्दधारी, (मातिरश्विन) प्रन्तिरक्ष में प्रध्याहतगित वायु के समान बिलष्ठ एवं वेगवान, (वशिष्ठे) बहुतिष सुष्ठु सुख से पिरपूर्ण, (वशिष्ये) बहुत प्रकार से स्वाश्रितों के दुःख दूर करने वाले, (स्यूमरश्मे) ग्रंग-ग्रंग में व्याप्त विज्ञान-किरण तथा (ऋजूनिस) सरल ग्राचार-व्यवहार वाले ग्रम्यासी की संगति में (यथा) उचित (ग्रमन्दथाः) तृष्ति ग्रनुभव कर ॥२॥

[दश = दशान्तैव संख्या; स्यूमा: संयुक्ता विज्ञानरश्मयो यस्मिन्; नासिका नसते: गतिकर्मेण:; श्रोणी-श्रोण अपनयने]।

भावार्षः — ऐश्वर्यकारक बोध प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति दिव्यानन्द-धारी, बलिष्ठ, उत्तम सुख सुविधाग्रों से पूर्ण, विज्ञानरिश्मयों द्वारा तेजस्वी हो जाता है ग्रीर पूर्णतया तृप्त रहता है ॥२॥

#### य चनया केवंला द्धे यः सोमं धृषितापिंवत् । यस्मै विष्णुस्त्रीणि पदा विंचक्रम चपं मित्रस्य धर्मैभिः ॥३॥

पदार्थः—(यः) जिसने (केवला = केवलानि) निशुद्ध (उक्या = उक्यानि)
प्रोत्साहन एवं उपदेश देने योग्य वेदस्य स्तोत्रों को ही घारण किया है [उक्यानि =
परिमाणितुमहांि वेदस्थानि सर्वाणि स्तोत्राणि—स्वा॰ द॰]; (यः) जो (धृषिता)
दृढ़ एवं विजयी होने के लक्ष्य से (सोमं) पौष्टिक प्रोषिष प्रादि के रस का (प्रिपबत्त)
पान करता है प्रौर (यस्मं) जिसके हित के लिये (विष्णुः) सर्वव्यापक परमेश्वर स्वयं
(भित्रस्य धर्मिभः) मित्रता के कर्त्तव्यों के साथ मित्रता का निर्वाह करते हुए(त्रीकि)
तीन मागों को—स्वरचित जगत् के तीन चौथाई माग को (विचक्रमे) निरन्तर
सचेष्ट करते हैं—ऐसा है यह जीवात्मा ॥३॥

भावायं: - पुरुष सूक्त यजु० ३१-३ में कहा है कि 'पादोऽस्य विश्वा-

भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि'—श्रर्थात् 'उस पुरुष की महिमा ग्रनन्त है; क्योंकि प्रकृति ग्रादि पृथ्वी पर्यन्त यह जो सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित हो रहा है—सो उसके एक चौथाई ग्रर्थात् एक देश में वसता है ग्रीर जो प्रकाश-गुण वाला (प्रकाशक) जगत् है वह उससे तिगुना ग्रीर है ग्रीर वह स्वयं मोक्षस्वरूप, सर्वप्रकाशक है। वस ग्रपने मित्र जीवातमा के लाभ के लिये परम प्रभु ग्रपने इस प्रकाशक तिगुने भाग को सतत रूप से सचेष्ट रखते हैं।।३।।

#### यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेष्ठ चाकनो वाजं वाजिञ्छतकतो। तं त्वां व्यं सुदुधांपिव गोदृहों जुहूपसि अवस्यवंः ॥४॥

पदार्थः—हे (वाजिन्) विज्ञानादि वल-घारण करने वाले, (शतकतो) सैकड़ों कमं करने वाले (इन्द्र) परमैश्वयं से सम्पन्न होने वाले जीवातमन् ! (त्वं) तू विज्ञानादि बल के लिये (यस्य) जिसके (स्तोमेषु) स्तुतिवचनों में (चाकन) प्रीति रखता है (तं) उस परमेश्वर को (श्रवस्यवः वयं) ग्रन्न श्रादि ऐश्वयं की इच्छा रखते हुए हम (गोदुहः) गाय से दूध दुहने वाले (सुदुधां इव) सुगमता से दुहो जाने वाली गाय को जैसे दाना ग्रादि देकर उससे दूध लेते हैं वैसे हम (जुहुमः) उस परमेश्वर का गुणागान करके मानो उसे कुछ ग्रपित करते हैं ग्रोर फिर उसके गुणों को ग्रहण करते हैं ॥४॥

भावायं:—जीवात्मा परमेश्वर का स्तुतिगान करके उसको यों तो वस्तुत: कुछ देता नहीं है परन्तु वही मानो उसका प्रभु को दान है। इस 'दान' से उसमें परमेश्वर के गुणग्रहण की शक्ति सञ्चित होती है—यही 'ग्रादान' है; इस प्रकार 'दानादान' की यह किया ग्रथवा यज्ञ निष्पन्न हो रहा है।।४।।

#### यो नो दाता स नेः पिता मुहाँ हम ईश्वानकृत । अयांमन्तुम्रो मघवां पुरूषस्य गोरक्वंस्य म दांतु नः ॥५।

पदायं:—(यः) जो परमेश्वर (नः) हमें (दाता) ऐश्वयों का दान करता है, (सः) वही (नः पिता) हमारा पालक है, (महान् उग्नः) ग्रति तेजस्वी है ग्रोर (ईशान-कृत्) ग्रमावग्रस्त को भी ऐश्वयं का शासक, स्वामी बना देता है ग्रीर (ग्रयामन्) ग्रमन्तव्य मार्ग पर चलने वाले पापकर्मा के प्रति वह (उग्नः) भयानक रूप घारण कर लेता है। वह (पुरूवसुः) बहुतों को वसाने वाला (सघवा) स्वयं ऐश्वयंसम्पन्न (नः) हमें (गोः ग्रश्वस्य) गाय, ग्रश्व ग्रादि ऐश्वयं प्रदान करे।।।।

भावार्थः पापमार्ग पर चलने वाले को भगवान् के गुणगान से कोई लाभ नहीं हो सकता; हम कुमार्गगामी न हों और उसके गुणों को धारण करने का सामर्थ्य उत्पन्न करें ॥ ।।

#### यस्मै त्वं वंसी दानाय गंहंसे स रायस्पीषंमिन्वति। वस्ययो वस्रंपति यातकंतुं स्तोमैरिन्द्रं हवामहे ॥६॥

पदार्थः — हे (बसो) वसाने वाले परमेश्वर! ग्राप (यस्मै) जिस साधक के लिये (बानाय) दानार्थ (मंहसे) [महि भाषार्थों वा] ग्रादेश देते हैं (सः) वह साधक (रायस्पोपं) ऐश्वयं की पुष्टि को (इन्वित) प्राप्त कर लेता है — वह घन से समृद्ध हो जाता है। इसलिये (वसूयवः) ऐश्वयं के इच्छुक हम साधक (स्तोमैः) स्तुति वचनों द्वारा (वसुपितं शतकतुं) घनपालक, बहुकर्मा (इन्द्रं) परमैश्वयंवान् परमेश्वर का ही (हवामहे) दूसरों को उपदेश देते हैं ग्रीर उस ही के गुणों को सुनते हैं।।६।।

भावार्थः - परमेश्वर के समृद्ध रूप का स्तवन करते-करते जब साधक गुणग्रहण के लिये सुपात्र बन जाता है तब उसको भगवान् के गुणों का दान ऐसे मिल जाता है कि मानो भगवान् के ग्रादेश से ही ऐसा हुग्ना है। इसी-लिये प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह भगवान् के गुणों को स्वयं सुने ग्रौर दूसरों को सुनाये भी। यही भगवत्-कीर्तन यज्ञ है। । ६।।

#### कदा चन प्र युंष्ठस्युमे नि पासि जन्मनी । तुरीयादित्य इवंनं त इन्द्रियमा तंस्थावमृतं दिवि ॥७॥

पतायं:—हे (तुरीय) चतुर्यं कारण ग्रर्थात् परमकारण ! (ग्रादित्य) विनाश-रिहत परमेश्वर ! (इन्द्रियं) ऐश्वर्यं की प्राप्ति का लक्षक (ग्रमृतं) मोक्षप्रापक (ते) ग्रापका (हवनं) ग्रावाहन श्रयवा प्रायंना (दिवि) ज्ञान के प्रकाश पर (ग्रातस्यो) ग्राश्रित है। ग्राप तो (उभे) दोनों प्रकार के = ग्रच्छे तथा बुरे—स्वमाव से पापी व पुण्यात्मा—दोनों (जम्मनी) जीवों का (निपासि) विशेष ध्यान रखते हैं; द्रष्टा के ग्रपने इस कर्त्तब्य में ग्राप (कदाचन) कभी (न) [न का ग्रब्याहार] नहीं (प्रयुच्छिसि)

भावार्यः संसार के पापी-पुण्यातमा दोनों-प्रकार के मनुष्यों के कमीं का द्रष्टा परमेश्वर है इस कार्य में उसका कभी प्रमाद नहीं होता। हां, जो परमात्मा का ग्रावाहन करने लगते हैं उनको मानो उस ग्रविनाशी, परमकारण प्रभु का ऐश्वर्य मिल गया हो। परन्तु यह ग्रावाहन वह जीव करता है जिसको ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है।।७।।

# यस्भे त्वं मंघवित्रन्द्र गिर्वणः विक्षो शिक्षंसि द्ाशुर्षे । अस्माकं गिरं उत सुष्टुर्ति वंसी कण्यवच्छुंणुधी इवंष् ॥८॥

पदायं: — हे (मघवन्) ऐश्वयंशाली ! हे (गिवंणः) वाि्ग्यों से याचनीय ! (शिक्षो) हे शिक्षक ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (स्वं) प्राप (यस्में वाशुषे) जिस प्रात्म-समपंक मवत को (शिक्षित) शिक्षा देते हैं; (प्रस्माकं) उसके सदृश हमारी मी हे (वसो) वसाने वाले ! (गिरः) प्रार्थनाश्रों को (उत) भीर (सृष्टुति) शोमन स्तुति को (कण्ववत्) स्तुत्य के समान (स्वं) ग्राप (शृणुषि) सुनिये।।।।

भावार्थः — पूर्व मन्त्र में बताया था कि जब जीव परमेश्वर से प्रार्थना करने योग्य होता है तब समभो वह प्रभु से ऐश्वर्य प्राप्त करने लगा है श्रीर यह योग्यता उसे ज्ञान का प्रकाश मिलने पर निर्भर करती है। इस मन्त्र में बताया कि प्रभु ईश्वरापणबुद्धिसे काम करने वाले श्रात्मसमर्थक भक्त को ही उवत शिक्षा श्रथवा प्रकाश देते हैं।। 5।।

#### अस्तां वि मन्मं पूर्व्य ब्रह्मेन्द्रांय वीचत । पूर्वीर्म्यतस्यं बृह्तीरंन् एत स्तोतुर्भेषा अंग्रक्षत ।९।

पदार्थः - (मन्म) मननीय (पूर्वं) सनातन (ब्रह्म) वेदज्ञान (प्रस्तावि) स्तुति द्वारा सिद्ध किया गया है, उसका (इन्द्राय) ऐश्वयं की साधना कर रहे जीवात्मा को (बोचत) उपदेश दो। (ऋतस्य) परमसत्य भ्रयवा यथार्थं [परम सत्य] का ज्ञान देने वाली (पूर्वोः) सनातन (बृह्तोः) बृहती ऋचाग्रों द्वारा (भ्रनूषत) स्तुति करें। इस प्रकार (स्तोतुः) स्तोता की (मेषा) बुद्धिशक्ति की (भ्रमूक्त) रचना होती है।।६॥

भावार्षः — विधिपूर्वक परमेश्वर की स्तुति द्वारा साधक के अन्त:करण में परमेश्वर के गुणों का श्राधान होता है और वह सर्वप्रकार से समृद्ध हो जाता है। इस मंत्र में बताया गया है कि स्तुति के उपयुक्त शब्द सनातन वेद के शब्द हैं; उन्हीं का विधिपूर्वक पाठ करना चाहिये।।।।।

# समिन्द्रो रायाँ बृह्तीरंघृतुत सं क्षोणी समु सुर्यम्।

#### सं शुकासः शुचंयः सं गवांचिरः सोमा इन्द्रंममन्दिष्टः ॥१०॥

पदार्थः—(इन्द्र) ऐश्वर्यसाधक मननशील जीवात्मा उपयुंक्त (बृहतीः) बृहती ऋचाद्रों रूप (रायः) ऐश्वर्य को (सं प्रधूनुत) सम्यक् प्रकार से प्रवर्तित करे

[धू=to excite ग्राप्टे] ग्रीर इस स्तवन से (क्षोणी) बुलोक से पृथिवी लोक तक को (उ) ग्रीर (सूर्यं) सूर्यलोक को—सभी लोकों को (सम, ग्रधूनुत) गुञ्जा दे। उस इन्द्र को (शुक्रासः) वीर्यकारक, ग्रीर (शुच्यः) पवित्र (मोमाः) दिव्यानन्द रस ग्रीर (गवाशिरः) ज्ञानिमश्रत दिव्यानन्द रस (सम, ग्रवन्दिषुः) भली मान्ति मग्न करते हैं।।१०।।

भावारं:—भगवद्गुणकीर्तन भलीभान्ति करना चाहिये। ज्ञान-पूर्वक—शब्दों के ग्रथों को भलीभान्ति हृदयंगम करते हुए—किया हुन्ना गुणकीर्तन श्रपूर्व मग्नता प्रदान करता है।।१०॥

#### ध्रष्टम मण्डल में यह बायनवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रयाष्ट्रचंस्य त्रिपंचाशत्तमस्य सूक्तस्य १— द मेघ्यः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, ४, ७ विराड् बृहती ॥ ३ ग्राची स्वराड् बृहती ॥ २, ४, ६ निचृत् पंड्क्तः ॥ द विराट् पङ्क्तः ॥ स्वरः — १, ३, ४, ७ मध्यमः ॥ २, ४, ६, द पञ्चनः ॥

#### हपमं त्वां मघोनाष्ट्रवेष्ठंष्ट्रच वृष्याणांस्। पूर्वित्तंमं मघवित्रन्द्र गोविदमीक्षांनं राय ईमहे। १॥

पदार्थ:—हे (मघवन्) पूजित ऐश्वयं की प्राप्ति के निभित्त ! (इन्द्र) पर-मैश्वयंवान् परमेश्वर ! (मघोनां) उदारों में (उपमं) दृष्टान्तस्वरूप, (वृषभाणः) सुख ग्रादि के वर्षकों में (ज्येष्ठं) प्रशंसनीय, (पूजित्तमं) [हृष्टां की] रक्षापंक्तियों को छिन्त-भिन्न करने वाले, (गोबिवं) पृथ्वी ग्रादि पदार्थों के प्रापक, (ईशानं) ऐश्वयं के हेतु मृष्टिकर्ता, (राये) दानभावना से सुसंस्कृत ऐश्वयं के लिये (द्वा) ग्राप को (ईमहे) प्राप्त करें ग्रयात् जानें।।१।।

भावार्षः जगत् का अधिपति परमोदार है; ऐश्वर्य प्राप्ति का एक-मात्र उपाय उसको जानकर उसके गुणों का अधान करना ही है; इस प्रकार उस से अधिष्ठित-पूजित ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है।।१।।

#### य आयु कुत्संमितिथिग्वमदेयो बाह्यांनी दिवेदिवे । तं त्वा वयं इथेरवं अतकंतुं वाजयन्तां इवामहे ॥२॥

पदार्थः—(दिवेदिवे) प्रतिदिन (वाक्षानः) बढ़ाते हुए (यः) जो परमेश्वर (प्रायं) प्राप्तब्य प्रन्त-ज्ञान-प्रादि को, (कुरसं) शत्रुओं श्रीर शत्रुआवताश्रों का तिरः

स्कृत करने के साधन बच्च धादि को तथा (ध्रितिथिग्वं) श्रितिथिवद् पूज्यों का संगम कराने के साधनों को (ध्रवंयः) प्राप्त कराते हैं (तं) उन, (हर्यश्वं) मनुष्यों को सुमार्ग पर शीघ्र चलाने वाले, (शतऋतुं) सैकड़ों प्रज्ञा एवं कर्मवालें, श्रापको (वाजायन्तः) प्राप्त करना चाहते हुए हम (हवामहे) ग्रापका गुरागान करते हैं।।२।।

भावायं: — संसार के सभी पदार्थ, अन्त-ज्ञान-विभिन्त साधन — परम प्रभु की ही देन हैं; वही मनुष्य को सुमार्ग दिखाते हैं; उन प्रभु को प्राप्त करने के लिए उनके गुणों का वार-वार स्मरण एवं उच्चारण आवश्यक है ॥२॥

#### श्रा नो विश्वेषां रसं मध्यंः सिञ्चन्त्वद्रंयः । ये पंरावतिं सुन्विरे जनेष्वा ये अविवतीन्दंवः ॥३॥

पदार्थः—(ये) जो (इन्दवः) सोमगुए।सम्पन्न विद्वान् (परावित) दूरस्थ—प्रमुत्सुक, उत्साहशून्य—(जनेषु) जनके प्रति (सुन्विरे) सुखसम्पादक कियाग्रों का
उपदेश देते हैं ग्रीर जो (ग्रवांवित) उत्सुक-स्वामिमुख ग्रपनी ग्रीर कान दिये जन को
तो सुखसायक कियाएँ वताते हैं वे (ग्रव्रयः) [मेधों के समान तापहारी उपदेशामृतु
को] सींचने वाले विद्वान् (विश्वेषां) सम्पूर्णं पदार्थों के ज्ञान का (मध्यः) मधुर
(रसं) सारभूत द्रव (नः) हमारे ग्रन्तःकरए। में (सिञ्चन्तु) सींचें ग्रयात् हमें वह बोध
प्रदान करें।।३।।

भावार्थः—मेघ, कोई चाहे या न चाहे, वृष्टिजल का आसेचन करता ही है। सौम्य विद्वान् भी इसी प्रकार अपने उपदेशामृत की वर्षा अनुत्सुक प्रजा में भी करते हैं।।३।।

#### विश्वा द्वेषांसि जहि चाव चा कृषि विश्व सन्वन्त्वा बहुं। शीष्टेषु चिचे मृद्दिरासों अंशवो यत्रा सोमंस्य तुम्पसि ।।।।।

पदार्थ:—(यत्र) जब (शीष्टेषु) प्रशिक्षित, सघे हुए (चित्ते) भ्रन्तःकरण् (सोमस्य) सम्पादियतन्य सुख के (मिंदरासः) मादक (श्रंशवः) कर्णों से (तृम्पित्र) तृप्त हो जाते हैं तब (विश्वाः) सब (द्वेषांसि) द्वेषमावनाएँ (जिह्न) छूट जाती हैं (च) भीर [साधक] सब द्वेषमावनाश्रों को (श्रवकृषि) तिरस्कृत कर देता है। उस ध्रवस्था में (विश्वे) समग्र (वसु) वासक ऐश्वयं (सन्वन्तु) साधक की सेवा करते हैं।।४।।

भावार्यः भगवद्भिवत के परमसुख से ग्राप्लावित चित्त कुछ विशेष

नियमों में ग्राबद्ध होकर हिषत हो उठता है: ऐसे चित्त से द्वेषभावनाएँ दूर हो जाती हैं ग्रीर साधक सब प्रकार से समृद्ध हो जाता है।।४॥

#### इन्द्र नेदींय एदिंहि मितमें धाभिकतिभिः।

#### श्रा शन्तम शन्तंमाभिरमिष्टिंभिरा स्वांपे स्वापिभिः ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (मितमेघाभिः) सुष्ठुतया रिचत प्रमुग्रह-बुद्धियों सिहत (ऊतिभिः) रक्षणादि क्रियाधों के साथ (नेदीयः) समीपतर (इत्) ही (ब्रा इहि) श्राइये । हे (शन्तम) श्रिषकतम कल्याणकारी परमेश्वर ! (शन्तमाभिः) श्रिषकतम कल्याण-कर (श्रिभिष्टिभिः) हमारी कामनाधों को पूर्ण करते हुए ध्राइये; हे (स्वापे !) सुष्ठुतया सुखप्राप्त परमेश्वर ! ग्राप (स्वापिभिः) सुष्ठुतया सुखों को प्राप्त कराने वाली शक्तियों को लिये हुए ग्राइये ॥४॥

भावार्यः—साधक को परमेश्वर के गुणों का गान इस प्रयोजन से करना चाहिये कि उसके गुणों को अपने अन्तः करण में आधान कर वह परमप्रभु के अनुग्रह का पात्र बने; और उसका अधिक से अधिक कल्याण हो। उसकी कल्याणकारिणी इच्छायें अधिक से अधिक पूर्ण हों और इस प्रकार वह सुखी हो।। ।।।

#### आजितुरं सत्पति विश्वचंपींण कृषि मजास्वाभंगम्।

#### प्र स् तिरा श्वचीभियें तं उक्यिनः क्रतुं पुनत आंतुषक् । ६।।

पदार्थ:—हे परमेश्वर ! ग्राप (प्रजासु) हमारी सन्तित को (ग्राजितुरं) संघर्ष में पार पहुँचाने वाले, (सत्पति) सज्जनों के पालन के साधक (विश्वचर्षणि) समग्र मनुष्यों के रक्षासाधन (भगम्) ऐश्वयं को (ग्रा कृषि) प्रदान कीजिये। (ये) जो (उषिथनः) स्तोता (ते) ग्राप की (ग्रानुषक्) ग्रनुकू बता के साथ (फतुं) प्रशस्त यज्ञ कमं (पुनते) करते हैं उनको (शचीभिः) कर्तृत्व एवं प्रजाशक्तियों के द्वारा (सुप्रतिर) सम्यक्तया खूब बढ़ाइये।।६।।

भावायं: — मनुष्य के ऐश्वर्य का प्रयोजन सज्जनों ग्रौर सभी मनुष्यों की रक्षा हो। जो मनुष्य परमेश्वर की ग्राज्ञाग्रों के ग्रनुसार, उसके ग्रनुक्ल, ग्रयना बर्ताव रखता है, उसकी बुद्धि तीव होती है ग्रौर वह सदा कर्मठ बना रहता है।।६।।

यस्ते साधिष्ठोऽवंसे ते स्याम भरेषु ते । वयं होत्रांभिकत देवहृतिमिः ससवांसी मनामहे ॥७॥ पदाणं:—हे परमेश्वर ! (ते) ग्रापके (भरेषु) उत्तरदायित्वों के प्रति, (ते) ग्रापकी (ग्रवसे) प्रसन्तता ग्रथवा सन्तोप के प्रयोजन के ग्रनुसार (यः) जो (ते) ग्राप की टिष्टि में (साविष्ठः) सबसे ग्रायक उपयुक्त सिद्ध हुग्रा हो वसे उतने ही उपयुक्त हम (स्याम) हों। (ससवांसः) ऐश्वर्यंप्राप्ति के इच्छुक (वयं) हम (होत्राभिः) वार्णयों द्वारा (उत) ग्रीर (देवहूतिभिः) विद्वानों के ग्राह्वानों द्वारा (मनामहे) ग्रापका मनन करें।।७॥

भावार्षः साधक को यह संकल्प धारण करना चाहिये कि वह पर-मेश्वर के प्रति ग्रपना कर्त्तव्य निभाने वालों में सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हो। भगवान् के गुणों का स्तवन वह ग्रपनी वाणी से विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट शब्दों में करे।।७।।

#### श्रृहं हि ते हरिवो ब्रह्मं वाज्युराजि यामि सदोतिथिः । त्वामिदेव तममे सर्मश्वयुर्गव्युरग्रं मथीनास् ।।८॥

पवार्थः — हे (हरिवः) ग्राकर्षक गुगों से युक्त (ब्रह्म) महान्, परमेश्वर ! (हि) निश्चय ही (बाजयुः) ऐश्वर्य का इच्छुक (ग्रहं) मैं साधक (सदा) सदा (ते) ग्रापकी (ऊतिभिः) देखमाल के साथ (ग्राजि) जीवन संग्राम में (यामि) पहुँचता हूँ। पुनश्च (ग्रश्चयुः) बलवती कर्मेन्द्रियों का इच्छुक मैं (त्वां इत् एव तं) उस ग्रापको ही (मथीनां) मन्यन करने वालों के (ग्रग्ने) ग्रग्नमाग में (सं श्रमे) ग्रपना मित्र बनाता हूँ।। ।।

भाषापः परमेश्वर की देखभाल में जीवन संघर्ष का निर्वाह करने का ग्रिभिप्राय है, उसकी ग्राज्ञाग्रों के ग्रनुसार ग्रपना बर्ताव रखना। परमेश्वर का ग्राज्ञाकारी मानव भला किस विघन-बाधा से ग्रातंकित हो सकता है ! वह तो परमेश्वर के ग्रग्रणी मित्रों में स्थान प्राप्त कर लेता है ॥ । ॥

#### धष्टम मण्डल में यह त्रेवनवां सूक्त समाप्त हुआ।।

ग्रयाष्ट्रचंस्य चतुष्पञ्चाशत्तमस्य सूवतस्य १— मातिरिश्वा काण्व ऋषिः ॥ १, २, ५— महन्द्रः । ३, ४ विश्वेवेवा देवताः ॥ छन्दः — १, ५ निचृत् बृहती । ३ बृहती । ७ विराड् बृहती । २, ४, ६, मिचृत् पङ्क्तः ॥ स्वरः — १, ३, ५, ७ मध्यमः । २, ४, ६, मण्डमः ॥

प्तत्तं इन्द्र बीर्थं गोर्भिर्गृणन्ति कारवंः । ते स्तोभंन्त ऊर्जनावन्धृतः चुतं पौरासों नक्षन्धीतिथिः ॥१॥ पदार्थ:—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (कारवः) स्तोता विद्वान् (गीर्भिः) प्रपनी वाि्ग्यों द्वारा (ते) प्रापके (एतत् वीर्ष) इस पराक्रम का (गृणन्ति) वसान करते हैं; वे कहते हैं कि (ते पौरासः) वे सामान्य जन (स्तोभन्तः) स्तुति करते हुए (ऊजं) वल को (प्रा प्रवन्) प्राप्त करते हैं तथा (धीतिभिः) घारणा घौर घ्यान द्वारा (घृतश्चुतं) तेज टपकाते = श्रवितेजस्वी श्रानन्द को (नक्षन्ते) प्राप्त कर लेते हैं।।१।।

भावार्य: — मनुष्य को परमेश्वर के गुणकीर्तन से जो स्रादिमक बल प्राप्त होता है, घारणा-घ्यान एवं समाधि से वही स्रति तेजस्वी रूप में प्राप्त होता है ।।१।।

नक्षंन्त इन्द्रमवंसे सुकुत्यया येषाँ सुरेषु मन्देसे । यथा संवर्ते अमंदो यथां कन्न एवास्मे इंन्द्र मत्स्व ॥२॥

पवार्थः — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यं के इच्छुक ! (येषां) जिन साघकों के (सुतेषु) निष्पादित विज्ञान बल श्रादि पर (मन्दसे) तू प्रसान होता है वे (श्रवसे) श्रपनी सुरक्षा व सहायता के लिये (सुकृत्यया) शोमन कर्मों की घारा के द्वारा, निरन्तर सुकर्म करते हुए (इन्द्रं) परमेश्वर को (नक्षन्ते) प्रष्त कर लेते हैं। तू (यथा) जितना (संवर्त्ते) सब कुछ समेट कर रखने वाले में (श्रमद) प्रसन्न होता है श्रीर (यथा) जितने (कृशे) कुछ मी संचय न करने वाले — ऐश्वर्यं मे निर्वल में (श्रमदः) प्रसन्न होता है (एव) उसी प्रकार (श्रस्मे) हम-संचित कर दान करने वालों में (मत्स्व) प्रसन्न हो ।२।।

[संवर्तः = प्राप्टे के अनुसार 'समुच्चय' प्रलग्कालीन उस मेध का नाम संवर्त है जिसमें श्रसाधारण रूप से जल का समुच्चय हो जाता है। इस प्रकार यहाँ 'स क्तं' उस व्यक्ति का नाम है जो घनादि ऐश्वयं का श्रसाधारण संचय कर लेता है]

भावार्यः — मनुष्य को न तो निरा संचयी ही होना चाहिये ग्रोर न निरा घनहीन । संचय करते हुए दानशील होना ही प्रभु की ग्राज्ञा का पालन है ॥२॥

आ नो बिश्वं सजोवंसो देवांसो गन्तनोपं नः। वसनो रुद्रा अवंसे न आ गंपञ्छृण्यन्तुं मुख्तो इवंस्। ३॥

पदार्थः—(विश्वे) समी (देवासः) मूर्तिमान् तथा ग्रमूर्तिमान् देव (नः सजी-षसः) हमसे प्रीतियुवत हुए (न) हमारे (उप गन्तन) समीप पहुँचें —हमारे श्रनुकूल हों। (वसवः) श्रग्नि श्रादि श्राठों —सब को वास देने वाले —ग्रीर (रुद्राः) शरीर से निकल जाने पर सम्बन्धियों को रुलाने वाले ग्यारहों रुद्र देवता (नः) हमारे (भवसे) उपकार के प्रयोजन से (भ्रा गमन्) भ्रावें भीर (मरुत:) ऋत्विज्, वायु के समान बलिष्ठ वीरजन तथा भ्रन्य विद्वान् (न:) हमारी (हवं) पुकार को सुनें।।३।।

भावार्यः — मूर्तिमान् दिव्य पदार्थों के गुणों का श्रघ्ययन कर हम उनको ग्रपना समीपी बनावें ग्रीर उनको उपयोग में लावें तथा विद्वानों का सत्संग कर उनके उपदेशों से लाभ उठावें ॥३॥

#### पूषा विष्णुहर्वेनं मे सरंस्वत्यवंन्तु सप्त सिन्धंवः । भाषो वातः पर्वतासो वनस्पतिः श्रृणोतुं पृथिवी हवंस् ॥४॥

पदार्थः—(पूषा) सब का पोषक सूर्य, (बिष्णुः) व्यापक वायु, (सरस्वती) वाणी ग्रोर (सप्त सिन्धवः) सात स्थानों पर स्थित जल [भूमिपर समुद्र, नदी, कूप ग्रीर तडाग—इन चार स्थानों में स्थित; तथा ग्रन्तिरक्ष में निकट, मध्य एवं दूर पर स्थित] (मे हवं) मेरे ग्राह्वान का (ग्रवन्तु) प्रतिपालन करें। इसी प्रकार (ग्रापः) व्यापक ग्रन्तिरक्ष (वातः) वायु, (पर्धतासः) मेघ, (वनस्पति) वृक्ष, लता ग्रादि, (पृथिवो) भूमि मेरी (हवं) पुकार को (श्रृणोत्) सुनें।।४।।

भावार्यः—इस मन्त्र में उदाहरण रूप से कुछ प्रमुख जड़ दिव्य पदार्थों का नाम लिया है। इनके गुणों का समीप से ग्रध्ययन करना ही इनका ग्राह्वान है; मनुष्य को चाहिये कि उनके गुणों को जानकर इनसे यथोचित उपकार ग्रहण करे।।४।।

#### यदिन्द्र राष्ट्रो अस्ति ते माघीनं मघवत्तम । तेनं नो बोधि सधमाद्यां हुधे मगों दानायं तृत्रहन् ॥५॥

पदार्थ:—हे (मघवत्तम) ग्रादरणीय ऐश्वर्य के स्वामियों में से सर्वश्रेष्ठ, (इन्द्र) परमेश्वर ! (यत् ते राघः) जो ग्रापका सिद्धिप्रद ऐश्वर्य (माघोनं) मघवा— ऐश्वर्य के बास्तविक स्वामी ग्राप से कासित (ग्रस्ति) है, है (वृत्रहन्) विघ्नाप-हारक प्रमो ! ग्राप (सघमाद्यः) साथ-साथ प्रसन्न होने वाले तथा (भगः) सहमागी होकर (वृष्धे) हमें बढ़ाने के लिये तथा (वानाय) दानशीलता के लिये, (तेन) उस उपर्युक्त ऐश्वयं का (नः बोधि) हमें बोघ दीजिये ॥४॥

भावारं:—परम प्रभु ऐश्वर्य से होने वाली हमारी प्रसन्नता में सह-भागी तभी हो सकता है कि जब हम ऐश्वर्य को उसके वास्तविक स्वामी से शासित समभें—उसका उपयोग परमेश्वर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते रहें। ये निर्देश हमें प्रभु के गुणकीर्तन तथा सिद्ध पुरुषों के उपदेशों से प्राप्त होते हैं ॥ ॥

#### आजिपते चपते त्विमिद्ध नो वाज आ विक्ष सकतो । वीती होत्रांभिकृत देववीतिमिः ससवांसो वि शृंण्विरे ॥६॥

पवार्थः—(म्राजिपते) युद्ध म्रादि संवर्षों में हमारी पालना करने वाले (सुकतो) शोमन प्रज्ञा एवं कर्मवान्; (नृपते) राजन् ! (त्वं इत् हि) भ्राप ही (नः) हमें (बाजे) युद्ध भ्रादि संवर्ष में (श्रा विक्ष) वहन करते हैं; (बीती) कामना के साथ किये गये (होत्राभिः) दानादान रूप सत्कर्मों के द्वारा श्रीर (देववीतिभिः) विद्वानों की विशेष नीतियों का श्राश्रय लेकर (ससवांसः) भ्रन्न भ्रादि ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए हम प्रजाजन (विश्विष्वरे) विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं।।६।।

भावार्थ: —प्रजा राजा की सहायता से युद्ध ग्रादि में विजय प्राप्त करती है ग्रीर यज्ञ ग्रादि सत्कर्मी एवं विद्वानों की नीतियों का ग्रवलम्बन कर सम्पन्न तथा परिणामतः प्रसिद्ध होती है ॥६॥

#### सन्तिहार्थे आधिष इन्द्र आयुर्जनांनाम् । अस्मात्रंशस्य मचन्तुपावंसे धुशस्यं पिष्युषीमिषंम् ॥७॥

पदायं:—हे परमेश्वर ! (जनानाम्) मनुष्यों की (ग्राशिषः) सिद्ध होने वाली इच्छायें तथा (ग्रायुः) जीवन एवं जीवन के हेतु ग्रन्न ग्रादि सब (ग्रयों) सब के स्वामी (इन्द्रों) ग्राप सर्वेंग्द नित्त ईश्वर के ग्राघार पर (सन्ति) वर्तमान हैं। हे (मधवन्) पूजित ऐश्वर्य के घनी ! ग्राप (ग्रस्मान्) हमें (उप नक्षस्व) समीप से व्याप्त कीजिये, ग्रीर (ग्रवसे) हमारी रक्षा एवं सहायता के लिये (पिष्युषीम्) ग्रत्यन्त पालक (इषं) प्राप्तव्यकी प्रेरणा (धुक्षस्व) पूरित कीजिये, दीजिये।।।।

भावार्थः — मानव की सभी सफल-इच्छायें प्रभु पर निर्भर हैं - प्रभु के यथार्थ स्वरूप को ग्रपने समक्ष रखता हुग्रा मानव यदि उससे सही प्रेरणा ले तो उसे सभी प्राप्तव्य पदार्थ मिलते हैं ॥७॥

## वयं त इंद्र स्तोमिभिविधेम त्वमस्माकं श्रतकतो । मिह स्यरं शंश्ययं राष्ट्रो अहंयं मस्कंग्वाय नि तोश्वय ॥८॥

पदार्थः —हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमेश्वर! (स्तोमेभिः) सामगानादि स्तुतियों द्वारा (ते) भ्राप का (विधेम) गुरागान करें तो हे (शतक्रतो) भ्रसंख्यात कर्मी एवं भ्रनन्त प्रज्ञा वाले तथा इसीलिये हमारी सब मनोकामनाभ्रों को पूर्णं करने में समर्थ प्रमो ! भ्राप (प्रस्कण्वाय) प्रकृष्ट उपासक मुभे (मिह्र) श्रादर दिलाने वाले, (भ्रह्नयं)

जिसको प्राप्त कर समाज में लज्जास्पद न होना पड़े ऐसे (स्यूरं) स्थिर (शशयं) सदा प्रवहमान [शश प्लुतगतौ] (राघः) सिद्धिदायक ऐश्वयं (नि तोशय) देकर सन्तुष्ट होइये ॥१॥

भावार्थः - सब ऐश्वयों के ग्रधिपति तथा जीवों को उसे प्रदान करने वाले परमप्रभु के ग्रोर जीवों के ग्रादर का कारण वही ऐश्वर्य होता है जिसकी प्राप्ति साधक ने परम प्रभु के गुणों को ग्रपने ग्रन्तः करण में रखते हुए एवं वाणी से उनका गान करते हुए की हो। ऐसा ऐश्वर्य सदा प्रवहमान, दूसरों को दिया जाता होना चाहिये; किसी एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिये। ग्रीर फिर भी वह स्थिर होगा—प्रभु की सारी सृष्टि के समान प्रवाहरूप में स्थिर।।।

#### घष्टम मण्डल में यह चौवनवां सूक्त समाप्त हुछा ।।

म्रथ पञ्चवंस्य पञ्चपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १-५ कृशः काण्य ऋषिः ।। प्रस्कण्यस्य दानस्तुतिर्देवता ।। छन्दः—१ पादनिचृद्गायत्री । २,४ गायत्री । ३,५ मनुष्टुप् ।। स्वरः—१, २,४ षड्जः । ३,५ गान्धारः ।।

### भूरीदिनद्रस्य वीर्ये व्यख्यं मुभ्यायंति ।

#### रार्धस्ते दस्यवे हक ॥१॥

पदार्थ:— (इन्द्रस्य) ऐश्वयंवान् के (भूरि) प्रभूत (वीर्य) बल की मैं (ध्यख्यम्) विशेष रूप से व्याख्या करता हूँ: हे (दस्यवे) लुटेरे के लिए (वृक) उसको काट डालने वाले ! (ते) तेरा ऐश्वयं (ग्राभ, ग्रा, ग्रयति) मेरे सन्मुख ग्रा रहा है।।१।।

भावार्षः इन ऋचाग्रों का ग्रभिप्राय स्तोता की दानशीलता की प्रशंसा करना है। इस ऋचा में बताया है कि ऐश्वर्यवान् व्यक्ति का बल बहुत ग्रधिक होता है; वह लुटेरे को तो सहन तक नहीं करता; ग्रपना धन-ऐश्वर्य दान कर सकता है—लुटवाना पसन्द नहीं करता।।१।।

### श्वतं रवेतासं चुभणां दिवि तारो न रॉचन्ते । महा दिवं न तंस्तमुः ॥२॥

पदार्थ: —(शतं) सैंकड़ों (श्वेतासः) शुभ्रवर्णं के (उक्षणः) वीर्यसेक्ता, ग्रतएव सन्तित द्वारा वृद्धिकारक वृषम ग्रादि जो (रोचन्ते) शोमित हैं, ऐसे (न) जैसे कि (विवि) ग्राकाश में (तारः) तारे चमकते हैं। (मह्ना) ग्रपने महत्त्व के द्वारा वे (दिवं न) मानो ग्राकाश को ही (तस्तभुः) थाम्भे हुए हैं।। २।। भावार्यः — इन्द्रं के ऐश्वर्य में सर्वोपिर महत्त्वपूर्ण पदार्थ 'उक्षा' हैं — ग्रयात् सेचन द्वारा वृद्धि कराने वाले । इसमें सभी उत्पादक शक्तियों वाले पदार्थ सम्मिलित हैं ।।२।।

### शतं वेण्ड्रच्छतं शुनं श्वतं नमीनि म्ळातानि । वातं में बरवजस्तुका अर्षणीणां चतुः शतम्।।३॥

पदार्थः—(शतं) सैंकड़ों (वेणून्) वीएगायें. (शतं) भ्रनेक कुत्ते, (शतं म्लातानि चर्माणि) सैंकड़ों परिष्कृत चमड़े, (शतं) सैंकड़ों (बल्वजस्तुकाः) विशेष प्रकार की घास के गुच्छे, (श्रद्योणां) चमकती हुई [मूमियों की] (चतुः शतम्) चार सौ संख्या ।।३।।

भावार्यः — ऐश्वर्यवान् की ऐसी-ऐसी विविध प्राकृतिक व परिष्कृत विभूतियां हैं ॥३॥

### सुद्देवाः स्थं काण्वायना वर्षावयो विवरन्तः। अश्वांसो न चंङ्कमत ॥४॥

पदार्थः—(वयोवयः) कमनीय जीवन-जीवन में (विवरन्तः) विवरण करते हुए, (काण्वायनाः) शिष्य-प्रशिष्यों समेत स्तोताग्रो ! (सुदेवाः) शोमन गुण कर्म स्वमावों से दीप्यमान हो थ्रो । (ग्रद्भवासः न) ग्रद्भवों के समान वीरतापूर्वक (चङ्क्रमत) लगातार चलते रहो ॥४॥

भावायं:—गुभगुण कर्म स्वभाव युक्त स्तोताग्रों का समूह भी प्रमुख स्तोता का एक प्रकार का ऐश्वयं ही है। प्रकृष्ट स्तोता ग्रकेला नहीं होता; उसका एक समूह, परिवार का परिवार ही, होता है। यह भी उसकी विभूति है।।४।।

### आदित्साप्तस्यं चिकर्कानुनंस्य महि अवंः । श्यावीरतिध्वसन्पथक्चक्कंषा चन सन्ने ॥५॥

पवार्थः—(भ्रावित्) इसके अनन्तर तो उन्होंने (साप्तस्य) सप्तविघ ऐरवयं के स्वामी तथा (अनूनस्य) सब प्रकार की न्यूनताओं से रहित के (श्रवः) यश को भी (मिह) आदरणीय (न) नहीं (चिक्ररन्) ठहराया। बात यह है कि (श्यावीः) अन्धेरे (पयः) मार्गों को (भ्रति घ्वसन्) पार करता हुआ (चक्षुषा चन) आँख तक से भी नहीं (संनशे) उन मार्गों को व्याप्त कर सकता है।।५।।

भाषायं: — ग्रन्धेरे मार्ग पर प्रकाश के ग्रभाव में ग्राँख भी काम नहीं देती — भगवान के भक्त का ऐश्वर्य सभी प्रकार के ऐश्वयों से बढ़ा-चढ़ा होता है — उसके ग्रभाव में दूसरे सब ऐश्वर्य एक प्रकार से फीके ही रहते हैं; ऐसे ही जैसे कि प्रकाश के विना ग्राँख भी व्यर्थ रहती है।।।।

#### घ्रष्टम मण्डल में यह पचपनवां सुक्त समाप्त हुछा ।।

भ्रय पञ्चवंस्य षट्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य पृषधः काण्व ऋषिः ।। १--४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः । ५ प्रिन्तसूर्यो देवते ।। छन्दः---१, ३, ४ विराङ्गायत्री । २ गायत्री । ५ निचृत् पङ्क्तः ।। स्वरः१--४ षड्जः । ५ पञ्चमः ।।

### मितं ते दस्यवे हक राघा अदर्शहंयस्। चौर्न पंथिना शवं: ।।१।।

पदार्थ:—हे (दस्यवे) लुटेरे को नष्ट करने के लिये (वृक) दक के समान मयङ्कर ! (ते राघः) तेरे ऐश्वर्य को मैंने (ग्रह्रयं) लज्जा श्रादि दोषों से रहित (प्रति ग्रद्यक्त) समका। (ते शवः) तेरा वल (द्यौः, न) ग्राकाश के समान (प्रथिना) विस्तृत है।।१।।

भावार्यः —परमेश्वर के प्रकृष्ट गुण कीर्तन करने वाले स्तोता को जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह उसको लिज्जित नहीं करता; ऐसे स्तोता की दान-शीलता के कारण उसका प्रभाव चारों स्रोर विस्तृत हो जाता है ॥१॥

### द्य महा पीतकतः सहस्रा दस्यवे हकः। नित्यादायो अमंहत ॥२॥

पदार्थः—(दस्यवे वृकः) लुटेरे घातक के लिये त्वक के समान मयङ्कर एवं कठोर हृदय वाला (पौतकतः) पवित्र ज्ञान एवं पवित्र कर्मकर्ता ऐश्वर्यवान् राजा ग्रादि (नित्यात्) ग्रपने निरन्तर बने रहने वाले (रायः) दान के प्रयोजन से संगृहीत ऐश्वर्य में से (दशसहस्रा) दश सहस्र ग्रर्थात् बहुत सा घन (मह्यं) मुक्क स्तोता को (ग्रमहत) प्रदान करता है।।२।।

मावायं: - ऐश्वर्य का अधिपति, स्तोता-साधक को अपने कोश में से दे; लुटेरे को नहीं। (राय:) उसका कोश तो देने के लिये ही है।।२॥

श्वतं में गर्दमानां श्वतमूणीवतीनाम् । श्वतं दासाँ अति स्रजंः ॥३॥ पवार्थः वह घनाघिपति (मे) मुक्त स्तोता को (शतं गर्वभानाम्) सैकड़ों गर्दम ग्रादि पशु; (ऊर्णावतीनां शतम्) सैंकड़ों ऊन वाले पशु ग्रीर (शतं वासान्) सैंकड़ों कार्य में सहायता देने वालों सहायकों को [दासः दासते, दिनकर्मणः] (प्रतिस्रजः) प्रदान करता है।।३।।

भावार्यः —ऐश्वर्य का अधिपति जहां विभिन्न प्रकार के पशुस्रों का पालन कर उनसे विविध उपयोग ले सकता है वहाँ वह अपने कार्यों में सहा-यकों को नियुवत कर उनका भी पालन कर सकता है ॥३॥

### तत्रो अपि पाणीयत पूतक्रंताये व्यंक्ता। अञ्चानामित्र यूथ्याम् ॥४॥

पदार्थः—(तत्रो ग्राव) उनमें भी निश्चय ही (पूतक्रताय) पितत्र ज्ञान एवं संकल्परूपा ऐश्वर्यशक्ति के लिये, (व्यक्ता) विविध गमनशील उन्होंने (ग्रश्वानां इत् न) मानो वेगवान् ग्रश्वों के ही (यूथ्यां) समूह में सम्मव शक्ति का (प्र भ्रनीयत) प्रणयन किया ॥४॥

भावार्थः — पूर्व मन्त्र में जो पशु-ग्रादि ऐश्वर्य दिखाया है उसको ग्रीर ग्रिंघक शक्तिमान् बनाये जाने का संकेत इस मन्त्र में प्रतीत होता है।।४।।

### अचेत्यग्निधिचिकतुईव्यवाट् स सुमद्रंशः।

### अग्निः शुक्रेणं क्वोचिषां बृहत्सुरा अरोचत दिवि सुर्यो अरोचत।।५।।

पदार्थ:—(चिकितुः) ज्ञानवान् (हब्यवाट्) दातव्य एवं प्रादातव्य पदार्थों, मावों, विचारों प्रादि को एक स्थान से व एक व्यक्ति से दूसरे स्थान व व्यक्ति तक पहुँचाने वाला (ग्रग्निः) ग्रग्नि के समान तेजस्वी विद्वान् पुरुष (ग्रचिति) ज्ञानप्रदान करता है; (सः) वह (सुमद्रथः) स्वयं गतिशील है। (ग्रग्निः) विद्वान् पुरुष जो (बृहत् सूरः) महान् प्रेरक है, वह (शुक्रेण) पवित्र (शोचिषा) विज्ञान के साथ (दिवि) ज्ञान के प्रकाश में (ग्ररोचत) रुचिकर प्रतीत होता है; ऐसे ही जैसे कि (दिवि) द्युलोक में स्थित (सूर्यः) सूर्य (ग्ररोचत) सब को प्रिय प्रतीत होता है।।।।

भावार्थः — ज्ञान से समृद्ध विद्वान् पुरुष का कर्त्त व्य है कि अपने ज्ञान को सर्वत्र बाँटे; इसके लिये स्वयं गतिशील हो; द्युलोक स्थित सूर्य अपना प्रकाश और ताप सर्वत्र पहुँचाता है और सब का प्यार अजित करता है — इसी प्रकार विद्वान् अपने ज्ञानरूपी प्रकाश को बांटता हुआ ही अच्छा लगता है।।।।

ध्रष्टम मण्डल में यह छप्पनवां सुक्त समाप्त हुन्ना ॥

ष्यय चतुर्ऋं चस्य सप्तयञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १—४ मेध्यः काष्व ऋषिः ॥ ध्रिष्ठमौ देवते ॥ छन्दः —-१ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ पादनिचृ-त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

### युवं देवा क्रतुंना पुन्यंणं युक्ता रथेन तिवृषं यंजता । आगंच्छतं नासत्या श्राचींमिरिदं तृतीयं सर्वनं पिवाधः ॥१॥

पदार्थ:—हे (नासत्या) सदा सत्याचरणशील (देवा) दानशील, सुशिक्षित स्त्री पुरुषो ! (युवं) तुम दोनों (पूर्थेण) पूर्वजों द्वारा साक्षात्कृत (ऋतुना) प्रपने द्वारा उपाजित ज्ञान (युक्ताः) के साथ तथा (रथेन) रमणीय तेज के साथ (तिवर्ष) प्रपने सामर्थ्यं को (यजत्रा) दूसरों से संगत कराते हुए—दूसरों को भी प्रपने-सरीखा बली बनाते हुए (प्रागच्छतं) श्राश्रो; (शचीिभः) श्रपनी शक्तियों को साथ में लिये हुए प्राश्रो श्रीर (इदं तृतीयं सवनं) तृतीय सवन = ४८ वर्ष पर्यन्त तक ब्रह्मचर्य-सेवन का (पिष्यः) पालन करो; इस तृतीय श्रवस्था का उपमोग करो। [श्रथ यान्यष्टा-चत्वारिशत् वर्षाणि तत् तृतीयं सवनम्।]।।१।।

भावारं:—स्त्री-पुरुषों के जीवन यज्ञ का तृतीय सवन ४८ वर्ष की वयस् पर्यन्त ब्रह्मचर्य का सेवन है। इस उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले स्त्री-पुरुष उपाजित ज्ञानवान्,तेजस्वी ख्रीर बलवान् स्वयं तो होते ही हैं परन्तु उन्हें ग्रपने शारीरिक,मानसिक व ग्रात्मिक सामर्थ्य का दूसरों को भी उपदेश देते रहना चाहिये।।१।।

### युवां देवास्तरं एकाद्शासंः सत्याः सत्यस्यं दहशे पुरस्तात् । अस्माकं यश्चं सर्वनं जुषाणा पातं सोर्ममध्यिना दीर्घणनी ॥२॥

पदायं:—हे (भ्रिवना) स्त्री पुरुषो ! (युवां) तुम दोनों को (सत्याः) न चूकने वाले (त्रयः एकादशासः) ३×११=३३ (देवाः) देवताम्रों ने (पुरस्तात्) पहले ही (सत्यस्य) सत्य को (ददृशे) दिखला रखा हं। (दीद्यदग्नी) भ्रपने संकल्प-बल को प्रतीप्त करते हुए, भ्रव तुम दोनों (सवनं) तृतीय सवन का (जुषाणा) प्रीति-पूर्वक सेवन करते हुए (ग्रस्माकं) हमारे (सोमं) सकल गुणों, ऐश्वर्य तथा कल्याण के निष्पादक भ्रष्ययनाष्यापन रूप (यज्ञं) इस जीवन यज्ञ का (पातं) पालन करवाइये ॥२॥

भावार्यः वसु भ्रादि ३३ देवताग्रों के गुणों का ग्रध्ययन तथा जीवन में उनसे उपयोग तो तृतीय सवन में पहुंचने से पूर्व ही स्त्री पुरुष कर चुके हैं ग्रीर सत्य ग्रर्थात् यथार्थं का दर्शन कर चुके हैं। ग्रब साधक उनसे ग्रपने जीवन-यज्ञ में सहायक होने की प्रार्थना करता है।।२।।

### पनाय्यं तदंशिवना कृतं वा रूपभो दिवो रजसः पृथिक्याः । सहस्र शंसां उत ये गविष्टी सर्वा इत्ता उप यात विवध्ये ॥३॥

पवार्थ:—हे (प्रश्विना) ब्रह्मचर्यव्रती स्त्री पुरुषो ! (दिवः) द्युलोक से, (रजसः) प्रन्तिरक्ष से ग्रीर (पृथिन्याः) भूलोक से (यूषभः) सुख की वर्षा करने वाले सूर्य, मेच ग्रीर विद्वान् पुरुष ने (तत्) वह (वां) तुम्हारा (कृतं) कर्म (पनाय्यं कृतं) स्तुत्य बताया है। (उत) ग्रीर (गविष्टो) सुखविशेष की इच्छा की पूर्ति के निमित्त (ये) जो (सहस्रं) हजारों (शंसाः) कथन—वैदिक उपदेश—हैं (पिबध्यं) उनको ग्रपने ग्रन्तःकरण में संरक्षण देने के लिये (सर्वान् इत तान्) उन सभी के (उप यातं) समीप जाग्रो; समीप से, सावधान होकर, उन्हें सुनो।।३।।

मार्वायः — सुखवर्षक परमेश्वर की ग्राज्ञाग्रों, विद्वानों के उपदेशों, तथा सम्यक् प्रयोग से सुख देनेवाले सूर्य, मेघ ग्रादि के गुणों को तृतीय सवन के सेवी स्त्री-पुरुष ग्रपने ग्रन्तः करण में स्थान दें ग्रीर ग्रभीष्ट सुख प्राप्त करें।।३।।

### श्चर्यं वा भागो निहिंतो यजत्रेमा गिरी नासत्योपं यातम् । पिवंतं सोमं मधुंमन्तमस्मे प दाश्वांसंमवत शर्वीभिः ॥४॥

पदार्थ:—हे (यजत्रा) संगति करनेयोग्य (नासत्या) सदा सत्याचार में रत स्त्री-पुरुषो ! (श्रयं वां भागः निहितः) यज्ञ में यह तुम्हारा माग सुरक्षित है; (इमाः गिरः उपयातम्) इन वैदिक वािण्यों के समीप पहुँचो; इन वैदिक भादेशों को प्रपने भ्रन्तःकरण में धारण करो । (श्रस्मे) हम साधकों के लिये (मधुमन्तं) मधुर (सोमं) प्रबोध रस को (पिबतं) भ्रपने भ्रन्तःकरण में सुरक्षित करो भीर (बाश्वांसं) जो तुम्हें सब कुछ दे देता है—उस समिपत मिनत की, (श्रवीभः) भ्रपनी शिनतयों भीर सित्कयात्रों से, (प्रभ्रवतं) प्रकृष्ट रूप से रक्षा करो।।४।।

भावार्यः — ग्रादित्य ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष सामान्य जनों के जीवन-यज्ञ में सहभागी बनें; उनकी ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुसार ग्रपने ग्रनुभवों का उन्हें लाभ पहुंचावें। साधारण जन भी उनका ग्रादर-सत्कार कर उनसे उपदेश लाभ करें ग्रीर ग्रपने जीवनों को सुरक्षित बनावें।।४।।

धष्टम मण्डल में यह सत्तावनवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

भ्रथ त्र्युचस्य भ्रष्टापंचाशत्तमस्य सूक्तस्य मेघ्यः काण्व ऋषिः ॥ १ बिश्वे देवा ऋत्विजो वा । २, ३ विश्वे देवा देवताः ॥ छन्दः—१ भुरिक् त्रिष्टुप् । २ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ धैवतः स्वरः ॥

### यमृत्विजो बहुषा करपर्यन्तः सर्चेतसो यम्भमिषं वहंन्ति । यो अनुवानो ब्रांह्मणो युक्त आंसीत्का स्वित्तत्र यजंगानस्य संवित्।।१।।

पदार्थ:—(यं) जिस (इमं) इस (यज्ञं) पुरुष भ्रयात् मानव के मोग साघन जीवन रूप यज्ञ का [पुरुषो वे यज्ञ:—श० १०-३-२-१ भ्रादि] (ऋत्विजः) ऋतु के भ्रमुकूल संगत होकर नियम से कार्य करने वाले मनुष्य के ग्रंग [ग्रात्मा वे यज्ञस्य-यज्ञमानोंगान्यृत्विजः। श० ६-५-२-१६] (बहुधा) वार-वार (कल्पयन्तः) समर्थ होकर ग्रीर (सचेतसः) परस्पर सहमत एवं जागरूक रहकर (बहन्ति) सञ्चालन करते हैं। फिर जब (यः) कोई (श्रनूचानः) विद्वान् (ब्राह्मणः) ब्रह्मवेत्ता (युषतः) सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर से युक्त हो जाता है, उससे एकात्मता प्राप्त कर लेता है, तब तो (यज्ञमानस्य) इस यज्ञ के यजमान श्रात्मा की (संवित्) प्रतिबोध की उपलब्धि (का स्वित्) भाश्चर्यजनक हो जाती है।।१।।

भावायं:—मानव जीवन आतमा का भोगसाधन है; उसका यह जीवन एक यज्ञ है जिसके ऋत्विक् शरीर के ग्रंग हैं; वे जब सशक्त ग्रीर परस्पर सहमत रहते हुए उसका सञ्चालन करते हैं तो ब्रह्मवेत्ता जीवात्मा को परम प्रभु का सायुज्य प्राप्त हो जाता है, यह उस यजमान ग्रात्मा की सर्वोत्कृष्ट ग्राश्चयंजनक उपलब्धि होती है। मानव का कर्त्त व्य है कि वह ग्रपने ग्रंगों को वार-वार सशक्त बनाये ग्रीर वे एक-दूसरे के सहायक बने हुए मानव-जीवन रूपी यज्ञ का सञ्चालन करते रहें।

विशेष—मानव का जीवन क्यों यज है ? इसका अन्यत्र भी इस प्रेकार विश्लेषण किया गया है—'यज्ञों वे भुज्युः (यजु० १८-४२—सुखों के भोगचे का हेतु [ऋ० द०]) (यज्ञों वे सर्वाणि भूतानि भुनक्ति श०-६-४-१-११)— मानव को अपने भोगसाधन जीवन को एक यज्ञ-कर्म मानना चाहिये जिसका यज्ञमान वह स्वयं (आत्मा) है और सब अंग 'ऋत्विक्' (नियम-पूर्वक यज्ञ करने में समर्थ) हैं ।।१।।

एकं एवाग्निवेंहुषा समिद्ध एकः स्यो विश्वमतु मभूतः । एकेवोषाः सर्वेमिदं वि भात्येकं वा ह्दं वि वंभूव सर्वेम् ॥२॥ पवार्थः - ग्रपने जीवन-यज्ञ का सम्पादन करते हुए मानव श्रनुमव करता है कि (एकः एव) श्रकेला एकही(श्राग्न) ग्राग्न (बहुधा) ग्रनेक रूपों में (सिमिद्धः) संदीप्त किया जाता है; [मानव श्रनुभव करता है कि] (एकः) श्रकेला (सूर्यः) सूर्यं (विश्वं) सम्पूर्ण संसार के (श्रनु प्रभूतः) जन्म-मरण चक्र का सञ्चालन करता है (एका एव) एक ही (उषा) प्रमातकाल श्रथवा प्रातःकालीन प्रकाश (इदं सर्वं) इस समग्र संसार को (विभाति) चमका देता है—दिखा देता है। (वा) वस्तुतः तो (एकं) एक ही ब्रह्म (इदं सर्वं) इस समग्र जगत् में (विबभूव) व्यापक है।।।।

भावार्थः — मानव ग्रपने जीवन में भौतिक ग्रग्नि के ग्रनेक रूपों — ग्राग, जाठराग्नि, वाडवाग्नि, विद्युत् — ग्रादि को देखता है; वह ग्रनुभव करता है कि सूर्य ही स्थावर एवं जंगम संसार की ग्रात्मा — प्रेरक-शाक्ति — है ग्रीर इसी प्रकार ग्रन्त में ग्रनुभव करता है कि परमेश्वर ही शक्ति रूप में कण-कण में व्यापक है — वही संसार का वास्तविक संचालक है।। २।।

### च्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचकं सुखं रथं सुषदं भूरिवारम्। चित्रामंघा यस्य योगेंऽधिजक्षे तं वां हुवे अति रिक्तं पिवंध्ये ॥३॥

पदार्थः—(वां = वः) तुम सब दिव्यों में से जो (ग्रितिरक्तं) सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट है; (ज्योतिष्मन्तं) सूर्यादि प्रकाशमान दिव्य पदार्थं जिसके प्रकाशय हैं (केतुमन्तं) सर्वज्ञ होने से प्रजायें व कर्म जिसके विषय हैं; (त्रिचकं) तीनों ग्रर्थात् सभी लोक-लोकान्तरों में पहुँच वाला है; (मुर्खं) निरित्शय ग्रानन्दस्वरूप हैं, (रयं) सतत गमनशील है, (मुसदं) मलीभान्ति सुस्थित है, (भूरिवारं) ग्रतिशय वरणीय है—ग्रित्शय प्रिय है, (यस्य योगे) जिसका योग=सम्मिलन हो जाने पर (चित्रामघा) प्रभात, ग्रर्थात् ग्रज्ञान नष्ट होकर प्रबोध, का जदय होता है—देवताग्रों में से जस सर्वातिशायी देव परमेश्वर को मैं ग्रपने में (विबध्ये) लीन करने के लिये (हुवे) स्तुति द्वारा स्वीकार करता हूँ ॥३॥

भावारं: चराचर को प्रकाश व ज्ञान देनेवाला, सर्वगत प्रभु ही एक-मात्र सर्वोत्कृष्ट देवता है कि जिसका जीवात्मा से सायुज्य हो जाने पर प्रभात हो जाता है—सारा अज्ञानान्धकार दूर हो जाता है। [यहां 'चित्रा-मघा' शब्द का अर्थ 'प्रभात' आप्टे के अनुसार किया गया है] ॥३॥

इस सूक्त के देवता 'विश्वेदेवा:' हैं—प्रथम मंत्र में मानव जीवन के ऋत्विजों (देवों) की बात कहकर शेष दो मंत्रों में देवों के देव परमेश्वर की सर्वोत्कृष्टता का उल्लेख है।

घष्टम मंडल में यह घठावनवां सूनत समाप्त हुमा।।

भ्रय सप्तर्चस्यैकोनषिटितमस्य सूक्तस्य १—७ सुपर्णः काण्य ऋषिः ।। इन्द्रावरुणौ वेवते ।। छन्दः—१ जगती । २,३ निचृज्जगती । ४,४,७ विराष्ट् जगती । ६ त्रिष्टुप् ।। स्वरः—१—४,७ निषादः । ३ घैवतः ।।

### र्मानि वां भागधेयांनि सिस्नत् इन्द्रीवरुणा म मुहे छुतेष्ठं वास् । यद्मेयद्मे इ सर्वना धुरण्यथो यत्स्रुन्वते यजमानाय शिक्षंथः ॥१॥

पदार्थः है (इन्द्रावरुणा) शक्ति एवं न्याय तथा प्रेममावना की प्रतीक दिव्य शक्तिया ! (इमानि वां) ये तुम्हारे (भागधेयानि) गुरा हैं [मागधेयं = Property प्राप्टे] जो (प्रमहे) मेरे प्रकृष्ट जीवन यज्ञ में (वां) तुम से (सुतेषु) प्रेरित ऐश्वयों में (सिस्रते) ग्रा जाते हैं। (यत्) जब तुम (सुन्वते) जीवन यज्ञ करते हुए (यजमानाय) यज्ञ के यजमान 'ग्रात्मा' को (शिक्षथः) सिखाते हो तो (ह) निश्चय ही (यज्ञेयज्ञे) प्रत्येक पुरुष रूपी जीवनयज्ञ में (सवना) ऐश्वयंत्रापक क्रियाकाण्ड को [स्वा॰ द॰] (भूरण्यथः) शीझ पहुँचाते हो ॥१॥

भावार्यः —प्रत्येक व्यक्ति संसार में जीवनयज्ञ कर रहा है — उसका ग्रात्मा यजमान है जो प्रभु से शक्ति, न्याय भीर प्रेमभावनी की प्ररणा प्राप्त कर रहा है। मनुष्य का प्रत्येक क्रियाकाण्ड ईश्वरीय शक्ति, प्रेम एवं न्यायभावना से प्रेरित होना चाहिये।। १।।

### निः विध्वरीरोषंधीरापं भास्तात्रिन्द्रांवरुणा महिमानंभावत । या सिस्नंतु रजंसः पारे अध्वंनी ययोः अत्रनेकिरादेव ओइंते ॥२॥

पदार्थ:—(ग्रोषघी:) उप्णता को घारण करने वाले (नि: षिघ्वरी:) ग्रमङ्गल का निपेष एवं उसको मस्म कर, मंगलकारी शक्ति के प्रतीक ग्रोपधिपदार्थ ग्रीर स्नेह के प्रतीक (ग्राप:) व्यापक जल मनुष्य के जीवन-यज्ञ में (ग्रास्तां) उपयुक्त स्थान पावें ग्रीर इस प्रकार (इन्द्रा बरुणा) शक्ति, प्रेम एवं न्याय शक्तियाँ (महिमानं) महत्त्व को (ग्राशत) प्राप्त करें। (या) जो ये दोनों शक्तियाँ (रजसः पारे ग्राच्वनः) ग्रन्थकार के पार विद्यमान प्रकाशमय मार्ग से (सिस्नतुः) ग्राती हैं—(ययोः)-ग्रीर जिनका शत्रु (न किः ग्रात्एव) कोई भी तो नहीं (ग्रोहते) व्यवहार में ग्राता है व्यवहारान् वहति—स्वा० द०]।।२।।

भावायं: — मनुष्य के जीवन में उपयोगी सभी पदार्थों का मूल उष्णता = दाहक गुण ग्रीर शामक गुण हैं — इनके प्रतीक इन्द्र एवं वरुण हैं। ये दोनों शक्तियाँ जीवन में प्रकाश देने वाली भी हैं। इनकी विपरीत शक्तियाँ व्यव- हार-साधक नहीं हैं; ग्रतः जीवन-यज्ञ, में शक्ति, प्रेम ग्रीर न्यायभावना का ग्राह्वान करना चाहिये ॥२॥

### सत्यं तदिन्द्रावरुणा कृषस्यं वां मध्वं ऊर्पि द्वंहते सप्त वाणीः। वाभिद्राश्वासंमवतं शुभस्पती यो वामदंब्धो अभि पाति चिचिभिः॥३॥

पदार्थः — हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति, न्याय व प्रेम की प्रतीक दिव्यशक्तियो ! (युवां) तुम दोनों (सप्तवाणीः) सात छन्दों वाली वेदवाणी को दुहकर (तत्) वह प्रसिद्ध (मध्यः, ऊमिम्) मधुरता की लहर के सदृश (सत्यं) सत्यज्ञान को (कृशस्य) तपस्वी के हेतु (दुहते) प्राप्त करती हो । (ताभिः) उन वेदवाणियों के द्वारा, हे (शुभस्पती) शुम की पालको ! तुम उस (दाश्वांसं) दानशील समर्पित मक्त का (प्रवतं) पालन करो (यः) जो (वां) तुम दोनों प्रकार की शक्तियों को (चित्तिभः) मननपूर्वक (प्रभि पाति) बनाये रखता है ॥३॥

भावार्थः — शक्ति, न्याय तथा प्रेम के माध्यम से ग्रिति कृश भी तपस्वी को वेदवाणी के रूप में मधुर सत्य का बोध मिलता है। ग्रीर यह साधक मनन द्वारा इन शक्तियों को जागृत रखता है।।३।।

### घृतप्रषः सौम्यां जीरदांनवः सप्तं स्वसारः सदंन ऋतस्यं। या इं वामिन्द्राव्रुणा घृतञ्ज्ञतस्ताभिर्वतं यर्जमानाय श्विश्ततम्।।४।।

पदार्थः —हे (इन्द्रावरणा) शिवत, न्याय एवं प्रेम मावनाग्रों की प्रतीक दिव्य शिवतयो ! (ऋतस्य सदने) परम सत्य की प्राप्ति के साधनभूत जीवन यज्ञ में साथ देने वाले, (धृतप्रुषः) तेजःपूर्णं, (सौम्याः) सौम्यं स्वमाव, (जीरदानवः) जावन-प्रदाता, (याः) जो (वां) तुम्हारी (सप्तस्वसारः) सात मिगिनयों सरीक्षे पाञ्च प्राणं ग्रीर मन तथा बुद्धि उपकरण हैं ग्रीर वे (धृतश्चुतः) तेज को देने वाले मी हैं (तािभः) उन स्वसा-भूत सातों उपकरणों से (धत्तं) इस यज्ञ को पुष्ट करो ग्रीर (यजमानाय) यजमान ग्रात्मा को (शिक्षतम्) वोध प्रदान करो ।।४॥

भावार्षः — मानव के जीवन-यज्ञ में पाँच प्राण ग्रीर मन तथा बुद्धि— इन सात उपकरणों का बहुत ग्रधिक महत्त्व है; इनको सघाने से मानव का जीवन तेजस्वी बनता है। परन्तु यह तभी जब कि ये सातों साघन परस्पर 'स्वसाग्रों' की भांति साथ-साथ चलें। यज्ञकार्य में परस्पर मेल से काम करें। निरुक्त (५-१) में कहा है—'सह सर्पणात् स्वसारः ता हि सह सर्पन्ति'।।४।।

## अस्मान्तिस्वंन्द्रावरुणा पृतञ्चतस्त्रिभिः साप्तेभिरवतं शुभरपती ॥५॥

पदार्थः — हे (इन्द्रावरुणो) शिवत, न्याय एवं स्नेह के प्रतीक दिव्यगुिएयो ! (महते सोभगाय) महान् सोमाय के प्रयोजन से (त्वेषाम्यां) बल एवं न्यायदीप्ति से प्रतापवान् तुम दोनों द्वारा (सत्यं) यथार्थं (मिहमानं) महत्त्वपूर्णं (इन्द्रियं) परमेश्वर द्वारा प्रदान किये हुए सर्वमुख के साधन का (श्रवोचाम) उपदेश हम प्राप्त करते हैं। (श्रुभस्पतो) कल्याणकारी मुखों द्वारा पालन करने वाले तुम दोनों (धृतश्चुतः) तेजस्वी (श्रस्मान्) हम को (त्रिभिः साप्तेभिः) सात-सात के तीन समूहों द्वारा (श्रवतं) श्रपने संरक्षण में रखो।।।।।

भावार्षः —पृथिवी, जल, ग्राग्न, वायु, विराट्, परमाणु, प्रकृति इन सात का एक समूह है, दूसरा समूह,—नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त, घनञ्जय, इच्छा ग्रीर प्रयत्न का है। पाँच प्राणों मन तथा बुद्धि का तीसरा साप्त समूह है। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त इन साधनों को समुचित रीति से प्रयुक्त करने वाला साधक शक्तिशाली, न्यायशील साथ ही स्नेही बनकर सब का पालन करता है।।।।

### इन्द्रांवरुणा यद्दिभ्यां मनीषां वाचो मृति श्रुतमंद्रत्तम्रे । यानि स्थानान्यस्जनत घीरां यज्ञं तन्वीनास्वयंसाभ्यंपश्यम् ॥६॥

पवायं:—हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति एवं न्याय तथा स्नेह की प्रतीक दिव्यशक्तियों (ऋषिम्यः) मंत्रद्रष्टाग्नों को (यत्) जो (मनीषां) विचारशक्ति की प्रेरणा, (बाचः) वािण्यां (मित) मननशक्ति (श्रुतं) श्रवण शक्ति (ग्रग्ने) पहले (ग्रदत्तम्) तुम दोनों ने दी—उनको, (यज्ञं तन्वानाः) यज्ञ का विस्तार करते हुए (घीराः) संयमी जन (यािन) जिन (स्थानािन) महत्त्वपूर्ण स्थितिस्थान (ग्रस्जन्त) यना लेते हैं—उनको भी, मैं साधक (तपसा) तप द्वारा (ग्रिभ ग्रपश्यम्) देख लूं, साक्षात् कर लूं, मलीमाित सप्तमः लूं ।।६॥

भावार्थः — मन्त्रद्रष्टा की बुद्धि, उसका मनन, ग्रौर उसकी श्रवणशक्ति में जहां ग्रोज हो वहां उसमें न्याय ग्रौर स्नेह का भावना का होना भी ग्रावश्यक है।।६।।

इन्द्रंबरुणा सौमनसमदंष्तं रायस्पोषं यर्जमानेषु घत्तम् । प्रजाम्युष्टिम्भृतिमस्मास्यं घत्तं दीर्घायुत्वायु प्र तिरतं न आयुं॥७॥ पदार्थः —हे (इन्द्रावरुणा) शक्ति एवं न्याय तथा प्रेममावना की प्रतीक दिव्य शक्तियो ! तुम (यजमानेषु) जीवन-यज्ञ का निष्ठापूर्वक सम्पादन करने वाले ग्रात्माग्रों में (सीमनसं) सुदृद्भावना ग्रीर (प्रदृष्तं) गर्वरहित (रायस्पोषं) ऐश्वयं की पुष्टि का (घत्तम्) ग्राघान करते हो; (ग्रस्मासु) हम साधकों को (प्रजां) सन्तति, (पुष्टिम्) पुष्टता ग्रीर (भूतिम्) वैभव (घत्तम्) घारण कराग्रो; (दीर्घायुत्वाय) दीर्घजीवन के लिये(नः ग्रायुः) हमारी जीवनाविष को (प्रतिरतम्) बढ़ाग्रो।।७।

भावारं:—साधक शिवत, स्नेहपूर्ण न्याय करने की सामर्थ्य का ग्रावाहन तो करे परन्तु उसका उद्देश्य सब के प्रति सहृदयता श्रीर गर्व-शून्यता हो। इसी उद्देश्य से सन्तित, पुष्टि श्रीर वैभव की ग्राकांक्षा करे श्रीर प्रभु से प्रार्थना करे कि इस सत्कर्म के लिये उसकी जीवनाविध बढ़े।।७।।

#### ध्रष्टम मण्डल में यह उनसठवां सूक्त समाप्त हुग्रा ।। इति वालखिल्यं समाप्तम् ।।

> प्रथम ग्रन्ति नाम से परमात्मा की स्तुति करते हैं। यह सूक्त भौतिक ग्रन्ति के पक्ष में भी घटता है।।

### खान खा याद्या विनिधारीतां रवा हणीमहै । खा त्वामंनक्तु प्रयंता हविष्मंती यजिष्ठं बर्हिशासदें॥१॥

पदायं:—(भग्ने) हे सर्वशक्ते ! सर्वाधार ! ईशं ! (त्वा) तुभको ही (वृणीमहे) हम उपासक स्तुति, प्राथंना, पूजा इत्यादि के लिये स्वीकार करते हैं । तू (भ्राग्निभः) सूर्यं ग्राग्न प्रमृति ग्राग्नेय शिवतयों के साथ (ग्रा याहि) इस संसार में ग्रा ग्रीर ग्राकर इसकी सुरक्षा कर । जो तू (होतारम्) सर्व धनप्रदाता है । हे ईशं ! पुनः (प्रयता) ग्रपने-ग्रपने कार्यं में नियत ग्रीर (हविष्मती) होत्रादि शुभकर्मवती प्रजा (त्वां ग्रा ग्रनक्तु) तुभको ही ग्रलङ्कृत करें । जो तू (यिजिष्ठम्) परम यजनीय है वह तू (विहः) हृदय-प्रदेश को (ग्रासदे) प्राप्त कर; वहां बैठ ॥१॥

भाषायं: श्राग्न यह नाम ईश्वर का परम प्रसिद्ध है। उसकी स्तुति प्रार्थना हम मनुष्य सदा करें।।१।।

यक्त में मिन नाम से परमात्मा ही पूज्य होता है यह इससे दिखलाते हैं।।
क्षच्छः हि त्वां सहसः सूनी अङ्गिर्। सुचश्रदं त्यध्वरे ।
ऊर्जो नपांतं घृतके समीमहेऽनि यक्षेष्ठं पूष्यम् ॥१॥

पवार्थ: — (सहसः सूनो) हे जगदुत्पादक ! (ग्रंगिरः) हे ग्रङ्गिन् ! हे सर्वगत ! देव ! (ग्रव्बरे) यज्ञ में (स्वा हि) तुभको ही (ग्रव्ख) प्राप्त करने के लिये (ल्रुवः) ग्राप्त होते हैं वैसे (ग्राप्तम्) ग्राप्त नाम से प्रसिद्ध तुभको ही हम उपासक (ईमहे) प्रार्थना करते हैं, जो तू (ऊर्जः नपातम्) बलप्रदाता है; (ग्रृतकेशम्) जलादिकों का ईश है; पुनः (यजेषु पूर्व्यम्) यज्ञों में सब पदार्थों को पूर्ण करने वाला तू ही है।।।।

भावायं: यह सम्पूर्ण सूक्त यजिय ग्रग्नि में भी घट सकता है। ग्रतः बहुत से विशेषण ऐसे रक्ले गए हैं कि वे दोनों के वाचक हों, दोनों ग्रयों को देने में समर्थ हों जैसे (सहसः सूनुः) इसका ग्रग्नि पक्ष में बल का पुत्र पर्थ है क्योंकि बलपूर्वक रगड़ से ग्रग्नि उत्पन्न होता है। इत्यादि ॥२॥

भव भाग का वर्णन करते हैं।। अन्ने कविवेधा असि होतां पावक यक्ष्यः। मन्द्रो यजिष्ठो अध्यरेष्वीढचो विमिशः शुक्त मन्मंभिः॥३॥

पदार्थ:—(ग्राने) हे सर्वाघार सर्वशक्ते महेश ! (किवः) तू ही महाकि है। (बेघाः) तू ही सर्व कर्मों ग्रीर जगतों का विघाता है; (होता) तू ही होता है। (पावक) हे पवित्रकारक, हे परमपिवत्र, देव ! तू (मन्द्रः) ग्रानन्दप्रद, (पिजिष्ठः) प्रतिशय यजनीय ग्रीर (ग्राघ्वरेषु) सब शुभकर्मों में (विग्रेः) मेघावी विद्वानों द्वारा (मन्मिभः) मननीय स्तोत्रों से (ईडघः) स्तुत्य, पूज्य ग्रीर प्रशंसनीय है। (शुक्र) हे सर्वदीपक ! तू ही परम पूज्य है।।३।।

भावाषः — ईश्वर ही सदा पूज्य है यह इसका अभिप्राय है ॥३॥ अद्रोधमा वंहोशातो यंविष्ठय देवाँ अंजस्र वीत्रय । अभि प्रयासि सुधिता वंसी गहि मन्दंस्व धीविभिर्दितः ॥४॥

पवार्थः—(यविष्ठघ) हे युवतम ! हे मिश्रणामिश्रणकारी ! (यजल) हे नित्य ! हे शाश्वत ! हे सदा स्थायी एकरसदेव ! (प्रद्रोधम मा) द्रोह, हिंसा, कुटि-लता ग्रादि दुर्गुणों से रहित मेरे निकट (बीतये) मोजनार्थं ग्रथित सत्कार ग्रह्णार्थं (उश्वतः) साहाय्यों के ग्रमिलायी (देवान्) सत्पुरुशों को (ग्रावह) भेजिये ग्रीर तदर्थं (बसो) हे घनदाता हे वासदाता ईश (सुधिता) उत्तमोत्तम (प्रयासि) ग्रन्नों को (ग्रिभ गहि) दीजिये तथा (धीतिभिः) हम।रे कर्मों से (हितः) प्रसन्न ग्रीर हितकारी हो (मन्दस्व) हमको ग्रानन्दित कीजिये ॥४॥

भावार्थः — कभी किसी से द्रोह करने की बात न सोचे ग्रीर सदा सत्पुरुषों को ग्रपने गृह पर बुलाकर सत्कार करे ग्रीर प्रयत्नपूर्वक ग्रन्नो-पार्जन कर दरिद्रोपकार किया करे ॥४॥

### त्विमित्सप्रयां अस्यग्ने त्रातर्त्र्युतस्कृतिः । त्वां विप्रांसः समिषान दीदिव आ विवासन्ति वेषसंः ॥५॥

पदायं:—(ग्रग्ने) हे ग्रग्ने ! (त्रातः) हे रक्षक ! (त्वम इत्) तू ही (सप्रणाः) सबसे बड़ा ग्रोर विस्तीर्गं है । तू (ऋतः) सत्य हैं; (किवः) तू महाकिव है; (सिन्धान) हे जगदीपक ! (दीदिव) हे जगदभासक ! (त्वाम्) तुभको ही (विप्रासः) मेघाविगरा तथा (वेघसः) कर्मविधानृगरा ग्राच र्यादिक महापुष्क (ग्राविवासन्ति) सेवते हैं।।।।

भावार्थः — जिस परमेश्वर को सवही सेवते हैं हे मनुष्यो ! तुम भी उसी की सेवा करो, जो सत्यरूप भ्रौर महाकवि है जिससे बड़ा कोई नहीं।।।।।

### श्रोचां श्रोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्तं स्तोते महाँ असि । देवानां शर्मन्ममं सन्तु सूरयंः श्रत्रपार्हः स्वग्नयंः ॥६॥

पदार्थ: — हे ईश ! (शोच) प्रकृतियों में तू दीप्यमान हो; (शोचिष्ठ) हे ग्रितिशय प्रकाशमय ! (दीदिहि) सबको प्रकाशित कर । (विशे) प्रजामात्र को तथा (स्तोत्रे) स्तुतिपाटक जन को (मयः) कल्याएा (रास्व) दे। तू (महान् प्रसि) महान् है । हे ईश ! (मम) मेरे (सूरयः) विदृद्वर्ग (देवानाम्) सत्पुरुषों के (शर्मन्) कल्याएा-साधन में ही सदा (सन्तु) रहें ग्रौर वे (शत्रूषाहः) शत्रुग्रों को दबाने वाले ग्रौर (स्वरनयः) ग्रिनिहोत्रादि शुमकर्मवान् हों।।६।।

भावार्थः - यह ईश्वर से ग्राशीर्वाद मांगना है। उसी की कृपा से धन,

जन, बल ग्रीर प्रताप प्राप्त होते हैं। हमारे स्वजन ग्रीर परिजन भी जगत् के हितकारी हों ग्रीर नित्य नैमित्तिक कर्मों में सदा ग्रासक्त रहें।।६।।

### यथां चिद्वद्धमंतसम्बन्धं सञ्जूवसि समि । एवा दंह मित्रमहो यो अंस्मधुग्द्धर्मन्मा कश्च वेनंति ॥७॥

पदार्थः— (ग्राने) हे सर्वाघार ईश ! तू (यथाचित्) जिस प्रकार (क्षिम)
पृथिव्यादि लोकों में वर्तमान (वृद्धम्) ग्रतिशय जीर्ण (ग्रतसम्) शरीर को (संजूर्वसि)
जीवात्मा से छुड़ाकर नष्टभ्रष्ट कर देता है क्योंकि तू ही संहारकर्ता मी है (एव)
वैसे ही (दह) उस दुर्जन को दग्ध करदे, (मित्रमहः) हे सर्वजीव पूज्य ! (यः ग्रस्मग्रुग्) जो हम लोगों का द्रोही है, (दुर्मन्मा) दुर्मति है ग्रीर (वैनति) सब के ग्रहित
की ही कामना करता है।।।।

भाषायं: यह सूक्त भौतिकाग्नि में भी प्रयुक्त होता है ग्रतः इसके शब्द द्वचर्यक हैं। ग्रग्नि पक्ष में जैसे ग्रग्नि बहुत बढ़ते हुए काष्ठ को भी भस्मकर पृथिवी में मिला देता है तद्वत् मेरे शत्रु को भी भस्म कर इत्यादि। ऐसे-ऐसे मन्त्रों से यह शिक्षा मिलती है कि किसी की ग्रनिष्ट चिन्ता नहीं करनी चाहिये किन्तु परस्पर मित्र के समान व्यवहार करते हुए जीवन बिताना चाहिये। इस थोड़े से जीवन में जहां तक हो उपकार कर जाग्रो।।७।।

### मा नो मर्चाय रिपर्वे रक्षस्विने माघर्षसाय रीरधः। अस्रेंबद्धिस्तरणिंभिर्यविष्ठच श्चिवेभिः पाहि पायुमिः ॥८॥

पदार्थः -(यविष्ठ्य) हे युवतम, सदा एकरस, हे सर्वाघार देव !तू (नः) हम को (रिपवे मर्ताय) शत्रुजन के निकट शिकार के लिये (मा रीरघः) मत फेंक तथा (प्रघशंसाय) पापीजन के निकट (मा) हमको मत लेजा किन्तु तू (पायुभिः) पालक-जनों के साथ हमको रखकर (पाहि) बचा । वे जो जन (प्रस्नेषद्भिः) श्रहिंसक हों; (तरिणभिः) दुःखों से तारक हों श्रीर (शिवेभिः) सदा कल्याए। चाहने वाले हों, ऐसे पुरुषों के सङ्ग में हमको रख।।।।

भावार्यः —हे मनुष्यो ! दुर्जनों का संग छोड़ उत्तम पुरुषों के साथ वास भीर संवाद करो ॥ । । ।

पाहि नो अन्त एक्षया पाह्य ते द्वितीयंथा। पाहि गीभिस्तिस्थिमं रूर्णाम्पते पाहि चंत्रसमिवेसी।।९।। पदार्थ:—(ग्राग्ने) हे सर्वगत ! (ऊर्जाम् पते) हे बलाघिदेव, महाबलप्रद, ईश ! (नः) हम जीवों को (एकया) मधुरमयी वाणी से (पाहि) रक्षा कर (तिस्भिः गीभिः) लौकिकी, वैदिकी ग्रीर ग्राघ्यात्मिकी वाणियों से (पाहि) हमारी रक्षा कर । (वक्षो) हे वासदाता सर्वत्रवासी देव (चतन्भिः) तीन पूर्वोक्त तथा एक देवी—इन चारों वाणियों से हमको पाल।।।।।

भावायं: —प्रथम मनुष्य अपनी वाणी मधुर और सत्य बनावें। तब वेदशास्त्रों के वावयों को इस प्रकार पढ़े और व्याख्यान करें कि लोग मोहित हों भीर उनके हृदय से अज्ञान निकल बाहर भाग जाय। तब आत्मा के अभ्यन्तर से जो-जो विचार उत्पन्न हों उन्हें बहुत यत्न से लिखता जाय, उन पर सदा घ्यान देवे और उन्हें बढ़ाया जाय। तत्पश्चात् आत्मा के साथ जो ईश्वरीय आदेश हों उन्हें एकान्त में निश्चिन्त हो विचारे और जगत् को सुनावे। यह सब तभी हो सकता है जब अन्तः करण शुद्ध हो।।१।।

### पाहि विक्वस्माद्रचसो अरांग्णः म स्म वाजेषु नोऽव । त्याबिद्धि नेदिष्ठं देवतांतय आपि नक्षांमहे हथे ॥१०॥

पदार्थः — हे ईश ! (विश्वसमाद रक्षसः) समस्त दुष्ट पुरुषों से (नः पाहि) हमको बचा; (श्रराज्णः) ग्रदाता से हमको बचा; तथा (बाजेषु) ससार-सम्बन्धी संग्रामों में तू (प्र श्रव) हमारी रक्षा कर। हे ईश ! (देवतातये) सम्पूर्ण श्रुमकर्म के लिये ग्रीर (वृधे) सांसारिक ग्रम्युदय के लिये गी (स्वाम इत् हि) तुमको ही (नक्षा-महे) ग्राध्यय बनाते हैं; क्योंकि तू (नेदिष्ठम्) ग्रति समीप है; तू (ग्रापिम्) यथार्थ बन्धु है।।१०।।

भावार्थः — हे मनुष्यो जब तुम ईश्वर की शरण में प्राप्त होगे तब ही तुम्हारे सकल विघ्न दूर होंगे। ईश्वर को ही ग्रपने समीपी सम्बन्धी ग्रीर वन्धु समभो ग्रीर उसके ग्राश्रय में सदा वास करे।। १०।।

### श्रा नी अपने वयो हवं रुथि शंदक शंस्यम्। रास्वां च न उपमाते पुरुष्णुई सुनीती स्वयंशस्तरम् । ११॥

पदार्थ:—(ग्राने) हें सर्वगत, (पावक) हे परमण्वित्र, हे ग्रात्मसंशोधक, (उप-माते) सबके समीप वर्तमान देव ! तू (नः) हम लोगों के लिये (वयोव्धम्) ग्रन्न पशु पुत्रादि की वर्धक ग्रीर (शंस्यम्) प्रशंसनीय (रियम्) सम्पत्ति (ग्रा) लाकर दे (च) पुनः (सुनीतो) सुनीति द्वारा (पुरुस्पृहम्) वहुप्रिय ग्रीर (स्वयशस्तरम्) निज यशोवर्षक धन, जन ग्रीर ज्ञान (नः) हमको (रास्व) दे ॥११॥ भावायं:—धन या जन वैसा हो जो प्रशंसनीय हो ग्रर्थात् लोकोप-कारी ग्रीर उद्योगी हो। जिस धन से ग्रनायों ग्रीर ग्रसमर्थी की रक्षा न हुई तो वह किस काम का! धनादिकों की तब ही प्रशंसा हो सकती है जब उनका सदुपयोग ग्रीर साहाय्यार्थ हो। बहुत ग्रादमी धन प्राप्त कर उनका उपयोग न जान उससे धर्म के स्थान में ग्रधम कमाते हैं। ११।।

### येन वंसाम् एतंनासु श्रवतस्तरंन्तो अर्थ आदिशंः। स त्वं नीं वर्ष प्रयंसा श्रवीवसो जिन्दा धियाँ ब्रष्टुविदंः॥१२॥

भावार्थ:—(येन) जिस घनसे या ज्ञान से (पृतनासु) व्यावहारिक श्रीर पार-माधिक संग्रामों में (शर्धतः) बल करते हुए (श्रय्यंः) शत्रुश्रों को श्रीर (श्रादिशः) उनके गुन्त विचारों श्रीर मन्त्रों को (तरन्तः) दबाते हुए हम उपासकगएा (वंसाम) नष्ट श्रष्ट कर देवें, वह घन दे श्रीर (सः त्वम्) वह तू (नः) हमको (प्रयसा) श्रन्तों के साथ (वर्ष) बढ़ा। (शचीवसो) हे ज्ञान भीर कर्म के बल से वसाने वाले ईश्वर ! तू (श्रियः जिन्व) हमारी बुद्धियों श्रीर कर्मों को (जिन्व) तेज वना—जो वुद्धियां श्रीर कर्म (वसुविदः) घन सम्पत्तियों को उपार्जन करने में समर्थ हों।।१२।।

भावार्थः हमारे वाह्य ग्रौर ग्रान्तरिक शत्रु हैं। उनको सर्वदा दबा रखने के उपाथ सोचें ग्रौर ग्रपनी वृद्धि ग्रौर कर्मों को ईश्वर की प्रार्थना से शुद्ध ग्रौर तेज बनावें।।१२॥

ईश्वर से डरना चाहिये यह इससे सिखलाते हैं।।
शिकानी रुषभी यंयाग्निः शृङ्गे दविध्वत्।

### तिग्मा अस्य इनंवो न प्रतिध्रषे सुजम्भः सहंसी यहुः ॥१३॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! तुम ईश्वर से डरो, ग्रर्थात् ईश्वर न्यायी है यदि उससे विपरीत चलोगे तो वह ग्रवश्य दण्ड देवेगा। (ग्रिग्नः) वह सूर्य्यादि ग्रिग्न के समान जाज्वल्यमान है; (दिविष्वत्) दुष्टों को सदा कंपाया करता है; (यथा) जैसे (शृङ्गे शिशानः) सींगों को तेज वनाता हुग्रा (यृषभः) सांड गौवों को डराता है। (ग्रस्य हनवः) इसके हनुस्थानीय दँत (तिग्माः) वड़े तीव्र हैं; (न प्रतिधृषे) वे ग्रनिवार्य्य हैं; (सुजंभः) वह सुदंष्ट्र है ग्रीर (सहसः) इस संभार का (यहुः) महान् रक्षक है। ग्रतः इसके नियमों को पालो । १३।

भावार्थः—ई्वर परम न्यायी है केवल प्रार्थना से वह प्रसन्त नहीं होता जो कोई उसकी ग्राजा पर चलता है वही उसका प्रिय है ॥१३॥ फिर उसी भ्रषं को कहते हैं।।

### नृहि ते अग्ने द्वषभ मित्रुषे जम्मासी यदितिष्ठंसे । स त्वं नों होतः सुहुंतं ह्विष्कृषि वंस्वा नो वार्या पुर ॥१४॥

परायं:—(प्राने) हे सर्वगत, (वृषभ) हे निखिल कामवर्षक देव ! दुर्जनों के प्रति जाज्वल्यमान (ते) तेरे (जंभासः) दन्त (निह प्रतिषृषे) प्रनिवार्य हैं, उन्हें को पितारण नहीं कर सकता; (यत्) क्योंकि (वितिष्ठसे) तू सर्वत्र व्याप्त होकर जंभान है जीवों के सुकर्मों प्रोर दुष्कर्मों दोनों को तू देखता है। (होतः) हे स्वयं होता! (सः त्वम्) वह तू (हिवः) परोपकार प्रीर निजोपकार के लिये प्रान्न में प्रक्षिप्त घृतादि शाकल्य को (सुहुतम् कृषि) मस्म कर यथास्थान में लेजा। हे मगवन् (बार्या) स्वीकरणीय ग्रीर (पुरु) बहुत घन सम्पत्ति ग्रीर विज्ञान (बंस्व) दे ।।१४॥

भावार्थः है मनुष्यो ! परमात्मा के न्याय से डरो भीर भ्रपनी ग्रावश्यकता के लिये उसी के निकट प्रार्थना करो ॥१४॥

## शेषे वन् मात्रोः सं त्वा मतास इन्धते।

### अतंन्द्रो इन्या वंइसि इविष्कृत आदिद्देवेषुं राजसि ॥१५॥

पदार्थ:—हे सर्वगत देव ! तू (मात्रोः) द्युलोक मौर पृथिवी के मध्य वर्त-मान सर्व संसारों में (शेषे) व्याप्त है। (मर्तासः) मनुष्य (त्वा) तुक्तको ही (सम् इन्धते) हृदय में प्रज्वलित करते हैं या तेरे ही नाम पर ग्रग्नि को प्रज्वलित करते हैं; (ग्राव् इत्) तब तू (हविष्कृतः) उन यजमानों के (हव्या) हव्य पदार्थों को (ग्रतन्द्रः) ग्रनलस होकर (वहिस) इघर-उघर ले जाता है। तू ही (देवेषु) सूर्य्यादिक देवों में (राजिस) विराजमान हो।।१४।।

भावार्थः - द्यावा पृथिवी का नाम माता है। ईश्वर के नाम पर ही ग्रिग्निहोत्रादि शुभकर्म करने चाहियें क्योंकि ग्रिग्नि ग्रादि देवों में वही विराज्यान है। वह मनुष्य के प्रत्येक कर्म को देखता है। वही कर्मफल-दाता है।। १४।।

### सप्त होतांरस्तमिदींळते त्वाग्ने मृत्यजमह्यम्।

भिनत्स्यद्रि तपंसा वि श्रोचिषा शाग्ने तिष्ठ जनाँ अति ॥१६॥

पदार्थः—(भ्राने) हे सर्वगत ईश ! (तम इत त्वा) उस व्यापी तेरी ही (सप्त होतारः) सात होता (ईळते) स्तुति करते हैं। जो तू (सुत्यजम्) सर्व प्रकार के दान

देनेवाला है ग्रीर (ग्रह्रयम्) ग्रक्षय है; (ग्रग्ने) हे सर्वाधार परमात्मन् ! तू (तपसा) ज्ञानमय तपसे ग्रीर (शोचिषा) तेज से (ग्रद्रिम्) ग्रादि सृष्टि को (भिनित्स) बनाता है; वह तू (जनान् ग्रति) मनुष्यों के ग्रिति समीप में (प्र तिष्ठ) स्थित हो ।।१६॥

भावायं: —यज्ञ में परमात्मा की ही स्तुति प्रार्थना करनी चाहिये। सप्त होता, दो नयन, दो कर्ण, दो नासिकाएं ग्रीर एक जिह्वा ये सात हैं। ग्रथवा होता, ग्रध्वर्यु, उद्गाता ग्रीर ब्रह्मा ग्रीर यजमान-पत्नी ग्रीर पत्नी की सहायिका। यह इसका ग्राशय है। इत्यादि।।१६।।

### अग्निपंग्नि वो अधिगुं हुवेमं वृक्तवंहिषः। अग्नि हितपंगसः श्रक्षतीष्वा होतांरं चर्षणीनास्।।१७॥

पवार्यः—हे मनुष्यो ! (वः चषंणीनाम्) तुम मनुष्यों के हित के लिये (ग्रान्नम्) परमात्मा का ही (ग्राहुवेम) हम श्रावाहन करें; उनकी ही स्तुति प्रार्थना करें। जो मनुष्य (शाश्वतीष्) बहुत भूमियों पर विद्यमान हैं उन सबके लिये हम ईश्वर की स्तुति करें। उस ईश की कि जो (ग्राध्रिगुम्) सर्वत्र विद्यमान है ग्रीर जो (होतारम्) सब कुछ देने वाला है। हम मनुष्य कैसे हैं? (वृक्तबहिषः) दर्मादि होम-सावनसम्पन्न ग्रीर (हितप्रयसः) बहुत ग्रन्नों से युक्त ॥१७॥

भाभाषं:—भाव यह है कि जो सदा ग्रग्निहोत्रादि कर्म करते हों ग्रीर सुस्ती हों, वे, दूसरों की भलाई के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें।।१७।।

# केतन अभेन्त्सचते सुषामण्याने तुभ्यं चिकित्वनां । इषण्ययां नः पुरुक्तप्मा भंर वाजं नेदिष्ठमृतयं ।।१८॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वाघार ईश ! (तुम्यम्) तुभ को ही (केतेन) ज्ञापक प्रदर्शक (चिकित्वना) विज्ञान द्वारा मनुष्यगए। पूजते हैं—जो तू सदा (सु सामानि) सुन्दर सामगानों से युक्त (शर्मन्) मंगलमय यज्ञादि स्थान में (सचते) निवास करता है। वह तू (श्वष्यया) स्वकीय इच्छा से (ऊतये) हम लोगों की रक्षा ग्रौर साहाय्य के लिये (पुरुष्ट्रपम्) नानाविघ (नेदिष्ठम्) ग्रौर सदा समीप में रहने वाले (वाजम्) ज्ञान, विज्ञान ग्रौर ग्रन्नादिक पदार्थ (नः) हम उपासकों को (ग्रा भर) दे।।१८।।

भावारं:—हे मनुष्यो ! जहां तुम निवास करो उसको पवित्र बना कर रखो । वहां सर्वदा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के लिये पवित्र स्थान बनाग्रो ग्रीर उसी की ग्राज्ञा पर सदा चला करो तब ही तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १८॥

फिर ध्रग्नि का वर्णन करते हैं।।

### अमें जिर्तिर्विश्पविस्तेपानो देव रुससंः। अमें विवानगृहपंतिर्महाँ असि दिवस्पायुर्देरोणयुः ॥ १९॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे सर्वाघार, सर्वशक्ते, (देव) सर्वदिव्यगुण्युक्त, (जिरतः) हे स्तुतिशिक्षक, ज्ञानदायक मगवन् ! तू (विश्वितः) समस्त मनुष्य जाति का स्वामी ग्रीर रक्षक है। हे ईश तू ही (रक्षसः तेषानः) दुष्ट जनों को तपाने वाला है। तू ही (ग्रप्रोिषवान्) न कभी छोड़ने वाला सदा निवासी (गृहपितः) गृहपित है (महान्) तू महामहान् (विवः पायुः ग्रसि) तू केवल गृहपित ही नहीं किन्तु सम्पूर्णं जगत् का भी पित है (दुरोणयुः) तू भक्तजनों के हृदय-रूप गृह में निवास करने वाला है।।१९।। भावार्थः—हे मनुष्यो ! भगवान् को ही ग्रपना ग्रीर जगत् का पालक

मान कर पूजो ॥१६॥

### मा नो रक्ष आ वेशीदाष्ट्रणी वसो मा यातुरातुमावताम् । परोगव्युत्यनिरामप् श्चिमग्ने सेषं रक्षस्विनंः ॥२०॥

पदार्थः—(ग्राघृणीवसो) हे प्रकाशमयघनोपेत, हे प्रकाशयुक्तवासदाता ईश्वर! (नः) हम लोगों के मध्य (रक्षः मा वेशीत्) दुष्ट, दुर्जन, पिशुन, महादुराचारी, ग्रन्यायी डाकू ग्रादि प्रवेश न करें, ऐसी कुशकर तथा (यातुमावताम्) उन जगत्पीड़क राक्षसों की (यातुः मा) पीड़ा हमको पीड़ित न करे ग्रौर (ग्रग्ने) हे सर्वाघार महेश! (ग्रानिराम्) दरिद्रता (क्षुघम्) क्षुवा ग्रौर (रक्षस्वनः) राक्षस गएा ग्रौर उनके सुहद्रगएगों को (परो गब्यूति) ग्रत्यन्त दूर देश में (ग्रपसेघ) लेजा ॥२०॥

भावार्यः — जगत् में ऐसा न्याय ग्रौर शिक्षा फैलावे कि मनुष्य परस्पर द्वेष द्रोह करना छोड़ मित्र होकर रहें। तब ही वे सुखी रहकर ईश्वर की भी उपासना कर सकते हैं।।२०।।

ग्रष्टम मण्डल में यह साठवां सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

प्रथाष्टावशर्चस्यैकषिटतमस्य सूक्तस्य १—१८ भगः प्रागाथ ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ।। छन्दः—१, ४, ११, १४ निचृद् बृहती । ३, ६ विराड् बृहती । ७, १७ पादनिचृद् बृहती । १३ बृहती । २, ४, १० पिङ्क्तः । ६, १४, १६ विराट् पंक्तिः । ८, १२, १८ निचृत् पंक्तिः ।। स्वरः—१, ३, ४, ७, ६, ११, १३, १४, १७ मध्यमः । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८ पञ्चमः ।। इन्द्र नाम से परमात्मा की स्तुति कहते हैं।'

## सत्राच्यां मधवा सीमंपीत्रषे विया श्रविंट आ गंसत्।।१॥

पदार्थः—(ग्रवीग्) हम लोगों के ग्रिममुख होकर (इन्द्रः) सर्वे इवर्य्ययुक्त महेश (नः) हमारे (उमयम् च) लोकिक ग्रीर वैदिक, यद्वा, गद्यात्मक ग्रीर पद्यात्मक दोनों प्रकार के (इदम् वचः) इस प्रस्तूयमान वचन को (शृणवत्) सुने ग्रीर (मघवा) परम घनवान् (शिवष्ठः) परम बली परमेश्वर (सन्नाच्या) सब के साथ पूजित होने वाली व सब को ग्रानन्दित करने वाली (धिया) हम लोगों की नित्रया ग्रीर बुद्धि से प्रसन्न होकर (सोमपीतये) हमारे निखिल पदार्थी ग्रीर प्रिय मोजनों की रक्षा के लिये (ग्रागमत्) यहां उपस्थित हो ॥१॥

भावार्यः वह परमदेव परम धनाढच परम बलिष्ठ ग्रौर परमोदार है; उसी को ग्रपनी वाणी, प्रार्थना ग्रौर स्तुति, सुनाकर प्रसन्न करें।।१।।

इन्द्र की महिमा दिखलाते हैं।।

# तं हि स्वराजं हव्मं तमोजंसे धिषणं निष्टतक्षतुः। उत्तोपमानां प्रयमो नि षादसि सोमंकामं हि ते मनंः।।१।।

पदायं:—(घषणे) ये दृश्यमान द्युलोक ग्रीर पृथिवीलोक ग्रथित् यह सम्पूर्णं भुवन (तम् हि) उसी इन्द्र की (नि ततक्षतुः) पूजा स्तुति ग्रीर प्रार्थना करता है; (ग्रोजसे) महाबल, प्रताप ग्रीर ऐश्वर्यादि की प्राप्ति के लिये भी उसी को पूजता है जो (स्वराजम्) सबका स्वतन्त्र राजा है, जो सदा से स्वयं विराजमान है ग्रीर जो (व्यभम्) निखिल मनोरयों को पूर्णं करने वाला है। (उत्त) ग्रीर हे परमात्मन्! (उपमानाम्) स्वसमीप वर्तमान सब पदार्थों के मध्य (प्रथमः) तू श्रेष्ठ ग्रीर उनमें व्यापक है (हि) हे ईश, निश्चय (ते मनः) तेरा ही मन (सोमकामम्) सकल पदार्थों की रक्षा करने में लगा है।।।।

भावार्यः — जिसकी स्तुति प्रार्थना जगत् कर रहा है, जिसका महत्त्व यह सम्पूर्ण भुवन दिखला रहा है वही पूज्य है ॥२॥

आ हंबस्व पुरूषसो सुतस्येन्द्रान्धं।।

विद्या हि त्वां इरिवः पृत्सु सांसहिमधूंष्टं चिद्दधृष्वणिंस् ॥३॥

पदार्थः—(पुरुवसो) हे बहुघन, हे सर्वंघन, (इन्द्र) हे परमेश, तू जगत् के कल्याएं के लिये (सुतस्य) पिवत्र जो मनुष्य हितकारी हो वैसा (मन्धसः) ग्रन्न (मावृष्य) चारों तरफ सींच। (हि) निश्चय करके हम (स्वा विद्य) तुभको जानते हैं कि तू मह घनिक है। क्योंकि (हरिवः) हे संसारवान् ! जो तू संसार का प्रधीश्वर है ग्रीर (पृत्सु सासहिम्) सम्पूर्ण जगत् में दुष्टों का शासन करने वाला है; (ग्रध्या) तुभको कोई दवा नहीं सकता; (दिष्यष्वणिम्) तू सब को दवा सकता है।।३।।

भावार्थः — ईश्वर ही सब धनाधिपति है। वही जगत् में सबको सुख पहुंचाता है, वही उपास्यदेव है।।३।।

### अर्थामिसत्य मघवन्तथेदंसदिन्द्र कत्वा यथा वशः। सनैम वाजं तवं विभिन्नवंसा मश्च चिचन्तां अदिवः।।।।।।

पदार्थः — (श्रप्रामिसत्य) हे श्रपरिणामि सत्य, हे अपरिवानीय सत्य, हे सत्य में दृढ़तम, हे सत्यसन्य, (मघवन्) हे धनवन् ! (इन्द्र) हे इन्द्र, "रमेश्वर (तथा) वसा (इत्) ही (श्रसत्) होता है (यथा) जैसा (ऋवा) विज्ञानरूप कर्म से (बशः) तू चाहता है। हे मगवन् ! (शिप्रिन्) हे शिष्टजनमनोरयप्रपूरक ! (श्रद्रिवः) हे महा-दण्डघर देव ! (तव श्रवसा) तेरी रक्षा के कारण (मक्ष्) शोध्र ही (यन्तः चित्) सांसारिक श्रम्युदय शौर परमोन्नित को प्राप्त करते हुए हम उपासक सम्प्रति श्रापकी कृपा से (वाजम्) परम विज्ञान श्रीर मोक्ष सुख (सनेम) पार्वे ॥४॥

भावायं:—इसके द्वारा ईश्वर को धन्यवाद ग्रीर प्रार्थना की जाती है। जो जन ईश्वर की कृपा से सांसारिक सब पदार्थों से सम्पन्न हैं वे ईश्वर की प्राप्ति के लिये यत्न किया करें।।४।।

### शान्ध्यू इं चीपत इन्द्र विश्वांभिक्ष्तिमिः। भगं न हि त्वां यशसं वसुविद्मतं शुरु चरांमसि ॥५॥

पदार्थः—(शचीपते) हे मृष्टिकियाधिदैवत (इन्द्र) हे परमेश्वर ! तू (विश्वाभिः) समस्त (ऊतिभिः) रक्षाग्रों के साथ (सु) ग्रच्छे प्रकार (ऊ) निश्चित रूप से हमको (शिष्ध) सब कार्य में समर्थ कर, (हि) व गोंकि (शूर) हे महावीर ! (त्वा भनु) तेरी ही ग्राज्ञा के ग्रनुसार हम लोग (चरामिस) सदा विचरण करते हैं। जो तू (भगम् न) जगत् का माग्यस्वरूप है यदा भजनीय सेवनीय भीर पूजनीय है (यशसम्) यशःस्वरूप है ग्रीर (वसुविवस्) समस्त यन देने वाला है।।।।

भावार्यः — ईश्वर ही जगत् का भाग्य है। यह यशोरूप है, हे मनुष्यो! वह सृष्टि का ग्रिविदेवत है; ग्रतः उसी की स्तुति प्रार्थना करो।।।।।

### पौरो श्रश्वंस्य पुरुकृद्गवां मृस्युत्सा देव हिर्ण्ययः। निकर्हि दानं परिमर्धिषत्त्वे थद्यद्यामि तदा संर ।।६।।

पदार्थः—(देव) हे सर्वपूज्य इन्द्र ! तू इस (ग्रद्भवस्य) संसार या घोड़े का (पोरः) पूरक ग्रीर दायक है। तू (गवाम पुरुकृत्) इन्द्रियों ग्रीर गौ ग्रादि पशुग्रों को बहुधा बनाने वाला है; (उत्सः ग्रासि) तू ग्रानन्द का प्रस्रवएा है, (हिरण्ययः) सुवर्णा-दिक धातुश्रों ग्रीर सूर्यादिक लोकों का स्वामी है। हे परमात्मन् ! (त्वे दानम्) ग्रापके निकट जो जगत् को देने के लिये दातव्य पदार्थ हैं उनको (निकः परिमधिषत्) कोई रोक नहीं सकता। ग्राप चाहें जिसको देवें। इसलिये (यद् यद् यामि) जो जो मैं मांगता हूँ (तत् तत् ग्राभर) सो सो मुक्तको दे ।।६।।

भावार्यः —वेद प्रेममय स्तोत्र पद्धति है। किस प्रेम से, किस सम्बन्ध से यहां प्रार्थना की जाती है उस पर पाठकों को विचारना चाहिये। इसका भावार्थ स्पष्ट है।।६।।

त्वं हाहि चेरंवे बिदा भगं वसुंत्तये।

#### चद्वांद्रवस्व मघवन्गविष्ट्य चदिनदाक्वंमिष्ट्ये ॥७॥

पदार्थः हे इन्द्र ! (स्वम् हि) तू अवश्य ही (चेरवे) स्वमक्तजनों के उद्घार के लिये जगत् में (एहि) आ । और (वसुत्तये) मनुष्यों को अतिशय घनिक बनाने के लिये (भगम् विदाः) परमैश्वयं दे । तथा (मघवन्) हे परमैश्वयं युक्त ! (इन्द्र) हे महेश ! (गविष्टये) गौ आदि पशुआं को चाहने वाले जगत् को गवादि पशुओं को (उद् ववृषस्व) बहुत वर्षा कर तथा (अश्वमिष्टये) अश्व आदि पशुओं को चाहने वाले जगत् को अश्वादि पशुओं की (उद्) बहुत वर्षा कर ॥७॥

भावार्थः — ईश्वर की प्रार्थना, उस पर पूर्ण विश्वास ग्रीर जगत् में पूर्ण उद्योग करके सब कोई सुखी होवें। दीन हीन रहना एक प्रकार का पाप ही है। ग्रतः वेद में वारंवार धन के लिये प्रार्थना ग्राती है। भिक्षावृत्ति की चर्चा वेद में नहीं है। यह भी पाप ही है।।७।।

फिर भी दान की प्रार्थना करते हैं।।

त्वं पुरू सहस्रांणि श्वतानिं च यथा दानायं मंहसे । आ पुरन्द्रं चंकृष विभवचस इन्द्रं गायन्तोऽवंसे ॥८॥ पदार्थः — हे इन्द्र ! (त्वम्) तू (वानाय) जगत् को दान देने के लिये (पृरु) ग्रनेक (सहस्राणि) सहस्र (यूया) पशुग्रों के भुण्ड (मंहसे) रखता है। (च) पुनः (श्वतानि) श्रनन्त ग्रनन्त पशुयूय तू रखता है। हे मनुष्यो ! (विश्ववसः) विशेषरूप से प्रार्थना करते हुए ग्रीर उत्तमोत्तम वचनों को घारण करने वाले हम उपासक (पुरन्दरम्) दुष्टों के नगरों को विदीणं करने वाले परमात्मा का ही (ग्रा चकृम) ग्राथ्य लेते हैं। (ग्रवसे) रक्षा ग्रीर सहायता के लिये (इन्द्रम् गायन्तः) परमात्मा का ही गान करते हुए हम उसी का ग्राथ्य लेते हैं।। ।।

भावार्थः —हे मनुष्यो ! ईश्वर के निकट सहस्र-सहस्र ग्रनन्त-ग्रनन्त पदार्थ हैं। वह परम कृपालु हैं। ग्रतः सांसारिक द्रव्य के लिये भी उसी की सेवा करो। विद्वान् लोग उसी की पूजा करते हैं।। ।।

### अविमो वा यदविंघदिमें वेन्द्र ते वर्चः । स म मंगन्दत्त्वाया शंतकतो मार्चामन्यो महसन ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (शतकतो) हे ग्रनन्तकर्मा (प्रत्मामन्थो) हे ग्रप्तिहतकोध ! (ग्रहंसन) हे ग्रहं नाम जगदीश ! (ग्रविप्रः वा) प्रविप्र या (विप्रः वा) विप्र (यद्) जव-जब (ते वचः) तेरी स्तुति प्रार्थना ग्रौर उपासना (ग्रविधत्) करता है तब तब (त्वाया) तेरी कृपा से (सः) वह स्तुतिकर्ता (प्रममन्वत्) जगत् में सब सुख पाकर ग्रानन्द करता है। तू घन्य है ! तेरी स्तुति मैं भी करूं।। हा।

भावार्थः — ग्रहंसन — "ग्रहम्" यह नाम परमात्मा का इसलिये है कि वही एक मुख्य है। दूसरा उसके सदृश नहीं। उसकी स्तुति प्रार्थ ना महा-पंडित से लेकर महा मूर्ख तक ग्रपनी-ग्रपनी भाषा द्वारा करे। जो मन, प्रेम ग्रीर श्रद्धा से स्तुति करेगा वह ग्रवश्य सुखी होगा।। ।।

फिर उसी धर्य की कहते हैं।। छग्नबांहुर्म्म बुक्तवां पुरन्द्री यदि मे श्रृणबद्धवंम् । वस्यवी वसुंपति शतकंतुं स्तोमे रेन्द्रं इवामहे ॥१०॥

पदार्थ:—(उग्रवाहुः) दुष्टों के प्रति मयानक भुजधारी, (म्रक्षकृत्वा) मृष्टि के प्रन्त में संहारकारी, (पुरन्दरः) दुर्जनों के नगरों के विदार्यिता, ईश, (यदि मे हवम्) यदि मेरी प्रार्थना म्राह्वान ग्रीर ग्रावाहन (शृणवत्) सुने तो नैं कृतकृत्य हो जाऊंगा ग्रीर तव (वस्यवः) सम्पत्यभिलाषी हम सब मिलकर (वस्पतिम्) धनेश,

(शतकतुम्) ग्रनन्तकर्मा, (इन्द्रम्) उस मगवान् की (स्तोमैं:) स्तोत्रों से (हवामहे) प्रार्थना करें।।१०।।

भावार्यः — ईश्वर के विशेषण में उग्रबाहु ग्रौर पुरन्दर ग्रादि शब्द दिखलाते हैं कि वह परम न्यायी है। इसके निकट पापी, ग्रपराधी ग्रौर नास्तिक खड़े नहीं हो सकते। ग्रतः यदि मनुष्य निज कल्याण चाहें तो ग्रसत्यादि दोष प्रथम सर्वथा त्याग देवें।।१०।।

ईश्वर को निज सखा बनाना चाहिये—यह शिक्षा इससे देते हैं।।
न पापासों मनामहे नारांयासो न जहांयः।
यदिन्त्विन्दं द्वषंणं सचां सुते सखांयं कृणवांमहे ।।११॥

पदार्थः—हम उपासक (पापासः) पापिष्ठ होकर उस इन्द्र की (न सनामहे) स्तुति प्रार्थना नहीं करते किन्तु पापों को त्याग सुकर्म करते हुए ही उसको पूजते हैं। इसी प्रकार (प्ररायसः) घन पाकर प्रदानी होकर (न) उसकी प्रार्थना नहीं करते किन्तु दानी होकर ही; श्रीर (न जह्वयः) ग्राग्नहोत्रादि कर्मरहित होकर मी उसकी प्रार्थना नहीं करते किन्तु शुभकर्मों से युक्त होकर ही। (यद इत्) इसी कारएा (नु) इस समय (वृषणम्) निखल कर्मों की वर्षा करने वाले (इन्द्रम्) परमात्मा को (सृते सचा) शुभकर्म में सब कोई मिलकर (सखायम्) ग्रपना मित्र (कृणवामहै) बनाते हैं।।११।।

भावार्थ: — पूर्वगत ग्रनेक मन्त्रों में दर्शाया गया है कि वह इन्द्रवाच्य परमदेव परमन्यायी, शुद्ध, विशुद्ध, पापरिहत ग्रौर सदा पापियों को दण्ड देने वाला है। ग्रतः इस मन्त्र द्वारा उपदेश दिया जाता है कि हे मनुष्यो ! यदि तुम परमात्मा को निज मित्र ग्रौर इष्टदेव बनाना चाहते हो तो निखिल पापों कुटिलताग्रों ग्रौर दुर्व्यसनों को छोड़ ग्रिग्नहोत्रादि शुभकर्मों को करते हुए ग्रौर धन विद्यादि गुण पाकर उनको सत्पात्रों में वितीण करते हुए एक ही ईश्वर में प्रेमभिवत ग्रौर श्रद्धा करो।।११।।

सवंत्र ईश्वर ही प्रार्थनीय है यह इस ऋचा से दिखलाते हैं।। ख्रं युंयुन्म पृतंनासु सासिहमृणकांतिमदांभ्यम् । वेदां भृषं चित्सनिंतार्यीतंमो बाजिनं यमिद् नशंत्।।१२।।

पदार्थः —हे मनुष्यो ! हम उपासनगरण (प्तनास्) मयङ्कर संग्रामों में भी (उप्रम्) न्यायी होने के कारण लोक में उग्रत्वेन प्रसिद्ध परमात्मा की ही (युयुज्म)

प्रार्थना करते हैं। उसी के न्याय पर विजय की प्राशा रखते हैं जो परमात्मा (सासहिम्) सदा ग्रन्याय को दबाता है, (ऋणकातिम्) जो ऋण के समान ग्रवश्य फल
दे रहा है; (ग्रदाम्यम्) जिसको सम्पूर्ण संसार भी परास्त नहीं कर सकता, (सितता)
जो ग्रवश्य कर्मानुसार सुख-दुःख का विभाग करने वाला है, (रथीतमः) संसार रूप
महारथ का जो एक मात्र स्वामी है; पुत: वह (भ्मंवित्) मनुष्य को पोषण करने
वाला भी (वेद) जानता है ग्रयात् कौन पुरुष उपकारी है उसको भी जानता है
ग्रीर (वाजिनम्) धर्म ग्रीर सुख के लिये कौन युद्ध कर रहा है उसको भी जानता
है; (यम इत् क्र) जिस के निकट (नशत्) वह पहुँचता है वही विजयी होता है।।१२।।

भावार्थः - सुख हो या दुःख, सब काल में उसी के श्राश्रय में रहना चाहिये ।।१२।।

### यतं इन्द्रः अयांमहे ततों नो अभयं कृषि। प्रयंबञ्छिरिष तब तस्रं ऊतिथिवि दिषो वि मुघो जहि।।१३॥

पदार्थ:—(इन्द्र) परमैश्वर्यंशाली महान् देव ! (यतः) जिस दुष्ट ग्रीर पापादि से हम (भयामहे) डरते हैं (ततः) उससे (नः) हमको (ग्रभयम् कृषि) ग्रभय कर दे। (मघवन्) हे ग्रतिशय धनाढ्य ! (श्राम्ध) हमको सर्व कार्य में समर्थ कर; (तव) तू ग्रपनी (तत् ऊतिभिः) उन प्रसिद्ध रक्षाग्रों से (नः) हमारे (द्विषः) शतुग्रों को (विजिह्न) हनन कर; (मृषः) जगत् को हानि पहुँचाने वाले हिंसक पुरुषों को (वि) दूर कर।।१३।।

भावार्यः — जो हमारे शत्रु हों या ग्रहितचिन्तक हों उनको ईश्वरीय न्याय पर छोड़ो ॥ १३॥

### त्वं हि रांघरपते राघंसी मुद्दः श्वयस्यासिं विधतः । तं त्वां वयं मंघवित्रन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो इवामहे ॥१४॥

पदार्थ:—(राघस्पते) हे सर्वंघन स्वामी ! (त्वम हि) तू (विघतः) स्व-सेवक, उपकारी भीर सत्यपक्षावलम्बी पुरुष के (महः राघसः) महान् घन को भीर (क्षयस्य) उसके वासस्थान को बढ़ाने वाला (ग्रिसि) होता है। (मघवन्) हे परम घनिन् ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! (गिवंणः) हे लौकिक वैदिक वचनों से स्तवनीय ईश ! (सुतावन्तः) शुमकर्मी (वयम्) हम उपासक (तम् त्वा) उस तुभको (हवामहे) साहाय्य के लिये पुकार रहे हैं, ग्रापकी प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं वह पाप हमारे सहायक हों।।१४।। भावायं: वह ईश्वर ही घनपति श्रीर गृहपति है। उसी की कृपा से मनुष्य का गृह सुखमय श्रीर विधिष्णु होता है। विद्वानो ! श्रतः उसी की श्राराधना करो।।१४।।

### इन्द्रः स्पळुत हंत्रहा पंरस्पा नो वरण्यः । स नो रिचयचरमं स मध्यमं स पश्चात्पांतु नः पुरः ।।१५॥

पदार्थः—(इन्द्रः) वह परमात्मा (स्पट्) सबका मन जानता है (उत्त) श्रीर (ब्त्रहा) सर्वविघ्निनवारक है, (परस्पाः) शत्रुश्रों से बचाने वाला है श्रीर (नः वरेण्यः) हमारा पूज्य स्वीकार्य श्रीर स्तुत्य है। (सः नः रक्षिषत्) वह हमारी रक्षा करे; (सः चरमम्) वह श्रन्तिम पुत्र या पितामहादि की रक्षा करे। (सः मध्यमम्) वह मध्यम की रक्षा करे। (सः नः पश्चात्) वह हमको पीछे से श्रीर (पुरः) श्रागे से (पात्) बचावे।।११॥

भावार्थः है ईश ! तू हमारी सब ग्रोर से रक्षा कर, क्योंकि तू सब पापी ग्रीर धर्मात्मा को जानता है ।।१५।।

## त्वं नेः पश्चादं बरादुं तरात्पुर इन्द्र नि पोहि बिकातंः। श्रारे अस्मत्कं णुहि दैन्यं भयमारे हेतीरदें बीः।।१६॥

पवार्षः—(इन्ब्र) हे ईश ! (त्वम्) तू (नः) हमको (पश्चात्) म्रागे से (म्रथ-रात्) नीचे मौर ऊपर से (उत्तरात्) उत्तर मौर दक्षिण से (पुरः) पूर्व से म्रथात् (विश्वतः) सर्व प्रदेश से (नि पाहि) बचा । हे मगवन् ! (दैव्यम् भयम्) देवसम्बन्धी मय को (म्रस्नत्) हमसे (मारे कृणुहि) दूर करो और (म्रदेवी: हेतीः) मदेव सम्बन्धी म्रायुषों को भी (म्रारे) दूर करो ॥१६॥

भावारं:—मनुष्यसमाज को जितना भय है उतना किसी प्राणी को नहीं। कारण इसमें यह है देखा गया है कभी-कभी उन्मत्त राजा सम्पूर्ण देश को विविध यातनाओं के साथ भरम कर देता है। कभी किसी विशेष वंश को निर्मूल कर देता है। कभी इस भयंकरता से अपने शत्रु को मारता है कि सुनने मात्र से रोमाञ्च हो जाता है। इसके अतिरिक्त कृषक खेती करने में भी स्वतन्त्र नहों है। राजा और जमींदार उससे कर लेते हैं। चोर डाकू आदि का भी भय सदा बना रहता है। इसी प्रकार विद्युत्पात,दुभिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी आदि अनेक उपद्रवों के कारण मनुष्य भयभीत रहता है, अतः इस प्रकार की प्रार्थना आती है।।१६।।

### खद्याद्या इवः श्व इन्द्र त्रास्वं पुरे चं नः। विक्वां च नो जित्तृन्तसंत्पते खद्दा दिवा नक्तं च रक्षिषः।।१७॥

पवार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (म्रग्र मद्य) म्राज-प्राज (श्वः श्वः) कल कल (परे च) भीर तीसरे चौथे पञ्चम म्रादि दिनों में भी (नः त्रास्व) हमारी रझा कर। (नः खरितृन्) हम स्तुतिपाठकों को (विश्वा महा) सब दिनों में (दिवा च नक्तम् च) दिन भीर रात्रि में (सत्पते) हे सत्पालक देव (रक्षिषः) बचा ॥१७॥

भावार्थः - वही रक्षक, पालक ग्रीर ग्राश्रय है। ग्रतः सब प्रकार के विघ्नों से बचने के लिये उसी से प्रार्थना करनी चाहिये।।१७॥

इस ऋचा से उसका न्याय दिखलाते हैं।।

पश्ची शुरों मधवां तुवीमंधः समिनको नीयाँय कम्।

सभा ते बाहू दृषंणा अतकतो निया वर्ज मिमिसतुंः।।१८।।

पवार्थ:—हे मनुष्यो ! यह परमात्मा (प्रभंगी) दुष्टों को मर्दन करने वाला, (जूरः) श्रति पराक्रमी, महावीर, (मघवा) सर्वघनसम्पन्न, (तृबीमघः) महावती, (संविश्वः) कर्मानुसार सुख श्रीर दुःखों से मिलाने वाला श्रीर (बीर्ध्याय कन्) पराक्रम के लिये सर्वथा समर्थ है। उसी को पूजो। (शतक्रतो) हे अनन्तकर्मन, महेश ! (ते) तेरे (उभा बाहू) दोनों बाहू (वृषणा) सुकर्मियों को सुख पहुँचाने वाले श्रीर (या) वे पापियों के लिये (वज्रम्) न्यायदण्ड (निमिमिक्षतुः) घारण करते हैं वैसे तुक्षको ही हम पूजते हैं। १९।।

भावार्यः—ईश्वर के बाहु आदि का वर्णन आरोप से होता है। वह परम न्यायी और सर्वद्रष्टा है। अतः हे मनुष्यो पापों से डरो, नहीं तो उपका न्याय तुम को दण्ड देगा।।१८।।

ब्रध्टम मण्डल में यह इकसठवां सूबत समाप्त हुन्ना ।।

ग्रथ द्वादशचंस्य द्वाषिटतमस्य सूदतस्य १—१२ प्रगायः काण्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः —१, ३, ६, १०, ११ निचृत् पिड्कतः ॥ २, ४ विराट् पिड्कतः ॥ ४, १२ पंक्तः ॥ ७ निचृत् बृहती ॥ ६, ६ बृहती ॥ स्वरः —१—६, १०—१२ पञ्चमः ॥ ७ —६ मध्यमः ॥

फिर भी परमात्मा की स्तुति कहते हैं।।

### मो अस्मा उपस्तुति मरंता यज्जुनोषति।

### उक्येरिन्दंस्य माहिनं वया वर्षन्ति सीमिनी भद्रा इन्दंस्य रातयः ॥१॥

पदार्थः हे मनुष्यो ! (ग्रस्में) इस परमात्मा-वाची इन्द्र के लिये (उपस्तु-तिम्) उत्तमोत्तम स्तुति (श्रो भरत) गान की जिये क्यों कि (यत्) जो इन्द्र मक्तजनों की प्रार्थना ग्रोर स्तुति सुनकर (जुजोषित) ग्रांति प्रसन्न होता है। हे मनुष्यो ! (सोमिनः) सम्पूर्ण जगदुत्पादक (इन्द्रस्य) इन्द्रवाच्य ईश्वर का (माहिनम्) महत्त्व-सूचक (वयः) सामर्थ्य (वर्षन्ति) सब विद्वान् वढ़ा रहे हैं ग्रर्थात् दिखला रहे हैं, क्यों कि (इन्द्रस्य रात्यः) उस इन्द्र के दान (भद्राः) मङ्गल विद्यायक हैं ॥१॥

भावार्षः—ईश्वर मंगलमय है उसके सब कार्य ही मंगलविधायक हैं। विद्वद्वर्ग भी उसकी परम महिमा को दिखला रहे हैं। श्रतः हे मनुष्यो ! उसकी ग्राज्ञा में सदा निवास करो ॥१॥

वि॰—'भद्रां', 'इन्द्रस्य', 'रातयः' इन पदों की भ्रावृत्ति सम्पूर्ण सूक्त में है।

इन्द्र का महत्त्र दिखलाते हैं।।

### अयुजो असंमो नृभिरेकः कृष्टीर्यास्यः।

### प्वीरित म वांद्रधे विश्वां जातान्योजंसा भुद्रा इन्द्रंस्य रात्यः। २॥

पदार्थः—(ग्रयुजः) वह इन्द्र प्रपने कार्य में किसी की सहायता की प्रपेक्षा नहीं करता है; (ग्रसमः) उसके सहश कोई नहीं हैं; (नृभिः एकः) वह मनुष्यों ग्रीर देवों में एक ही है : पुनः (ग्रयास्यः) उसका क्षय कोई नहीं कर-सकता । पुनः (पूर्वीः कृष्टीः) पहले की ग्रीर ग्राज की सर्व प्रजाग्रों को (ग्रात) उल्लङ्घन कर (प्र खब्धे) ग्रत्यन्त विस्तृत है ग्रर्थात् (श्रोजसा) निज पराक्रम ग्रीर प्रताप से (विश्वा जातानि) सम्पूर्ण जगत से वह बढ़कर के है ।।२॥

भावायः वह परमात्मा सर्वशक्तिमान् है ग्रर्थात् वह ग्रपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता ॥२॥

### अहिंतेन चिद्वता जीरदांतुः सिवासति ।

### मवार्यमिन्द्र तत्तवं वीयाँणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रंस्य रातयंः ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (बीर्ग्याणि करिष्यतः तव) संसार के स्थापन, रक्षक भ्रीर संहरण तत्तद्रूप पराक्रम करते हुए तेरा (तत् प्रवाच्यम्) वह महत्त्व

सदा प्रशंसनीय है। क्यों कि तू (जीरबानुः) मक्तों को शीघ्र दान श्रीर उनका उद्घार करने वाला है श्रीर तू (श्रहितेन श्रवंता) स्वयं प्रवृत्त इस संसार को कर्मानुसार (सिषासित) सकल सुख दे रहा है।।३।।

भावायं:—ईश्वर की कीर्ति ग्रीर उसकी दया सदा गेय है क्योंकि इससे प्रथम मन की प्रसन्नता रहती ग्रीर कृतज्ञता का प्रकाश होता है ग्रीर उसके उपकार ग्रनन्त हैं इसको सब जानें। जिससे ग्रात्मा गुद्ध होकर उसकी ग्रीर लगे।।३।।

### था यांहि कृणवांत्र त इन्द्र ब्रह्मांणि वर्षेना।

### येभिः चानिष्ठ चाकनां मद्रमिह श्रंबस्यते भद्रा इन्द्रंस्य रातयः।।।।।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (शिविष्ठ) हे परम बलवान् विश्वेश्वर ! हम उपासक (ते) तेरे महत्त्व को (वर्षना) बढ़ाने वाले (ब्रह्माणि) स्तोत्रों को (कृणवाम) विशेषरूप से गा रहे हैं । ग्रतः तू (ग्रा याहि) यहां ग्र ने की कृपा कर । हे इन्द्र ! (येभिः) जिन स्तुतियों से प्रसन्न होकर (इह श्रवस्यते) इस जगत् में कीर्ति ग्रन्नादिक चाहने वाले शिष्टजनों का तू (भद्रम् चःकनः) कल्यागा किया करता है ॥४॥

भावार्यः — उस महान् देव की ग्राज्ञा पर चलते हुए उसकी कीर्ति का गान सब कोई करें क्योंकि सबको कल्याण वही दे रहा है ।।४।।

### ध्वतिर्वेचद्वनमनं कृषोवीन्द्र यन्वम्।

### तीवै। सोपैं। सपर्यतो नमॉभिः प्रतिभूषंतो भद्रा इन्द्रंस्य रात्यः।।।।।

पदायं:—(इन्द्र) हे इन्द्र परमेश ! (यत्) जिस कारण जो कोई तुक्तको (तीवं: सोमं:) तीव धानन्दजनक प्रिय पदार्थों से (सपयंतः) पूजते हैं ग्रौर (नमोभि: प्रतिभूषयतः) विविध नमस्कार स्तुति धादियों से तुक्तको ही ग्रनङ्कृत करते हैं ग्रौर जो उपासना के कारण (धृषतः चित्) ग्रित बनवान मी हैं उनके (मनः धृषत् कृणोति) मन को ग्रौर भी ग्रिधिक बनिष्ठ बना देता है। ग्रतः (त्वम्) तू ही उपास्यदेव है।।।।।

भावायं: नह महेश्वर ग्रतिशय महाबलिष्ठ है ग्रौर जो कोई उसके निर्धारित पथ पर चलते हैं उनको ग्रौर भी ग्रध्यात्मरूप से बलिष्ठ बनाता जाता है ॥ १॥

### भवं चष्ट ऋचीषमोऽवताँ इंव मातंषः।

जुष्ट्वी दर्भस्य सोमिनः सर्लायं कृण्ते युजं भद्रा इन्द्रंस्य रावयंः।।६।।

पदार्ष:—(ऋचीसमः) ऋचाग्रों ग्रीर ज्ञानों से स्तवनीय ग्रीर पूजनीय वह महेश्वर हम प्राशायों के सब कर्मों को (प्रव चष्टे) नीचे देखता है, (प्रवटान् इव मानुषः) जैसे मनुष्य कूपादिकों को नीचे देखता है। देखकर (जुब्द्बी) यदि हमारे शुम होते हैं तो वह प्रसन्न ग्रीर यदि ग्रशुम ग्रमङ्गल ग्रीर ग्रन्याय को वह देखता है तो ग्रप्रसन्न होता है। हे मनुष्यो ! जो (दक्षस्य) ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए उन्नित कर रहे हैं ग्रीर (सोमिनः) सदा शुमकर्मों में लगे रहते हैं उनके ग्रात्मा को (सखायम्) जगत् के साथ मित्र बनाता है ग्रीर (युजम् कृणुते) सब कार्य के लिये योग्य बनाता है ग्रतः वही महान् देव उपास्य है।।६।।

भावार्यः—ईश्वर उसी का साहाय्य करता है जो स्वयं उद्योगी है भ्रोर . उसके पथ पर चलता है ॥६॥

### विश्वं त इन्द्र वीर्थं देवा अतु कर्तुं दद्वः । भूवो विश्वंस्य गोपंतिः पुरुष्ट्रत भद्रा इन्द्रंस्य रावयंः ॥७॥

पवार्यः—(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमेश्वर ! (पुरुष्टुतः) हे सर्वस्तुत देव ! (ते) तेरे (बीर्य्यम्) वीर्य, (ऋतुम्) कर्म श्रीर प्रज्ञा को (विश्वे देवाः) सब पदार्थ (श्रनु दवः) घारण किये हुए हैं श्रर्थात् तेरी शक्ति, कर्म श्रीर ज्ञान से ही ये सकल पदार्थ शक्तिमान्, कर्मवान् श्रीर ज्ञानवान् हैं। इस हेतु तू (विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत् का (गोपतिः) चरवाहा है।।७।।

भावार्यः परमेश्वर की शक्ति से ही संसार के सकल पदार्थ शक्तिमान्, कर्मवान् श्रीर ज्ञानवान् हैं। ऐसे परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिये।।७॥

### गृणे विदिन्द्र ते वर्ष चपमं देववांतये । यदंसिं दत्रमोजंसा वचीपते मदा इन्द्रस्य रातयंः ॥८॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! परमैश्वयंसंयुक्त ! (श्व बीपते) बलाधिदेव ! (यत्) जिस कारण तू (श्रोजसा) स्वीयनियमरूप प्रताप से (वृत्रम् हंसि) निखिल विघ्नों को दूर किया करता है; इस कारण (देवतातये) शुभ कामना की सिद्धि के लिये (ते) तेरे (उपमम्) प्रशंकीय (तत् शवः) उस-उस बल को मैं (गृणे) गाता हूँ या सब ही गा रहे हैं।।इन।

भावार्यः हम सब मिल कर प्रतिदिन उसको घन्यवाद देवें क्योंकि वह हमको प्रतिक्षण सुख दे रहा है।। ।।

### समेनेव वपुष्युतः कुणवन्मातंषा युगा । विदे तदिन्द्रश्चेतंनमधं श्रुतो भद्रा इन्द्रंस्य रातयंः ॥९॥

पवार्थ:—मगवान् (मानुषा) माननीय जातियों तथा (युगा) मास, वर्ष, ऋतु ग्रादि कालों को (कृणवत्) बनाता ग्रीर प्रपने वश में रखता है ऐसे ही (इव) जैसे (समना) समान मनस्का ग्रीर मनोहारिणी (बपुष्यतः) स्त्रीदेहामिलाषी पुरुषों को ग्रपने वश में रखती है। (इन्द्रः) वह मगवान् (तत् चेतनम्) उस वशीकरण विज्ञान को (बिदे) जानता है; (ग्रध श्रुतः) ग्रतः वह परम प्रसिद्ध है।।१।।

भावार्थः हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर ग्रपनी ग्रधीनता में सबको रखता है तद्वत् ग्रपने ग्राचरणों से सत्पुरुषों को विवश करो ।।६।।

### उज्जातिमंन्द्र ते शब उत्वामुत्तव क्रतुंम्।

### भृशिंगो भृशिं वाद्यधुर्मधंवन्तव अपैणि भद्रा इन्द्रंस्य रातयं। । १०।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र ! (भूरिगो) बहुसंसार ! (मधवन्) हे परम धनिन्! मगवन् ! जो विद्वान् (ते शर्मण) तेरी स्राज्ञा स्रोर कृपा के स्राक्षय में विद्यमान हैं वे (भूरि) बहुत-बहुत तेरे यश को गाते हैं स्रोर जो (ते शवः) तेरा बल (जातम्) इन प्रकृतियों में फैला हुस्रा है उसको (उद् वव्युः) स्राने गान से बहा रहे हैं। (स्वाम्) तुभको साक्षात् (उद्) उच्च स्वर से गाते हैं (तव कतुम्) तेरे विज्ञानों स्रोर कर्मों को (उत्) उच्चस्वर से गाते हैं। १०॥

भावार्यः —गौ यह नाम पृथिवी का है यह प्रसिद्ध है, यहां उपलक्षण है अर्थात् सम्पूर्ण संसार से अभिप्राय है। यद्वा संसार और गो शब्द का धाल्वर्थ एकही प्रतीत होता है 'संसरतीति संसारः गच्छतीति गौ'। इस कारण ये दोनों शब्द ऐसे स्थलों में पर्य्यायवाची हैं।।१०।।

### अहं च त्वं चं वत्रहन्त्सं युंज्याव सुनिभ्य आ।

### अरातीवा चिंद्दिवोऽनुं नौ शूर मंसते मुद्रा इन्द्रंस्य रातयः ॥११॥

पवार्थः—(बृत्रहन्) हे निखिलविघ्ननिवारक ! (ग्रद्रिवः) हे महादण्डघर ! (जूर) हे जूर ! (ग्रासनिम्यः) मुक्तको सुखलाम जब तक हो तब तक (ग्रहम् च त्वम् च) मैं ग्रीर तू ग्रीर यह संसार सब (संयुज्याव) मिल जायं । जिस प्रकार हम मनुष्य परस्पर सुख के लिये मिलते हैं इसी प्रकार तू जी हमारे साथ संयुक्त हो । (नो) इस प्रकार संयुक्त हम दोनों को (ग्ररातिक चित्र) दुर्जन मी (ग्रन् मंसते) ग्रनुमति = भपनी सम्मति देवेंगे ।।११।।

भावार्यः—इसका स्रिभिप्राय यह है कि हमको तब ही सुख प्राप्त हो सकता है जब हम ईश्वर से मिलें। मिलने का स्राशय यह है कि जिस स्वभाव का वह है उसी स्वभाव के हम भी होवें। वह सत्य है, हम सत्य होवें। वह उपकारी है, हम उपकारी होवें। वह परम उदार है, हम परमोदार होवें इत्यादि। ऐसे-ऐसे विषयों में सबकी एक ही सम्मति होती है। 1881

मनुष्य-कर्त्तव्यता श्रीर ईश्वरीय न्याय इससे दिखलाते हैं।।

सत्यमिद्रा च तं वयमिन्द्रं स्ववाम् नानृतम्।

महाँ अष्टुंन्वतो वधो भूरि ज्योतीं वि सुन्वती मदाइन्द्रंस्य रावयंश।१२।।

पदार्थः — मूर्खं, विद्वान्, स्त्रियां, पुरुष — हम सब — मिलकर या पृथक्-पृथक् (तम् इन्द्रम्) उस मगवान् को (वं उ) वारम्वार निश्चित कर उसके गुणा भौर स्व-माव को ग्रच्छे प्रकार जान कर (सत्यम् इत्) सत्य ही मान कर (स्तवाम) स्तुति करें; (श्रनृतम् न) मिथ्याभूत ग्रसत्यकारी मानकर स्तुति न करें क्योंकि (श्रमुन्वतः) ग्रशुमकारी, ईश्वराविश्वाक्षी नास्तिकजन के लिये (महान् वघः) महान् वघ है भौर (मुन्वतः भूरि ज्योतोंषि) ग्रास्तिक, विश्वासी, श्रद्धालु, सत्याश्रयीजन के लिये बहुत-बहुत प्रकाश, मुख दिये जाते हैं क्योंकि (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) इन्द्र के दान कल्याण-विघायक हैं ॥१२॥

भावारं:—ग्राशय इसका यह है कि बहुतसे मनुष्य ग्रसत्य व्यवहार के लिये भी ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। किन्तु वह उनकी बड़ी भारी भूल है, भगवान् सत्यस्वरूप है; वह किसी के लिये भी ग्रसत्य व्यवहार नहीं करता। वह किसी का पक्षपाती नहीं। जो कोई भूल में पड़कर ईश्वर को ग्रपने पक्ष में समभ ग्रसत्य काम करते हैं वे ग्रवश्य दण्ड पावेंगे।।१२।।

ष्रष्टम मण्डल में यह बासठवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रय द्वादशर्चस्य त्रिषष्टितमस्य सुक्तस्य १-१२ प्रगाथः काण्व ऋषिः ।। १—११ इन्द्रः । १२ देवा देवताः ।। छन्दः—१,४, ७ विराडनुष्टुप् । ५ निचृदनुष्टुप् । २,३,६ विराड् गायत्री । ५, ६,११, निदृद्गायत्री । १० गायत्री । १२ त्रिष्टुप् ।। स्वरः—१,४,५,७ गान्धारः । २,३,६, ८—११ षड्जः ।। १२ घैवतः ।।

इस सूक्त से इन्द्र की स्तुति की जाती है।।

स पुर्वो मुहाना वेनः ऋतुंमिरानजे। यस्य द्वारा मतुंष्यिता देवेषु विश्व बानुषे ॥१॥ पदार्थः—(सः) वह पूर्वोक्त सर्वत्र प्रसिद्ध स्वयंसिद्ध इन्द्र नामघारी परेश (पूर्व्यः) सर्वगुणों से पूर्ण ग्रीर सबसे प्रथम है ग्रीर (महानाम वेनः) पूज्य महान् पुरुषों का भी वही कमनीय ग्रर्थात् वाञ्छित है। वही (ऋतुभिः) स्वकीय विज्ञानों ग्रीर कमों से (ग्रानजे) सर्वत्र प्राप्त है। पुनः (यस्य द्वारा) जिसकी सहायता से (पिता) पालक (श्रनः) मन्ता, बोद्धा (धियः) विज्ञानों ग्रीर कमों को (ग्रानजे) पाते हैं।।१।।

भावार्थ:—देव शब्द सर्व पदार्थवाची है यह वेद में प्रसिद्ध है। 'घी' इस शब्द के अनेक प्रयोग हैं। विज्ञान, कर्म, ज्ञान, चैतन्य आदि इसके अर्थ होते हैं। अर्धर्च का आश्रय यह है कि उस ईश्वर की कृपा से ही मननशील पुरुष प्रत्येक पदार्थ में ज्ञान और कर्म देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ को ज्ञानमय और कर्ममय समभते हैं। यद्वा प्रत्येक पदार्थ में ईश्वरीय कौशल और किया देखते हैं।।१।।

इन्द्र की स्तुति करते हैं।।

### दिवो षानं नोत्संदुन्त्सोमंपृष्ठासो अद्रंयः । चक्या ब्रह्मं च शंस्यां ॥२॥

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! (सोमपृष्ठासः) सोमलता भादि श्रोषियों से संयुक्त पृष्ठ वाले (श्रद्रयः) स्थावर पर्वत श्रादिकों ने भी उप (दिवः मानं) द्युलोक के निर्माण-कर्ता श्रोर प्रकाश प्रदाता को (न उत्सदन्) नहीं त्यागा है श्रोर न त्यागते हैं। क्योंकि वे पर्वत श्रादि भी नाना पदार्थों से भूषित हो उसी के महत्त्व को दिखला रहे हैं। तब मनुष्य उनको कैसे त्यागे —यह इसका श्राशय है। भ्रतः हे बुद्धिमानो ! उसके लिये (उक्या) पिवत्र वाक्य श्रोर (ब्रह्म च) स्तोत्र (शंस्या) वक्तव्य है। भ्रयांत् उसकी प्रसन्नता के लिये तुम श्रपनी वाणी को प्रथम पिवत्र करो श्रीर उसके द्वारा उसकी स्तुति गाश्रो।।२।।

भावारं:—हे मनुष्यो ! जब स्थावर भी उसका महत्त्व दिखला रहे हैं तब तुम वाणी ग्रीर ज्ञान प्राप्त करके भी यदि उसकी महती कीर्ति को नहीं दिखलाते, गाते तो तुम महा कृतष्ट्न हो ॥२॥

इन्द्र का महत्त्व दिखलाते हैं।।

स विद्वा बिल्गरोभ्य इन्द्रो गा अंहमोदपं।

स्तुचे तर्दस्य पौंस्यंस् ॥३॥

पदार्थ:-(त: इन्द्र: विद्वान्) वह इन्द्रवाच्य ईश्वर सर्वविद् है अतएव (अंगि-

रोम्बः) प्राणसहित जीवों के कल्याण के लिये इसने (गाः) पृथिव्यादि लोकों को (धप धवृणोत्) प्रकाशित किया है। धर्यात् जो पृथिव्यादि लोक ध्रव्यक्तावस्था में थे उनको जीवों के हित के लिये ईश्वर ने रचा है। (तत्) इस कारण (ध्रस्य तत् पौंस्यम्) इसका वह पुरुषार्थं धौर सामर्थ्यं (स्तुषे) स्तवनीय है।।३।।

भावार्यः - श्रङ्गिरस् - यह नाम प्राणसहित जीव का है। यदि यह सृष्टि न होती तो सदा ही ये नित्य जीव कहीं निष्क्रिय पड़े रहते। इनका विकास न होता। श्रतः इन्द्र ने इनके कल्याण के लिये यह सृष्टि रची है। इस कारण भी जीवों द्वारा वह स्तवनीय श्रौर पूजनीय है।।३।।

इन्द्र के गुणों को दिखलाते हैं।।

# स प्रत्नयां कविष्ट्रध इन्द्रॉ बाकस्यं वक्षणिः। शिवी वर्कस्य होमंन्यसम्त्रा गन्त्ववंसे ॥४॥

पदार्थ:—(सः इन्द्रः) वह इन्द्रवाच्य ईश्वर (प्रत्नया) पूर्ववत् ग्रव मी (किंब-वृधः) कवियों का वर्धयिता (वाकस्य वक्षणिः) स्तुति रूप वाणी का श्रोता श्रीर (ग्रकंस्य) ग्रचंनीय ग्राचार्यादिकों को (शिवः) सुख पहुँचाने वाला है। वह ईश (ग्रस्मत्रा होमनि) हम लोगों के होमकमंं में (ग्रवसे गन्तु) रक्षा के लिये जाये।।४।।

भावारं:—जिस कारण सत्पुरुषों को वह सदा कल्याण पहुंचाता है ग्रतः यदि हम भी सन्मार्ग पर चलेंगे तो वह हमारे लिये भी सुखकारी होगा; इसमें सन्देह नहीं ।।४।।

### भादू तु ते अतु कतुं स्वाद्या वरंस्य यण्यंवः । क्वात्रमकी अनुष्वेन्द्रं गोत्रस्यं दावने ।।५॥

पदार्थ:— (इन्द्र) हे इन्द्र ! (वरस्य यज्यवः) उत्तमोत्तम कर्म करने वाले ऋित्वग्गण (स्वाहा) स्वाहा शब्द का उच्चारण कर (ते ऋतुम्) तेरे प्रशंसनीय कर्म को (अनु) ऋमपूर्वक (आद् उ नु) निश्चयरूप से और शीध्रता से (अनूषत) गाते हैं। तथा (अर्काः) लोक में माननीय वे ऋत्विक् (गोत्रस्य दावने) पृथिव्यादि लोकों के रक्षक तेरी प्राप्ति के लिये (श्वात्रम्) शीध्रता से तेरी (अनूषत) स्तुति करते रहते हैं।।।।

भाषार्थः हम जीव भी वैसे ही सत्यमार्गावलम्बी हों ग्रीर उसकी कीर्ति का गान करें।।।।।

उसी का महत्त्व दिखलाया जाता है।।

### इन्द्रे विद्यांनि वीयाँ कृतानि कत्त्वांनि च। यमको अध्वरं विद्वः ॥६॥

पदार्थः — (इन्ह्रे) इसी परमात्मा में (विश्वानि वीय्यां) सर्व सामध्यं विद्यमान हैं जो सामध्यं (कृतानि) पूर्व समय में दिखलाए गए श्रीर हो चुके हैं श्रीर (कर्त्वानि ख) कर्त्तं व्य हैं (श्रकाः) श्रचंनीय श्रीर माननीय श्राचार्यादिक (यम्) जिसको (श्रध्वरम् विद्यः) श्रहिंसक कृपालु श्रीर पूज्यतम समभते हैं ॥६॥

भावार्षः सृष्टि ग्रादि की रचना पूर्वकाल में हो चुकी है ग्रीर कितने लोक लोकान्तर ग्रब भी बन रहे हैं ग्रीर कितने ग्रभी होने वाले हैं। यह सब उसी का महत्त्व है। ग्रतः उसी को गाग्रो।।६।।

उसके प्रनुग्रह को दिखलाते हैं।।

## यत्पाञ्चंजन्यया विशेन्द्रे घोषा असंभत ।

### अस्तृंणाद् वर्रणां विषोईयों मानंस्य स चयंः ॥७॥

पदार्थः—(यद्) जब जब (पाञ्चजन्यया विशा) समस्त मनुष्य जातियाँ अपने अपने देश के पित्रत्र स्थानों में सिम्मिलित हो (इन्द्रे) परमात्मा के निकट (घोषाः असुक्षत) निज प्रार्थनाग्नों को सुनाती हैं तब तब वह देव (बहंगा) स्वकीय महत्त्व से (अस्तृणात्) उनके विघ्नों को दूर कर देता है क्योंकि वह (विषः) विशेषरूप से पालक है, (अर्थः) माननीय है भीर (मानस्य) पूजा का (क्षयः) निवासस्थान है ॥७॥

भावार्षः — विश्व के सभी देशों की प्रजा का एकमात्र ग्राराध्य वहीं परमेश्वर है ग्रीर वह सब के विध्न दूर करता है।।७।।

### इयमुं ते अतुंष्ट्रतिश्रकृषे तानि पौंस्यां । प्रावंश्रकस्यं वर्तनिम् ॥८॥

पदार्थ: है ईश ! (इयम्) हम लोगों से विधीयमान यह (भेनुष्टुतिः) मनुकूल स्तुति (उ) निश्चय ही (ते) तेरी ही है क्योंकि-तू ही (तानि) उस उस सृष्टिकरण पालन संहरण भ्रादि (पौंस्या) जीवों के कल्याण के लिये वीय्यं करता है। हे
परेश ! तू ही (स्वकस्य वर्तनिम्) सूय्यं, चन्द्र, बृहस्पित भ्रादि ग्रहों के चकों के मार्गों
को (प्र भ्रावः) भ्रच्छे प्रकार बचाता है।।।।

भावार्यः इससे भगवान् शिक्षा देते हैं कि ग्रन्यान्य देवों को छोड़ कर केवल ईश्वर को ही स्रष्टा, पाता, संहत्ती समभो ग्रीर उसी की महती शक्ति को देख उसकी स्तुति करो।।।।

### अस्य दृष्णो व्योदंन एक क्रंमिष्ट जीवसे । यवं न पश्व आ दंदे। ९।।

पदार्थ:— (ग्रस्य वृष्णोः) सर्वत्र प्रत्यक्ष के समान मासमान इस वर्षाकारी जगदीश्वर से (वि श्रोदने) विविध प्रकार के भ्रन्नों को पाकर यह जीवलोक (जीवसे) जीवन के लिये (उरु फ्रिमिष्ट) वारंवार कोड़ा करता है (न) जैसे (पश्वः) पशु (यवम्) धास को पाकर (ग्राददे) भ्रानन्द प्राप्त करते हैं।।।।

भाषायं:—इसका ग्रभिप्राय यह है कि ईश्वर जीवलोक को बहुत ग्रन्न देवे जिससे इसमें उत्सव हो। ग्रीर ये प्राणी प्रसन्न हो उसकी कीर्ति गावें।।६॥

### तद्यांना अवस्यवा युष्माभिर्देशंपितरः । स्यामं मरुत्वंतो द्ये ॥१०॥

पूडार्थ:—हे मनुष्यो ! हम सब (युष्माभिः) श्राप लोगों के साथ मिलकर (मरुत्वतः) प्राणप्रद परमात्मा के गुणों श्रोर यशों को बढ़ाने के लिये ही (स्थान) जीवन घारण करें। तथा (तत् दघानाः) सदा उसको श्रपने-श्रपने सर्वं कर्म में घारण करें श्रोर उसी से (श्रवस्थवः) रक्षा की इच्छा करें श्रोर (दक्षपितरः) बलों के स्वामी होवें।।१०।।

भावार्यः है मनुष्यो ! ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ग्रतः हमारा जीवन उसके गुणों श्रीर यशों को सदा बढ़ावे ग्रर्थात् हम उसके समान पवित्र सत्य ग्रादि होवें। हम उसको कदापि न त्यागें।।१०।।

# बळ्त्वयांय धाम्न ऋक्वंभिः शुर नोतुमः । जेवांमेन्द्र त्वयां युजा ॥११॥

पवार्थ:—(शूर) हे शूर! (इन्ब्र) हे महेश! हम मनुष्य तुक्तको ही (ऋक्विभः) विविध मन्त्रों द्वारा (नोनुमः) वारंवार नमस्कार करें। (बद्) वह सत्य है जो तू (ऋत्वियाय) ऋतु-ऋतु में अपनी महिमा को दिखलाता है श्रीर तू (धाम्ने) तेज, श्रानन्द, कृपा, धन श्रादि का धाम है। हे इन्द्र (त्वया युजा) तुक्त मित्र के साथ (जेबाम) निखल विष्नों को जीतें।।११।।

भावार्षः हम ग्रपने ग्रन्तः करण से उसकी उपासना करें जिससे वह सत्य ग्रर्थात् फलप्रद हो ग्रीर उसी की सहायता से ग्रपने ग्रपने निखिल विघ्नों को दूर किया करें ॥११॥

इन्द्र के निकट प्रार्थना की जाती है।।

### खरमे ब्हा मेहना पर्वतासी त्रत्रहत्ये भरंहती सजीवांः। यः शंसंते स्तुवते घायिं पच इन्द्रंज्येष्ठा अस्माँ अंवन्तु देवाः।।१२।।

पदार्थ:—(इन्द्र) हे इन्द्र=परमेश्वर ! (ग्रस्मे) हमारे निकट (रुद्राः) पर-दु:खहारी जन(युत्रहत्ये भरहूतौ) = विघ्नविनाशक सांसारिक संग्राम के समय (ग्रवन्तु) ग्रावें (मेहनः) दया ग्रीर सुवचनों की वर्षा करने वाले (पर्वतासः) ज्ञानादि से पूर्णं ग्रीर प्रसन्न करने वाले (सजोबाः) हमारे साथ समान प्रीति रखने वाले (ज्येष्ठाः वेवाः) ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वान् (ग्रवन्तु) हमारे निकट ग्रावें। तथा (शांसते) ईश्वरीय प्रशंसक के ग्रीर (स्तुवते) स्तावक जन के निकट (यः घाषि) जो दौड़ता है (पज्ञः) जो बलवान् हो इस प्रकार के जन सदा हमको प्राप्त हों।।१२।।

भावार्यः पर दु:खहरण ग्रादि शुभ कर्मों के सभी ग्रनुष्ठाताग्रों का परस्पर सहयोग होना चाहिये।।१२॥

ध्रष्टम मण्डल में यह तरेसठवां सूवत समाप्त हुन्ना ।।

ष्रय द्वादशर्चस्य चतुष्विष्टितमस्य सूक्तस्य १—१२ प्रगायः काण्व ऋषिः ॥ द्वन्द्रोः देवता ॥ छन्दः—१, ४, ७, ६ निचृद्गायत्री ॥ ३ ग्रार्चीस्वराड्गायत्री ॥ ४ विराड्गायत्री ॥ २, ६, ६, ६, ५०—१२ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

इन्द्रवाच्येश्वर पुनरिप इस सूक्त से स्तुत श्रीर प्राधित होता है।। इन्हां यन्दन्तु स्तोयांः कृणुष्व राघां अदिवः।

### अवं ब्रह्मद्विषां जिह ।।१॥

पदार्थ: — (प्रद्रिवः) हे संसाररचियता महेश ! हमारे (स्तोमाः) स्तव (त्वा) तुभको (उत्) उत्कृष्टरूप से (मन्दन्तु) प्रसन्न करें। ग्रौर तू (राघः) जगत् के पोषण के लिये पवित्र ग्रस्त्र ग्रन्न (कृणुष्व) उत्पन्न कर ग्रौर (ब्रह्मद्विषः) जो ईश्वर वेद ग्रीर शुभकर्मों के विरोधी हैं उनको (श्रव जिह्न) यहां से दूर ले जायें।।१।।

भावायं:—इस सूक्त में बहुत सरल प्रार्थना की गई है भाव भी स्पष्ट ही है। हम लोग अपने आचरण गुद्ध करें और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करें जिससे हमारा कोई शत्रु न रहने पावे ॥१॥

### पदा पूर्णोरॅराधसो नि बांधस्त महाँ अंसि । नहि त्वा कश्चन पतिं ॥२॥

पदायं:—हे इन्द्र ! (प्रराधसः) घनसम्पन्न होने पर मी जो शुमकर्म के लिये घन खर्च नहीं करते उन (पणीन्) लुब्ध पुरुषों को (पदानि) चरणाधात से (नि बाधस्व) दूर कर दे। (महान् ग्रांस) तू महान् है (हि) क्योंकि (कः चन) कोई मी मनुष्य (स्वा प्रति) तुक्त से बढ़कर (न) समर्थ नहीं है।।।।

भावारं:—पणि = प्रायः वाणिज्य करने वाले के लिये झाता है। यह भी देखा गया है कि प्रायः वाणिज्यकर्ता धनिक होते हैं। किन्तु जो धन-पाकर व्यय नहीं करते ऐसे लोभी पुरुष को वेदों में पणि कहते हैं। धन संचय करके क्या करना चाहिये यह विषय यद्यपि सुबोध है तथापि सम्प्रति यह जटिल-सा हो गया है। देशहितकार्य्य में धन व्यय करना यह निर्विवाद है। किन्तु देशहित भी क्या है इसका जानना कठिन है।।२।।

### त्वमीकिषे सुतानामिन्द्र त्वमस्रुतानास्।

### त्वं राजा जनांनाम् ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे ईश ! (त्वम्) तू (सुतानाम्) शुमकर्मों में निरत जनों का (ईशिषे) स्वामी है भीर (भ्रसुतानाम्) कुकर्मियों भीर श्रक्तियों का भी (त्वम्) तू स्वामी है। न केवल इनका ही किन्तु (जनानाम् त्वम् राजा) सर्व जनों का तू ही राजा है।।३।।

भावापं:—ईश्वर को कोई माने या न माने उसकी प्रार्थना कोई करे या न करे किन्तु वह सब का शासन राजावत् करता है। कर्मानुसार अनुप्रह भीर निग्रह करता है। ग्रतः वही सर्वथा पूज्यतम है।।३।।

### पहि मेहि सर्वो दिख्याई घोषं व्यर्थेगीनाम् । श्रोमे पृणासि रोदंसी ॥४॥

पदार्थ: हे ईश ! यद्यपि तेरा (क्षयः) निवासस्थान (दिवि) पवित्र शुद्ध कपटादि रहित भीर परमोत्कृष्ट प्रदेश में है, तू भशुद्धि भपवित्रता के निकट नहीं जाता तथापि हम सब (चर्षणीनाम्) तेरे ही भधीन प्रजाएं हैं तेरे ही पुत्र हैं भतः हम लोगों के मध्य (म्राघोषन्) स्वकीय भाजाभों को सुनाता हुम्रा (एहि) भा भीर (म्रोह) जा। हे मगवन् तू (उभे) दोनों (रोदसी) द्युलोक भीर पृथिवी लोक को

(बापृषासि) प्रसन्न पूर्ण भौर सुखी रखता है भतः तेरे भनुप्रहपात्र हम जन भी है।।४।।

भाबार्थः—ईश्वर परमपिवत्र है वह प्रशुद्धि को नहीं चाहता ग्रत: यदि उसकी सेवा में रहना चाहते हो तो वैसे ही बनो ।।४।।

### त्यं चित्पर्वतं गिर्रि शृतवंनतं सङ्ख्रिणंम् । विस्तोत्रभ्यों बरोजिय ॥५॥

पदार्थ: —हे इन्द्र! तू ही जलविषता भी है, तू (स्तोतृम्यः) स्तुतिपरायण इन समस्त प्राणियों के कल्याण के लिये (त्यम चित्) उस (गिरिम्) मेघ को (विद-रोजिष) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न कर बरसाता है जो मेघ (पर्वतम्) भनेक पर्वतों से युक्त है; जो (शतवन्तम्) संख्या में सैकड़ों भीर (सहस्रिणम्) सहस्रों है।।।।।

भावार्थः जल वर्षणकर्ता भी वही देव है। सृष्टि की भ्रादि में कहां से ये मेघ भ्राए इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई; यदि मेघ न हो तो जीव भी यहाँ न होते इत्यादि भावना सदा करनी चाहिये।।।।

### बयमुं त्वां दिवां सुते वयं नक्तं इवामहे। अस्माकं काममा पूंण ॥६॥

पदार्थः हे मगवन् (वयम्) हम उपासकगए। (उ) निश्चय करके (दिवा) दिन में, (सुते) शुमकर्म के समय (त्वा हवामहे) तेरा म्रावाहन, प्रार्थना भीर स्तुति करते हैं भीर (वयम् नक्तम्) हम सब रात्रि काल में भी तेरी स्तुति करते हैं। इस कारए। (ग्रस्माकम्) हम लोगों की (कामम्) इच्छा को (ग्रा पृण) पूर्ण कर ।।६।।

भावार्यः जब समय हो तब ही ईश्वर की प्रार्थना करे भीर उससे प्रपना श्रभीष्ट निवेदन करे।।६॥

वृषमरूप से उस इन्द्र की स्तुति करते हैं।। क्वं स्य हुंपभी युवी तुविग्रीको अनानतः। ज्ञा करतं संपर्वति ॥७॥

पवार्थ: —(स्यः) वह सर्वत्र प्रसिद्ध (वृष्यः) निखिल कामनाप्रद वृष प्रयात् इन्द्र (क्व) कहां है! कीन जानता है! जो (युवा) नित्य तरुए। ग्रीर जीवों के साथ इस जगत् को मिलाने वाला है; (तृ विग्रीवः) विस्ती गं कन्घर ग्रंथात् सर्वत्र विस्ती गं कन्घर ग्रंथात् सर्वत्र विस्ती गं व्यापक है; जो (ग्रनानतः) ग्रन ग्रीभूत ग्रंथात् महान् = उच्च से उच्च ग्रीर सर्वशक्तिमान् है; (सम्) उस ईश्वर को (कः ब्रह्मा) कौन ब्राह्म ग्रं (सपय्यंति) पूज सकता है ! ।।७।।

भावार्थः — जब उसके रहने का कोई पता नहीं है तब कौन उसकी पूजा विधान कर सकता है श्रर्थात् वह अगम्य अगोचर है।।।।।

किसी के यज्ञ में इन्द्र जाता या नहीं यह वितर्कना करते हैं।।

# कस्यं स्वित्सवनं हषां जुजुष्वाँ अव गडछति ।

### इन्द्रं क उं स्विदा चंके ॥८॥

पवार्थः—(स्थित्) मैं उपासक वितर्क कर रहा हूँ कि (कस्य सवनम्) किस पुरुष के याग में वह इन्द्र (ग्रव गच्छति) जाता जो (वृषा) वृषा ग्रथित् ग्रभीष्ट, वस्तुग्रों की वर्षा करनेवाला इस नाम से प्रसिद्ध है ग्रीर (जुजुष्वान्) जो शुमकर्मियों के उपर प्रसन्न होने वाला है। (क: उ स्वित्) कीन ज्ञानी विज्ञानी (इन्द्रम्) उस इन्द्र को (ग्राचके) ग्रच्छे प्रकार जानता है ?।।।।

भावार्यः—ईदृग् ऋचाग्रों से उस परमदेव की ग्रनवगम्यता ग्रोर दुर्वोधता दिखलाई जाती है। उस महती शक्ति को विरले ही विद्वान् जानते हैं।। ।।

### कं ते दाना अंसभत ट्रबंहन्कं छुवीयाँ। उक्ये क उंस्विदन्तंमः॥९॥

पवार्यः—(वृत्रहन्) हे विघ्नविनाशक इन्द्र ! (कम्) किसको (ते वानाः) तेरे दान (ग्रसक्षत) प्राप्त हीते हैं ? (कम्) किसको तेरी कृपा से (सुवीय्या) शोमन वीय्यं ग्रीर पुरुषार्थं मिलते हैं ? (उक्ये) स्तोत्र सुनकर (कः उ स्वित्) कीन उपासक तेरा (ग्रन्तमः) समीपी ग्रीर प्रियतम होता है।।।।

भावार्यः उसके ग्रनुग्रहपात्र कौन हैं इस पर सब कोई विचार करें ॥ ६॥

### अयं ते मानुंषे अने सोमंः पूरूष्ट्रं स्वयते । तस्येहि म द्वींबा पिवं ॥१०॥

पदार्थः - हे इन्द्र ! (ते) तरे लिये (मानुषे जने) मुभ मनुष्य के निकट भीर

(पूरुषु) सम्पूर्ण मनुष्य जातियों में (श्रयम् सोमः सूयते) यह तेरा प्रिय सोमयाग किया, जाता है। (तस्य एहि) उसके निकट ग्रा; (प्रद्रव) उसके ऊपर कृपा कर; (पिब) भ्रीर कृपादृष्टि से उसको देख ।।१०।।

भावार्यः पूर्व ऋचाग्रों में दिखलाया गया है कि वह किसके याग में जाता है; वह किसके गृह पर जाता है या नहीं। इसमें प्रार्थना है कि हे भगवन् समस्त मनुष्य जातियों में तेरी पूजा होती है, तू उस पर कृपा कर। इत्यादि ॥१०॥

## अयं ते अर्थुणावंति सुषोमांयामिषं प्रियः। आर्जीकीये मदिन्तंमः॥११॥

पदार्थः हे इन्द्र ! (श्रायंणावित) इस विनश्वर शरीर में (सुसोमायाम्) इस रसमयी बुद्धि में श्रीर (श्रार्जीकीये) समस्त इन्द्रियों के सहयोग में (श्राधिश्रतः) श्राक्षित (ते) तेरे श्रनुग्रह से (मदिन्तमः) तेरे लिये श्रानन्दजनक याग सदा हो रहा है, इसको ग्रहण कीजिये।।११॥

भावार्थः — याग दो प्रकार के हैं। जो विविध द्रव्यों से किया जाता है वह बाह्य ग्रीर जो इस शरीर में बुद्धि द्वारा ग्रनुष्ठित होता है वह ग्राभ्य-तर याग है। इसी को मानसिक, ग्राध्यात्मिक ग्रादि भी कहते हैं। ग्रीर यही यज्ञ श्रेष्ठ भी है। ११।:

## तमद्य रार्धसे मुद्दे चारुं मदाय घृष्यंये । एइपिन्द्र द्रवा पित्रं ॥१२॥

पदार्थ: हम उपासक (ग्रद्य) ग्राज (चारुम) परम सुन्दर(तम्) उस परमदेव की स्तुति करते हैं, (राधसे) धन ग्रीर ग्राराधना के लिये (मदाय) ग्रानन्द के लिये ग्रीर (घृष्वये) निखिल शत्रु के विनाश के लिये उसकी उपासना करते हैं (इन्द्र) हे इन्द्र वह तू (ईम्) इस समय (एहि) ग्रा (द्रव) कृपा कर ग्रीर (पिब) कृपा दृष्टि से देख ॥१२॥

भावार्यः परमेश्वर की उपासना करने वाले को धन ग्रीर ग्रानन्द की कमी नहीं रहती।।१२।।

ब्राट्स मण्डल में यह चौसठवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

भ्रय द्वादशर्षस्य पञ्चषष्टितसस्य सुक्तस्य १—१२ प्रागायः काव्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४, ६, ६, ११, १२ निचृद्गायत्री ॥ ३, ४ गायत्री ॥ ७, ८, १० विराड् गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

पुनरिप इन्द्र की प्रार्थना का विधान करते हैं।।
यदिन्द्र प्रागपागुद्रङ्ग्यंग्वा ह्यसे नृभिः।
था याहि तृयंसाशुभिः॥१॥

पदार्थः—(यद्) यद्यिष, (इन्द्र) हे इन्द्र ग्रापको (नृभिः) उपासक जन(प्राक्) पूर्व दिशा में, (ग्रपाक्) पश्चिम दिशा में (उदङ्) उत्तर दिशा में (वा) ग्रथवा (न्यक्) नीचे की ग्रोर (ह्यसे) बुलाते हैं, तथापि ग्राप (ग्राशुभिः) शीझग्रामी वाहकों द्वारा वहन किये जाकर (त्यं) शीझ ही मेरे घर में (ग्रा याहि) ग्राइये ।।१।।

भावार्थ:—सभी दिशाश्रों में सर्वत्र लोग परमात्मा का गुणगान करते ही हैं; मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने अन्तः करण में उसको जागृत करूं।।१।।

उसी की व्यापकता दिखलाते हैं।।

### यद्वां मस्तवंणे दिवो मादयांसे स्वंर्णरे । यद्वां समुद्रे अन्धंसः ॥२॥

पदार्थः है ईश ! (यद्वा) ग्रथवा (स्वणंरे) प्रकाशमय ! (दिव: प्रस्नवणे) सूर्यं के गमन स्थान में (यद्वा)यद्वा (समुद्रे) श्रन्तिरक्ष में यद्वा (श्रन्धसः) श्रन्नोत्पत्ति-करण पृथिवी के गमन स्थान में ग्रथित् जहां तहां सर्वत्र स्थित होकर तू (मादयसे) प्राणिमात्र को श्रानन्दित कर रहा है तथापि हम उपासक तेरे शुमागमन के लिये तुभ से प्रार्थना करते हैं ॥२॥

भावार्षः - परमेश्वर यों तो सर्वत्र सब को ग्रानित्त कर रहा है तथापि हम सभी ग्रपने ग्रन्तः करण में उसके गुणों का घ्यान करें।।२।।

का त्वां गीमिमहामुदं हुवे गामिव भोजंसे।

### इन्द्र सोमंस्य पीत्रये ॥३॥

पदार्थ:—हे इन्द्र ! (सोमस्य पीतये) इस संसार की रक्षा के लिये (गीभिः) विवित्र स्तोत्रों से (त्वा) तेरा (ग्रा हुवे) ग्रावाहन ग्रीर स्तवन करता हूँ, जो तू (महाम्) महान् ग्रीर (उरुम्) सर्वत्र व्याप्त है—ऐमे ही जैसे (भोजसे) घास खिलाने के लिये (गाम इव) गी को बुलाते हैं।।३।।

भावार्यः जो महान् ग्रीर उरु ग्रर्थात् सर्वत्र विस्तीर्ण है वह स्वयं संसार की रक्षा में प्रवृत्त है; तथापि प्रेमवश भक्तजन उसका ग्राह्वान ग्रीर प्रार्थना करते हैं।।३।।

### आ तं इन्द्र पहिपानं इरंगी देव ते महं:। रथें वहन्तु विश्वंतः।।।।।

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमैश्वर्यंसम्पन्त ! (देव) हे देव मगवत् ! (ते) तेरे (मिहमानम्) मिहमा को श्रीर (ते महः) तेरे तेज को (विभ्रतः) घारण करते हुए ये (हरयः) परस्पर हरणशील सूर्यादि लोक तुभको (रथे) रमणीय संसार में (वहन्तु) प्रकाशित करें ॥४॥

भावायं:—हे मनुष्यो ! ईश्वर की महिमा इस संसार में देखो, इसी में यह विराजमान है यह इससे उपदेश देते हैं ॥४॥

### इन्द्रं गृणीष उं स्तुषे महाँ उग्र ईवानकृत । एहिं नः सुतं पिवं ॥५॥

पवार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र मगवन् ! तू (गृणीषे) सबसे गीयमान होता है धर्मात् तेरी कीर्ति को सबही गाते-बजाते हैं। (उ) निश्चय करके (महान्) तुक्तको महान्, (उपः) न्याय दृष्टि से मयंकर घौर (ईशानकृत्) ऐश्वर्य्ययुत घनदाता मानकर (स्तुषे) स्तुति करते हैं। वह तू (नः एहि) हमारे निकट ग्रा भौर (सुतम् पिब) इस सृष्टि संसार को उपद्रवों से बचा।।।।।।

भावायः —ईश्वर सबसे महान् है भ्रौर वही घन का भी स्वामी है भ्रौर उग्र भी है क्योंकि उसके निकट पापी नहीं ठहर सकते। ग्रतः उसकी स्तुति-प्रार्थना ग्रवश्य करनी चाहिये।।५।।

### स्रुतावंन्तस्त्वा वृयं प्रयंस्वन्तो इवामहे । इदं नो बर्हिरासदें ॥६॥

पदार्थः हे इन्द्र ! (मुताबन्तः) सदा शुमकर्मपरायण ग्रीर (प्रवस्वन्तः) दिरिद्रों के देने के लिये ग्रीर ग्रिग्निहोत्रादि कर्म करने के लिये सब प्रकार के ग्रन्न ग्रीर सामग्रियों से सम्पन्न होकर (वयम्) हम उपासक (नः) हमारे (इदम् बिहः) इस हृदय प्रदेश में (ग्रासदे) प्राप्त होने के लिये (त्वाम्) तुभको (हवामहे) बुलाते ग्रीर स्तुति करते हैं ॥६॥

भावार्षः — सुतावन्तः = इससे यह दिखलाते है कि प्रथम शुभकर्मी बनो। प्रयस्वन्तः = ग्रौर सकल सामग्रीसम्पन्न होग्रो तब तुम ईश्वर को बुलाने के ग्रधिकारी होगे।।६।।

### यचिद्धि श्रव्यंतामसीन्द्र सार्धारणस्त्वस् । तं त्वां वयं इंवामहे ॥७॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे ईश ! (यव्) जिस कारण (शश्वताम्) सदा स्थायी मनुष्यसमाजों का (स्वम् साधारणः) तू साधारणः—समान स्वामी (ग्रस्ति) है, (हि) यह प्रसिद्ध भीर (चित्) निश्चय है। इस कारण (तम् त्वाम्) उस तुभको (वयम् हवामहे) हम सब प्रपने शुभकर्मों में बुलाते ग्रीर स्तुति करते हैं।।७।।

भावार्षः — शक्वताम् = इसका ग्रथं चिरन्तन ग्रीर सदा स्थायी है। मनुष्यसमाज प्रवाहरूप से ग्रविनश्वर है, ग्रतः यह शाश्वत है। परमात्मा सबका साधारण पोषक है। इसमें सन्देहस्थल ही नहीं। ग्रतः प्रत्येक शुभ-कर्म में प्रथम उसी का स्मरण, कीर्त्तन, पूजन व प्रार्थना करना उचित है।।।।।

प्रथम भ्रन्नादिक सब वस्तु परमात्मा को समर्पेगीय हैं।।

### इदं ते सोम्यं मध्वधुंक्षत्रद्रिंभिर्नरः।

### जुषाण इंन्द्र तिरंपब ।।८।।

पदार्थः — (इन्द्र) है परमदेव ईश्वर ! (नरः) कर्म तत्त्ववित् कर्मपरायण जन (ते) तेरे लिये (इदम सोम्यम मधु) इस सोमसम्बन्धी मधुर रसको (ग्रद्विभिः) शिला द्वारा (ग्रधुक्षन्) निकालते हैं। (तत्) उसको (जुषाणः) प्रसन्त होकर (पिब) ग्रहण कीजिये।।।।।

भावार्थः इससे यह शिक्षा दी जाती है कि पर्वत के टुकड़ों से ग्रन्न प्रस्तुत करने के लिये ग्रनेक साधन बनाने चाहियें। जैसे चक्की ग्रीर मसाला ग्रादि पीसने के लिये शिला ग्रीर खल बनाए जाते हैं। जब-जब कोई नूतन वस्तु प्रस्तुत हो तब-तब ईश्वर के नाम पर प्रथम उस वस्तु को रखे; फिर सब मिल कर ग्रहण करें। ग्रग्नि में होमना यह सहजोपाय है।। ।।

विश्वां अर्थो विष्विचतोऽतिं ख्युस्तृयमा गंहि। अस्मे वृद्दि अर्थो बृद्द ।।९।। पवार्षः है इन्द्र ! तू सबका साधारण (प्रय्यंः) स्वामी है प्रतः योड़ी देर (विश्वान्) समस्त (विपश्चितः) तत्त्वज्ञ पण्डितों को भी, जिनके ऊपर स्वमावतः तेरी कृपा रहती है, (प्रति) छोड़कर (ह्यः) मूर्ख किन्तु तेरे मक्त हम जनों को देख ग्रीर (तूयम् ग्रागिह) शीघ्र हमारी भोर ग्रा। ग्रीर ग्राकर (ग्रस्मे) हम लोगों में (बृहत्) बहुत बड़ा (श्रवः) यश, ग्रन्न, पुरस्कार ग्रादि विविध वस्तु (धेहि) स्थापित कर ॥६॥

भावार्थ: यह हम लोगों को अच्छे प्रकार मालूम है कि ईश्वर ज्ञान-मय है। अतः ज्ञानीजन उसके प्रिय हैं। भक्तों से भी प्रिय ज्ञानी है। ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं। परन्तु ईश्वर की प्रार्थना मूर्ख और पण्डित दोनों करते हैं। अतः यह स्वाभाविक प्रार्थना है। अपने स्वार्थ के लिये सब ही उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं।।।।

### बाता मे पृषंतीनां राजां हिरण्यवीनांम् । मा देवा मघवां रिषत् ॥१०॥

पदार्थ:—इन्द्रनामी परमात्मा (मे बाता) मेरा दाता है या वह मेरा दाता होवे । क्योंकि वह (हिरण्यवीमाम्) सुवर्णवत् हितकारिएगी (पृषतीनाम्) नाना वर्णों की गायों = प्रन्यान्य पशुद्रों तथा घनों का (राजा) शासक स्वामी है । (वेचाः) है विद्वान् जनो ! जिससे (मघवा) वह परम घन सम्यन्न परमात्मा हम प्राणियों पर (मा रिषत्) रुष्ट न होवे ऐसी शिक्षा ग्रीर श्रनुग्रह हम लोगों पर करो ॥१०॥

भाषायं: मनुष्यों की प्रिय वस्तु गी है क्यों कि थोड़े ही परिश्रम से वह बहुत उपकार करती है। स्वच्छन्दतया वन में चरकर बहुत दूष देती है। म्रातः इस पशुप्राप्ति के लिये ग्रधिक प्रार्थना ग्राती है। ग्रीरं जो जन धन-जन-ज्ञानादिकों से हीन हैं वे समभते ही हैं कि हमारे ऊपर उसकी उतनी कृपा नहीं है। ग्रतः "मधवा रुष्ट न हो" यह प्रार्थना है।।१०।।

इस मन्त्र को पढ़कर ईश्वर के निकट कृतज्ञता प्रकाश करे।।

# सहस्रे पृषतीनामधिक्चन्द्रं बृहत्पृथ ।

### शुक्रं हिरंण्यमा दंदे ॥११॥

पदार्थः — मैं उपासक (पृथतीनाम्) नाना वर्णों की गीवों के (सहस्रे प्रिष्ण) एक सहस्र से भ्रधिक श्रयात् एक सहस्र गीवों के श्रतिरिक्त (हिरण्यम् भावदे) सुवर्णं कोश को भी पाया हुआ हूँ। जो हिरण्य (चन्द्रम्) श्रानन्दप्रद है (बृहत्) महान् भीर (पृथ्) ढेर है श्रीर (शुक्रम्) शुद्ध है।।११॥

भाषार्थः — यह ऋचा यह शिक्षा देती है कि उसकी कृपा से जिसको धन जैसा प्राप्त हो वैसा ईश्वर से निवेदन करे श्रीर श्रपनी कृतजता प्रकाश करे। वही धन ठीक है जो शुक्र = शुद्ध हो ग्रथीत् पापों से उत्पन्न न हुग्रा हो ग्रीर चन्द्र ग्रथीत् श्रानन्दजनक हो। शुभकर्म ग्रीर सुदान में लगाने से धन सुखप्रद होता है। इत्यादि॥११॥

### नपांतो दुर्गहंस्य मे सहस्रेण सुराधंसः। अवो देवेष्यंकत ॥१२॥

पदार्थः—हे ईश ! यद्यपि मैं (दुर्गहस्य) दुःख में निमग्न हूँ तथापि (मे) मेरे (नपातः) पौत्र, दौहित्र ग्रादि जन (सहस्रेण) ग्रापके दिए हुए श्रपरिमित घन से (सुराधसः) घन सम्पन्न होवें ग्रीर (देवेषु) श्रेष्ठ पुरुषों में वे (श्रवः) यश, ग्रन्न, पशु, हिरण्य ग्रीर ग्रापकी कृपा (श्रक्त) पार्वे ॥१२॥

भावार्षः — इस मन्त्र से ग्रपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ग्रौर दौहित्रादिकों को सुखी होने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें।।१२।।

#### ग्रष्टम मण्डल में यह पैंसठवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

श्रय पञ्चदश्चंस्य षट्षिटतमस्य सून्तस्य १—१५ कालः प्रागाय ऋषिः।। इग्द्रो देवता ।। छन्दः—१ बृहती । ३, ४, ११, १३ विराष्ट् बृहती । ७ पावनिषृद् बृहती । २, ८, १२ निबृत् पंक्तिः । ४, ६ विराट् पंक्तिः । १४ पावनिचृत् पंक्तिः । १० पंक्तिः । १४ प्रनुष्टुप् ।। स्वरः—१, ३, ४, ७, ११, १३ मध्यमः, । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४ पञ्चमः । ६, १५ गान्धारः ।।

ईश्वर की प्रार्थना के लिये जनों को उपदेश देते हैं।।
तरांभिकों विदद्वं सुमिन्द्रं सुवार्थ ऊत्यं ।
वृहद्गायंन्तः सुतसों में अध्वरे हुवे मरं न कारिणंस्।।१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (सबाधः) मय, रोगादि बाधाश्रों से युक्त इस संसार में (ऊतये) रक्षा पाने के लिये (बृहद् गायन्तः) उत्तमोत्तम बृहत् गान गाते हुए (तरोभिः) बड़े वेग से (इन्द्रम्) उस परमिपता जगदीश की सेवा करो जो (वः) तुम्हारे लिये (विदद्वमु) वास, वस्त्र श्रीर धन दे रहा है। हे मनुष्यो ! मैं उपदेशक मी (भरं न) जैसे स्त्री मर्ता मरणकर्ता स्वामी को सेवती तद्वत् (कारिणम्) जगत्कर्ता उसको (मुतसोमे) सर्वपदार्थसम्पन्न (श्रध्वरे) नाना पथावलम्बी संसार में (हुवे) पुकारता श्रीर स्मरण करता हूँ ॥१॥

भावारं:— भ्रघ्वर = संसार। भ्रघ्व + र=जिसमें भ्रनेक मार्ग हों। जीवन के धर्मों के ज्ञानों के भ्रौर रचना भ्रादिकों के जहां शतशः मार्ग देख पड़ते हैं। इस शब्द का भ्रथं श्राजकल याग किया जाता है। इसका बृहत् भ्रथं लेना चाहिये। याग करने का भी बोध इस संसार के देखने से ही होता है। ग्राम्र प्रतिवर्ष सहस्रशः फल देता है। एक कृष्माण्डबीज शतशः कृष्माण्ड पैदा करता है। इस सबका क्या उद्देश्य है, किस भ्रभिप्राय से इतने फल एक वृक्ष में लगते हैं। विचार से इसका उद्देश्य परोपकार ही प्रतीत होता है। उस वृक्ष का उतने फलों से कुछ प्रयोजन नहीं दीखता। ये ही उदाहरण मनुष्य जीवन को भी परोपकार श्रौर परस्पर साहाय्य की भ्रोर ले जाते हैं इसीसे भ्रनेक यागादि विधान उत्पन्न हुए हैं।।१।।

सोम = वेद में सोम की ग्रधिक प्रशंसा है। ग्राश्चर्य यह है कि यद्यपि इस में बहुत प्रकार के विघ्न हैं तथापि इसमें सुखमय पदार्थ भी बहुत हैं। उन्हीं ग्रानन्दप्रद पदार्थों का एक नाम सोम है। यह शब्द भी ग्रनेकार्थक है।।

ब्राशय—इसका ब्राशय यह है कि यह संसार सुखमय या दु:खमय कुछ हो, हम सब मिलकर उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थना किया करें। हम मनुष्यों का इसी से कल्याण है।।

ईश्वर स्वतन्त्र कर्ता है इस ऋचा से दिखलाते हैं।।
न यं दुश्रा वरंन्ते न स्थिरा मुरो मदें सुन्निप्रमन्धंसः।
य आहत्यां चन्नमानायं सुन्वते दार्ता जरित्र चन्थ्यंम्।।२।।

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! (ग्रन्धसः मदे) घन देने से (यम्) जिस इन्द्र को (दुझाः) दुवंर राजा महाराजा ग्रादि (न बरन्ते) न रोक सकते (स्थिराः) स्थिर (मुराः न) मनुष्य भी जिसको न रोक सकते । जो (मुशिप्रम्) शिष्टजनों को घना-दिकों से पूर्ण करने वाला है ग्रीर जो (ग्रादृत्य) श्रद्धा मन्ति ग्रीर प्रेम से ग्रादर करके उसकी (शशमानाय) कीर्ति की प्रशंसा करने वाले जन को, (मुन्यते) शुमकर्मी को ग्रीर (जिरित्रे) स्तुतिकर्ता को (उयथ्यम्) वक्तव्यवचन, घन ग्रीर पुत्रादिक पवित्र वस्तु (दाता) देता है ॥२॥

भावार्थ: - ग्राशय यह है कि जो शुभकर्म में निरत हैं वे उसकी कृपा से सुखी रहते हैं ॥२॥

या जुकी मुक्षो अरव्यो यो वा कीजो हिर्ण्ययाः । स ऊर्वस्यं रेजयत्यपांद्रविमिन्द्रो गव्यस्य दन्नहा ॥३।। पदार्थ:—(यः) जो परमातमा (शकः) सर्वशक्तिमान्, (मृक्षः) शुद्ध भीर (भश्नः) व्यापक है (यः वा) भीर जो (कीजः) कीर्तनीय, (हिरण्यः) हित भीर रम-एगिय है, (सः) वह (ऊर्वस्य) भितिवस्तीएं (गव्यस्य) गितमान् जगत् की (भ्रप्यृतिम्) निखिल बाधाभों को (रेजयित) दूर किया करता है। क्योंकि जो (बृजहा) वृजहा = निखल विध्ननिवारक नाम से प्रख्यात है।।३।।

भावार्यः परमेश्वर सर्वशक्तिमान् व शुद्धादि गुण भूषित है ग्रतः वही मनुष्यों का कीर्तनीय, स्मरणीय ग्रीर पूजनीय है।।३।।

उसकी महिमा दिखलाते हैं।

### निखातं चिद्यः पुंषसम्भृतं वस्तिद्वपंति दाशुष । वजी सुविमो हर्येश्व इत्कंरदिन्द्रः कत्वा यथा वशंत्।।।।।

पदार्थः—(यः) जो परमात्मा (दाशुषे) परोपकारी, श्रद्धालु श्रीर मक्तजन को (निस्तातम् चिद्) पृथिवी के श्रम्यन्तर गाड़े हुए भी (पुरुसंभृतम्) बहुत संचित (वसु उद्) धन श्रवश्य (वपित इत्) देता ही है; जो (बज्री) न्यायदण्डधारी (सुश्चित्रः) शिष्टजनभर्ता श्रीर (हय्यंश्वः) सूय्यं पृथिव्यादि में व्यापक ही है, वह (इग्दः) इन्द्र (यथा वशत्) जैसा चाहता है (ऋत्वा) कर्म से (करत् इत्) वैसा करता ही है।।४।।

भावार्षः —वह सब प्रकार हितकारी स्वतन्त्र कर्ता है; ग्रतः वही एक उपास्यदेव है।।४।।

## यद्वावन्यं पुरुष्ट्रत पुरा चिच्छूर तृणाम् । वयं तत्तं इन्द्र सं भरामसि युक्कमुक्यं तुरं वर्चः ॥५॥

पदार्थः—(पुरुष्टुत) हे बहुस्तुत ! (जूर) महावीर, ईश ! (पुरा चित्) पूर्व-काल में सृष्टि की मादि में तू ने (नृणाम्) मनुष्यों के कर्तव्य के विषय में (यत ववन्य) जो जो कामना की, जो जो नियम स्थापित किया, (इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते तत्) तेरी उस उस वस्तु को भौर (तुरम्) शीघ्र(वयम्) हम (उक्यम्) यज्ञ स्तोत्र (वचः) सत्य-वचन इत्यादि नियम का पालन करते हैं। ग्रतः हमारी रक्षा कर ।।।।

भावारं: जो कोई ईश्वरीय नियम पर चलते हैं वे इस ऋचा द्वारा प्रार्थना करें। उसने जो जो कर्तव्य चलाए हैं उनको विद्वान् जैसे निवाहते हैं हम भी उनका निर्वाह करें।।५॥

### सचा सोबंध पुरुह्त विज्ञिनो मदांय युक्ष सोमपाः। त्वमिद्धि बंधकते काम्यं वसु देष्ठंः सुन्वतो सुवंः ॥६॥

पदार्थ:—(पृष्ठहूत) हे बहुपूजित ! (विज्ञवः) हे दण्डघर ! (द्युक्ष) हे दिव्य-लोकस्य ! (सोमपाः) हे संसाररक्षक देव ! तू (मदाय) प्रानन्द के लिये (सोमेषु) जगतों में (सचा) सब पदार्थों के साथ निवास कर । हे इन्द्र ! (त्वम् इत् हि) तू ही (ब्रह्मकृते) स्तोत्र रचियता को ग्रीर (सुन्वते) शुमकिमयों को (काम्यम्) कमनीय (वसु) घन (देष्ठ: भुवः) देने वाला हो ॥६॥

भावार्यः—सोम = संसार । पुरु = बहुत । देष्ठ = दातृतम । ब्रह्मकृत् । ब्रह्म = स्तोत्र । परमात्मा स्तोता स्रौर सत्कर्मी को खूब ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥६॥

### वयमनिष्दा होऽपीपेमुहे विज्ञिणंम्। तस्मां च अद्य संमना सुतं भरा न्नं भूषत शुते ॥७॥

पवाथं:—हे मनुष्यो ! (इदा) इस समय हम लोगों का यह कर्त्तव्य है कि जैसे हम उपासक (ह्यः) गत दिवस (एनम् विज्ञणम्) इस न्यायपरायण महादण्ड-धारी जगदीश की स्तुति प्रार्थना द्वारा (इह) इस यज्ञ में (ग्रपीपेम) प्रसन्न कर चुके हैं वैसे ग्राप लोग मी सदा किया कीजिये ग्रौर (ग्रद्ध) ग्राज (तस्मैं उ) उसी की प्रसन्नता के लिये (समनाः) एकमन होकर ग्राप लोग (सुतम्) उससे उत्पादित जगत् को (भरः) घनादिकों से भरण पोषण कीजिये। (श्रुते) जिस कार्य्य के सुनने से वह (नूनम्) ग्रवश्य ही (ग्रा भूषत) उपासकों को सब तरह से भूषित करता है।।।।।

भावार्षः [ऐसे-ऐसे मन्त्र उपदेशपरंपरा की सिद्धि के लिये हैं।] जो उपदेशक प्रतिदिन नियम पालते आए हैं वे इसके अधिकारी हैं। वे शिक्षा देवें कि हे मनुष्यो! हम आज, कल, परसों, गतदिन और आगामी दिन अपने आचरणों से उसको प्रसन्न रखते हैं और रखेंगे। तुम लोग भी वैसा करो।।७॥

# हकंश्चिदस्य वार्ण उंरामिथरा वयुनेषु भूषि । सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गृहीन्द्र म चित्रयां धिया ॥८॥

पदार्थ: —(वृक: चित्) वृक के समान महादुष्ट जन मी (वारणः) सबके बाघक भी (उरामिषः) मार्ग में लूटने वाले भी जन (ग्रस्य वयुनेषु) इसी की कामना

में रहते हैं प्रयात् प्रत्याय करके भी इसी की शरण में भाते हैं, इसी की प्रार्थना भीर नाम जपते हैं यह भाश्चर्य की बात है! (इन्द्र) हे इन्द्र! (सः) वह तू (नः इमम् स्तोमम्) हमारे इस निवेदन को (जुजुषाणः) सुनता हुमा (आ गिह) भा। हे मगवन्! (चित्रया धिया) विविध भीर भ्रद्भुत-श्रद्भुत कर्म भीर ज्ञान की वृद्धि के लिये तू हमारे हृदय में वस ॥६॥

भावार्थः — उस परमदेव को सन्त, श्रसन्त, चोर, डाकू, मूर्ख, विद्वान् सब ही भजते हैं। परन्तु वे ग्रपने-ग्रपने कर्म के ग्रनुसार फल पाते हैं।।।।

ईश्वर की पूर्णता दिखलाते हैं।।

# कटू न्वर्रस्याकृतिमन्द्रस्यास्ति पौंस्यंस् । केनो तु कं श्रोमंतेन न शुंश्रुवे जतुषः परिं हत्रहा ॥९॥

पदायं:—(ग्रस्य इन्द्रस्य) इस परमात्मा का (कदू नु) कौनसा (पौंस्यम्) पुरुषायं (ग्रकृतम् ग्रस्ति) करने को बाकी है ग्रर्थात् उसने कौन कर्म ग्रमी तक नहीं किमें हैं जो उसे ग्रब करने हैं ग्रर्थात् वह सर्व पुरुषार्थं कर चुका है उसे ग्रब कुछ कत्तंव्य नहीं। हे मनुष्यों!(केनो नु कम्) किसने (श्रोमतेन) श्रवणीय कर्म के कारण (न गुश्रुवे) उसको न सुना है क्योंकि (जन्मनः परि) सृष्टि के जन्म दिन से ही वह (वृत्रहा) निखल विघ्नविनाशक नाम से प्रसिद्ध है।।।।

भावारं: वह ईश्वर सब प्रकार से पूर्ण धाम है। उसे ग्रब कुछ कर्त्त व्य नहीं। वह सृष्टि के ग्रारम्भ से प्रसिद्ध है; उसी की उपासना करो।।।।

### कदूं महीरधृष्टा अस्य तिवंषीः कद्वं द्वत्रच्नो अस्त्तस् । इन्द्रो विश्वान्वेकनाटां अहर्देशं चत कत्वां पणीरिय ॥१०॥

पवार्थः —हे मनुष्यो ! (ग्रस्य तिवषीः) इसकी शक्तियां (कद्ग) कितनी (महीः) बड़ी पूजनीय श्रीर (ग्रधृष्टाः) ग्रक्षण्ण हैं ! (वृत्रष्टनः) इस निखिल दुःखनिवारक मगवान का यश (कदु) कितना (ग्रस्तृतम्) ग्रविनश्वर श्रीर महान् है ! हे मनुष्यो ! (इन्द्रः) वह परमात्मा मनुष्यजाति की मलाई के लिये (विश्वान्) समस्त (बेकनाटान्) सूदखोरों को (ऋत्वा) उनके कर्म के श्रनुसार (ग्रहदृंशः) केवल इसी जन्म में सूर्यं को देखने देता है प्रथति दूसरे जन्म में उनको ग्रन्थकार में फेंक देता है । (उत) ग्रीर (पणीन्) जो वांगक् मिथ्या व्यवहार करते हैं, श्रसत्य बोलते, हैं श्रसत्य तोलते, गी ग्रादि उपकारी पशुग्रों को गुष्त रीति से कसाइयों के हाथ बेचते हैं—इस प्रकार के

मिथ्या व्यवसायी को वेद में पिए। कहते हैं उनको भी वह इन्द्र (ग्रिभ) चारों तरफ से समाजों से दूर फेंक देता है।।१०।।

भावायं:—वेकनाट—संस्कृत में इसको कुसीदी, वृद्धिजीवी ग्रादि नामों से पुकारते हैं। जो द्विगुण, त्रिगुण सूद खाता है। शास्त्र, राजा ग्रीर समाज के नियम से जितना सूद बंधा हुग्रा है उससे द्विगुण त्रिगुण जो सूद लेता है वह वेकनाट। इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार लोग करते हैं। बे क नाट—द्विशब्द के ग्रर्थ में वे शब्द है। मैं एक रुपया ग्राज देता हूं। ठीक एक वर्ष में दो रुपये मुक्ते दोगे। इस प्रकार गुण प्राप्त होने पर जो नाट—नाचता है उसे वेकनाट कहते हैं। उसकी शक्ति ग्रनन्त है। वह जगत् के शासन के लिये दुष्टों का सदा शासन करता है—यह इसका ग्राशय है।।१०।।

### वयं घा ते अपुरुषेन्द्र ब्रह्माणि तत्रहत्। पुरुतमासः पुरुह्त विज्ञवी भृति न म भरामसि ॥११॥

पदार्थः—(इन्द्र) है परमैश्वर्य ! (वृत्रहन्) हे सर्वदुःखनिवारक ! (पुरुह्रत) हे बहुपूजित ! हे बहुतों से ग्राह्त !(बिक्जिवः) हे महादण्डघर भगवन् ! (भृतिम् न) जैसे नियमपूर्वक लोग वेतन देते हैं तद्वत् (पुरतमासः) पुत्र, पौत्र कलत्र बन्धु ग्रादिकों से बहुत (वयम्) तेरे उपासक (खलु) हम सब निश्चितरूप से (ते) तुभको (ग्रपूर्व्या) ग्रपूर्व (ब्रह्माणि) स्तोत्र (प्रभरामिस) समर्पित करते हैं। उन्हें ग्रहण कर ग्रौर हम जीवों को सुखी रख ॥११॥

भावार्षः —वृत्रहन् —वृत्रान् विघ्नान् हन्तीति वृत्रहा । वृत्र=विघ्न, दु:ख, क्लेश, मेघ, ग्रन्धकार, ग्रज्ञान ग्रादि । पुरुहूत =पुरु = बहुत । हूत = ग्राहूत, पूजित । हम लोगों को उचित है कि उस परमदेव को नवीन नवीन स्तोत्र बनाकर सुनावें ॥११॥

### पूर्वीश्चिद्ध त्वे तुंविकूर्पिनाशसो इवंन्त इन्द्रोत्तर्यः। तिरश्चिद्यः सवना वंसो गहि व्यविष्ठ श्रुषि मे इवंध् ॥१२॥

पदार्थ:—(तुविकूमिन्) हे बहुकर्मा ! हे अनन्तकर्मा ! (इन्ब्र) हे इन्द्र ! (त्वे) तुक्तमें (श्राश्तसः) विद्यमान आशाएं (पूर्वी: चित्) पूर्ण ही हैं; (ऊतयः) तुक्तमें रक्षाएं भी पूर्णिरूप से विद्यमान हैं। अतः आशा और रक्षा के लिये (हवन्ते) तुक्तको लोग बुलाते, पूजते और तेरी स्तुति गाते हैं। (हे बसो) हे सबको वास देने

वाले ! (श्रविष्ठ) हे महाशक्ते ! बलाधिदेव भगवन् ! (ग्रर्थ्यः) वह माननीय देव तू (तिरः चित्) गुप्तरूप से भी (सवना ग्रागिह) हमारे यज्ञों में ग्रा ग्रीर (मे हबम) मेरे ग्राह्वान, निवेदन, प्रार्यना ग्रादि को (श्रुधि) सुन ॥१२॥

भावार्यः समस्त शुभकर्म करते समय मनुष्य को चाहिये कि वह परमेश्वर को विद्यमान समभ उसकी स्तुति प्रार्थना ग्रादि इस प्रकार करे मानो परमात्मा उसके समक्ष ही बैठा है।।१२॥

### वयं घां ते त्वे इद्विन्द्र विमा अपि व्यक्ति । निह त्वद्नयः पुंबहृत कश्चन मधंबन्नस्ति मर्डिता ।।१३।।

पदार्थः—(इन्द्र) हे परमैश्वय्यंसंयुक्त महेश्वर ! (वयम् घ) हम उपासक-गए। (ते) तेरे ही हैं; तेरे ही पुत्र घौर प्रमुग्रहपात्र हैं। इसी कारए। (विप्राः) हम मेघावी स्तुतिपाठक (त्वे इद् ऊ) तेरे ही ग्राघीन होकर(स्मित्त) विद्यमान ग्रौर जीवन-निर्वाह करते हैं; (ग्रावि) इसमें सन्देह नहीं। (हि) क्योंकि (पुरुह्तत) हे बहुहूत ! हे बहुपूजित ! (मघवन्) हे सर्वधन महेश ! (त्वदन्यः) तुक्तसे बढ़कर ग्रन्य (कश्चन) कोई देव या राजा या महाराज (मिंडता न ग्रास्त) सुख पहुँचाने वाला नहीं है।।१३।।

भावार्यः—ईश्वर से बढ़कर पालक पोषक व कृपालु कोई नहीं; ग्रतः उसी की उपासना प्रेम, भिवत ग्रीर श्रद्धा से करनी चाहिये।।१३।।

## त्वं नां अस्या अमंतेष्व शुधो शिशांस्तेरवं स्पृषि । त्वं नं ऊती तवं चित्रयां धिया शिक्षां श्वचिष्ठ गातुवित् ॥१४॥

पदायं: —हे परमात्मन् ! (त्वम्) तू (नः) हम ग्राधित जनों को (श्रस्याः ग्रमतेः) इस ग्रज्ञान से (ग्रवस्पृषि) ग्रलग कर (उत क्षुषः) ग्रीर इस क्षुषा ग्रयात् दिरद्वता से हमको पृथक् ले जा। ग्रीर (ग्राभिशस्तेः) इस निन्दा से भी हमको दूर कर। हे भगवन् ! तू (नः) हमको (ऊती) रक्षा ग्रीर सहायता (शिक्ष) दे। तथा तू (तव) ग्रपनी (चित्रया थिया) ग्राश्चयं बुद्धि ग्रीर किया हमको दे। (शिष्ठ) हे बलाधिदेव, महाशक्ते ! तू (गातुवित्) सर्व मार्ग ग्रीर सर्वरीति जानता है।।१४॥

भावार्यः — इस ऋचा में ग्रज्ञान, दरिद्रता ग्रीर निन्दा से बचने के लिये ग्रीर रक्षा सहायता ग्रीर श्रेष्ठ वृद्धि प्राप्त करने के लिये शिक्षा देते हैं।।१४।।

# सोम इद्देश छुतो अंस्तु करुंवो मा विमीतन । अपेदेव ध्वस्मायंति स्वयं घेवो अपायति ॥१५॥

पदार्थ:—(कलयः) हे कलाविदो ! यद्वा हे शुमकर्मकर्ताम्रो ! (वः) तुम्हारे गृहों में (सोम.) प्रिय रसमय भीर मधुर पदार्थ भीर सोमयज्ञ (सुतः इत्) सम्पादित होवे; (मा बिभीतन) तुम मत डरो क्योंकि ईश्वर की कृपा से (एषः ध्वस्मा) यह ध्वंसक शोक मोह म्रादि (म्रपायित इत्) जा रहे हैं; (एषः) यह (स्वयम् घ) स्वयं (म्रपायित) दूर माग रहा है।।१५।।

भावायं: हे मनुष्यो ! तुम सदा शुभकर्म करो जिनसे तुम्हारे सर्व-भय दूर हो जायंगे ग्रीर शोक मोह ग्रादि क्लेश भी तुम्हें प्राप्त न होंगे ॥१५॥

ष्रष्टम मण्डल में यह छियासठवां सुक्त समाप्त हुन्ना।।

ध्यकेनोविशस्य चस्य सप्तषष्टितमस्य सूक्तस्य १—२१ मत्स्यः सामबो मान्यो वा मैत्रावरुणिर्बहवो वा मत्स्या जालनद्धा ऋषयः। ग्रावित्या देवताः। छन्दः– १—३, ४, ७, ६, १३—१४, २१ निचृद्गायत्री । ४, १० विराड्गायत्री । ६, ८, ११, १२, १६—२० गायत्री ।। षड्जः स्वरः ।।

### त्यान्तु भृतियाँ अवं आदित्यान्यां चिषामहे । सुस्ळीकाँ अभिष्टंगे ॥१॥

पदार्थ:—(ग्रिभिष्टये) ग्रिमिमत फलों की प्राप्ति के लिये हम प्रजागण (तान् कु क्षित्रयान्) उन सुप्रसिद्ध न्यायपरायण बलिष्ठ वीर पुरुषों के निकट (ग्रवः) रक्षा की (याचिषामहे) याचना करते हैं जो (ग्रावित्यान्) सूर्य्य के समान तेजस्वी, प्रतापी ग्रीर ग्रज्ञानान्यकारनिवारक हैं ग्रीर (सुमूळीकान्) जो प्रजाग्रों, ग्राश्रितों ग्रीर ग्रसमयौं को सुख पहुँचाने वाले हैं।।१।।

भावार्थः इस मन्त्र में रक्षकों ग्रीर रक्ष्यों के कर्त्तं व्य का वर्णन करते हैं। सर्व प्रकार से रक्षक सुखप्रद हों ग्रीर रक्ष्य उनसे सदा ग्रपनी रक्षा करावें। इसके लिये परस्पर प्रेम ग्रीर कर-वेतन ग्रादि की सुव्यवस्था होनी चाहिये।।१।।

मित्रो नो अत्यद्वति वरुंणः पर्वदर्यमा । आदित्यासो यथां विद्वाः ॥२॥ प्रायं:—(मित्रः) ब्राह्मण प्रतिनिधि, (वरुणः) क्षत्रिय प्रतिनिधि (प्रयमा) वैश्यप्रतिनिधि, (प्रादित्यासः) श्रीर सूर्यंवत् प्रकाशमान श्रीर दुःखहरणकर्ता श्रन्यान्य समासद् (यथा विदुः) जैसा जानते हों या जानते हैं उस रीति से (नः) हम प्रजागणों के (श्रंहतिम्) क्लेश, उपद्रव, दुमिक्ष, पाप श्रीर इस प्रकार के निखिल विष्नों को (श्रति पर्षद्) श्रत्यन्त दूर ले जायं।।२।।

भावार्षः — मित्र = जो स्नेहमय ग्रीर प्रेमागार हो। वहण = जो न्याय-दृष्टि से दण्ड दे ग्रीर सत्यता का स्तम्भ हो। ग्रर्थमा = ग्रर्थ = वैश्य। मा = माननीय = वैश्यों का माननीय। यद्वा न्याय के लिये जिसके निकट लोग पहुँचे वह ग्रर्थमा = ग्रभगमनीय ग्रंहित = जो प्राप्त होकर प्रजाग्रों का हनन करे जिसका ग्रागमन ग्रसह्य हो। सभासद् वे हों जो बड़े बुद्धिमान्, बड़े परि-श्रमी, बड़े उद्योगी, सत्यवादी, निर्लोभ ग्रीर परहित-समर्थ हों।।२।।

### तेषां हिं चित्रमुक्थ्यं र्वष्यमस्ति दाशुर्षे । आदित्यानां मरंकृते ॥३॥

पदार्थ:—(दागुषे) जो लोग प्रजा के कार्यं में श्रपना समय, घन, वुदि, शरीर और मन लगाते हैं वे दाश्वान् कहलाते हैं श्रीर जो (ग्ररंकृते) ग्रपने सदाचारों से प्रजाशों को भूषित रखते हैं श्रीर प्रत्येक कार्य में जो क्षम हैं वे श्रलंकृत कहाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिये (तेषाम हि श्रादित्यान।म्) उन समासदों का(चित्रम्) बहुविघ (उक्थ्यम्) प्रशंसनीय (वरूथम्) दान, सत्कार, पुरस्कार पारितोषिक श्रीर घन श्रादि होता है।।३।।

भावार्षः जो राष्ट्र के उच्चाधिकारी हों वे सदा उपकारी जनों में इनाम बांटा करें; इससे देश की वृद्धि होती जाती है। केवल श्रपने स्वार्थ में कदापि भी मग्न नहीं होना चाहिये।।३।।

### हिं वो महतामनी वर्षण मित्रायमन । ंस्या दंशीमहे ॥४॥

पदार्थः — (वरण १.त ग्रन्थं मन्) हे वरुण ! हे मित्र ! हे ग्रन्थं मन् ! (वः महताम्) ग्राप महान् पुरुषों का (ग्रव) रक्षण, साहाय्य ग्रीर दान ग्रादि (महि) प्रशंसनीय ग्रीर महान है (ग्रवांसि) उम्र रक्षण ग्रादिकों को ग्राप से हम (ग्रावृणीमहे) मांगते हैं।।४।।

भावार्यः —राष्ट्रीय सभासदों के निकट प्रजागण सदा ग्रपनी-ग्रपनी ग्रावश्यकताएं जनाया करें भीर उनसे उनकी पूर्ति कराया करें ॥४॥



### जीवाजी अभि घेतनादित्यासः पुरा इयात्। कदं स्य इवनश्रुतः ॥५॥

पदायं:—(ग्रादित्यासः) हे राज्यसमासदो ! (हयात पुरा) प्रजाग्रों में उपद्रवों भीर विघ्नों के ग्राने के पहले ही (नः जीवान्) हम जीते हुए जनों के उद्धार के लिये (ग्राभ घेतन) चारों ग्रोर से दौड़ कर ग्रावें। (हवनश्रुतः) हे प्रार्थनाग्रों के श्रोताग्रों ! (कत् ह स्य) ग्राप मन में विचार करें कि ग्राप कीन हैं ग्रर्थात् ग्राप इसी कार्य के लिये समासद् नियुक्त हुए हैं। प्रजाग्रों के प्रार्थनापत्र ग्राप ही सुनते हैं। यदि इस कार्य्य में ग्रापकी शिथलता हुई तो कितनी हानि होगी, इसको सोचिये। ग्रापके किचित् ग्रालस्य से प्रजाग्रों में महान् मृत्यु उपस्थित होगी।।५॥

भावार्थः —राज्यसभासद् प्रजाग्रों में उपद्रव फैलने से पूर्व उनकी ग्रावश्यकताएं जानें ग्रीर उनकी पूर्ति करें।।।।

# यद्वंः श्रान्तायं छुन्वते वरूंयमस्ति यच्छदिः। तेनां नो अधिं वोचत ॥६॥

पदार्थः — हे राज्यसमासदो ! प्रबन्धकर्ताम्रो ! (थान्ताय) म्रति परिश्रमी, उद्योगी, साहसी भ्रौर (सुन्बते) सदा शुमकर्म में निरत जनों के लिये (वः) भ्रापं लोगों का (यद् बरूथम्) जो दान के लिये घन, साहाय्य भ्रौर पुरस्कार म्रादि हैं भ्रौर (यद् छदिः) रहने के लिये बड़े-बड़े मवन भ्रौर म्राश्रय हैं (तेन) उन दोनों प्रकारों के उपकरणों से (नः) हम प्रजाजनों की (भ्रिधवोचत) सहायता भ्रौर रक्षा की जिये ।।६।।

भावार्थः —परिश्रमी ग्रीर सुकर्मी जनों को राज्य की ग्रीर से सब सुविधा मिलनी चाहिये —यह शिक्षा इससे देते हैं।।६॥

### अस्ति देवा अंहोरुर्वस्ति रत्नमनांगसः। आदिंत्या अद्भुतेनसः॥७॥

पदायः —(ब्रादित्याः देवाः) हे देव समासदो ! (ब्रद्भुतंनसः) आप सब निरपराध श्रीर निष्पाप हैं। हे देवो ! (ब्रंहोः) हिंसक श्रपराधी श्रीर पापी जनों का (उठ श्रस्ति) महाबन्धन श्रीर (श्रनागसः) निरपराधी जनों के लिये (रत्नम्) रमणीय श्रेय होता है ॥७॥

मावार्यः सभासद् ग्रपने सदाचार को वैसा बनावें कि वे कभी पाप ग्रीर ग्रपराघ करते हुए न पाए जायं क्योंकि हिंसक पापी जनों को महादण्ड ग्रीर निरपराधी को श्रेय मिलता है।।७।।

# मा नः सेतुंः सिषेद्यं महे हंणक्तु नस्परिं। इन्द्र इद्धि श्रुतो वश्री ।।८।।

पदार्थः —हे मनुष्यो ! (नः) हम लोगों को (सेतुः) पापरूप बन्धन जैसे दृढ़ता से (न सिषेत्) न बांधे —ऐसा वर्ताव रखना चाहिये। (ग्रयम्) यह न्यायाधीश जगदीश (नः) हम लोगों को (महे) पुण्यकार्य्य के लिये (पिर खृणक्तु) छोड़ देवे (हि) क्योंकि (इन्द्रः इत्) यही परमेश्वर (श्रृतः) विख्यात (वशी) वशी है ग्रयात् सम्पूर्ण जगत् को ग्रपने वश में रखने वाला है।।।।

भावार्थः हम लोगों को सदा शुभकर्म के सेवन में रखना चाहिये जिससे ईश्वरीय दण्ड हम पर न गिरे। हमारा सम्पूर्ण जीवन प्राणि- हितार्थ हो।। । ।

### मा नॉ मृचो रिंपूणा हंजिनानांमविष्यवः। देवां अभि म मृंक्षत ॥९॥

पदार्थः —(ग्रविष्यवः) हे रक्षितृसमाष्यक्षो ! (वृजिनानाम्) पापिष्ठ हिंसक (रिपूणाम्) शत्रुग्रों की (मृचा) हत्या (नः मा) हम लोगों के मध्य न ग्रावे । (देवाः) हे देवो ! वैसा प्रवन्य ग्राप (ग्राभ) सब ग्रोर से (ग्रमुक्षत) करें ॥६॥

भावार्थः सभाध्यक्षगण ऐसा प्रबन्ध करें कि जिससे प्रजाम्रों में कोई बाधा न म्राने पावे ॥ है।

यहां समा को संबोधित करते हैं।।

# चत त्वामंदिते महाहं देव्युपं ब्रुवे। सुमृळीकामभिष्टंये।।१०।।

पदार्थः—(मिह्) हे पूज्ये ! (देवि) हे देवि ! (ग्रविते) ग्रदीने सभे ! (उत) ग्रीर समास्य पुरुषो ! (ग्रभिष्टये) ग्रमिमत फलप्राप्ति के लिये (ग्रहम्) मैं (सुमृ-लीकाम्) सुखदात्री (त्वा) तेरे निकट मी (उप ग्रुवे) प्रार्थना करता हूँ ॥१०॥

भावार्यः — ग्रदिति — यह राज्यसम्बन्धी प्रकरण है ग्रीर मित्रवरुण ग्रीर ग्रर्थ्यमा ग्रादि प्रतिनिधियों का वर्णन है। ग्रतः यहां ग्रदिति शब्द से सभा का ग्रहण है यह भी एक वैदिक शैली है कि सभा को सम्बोधित करके प्रजागण ग्रपनी प्रार्थना सुनावें।।१०।।

### पर्षि दीने गंमीर आँ उग्रंपुत्रे जियासतः। मार्किस्तोकस्यं नो रिषतः।११।

पदार्थ:—(उप्रपुत्रे) हे उप्रपुत्रे सभे ! (जिघ!सतः) हिसक शत्रुघों से (दीने) गाघ जल में या गाघ संकट में (प्रा) ग्रीर (गभीर) प्रति ग्रगाघ संकट में हम लोगों को (पिष) सदा बचाया करती है ग्रीर इसी प्रकार बचाया कर । हे ग्रदिते ! (नः तोकस्य) हमारी बीजभूत सन्तानों को (मािकः रिषत्) कोई प्रबल शत्रु मी विनष्ट न करने पावे; ऐसा प्रबन्ध ग्राप करें।।११।।

भावार्षः—दीन गभीर शब्द से ग्रल्प ग्रीर ग्रधिक क्लेश द्योतित होता है। यहां गभीर शब्द का ग्रर्थ जल भी सायण करते हैं। यद्यपि उदक नाम में इस शब्द का पाठ है तथापि यहां स्वाभाविक ग्रर्थ यह प्रतीत होता है कि छोटे-बड़े सब संकट से ग्राप हमारी रक्षा करती हैं; ग्रतः ग्राप धन्यवाद के पात्र हैं। ग्रागे हमारा बीज नष्ट न हो सो उपाय कीजिये।।११।।

### अनेहो नं चरुव्रजवरुंचि वि मसंर्ववे । कुधि तोकायं जीवसं ॥१२॥

पदायं:—(उरुष्रजे) हे ग्रित विस्तीणंगते ! (उरुचि) हे बहुशासिके सभे ! (नः) हम लोगों को मी (ग्रनेहः) शत्रुग्रों से बचा; ग्रहिसित रख़; विस्तीणं (कृषि) बनाग्रो (वि प्र सत्तेवे) जिससे हम लोग भी ग्रानन्द से इघर उघर गमन कर सकें तथा यह मी ग्राशीर्वाद दें कि (तोकाय जीयसे) हमारे सन्तानरूप बीज सदा जीवित रहें ॥१२॥

भावार्यः — ग्रनेहाः = ग्रहिंसित ग्रपाप इत्यादि। उरुत्रजा = क्यों कि राष्ट्रीय सभा का प्रभाव सम्पूर्ण देश में पड़ता है ग्रतः वह उरुत्रजा ग्रीर बहुतों का शासन करती है ग्रतः वह उरुचि कहाती है। उस सभा का सब ही ग्रादर करते हैं — इस कारण भी वह उरुचि कहाती है।।१२॥

# ये मुर्वानं कितीनायदं व्यासः स्वयंशतः।

### वता रसंन्ते अद्रहं: ।।१३॥

पदार्थ: समासद् कैसे होने चाहियें इसका वर्णन इसमें है। (क्षितीनाम्) मनुष्यों के मध्य (ये मूर्धानः) जो गुणों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हों; (प्रदब्धासः) दूसरों की विभूति, उन्नित ग्रीर मंगल देखकर ईष्या न करें; (स्वयंशसः) ग्रंपनी वीरता, सद्-

गुए। विद्यादि द्वारा भ्रौर परिश्रम करके जो स्वयं यश उत्पन्न करते हों। पुनः, जो (भ्रद्गुहः) किसी का द्रोह न करें वे ही समासद् हो सकते हैं भीर वे ही (ब्रता रक्षन्ते) ईश्वरीय भ्रौर लौकिक नियमों को भी पाल सकते हैं।।१३।।

भावायं:—जो समय-समय पर समाजों में श्रेष्ठ गुणों से भूषित हों वे सभासद चुने जायं ॥१३॥

# ते नं श्रास्नो हकांणामादित्यासी मुमोचंत । स्तेनं बद्धभिवादिते ॥१४॥

पदार्थः—(ग्रादित्यासः) हे समासदो ! (वृकाणाम्) हिंसक, चोर, डाकू ग्रीर द्रोही ग्रसत्यवादी ग्रीर वृक पशु के समान भयंकर जनों के (ग्रास्नः) मुख से (नः) हम प्रजाभों को (मुमोचत) बचाग्रो। (ग्रविते) हे सभे ! (बद्धम् स्तेनम्) बद्ध चोर को जैसे छोड़ते हैं वैसे दुमिक्षादि पापों से पीड़ित ग्रीर बद्ध हम लोगों को बचाइये।।१४॥

भावार्यः—प्रजा कितने प्रकारों से लूटी जाती है इसका दृश्य यदि देखना हो तो ग्रांख फैलाकर ग्राम-ग्राम में देखो। मनुष्य वृकों ग्रीर व्याघ्रों से भी बढ़कर स्वजातियों के हिंसक बन रहे हैं। सभा को उचित है कि इन उपद्रवों से प्रजा की रक्षा करे।।१४।।

### अपो षु णं र्यं शब्रादित्या अपं दुर्मतिः। असादेत्वजंधनुषी ॥१५॥

पदार्थः—(ग्रादित्याः) हे समासदो ! माननीय पुरुषो ! आप लोगों की कृपा ग्रीर राज्यप्रबन्ध से (इयम शरः) यह हिंसा करनेवाला दुर्भिक्षादिरूप ग्रापत्तिजाल (नः) हम लोगों को (ग्रजध्नुषी) न सताते हुए (ग्रस्मद्) हम लोगों से (सु अपो एतु) कहीं दूर चले जायं। ग्रीर इसी प्रकार (दुर्मतिः) हमारी दुर्मति भी (ग्रप) यहां से कहीं दूर माग जाय।।१४।।

भावार्यः — ग्रज्ञानता ग्रौर दरिद्रता ये दोनों महापाप हैं; इनको यथा-शक्ति सदा क्षीण-हीन बनाया करो ॥ १५॥

### बरवृद्धि वंः मुदानव आदिंत्या ऊतिभिर्वयम् । पुरा नुनं बुंभुज्मह् ॥१६॥

पदार्थः -- (सुदानवः प्रावित्याः) हे परमोदार परमदानी समासदो ! (बः

अतिभिः) आप लोगों की रक्षा, साहाय्य ग्रीर राज्यपबन्ध से (वयम हि) हम प्रजागरा (शश्वत्) सर्वदा (पुरा) पूर्वकाल में ग्रीर (नूनम्) इस वर्तमान समय में (बुभुश्महे) ग्रानन्द मोग विलोस करते ग्राए हैं ग्रीर कर रहे हैं। ग्रतः ग्राप लोग घन्यवाद के पात्र हैं।।१६।।

भावार्थः - राज्य-कर्मचारियों का ग्रच्छे काम होने पर ग्रिमनन्दन करें।।१६।।

# श्वश्वन्तं हि मंचेतसः मतियन्तं चिदेनंसः। देवाः कुणुष जीवसं ॥१७॥

पदार्थः—इस ऋचा से विनय की प्रार्थना करते हैं—(प्रचेतसः) हे ज्ञानिवर, हे उदारचेता, हे सुबोद्धा (देवाः) विद्वानो ! उन पुरुषों को (जीवसे) वास्तविक, मानव-जीवन प्राप्त करने के लिये (कृणुष) सुशिक्षित बनाग्रो कि जो (शक्वन्तम् हि) प्रपराध ग्रौर पाप करने के सदा ग्रम्यासी हो गए हैं; परन्तु (एनसः) उनको करके पश्चात्ताप के लिये (प्रतियन्तम्) जो ग्रापके शरण में ग्रा रहे हैं उन्हें ग्राप सुशिक्षित ग्रौर सदाचारी बनाने का प्रयत्न करें।।१७।।

भावार्यः —पापियों, ग्रपराधियों, चोरों, व्यसिनयों इत्यादि प्रकार के मनुष्यों को ग्रच्छा बनाना भी राष्ट्र का काम है।।१७।।

### वत्सु नो नव्यं सन्यंस आदित्या यन्मुमीचित । बन्धाद्बद्धिषवादिते ॥१८॥

पदार्थः—(ग्रादित्याः) हे प्रकाशमान समासदो ! (ग्रदिते) हे सभे ! (सन्यसे) हमारे कल्याण ग्रीर महोत्सव के लिये (त्र नव्यम्) क्या ग्राप लोगों की ग्रीर से वह नूतन साहाय्य ग्रीर रक्षण (नः) हमको (सु) सुविधा ग्रीर ग्राराम के साथ प्राप्त हो सकता है (यत् मुमोचित) जो हमको विविध क्लेशों से छुड़ाया करता है। ऐमे ही (बन्धात् बद्धम् इव) जैसे बन्धन से बद्ध पशु या पुरुष को खोलते हैं।।१८।।

भावार्थः हे सभ्यो ! प्रजाग्रों में नथे-नथे उपाय ग्रौर साहाय्य पहुँ-चाने का प्रबन्ध करो ॥१८॥

### नास्मार्कपस्ति तत्तां आदित्यासो भतिष्कदे ।

#### यूयमस्मभ्यं मृळत्।।१९॥

पदार्थ: (ग्रादित्यासः) हे समासदो ! समा नेताग्रो ! (ग्रादिष्कदे) दुःख, व्यसन ग्रापत्ति ग्रादिकों से बचने के ग्रीर उन्हें मगाने-कुचलने के लिये (ग्रस्माकम्)

हम लोगों में (तत् तरः न प्रस्ति) वह वेग, सामर्थ्य, विवेक नहीं है जो प्राप लोगों में विद्यमान है। प्रतः हे सम्यो ! (यूयम्) प्राप लोग ही (प्रस्मम्यम् मूळत) हमको सुख पहुँचावें प्रीर सामर्थ्य प्रदान करें ॥१९॥

भावार्थ: - जिस कारण राष्ट्रीय सभा के श्रधीन शतशः सहस्रशः सेनाएं कोष श्रीर प्रबन्ध रहते हैं श्रीर वे सब प्रजाश्रों की श्रोर से ही एक-त्रित रहते हैं। ग्रतः सभा का बल प्रजापेक्षया ग्रधिक हो जाता है। ग्रतः सभा को ही मुख्यतया प्रजाश्रों की रक्षा ग्रादि का प्रबन्ध करना चाहिये।।१६।।

### मा नो हेतिर्विवस्वंत स्वादिंत्याः कृत्रिमा चर्छः। पुरा तु जरसों वधीत्॥२०॥

पदायं:—(म्रादित्याः) हे राष्ट्र-प्रबन्धकर्ताम्रो ! म्राप वैसा प्रबन्ध करें कि जिससे (जरसः पुरा नु) जरावस्था की प्राप्ति के पूर्व ही (विवस्वतः हेति) कालचक का भ्रायुध (नः मा वधीत्) हमको न मारे । भ्रथीत् वृद्धावस्था के पहले ही हम प्रजागण न मरें सो उपाय कीजिये । जो भ्रायुध (कृत्रिमा) वड़ी कुशलता श्रीर विद्वत्ता से बना हुमा है भीर (श्रष्टः) जो जगन् को भ्रवस्थ मार कर गिराने वाला है ॥२०॥

भावायं: मरना सबको अवश्य ही है परन्तु जरावस्था के पूर्व मरना प्रवन्ध श्रौर अविश्वेक की न्यूनता से होता है। अतः राज्य की श्रोर से रोगादि निवृत्ति का पूरा प्रवन्ध होना उचित है।।२०।।

### वि षु द्वेषो व्यं इतिमादिंत्यासो वि संहिंतस्।

#### विष्यग्वि बृंहता रपं: ॥२१॥

पदार्थ:—(ग्रादित्यासः) हे राज्यप्रवन्यकर्ताम्रो (विष्वग्) सब प्रकारसे भौर सब दिशाभों से म्राप सब मिलकर (द्वेषः) द्वेपियों को (सु) म्रच्छे प्रकार (वि बृहत) मूल से उखाड़ नष्ट कीजिये। (ग्रंहतिम्) पापों को (वि) हमसे दूर फेंक दीजिये। (संहितम्) सम्विलत म्राक्रमण को (वि) रोका कीजिये। तथा (रपः वि) रोग, शोक, म्रविद्या भादि पापों को विनष्ट कीजिये। यह म्रन्तिम विनय म्राप से है।।२१॥

भावार्षः —राज्य की ग्रोर से वड़े-बड़े विवेकी विद्वानों को देश की दशाग्रों के निरीक्षण के लिये नियुक्त करो ग्रीर उनके कथनानुसार राज्य-प्रबन्ध करो; तब निखल उपद्रव शान्त रहेंगे ॥२१॥

घष्टम मण्डल में यह सतसठवां सूचत समाप्त हुन्ना ।।

श्रवैकोनिविशत्युचस्याष्ट्रविष्ट्रितमस्य सूक्तस्य १—१६ प्रियमेघ ऋषिः ।।
१—१३ इन्द्रः । १४—१६ ऋक्षात्रवमेघयोर्वानस्तुतिर्देवता ।। छन्दः -१ प्रनुष्टुप् ।
४, ७ विराडनुष्टुप् । १० निचृदनुष्टुप् । २, ३, १४ गायत्री । ४, ६, ६, १२, १३,
१७, १६ निचृद्गायत्री । ११ विराड्गायत्री ६, १४, १८ पादनिचृद्गायत्री । १६
प्राचीस्वराङ्गायत्री ।। स्वरः—१, ४, ७, १० गान्धारः । २, ३, ४, ६, ६, ६,
११—१६ षड्जः ।।

पुनरिप इग्द्रनाम से परमात्मा के महिमा की स्तुति करते हैं।।

### क्या त्वा रथं यथोत्यं सुम्नायं वर्तयामि । तुविकूर्मिमृतीषद्दमिन्द्र श्वविष्ठ सत्ऽपंते ॥१॥

पदार्थः—(श्रविष्ठ) हे महाबलाधिदेव ! (सत्पते) हे सुजनरक्षक ! (इन्द्र) हे परमैश्वर्यं संयुक्त महेश ! (ऊतये) प्रथनी-ग्रयनी सहायता भीर रक्षा के लिये (सुम्नाय) स्वाध्याय, ज्ञान ग्रीर मुख के लिये (त्वा ग्रावतंयामित) तुभ को हम ग्रयनी ग्रीर खैंचते हैं ग्रथित् हम पर कृपादृष्टि करने के लिये तेरी प्रार्थना करते हैं; ऐसे ही (यया रथम्) जैसे रथ को खेंचते हैं ! तू कैसा है ? (तूविकूमिम्) तेरे ग्रनन्त कमें हैं; (ऋतीसहम्); तू निखल विध्नों को निवारण करने वाला है ॥१॥

भावार्यः--तुवि == बहुत । शविष्ठ = शव इष्ठ । शव == बल । सब ही उसी की प्रार्थना करें ।। १।।

### तुर्विशुष्म तुर्विकतो शर्चीको विश्वया मते । आ पंताय महित्वना ॥२॥

पदार्थः—(तुविशुष्म) हे सर्वशक्ते ! (तुविक्रतो) हे सर्वज्ञ ! (श्रचीवः) हे धनन्तकर्मन् ! (मते) हे ज्ञानरूप देव ! तू (विश्वया) समस्तव्यापी (महित्वना) निज महत्त्व से (ब्रा पप्राथ) सर्वत्र पूर्ण है ॥२।

भावार्थः — तुवि = बहुत । १ — उरु २ — तुवि ३ — पुरु ४ — भूरि ५ — शरवत् ६ — विश्व ७ — परीणसा ५ — व्यानशि ६ — शत १० - सहस्र ११ — सिलल ग्रीर १२ — कुविन् ये १२ (द्वादश) बहुनाम हैं। (निघण्टु ३। १।) शुष्म = बल। शची = कर्म। निघण्टु देखो। हे मनुष्यो! जिसके बल, प्रज्ञा ग्रीर कर्म ग्रनन्त हैं; जो स्वयं ज्ञानरूप से सर्वत्र व्याप्त है; वही सबका पूज्य है।।२।।

### यस्यं ते महिना महः परि ज्मायन्तं मीयतुः । इस्ता वज्रं हिरण्ययं म् ।।३।।

पदार्थः —हे ईश ! (महः) महान् ग्रीर महाते जस्वी (यस्य ते) जिस तेरे (हस्ता) हाय (मिहना) भपने महत्त्व से (बज्रम्) नियम हा दण्ड को (पिर ईयतुः) घारण किये हुए हैं; जो वज्र (जमायन्त) सर्वे व्यापक है ग्रीर (हिरण्ययम्) जो हित ग्रीर रमणीय है।।३।।

विशेष—जमायन्तम् —जमा=पृथिवी। यहां यह शब्द उपलक्षक है अर्थात् केवल पृथिवी पर ही नहीं कि जो सर्वत्र व्यापक है। वज्रः संसार में जो ईश्वरीय नियम व्यापक है उसी को वेद में वज्र और अदि आदि कहते हैं। उन्हीं नियमों से सब अनुप्रह और निप्रह पा रहे हैं। हस्त — उसके हाथ पैर, देह आदि नहीं हैं तथापि मनुष्य के बोध के लिये इस प्रकार का वर्णन आता है (विश्वतश्चक्षुष्त।। आदि मन्त्र देखिये)। भाव इसका यह है कि इस संसार में ईश्वर ने ऐसे नियम स्थापित किये हैं कि जिनको न पालने से प्राणी स्वयं दण्ड पाते रहते हैं। अतः हे नरो ! उसकी प्रार्थना करो और उसके नियमों को पालो।।३।।

### विश्वानंरस्य वस्पतिमनांनतस्य शवंसः । एवेंश्च चर्षगीनामृती हुंवे रथांनाम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (वः पितम्) ग्राप मनुष्यों के पालक परमदेव को (चर्षणीनाम्) प्रजाग्रों ग्रीर (रथानाम्) रथस्वरूप इन जगतप्राणियों की (एवैः) स्वेच्छापूर्वक (ऊती) रक्षा, साहाय्य ग्रीर कृपा करने के लिये (हुवे) ग्रुमकर्मों में स्तुति करता हूँ, ग्रुप्ते हृदय में घ्यान करता ग्रीर ग्रावश्यकताएं मांगता हूँ। जो परमात्मा (विश्वानरस्य) समस्त नरसमाज का पित है और (श्रनानतस्य) स्पर्यादि लोकों ग्रीर (श्रवानतस्य) उनकी शिक्तयों का भी शासक देव है।।४।।

भावायं:—जिस कारण वह सवका पालक, शासक स्रोर धनुग्राहक है स्रोर सर्वशक्तिमान् है ग्रतः जगत् के कल्याण के लिये उसी की मैं उपासना करता हूँ ॥४॥

मिष्टं स्वाहं स्वर्मीळहेषु यं नरः। नाना इवन्त ऊत्य ॥५॥ पदार्थ:—(नरः) मनुष्य (यम् सदावृथम्) जिस सदा बढ़ाने-सदा सुख पहुँ-चाने वाले और सदा जगत्पोषक ईश्वर की (स्वर्मीळहेषु) संकटों, सुखों और जीवन-यात्रा में (ग्रिभिष्टये) स्वमनोरथ सिद्धि के लिये और (ऊतये) साहाय्य के लिये (नाना) विविध प्रकार (हवन्ते) स्तुति, पूजा, पाठ ग्रीर कीर्ति गान करते हैं, उसकों मैं भी मजता हूँ ॥५॥

भावार्यः — उसका महान् यश है जिसको सब ही गा रहे हैं। हम भी सदा उसी की उपासना करें।। १।।

### परोमात्रमृचीषमृमिन्द्रंमुग्रं सुरार्थसम् । ईक्वांनं चिद्वस्रंनाम् ॥६॥

पदायं: — हे विवेकी पुरुषो ! मैं (इन्ब्रम्) उस परमैश्वय्यंशाली ईश्वर की स्तुति, प्रायंना ग्रीर गान करता हूँ, तुम मी करो जो (परोमात्रम्) ग्रतिशय पर है ग्रथित् जो ग्रपिति है तथापि (ऋचीसमम्) ऋचा के सम है। माव यह है— यद्यपि वह परमात्मा ग्रपिरिछिन्न है तथापि हम मनुष्य उसकी स्तुति प्रायंना करते हैं ग्रतः मानो वह ऋचा के वरावर है; ऋचा जहां तक पहुँचती वहां तक है। पुनः (उग्रम्) महाविष्ठ ग्रीर भयङ्कर है (सुराधसम्) सुशोभन घनसम्पन्त है ग्रीर (वसूनां चित्) धनों व वासों का (ईशानम्) शासक मी है।।६।।

भावार्थः —परमात्मा ग्रनन्त-ग्रनन्त है तथापि जीवों पर दया करने वाला भी है। ग्रतः वह उपास्य है।।६।।

## तन्त्मिद्रार्थसे भृह इन्द्रं चोदामि पीत्रये । यः पुरुर्वामनुंद्धित्मीशे कृष्टीनां चतुः ॥७॥

पदार्थ: — मैं उपासक (पीतये) कृपादृष्टि से अवलोकनार्थ और (महः राधसे)
महान् पूज्य सर्व प्रकार के धनों की प्राप्ति के लिये (तम् तम् इत् इंन्द्रम्) उसी इन्द्रवाच्य जगदीश की (चोदामि) स्तुति करता हूँ। उस परमदेव को छोड़ अन्य की स्तुति
नहीं करता जो (पूर्व्याम् अनुष्टुतिम्) प्राचीन और नवीन अनुकूल स्तुति को सुनता है
और जो (कृष्टीनाम्) समस्त प्रजाओं का (ईशे) शासकस्वामी है और (नृतुः) जो
सबका नायक है।।७।।

भावार्यः -हे मनुष्यो ! उसी की कीर्ति गाम्रो जो सबका स्वामी है। वह इन्द्र-नामधारी जगदीश है।।७॥

# न यस्यं ते शवसान सुख्यमानंश मत्यः।

#### निकः शवांसि वे नशत्।।८।।

पदार्थः—(शवसान) हे बलाघिदेव ! हे महाशवते ! हे सर्वशक्ते ! जग-दीश ! (यस्य ते) जिस तेरी (सख्यम्) मैत्री को कोई मी (मत्यः) मरणघर्मा मनुष्य कदापि मी (न ग्रानंशः) प्राप्त न कर सवा तब मैं ग्रापकी मैत्री प्राप्त करूंगा, इसकी कौन सी ग्राशा है तथापि मैं ग्रापकी ही स्तुति करता हूँ ! हे मगवन् ! (निकः) कोई मनुष्य या देवगण् (ते शवांसि) ग्रापकी उन शक्तियों को भी (नशत्) प्राप्त नहीं कर सकता।।६।।

भावार्यः —वह जगदीश ग्रनन्त शिवतसम्पन्न है। उसी की शिक्त की मात्रा से यह समस्त जगत् शिक्तमान् हो रहा है। तब उसको कौन पा सकता है; उसकी मैत्री परम पिवत्र शुद्ध सत्यवादी पा सकते हैं, िकन्तु वैसे नर विरले हैं।। ।

# त्वोतांस्रत्वा युजाप्सु सुर्थे ष्रद्धनंष् ।

### जयंम पृत्सु वंजिवः ॥९॥

पदार्थः (विज्ञिवः) हे दुष्टिनिग्राहक ! शिष्टानुग्राहक ! परमन्यायी महेश ! हम प्रजाजन (त्वोतासः) तुभसे सुरक्षित होकर भीर (त्वा युजा) तुभ सहाय के साथ (भ्रष्सु) जल में स्नानार्थं भीर (सूर्य्ये) सूर्य्यदर्शनार्थं (पृत्सु)इस जीवन यात्रा रूप महासंग्राम में (महत् धनम्) ग्रायु, ज्ञान, विज्ञान, यश, कीर्ति, लोक, पशु इत्यादि भीर भन्त में मुक्तिरूप महाधन (जयेम) प्राप्त करें ॥६॥

भावार्थः — सूर्यं को मैं बहुत दिन देखूं, इस प्रकार की प्रार्थना बहुधा ग्राती है, परन्तु (ग्रप्सु — सूर्यों) जल में शतवर्ष स्नान करूं इस प्रकार की प्रार्थना बहुत स्वत्प है। परन्तु जलवर्षण की प्रार्थना ग्रधिक है। ग्रतः ग्रप्सु — इसका ग्रथं जल निमित्त भी हो सकता है। भारतवासियों को ग्रीष्म ऋतु में जल-स्नान का सुख मालूम है ग्रीर सृष्टि में जैसे सूर्यं ग्रादि ग्रद्भुत पदार्थ हैं तद्वत् जल भी है। ग्रपने शुद्ध ग्राचरण से ग्रायु ग्रादि धन बढ़ावें।।६।।

तं त्वां यद्मेभिरीमहे तं गीभिगिर्वणस्तम ।

इन्द्र यथां चिदाविंथ वाजेंषु पुरुषाय्यं म् ॥१०॥

पदायं: --(गिवंणस्तम) हे श्रतिशय स्तुतिस्तवनीय ! हे स्तोत्रप्रियतम !

देव ! (तम् त्वाम्) जो तू सर्वत्र प्रसिद्ध भीर व्यापक है, उस तुभ को (यज्ञैः) विविध शुमकर्मों के प्रमुष्ठान द्वारा (ईमहे) याचते भीर खोजते हैं। हे भगवन् ! (तम्) उस तुभको (गीभिः) स्व स्व माषाभ्रों के द्वारा स्तुति करते हैं ! (इन्द्र) हे निखिलैश्वर्यं-सम्पन्न महेश तू (यथाचित्) जिस किसी प्रकार से (वाजेषु) इन सांसारिक संग्रामों में (पुरुषाय्यम्) बहु ज्ञानी पुरुष को ग्रवश्य ग्रीर सदा (ग्राविथ) बचाता ग्रीर सहा-यता देता है ।।१०।।

भावार्थः परमेश्वर सर्व ग्रवस्था में ज्ञानी जन को बचाता है। ग्रतः ज्ञानग्रहण का ग्रभ्यास करना चाहिये।।१०।।

### यस्यं ते स्वादु सरूयं स्वाद्वी प्रणीतिरदिवः । यह्नो वितन्तसाय्यः ॥११॥

पदार्थ:—हे ईश ! (यस्य ते) जिस तेरी (सल्यम्) मैत्री (स्वादु) ग्रत्यन्त प्रिय ग्रीर रसवती है। (ग्रद्रिवः)हे संसारोत्पादक! (प्रणीतिः) तेरी जगद्रचना भी (स्वाद्री) मघुमयी है इस कारण तेरी स्तुति प्रार्थना के लिये (यज्ञः) शुभकर्म (वितंतसाय्यः) ग्रवश्य ग्रीर सदा कर्तव्य ग्रीर विस्तारणीय है।।११।।

भावार्थः—ईश्वर के साथ प्रेम या भिक्त से क्या ग्रानन्द प्राप्त होता है इसको कोई योगी घ्यानी ग्रोर ज्ञानी ही ग्रनुभव कर सकते हैं; उसका प्रेम मधुमय है। हे मनुष्यो ! उसकी भिक्त करो।।११।।

### चरु जस्तन्वे तनं चुइ क्षयांय नस्कृषि । चरु जो यन्धि जीवसं ॥१२॥

पदायं: — हे भगवन् ! (नः तन्वे) हमारे शरीर या पुत्र के लिये (उरु कृषि) बहुत सुख दो । (तने) हमारे पौत्र के लिये बहुत सुख दो । (नः क्षयाय कृषि) हमारे निवास के लिये कल्याण करो । (नः जीवसे) हमारे जीवन के लिये (उरु यंचि) बहुत सुख दो ।।१२।।

भावार्यः स्था = वैदिक भाषा में क्षय शब्द निवासार्थक है। यन्ध = यम धातु दानार्थक है। ग्राशय इसका यह है कि हम शुभ कर्म करें; ग्रवश्य उसका फल सुख मिलेगा ।।१२।।

उहं नृभ्यं उदं गर्व घहं रथांय पन्यांम्। देववीर्ति मनामहे ॥१३॥ पवार्थः —हम उपासकगएा (देववीितम्) शुभकर्म को (मनामहे) समभते हैं कि यह (नृम्यः उदम्) मनुष्य के लिये बहु विस्तृत शुभ (पन्थाम्) मार्ग है; (गवे उदम्) गौ प्रश्वादि पशुप्रों के लिये भी यह हितकारी है तथा (रथाय उदम् पन्थाम्) रथों के लिये भी सुखकारी है।।१३।।

भावार्थः — मनुष्यों का शुभ यज्ञादि कर्म केवल अपने ही लिये नहीं किन्तु जड़ और चेतन दोनों का कल्याणकारी है।। १३।।

यहां से ग्रागे कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं।।
उपं मा षड् द्वाद्वा नरः सोमस्य इष्याँ।
तिष्ठंनित स्वादुरातयंः ॥१४॥

पदार्थ: -- उस ईश्वर की कृपा से (सोमस्य हुष्यां) सोम के हर्ष से (द्वा द्वा) दो-दो मिल के (षट्) छः --- दो नयन --- दो नासिकाएं और दो कर्ण ये छः प्रकार के इन्द्रिय (मा उपतिष्ठन्ति) मुभे प्राप्त हैं जो (नरः) प्रपने अपने विषयों के नायक प्रीर शासक हैं। पुनः (स्वादुरातयः) जिनके दान स्वादिष्ट हैं। १४।।

भाधारं: - षट् - नयन आदि इन्द्रिय संख्या में छै हैं परन्तु साथ ही (द्वा) दो दो हैं। अतः मन्त्र में "षट्" और "द्वा द्वा" पद आये हैं। ये इन्द्रिय गण यद्यपि सब को मिले हैं तथापि विशेष पुरुष ही इनके गुणों और कार्यों से सुपरिचित हैं और विरले ही इनसे वास्तविक काम लेते हैं। ईश्वर की कृपा से जिनके इन्द्रियगण यथार्थ नायक और दानी हैं वे ही पुरुष धन्य हैं।। १४।।

### ऋजाविन्द्रोत आ दंदे हरी ऋसंस्य सुनविं। आरवमेषस्य रोहिता॥१५॥

पदार्थः — मैं उपासक (इन्द्रोते) ईश्वर से व्याप्त इर शरीर के निमित्त (ऋष्ट्रा) ऋष्णुगामी नासिका रूप दो प्रश्व, (प्राददे) लेता हूँ। (ऋक्षस्य सूनिव) शुद्ध जीवात्मा के पुत्र शरीर के हेतु (हरी) हरणशील नयनरूप दो प्रश्व विद्यमान हैं ग्रीर पुनः (ग्राश्वमेधस्य) इन्द्रयाश्रय शरीर के कल्याण के लिये (रोहित) प्रादुर्भूत कर्णारूप दो इसमें संयुक्त हैं।।१५।।

भावायं: हे नरो ! यह पवित्र शरीर तुमको दिया गया है इससे शुभ कर्म करो ।।१४॥

पुनः उसी विषय को ग्रन्य प्रकार से कहते हैं। यह वर्णन समुदाय इन्द्रियों का है।

## सुरयां बातिथिग्वे स्वंभीशुँरासे । व्यारवमेषे सुपेशंसः ॥१६॥

पवार्थः—(ग्रितिथिग्वे) इस शरीर के निमित्त (सुरथान्) ग्रच्छे रथयुक्त इन्द्रिय-रूप ग्रक्वों को मैं प्राप्त करता हूँ (ग्राक्षें) ईश्वरिवरिचत शरीर के हितार्थ (स्वभीशून्) ग्रच्छे लगाम सहित इन्द्रियाश्वों को मैं प्राप्त होता हूँ। इसी प्रकार (ग्राश्वमेधे) इन्द्रियाश्रय देह के मंगलार्थ (सुपेशसः) सुन्दर इन्द्रियाश्वों को मैं प्राप्त होता हूँ।।१६।।

भावार्थः — ग्रपनी इन्द्रियों से शुभ कर्म करते हुए शरीर-जन्म को सफल करो।। १६॥

### षडक्वां आतिथिग्व इंन्द्रोते वधूमंतः।

सचां पूतकंती सनम् ॥१७॥

पदायं: —पुन: उसी अर्थ को कहते हैं —(म्रातिथिग्वे) इस शरीर में नयन म्रादि (षड्) छ: घोड़ों को (सचा सनम्) साथ ही मैं प्राप्त करता हूँ। इसी प्रकार (इन्द्रोते) ईश्वरच्याप्त शरीर में (वधूमतः) बुद्धिरूप नारी सहित श्रीर (पूतकती) शुद्धकर्म शरीर में इन्द्रियगण प्राप्त हैं।।१७॥

भावार्थः —वारम्वार इसलिये इस प्रकार का वर्णन ग्राता है कि उपा-सक ग्रपने इन्द्रियगणों को वश में करके इनसे पवित्र काम लेवे ।।१७॥

बुद्धि का वर्णन करते हैं।

### ऐषुं चेतद्रृषंण्यत्यन्तर्भुजेष्यश्ंषी ।

#### स्वयोग्धः कर्यावती ॥१८॥

पदार्थ:—(एषु ऋज्जेषु) इन सरलगामी इन्द्रियों के (ग्रन्तः) मध्य में वर्तमान एक (कशावती) विवेकवती बुद्धिरूपा नारी (ग्राचेतत्) सबको चिताती प्रीर शासन करती है जो (वृषण्वती) सुख की वर्षा करने वाली है ग्रीर (स्वभीगुः) जिसके हाथ में ग्रच्छा लगाम है।।१८।।

भावारं: इन इन्द्रियों के साथ ग्रद्भुत शक्तिशालिनी जो विवेकवती वृद्धि है उसको मनन ग्रादि व्यापारों से सदा बढ़ाना ग्रीर शुद्ध रखना चाहिए; यह सम्पूर्ण जगत् इसी के वश में है ॥१८॥

### न युष्मे वांजबन्धको निनित्सुक्ष्यन मत्येः। अवद्यमिं दीधरत्।।१९॥

पदार्थः —(वाजबन्धवः) हे विज्ञानरूप ग्रन्न से परस्पर बद्ध बन्धुभूत इन्द्रिय पुरुषो ! (युष्मे) तुम में (निनित्सुः चन) निन्दाम्यासी(मत्यः चन) जन भी (ग्रवधम्) निन्दा या ग्रपराध (न ग्रिष दीघरत्) स्थापित नहीं करता ॥१६॥

भावार्षः - यह शुद्ध इन्द्रियों का वर्णन है। जिनके इन्द्रिय शुद्ध ग्रीर विज्ञानयुक्त हैं, वे घन्यवाद के पात्र हैं।।१६॥

श्रष्टम मण्डल में यह श्रड़सठवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

प्रथाब्दादशर्चस्यैकोनसप्तितिमस्य सूक्तस्य १—१८ प्रियमेघ ऋषिः ।। देवताः—१-१०, १३-१८ इन्द्रः । ११ विश्वे देवाः । ११, १२ वरुणः ।। छन्दः—१, ३, १० विराइनुष्टुप् । ७, ६, १२, १३, १५ निचृद्नुष्टुप् । ८ पादनिचृद्गायत्री । १४ प्रज्ञितः । १६ निचृद् पिकतः । १५ पिक्तः । १६ निचृत् पंक्तः । १७ बृहती । १८ विराइ बृहती ।। स्वरः — १, ३, ७ — १०, १२--१५ गान्धारः । २ ऋषभः । ४—६ षड्जः । ११, १६ पञ्चमः । १७, १८ मध्यमः ।।

पुनरिष इन्द्रवाच्य ईश्वर की प्रार्थना उपासना ग्रादि प्रारम्भ करते हैं।।
प्रमं वस्त्रिष्टुमुमिषं मुन्दद्वींरायेन्दंवे।
धिया वो मेथसातये पुरन्ध्या विवासित ॥१॥

पदार्यः —हे मनुष्यो ! (वः) तुम सब ही मिलके (मन्दद्बीराय) घामिक पुरुषों को म्रानन्द देने वाले (इग्दबे) श्रीर जगत् को विविध सुखों से सींचने वाले परमात्मा के निमित्त (त्रिष्टुभम् इषम्) स्तुतिमय श्रन्न (प्रप्र) ग्रच्छे प्रकार समर्पित करो, वह ईश्वर (धिया) शुमकर्म श्रीर (पुरन्ध्या) बहुत बुद्धि की प्राप्ति के हेतु (मेधसातये) यज्ञादि शुमकर्म करने के लिये (वः विवासति) तुमको चाहता है।।१।।

भावारं:—वीर उसका नाम है जो गरीबों ग्रौर ग्रसमर्थों को ग्रन्यायी पुरुषों से बचाता है ग्रौर स्वयं ब्रह्मचर्यादि धर्म पालने ग्रौर शारीरिक मान-सिक शक्तियों को बढ़ाते हुए सदा देशहित कार्य्य में नियुक्त रहता है। पर-मात्मा ऐसे पुरुषों से प्रसन्न (मन्ददवीरः)होता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक नर-नारी को वीर-वीरा बनना चाहिये।।१।।

बिवासित स्यह किया दिखलाती है कि ईश्वर ग्रंपने सन्तानों की चिन्ता में रहता है ग्रीर वह चाहता है कि मेरे पुत्र शुभकर्मी हों। तब भी उनकी बुद्धि ग्रीर कियात्मक शक्ति की वृद्धि होगी। मेघ = जितने शुभकर्म हैं वे सबही छोटे-बड़े यज्ञ ही हैं। स्वार्थ को त्याग परार्थ के लिये प्रयत्न करना यह महायज्ञ है। हे मनुष्यो ! मनुष्यसमाज बहुत बिगड़ा हुग्रा है। इसको ज्ञान-विज्ञान देकर धर्म में लगाकर सुधार करना एक महान् ग्रध्वर है।।१।।

### नदं व ओदंतीनां नदं योयुंवतीनाम्। पतिं वो अध्न्यांनां धेनुनामिष्ठध्यसि ॥२॥

पवार्थः —हे मनुष्यो ! तुम उस ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा करो जो देव (व: प्रोदतीनाम्) तुम्हारी सम्पत्तियों का रक्षक है प्रीर (यो युवतीनाम्) परम सुन्दरी स्त्रियों का (नदम्) पालक है प्रीर जो (व:) तुम्हारी (ग्रघ्न्यानाम्) प्रहन्तव्य (धेनूनाम्) दुग्धवती गौवों का (पतिम्) पति है; उस परमदेव की ग्राज्ञा पर चलो ।। २।।

भावार्थः - इस ऋचा में ग्रोदती, योयुवती ग्रीर धेनु ये तीनों स्त्री-लिङ्ग शब्द हैं। इससे दिखलाते हैं कि जैसे स्त्रीजाति का रक्षक ईश्वर है वैसे ही प्रत्येक वीर पुरुष को उचित है कि वे स्त्रियों पर कभी ग्रत्याचार न करें।।२।।

### वा अंस्य सुदंदोहसः सोमं श्रीणनितु पृश्नंयः । जन्मन्देवानां विशंस्त्रिष्या रॉचने दिवः ॥३॥

पदार्थः—(ग्रस्य) इस सर्वत्र प्रसिद्ध (दिवः) परमात्मदेव के (त्रिषु ग्रारोचने) तीनों प्रकाशमान पृथिन्यादि लोकों में जो (देवानाम जन्मन्) समस्त पदार्थों के जन्म की कारण (विज्ञः) प्रजाएँ हैं (ताः) वे सबही (पृश्तयः) गौदों के समान (सोमम् श्रीणन्ति) मघुर मघुर पदार्थ दे रही हैं। कैसी गौएं ? (सूददोहसः) कूप के समान यन वाली ।।३।।

भावार्यः - जैसे गौएं मधुर दूध देती हैं वैसे ही सब पदार्थ मधुरता उत्पन्न कर रहे हैं। इसको देखिये ग्रौर विचारिये।।३।।

मि म गोपंति गिरेन्द्रंमर्च पर्या विदे । सुतुं सत्यस्य सत्यंतिम् ॥४॥ पदार्थ: —हे मनुष्यगण ! (यथा विदे) जैसे विज्ञात श्रीर प्रख्यात पुरुष को पूजते हो वैसे ही (गिरा) स्वस्ववाणी से (श्रीभ) धन्त: करण के सर्वमाव से (इन्द्रम्) उस परमात्मा को (प्राचं) पूजो जो जगदीश (गोपतिम्) पृथिव्यादि लोकों का रक्षक है (सत्यस्य सूनुम्) सत्य का जनियता श्रीर (सत्पितम्) सत्पित है ।।४।।

भावार्षः -- परमेश्वर को प्रत्यक्ष देखते नहीं हैं। ग्रतः उसके ग्रस्तित्व में लोग संदिग्ध रहते हैं ग्रीर उसकी पूजा पाठ में ग्रालस्य करते हैं। इस कारण विश्वासार्थ कहा जाता है कि विज्ञात पुरुष जैसे देखते ग्रीर उसको पूजते तद्वत् उसको भी समभो। क्योंकि यदि वह नहो तो ये पृथिवी ग्रादि कहां से ग्राए। उसको विचारो।।४।।

### मा इरंपः सस्रिक्तरेऽर्घवीरिष बहिषि । यत्राभिस्त्रवांमहे ॥५॥

पदार्थः — उस क्रुद्रवाच्य परमात्मा ने (प्रधि बहिषि) इस निराघार आकाश में (प्रक्षीः) प्रकाशमान इन (हरयः) परस्पर हरएाशील पृथिव्यादि लोकों को (समृज्जिरे) बनाया है; (पत्र) जहां हम लोग (संनवामहे) निवास करते हैं।।।।।

भावार्यः - बिहिष् यह श्राकाश का नाम है (निघण्टु १।३।) इससे ईश्वर की महती शक्ति दिखलाई गई है ।। १।।

### इन्द्रांय गांव शाक्षिरं दुदुहे विजिणे मधुं। यत्सामुपह्नरे विदत्।।६॥

पवार्थः—(विज्ञणे) दण्डधारी (इन्द्राय) उस इन्द्र के लिये (गावः) ये पृथि-व्यादि लोक (प्राशिरम्) पुष्टिकर (मधु दुदुह्रें) मधु दे रहे हैं। (यत्) जिस को (उपह्नरे) समीप में ही (सीम्) सर्वत्र (विदत्) वह पाता है।।६।।

भावार्थः इसका आश्राय यह है कि जिस परमात्मा की प्रीति के लिये मानो ये सम्पूर्ण जगत् ही अपना-अपना स्वत्व दे रहे हैं और ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने के कारण वह वहां ही उसे पा भी रहा है, तब स्वल्प मनुष्य उसको क्या दे सकेगा! तथापि हे मनुष्यो ! तुम्हारे निकट जो कुछ हो उसकी प्रीत्यर्थ उसको दो ॥६॥

उद्यद् ब्रध्नस्यं विष्ठपं गृहमिन्द्रंश्च गन्वंहि । मध्वंः पीत्वा संचेवहि त्रिःसप्त सख्युः पदे ॥७॥ पवार्षः -यद्यपि ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं तथापि उसका धनुमव यह कीव करता है। वेद के ध्रमुसार वह हमारा पिता ध्रौर बन्धु है। वह रक्षक है, वह हमारी प्रार्थना सुनता ध्रौर उसका फल देता है। इत्यादि विचारों के साथ वेद विद्यमान हैं। इस अवस्था में यह मन्त्र वक्ष्यमाण प्रकार का विचार उपस्थित करता है। अष्या-त्मार्थ — (ब्रध्नस्थ) सूर्य्यवत् प्रकाशक शिरसम्बन्धी (यस विष्टपम्) जो विस्तृत ध्रौर वितन्त (गृहम्) गृह है। वहां मैं उपासक (इन्द्रः च) ध्रौर परमात्मा दोनों (उद् गन्विह) जावें ध्रौर वहां (मध्यः पीत्वा) मुक्ति का सुख भोगते हुए (त्रिः सन्त) एकविशति विवेकयुक्त (सख्युः पदे) अपने मित्र के पद पर (सचेविह) संयुक्त होवें ॥७॥

भावाथं:—ति: +सप्त=२१—भाष्यकार सायण द्यादि समभते हैं कि देवताओं के स्थानों में इक्कीसवां उत्तम सूर्य्यं का स्थान है। वही परम पद भी कहलाता है, किन्तु यह व्याख्या वेद की नहीं हो सकती। क्योंकि देवों के सब स्थान मिलकर (२१) इक्कीस ही हैं इसका भी कोई निश्चय नहीं। ग्रतः यह वर्णन ग्रव्यात्म है। इस शिर में दो नयन, दो कर्ण, दो नासिकाएं ग्रीर एक रसना। ये सातों ग्रपने-ग्रपने विषयों के विचारकर्ता हैं।। उत्तम, मध्यम ग्रीर ग्रधम भेद से इनके तीन प्रकार के विचार हैं। ग्रतः ७ × ३ = २१ प्रकार के ग्रनुभव या विचार इस शिर में सदा होते रहते हैं। ग्रतः यही शिर एकविंशति विचारों से युक्त है। सखा =परमात्मा का सखा जीव है। उसका मुख्य स्थान शिर ही है जैसे लोक में मित्र को बुलाकर लोग सत्कार करते हैं वैसे ही यह उपासक जीवात्मा परमात्मा को ग्रपने स्थान में बुलाता है ग्रीर उसे मधु समर्पित करता है।

वेदभगवान् मान्वस्वभाव का निरूपक ग्रन्थ है। हम लोगों की बुद्धि की गित जितनी हो सकती है उतना वर्णन रहता है। इसी कारण वेदों के बहुत स्थलों में कहा गया है कि यद्यपि वह ग्रपरिमित ग्रीर ग्रपरिच्छिन्न है तथापि वह ऋचीसम् = ऋचा के बराबर है। वेद वाणी जहाँ तक पहुँचती है उतना ही ईश्वर है। ग्रीर वह वेदवाणी बहुषा मानव बुद्धि का श्रनुसरण करती है। हाँ क्वचित् वेदों में ऐसा भी वर्णन है। जहां बुद्धि नहीं पहुंचती यथा सृष्टि

की उत्पत्ति का वर्णन ॥७॥

### अर्चत् प्राचैत प्रियंमेषासो अर्चत । अर्चन्तु पुत्रका एत पुरं न घृष्ण्यंचेत ॥८॥

पदार्थः—(प्रियमेधासः) हे यज्ञप्रिय मनुख्यी । नम सब मिलकर उसकी (प्रचंत) पूजा करो; (प्राचंत) ग्रच्छे प्रकार उसको गिस्स् र्भवश्यमेव (प्रचंत) उसकी

स्तुति प्रार्थना उपासना ग्रादि सुकर्म करो । केवल तुम ही नहीं (उत) किन्तु (पुत्रकाः) तुम्हारे पुत्र-पौत्र ग्रीर भावी सन्तान भी (प्रचंन्तु) उसकी कीर्ति गावें ! (न) जैसे (घृष्णु पुरम्) विजयी पराक्रमी ग्रीर महान् नगर की प्रशंसा लोग गाते हैं तद्वत् उसको गाग्रो ॥ । । ।।

भावायं: - उसको छोड़ भ्रन्य की उपासना या प्रार्थना न करो यह इसका भ्राशय है।। ।।

वैराग्योत्पादन के लिये संसार की विलक्षणता दिखलाते हैं।।

#### श्चवं स्वराति गगैरो गोधा परिं सनिष्वणत्। विद्गा परिं चनिष्कददिन्द्रांय ब्रक्षोद्यंतम् ॥९॥

पदायं:—(गर्गरः)गर्गर शब्दयुक्त नक्कारा आदि बाजा(श्रव स्वराति) मयावह शब्द कर रहा है (गोघा) ढोल मृदङ्ग आदि (परि सिनस्वनत्) चारों तरफ बड़े जोर से बज रहे हैं। इसी प्रकार (पिगा) श्रन्यान्य वाद्य मी (परि चिनिष्कदत्) चारों श्रोर मय दिखलारहे हैं। श्रतः हे मनुष्यो ! (इन्द्राय) उस परमात्मा के लिये (इन्द्राय) उद्यतम्) स्तुतिगान का उद्योग हो ।।।।

भावार्षः —यह संसार एक भयानक युद्ध क्षेत्र है: इसमें प्रतिक्षण ग्रंपने-ग्रंपने ग्रस्तित्व के लिये प्रत्येक जीव युद्ध कर रहा है। ग्रन्य जीवों की ग्रंपेक्षा मनुष्य-समाजों में ग्रंधिक संग्राम है। ग्रंतः इसमें कौन बचेगा ग्रोर कौन मरेगा—इसका निश्चय नहीं। इस हेतु प्रथम परमात्मा का स्मरण करो।।६॥

#### का यत्पर्यन्त्येन्येः ख्रुद्ध्या अनंपरपुरः । अपस्पुरं गृभायत सोममिन्द्रीय पातंवे ॥१०॥

पदार्थः—(यत्) जब (सुद्धाः) सुगमता से दुहने योग्य, सुष्ठु फल देनेवाली (ए.च.)गमन(प्रगति)शील श्रीर (श्रनपस्फुरः—श्रन्+श्रप + स्फुरः) स्फुरित होने श्रथवा सूभजानेवाली शारीरिक व श्रात्मिकबल की साधक कियायें [साधक के श्रन्त:करण में] (श्रापतन्ति) श्राकर उपस्थित हो जाती हैं तब (इन्द्राय पातवे) ऐश्वयंसाधक जीवातमा के उपमोग के लिये (श्रप स्फुरं) न हिलनेवाले (सोमं) [उन कियाशों द्वारा निष्पादित] शारीरिक व श्रात्मिक बल को (गृभायत) ग्रहण करायें ।।१०।।

भावारं: सच्चे साधक को उन कियाओं की सूभ-बूभ फलने लगती है कि जिनके करें से जीवात्मा बलवान् होता है। बस, इनको किया में परिणत करने में नहीं चूकना चाहिये। विशेष—स्फुर-स्फुरणे—इसके दोनों ग्रर्थ हैं; स्फुरित होना ग्रोर हिलना। 'ग्रनपस्फुरः' कियाग्रों का विशेषण है जिसमें स्फुर् (सूभना) के साथ दो निषेधार्थक शब्द 'न' तथा 'ग्रपं' के संयोग 'सूभना' ग्रर्थ को दृढ़ किया गया है। 'ग्रपस्फुरं' 'सोमं' का विशेषण है—इससे सोम की 'चञ्चलता' का निषेध किया गया है।। १०।।

# अपादिन्द्रो अपादिग्निर्विश्वं देवा अंगत्सत । वरुंण इदिह क्षंयत्तनापाँ भुभ्यंनुपत वृत्सं सुंचित्रवंरीरित्र ॥११॥

पदार्थः—(तं) उस सोम का (इन्द्रः प्रपात्) परमैश्वर्यं का साधक जीवातमा, राजा ग्रादि पान करता है; (प्रिम्नः) ज्ञान का साधक इसका पान करता है; (विश्वे-वेवाः) सभी दिव्यगुर्गों का ग्राधान करने वाली शक्तियाँ (ग्रमत्सन) इसके पान से हिंवत होती हैं; (वरणः इत्) न्याय एवं स्नेहमावनाग्रों की प्रतीक दिव्य शक्ति (इह क्षयत्) इस सोम में ही निवास करती है—इस पर ग्राश्रित है; (ग्रापः) सद्गुर्ग प्राप्त करनेवाले साधक उस सोम के (ग्रभि, ग्रन्थत) गुर्गों का कीर्तन करें ऐसे ही जैसे कि (संशिक्वरीः) गर्व से फूली हुई [माताएँ] (वरसं) ग्रपने प्रिय शियु की प्रशंसा करती हैं।।११।।

भावायं: —प्रभुद्वारा उत्पादित पदार्थों का नाम 'सोम' है। ये ही सब नाना दु:खों के नाशक हैं —रोग म्रादि के नाशक हैं; सारभूत होने से भी 'सोम' हैं। न्याय, प्रेम म्रादि शुभ भावनाएँ भी 'सोम' हैं। इस प्रकार सांसारिक पदार्थ विभिन्न रूप से मानव को सुखी करके इन्द्र म्रादि पदवाच्य बनाते हैं। ११।।

# ख्रुदेवी असि वरुण यस्यं ते सुन्त सिन्धंवः। अनुक्षरंन्ति काकुदं सुन्यं सुविरामित ॥१२॥

पदार्थः है (वहण) ज्ञानरूपी जल के मण्डार, श्रेष्ठ उपदेशक ! तू (मुदेवः) शोमन प्रबोधदाता है; वह तू कि (यस्य ते) जिस तेरी जलवाहक निर्दयों-सरीखी (सप्त) सात या वहने वाली (सिन्धवः) मुख को बहाकर लाने वाली ज्ञानेन्द्रियाँ [२ प्रांख, २ कान, २ नाक प्रीर १ रसना] अपने निष्पादित ज्ञान को (काकुदं) शब्द के साथ प्रेरणा देनेवाले तालु में इस प्रकार (प्रनुक्षरन्ति) चुग्रा देनी हैं जैसे कि (मुष्यरं) खोखली (मुम्यं) मूर्ति में जल चू पड़ता है।।१२।।

भावार्थ:-श्रेष्ठ विद्वान् का कर्त्तव्य है कि वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा

एकत्रित ज्ञान-जल का प्रयोग वाणी द्वारा उच्च स्वर में दूसरों को प्रबोध देने में करे। ऐसा उपदेष्टा वस्तुतः ज्ञान का गम्भीर समुद्र है।।१२।।

#### यो व्यतीर्फाणयत्सुयुंक्ताँ उपं दाशुर्ष । तक्को नेता तदिद्वपुंरुपमा यो अमुंब्यत । १३॥

पदार्थ:— (यः) जो ऐश्वर्य का इच्छुक साधक (उपवाशुषे) अपने अन्तःकरण में दानशीलता श्रीर समर्पणशीलता प्राप्त करने के लिये (व्यतीन्) श्रपने मार्ग से मटके इन्द्रियाश्वों को (सुयुक्तान्) सुष्ठतया शरीररूप रथ में संयुक्त (अफाणयत्) कर लेता है, (आत् इत्) तदनन्तर (यः) जो (तक्वः) सहनशील, (नेता) नेता, (वपुः) रूपवान्, (उपमा) आदशं उपमान होकर (अमुच्यत) विश्वान्ति, मन की शान्ति अनुमव करता है।।१३॥

[ब्यतीन्=वि+ग्रति+इ=मार्गेच्युतान्।]

भावार्यः — जिस व्यक्ति की इन्द्रियाँ अपने वश में न हों वह प्रभु के प्रति भात्मसमपंण नहीं कर सकता; इस भावना को अजित करने के लिये व्यक्ति आत्मसंयमी बने। उसके पश्चात् ही वह मन को अशान्त करनेवाली दुश्चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है।।१३।।

#### अतीर्द शक ऑहत इन्ह्रो विश्वा अति दिष्रः। भिनत्कनीन श्रोदनं पुच्यमानं परो गिरा ॥१४॥

पदार्थ:—(इन्द्रः) ऐश्वर्य का साधक (विश्वाः) सम्पूर्ण (द्विषः) द्वेषमावनाधों को (ग्रति) जीतकर (ग्रति, इत्) उच्च अवस्था में पहुँचा हुप्रा (श्रोहते) समाधियोग में संलग्न होता है। पुनश्च (परः कनीनः) उत्कृष्ट एवं कान्तियुक्त होकर (पच्यमानं) प्रत्यक्ष होते हुए अथवा पूर्णता को प्राप्त होते हुए (श्रोदनं) चावलों के समान सुपच, बुद्धिस्य होने वाले प्रवोध रूपी मक्ष्य को (गिरा) अगनी वाणी से (भिनत्) अश अश करके बाँट देता है।।१४।।

[म्रोहते = ऊह् वितर्कें; भ्रोहः Meditation म्नाप्टे। पच्यमानम् = पचि व्यक्तीकरएों से निष्पन्न।]

भावायं: साधक जब सम्पूर्ण द्वेष-भावनात्रों पर विजय पा लेता है तभी उसका मन भगवान के घ्यान में सम्यक्तया संलग्न होता है श्रौर फिर धीरे-घीरे जब उसका ग्रपना प्रबोध पकने लगता है, पूर्ण होने लगता है तब उपदेष्टा के रूप में वह उसे ग्रंश-ग्रंश करके बाँटने लगता है।।१४।।

#### स्पर्भको न कुंपारकोऽधि तिष्टुन्नतुं रयम्। स पंक्षत्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विंसुक्रतुम् ॥१५॥

पदार्थ:—ऐश्वर्य का साधक इन्द्र (न स्रभंकः) न तो शिशु प्रवस्था का हो भीर (न कुमारकः) न बालक ही हो; प्रिपितु सर्वेथा युवक सशक्त शरीरादि का हो तो वह (नवं) स्तुतियोग्य (रथं) शरीररूपी रथ पर ग्रारूढ़ होकर (सः) वह साधक (पित्रे, मात्रे) पिता भीर माता के पद के योग्य पद पर प्रतिष्ठित करीने के लिये (महिषं) महान (मृगं) ग्रनुसन्धातव्य (विभुकतुम्) व्यापक प्रज्ञा एवं कर्मों वाले प्रभु को (पक्षत्) प्रत्यक्ष करता है। [मृगः = मृग् +क; मृग् ग्रन्वेषणे।] ॥१५॥

भावार्यः —ऐश्वर्य के इच्छुक मनुष्य का ग्रन्तिम एवं महान् लक्ष्य पर-मेश्वर है। उसका मार्गण-ग्रन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिये यत्न करना ही मनुष्य का महान् लक्ष्य है। कहा भी है—'ग्रन्तर्यश्च मुमुक्षुभिनिर्यमित-प्राणादिभिर्मृग्यते।' प्रशंसनीय शरीररथ वही होगा कि जिसके वाहक, इन्द्रियाश्व, बुद्धिरूपी सारिथ तथा मनरूपी प्रग्रह के माध्यम से जीव के पूर्णतया वश में हों। इसी रीति से वह प्रभु प्रत्यक्ष होता है।। १ ४।।

# आ तु सुंचित्र दंपते रयं तिष्ठा हिर्ण्ययम् । अर्घ द्युक्षं संचेवहि सहस्रंपादमञ्चं स्वंस्तिगामंनेहत्म ।।१६॥

पदार्थ:—हे (मुशिप्र) सुष्ठु सुख प्रापक ! ग्रथवा सेवा करने से शोमन फल-प्रद ! (दंपते) ब्रह्माण्ड रूपी विशाल गृह के स्वामिन् ! (तू = तु) प्राप मेरे इस (हिरण्ययम्) तेजोमय तथा यशस्वी (रथं) रमणीय यान सरीखे शरीर पर (ग्रा तिष्ठ) उपस्थित हुजिये (ग्रध) ग्रनन्तर हम दोनों ही इस (ग्रुक्षं) द्युतिमान् (सहस्रपावं) ग्रसंख्यात गमनसाधन रूप पहियों से युक्त, (ग्रव्षं) क्षयकारक दोष ग्रादि से बचाये जाने योग्य, (स्वस्तिगां) सुख प्रापक, (ग्रनेहसं) सतत रक्षणीय इस रथ का (सचेविह) साथ-साथ सेवन करें।।१६।।

भावायं: - प्रभु ने जीव को जीवनयात्रा को पूरा करने के लिये सुन्दर शरीर-रूपी रथ दिया है; यह तभी द्युतिमान, ग्रसंख्य पहियोंवाला, सुख-प्रापक ग्रादि होना सम्भव है जब कि इस पर इस ब्रह्माण्ड के स्वामी परम प्रभु को भी जीव ग्रपने साथ बैठा ले; जीव ग्रपने ग्रन्त:करण में प्रभु का साक्षात्कार कर ले।।१६॥

# तं चॅमित्था नंमस्तिन उपं स्वराजंमासते। अर्थं चिदस्य सुधितं यदेतंव आवर्तयंन्ति दावने ।।१७।।

पदार्थ:—(यत्) जब (प्रस्य) इस (दावने) दाता इन्द्र, परमेश्वर की (एतये) प्राप्ति के लिये ग्रौर (सुधितं) इसके सुनिहित (ग्रथं) प्राप्त करने योग्य गुण तथा इसके दिये हुए द्रव्य समूह को (चित्) भी प्राप्त करने के लिये (ग्रावतंयित्त) इसके गुणों का कार-वार कीतंन करते हैं, (घ) निश्चय ही (नमस्विनः) ग्राज्ञानुवर्ती साधक (तं) उस (स्वराजं) स्वयं प्रकाशित ऐश्वयंवान् प्रभु की (इत्था) इसी प्रकार (उप, ग्रासते) उपासना करते हैं।।१७।।

[दावने=देवस्य देवं वा, षष्ठचर्ये द्वितीयार्थे वा चतुर्थी निघ० ४-१-३२]

भावार्यः — पूर्व मंत्र में जीवात्मा को उपदेश दिया है कि वह प्रभु को ग्रपने समीप बैठावे — पर कैसे ? इसका उत्तर यह है कि वार-वार उसके गुणों का कीर्तन करे; गुणों का कीर्तन करने से उन गुणों की प्राप्ति का संकल्प बढ़ेगा ग्रीर इस संकल्पवल के सहारे उसके गुण जीव घारण कर सकेगा; यही उसकी सच्ची उपासना-पद्धति है।।१७।।

#### अतं मृत्नस्यौकंसः प्रियमेश्वास एषाम् । पुर्वामतु प्रयंति हक्तवंहिषो हितमंयस आशत ॥१८॥

पदार्थः—(एषां) इन म्राज्ञानुवर्ती साधकों में से जो (प्रियमेधासः) घारणा-वती बुद्धिको चाहते हैं वे अपने (पूर्वा) पूर्ववर्ती (प्रयात) संकल्प (म्रन्) के भ्रनुसार (वृक्तविह्यः) जिन्होने भ्रपने हृदय रूपी भ्रन्तिरक्ष को स्वच्छ किया हुमा हो वे, तथा जो (हितप्रयसः) बढ़े हुए सुखवाले हैं, उन्होंने (प्रत्नस्य भ्रोकसः — प्रत्नं भ्रोकं) भ्रपने बहुत पुराने निवास स्थान को — स्वर्गलोक को — सुखमयी स्थिति को (भ्राज्ञत) प्राप्त किया ॥१८॥

भावार्थः तैतिरीय संहिता १-५-७-१ के अनुसार 'स्वर्गो लोकः प्रत्नः' स्वर्ग का अर्थ है सुखमय और लोक का अर्थ है स्थान या स्थिति। यह सुखमयी स्थिति है ब्राह्मी स्थिति। इस स्थिति की प्राप्ति का उपाय इस मंत्र में यह बताया है कि इस स्थिति की प्राप्ति का संकल्प धारणकर अपने अन्तःकरण को स्वच्छ करे: बस स्वच्छ अन्तःकरण में परमेश्वर आ स्थित होते हैं — इसी का नाम सुखमयी स्थिति है।। १८।।

ब्रब्टम मण्डल में यह उनइत्तरवां सुक्त शमाप्त हमा।।

ग्रथ पञ्चदशर्चंस्य सप्तितितमस्य सूक्तस्य १—१५ पुरुह्नमा ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ।। छन्वः—१ पावनिचृद् बृहती । ५, ७ विराष्ट्बृहती । ३ निचृद् बृहती । ५, १० ग्राचीं स्वराड् बृहती । १२ ग्राचीं बृहती । ६, ११ दृहती । २, ६ निचृत् पिड्कृतः । ४ पिङ्क्तः । १३ उष्णिक् १५ निचृदुष्णिक् । १४ भुरिगनुष्टुप् ।। स्वरः— १, ३, ४, ७—१२ मध्यमः । २, ४, ६, पञ्चमः । १३, १५ ऋषभः । १४ गान्धारः ।।

पुनरपि इन्द्र की महिमा दिखलाते हैं।।

#### यो राजां चर्षगीनां याता रयंभिरधिंगुः।

#### विश्वांसां तक्ता पूर्तनानां ज्येष्ठो यो हंत्रहा गृणे ।।१॥

पदार्थः—(यः) जो इन्द्रवाच्य परमात्मा (चर्षणीनाम्) समस्त प्रजाश्रों का (राजा) राजा है जो (रथैः) परम रमणीय इन सकल पदार्थों के साथ (याता) व्यापक है श्रीर (श्रिश्चिगुः) श्रितिशय रक्षक है। रक्षा करने में जो विलम्ब नहीं करता (विश्वा-साम् पृतनानां) जगत् की समस्त सेनाश्रों का विजेता है (ज्येष्ठः) सर्वश्रेष्ठ श्रीर (वृत्रहा) निखल विष्नों का हन्ता है; (गृणे) उस ईश की मैं प्रार्थना रतुति श्रीर गुण-गान करता हूं।।१।।

भावार्यः —परमेश्वर सर्व धाता विधाता भ्रौर पिता पालक है उसकी पूजा करो ॥ १॥

# इन्द्रं तं शुंम्भ पुरुद्दम्मनंसे यस्यं द्विता विश्वतिरिं। इस्ताय वज्रः प्रतिं धायि दर्शतो महो दिवे न सुर्यैः ॥२॥

पदार्थ:—(पुरुहन्मन्) हे ईश्वरोपासक जन ! (प्रवसे) रक्षा के लिये (तम् इन्द्रम्) उस परमैश्वर्यशाली ईश्वर को स्तुति प्रार्थना मादियों से (शंभ) भूषित करो (यस्य विधतंरि) जिस घारक पोपक भौर दण्डन्यवस्थापक ईश्वर में (द्विता) निम्रह भौर मनुम्रह दोशों विद्यमान हैं; दण्डार्थ जिसके (हस्ताय) हाथ में (वज्रः प्रति धायि) वज्र स्थापित है भौर धनुम्रहार्थ जो (दर्शतः) परम-दर्शनीय है; (महः) तेजःस्वरूप है; (दिवे न सूर्यः) जैसे भ्राकाश में सूर्यं वैसे ही जो सर्वत्र प्रकाशमान है। उसकी पूजा करो।।२।।

भावार्यः हे मनुष्यो! देखो ईश्वर के कैसे ग्रखडनीय नियम हैं जिनके

वश में चराचर चल रहे हैं ॥२॥

निक्षं कर्मणा नश्चधरचकारं सदाद्धंभम् । इन्द्रं न यहैर्विद्वगूर्तम्भ्यंसमधृष्टं धृष्ण्वीजसम् ॥३॥ पदार्थ:—-(तम्) उस ईश्वरोपासक की तुलना (कर्मणा) कर्म द्वारा (निकः नशत्) कोई मी नहीं कर सकता; जो जन (यज्ञैः) शुभकर्म द्वारा (इन्द्रम् न) उस परमात्मा को ही (चकार) प्रपने प्रनुकूल बनाता है जो इन्द्र (सदावृष्यम्) सदा घनों जनों को बढ़ानेवाला है; (विश्वगूर्तम्) सबका गुरु वा पूज्य, (ऋश्वसम्) महान् व्यापक, (प्रघृष्टम्) प्रघर्षणीय है ग्रीर (घृष्णोजसम्) जिसका बल जगत् को कैपाने वाला है।।३।।

भावायः वह परमात्मा सबका पूज्य, व्यापक, ग्रधर्षणीय तथा ग्रपने बल से जगत् को कंपानेवाला है ।।३।।

### अषोळह्मुग्रं पृतंनासु सासहि यस्मिन्महीरुंब्ज्यंः । सं धेनवो जायंमाने अनोनवुर्धावः क्षामां अनोनवुः ॥४॥

पदार्थ:—मैं उस परमात्मा की स्तुति करता हूँ जो (ग्रसाळहम्)दुष्टों को मी क्षमा नहीं करता, इसी कारए। (उग्रम्) वह दण्डविधाता है ग्रीर जगत् की उपद्रव-कारी (पृतनासु) सेनाग्रों का (सासहिम्) शासक ग्रीर विनाशक है; (यस्मिन् जायमाने) जिसके सर्वत्र विद्यमान होने के कारण (उरुष्त्रयः) महा वेगवान् (महीः) बड़े (धेनवः) दुलोक ग्रीर पृथिव्यादिलोक (सम् ग्रनोनवुः) नियम से चल रहे हैं। धेनु शव्दार्थ स्वयं श्रुति करती है (द्यादः क्षामः) दुलोक ग्रीर पृथिव्यादिलोक हैं।।४।।

भावार्थः —हे मनुष्यो! वह जगदीश महान्यायी ग्रौर महोग्र है जिसकी ग्राज्ञा में वह सम्पूर्ण जगत् चल रहा है। उसकी कीर्ति का गान करो।।४।।

परमात्मा का भ्रपरिमेयत्व दिखलाते हैं।।

## यद् चावं इन्द्र ते शतं श्रुतं भूमीरुत स्युः । न त्वां विज्ञन्त्सइसं सूर्या श्रुत न जातमंष्ट रोदंसी । (८।।

पदायं:—(इन्द्र) हे परमैश्वय्यंशाली देव ! (यद्) यदि एतत्सदृश (शतम् द्यावः) शतशः द्युलोक (स्युः) हों (उत्त) घीर (भूमीः) शतशः पृथिवी हों तथापि (ते) तरा परिमाण इन दोनों से नहीं हो सकता । (बिज्जन्) हे दण्डघर ! (सहस्रम् सूर्य्याः) एक सहस्र सूर्य्य भी (त्वान) तुभको व्याप्त नहीं कर सकते । हे मगवन् ! किंबहुना कोई भी वस्तु (जातम्) सर्वत्र व्याप्त तुभको (न ग्रन्दष्ट) व्याप्त नहीं कर सकती (रोदसी) यह सम्पूर्ण द्युलोक श्रीर पृथिव्यादि लोक मिलकर भी तुभको व्याप नहीं सकता । क्योंकि पृथिवी, ग्रन्तिश्व श्रीर द्युलोक श्रीर सिम्मिलित सब लोकों से वह बड़ा है ।। १।।

भावार्थः —परमात्मा सब लोकों से बड़ा ग्रीर सर्वत्र व्यापक है। सब लोक पृथक्-पृथक् या सब एक साथ मिलकर भी उसे व्याप्त नहीं कर सकते।।।।

#### आ पंपाय महिना दृष्ण्यां दृष्टिन्द्रनां श्रविष्ठ श्रवंसा । अस्माँ अंव मध्यनगोमंति वजे विज्ञंन चित्रामिंकतिमिः ॥६॥

पवार्यः—(वृषन्) हे स्रमीष्ट फलवर्षक ! (श्रविष्ठ) हे परमशक्तिशालिन् ! (मधवन्) हे महाधनेश्वर ! (विष्यन्) हे त्यायकारिन् देव ! तू (महिना) स्वकीय महिमा से (वृष्ण्या) स्रानन्द वर्षाकारक (श्रवसा) वल द्वारा (विश्वा) समस्त जगत् को (स्रा पप्राय) श्रच्छे प्रकार पूर्णं कररहा है । स्रतः हे मगउन् ! (गोमित वजे) गवादि पशुयुक्त गोष्ठ में (चित्राभिः क्रतिभिः) विविध रक्षास्रों श्रीर साहाय्यों से (स्रस्मान् स्रव) हमारी रक्षा श्रीर साहाय्य कर ॥६॥

भावार्थः -- जिस कारण वह देव स्वयं सम्पूर्ण जगत् को सुखों से पूर्ण कर रहा है। ग्रतः धन्यवादार्थ उसकी कीर्ति गाग्रो।।६।।

#### न सीमदेव आपदिषं दीर्घायो मत्यः । एतंग्या चिद्य एतंत्रा युवोजंते इरी इन्द्रॉ युवोजंते ॥७।

पदार्थ:—(दीर्घायो) हे चिरन्तन ! हे नित्यसनातन देव ! (ग्रदेवः) जो तेरी उपासना प्रार्थना ग्रादि से रहित (मर्त्यः) मनुष्य है वह (सीम इषम) किसी प्रकार के श्रन्नों को (न ग्रापत्) न पावे । (यः) जो तू (एतग्वा चित्) नाना वर्णयुक्त (एतशा) इन दृश्यमान स्थावर ग्रीर जंगम रूप संसारों को (युयोजते) कार्य्य में लगाकर शासन कररहा है। प्रवृद्ध, (इन्द्रः हरी युयोजते) परमात्मा इन परस्पर हरणाशील द्विविध संसारों को नियोजित कर रहा है। उस परमपिता को जो नहीं मजता है उसका कल्याण कैसे हो सकता है।।७॥

भावार्यः — 'ग्रदेव' शब्द से यह दिखलाया गया है कि जो ईश्वरो-पासना से रहित है वह इस लोक ग्रीर परलोक दोनों में दु:खभागी होता है ॥७॥

पुनः उस ग्रथं को कहते हैं ॥ तं वॉ महो महाय्यभिन्द्रं दानायं सभ्रणिम् । यो गाधेषु य आरंणेषु हब्यो वाजेब्बस्ति हब्यंः ॥८॥ पदार्थः—हे मनुष्यो ! (वः) ग्राप सब मिल कर (महः) तेजःस्वरूप (महाय्यम्) परमपूज्य ग्रीर (दानाय) जीवों को कर्मानुसार फल देने के लिये सर्वत्र (सक्षणिम्) विद्यमान (तम् इन्द्रम्) उस परमात्मा को गाग्रो ग्रीर पूजो (गाधेषु) गाघ ग्रीर ग्रगाघ जल में ग्रीर (यः) जो (ग्रारणेषु) स्थलों में (हब्यः) स्तवनीय ग्रीर प्रार्थनीय होता है ग्रीर जो (वाजेषु) वीरों के वीर कर्मों में (हब्यः ग्रस्ति) प्रार्थनीय होता है जिसको लोग सर्वत्र बुलाते हैं, वह परम पूज्य है।।।।

भावार्षः है मनुष्यो ! वह ईश्वर जीवों को प्रतिक्षण दान दे रहा है। सुख, दु:ख, सम्पत्ति, विपत्ति, नदी, समुद्र, ग्ररण्य, जल ग्रीर स्थल सर्वत्र ग्रीर सब काल में उसकी उपासना करो।।।।

पुनः उस प्रयं को कहते हैं ॥ **उद् पु णों वसो महे मृशस्यं** शुरु राषंसे ।

उदू पु मही मंघवन्मधर्त्तय चिदिन्द्र श्रवंसे महे ॥९॥

'पदार्थ:—(वसो) हे सर्वजीवों को वासप्रद तथा सर्वत्र निवासिन् देव ! (नः सु उ) हम लोगों को प्रच्छे प्रकार (महे राघसे) महती सम्पत्ति के लिये (उन्मृशस्व) ऊपर उठा। (मघवन्) हे सर्वधन सम्पन्न ! (मह्ये मघत्तये) महा धन के लिये हमको (सु उ) ग्रच्छे प्रकार (उन्मृशस्व) ऊपर उठा (इन्द्र) हे इन्द्र (महे श्रवसे) प्रशंसनीय प्रसिद्धि के लिये हमको (उत्) ऊपर उठा।।६।।

भावायं:— इस ऋचा में महा सम्पत्ति, महा धन भ्रौर महा कीर्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना है। निःसन्देह जो तन-मन से ईश्वर के निकट प्राप्त होते हैं उनका मनोरथ ग्रवश्य सिद्ध होता है; उसमें विश्वास कर उसकी भ्राजा पर चलो।।।।।

#### त्वं नं इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदो नि तृंम्पसि । मध्यं वसिष्व तुवितृम्णोर्वोनि दासं विंश्नथो इथैं। ॥१०॥

पदार्थः—(इन्द्र) हे इन्द्र ! जिस कारण (त्वम्) तू (ऋतयुः) सत्यप्रिय भीर सत्यकामी है अतः (त्वानिदः) नास्तिक, चोर, डाकू ग्रादि दुष्टों की अपेक्षा (नः नि तृम्यसि) हमको ग्रतिशय तृष्त करता है। (तुविनृम्ण) हे समस्त घनशाली इन्द्र ! (ऊर्वोः) द्युलोक ग्रीर पृथिवी लोक के (मध्ये) मध्य हम लोगों को सुख से (विसिध्व) वसा ग्रीर (दासम्) दुष्ट को (हर्थः) प्रहारों से (नि शिक्टनथः) हनन कर ॥१०॥

भावार्यः वयोंकि ईश्वर सत्यप्रिय है, ग्रतः ग्रसत्यवादी ग्रीर उप-

द्रवियों को दण्ड देता है स्रौर सत्यवादियों को दान । स्रतः हे मनुष्यो ! सत्य-प्रिय बनो ।।१०।।

#### अन्यवत्यमातुषमयन्वानमद्वयुम्।

#### श्रव खः सर्वा दुधुवीत पर्वतः मुध्नाय दस्युं पर्वतः ॥११॥

पवार्थः — इन्द्र (सखा) जो जगत् का हितेच्छु (पर्वतः) दण्डधारी न्यायी राजा है वह उस पुरुष को (स्वः) समस्त सुखों से (ग्रव दुष्ट्रवीत) दूर फेंक दे; केवल उसको दूर ही न करे किन्तु (दस्युम्) उस दुष्ट मनुष्य-विनाशक को (सुष्ट्राय) मृत्यु के मुख में (पर्वतः) न्यायी राजा फेंक दे जो (ग्रन्यव्रतम्) परमात्मा को छोड़ किसी नर देवता की उपासना पूजादि करता हो; (ग्रमानुषम्) मनुष्य से भिन्न राक्षसादिवत् जिसकी चेष्टा हो; (ग्रयज्वानम्) जो शुमकर्म यज्ञादिकों से भागता हो; (ग्रवेव-युम्) जिसका स्वभाव महादुष्ट ग्रीर जगद्धानिकारक हो। ऐसे समाज-हानिकारी दुष्टों को राजा सदा दण्ड दिया करे।।११॥

भावायः — लोगों को उचित है कि वे केवल ईश्वर की उपासना करें; समाजों में, देशों में या ग्रामों में राक्षसी काम न करें; स्त्रीलम्पटता, बाल-हत्यादि पातक में प्रवृत्त न हों। राजा ग्रपने प्रबंन्ध से समाज को सुधारा करे।।११।।

#### त्वं नं इन्द्रासां इस्ते श्रविष्ठ दावने ।

#### षानानां न सं गृंभायास्मयुर्द्धिः सं गृंभायास्मयुः ॥१२॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे परमैश्वय्यंशाली (शिवष्ठ) हे महा महाशिक्तिधारी देव ! (ग्रस्मयुः) हम लोगों के ऊपर प्रेम करता हुग्रा (त्वम्) तू (नः) हमको (दावने) देने के लिये (ग्रासाम्) इन गौ, भूमि, हिरण्य ग्रादि सम्पत्तियों को (हस्ते संगुभाय) ग्रपने हाथ में ले लो (धानानाम् न) जैसे चर्वण करने वाला हाथ में धान लेता है तद्वत् । हे मगवन् (ग्रस्मयुः) हम लोगों को कृपादृष्टि से देखता ग्रीर चाहता हुग्रा तू (दिः) वारंवार (संगुभाय) उन सम्पत्तियों को हाथ में ले ग्रीर यथाकर्म हम लोगों में बांट दे ।।२।।

भावार्थः यह प्रेममय प्रार्थना है, जैसे बालक ग्रपने पिता-माता से खानपान के लिये याचना करता रहता है। तद्वत्ं सबके समान पिता उस जगदीश से हम ग्रपनी ग्रावश्यकताएं मांगें।।१२।।

सखायः क्रतुंभिच्छत कथा रांधाम बरस्यं । उपस्तुति भोजः स्र्रियो अह्यः ॥१३॥ पवार्यः — (सखायः) हे मित्रो ! (ऋतुम्) शुमकर्म की (इच्छत) इच्छा करो । अन्यथा (शरस्य) वृत्रहत्ता उस परमात्मा की (कथा राधाम) कैसे आराधना कर सकेंगे ? कैसे (उपस्तुतिम्) उसकी प्रिय स्तुति करेंगे ? अतः शुम कर्म करो । जो ईश (भोजः) सब प्रकार से सुख पहुँचाने वाला है; (सूरिः) सर्वज्ञ और (यः) जो (ब्रह्मयः) अविनश्वर है ॥१३॥

भावार्यः इसका विस्पष्ट ग्राशय यह है कि प्रत्येक मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिये। यज्ञादि करने से केवल ग्रात्मा का ही उपकार नहीं होता किन्तु देशवासियों को भी इससे लाभ पहुंचता है ग्रौर दुराचारों से बचता है शरीर में रोग नहीं होता। मरणपर्यन्त सुख से जीवन बीतता है। १३।।

#### भूरिंभिः समह ऋषिंभिर्वहिष्पंजिः स्विष्यसे । यदित्थमेकंमेकिषक्छरं वत्सान्पराददंः ॥१४॥

पदार्थः—(समह) हे सर्वपूज्य जगदीश ! तू (बिहिष्मद्भिः) सर्वसाघन सम्पन्न (भूरिभिः ऋषिभिः) बहुत ऋषियों से (स्तविष्यसे) पूजित होता है । (शर) हे विष्न-विनाशक ! (यद्) जो तू (इत्थम्) इस प्रकार (एकभेकम् इत्) एक-एक करके (वत्सान्) बहुत वत्स सत्पुरुषों को (पराददः) दिया करता है ॥१४॥

भावार्थः—इसका ग्राशय यह है कि उसकी पूजा जब महा महर्षि करते हैं तब हम क्यों न करें ग्रीर जब देखते हैं कि जो उपासक हैं उनके धन की ऋमशः वृद्धि होती है। परमात्मा एक-एक देकर उसको लाख दे देता है। ग्रतः वही चिन्तनीय है।।१४॥

#### क्रणगृद्धां मुघवां कौरदेव्यो वृत्सं निस्त्रिक्य आनंयत् । अजां स्रिनं पातंवे।।१५॥

पदार्थ:—(मघवा) परमैश्वय्यंशाली (शीरदेव्यः) शूरों ग्रीर देवों का हित-कारी ईश्वर (नः) हमको (त्रिम्यः) तीनों लोकों से (कर्णगृह्या) कान ५कड़ कर (बत्सम्) वत्स लाकर देता है; (न) जैसे (सूरिः) स्वामी (धातवे) पिलाने के लिये (ग्रजाम्) बकरी को लाता है।।१५।।

भावायं:—ईश्वर जिसको देना चाहता है उसको ग्रनेक उपायों से दिता है। मानो तीनों लोकों में से कहीं से ग्रानकर उसको ग्रभिलिषत देता है, क्यों कि वह महा धनेश्वर है। हे मनुष्यो ! उसकी उपासना प्रेम से करो।।१४।।

ब्रब्टम मण्डल में यह सत्तरवां सूबत समाप्त हुन्ना ।।

ध्य पञ्चदशर्चस्यैकसप्तितिमस्य सूक्तस्य १—१५ सुदीति पृष्ठमीळही तयो-र्वान्यतर ऋषिः ।। ध्रग्निर्देवता ।। छन्दः—१, ४, ७ विराड् गायत्री । ३, ६, ६, ६ निचृद् गायत्री । ३, ५ गायत्री । १०, १३ निचृद् बृहती । १४ विराड् बृहती । १२ पादनिचृद् बृहती । ११, १५ बृहती ।। स्वरः—१, ६ षड्जः । १०, १५ मध्यमः ।।

इस सूक्त में प्रिंग्नि नाम से परमात्मा की स्तुति की जाती है।।

#### त्वं नां अग्ने महांमिः पाहि विश्वंस्या अरांतेः। उत द्विषो मत्येस्य ॥१॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वाघार, हे सर्वशक्ते, जगन्नियन्ता, ईश ! (त्वम्) तू (महोभिः) स्वकीया महती शक्तियों के द्वारा (विश्वस्थाः) समस्त (ग्ररातेः) शत्रुता, दीनता श्रीर मानसिक मलीनता ग्रादि से (नः) हमको (पाहि) वचा (उत) ग्रीर (मत्यंस्य) मनुष्य के द्वेष, ईष्यां ग्रीर द्रोह ग्रादिकों से भी हमको वचा ।।१।।

भावार्थः — इससे यह शिक्षा देते हैं कि तुम प्रथम निष्कारण शत्रुता न करो । केवल मनुष्यता क्या है इसपर पूर्ण विचार कर इसका प्रचार करो । अपने अंतः करण से सर्वथा हिंसाभाव निकाल दो ।।१।।

#### नहि मृत्युः पौरुंपेय ईशे हि वंः पियजात । त्वभिदंसि क्षपांवान् ॥२॥

पदार्थः—(प्रियजात) हे सर्व प्रास्पियों के प्रिय सर्वशक्ते, जगदीश ! (बः) तेरे ऊपर (पौरुषेयः मन्युः) मनुष्यसम्बन्धी कोघ (निह ईशे) अपना प्रभाव नहीं डाल सकता । क्योंकि (त्वम् इत्) तू ही (क्षपावान् ग्रसि) पृथिवीश्वर है ।।२।।

भावार्थः —क्यों कि परमात्मा ही पृथिवीश्वर है, ग्रतः उसके ऊपर मनुष्य का प्रभाव नहीं पड़ सकता, किन्तु उसका प्रभाव मनुष्यों के ऊपर पड़ता है, क्यों कि वह क्षपावान् —पृथिवीश्वर है। कोई इस शब्द का ग्रर्थ रात्रि-स्वामी भी करते हैं। क्षपा — रात्रि।। २।।

इससे धन की याचना करते हैं।।

# स नो विश्वभिद्वेभिक्जी नपाद्धशीचे। रिय देहि विश्वबारम् । ३॥

पवार्थः — (ऊर्जीनपात) हे बलप्रद ! (भद्रशोचे) हे कल्याग्रकारि तेजोयुक्त प्रभो ! (सः) सर्वत्र दीप्यमान तू (विश्वेभिः देवेभिः) समस्त पदार्थों के साथ (नः) हम प्राग्तियों को (विश्ववारम्) सर्व वरगीय == सर्व ग्रहणीय (रिषम्) सम्पत्ति (देहि)दे ।।३।। भावार्थः — ऊर्ज = बल। नपात् = न गिराने वाला। जो बल को न गिरावे वह ऊर्जोनपात ग्रर्थात् बलप्रद। देव = यह शब्द सर्व पदार्थवाचक है। मन्त्र का ग्राशय यह है कि सकल प्राणियों के साथ मुक्तको भी साहाय्य दे॥३॥

उसका महत्त्व दिखलाते हैं।।

# न तंपग्ने अरांतयो मतं युवन्त रायः। यं त्रायंसे दाश्वांसंम्।।४॥

पदायंः हे ग्रग्ने तू (यं दाश्वांसम्) जिस दाता ग्रीर उदार पुरुष को (त्रायसे) साहाय्य ग्रीर रक्षा करता है (तम् मतंम्) उस मत्यं को (ग्ररातयः) शत्रु ग्रीर दुष्ट (रायः) कल्याण सम्पत्ति से (न युवन्त) कोई भी पृथक् नहीं कर सकता ॥४॥

भावायं: परमात्मा की कृपा जिस पर होती है उसको कौन शिवत कल्याण-मार्ग से पृथक् कर सकती है ? ।।४।।

#### यं त्वं विंत मेधसांतावग्ने हिनोषि धनांय । स तवोती गोष्ठ गन्तां ॥८॥

पदार्थः—(विप्र) हे जगत्पोपक, हे प्रेम से संसारदर्शक, (श्रग्ने) सर्वाघार, ईश ! (मेघसातो) देवयज्ञ में (धनाय) घनों की प्राप्ति के लिये (यम् त्वम्) जिसको तू (हिनोधि) प्रेरणा करता है (सः) वह (तव ऊतो) तेरी सहायता ग्रीर रक्षा से (गोषु गन्ता) गी ग्रादि पशुग्रों का स्वामी होता है ।।।।

भावार्यः—गो शब्द श्रनेकार्थ प्रसिद्ध है। जो कोई देव्यज्ञ करता है उसको सब प्रकार के धन प्राप्त होते हैं श्रीर (गी) सकल इन्द्रिय उसके वशीभूत होते हैं।। १।।

परमानन्द की प्राप्ति के लिये यह प्राथंना है।।

#### त्वं रुपि पुंरुवीरमानं दाशुषे मताय। म णो नय वस्यो अव्छं ।६॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वाघार परमदेव ! (त्वम्) तूं (दाशुषे मर्ताय) परमो-दार मनुष्य को (पुरुवीरम् रियम्)बहुत वीरों से संयुक्त सम्पत्तियां देता है । हे ईश ! (नः) हमको (वस्यः) परमानन्द की (ग्रच्छ) ग्रोर (प्र नय) ले चल ।।६।।

भावार्यः -वस्य:=जो ग्रानन्द सर्वत्र व्यापक है वह मुक्तिरूप सुंख है। उसी

की ग्रोर लोगों को जाना चाहिये। वह इस लोक में भी विद्यमान है परन्तु उसको केवल विद्वान् ही ग्रनुभव कर सकता है।।६।।

#### चक्ष्या ग्यो मा परा दा अधायते जांतवेदः । द्वराध्ये मतीय ॥७॥

पदार्थः — हे ईश ! (नः) हमारी (उद्या) रक्षा कर श्रीर (जातवेदः) हे सर्वज्ञ सर्वसम्पत्ते ! (ग्रधायते) जो सदा पाप किया करता है श्रीर दूसरों की श्रानिष्ट चिन्ता में रहता है ऐसे पुरुष के निकट (मा परा दाः) हमको मत ले जा। तथा (दुराध्ये) जिसकी बुद्धि परद्रोह के कारण विकृत होगई है, जो दूसरों के श्रमंगल का ही ध्यान करता है (मर्ताय) ऐसे पापिष्ठ के निकट भी हमको मत लेजा।।७।।

भावारं: मनुष्य को उचित है कि अपनी ही जाति के अशुभ करने में न लगा रहे और अनिष्ट चिन्तन से अपने मनको दूषित न करे; अन्यथा महती हानि होगी।।।।।

#### श्चरने मार्किष्टे देवस्यं रातिमदॅनो युयोत्। त्व्भीविषे वस्त्रंनाम्।।८॥

पदार्थ:—(ग्राने) हे सर्वशक्ते ! (ते देवस्य रातिम्) तुम देव के दान को (ग्रादेवः) महामहा दुष्ट पुरुष (माकि: पुशोत) नष्टभ्रष्ट न करे क्योंकि (त्वम् वसूनाम् ईशिषे) तूही सर्वसम्पत्तियों का ग्राधीश्वर ग्रीर शासक है।।।।

भावार्षः इसका ग्राशय है कि ईश्वर प्रतिक्षण वायु, जल, ग्रन्त ग्रीर ग्रानन्द का दान दे रहा है। दुष्टजन इनको भी ग्रपने ग्राचरणों से गन्दा बनाते रहते हैं ग्रथवा गौ, मेष, ग्रश्व, हाथी ग्रादि इनको चुरा-चुरा कर नष्ट न करने पावें, क्योंकि ईश्वर सबका रक्षक है।।।।

इस ऋचा से कृतज्ञता का प्रकाश करते हैं।।

# स नो वस्त छपं मास्युजी नपानमाहिनस्य। सखे वसो जरित्रभ्यः ॥९॥

पदार्थः—(ऊजंः) हे महाशक्तियों के (नपात्) प्रदाता, (सले) हे प्राणियों के मित्रवत् हितकारी, (बसो) वास-देनेवाले जगदीश ! (सः) वह तू (नः जरित्म्यः) हम स्तुतिपाठकों को (बस्वः) प्रशंसनीय सम्पत्तियां ग्रीर (माहिनस्य) महत्त्व दोनों देता है।।।।

भावारं:—ईश्वर बलदा, सखा ग्रीर वासदाता है। हे मनुष्यो ! इसका तुम ग्रनुभव ग्रीर विचार करो। वह जैसे विविध दान ग्रीर महत्त्व हमको दे रहा है वैसे तुमको भी देगा, यदि उसकी ग्राज्ञा पर चलो।।।।।

# अच्छां नः श्रीरकांचिषं गिरी यन्तु दर्शतम् । अच्छां यज्ञासो नर्मसा पुरूषसु पुरुषश्चस्तमूत्वय ।।१०॥

पदार्थः — हे मनुष्यो ! (मः) हम लोगों की स्तुति प्रार्थना घीर विनय वाक्य (घ्रच्छ) उस ईश्वर की घोर जायं (शीरशोचिषम्) जिसका तेज सर्वत्र व्याप्त है घीर जो (दर्शतम्) परम दर्शनीय है। तथा (यज्ञासः) हमारे सर्व यज्ञादि शुभकमं (नमसा) घादर के साथ (घ्रच्छ) उस परम पिता की घोर जायं जो ईश (पुरुवसुम्) समस्त सम्पत्तियों का स्वामी है घौर (ऊतये) ग्रपनी-घपनी रक्षा घौर साहाय्य के लिये (पुरु-प्रशस्तम्) जिसकी स्तुति सब करते हैं।।१०।।

भावायः हमारे जितने शुभकर्म धन ग्रीर पुत्रादिक हो वे सब ईश्वर के लिये ही होवें ।।१०।।

#### व्यक्ति स्तुं सहंसी जातवदसं दानाय वार्याणास्। द्विता यो भुदमुतो मत्येष्वा होतां सन्द्रतसी विचि॥११॥

पदार्थः—(सहसः) इस जगत् के (सूनुम्) उत्पादक, (जातवेदसम्) सर्वज्ञ (ज्ञात्नम्) भीर सर्वाधार सर्वव्यापी ईश की ग्रोर हम लोगों की प्रार्थना जायं। जिससे कि (बार्याणां दानाय) उत्तमोत्तम मुखप्रद सम्पत्तियों का दान प्राप्त हो ग्रीर (यः) जो (द्विता) दो प्रकार से मासित होता है सूर्य्य चन्द्र पृथिवी ग्रादि देवों में वह (ग्रमृतः) ग्रमृतरूप होकर व्याप्त है (मर्त्येषु ग्रा) ग्रीर मनुष्यों में (होता) दान दाता ग्रीर (विशा) गृह-गृह में (मन्द्रतमः) ग्रतिशय ग्रानन्दप्रद हो रहा है ।।११।।

भावार्षः — यद्यपि वह स्वयं कर्मानुसार ग्रानन्द दे रहा है तथापि ग्रपनी-ग्रपनी इच्छा की पूर्ति के लिये उसकी प्रार्थना प्रतिदिन करे।।११।।

#### अगिन वॉ देवयुच्ययागिन पंयत्यंध्वरे । अगिन घीषु पंयममग्निमवत्यगिन क्षेत्रांय सार्थसे ॥१२॥

पदार्थ: हे मनुष्यो ! (वः) भ्राप लोग (देवयज्यया) देवयजनार्थ (भ्राग्तम्) उस परम देव की स्तुति कीजिये; (भ्राष्वरे प्रयति) यज्ञ के समय में भी (भ्राग्तम्) उस परमात्मा का गान कीजिये; (धीषु) निखिल शुभकर्मों में या युद्धि के निमित्त (प्रथमम्

ग्राग्नम्) प्रथम ग्राग्न को ही स्मरण कीजिये; (ग्रावंति) यात्रा के समय (ग्राग्नम्) ईश्वर का ही स्मरण कीजिये ग्रीर (क्षेत्राय साधसे) क्षेत्र के साधनों के लिये (ग्राग्नम्) उसी ईश से मांगिये ।।१२।।

भावार्थः — सब वस्तु की प्राप्ति के लिये सब काल में उसी की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिये।।१२॥

#### अग्नित्वां सरुये दंदातु न ईशे यो नायाँणाम् । अग्नि तोके तनये श्रश्वंदीमहे वसुं सन्तं तनुपाम् ॥१३॥

पदार्थः—(यः) जो ग्रग्निवाच्येश्वर (वार्याणाम्) सर्वश्रेष्ठ घनों का (ईशे) सर्वाधिकारी है (ग्रग्निः) वह ग्रग्नि (सक्ष्ये) जिस हेतु वह सबका मित्र पालक है ग्रतः (नः) हम लोगों को (इषाम् दवातु) सर्व प्रकार के सुखों को देवे। (तोके) पुत्र (तनये) पौत्र ग्रादिकों के लिये (शश्वत्) सदा (ग्रग्निम् ईमहे) ईश्वर से सुख सम्पत्ति की याचना करते हैं जो ईश (वसुम्) सबको वसाने वाला (सन्तम्) सर्वत्र विद्यमान ग्रोर (तन्वाम्) शरीररक्षक है।।१३।।

भावार्यः —वह ईश सबका सखा ग्रीर पोषक है ग्रतः सर्व वस्तु के लिये उससे प्रार्थना करें ॥१३॥

#### अगिनमीळिष्वावंसे गार्थामिः श्रीरश्रीचिषम् । अगिन राये पुंदमीळह श्रुतं नरोऽगिन संदीत्ये छर्दिः ॥१४॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (प्रवसे) ग्रपनी रक्षा भीर साहाय्य के लिये (गाथाभिः) स्तुतियों के द्वारा (ग्रग्निम्) उस सर्वाघार परमात्मा की (ईळिड्व) स्तुति करो जिसका (शीरशोचिषम्) तेज सर्वत्र व्याप्त है। (पुरुमीळह) हे बहुतों को सन्तोषप्रद विद्वन् ! (राये) समस्त सुख की प्राप्ति के लिये (ग्रग्निम्) ईश्वर की स्तुति करो। (नरः) इतर जन भी (श्रुतम्) सर्वत्र विख्यात (ग्रग्निम्) उस परमात्मा की स्तुति करें जो (सुदीतये) प्राणिमात्र को (खदः) निवास देता है।।१४।।

भावार्यः — जो ईश्वर प्राणिमात्र को निवास ग्रीर भोजन देरहा है उसकी स्तुति प्रार्थना हम मनुष्य करें।।१४॥

#### अपिन देवो योत्वे नां गृणीमस्यपिन शं योश्च दातंवे । विश्वां छ विक्ष्वंवितेव स्व्यो सुबद्धस्तुर्ऋषूणास् ॥१॥॥

पदायं: हम उपासकगण (नः) प्रयने (द्वेषः) द्वेषियों को (योतवं) दूर करने के लिये (प्रिग्निम्) परमात्मा से (गृणीमिस) प्रार्थना करते हैं भीर (शम् योः च) सुख के मिश्रण को (बातवे) देने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो पर-मात्मा (विश्वासु) समस्त (विश्व) प्रजामों में (मिबता इव) रक्षक रूप से स्थित है मीर जो (ऋषूणाम्) ऋषियों का (हब्यः) स्तुत्य है म्रीर (वस्तुः) वास देनेवाला (भृवत्) है।।१५।

भावार्यः किसी के साथ हम द्वेष न करें जहां तक हो जगत् में सुख पहुंचावें ग्रीर उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें जो सब का ग्रधीश्वर है।।१४॥

#### ग्रष्टम मण्डल में यह इकहत्तरवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ग्रयाष्टादशचंस्य द्विसप्तितितमस्य सूक्तस्य १-१८ हर्यतः प्रागाय ऋषिः ।। ग्रिग्नहंबोषि वा देवताः ।। छन्दः-१, ३, ८-१०, १२, १६ गायत्री । २ पादिनचृद् गायत्री । ४-६, ११, १३-१४, १७ निचृद् गायत्री ७, १८ विराङ्गायत्री ।। षड्जः स्वरः ।।

यज्ञ के लिये मनुष्य को नियोजित करता है।।

### ह्विष्कुंणुध्वमा गंमदध्वर्युवनते पुनेः। विद्वा अस्य प्रशासनम्।।१॥

पदार्थः - हे मनुष्यो ! यज्ञ के लिये (हविः) घृत, शाकल्य, सिमधा ग्रीर कुण्ड ग्रादि वस्तुग्रों की (कृणुष्वम्) तैयारी करो । (ग्रागमत्) इसमें सकल समाज ग्रावे । (ग्रथ्यप्रः) मुख्य, प्रधान याजक (पुनः वनते) पुनः पुनः परमात्मा की कामना करे जो (ग्रस्य प्रशासनम्) इस यज्ञ का प्रशासन = विधान (विद्वान्) जानते हैं वे ईश्वर की कामना करें ॥१॥

भावार्यः यज्ञारम्भ के पूर्व समग्रं सामग्री एकत्रित कर लोगों को बुला ग्रध्वर्यु ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करे।।१।।

होतृकार्य दिखलाते हैं।।

# नि तिग्ममभ्यं हुं सीद्दोतां मनाविषे । जुवाणो अस्य सख्यम् ॥२॥

पवार्यः— (होता) होता नाम के ऋित्वक् (ग्रस्य सख्यम्) ईश्वर की मित्रता प्रायंना ग्रीर यज्ञसम्बन्धी ग्रन्यान्य व्यापार (जुवाणः) करते हुए (मनौ ग्रिधि) जहां सब बैठे हों उससे उच्च ग्रासन पर (तिग्मम् ग्रंगुम्) तीव्र ग्रंशु ग्रर्थात् ग्रग्निकुण्ड के (ग्रिभ) ग्रिममुख होकर (निषीदत्) बैठे ॥२॥

भावार्थः — होता कुछ उच्च ग्रासन पर बैठ ईश्वर का घ्यान करे ॥२॥ ईश्वर का प्रहण कैसे होता है यह दिखलाते हैं ॥

# श्रम्विरंडछन्ति तं जने इदं परो मंनीषयां। गुरुणन्ति जिह्नयां ससम्।।३।

पवार्थः—(रुद्रम्) सर्वदुः खनिवारक (तम्) उस ईश को (परः मनीवया) ग्रतिशयित बुद्धि के द्वारा (जने प्रन्तः) प्राणियों के मध्य देखने ग्रीर ग्रन्वेषण करने की (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं। ग्रीर (ससम्) सर्वेत्र प्रसिद्ध उसको (जिह्नया) जिह्ना से—स्तुतियों से (गृम्णन्ति) ग्रहण करते हैं।।३।।

भावायं: यज्ञ में जिसकी स्तुति प्रार्थना होती है वह कहां है इस शङ्का पर कहते हैं कि प्राणियों के मध्य में ही उसको खोजो ग्रीर स्तुति द्वारा उसको ग्रहण करो ।।३।।

#### जाम्यंतीत्पे घतंर्वयोधा अंष्हृद्वनंम् । हषदं जिह्वयावंधीत् ॥४॥

पदार्थ: - प्रन्तिरक्षस्य प्रग्नि, सूर्य, (जामि) सर्वातिशायी (धनुः) ग्रन्तिरक्ष को (प्रतीतपे) ग्रत्यधिक तथा देता है; पुनश्च (वयोधाः) ग्रन्न प्रदान करने वाला वह सूर्य (ननं) ग्रन्तिरक्षस्य जल को (ग्रष्ठहत्) बढ़ाता है ग्रीर (जिह्न्या) ग्रथने ग्रहण-साधन किरण समूह द्वारा (दृषदं) पत्थर की मांति कठोर बादल को (प्रवधीत्) छिन्न-भिन्न करता है।।४।।

भावार्थः सूर्य के ताप से ग्रन्तिरक्षस्थ वायु उत्तप्त होता है ग्रीर वह ताप सुदूर भूमि तक पहुँचकर जहां-तहां की ग्रार्द्र ता को वाष्प में परिणत कर मेघ के रूप में एकत्र करता है ग्रीर किर वही एकत्रित बादल छिन्न-भिन्न होकर वर्षा में परिणत होकर ग्रन्न के उत्पादन का कारण बनता है; इसी कारण ग्रन्तिरक्षस्थ ग्रग्नि 'वयोघाः' है।।४।।

# चरंन्वत्सो इशंचिह निद्वातारं न विन्दते। वेति स्तोतंव अम्ब्यंम् ॥५॥

पदार्थः—(चरन्) ग्रन्तिरक्ष में विचरण करते, (रुशन्) दीप्ति से चमकते हुए, (बरसः) सूर्य के चवल किरणसमूह को ग्रथवा विद्युत् को कोई मी (निदातारं) निरोधक शक्ति (न) नहीं (विन्दते) पकड़ती; यह किरणजाल ग्रथवा विद्युत् (स्तो-

तवे) भ्रपने गुणवर्णन करने के लिये (भ्रम्ब्यं) स्तोता भ्रयात् गुणवर्णन करनेवाले विद्वान् की (वेति) कामना करता है।।।।

भावार्यः — ग्रन्तरिक्ष में ग्रपनी चमक के साथ व्याप्त विद्युत् रूप ग्राग्न के गुणों का ग्रध्ययन कर उसका वर्णन करना ग्रीर उससे लाभ उठाना विद्वानों का कर्त्तव्य है ॥ १॥

#### चतो न्वंस्य यनमृहद्श्वांवयोजनं बृहत्। दामा रयंस्य ददंशे ॥६॥

पदार्थः—(उतो) ग्रीर यह बात मी है कि (नु) श्रीघ्र ही (ग्रस्य) इस ग्रादित्य का (महत्) महान् (बृहत्) व्यापक (ग्रव्यावत्) रथ में जोड़े गये घोड़ों के संयोजन की मांति सूर्य की रमणीय किरणों के समूह में बलशाली वेगादि गुणों का (योजनं) संयोजन, (रयस्य दामा) सूर्य रूपी रथ को चारों ग्रोर घेरे हुई विद्युत्-पंक्ति के रूप में दिखायी देता है।।६।।

भावार्यः — जैसे-जैसे ग्रादित्य गतिशील होता है — इसका ग्राभा-वितान स्पष्ट दिखायी देने लगता है ॥६॥

#### दुइन्ति सप्तेकामुव द्वा पञ्चं स्वजतः। तीर्थं सिन्धोरिधं स्वरे॥ ।।

पवार्थः — उस समय (सिन्धोः) हृदयसमुद्र के (ग्रिध स्वरे) मुखर (तीर्थे) सुगमता से दुःखों से पार उतारनेवाले स्थान पर ग्रर्थात् हृदय-देश में उपासक की (सप्त) पांचों ज्ञानेन्द्रिय तथा मन एवं बुद्धि — ये सातों ऋत्विज् (एकां) परमेश्वर रूपिणी माता को (दुहन्ति) दुहती हैं; उन में से (द्वा) दो, मन ग्रीर बुद्धि (पञ्च) पांच दूसरे ऋत्विजों — पांच कर्मेन्द्रियों को (मृजतः) प्रयुक्त करते हैं।।७।।

भावायं: सूर्य की प्रातःकालीन आभा के दर्शन होते ही उपासक ग्रापन हृदय देश में, ग्रापन ग्राप्तः करण की वृत्तियों की शक्ति से, भगवान का ह्यान करता है ग्रीर साथ ही वह ग्रापनी कर्मेन्द्रियों को भी उसी ग्राप्त के ग्राप्ता प्रयुक्त करता है। साधक की ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियों तथा मन ग्रीर बुद्धि शक्तियों का परस्पर सामञ्जस्य होने पर ही हृदयदेश में भगवान के दर्शन होते हैं।।७।।

श्चाद्वभिविषसंत इन्द्रः कोशंमञ्चयवीत्। खेदंया त्रिष्टवां दिवः ॥८॥ पदार्थः — जिस प्रकार (इन्द्रः) सूर्य (त्रिवृता) तिहरे (खेदया) उत्तापक रिम-जाल के द्वारा (कोशं) मेघ को (दिवः) प्रश्तिरक्ष से (प्राचुच्यवीत) नीचे पृथिवी पर चुवा देता है; वैसे ही (दशिभः) दसों इन्द्रियों द्वारा (विवस्वतः) प्रचित परमेश्वर की संरक्षा में स्थित (इन्द्रः) ऐश्वर्य का साधक उपासक (दिवः कोशं) प्रकाश लोक के कोश को (त्रिवृता) तिहरे — ज्ञान, कर्म ग्रीर उपासना के — (खेदा) ता द्वारा (ग्रा प्रचुच्यवीत) अग्रा लेता है।।।।।

मावार्थ: - अपनी रिहमयों द्वारा उत्तप्त करके सूर्य मेघ का छेदन-भेदन करता है; उपासक अपनी ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियों द्वारा भगवान की सेवा करके और इस प्रकार ज्ञान, कर्म एवं उपासना द्वारा तपः-साधन के द्वारा अपने लिये ज्ञान के प्रकाश के कोश को प्राप्त कर लेता है। । ।।

#### परि त्रिधातुंरध्वरं जूर्णिरेति नवीयसी। मध्वा होतांरी अञ्जते।।९।।

पवारं:—(त्रिधातुः) सत्त्व, रज श्रीर तमस्—तीनों गुणों के समन्वय से समन्वित, श्रथवा ज्ञान, कर्म श्रीर उपासना—तीनों से श्रियमाण (जूणिः) वेगवान् कर्मिष्ठ उपासक (नवीयसी = नवीयस्या) नव्यतर सामर्थ्य के द्वारा (श्रष्ट्वरं परि एति) श्रिहंसनीय हो जाता है; (होतारः) उसकी हृदयवेदी पर यज्ञ करनेवाले इन्द्रिय, मन, बुद्धि श्रादि होता (मध्वा) मधुर दिव्य श्रानन्द द्वारा (श्रञ्जते) परम प्रभु की शक्ति को व्यक्त करते हैं ॥६॥

भावार्यः—ज्ञान, कर्म ग्रौर उपासना द्वारा सत्त्व, रज ग्रौर तमोगुण के ग्रानुपातिक समन्वय से समन्वित साधक को एक नई-सी अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर वह मानो ग्रहिंसनीय हो जाता है ग्रौर सुसम्पादित दिव्य ग्रानन्द द्वारा प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करता है।।।।

#### सिम्बन्ति नमंसावतमुचाचंक्रं परिज्यानम् । नीचीनंबारमक्षितम् ॥१०॥

पदायं:—साधक उपासक (उच्चा चक्कं) उच्चतम स्थिति में गतिशील, (परि-जमानम्) सब ग्रोर व्याप्त (नीचीनवारं) नीचे की ग्रोर प्रवेशद्वार वाले, (ग्रक्षितम्) ग्रक्षीएा (ग्रवतं) जलाधार कृप के समान दिव्य ग्रानन्द के ग्राधारभूत परम प्रभु को (नमसा) ग्रपनी भिवत-भावना से (सिञ्चन्ति) तृष्त करते हैं।।१०।।

भावार्य -- भगवान् ग्रक्षय दिव्य ग्रानन्द के ग्राधार ग्रीर स्रोत हैं;

किसी ऐसे कूप को सींचना कठिन होता है कि जिसका मुँह उलटा हुम्रा हो; भुक कर ही उसमें ग्रपना ग्रंश डाला जा सकता है। दिव्य ग्रानन्द के स्रोत प्रभु भी सुगमता से प्राप्य नहीं हैं; उपासक भक्तिभाव से, नम्र होकर ही उनको सन्तृप्त कर उनकी कृपा का पात्र बन सकता है।।१०॥

#### अभ्यार्मिदद्रंषो निषिक्तं पुष्करे मधुं। अवतस्यं विसर्जने ।।११।।

पदार्थ:—(ग्रवतस्य) दिव्य ग्रानन्द के स्रोत रूप निम्न स्थान की निम्नता के (विसजंने) हट जाने पर, इस खाई के पट जाने पर (पुष्करे) पुष्टिकर दिव्य ग्रानन्द रस के मण्डार में (निषक्तं) मरे हुए (मधु) मधुर ग्रानन्द की (ग्राभ) ग्रोर (ग्रद्रयः) मेघरूपी चित्तवृत्तियां (ग्रारम्) गमन करती हैं।।११।।

भावायं: उपासक भक्तिभावना का ग्रपना ग्रंश प्रदान कर जब कठिनता से उपासनीय प्रभु को सन्तृष्त करने में सफल हो जाता है तब उस दिव्यानन्द से लबालब भरे ग्रानन्द-स्रोत से ग्रानन्द का पान करने के लिये उसकी चित्तवृत्तियां उसकी ग्रोर चल पड़ती हैं।।११।।

#### गाव चपांवतावतं मही यहस्यं रूप्युदां । उभा कणाँ हिरण्ययां ॥१२॥

पदार्थं.—ये जो (गावः) गौएँ, (उभा कर्णा) जिनकी दोनों कार्यसाधिका शिक्तयां—ज्ञान एवं कर्म शिक्तयां (हिरण्यया) श्रति प्रशस्त हैं; श्रौर जो (मही) श्रादरणीय हैं; (यज्ञस्य) यज्ञीय भावना को (रप्सुवाः) रूप प्रदान करनेवाली हैं, वे (भवतं) कूप के समान दिव्य-प्रानन्द-रसे के स्रोत को (उप श्रयंत) स्नेह करें।

[उप-प्रव्=स्नेह करना] ॥१२॥

भाषायं:—भगवान् ने मनुष्य को ज्ञान एवं कर्मेन्द्रिय – ये दो प्रकार के ग्रति प्रशस्त साधन प्रदान किये हुए हैं; इनके द्वारा मनुष्य विभिन्न रूपों में यज्ञीय भावना को बढ़ाता रहता है; परन्तु ये साधन दिव्य ग्रानन्द के परम स्रोत से ही शक्ति ग्रहण करते हैं—उपासक की प्रार्थना है कि ये सदा उस परम स्रोत भगवान् से स्नेह करते रहें।।१२।।

आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदंस्योरिमिश्रियंम् । रसा दंशीत दृष्मम् ॥१३॥ पवार्थः - (सुते) दिव्य ग्रानन्द के निष्पन्न हो जाने पर (रोदस्योः) मूलोक एवं ग्रन्तिरक्ष लोक—दोनों की (ग्रिभिश्रियं) ग्राश्रयमूत [ग्रिमिश्रीः ग्रिमिश्रय-एगियः—नि० ७-२१] (श्रियम्) श्रिशिंह मनुष्यस्य सुवर्गो लोकः - तें० सं० ७, ४, ४, २] उत्तम वर्गं की ग्रवस्था को (ग्रा सिञ्चत) उस ग्रानन्द रस से सींचो, शुद्ध करो। (रसा) ग्रानन्द के उपमोक्ता उपासको! (वृषभं) सेचन सामर्थ्यं को (वधीत) धारए। करो।।१३।।

भावार्षः—संसार के सभी प्राणी चाहते हैं कि उनकी सांसारिक स्थित सुखपूर्ण एवं उत्तम वर्ग की हो—सभी का ग्राश्रय-लक्ष्य-उत्तम स्थिति है। जब उपासक ग्रपने ग्रन्तः करण में दिव्य ग्रानन्द रस समेट लेता है तब यह स्थिति ग्रानन्ददायक भी बन जाती है। परन्तु उपासक को इस मन्त्र द्वारा यह चेतावनी भी दी है कि रसावस्था को ग्रपने ग्राप तक सीमित मह करो; इसकी वर्षा करके वृषभ बनो।। १३।।

#### ते जानत स्वमोनयं इंसं वत्सासो न मातृभिः। विश्वो नेसन्त जामिभिः॥१४॥

पदार्थ:—(ते) वे उपासक (स्वं ग्रोवयं) ग्रपने निवास के लिये हितकर को (जानत) जानते हुए (जामिभिः मिथः) ग्रपने सरीखे ग्रन्य जाताग्रों के साथ (नसन्त) जाते हैं —िनवास करते हैं —ऐसे ही (न) जैसे (वत्सासः) छोटे बालक (मात्भिः) माताग्रों के साथ (सं) रहते हैं — उनका साथ नहीं छोड़ते।['जाभिः' शब्द यहां 'ज्ञा' घातु से निष्पन्न है]।।१४।।

भावार्थः - उपासक इस बात को जानते हैं कि उनको, भलीभान्ति वास देनेवाला ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ही है; वे उसका संग नहीं छोड़ना चाहते ग्रौर उपासना के माध्यम से उसका सान्निध्य बनाये रखते हैं।।१४।।

#### चप सक्षेषु बप्संतः कुण्वते घरणं दिवि । इन्द्रे अग्ना नमः स्वं: ।।१५॥

पवार्थ:—(स्नव्येषु) मुख ग्रादि शरीरांगों के हितार्थ परमप्रभु की मुन्टि के विविध पदार्थों का (उप बष्सतः) उपमोग करते हुए साधक (दिवि) ज्ञान के प्रकाश को (धरणं) ग्रपना धारक बल। (कृण्वते) बनाते हैं ग्रीर इस प्रकार (इन्द्रे) सब ऐश्वयों के स्वामी तथा (ग्राना ग्रानी) ज्ञान प्रदाता ग्रग्रणी परमेश्वर के प्रति (स्वः) परमसुख को (नमः) नम्रता से समर्पित करते हैं।।१५।।

भावार्थः —परम प्रभु ने सृष्टि में विविध पदार्थों की रचना इस प्रयोजन से की है कि मनुष्य उनका समुचित उपभोग अपनी पाचनशक्ति के अनुसार कर अपना शारीरिक, मानसिक एवं आतिमक बल बढ़ाये —यही परमैश्वर्यवान् इन्द्ररूप परमात्मा की उपासना है; इस उपभोग में उपयुक्तता तभी बरती जा सकती है जबिक यह उपभोग ज्ञान के प्रकाश में किया जाय - प्रत्येक पदार्थ के गुणों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे समुचित लाभ उठाया जाय। यही ज्ञानस्वरूप अग्नि (परमेश्वर) की उपासना है। इन्द्र और अग्नि रूप में परम प्रभु की इस प्रकार उपासना करने से प्राप्त होने वाले दिव्य सुख को हम इस प्रकार उसी को समर्पित कर देते हैं।।१४॥

#### अधुंक्षत्पिप्युचीमिषमूर्ज सप्तपंदीम् रिः । सुर्वेहव सप्त रिक्षिमिः ।।१६।।

पदार्थः—(ग्रिरः) परमेश्वर (सप्तपदीं) सात श्रवयवीं वाली सृष्टि का दोहन (सूर्यस्य) सूर्य की (सप्तरिश्मिभः) सात प्रकार की किरणों द्वारा करके (पिप्युषीं) पुष्टिकारक (इषं) ग्रन्न को तथा (ऊर्जं) उसकी सारभूत ग्रोजस्विता को (ग्राधुक्षत्) निकाल लेता है। [ग्रिरः ऋच्छिति इति ग्रिरः ईश्वरः नि० ५-७। सप्तपदीम् = पृथिवी जल-ग्राग्न-वायु-विराट्-परमाणु-प्रकृति नाम के सात पदार्थों से युक्त] ॥१६॥

भावार्थः -- प्रभु सृष्टि के विभिन्न पदार्थों का दोहन करके मानो, जीव को विविध प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्राणियों का जीवन चलता है। प्रगतिशील उपासक इस संकेत से सृष्टि के विविध पदार्थों से उपयोग ग्रहण करना सीखे।।१६।।

# सोमंस्य मित्रावरुकोदिता सुरु का दंदे ।

तदातुरस्य भेषुजम् । १७।।

पदार्थ:—हे (मित्रावरुणा) स्नेह एवं न्यायभावना के प्रतीक प्रभो ! (सूरे उदिते) सूर्य के उदित होने पर, मैं (सोमस्य) सोम नाम की बलकारक भौषिष के रस को (ग्राददे) ग्रहण करूं या सेवन करूं; कारण कि (तत्) वह भौषिष (ग्रातु-रस्य) रोगी की (भेषजं) दवाई है ग्रयवा पौष्टिक ग्रन्न ग्रादि के सारभूत वीयं को ग्रयने शरीर में खपादूं; वह पीड़ित की दवाई है ॥१७॥

भावार्थः —पौष्टिक ग्रन्नों का रस, विशेषतया सोम नामक ग्रौषिष का सार सर्व रोगों की दवाई है; विभिन्न ग्रोषिधयों के गुणों का यत्नपूर्वक ग्रह्मयन कर उनका यथाविधि सेवन करना चाहिये।।१७॥

#### खतो न्वंस्य यत्पदं स्पेतस्यं निवान्यंम्। परि द्यां जिह्वयातनत् ॥१८॥

पदार्थ:—(उतो) ग्रीर फिर (ग्रस्य हयंतस्य) प्रभु के इस प्रेमी उपासक का (यत्) जो (निधान्यं) संग्रह करने योग्य (पवं) प्रतिफल था उसको विद्वान् उपासक (जिह्नया) वाणी से (द्यां परि) समस्त ग्राकाश ग्रथवा वायुमण्डल में (ग्रातनत्) फैलाता है ।।१८।।

भावार्थः — प्रेमपूर्वक प्रभु की उपासना करनेवाले भक्त को भगवान् का बोध ही प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है; उस प्रतिफल को, ईश्वर विषयक प्रबोध को, वह ग्रपने लिये संगृहीत करके नहीं रखता ग्रपितु उसका ग्रपने वातावरण में सर्वत्र प्रचार करता है।।१९।

श्रष्टम मण्डल में यह बहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ।।

ध्ययाष्टादशर्चस्य त्रिसप्तितितमस्य सुक्तस्य १—१८ गोपवन द्यात्रेयः सप्तव-ध्रिर्वा ऋषिः ॥ ग्रश्चिनौ देवते ॥ छन्दः -१, २, ४, ५, ७, ६—११, १६ --१८ गायत्री । ३, ८, १२—१४ निचृद् गायत्री । ६ विराड् गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥

इस सूनत में राजकर्त्तव्य का उपदेश देते हैं।।

#### चदीरायामृतायते युञ्जार्थामध्यना रयम्।

#### अन्ति पद्भूंतु वामवंः ॥१॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे शोभनाश्वयुक्त राजा ग्रीर सिवव ! (ऋतायते) सत्याचारी ग्रीर प्रकृतिनियम वेता के लिये ग्राप (उदीरायाम्) सदा जागृत हूजिये ग्रीर (रथम्) रथ को (युञ्जाथाम्) जोड़िये। इस प्रकार (वाम्) ग्राप दोनों का (ग्रवः) रक्षण (ग्रन्ति) हमारे समीप में (सत् भूतु) विद्यमान होवे।।१।।

भावार्थः - राजा ग्रीर ग्रमात्यादिकों को इस प्रकार प्रबन्ध करना चाहिये कि प्रजा ग्रपने समीप में सम्पूर्ण रक्षा की सामग्री समभे ॥१॥

फिर उसी ग्रथं को कहते हैं।।

निमिषंश्चिज्जवीयसा रथेना यांतमश्विना । अन्ति षद्भृंतु वामवंः॥२॥ पवार्यः—(ग्रिश्वना) हे प्रशस्ताश्वयुक्त राजा ग्रीर मन्त्री ! (निमेषः चित्) क्षणामात्र में ग्राप सत्याचारी पुरुष के लिये (जवीयसा रथेन) ग्रितिशय वेगवान् रथ के द्वारा (ग्रा यातम्) ग्राइये। (ग्रिन्ति) ग्रन्ति इत्यादि का ग्रर्थ प्रथम मन्त्र में देखो।।२।।

भावार्थः — राजा व उसके ग्रमात्य प्रजा-रक्षण के लिये सदा सन्नद्ध रहें।।२।।

राजा के प्रति द्वितीय कर्त्तं व्य का उपदेश ।।

# खपं स्तृणीतमत्रये हिमेनं घर्ममंदिवना । अन्ति षद्भृंतु वामवं: ॥३॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे प्रशस्ताश्वयुक्त महाराज तथा मन्त्री ! ग्राप दोनों (ग्रत्रये) मातृपितृभ्रातृविहीन जन के (घमंम्) सन्तापक मूख ग्रादि क्लेश को (हिमेन) हिमवत् शीत ग्रन्नादिक से (उप स्तृणीतम्) शान्त कीजिये। (ग्रांति) इत्यादि पूर्व-वत्।।३।।

भावायं:—ग्रित्र० १—ईश्वर को छोड़ कर तीनों लोकों में जिसका कोई रक्षक नहीं है वह ग्रित्र । यद्वा-२—ित्र=त्र=रक्षण रक्षार्थक त्रे धातु से त्रि बनता है जिसका रक्षण कहीं से न हो वह ग्रित्र । २—यद्वा माता, पिता ग्रीर भ्राता ये तीनों जिसके न हों वह ग्रित्र । ऐसे ग्रादमी की रक्षा राजा करे यह उपदेश है ।।३।।

फिर उसी अर्थ को कहते हैं।।
कुई स्थ कुई जग्मथा कुई श्येनेवं पेतथा।
अनित पद्भृंतु वामवंः ॥४॥

पदायं: हे ग्रहिवद्वय (राजा ग्रीर सचिव) इस समय (कुह) कहां ग्राप दोनों (स्यः)हैं (कुह) कहां गए हुए हैं। (कुह) कहां (श्येना इव) दो श्येन पक्षियों के समान उड़कर बैठे हुए हैं; व्यर्थ इघर-डघर ग्रापका जाना उचित नहीं। जहां कहीं हों वहां से ग्राकर प्रजाग्रों की रक्षा कीजिये। ग्रन्ति०।।४।।

भावार्थः - प्रजाम्रों के निकट यदि राजा या राज साहाय्य न पहुंचे तो जहां वे हों वहां से उनको बुला लाना चाहिये। राजा सर्वकार्य को छोड़ इस रक्षा-धर्म का सब प्रकार से पालन करे।।४॥ फिर उसी धर्य को कहते हैं।।

#### यद्य कर्हि कर्हि चिच्छुश्रृयातंमिमं हवंम्। अन्ति षद्भृंतु वामवं: ॥५॥

पदायं:—हे महाराज तथा श्रमात्य ! (यद्) जिस कारण इस समय ग्रापकी स्थिति का ज्ञान हम लोगों को नहीं है ग्रतः (ग्रद्य) ग्राज ग्राप दोनों (किह किह चित्) कहीं कहीं होवें वहां से ग्राकर (इमम्) हमारी इस (हवन्) प्रार्थना को (ग्रुश्रू-खातम्) पुनः पुनः सुनें ।।१।।

भावार्थः -- राजा व उसके ग्रमात्यों का प्रथम ग्रीर ग्रन्तिम कत्तंव्य

प्रजा-पालन ही है।।५।।

फिर उसी अर्थ को कहते हैं।।

#### अधिवनां यामहूतंमा नेदिंष्ठं याम्याप्यंय्। अन्ति षद्भृतु वामवंः।।६॥

पदार्थः — मैं एक जन प्रार्थी (यामहूतमा) समय-समय पर स्रतिशय पुकारने योग्यं (प्रश्विना) महाराज श्रीर स्रमात्य के निकट (यामि) जाता हूँ। तथा उनके (श्राप्यम्) बन्धृत्व को मैं प्राप्त होता हूँ। हे मनुष्यो ! स्राप भी उनके निकट जाकर निज क्लेश का वृत्त सुनावें श्रीर शुभाचरण से उनके बन्धु बनें। श्रन्ति ।।६।।

भावार्थः — प्रजा भी राजा व उनके ग्रमात्यों के समीप जाने में संकोच ग्रनुभव न करे ॥६॥

तृतीय कर्त्तव्य का उपदेश।।

# अवंन्तमत्रंये गृहं कुंग्रुतं युवमंश्विना । अन्ति पदभंतु वामवं: ।।७॥

पदार्थः—(ग्रिश्वना) हे राजा वा ग्रमात्य! (युवम्) ग्राप दोनों (ग्रत्रये) मातृ-पितृभ्रातृविहीन जनसमुदाय के लिये (ग्रवन्तम्) सर्वप्रकार से रक्षक (गृहम्) गृह को (कृणुतम्) बनवावें। जिस गृह में पोषण् के लिये ग्रन्नपान ग्रीर विद्यादि का ग्रम्यास हो। ग्रन्ति०।।७।।

भावार्षः—राजा ग्रनाथों के लिये गृह ग्रादि का प्रबन्ध करे ॥७॥ वर्षे अग्निमातपो वर्दते वल्ग्वत्रये । ग्रन्ति वद्भूतु वामवंश्वाटा॥ यदार्थः — हे ग्रश्विद्धय राजा ग्रीर ग्रमात्य ! ग्राप दोनों (वल्गु) मनोहर सुवचन(वदते) बोलते (ग्रत्रये) मातापितृश्रातृविहीन शिशु समुदाय को (ग्रातपः) तपाने वाले मूख प्यास ग्रादि (ग्रिग्निम्) ग्रग्नि ज्वाला को (वरेथे) निवारण की जिये। भापके राज्य में यह महान् कार्य साधनीय है। ग्रन्ति ।।।।

भावार्थः - राजा ग्रनाथों के खान-पान की व्यवस्था करे ।। ।।

### प्र सप्दवंधिराक्षसा धारांमुग्नेरंशायत। अन्ति षद्भूंतु वामवं:।।९।।

पदार्थ:—हे ग्रहिवद्वय ! ग्रापके राज्य में (सप्तविधः) काव्यों में सप्त छन्दों के बांघने वाले महाकिव महिष (ग्राश्तासा) ईश्वर की स्तुति की सहायता से (ग्राप्तेः) प्रजाग्रों की बुभुक्षा, पिपासा ग्रादि ग्राप्त समान सन्तापक रोग की (धाराम्) महा ज्वाला को (ग्र ग्रशायत) प्रशमन करते हैं। ग्राप भी घन ग्रीर रक्षा की सहायता देकर वैसे कीजिये। ग्रन्ति ।।।।।

भावार्थः —राज्य के ग्राप्त पुरुष भी प्रजारक्षण को ग्रपना कर्त्तव्य समभें ॥ १॥

ग्रब राजा के कर्त्तव्य को कहते हैं।।

# इहा गंतं रूपण्वस् शृणुतं मं इमं हवंस् । अन्ति षद्भूंतु वामवं: ।।१०॥

पदार्थः — (वृषण्वसू) हे बहुधनदाता राजा श्रीर श्रमात्य ! श्राप दोनों (इह) इस मेरे स्थान में (श्रागतम्) श्रावें श्रीर श्राकर (मे) मेरे (इमम् हवम्) इस श्राह्वान= प्रार्थना को (श्रृणुतम्) सुनें । श्रन्ति०।।१०।।

भावायं: - राजा व राजपुरुष प्रार्थी प्रजा के दु:ख दूर करने के लिये उससे घनिष्ठ सम्पर्क करें । १०।।

फिर उसी श्रर्थ को कहते हैं।।

#### किमिदं वाँ पुराणवज्जरंतीरिव शस्यते।

#### अन्ति पद्भूंतु वामवः ॥११॥

पदार्थ:—हे राजा भीर भ्रमात्य ! (वाम्) भ्राप दोनों के विषय में (पुराण-वत्) ग्रतिवृद्ध (जरतोः इव) जराजीएां दो पुरुषों के समान (इदम्, किम्) यह क्या भ्रयोग्य वस्तु (शस्यते) कही जाती है जैसे ग्रति वृद्ध जीएां पुरुष वारंवार भ्राहूत होने पर भी कहीं नहीं जाते । तद्वत् श्राप दोनों के सम्बन्ध में यह क्या किम्बदन्ती है। इसको दूर कीजिये । श्रन्ति । । ११॥

भावार्यः —राजा को सदा निरालस्य होना चाहिये। वे प्रजाकाय्यों में सदा जागरित होवें। यह शिक्षा इससे दी जाती है।।११।।

#### समानं वा सजात्यं समानो वन्ध्रंरिक्वना । ग्रन्ति पद्भृंतु वामवंः ॥१२॥

पदार्थः—(वाम्) भ्राप दोनों राजा भीर भ्रमात्य का प्रजाभ्रों के साथ (समानम्) समान ही (सजात्यम्) सजातित्व है। श्रतः श्राप गर्व मत करें। भ्राप

(समानम्) समान ही (सजात्यम्) सजातित्व है। श्रतः श्राप गर्वे मत करें। श्राप प्रजाश्रों के रक्षण में दासवत् नियुक्त हैं। पुनः सब ही जन श्रापके (समानः बन्धुः) समान ही बन्धु हैं। श्रतः प्रजाश्रों का हित सदा करो। श्रन्ति०।।१२।।

भाषार्थः—राजा को उचित है कि सर्व प्रजाग्नों में समान वृद्धि करे। समान बन्धुत्व दिखलावे। स्वयं राजा भी प्रजाग्नों के समान ही है। वह राजा कोई ग्रविज्ञात ईश्वर प्रेरित देव हैं ग्रौर इतर जन मर्त्य हैं यह नहीं जानना चाहिये। किन्तु सबही ग्रल्पज्ञ विविध दोष दूषित, कामादिकों के वशीभूत राजा ग्रौर इतर जन समान ही हैं यही इससे दिखलाया गया है।।१२।।

#### यो वां रजांस्विधिना रयों वियाति रोदंसी। अन्ति पद्भृंतु वामवं: । १३॥

पदार्थः—हे राजा और भ्रमात्य ! (वाम्) भ्राप दोनों का (यः रथः) जो रथ (रजांति) विविध लोकों में तथा (रोदती) द्युलोक श्रीर पृथिवी के सर्व मागों में (विधाति) विशेषरूप से जाता भ्राता है उस परम वेगवान् रथ के द्वारा हमारे निकट भ्रावें। भ्रन्ति ।।१३।।

भावार्थः — विमान या रथ वैसा बनावे जिसकी गति तीन लोक में ग्रहत हो।। १३।।

श्रा नो गन्यभिरद्रन्यैं। सहस्रे इपं गन्छतम् ।

#### श्रमित षद्भृंतु वामवं: ।।१४॥

पदार्थः —हे राजा ग्रीर ग्रमात्य ! ग्राप दोनों (सहस्रः) बहुत (गन्येभिः) गो-समूहों ग्रीर (ग्रश्ट्यैः) ग्रश्व-समूहों के साथ ग्रथीत् हम लोगों को देने के लिये बहुत सी गौवों को ग्रौर घोड़ों को लेकर (नः) हमारे निकट (उपागच्छतम्) ग्रावें। ग्रन्ति ।।१४॥

भावार्षः — राजा को उचित है कि वह प्रजाहित-साधक कार्यों में बहुत धन लगावे। ग्रीर देश को धनधान्य से पूर्ण रक्खे; प्रजा कभी दुर्भि-क्षादि से पीड़ित न हो।। १४।।

#### मा नो गन्यं भिरक्न्येः सहस्रं भिरतिं रूयतम्। अन्ति षद्भृतु नामवंः ॥१४॥

पदार्थः —हे राजा श्रीर श्रमात्य ! (सहस्रे भिः) बहुत (गन्येभिः) गो-समूह से तथा (श्रव्येभिः) श्रव्यसमूह से (नः) हमको (मा श्रति ख्यतम्) वियोजित मत कीजिये, दूर मत कीजिये। श्रन्ति । ।११।।

भावार्यः -- पशुग्रों की भी न्यूनता देश में न हो वैसा प्रबन्ध राजा व राजपुरुष करें।।१५॥

# अक्णाप्सुंह्षा अंभुदक र्वोतिर्ऋतावंशी। अन्ति षद्भूंतु वामवंश्वाशहा।

पदार्थ: — हे राजा व ग्रमास्य ! सृष्टि की विभूति देखिये। (उषा:) प्रातः कालरूपा देवी (ऋतावरी) परम सत्या है; एक निश्चित समय पर वह सदा भ्राती है। भ्रालस्य कभी नहीं करती। (भ्रष्णाप्सुः) वह शुभ्रवर्णा (भ्रमूत्) हुई है भ्रौर (ज्योतिः) प्रकाश (भ्रकः) करती है। ऐसे पवित्र काल में भ्रापकी भ्रोर से रक्षा भ्रवश्य होनी चाहिये। भ्रन्ति०।।१६॥

भाषाय: - राजा ग्रीर राजपुरुषं प्रभातकाल से शिक्षा लेकर समय-पालक बनें ।।१६॥

#### अस्तिना सु विचाकं बद्दक्षं पंरशुमाँ इंव। अन्ति पद्भूति वामवं: ॥१७॥

पदायं:—(ग्रविना) हे राजा व ग्रमात्य ! सूर्य्य का कार्य्य देखिये ! (सु) श्रच्छे प्रकार (विचाकञ्जत्) विशेषरूप से दीप्यमान यह सूर्य्य श्रन्धकार निवारण कर रहा है। ऐसे ही (इव) जैसे (परशुमान्) उत्तम कुठारबारी पुरुष (वृक्षम्) वृक्ष को काटता है। तद्वत् सूर्यं भी मानो, तमोवृक्ष को काट रहा है। तद्वत् श्राप भी प्रजाशों के क्लेशों को दूर की जिये। श्रन्ति । ॥१७॥

भावार्थः -- राजा व राजपुरुष सूर्ववत् नियम से ग्रपना कर्त्तव्य पालन करें ॥१७॥

#### पुरं न धृंष्ण्वा हंत्र कृष्णयां वाधितो विश्वा । अन्ति पद्भूतु वामवं: ॥१८॥

पदार्थः—(घृष्णो) हे वीर मनुष्यसमुदाय ! तू जब-जब (कृष्णया) कृष्णवर्ण पापिष्ठ (विज्ञा) प्रजा से (बाधितः) पीड़ित हो, तब-तब (पुरम् न) दुष्ट नगर के समान उस पापिष्ठ प्रजा को (प्रारज) विनष्ट कर । प्रन्ति ।।१८।।

भाषार्थः —हे मनुष्यवर्ग ! केवल नृपों के ऊपर सर्व भार मत दो किन्तु स्वयमिप उद्योग करो, इससे यह शिक्षा देते हैं ॥१८॥

प्रष्टम मण्डल में यह तिहत्तरवा सुक्त समाप्त हुन्ना ।।

ग्रथ पञ्चवश्चंस्य चतुस्सप्तित्तमस्य सूक्तस्य १—१५ गोपवन ग्रात्रेय ग्राविः ।। देवता :—१—१२ ग्राग्नः । १३—१५ श्रुतवर्ण ग्राक्ष्यंस्य वानस्तुतिः । छन्दः—१, १० निचृदनृष्टुप् । ४, १३—१५ विराडनुष्टुप् । ७ पावनिचृदनृष्टुप् । २, ११ गायत्रो । ५, ६, ६, १२ निचृद् गायत्रो । ३ विराड् गायत्रो ।। स्वरः— १, ४, ७, १०, १३—१५ गान्धारः । २, ३, ५, ६, ६, ११, १२ वर्षः ।।

#### विकाविका वो अतिथि बाज्यन्तंः पुरुपियम् । अग्नि वो दुर्थे वर्चः स्तुषे शुषस्य मन्मंभिः ॥१॥

पदार्थ:—है मनुष्यो ! (वः) झाप सब मिलकर (विशः विशः) समस्त मानव जातियों का (ध्रतिथिम्) ग्रतिथिवत् पूज्य (पुरुप्रियम्) सर्वप्रिय (ध्रिनिम्) सर्वाधार महेश्वर की (वाजयन्तः) ज्ञान की कामना करते हुए पूजा करो (वयम्) हम उपासक-गण (वः) सबके (दुर्य्यम्) शरण (वचः) स्तवनीय ईश्वर की (मन्मिभः) मननीय स्तोत्रों के द्वारा (शूषस्य) सुख के लाम के लिये (स्तुषे) स्तुति करते हैं ॥१॥

भावार्षः —प्रत्येक मनुष्य ग्रपने-ग्रपने ज्ञान के ग्रनुसार उसकी स्तुति प्रार्थना ग्रीर तद्द्वारा विवेक लाभ की चेष्टा करे।।१।।

उसका महत्त्व दिखलाते हैं।। यं जनासी ह्विष्मन्तो मित्रं न सूर्णिराष्ट्रितिस्। प्रशंसन्ति प्रशंस्तिभिः॥२॥ पवार्यः—(हविष्मन्तः) घृतादिसाधन सम्पन्न (जनासः) मनुष्य (प्रशस्तिभिः) उत्तमोत्तम विविध स्तोत्रों से (सिपरासुतिम्) घृतादि पदार्थों को उत्पन्न करने वाले (यम्) जिस जगदीश की (मित्रम् न) मित्र के समान (प्रशंसन्ति) प्रशंसा स्तुति श्रीर प्रार्थना करते हैं उसकी भी हम पूजा करें।।२।।

भावार्यः —ईश्वर को निज मित्र जान उससे प्रेम करें ग्रौर उसी की ग्राज्ञा पर चलें ।।२।।

#### पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यंता । इन्यान्यैरंयदिवि ॥३॥

पवार्थः—हे मनुष्यो ! (पन्यांसम्) स्तवनीय ग्रीर (जातवेदसम्) जिससे समस्त विद्याएं ग्रीर सम्पत्तियां उत्पन्न हुई हैं उस देव की प्रार्थना करो (यः)जो महे-श्वर (देवताति) सम्पूर्ण पदार्थ पोषक, (विवि) जगत् में (उद्यता) उद्योगवर्धक ग्रीर ग्रान्तिरक बलप्रद, (हथ्यानि) हव्यवत् उपयोगी ग्रीर सुमधुर पदार्थों को (ऐरयत्) दिया करता है। ग्रतः वही देव सर्वपूज्य है।।३।।

भावारं:—दिवि = यह सम्पूर्ण जगत् दिव्य सुरम्य भ्रौर ग्रानन्दप्रद है। उद्यत् = इसमें जितने पदार्थ हैं वे उद्योग की शिक्षा दे रहे हैं। परन्तु हम मनुष्य ग्रज्ञानवश इसको दुःखमय बनाते हैं। ग्रतः जिससे सर्व ज्ञान की उत्पत्ति हुई है उसकी उपासना करो जिससे सुमित प्राप्त हो।।३।।

#### आगंन्म हत्रहन्तंमं क्येष्ठंमग्निमानंवस्। यस्यं शुतवाँ बृह्नाक्षीं अनीक एधंते॥४॥

पदार्थ:—हे विज्ञानि जनो ! हम सब ही (बृत्रहन्तमम्) निखल विघ्नों ग्रीर उपद्रवों को विनष्ट करनेवाले (च्येष्ठम्) ज्येष्ठ (ग्रानवम्) मनुष्य हितकारी (ग्रांन) सर्वाघार जगदीश की ग्रीर (ग्रागन्म) जायं, (ग्रस्य ग्रानोके) जिसकी शरए में रहता हुग्रा (श्रुतवी) श्रीतृजन ग्रीर (बृहन्) महान् जन ग्रीर (ग्राक्षः) मनुष्य-हितकारी (एघते) इस जगत् में उन्नति कर रहे हैं।।।।

भाषारं: श्रुतर्वा=जो ईश्वर की श्राज्ञाश्रों को सदा सुना करते हैं श्रीर उनपर चलते हैं। श्राक्षं = ऋक्षमित्र। यहां ऋक्ष शब्द मनुष्यवाची - . है।।४।।

#### अमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दर्शतम्। घृताहंवनुमीडचंम्॥६॥

पदार्थः —हे ज्ञानिजनो! (ग्रमृतम्) ग्रविनश्वर ग्रीर मुक्तिदाता (जातवेदसम्) जिससे सर्व विद्या धनादि उत्पन्न हुए हैं ग्रीर हो रहे हैं जो (तमांसि तिरः) ग्रज्ञान-

रूप भ्रन्धकारों को दूर करने वाला है (दशंतम्) दर्शनीय (धृताऽऽहवनम्) घृतादि पदार्थ-दाता भ्रीर (ईड्यं) स्तवनीय है; उसकी कीर्ति गाम्रो ।।५।।

भावार्यः — ग्रमृत = जिस कारण उसकी कभी मृत्यु नहीं होती; ग्रन्ध-कार से वह परे है ग्रीर उसे निर्मूल करने वाला है ग्रीर सर्व वस्तु प्रदाता है; ग्रतः वही पूज्य है ॥ ॥

#### सवाधी यञ्जनां इमेईरिन इन्येभिरीळते ।

#### जुह्वांनासो युतस्रंचः ॥६॥

पदार्थः—(सबाधः) विविधरोग-शोकादि-बाधासिहत ग्रतएव (जुह्वानासः) याग ग्रादि शुमकर्मों को करते हुए ग्रीर (यतस्तृचः) स्नुवा शाकल्य ग्रादि साधनों से सम्पन्न होकर (इमे जनाः) ये मनुष्य (यम् ग्राग्निम्) जिस सर्वाधार परमात्मा की (ह्न्येभिः) प्रार्थनाग्रों से (ईळते) स्तुति करते हैं उसकी प्रार्थना हम सब करें।।६।।

भावार्यः परमात्मा की प्रार्थना से निखिल बाधाएं दूर होती हैं; ग्रतः हे मनुष्यो ! ग्रिग्नहोत्रादि शुभकर्म करते हुए उसकी कीर्ति का गान करो।।६।।

# ह्यं ते नन्यंसी मृतिरम्ने अघांच्यस्मदा। मन्द्र छुजांत छुकतोऽमृंर दस्मातिये।।७॥

पदार्थः—(मन्द्र) हे जीवों के ग्रानन्दकर, (सुजात) हे परम विख्यात, (सुक्रतो) हे जगत् सर्जनादि शुमकर्मकारक, (ग्रमूर) सर्वज्ञानमय, (दस्म) सर्वविष्नविनाशक, (ग्रितिथे) हे ग्रितिथिवत् पूज्य, (ग्रग्ने) हे सर्वाधार भगवन् ! (ते) ग्रापने ग्रपनी कृपा से (ग्रस्मत्) हम लोगों में (इयं) यह (नव्यसी) नवीनतर (मितः) कल्याण बुद्धि (ग्रा ग्रधायि) स्थापित की है जिससे हम लोग ग्रापकी स्तुति करते हैं।।।।

भावारं—जो सदा ईश्वर की आज्ञा पर चलते हैं उनको परमात्मा सुबुद्धि देते हैं जिससे वे कभी विपत्तिग्रस्त नहीं होते ।।७।।

# सा तं अग्ने शन्तंमा चनिष्ठा मनतु प्रिया।

#### तयां वर्षस्व मुख्दंतः ॥८॥

पवार्थः—(ग्राग्ने) हे सर्वाघार जगदीश ! (ते) ग्रापकी कृपा से प्राप्त (सा) वह सुमित (श्वन्तमा) जगत् में कल्याएकारिएरि (चिनिष्ठा) बहु ग्रन्नवती (प्रिया) ग्रीर लोकप्रिया (भवतु) होवे (तथा) उस कल्याएरि वृद्धि से (सुष्टुतः) ग्रच्छे प्रकार प्राधित होकर तू (वर्धस्व) हम लोगों को बढ़ा ।। ।।

भावार्थः हे मनुष्यो ! यदि उसकी कृपा से तुममें नवीन श्रीर तीव्र बुद्धि उत्पन्न हो तो उससे जगत् का कल्याण श्रीर ईश्वर की स्तुति करो।।।।

# सा चुम्नेर्चुम्निनी बृहदूपीप अवसि अवंः । दघीत व्यत्ये ॥९॥

पदार्थः हे परमात्मन् ! म्रापकी कृपा से प्राप्त (सा) वह मित (धुम्नैः) विज्ञानों से (धुम्निनी) विज्ञानवती होवे । तथा (श्रविस) यशःकल्याणकारी (वृत्रतूर्ये) विघ्नविनाशक कार्य में (बृहत्) बहुत (श्रवः) यश (उपोप स्थीत) हम लोगों के समीप स्थापित करे ।। १।।

भावार्थः —हे मनुष्यो ! ईश्वर से प्राप्त सुबुद्धि द्वारा हम लोग विज्ञान ग्रौर यश प्राप्त करें, किसी को हानि न पहुँचावें ॥ ६॥

#### अश्विमिद्गां रंथमां त्वेषिमिन्द्रं न सत्पंतिम्। यस्य श्रवांसि तुर्वेथ पन्यंम्पन्यष्ट्य कृष्ट्यंः ॥१०॥

पदार्थः है मनुष्यो ! जो (सत्पितम्) सज्जनों का पालक (त्वेषम्) तेज-स्वहप (रथप्रां)संसार को विविध सुखों से पूर्णं करने वाला (गाम्) गमनीय = गानीय (ध्रद्यिमत्) ग्रीर जो सर्वव्यापक ही है उस (इन्द्रंन) परमात्मा को गाम्रो (यस्य श्रवांसि) जिसके यश सर्वत्र फैले हुए हैं (कृष्टयः) हे मनुष्यो ! (पन्यम्पन्यं च) उस परम प्रार्थनीय की (तूवंषः) कीर्ति गान करो ॥१०॥

भावार्थः हे मनुष्यो ! जिसकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त है उसका गान करो ग्रीर का नहीं ॥१०॥

#### यं त्वां गोपवंनी गिरा चनिष्ठदग्ने अंगिरः। स पांदक श्रुधी इवंस्॥११॥

पदार्थः—(ग्रंगिरः) हे सम्पूर्ण जगत् में ग्रंगों के रस पहुँचाने वाले, (पावक) हे शुद्धिकारक, (ग्रंगे) सर्वाधार जगदीश ! (यं त्वा) जिस तुक्तको (गोपवनः) रक्षक श्रेष्ठ तत्ववेत्ता ऋषिगण (गिरा) निज-निज स्तुति द्वारा (चनिष्ठत्) स्तुति करते हैं (सः) वह तू (हवम्) हम लोगों की प्रार्थना (श्रुधि) सुनिये ।।११।।

भावार्षः — जो इस संसार का रसस्वरूप श्रीर संशोधक है उसी की स्तुति प्रार्थना ऋषिगण करते ग्राए हैं; हम लोग भी उनका ग्रनुकरण करें ।। ११।।

#### यं त्वा जनांस ईळंते सवाघो वाजंसातये। स वॉधि दत्रतूर्ये॥१२॥

पदार्थः—(सबाषः) नाना रोगशोकादि सहित (जनासः) मनुष्यगण (यं त्वा) जिस तुभको (वाजसातये) ज्ञान ग्रीर घनादिकों के लाग के लिये (ईळते) स्तुति करते हैं (सः) वह तू (वृत्रतूर्ये) निखिल विघ्न विनाश के कार्य्य के लिये (बोधि) हम लोगों की प्रार्थना सुन ।।१२।।

भावार्यः — जिस कारण मानव जाति रोगशोकादि स्रनेक उपद्रवों से युक्त है अतः उन सब की निवृत्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें ।।१२।।

#### अहं हुंवान आश्चें श्रुतवैणि मद्रच्युतिं। शर्घीसीव स्तुकाविनां मृक्षा श्रीर्घा चंतुर्णाम् ॥१३॥

पदार्थः—(ग्रहम्) मैं उपासक (ग्राक्षें) सामान्यतया मनुष्य के निमित्त, (श्रुतवंणि) श्रोतृजनों के निमित्त ग्रौर (मदच्युति) मनुष्य जाति में ग्रानन्द की वर्षा के लिये (हुवानः) ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ ग्रौर मनुष्यमात्र के जो (स्तुका-विनाम्) ज्ञानविज्ञान सहित (चतुर्णाम्) नयन, कर्णा, घ्राण ग्रौर रसना ये चारों ज्ञानेन्द्रिय हैं उनके (शीर्षा) शिर (शर्षांसि इव) परम बलिष्ठ होवें ग्रौर (मृक्षा) शुद्ध ग्रौर पवित्र होवें ॥१३॥

भावारं: अहं = इस पद से केवल एक ऋषि का बोध नहीं किन्तु जो कोई ईश्वर से प्रार्थना करे उस सबके लिये ग्रहम् पद ग्राया है। इसका ग्राशय यह है कि प्रत्येक ज्ञानीजन ग्रपनी जाति के कल्याण के लिये ईश्वर से प्रार्थना करे जिससे मनुष्यमात्र के ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिये चेष्टा करें।।१३।।

# मां चत्वारं आश्ववः श्वविष्ठस्य द्ववित्नवंः। छुरयासी स्वमि मयो वक्षन्वयो न तुग्यंस् ।।१४॥

पदार्थ:—(श्रविष्ठस्य) परम बलवान् परमात्मा की कृपा से प्राप्त (प्राशवः) ग्रपने-प्रपने विषय में ग्रति निपुण (द्ववित्नवः) ग्रालस्य रहित, (सुरथासः) शरीर रूप सुन्दर रथयुक्त (चत्वारः) चक्षु, श्रोत्र, घ्राण ग्रीर रसना रूप चार ज्ञान इन्द्रिय (माम्) मुक्तको (प्रयः) विविध सुख (ग्रिभ दक्षन्) पहुँचा रहे हैं, ऐसे (न) जैसे (वयः) नौकार्ये (तुग्यम्) मोज्यादि पदार्थ को इधर-उधर पहुँचाती हैं ॥१४॥

भावार्थः — जो कोई अपने ज्ञानेन्द्रिय के तत्त्वों को समभ उनको काम में लगाते हैं वे ही जगत् में परम धनाढ्य होते हैं।।१४।।

# सत्यमित्वां महेनिद् परुष्ण्यवं देदिशम्। नेमांपो अञ्चदातंरुः शविंष्ठादस्ति मत्यः॥१५॥

पदार्थः—(महेनदि) हे विविध शाखायुक्ते ! (परुष्णि) हे सुखों को पहुँचाने वाली बुद्धि देवि ! (प्रापः) हे गमनशील इन्द्रियगएा ! (सत्यम्इत्) सत्य ही (त्वा) तुभको (प्रवदेदिशम्) कहता हूँ कि (शिवष्ठात्) परम बलवान् परमात्मा की ग्रपेक्षा ग्रधिक (प्रश्वदातः) प्रश्वादि पशुग्रों ग्रौर हिरण्यादि धनों को देने वाला (मत्यंः) मनुष्य (नेम्) नहीं है ग्रतः ग्राप सब मिलकर उसी की प्रार्थना उपासना करें।।१५।।

भावार्षः — जिस कारण परमदेव सब प्रकार से हम लोगों को सुख पहुँचा रहा है ग्रीर धनादि उपार्जन के लिये बुद्धि विवेक पुरुषार्थ देता है, ग्रतः हम उसकी ग्राज्ञा पर चलकर कल्याणाभिलाषी होवें ।।१४।।

ष्रष्टम मण्डल में यह चौहत्तरवां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

प्रय घोडशर्चस्य पञ्चसप्तितितमस्य सूक्तस्य १—१६ विरूप ऋषिः ॥
प्रिग्निर्वेवता ॥ छन्दः—१, ४, ४, ७, ६, ११ निचृद् गायत्री । २, ३, १४ विराङ्
गायत्री । द प्राची स्वराङ् गायत्री । ६, १०, १२—१४, १६ गायत्री ॥ षड्जः
स्वरः ॥

पुनः परमात्मदेव की महिमा दिखलायी जाती है।।
युक्षा हि देवहूतंमाँ अभ्यां अग्ने र्थीरिंव।
नि होतां पूर्व्यः संदः ॥१॥

पदार्थः—(ग्रग्ने) हे सर्वाघार जगदीश ! (देवहूतमान्) प्राणियों को श्रितिशय मुख देने वाले (ग्रश्वान्) सूर्व्याद लोकों को (युक्ष्व हि) ग्रच्छे प्रकार कार्य में नियोजित कीजिये, ऐसे ही जैसे (रथीः इव) रथी स्वकीय घोड़ों को सीधे मार्ग पर चलाता है। हे ईश ग्राप (होता) महादाता या हवनकर्ता हैं। (पूर्व्यः) सबके पूर्व या पूर्ण हैं; वह ग्राप (निः सदः) हमारे हृदय में बैठें।।१।।

भावायः —वह जगदीश सूर्यादि सम्पूर्ण जगत् का शासक, दाता ग्रीर पूर्ण है उसको ग्रपने हृदय में स्थापित कर स्तुति करें।। १।।

श्रिग्निनाम से ईश्वर की स्तुति कहते हैं।।

#### चत नों देव देवाँ अच्छा वाचो विदुष्टरः । श्रद्धिका वार्यो कृषि ॥२॥

पदार्थः —(उत) ग्रीर भी (देव) हे देव = ईश ! (देवान्) तेरी ग्राज्ञा पर चलने के कारण शोमन कर्मवान् ग्रीर (विदुष्टरः) जगत् के तत्त्वों को जानने वाले (नः) हम उपासकों को (ग्रच्छ) ग्रिमिमुख होकर (वाचः) उपदेश दें ग्रीर (विश्वा) समस्त (वार्या) वरणीय ज्ञानों ग्रीर घनों को (श्रद् कृषि) सत्य बनायें ॥२॥

भावारं:—भगवान् हमारे हृदय-प्रदेश में उपदेश देता है श्रीर इस जगत् के प्रत्येक पदार्थ भी मनुष्यों को सदुपदेश दे रहे हैं परन्तु इस तत्त्व को विरले ही विद्वान् समभते हैं। हे मनुष्यो ! इसकी शरण में श्राकर इस जगत् का श्रध्ययन करो।।२।।

वही पुनः प्राथित होता है।।

#### त्वं ह यद्यंविष्ठच सहंसः सुनवाहुत ।

#### ऋवावां यद्वियो भुवं: ॥३॥

पदार्थः—(यविष्ठ) हे जगिन्मश्रणकारी, (सहसः सूनी) हे जगदुत्पादक ! (श्राहुत) हे संसार में प्रविष्ट ! (यत्) जिस कारण (त्वम् ह) तू (ऋता वा) सत्यवान् श्रीर (यज्ञियः भुवः) परम पूज्य है; ग्रतः तू सर्वत्र प्राथित होता है।।३।।

भावार्यः — यविष्ठ्य — जीव से जगत् को ग्रौर सूर्यादि लोकों को परस्पर मिलाने वाला होने से वह यविष्ठ्य कहाता है। ग्राहुत; इसको उत्पन्न कर परमात्मा ने इसमें ग्रपने को होम कर दिया ऐसा वर्णन बहुधा ग्राता है ग्रतः वह ग्राहुत है। ग्रन्यत् स्पष्ट है।।३।।

#### त्र्यम्बिनः संहुस्त्रिणो वार्जस्य श्वतिनस्पतिः। मुर्घा कवी रंयीणाम्॥४॥

पदार्थः—(ग्रयम् ग्राग्नः) यह सर्वत्र प्रसिद्ध जगदाघार जगदीश (श्रातिनः) शत संख्याग्रों से युक्त, (सहस्रिणः) सहस्र पदार्थों से युक्त (वाजस्य) घन ग्रीर विज्ञान का पति है। (रयोणाम्) सर्वेप्रकार के ऐश्वर्य का भी वही ग्रांचिपति है ग्रीर (मूर्घा) सम्पूर्ण जगत् का शिर ग्रीर (कविः) परम विज्ञानी है।।४।।

भावार्थः - जो परमात्मा सम्पूर्ण ज्ञान श्रीर घन का श्रधिपति है वह हमको धन श्रौर ज्ञान दे ॥४॥

#### तं नेमिम्भवां यथा नंमस्व सहंतिमिः। नेदीयो यश्चमंद्भिरः।।५॥

पदार्थ:-—हे विद्वद्गण् (सह्तिभिः) समान प्रार्थनाम्रों से (तं) उस ईश्वर को (म्रानमस्व) नमस्कार करो (यया) जैसे (ऋभवः) रथकार (नेमिम्) रथ का सत्कार करते हैं तद्वत्। (म्रांगरः) हे म्रंगों का रसप्रद (यज्ञम्) शुभकर्म (नेदीयः) हम लोगों के निकट कीजिये।।।।।

भावार्थः सदा ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये जिससे हम लोग शुभ कर्म में सदा प्रवृत्त रहें ॥ ।।

# तस्में नुनम्मियंवे वाचा विंरूप नित्यंया। दृष्ये चोदस्य सुष्टुतिम् ॥६॥

पदार्थः—(विरूप) है विविध रंगरूप माषादियुक्त मानवगरा ! तू (तस्मै) उस परमात्मा की (सुष्दुतिम्) शोमन स्तुति (नित्यया वाचा) नित्य वेदरूप वाराी से (चोदय) कर जो (नूनम्) अवश्य (अभिद्यदे) चारों श्रोर प्रकाशमान हो रहा है जो (वृष्णे) श्रानन्द की वर्षा दे रहा है ॥६॥

भावार्यः — जो परमेश्वर सर्वत्र प्रकृति मध्य विराजमान हो रहा है उसकी स्तुति प्रार्थना करो ॥६॥

#### कमुं ब्विदस्य सेनयाग्नेरपांकचक्षसः। पणि गोष्टं स्तरामहे ॥७॥

पदार्थः —हे मनुष्यो ! हम सब (ग्रपाकचक्षसः) सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता (ग्रस्य ग्रग्नेः) इस सर्वाघार जगदीश की (सेनया) कृपा से (गोषु) गौग्रों के (कं स्वित्) निस्ति (पणि) चोरादिक उपद्रवों को (स्तरामहे) पार उतरने में समर्थ होवें ॥७॥

भावायं: जिस कारण परमात्मा सर्वद्रष्टा श्रीर सर्वशासक है इस हेतु ग्रपनी सम्पूर्ण वस्तु उसके निकट समर्पित करे श्रीर उसकी इच्छा पर ग्रपना कल्याण छोड़े।।७॥

#### मा नो देवानां विश्वः मस्नातीरिंवोस्नाः । कृशं न होष्ट्ररुष्टन्योः ॥८॥

पदार्थः—(देवानां) सूर्य्यं, चन्द्र, ग्रग्नि ग्रादि देवों से सुरचित ग्रीर सुरक्षित (विज्ञः) प्रजागण (नः) हम लोगों को (माहासुः) मत त्यागें। ऐसे ही (इव) जैसे

(प्रस्नातीः) शीतलता ग्रीर प्रकाश की फैलाती हुई (उस्राः) उपाएं जीवों की नहीं

त्यागतीं घौर जैसे (ग्रव्स्थाः) ग्रहन्तव्या गौएँ (कृशं) ग्रयने वत्सगएा को (न हासुः) नहीं त्यागतीं ।। ।।

भाषायं: हम मनुष्य शुद्धाचरण, सत्य ग्रहण, कपटादि दोष राहित्य तथा ईश्वर की ग्राराघनादि, सद्गुण उपार्जन करें, जिससे सज्जनगण हमको न त्यागें ॥ ॥ ॥

# मा नं समस्य दुट्य है परिद्वेषसो अंहतिः। ऊर्मिने नावमा वंत्रीत्।।९॥

पदार्थः—(समस्य) समस्त (दूढ्यः) दुर्बु द्वियों श्रीर (परिद्वेषसः) जगत् के महा द्वेषियों का (श्रंहितः) हननास्त्र श्रथवा पाप (नः) हम लोगों का (मा श्रवधीत्) वय न करे। (न) जैसे (ऊर्मिः) समुद्र तरंग (नावम्) नौकाश्रों को छिन्न-भिन्न कर नष्ट कर देती है।।।।।

भावायं: - दुर्बु द्वियों स्रोर द्वेषी पुरुषों से हम सदा पृथक् रहें। ऐसा न हो कि उनका संसर्ग हम लोगों को भी कुपथ में लेजाकर नष्ट करदे। जैसे कुपित समुद्र-तरंग जहाजों को तोड़कर डुबा देती है।।।।

#### नमस्ते अग्न ओजंसे गृणंति देव कृष्ट्यंः। अमैरमित्रमर्द्य ॥१०॥

पदार्थ:—-(ग्रग्ने) हे सर्वाधार ! (देव) दिव्यगुण सम्पन्न ईश ! (कृष्टयः) प्रजागण (ग्रोजसे) बलप्राप्ति करने के लिये (ते) तुमको (नमः गृणंति) नमस्कार करते हैं। वह तू (ग्रमैः) ग्रपने नियमों से (ग्रमित्रम्) जगत् के शत्रुग्नों को (ग्रदंग) दूर कर ॥१०॥

भावायं: -- प्रत्येक ग्रादमी को उचित है कि वह परस्पर द्रोह की चिन्ता से ग्रलग रहे तब ही जगत् का शत्रुसमूह चूर्ण हो सकता है।। १०।।

# कुवित्सु नो गविष्ट्येऽग्न संवेषिषी र्यिम्। उषंकुदुरुषंस्कृषि ॥११॥

पदार्थः—(ग्राने) हे जगदाबार, तू (गिवष्टय) गौ म्रादि पशुभ्रों की प्राप्ति के लिये (कुवित्) बहुत (रियम्) सम्पत्ति (नः) हम लोगों को (सुसंवेषिषः) दे। हे मगवन् ! तू (उठकृत्) बहुत करनेवाला है, इसलिये (नः) हम लोगों की सब वस्तु को (उठ) बहुत (कृषि) कर ॥११॥

भावार्थः —हम मनुष्य गौ म्रादि पशुम्रों को पाल कर उनके दुग्ध घृत म्रादि से यज्ञकर्म करके लोकोपकार करें।।११।।

#### मा ना अस्मिन्महाधने परा बग्भीर्भुद्यंथा। संबर्ग सं रिव जंग।।१२।।

पदार्थः—हे ईश ! (ग्रस्मिन् महाधने) इस नाना घनयुक्त संसार में (नः) हम लोगों को ग्रसहाय (मा परा वर्क्) मत छोड़ (यथा) जैसे (भारभृत्) मारवाही मार को त्यागता है तद्वत्; किन्तु (संवर्ग) ग्रिच्छिद्यमान ग्रर्थात् चिरस्थायी (रिप्) मुक्तरूप घन (संजय) दे ।।१२।।

भावार्थः — महाधन = इस संसार में जिस स्रोर देखते हैं सम्पत्तियों का स्रन्त नहीं पाते, तथापि मनुष्य स्रज्ञानवश दुर्नीति के कारण दुःख पारहा है, इससे ईश्वर इसकी रक्षा करे।।१२।।

# अन्यम्समञ्ज्ञिया श्यमग्ने सिषंकतु दुच्छुनां। वर्षां नो अमवच्छवं:॥१३॥

पदार्थ:—(ग्रग्ने) हे मगवन् ! (इयम्) यह (दुच्छुना) विस्फोटक हैजा, प्लेग महामारी ग्रन्य ग्रापकी स्तुति प्रार्थना से रिहत चोर डाक् ग्रादिकों को (भिये सिषक्तु) मय दे ग्रीर नाश करे किन्तु (ग्रस्मत्) जो हम लोग ग्रापकी कीर्ति गाते हैं उनको न डरावें। (नः) हम लोगों के (शवः) ग्रान्तरिक बल को (ग्रमबत्) दृढ़, धैर्ययुक्त (वर्ष) कर ग्रीर बढ़ा।।१३।।

भावायं:—हे ईश ! तेरा कोप महामारी आदि रोग हम लोगों पर न आ गिरे, किन्तु जो जगत् के शत्रु और तेरी स्तुति आदि से रहित हैं उनको भय दिखलावे ॥१३॥

#### यस्पाजुंषस्मास्वनः समीमदुंर्भखस्य वा। तं घेद्गिनर्द्धधावंति॥१४॥

पदार्थः—(यस्य नमस्विनः) जिस परमात्मभनंत के (वा) श्रयवा (श्रदुर्मखस्य) श्रच्छे शुभ कर्म करने वाले के (श्रमीम्) कर्म में विद्वद्गणा (श्रजुषत्) जाते श्रौर उसके कर्म को शुद्ध करवाते हैं (तं घ इत्) उसी पुरुष को (श्रिग्नः) परमात्मा (वृषा) सर्व वस्तु को वृद्धि करके (श्रवति) बचाता है।।१४।।

भावार्थः -- प्रत्येक गुभकर्म में विद्वानों का सत्कार ग्रौर उनसे गुद्ध-कर्म करवावे तभी कल्याण होता है।। १४॥

#### परंस्या अधि संवतोऽवंराँ अभ्यातंर । यत्राहमस्मि ताँ अव ।।१५।।

पदार्च: —हे मगवन् ! (परस्याः) ग्रन्य (संवतः) चोर डाकू ग्रादिकों की समा को (प्रिष्क) छोड़ ग्रीर नष्ट कर (ग्रवरान्) तेरे ग्राघीन हम लोगों की (ग्रम्यातर)

भ्रोर भ्रा भ्रीर जिन मनुष्यों में (यत्र भ्रहं म्रस्मि) मैं उपासक होऊं (तान् भ्रव) उनकी सहायता कर ।।१५॥

भावार्यः — जहां पर ईश्वरभक्त ऋषिगण विराजमान होते हैं वहां स्रवश्य कल्याण होता है ।।१४।।

# विद्या हि ते पुरा वयमग्ने पितुर्यथावंसः। अर्था ते सुम्नमीमहे ॥१६॥

पदार्थः—(ग्राने) हे सर्वशाते ! (यथा) जैसे (पितुः) पिता का पालन पुत्र जानता है वैसे (वयं) हम लोग (पुरा) बहुत दिनों से (ते) तुम्हारा (ग्रवसः) रक्षण ग्रीर साहाय्य (विद्य) जानते हैं (ग्रघ) इस कारण (ते) तुमसे (सुम्नं) सुख की (ईमहे) याचना करते हैं ॥१६॥

भावायंः —हे ईश जिस हेतु ग्रापका साहाय्य बहुत दिनों ,से हम लोग जानते हैं इस हेतु ग्राप से उसकी ग्रपेक्षा करते हैं।।१६।।

ग्रव्टम मण्डल में यह पचहत्तरवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ध्रथ द्वादशर्चस्य षट्सप्तितितमस्य सूक्तस्य १—१२ कुरुसुितः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ५, ६, ८—१२ गायत्रो । ३, ४, ७, निचृद् गायत्री । षड्जः स्वरः ॥

भ्रब प्राण मित्र परेश की महिमा का गान कहते हैं।।

# इमे तु मायिन हुब इन्द्रमीकांनुमोजंसा । मुइत्वंन्तुं न दृञ्जसे ।।१।।

पदायं:—हे मनुष्यो ! मैं उपासक (न) इस समय (वृञ्जसे) ग्रन्तःकरण श्रीर बाहर के निखिल शत्रुश्रों के निपातन के लिये यद्वा (न वृञ्जसे) मुक्तको श्रीर श्रन्यान्य निखिल प्रारिएयों को न त्याग करने के लिये किन्तु सबको ग्रपने निकट ग्रहण के लिये (इमन् नृ इन्द्रम्) इस परमैश्वय्यं सम्पन्न जगदीश की (हुवे) प्रार्थना श्रीर ग्रावाहन करता हूँ तुम लोग भी इसी प्रकार करो। जो (मायनम्) महाज्ञानी, सर्वज्ञ श्रीर महामाया पुक्त है, (श्रोजसा) स्व श्रविन्त्यशक्ति से (ईशानम्) जगत् का शासन करता है ग्रीर (श्रह्तवन्तम्) जो प्राणों का ग्राधिपति श्रीर सखा है।।१॥

भावायं:—जिस कारण वह इन्द्रवाच्य ईश्वर प्राणों का ग्रधिपति, मित्र ग्रीर जगत् का शासक महाराजा है, ग्रतः सब मित्र उसकी स्तुति करें।।१।।

#### उसका उपकार दिखलाते हैं।।

# श्रयमिन्द्रो मुरुत्संखा वि द्वत्रस्यांभिनच्छिरं। वज्रेण श्रतपंर्वणा ॥२॥

पदार्थः—(ग्रयम् इन्द्रः) यह इन्द्रवाच्य जगदीश जिस कारण (मरुत्सस्ता) प्राणों का सखा है ग्रतः (शतपर्वणा) बहुविय पर्वविशिष्ट (वज्रेण) वज्र से (वृत्रस्य) प्राणों के ग्रवरोधक ग्रज्ञान के (शिरः) शिर को (वि ग्रभिनत्) काट लेता है।।२।।

भावार्यः—वेदों में ग्रालङ्कारिक वर्णन बहुत है। यहां जीव का सखा ईश्वर है। उसमें मनुष्य सखावत् ग्रारोप करके वर्णन है। जैसे इस लोक में सखा हितकारी होता ग्रोर ग्रपने मित्र के विघ्ननाश के लिये चेष्टा करता है, तद्वत् मानो वह जगदीश भी करता है। इस हेतु वज्र ग्रादि शब्द ईश्वर-पक्ष में ग्रन्य ग्रर्थ का द्योतक है। ग्रर्थात् उसके जो न्याय ग्रीर नियम हैं वे ही शतपर्व वज्र हैं। भाव इसका यह है कि जो निष्कपट होकर उसकी शरण में जाता है वह सुखी होता है।।२।।

#### उसके कार्य का गान करते हैं ॥

#### बाहधानो मुरुत्सखेन्द्रो वि हुत्रमैरयत् । सजन्तसंमुद्रियां ऋषः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! यह (मरुत्सखा) प्राणों का सखा (वावृधानः) त्रिभुवनों के हितों को बढ़ाता हुन्ना श्रीर (समुद्रियाः) ग्राकाश में गमन करने वाले मेघरूप (ग्रपः) जलों को (मृजन्) रचता हुन्ना (इन्द्रः) परमात्मा (वृत्रम्) उनके विघ्नों को (वि ऐरयत्) दूर करता है। ग्रतः वही स्तवनीय है।।३।।

भावायः—इस ऋचा में विशेष बात यह दिखलाई गई है कि जल के परमाणुग्रों को मेघरूप में रचने वाला जगदीश ही है। कैसा ग्राश्चर्यमय प्रबन्ध है ग्राकाश में मेघ दौड़ रहे हैं, हे मनुष्यो ! इसकी ग्रभुद्त कला देखो।।३॥

#### पुन: उसके कार्य का गान कहते हैं।

#### अयं ह येन वा इदं स्वर्मेरुत्वता जितम्। इन्द्रण सोमंपीतये ॥४॥

पदार्थः—(वै) निश्चय (येन महत्वता) जिस प्राण सखा (इन्द्रेण) परमात्मा ने (सोमपीतये) निखिल पदार्थों की रक्षा के लिये (ग्रयम् ह) इन जीवगणों को ग्रपने वश में किया है ग्रीर (इदम् स्वः) इन सम्पूर्ण सुखों ग्रीर जगतों को जीत लिया है, वह मनुष्यों का पूज्य है।।४।। भावार्यः — जिस हेतु सम्पूर्ण चराचर जगत् को वह ग्रपने ग्रघीन रखता है जिससे भ्रव्यवस्था न होने पावे। भ्रतः वह महान् देव स्तुत्य है।।४।।

#### महत्वं नतमुजीविणमोजंस्वनतं विरिष्यानंम् । इन्द्रं गीर्भिईवामहे॥५॥

पदार्थः—हम उपासकगरा (इन्द्रम्) परमात्मवाची इन्द्रदेव की महती कीर्ति को (गीभिः) स्वस्व माषाग्रों के द्वारा (हवामहे) गार्वे। जो (मरुत्वन्तम्) प्राराों का स्वामी (ऋजीविणम्) सत्यों ग्रीर ऋजु पुरुषों का इच्छुक, (ग्रोजस्वन्तम्) महाशिवत-शाली ग्रीर (विरप्शिनम्) महानों में महान् है।।।।।

भावार्यः-मानवजातियां ग्रपनी-ग्रपनी भाषा से उसकी स्तुति प्रार्थना करें ।। १।।

#### इन्द्रं पत्नेन मन्मना मरुत्वंन्तं इवामहे । अस्य सोमंस्य पीत्रयं ।।६।।

पदार्धः —हे कविगण (ग्रस्य सोमस्य पतिये) इस जगत् की रक्षा के लिये (मरुत्वन्तम्) प्राणों के सहायक (इन्द्रम्) परमेश्वर की (प्रत्नेन मन्मना) वेदरूप प्राचीन स्तोत्र से यद्वा पूर्ण स्तव से (हवामहे) स्तुति प्रार्थना ग्रीर श्रावाहन करें।।६॥

भावार्यः—सोम = संसार = "षूङ् प्राणिगर्भविमोचने" । ईश्वर इस जगत् की पुत्रवत् उत्पत्ति ग्रौर पालन करता है ग्रतः इसको सोम भी कहते हैं। पीति=पा रक्षणे ।।६।।

#### परमात्मा की स्त्ति।।

#### महत्वां इन्द्र मीड्बः पिवा सोमं शतक्रतो । अस्मिन्यक्षे पुंरुष्ट्रत ।।७।।

पदार्थः—(मीढ्वः) हे ग्रानन्द की वर्षा देने वाले ! (शतक्रतो) ग्रनन्त कर्मन् ! (पृष्टदुत) हे बहुस्तुत ! (इन्द्र) हे महेन्द्र ! (ग्रस्मिन् यज्ञे) इस सृजन पालन संहरण दयादर्शन ग्रादि किया के निमित्त (सोमम् पिब) इस संसार की रक्षा कर ग्रयवा समस्त पदार्थों को कृपादृष्टि से देख । जिस हेतु तू (मरुत्वान्) प्राणों का सखा है ॥७॥

भावार्थः—इस जगत् में मृजन, पालन, दया, रक्षा, प्रस्पर साहाय्य ग्रौर संहार ग्रादि जो व्यापार हो रहे हैं, वे सब ही ईश्वरीय यज्ञ हैं। इस को हे मनुष्यो ! तुम भी पूर्ण करो ॥७॥

तुभवेदिंन्द्र महत्वंते सृताः सोमांसो अदिवः। हदा हूंयन्त उक्तियनः॥८॥ पदार्थः—(ग्रद्रिवः) हे जगत्स्वामिन् (इन्द्र) हे महेन्द्र ! (मरुत्यते) प्राणों के सखा (तुम्य इत्) तूने ही (सोमासः) ये समस्त पदार्थ या लोक (सुताः) बनाये हैं। इस हेतु विद्वद्गण (हृदा) हृदय से इनको (हृयन्ते) ग्रादर करते हैं। जो पदार्थ (उक्थिनः) स्तुतिवत् या वेदवत् पवित्र हैं।।।।।

भावार्यः —ईश्वर ने इन पदार्थों को बनाया है ग्रतः ये भी प्रशंसनीय हैं, इनके ग्रादर से उसका ग्रादर होता है।। ।।

# विवेदिंन्द्र मुब्त्संखा छुतं सोमं दिविंष्टिष्ठ । वजं विशान ओजंसा ॥९॥

पदार्थः—(इन्ब्र) हे परमेश्वर ! (श्रोजसा) स्वशक्ति से (बज्रम्) श्रपने न्याय-दण्ड को (शिशानः) तीक्ष्ण करता हुग्रा तू (विविष्टिषु) इस संसार पालनरूप किया में (मुतम्) स्वयमेव शुद्ध कर बनाए हुए (सोमम्) निखल पदार्थ की (पिब इत्) रक्षा ही करो जिस हेतु तू (मरुतसखा) समस्त प्राणों का सखा है।।।।

भावार्यः — ईश्वर जिस कारण सकल ग्रात्माग्रों का सखा है ग्रीर ये ग्रात्मा भोज्यादि पदार्थों के विना नहीं रह सकते। ग्रतः पदार्थों की रक्षा करना उसका कर्त्तव्य है।।।।।

# उत्तिष्ठन्नोजंसा सह पीत्वी श्विमं त्र्यवेषयः। सोमंमिन्द्रं चमु छुतम् ॥१०॥

पदार्थः—हे इन्द्र ! इस जगत् को (प्रोजसा सह) वल से (उत्तिष्ठन्) उठाता हुग्रा ग्रथित् इसको वल से युक्त करता हुग्रा ग्रीर (शिप्रे) हनू स्थानीय द्युलोक ग्रीर पृथिवीलोक को (पीत्वी) उपद्रवों से बचाता हुग्रा तू दुष्टों को (ग्रवेपयः) डरा । हे प्रमो ! (चम्) इन द्युलोक भूलोकों के मध्य (सुतम्) विराजित (सोमम्) सोम ग्रादि सकल पदार्थों को कृपादृष्टि से देख ।।१०।।

भावार्यः — वही प्रभु सबको बल ग्रौर शक्ति देता ग्रौर वही रक्षक है, ग्रन्य नहीं ॥१०॥

पुन: उस ग्रर्थ को स्पष्ट करते हैं।।

अतुं त्वा रोदंसी चमे कक्षंपाणमक्रपेताम्।

इन्द्र यहंस्युहाभंवः ॥११॥

पदार्थ:--(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यद्) जब-जब तू (दस्युहा अभवः) इस

संसार के चोर, डाकू महामारी, प्लेग ग्रादि निखिल विघ्नों का विनाश करता है तब तू (उमे रोदसी) ये दोनों द्युलोक ग्रीर पृथिवीलोक (ऋक्षमाणम् त्वा) तुभ रक्षक की कीर्ति को (श्रमु ग्रकृपेताम्) कमपूर्वक गावें।।११।।

भावायं: — जब-जब मनुष्य के ऊपर श्रापत्तियां श्राकर डरायें तब-तब उसको प्रत्येक नरनारी धन्यवाद दे, उसकी कीर्ति गावे श्रीर परस्पर साहाय्य कर ईश्वर को समर्पण करे।।११॥

#### वार्चम्छापंदीमहं नवस्त्रिक्षमृतुस्पृशंम् । इन्द्रात्परिं तन्वं ममे ॥१२॥

पदार्थः—(प्रहं) में (इन्द्रात्) परमेश्वर से (परितन्बं) फैली (ग्रष्टपदीं) ४ वेद तथा ४ उपवेदरूप पाठ चरएों वाली तथा (नवस्नित) नौ प्रकार की ग्रथवा प्रशंसनीय रचनावाली (ऋतस्पृशम्) परमात्मा की ग्रोर गमन ग्रथवा उसका दर्शन करने वाली, (वाचं) वाएगी को (ममे) ग्रष्टययन द्वारा व्यवस्थित करता हूँ।।१२।।

भावार्यः - उपासक को परमसत्य का ज्ञान कराने वाले वेद, उपवेद त्रश्चा उसके ग्रङ्गभूत शास्त्रवचनों का विधिवत् ग्रध्ययन करना चाहिये।।१२॥

भ्रष्टम मण्डल में यह छिहत्तरवां सूक्त सभाष्त हुम्रा ।।

ग्रथंकादशर्चस्य सप्तसप्तितिमस्य सूक्तस्य १-११ कृष्मुतिः काण्व ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ।। छन्दः—१, ३, ४, ७, ⊏ गायत्री । २, ५, ६, ६ निचृद् गायत्री । १० निचृद् बृहती । ११ निचृत् पङ्क्तिः ।। स्वरः—१—६ षड्जः । १० मध्यमः । ११ पञ्चमः ।

श्रव राजकर्त्तव्य कहते हैं।। जज्ञानो तु श्रतकंतुर्वि पृंच्छदितिं मातरंम्। क छग्नाः के इं श्रुण्यिरे॥१॥

पदार्थः — जब राजा (जज्ञानः) श्रपने कर्म सदाचार श्रीर विद्या श्रादि सद्गुणों से सर्वत्र सुप्रसिद्ध हो (नु) श्रीर (शतकतुः) बहुत वीरकर्म करने योग्य हो तब
(मातरम्) व्यवस्था निर्माणकर्त्री सभा से (इति) यह (पृच्छत्) जिज्ञासा करे कि हे
सभे ! सभास्थ जनो ! (इह) इसलोक में (के उग्नाः) कौन राजा-महाराजा श्रपनी
शक्ति से महान् गिने जाते हैं (के ह श्रु व्यवरे) श्रीर कौन यश प्रताप श्रादि से सुने
जाते हैं श्रथांत् विख्यात हो रहे हैं।।१।।

भावायं: - राजा को उचित है कि सभा के द्वारा देश के सम्पूर्ण वृत्तान्त और दशाएं अवगत करे और अपने शत्रु मित्र को पहिचाने ॥१॥

#### आदी शवस्यंत्रवीदौंर्णवामयंहीशुवंस्।

#### ते पुंत्र सन्तु निष्टुर्रः ॥२॥

पवार्थः—(ग्राद् ईम्) तदनन्तर इन्द्र से जिज्ञासिता (शवसी) वह बलवती समा (ग्रववीत) इस प्रकार उत्तर करे (पुत्र) हे पुत्र राजन् ! (ग्रीणंवाभम्) मकड़ी के समान मायाजाल फैलाने वाला ग्रीर (ग्रहीशुवम्) सर्पवत् कुटिलनामी ये दो प्रकार के मनुष्य जगत् के शत्रु हैं; इनको ग्राप ग्रच्छे प्रकार जानें। ग्रन्य भी जगत्-द्रेषी बहुत से हैं। हे पुत्र ! (ते) वे सब तेरे (निष्टुरः) शासनीय (सन्तु) होवें।।२।।

भावार्थः — राजा की उचित है कि प्रजा में उपद्रवकारी जनों को सदा निरीक्षण में रक्खे ग्रौर उन्हें सुशिक्षित बनावे ॥२॥

#### समित्तान्दंत्रहासिंद्रसे अराँ इंव खेदंया।

#### पष्टंदो दस्युहामंवत् ॥३॥

पदार्थ:—(वृत्रहा) निखिल विघ्नों का विनाशक वह राजां (तान्) उन चोर डाकू म्रादि जगत् के शत्रुमों को (सम् म्राखिदत्) रगड़ डाले म्रायात् उन्हें निर्मूल कर दे। ऐसे ही (इव) जैसे कि (खे) किसी छिद्र में रखकर (खेदया) रस्सी से (प्ररान्) छोटे-छोटे डंडों को रगड़ते हैं। इस प्रकार जो राजा (दस्युहा) जगत् के उपद्रवकारी चोर, डाकू, म्राततायी म्रादिकों को दंड देकर सुपथ में लाया करता है वही (प्रवृद्धः) इस जगत् में उत्तरोत्तर उन्नत (म्रभवत्) होता जाता है।।३।।

भावार्थः — राजा निरालस्य होकर प्रजाग्नों के सम्पूर्ण विघ्नों को दूर करने के लिये पूर्ण चेष्टा करे तभी वह प्रजाप्रिय हो सकता है।।३।।

# एकंया पतिघाषिंवत्साकं सरांसि त्रिवतंष्।

# इन्द्रः सोमंस्य काणुका ॥४॥

पदार्थः—(इन्द्रः) म्रादित्य (एकया) एक (प्रतिघा) घूंट से, एक ही वार में (सोमस्य) जल के (त्रिंशतं) तीसियों (काणुका) मनमाते (सरांसि) जलाशयों को (साकं) एक साथ (म्रपिबत्) पी लेता है; खाली कर देता है।।४।।

भावायं: - उत्तप्त सूर्य मानो ग्रपनी एक ही किरण के द्वारा एक साथ जल के भरे तीसियों जलाशयों को सोख लेता है। इसी प्रकार नानाविध ऐश्वर्य के इच्छुक उपासक को चाहिये कि वह शारीरिक, मानसिक एवं ग्रात्मिक बल के साधनभूत वीर्य को सम्यक्तया निष्पन्न करे ग्रीर उसको यथेब्ट मात्रा में ग्रपनी बाह्य एवं ग्रान्तरिक इन्द्रियों द्वारा ग्रपने भीतर विलीन करले ॥४॥

# ऋषि गंन्ध्वेमंतृणद्बुध्नेषु रज्धः स्वा। इन्द्रॉ ब्रह्मभ्य इद्रुधे।।५॥

पवार्यः—(इन्द्रः) जो राजा (ब्रह्मस्यः इद् वृधे) वेदों, सद्धम्मीं ग्रीर घम्मं-ग्राही पुरुषों की वृद्धि के लिये ही (श्रवुष्नेषु) मूलरिहत निराधार (रजःसु) लोकों में (गन्धवंम्) केवल शरीरपोषक स्वार्थपरायण विषयी पुरुषों को (ग्रभि ग्रा ग्रत्णत्) फेंक देता है वह प्रशंसनीय होता है।।।।

भावार्यः — राजा का यह एक मुख्य कार्य्य है कि धम्मं के प्रचारार्थ तद्विरोधियों का शासन किया करे। परन्तु इसके पूर्व धम्मं क्या वस्तु है इसको ग्रपने ग्रनुभव ग्रौर विज्ञान-बल से निश्चित करे।।।।।

# निरांविध्यद्गिरिभ्य आ धारयंत्पक्वमोदनम्। इन्द्रों बुन्दं स्वांततम् ॥६॥

पदार्थः — जो (इन्द्रः) महाराज (स्वाततम्) ग्रितिविस्तृत (बुन्दम्) बाएा ग्रादि ग्रायुघों को हाथ में लेकर (गिरिम्यः) ग्रितिशय सघन पर्वतों, वनों ग्रीर ईदृग् ग्रन्यान्य स्थानों से छिपे हुए चोर डाकू ग्रादि दुष्टों को (निराविष्यत्) निकाल बाहर करते रहते हैं ग्रीर प्रजा के लिये (पक्वम् ग्रोदनम्) पके मात रोटी ग्रादि मोज्य पदार्थ सदा (ग्राधारयत्) प्रस्तुत रखते हैं दे ही प्रजाग्रों में विख्यात होते हैं ॥६॥

भावार्थः — गिरि = यह शब्द उपलक्षक है। बहुत से दुष्ट पर्वतादि ग्रगम्य स्थान में जा छिपते हैं। वहां भी उन्हें न रहने देवे ग्रौर जब-जब प्रजाग्रों में ग्रन्न की विकलता होवे तब-तब राजा उसका पूरा प्रबन्ध करे।।६।।

ग्रब राजा की प्रशंसा करते हैं।।

# वतबंधन इष्टुस्तवं सहस्रंपर्णे एक इत्। यमिन्द्र चकृषे युर्जम् ॥७॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे राजन् ! ग्राप (यम्) जिस वाएा को (युजम्) ग्रपने सहायक ग्रीर प्रयोग में लावें वह ऐसा होवे कि (शतबब्नः) जिसमें बहुत से

प्रमाग हों घौर (सहस्रपणंः) जिसमें सहस्र पंख लगे हों ऐसा यदि (एकः इत्) एक ही (तव इषुः) तेरा वाण हो तो भी घच्छा ॥७॥

भाषायं:-राजा के सर्व ग्रायुध तीक्ष्ण ग्रौर स्थायी हों।।७।।

# तेनं स्तोत्रभ्य था भंर तृभ्यो नारिभ्यो अत्तवे। सद्यो जात ऋंधुष्टिर ॥८॥

पवार्यः—(ऋभुष्ठर) हे पर्वतवत् स्थिर ! हे मयङ्कर युद्धो श्रीर श्रापित्यों में श्रचल राजन् ! (सद्यः) तत्काल ही (जातः) परमोत्साही होकर (तेन) उस श्रायुध की सहायता से (स्तोतृम्यः) धर्मपरायण स्तुतिपाठक (नृम्यः) पुरुष-जातियों श्रीर (नारिम्यः) स्त्रीजातियों के (श्रत्तवे) मोग के लिये पर्याप्त श्रन्न (श्राभर) लाइये।।।।

भावायः - जब-जब दुर्भिक्ष ग्रादि ग्रापत्ति ग्रावे तब-तब राजा उसके निवारण का पूरा प्रबन्ध करे ॥ । । ।

# प्ता च्योत्नानि वे कृता वर्षिष्ठानि परीणसा । इदा बीड्वंघारयः ॥९॥

पदार्थः — हे राजन् ! (ते) तुमने (एता) मनुष्यों के इन व्यवहार सम्बन्धी वस्तुभों को (च्यौत्नानि) सुदृढ़ भौर नियमों से सुबद्ध (कृता) किया है; (विषष्ठानि) भ्रतिशय उन्नत किया है भौर (परीणसा) श्रौर जो अनम्र दुष्कर श्रौर कठिन काम थे उनको नम्र सुकर श्रौर ऋजु कर दिया है। क्योंकि तुम (हुदा) हृदय से (बीळु) स्थिर करके (श्रधारयः) उनको रखते हो श्रथित् यह अवश्य कर्त्तव्य है ऐसा मन में स्थिर करके रखते हो।।६।।

भावार्यः — जो राजा मन में दृढ़ संकल्प रखता है वह उत्तमोत्तम कार्य्य करके दिखलाता है।।।।।

## विश्वेत्ता विष्णुरामंरदृष्क्रमस्त्वेषितः ।

#### शतं मंहिषान्सीरपाकमीदनं वंराहमिन्द्रं एमुषम् । १०॥

्षदार्थः—(इन्द्र) हे महाराज ! (त्वेषितः) ग्राप से मुप्राचित (उरुक्रमः) सर्वत्र स्थित (विष्णुः) परमात्मा मी (तान्) उन-उन ग्रावश्यक (विश्वा इत्) समस्त वस्तुग्रों को (ग्रा भरत्) देता है। वह ईश्वर ग्रापके राज्य में (शतम् महिषान्) ग्रप-रिमित भैस, गी, ग्रश्व, मेष ग्रीर हाथी ग्रादि पशु देता है। ग्रीर(क्षीरपाकम् ग्रोदनम्)

दूष में पका मात ग्रीर (एमुषम्) जलप्रद (वराहम्) मेघ देता है। यह ग्रापकी ही प्रार्थना का फल है ग्रतः ग्राप घन्य ग्रीर प्रशंसनीय राजा हैं।।१०।।

भावार्यः — मेघ से घासों ग्रीर श्रन्नों की वृद्धि होती है, उनसे पशुग्रों की ग्रीर पशुग्रों से दूध दही ग्रादि की। जिसके राज्य में सदा वर्षा होती है ग्रीर मनुष्य निरामय सुखी हों तो समभना कि राजा धर्मात्मा है।।१०।।

# तुविक्षं ते सुकृतं सुमयं वतः साधुर्वन्दो हिर्ण्ययः। षभा ते बाह् रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिंददृष्ट्यां।।११।।

पदार्थः हे राजन् महाराज (ते घनुः) तुम्हारा घनुष् (नुविक्षम्) वार्गों के बहुत दूर फेंकने वाला, (सुकृतम्) सुविरचित ग्रीर (सुमयम्) सुखकारो है (बुन्दः) तुम्हारा वाण् (साधुः) उपकारी ग्रीर (हिरण्ययः) सुवर्णमय ग्रीर दुःखहारी है (ते उभा) तुम्हारे दोनों (बाहू) हाथ (रण्या) रमणीय (सुसंस्कृता) सुसंस्कृत (ऋदूषे) सम्पत्तिरक्षक ग्रीर (ऋदुष्धा) सम्पत्तिवर्षक हैं ॥११॥

भावार्थः — राज्याधीश के सर्व आयुध प्रजारक्षक हो और शरीर मन श्रीर धन उनके ही हितकारी हों। अर्थात् राजा कभी स्वार्थी भोगविलासी श्रीर आलसी न हो।।११।।

म्रष्टम मण्डल में यह सतहत्तरवां सूक्त समाप्त हुम्रा ।

श्रय दशर्चस्याष्टासप्तितितमस्य सूक्तस्य १—१० कुरुसुतिः काष्व ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ।। छन्दः—१, ३ निचृद्गायत्री । २, ६—६ विराड् गायत्री ।। ४, ५ गायत्री । १० बृहती ।। स्वरः—१—६ षड्जः । १० मध्यमः ।।

पुनः ईश्वर की प्रार्थना करते हैं।।

# पुरोळाचं नो अन्धंस इन्द्रं सहस्रमा भंर। चता चं शुर गोनांम्।।१॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे सर्वद्रष्टा, सर्वशक्ते, हे महेन्द्र ! (नः) हम प्राणियों को (पुरोळाशम्) जो ग्रागे में दिया जाय ग्रर्थात् खाने-पीने योग्य (ग्रन्थसः) ग्रन्न (सह-स्रम्) सहस्रों प्रकारों का (ग्राभर) दो (च) ग्रीर (गोनाम् शता) बहुविघ गी, महिष, ग्रश्व, मेष ग्रीर ग्रज ग्रादि पशु दीजिये ॥१॥

भावार्थः—ईश्वर सर्व पदार्थ का दाता है; ग्रतः ग्रपनी ग्रावश्यक वस्तु उससे माँगनी चाहिये ॥१॥

#### म्या नी भर् व्यव्जनं गामस्वं मुभ्यव्जनम् । सर्चा मना हिरण्ययां ॥२॥

पदार्थ: —हे ईश ! तू (नः) हम मनुष्यों को (व्यञ्जनम्) विविध शाक पत्र ग्रादि, (गाम्) गौ, मेष ग्रादि पशु, (ग्रश्वम्) ग्रश्व हाथी ग्रादि वाहन ग्रौर (ग्रम्य-ञ्जनम्) तेल ग्रादि तथा (सचा) इन पदार्थों के साथ (मना) मननीय (हिरण्यया) सुवर्णमय उपकरण (ग्राभर) दे ॥२॥

भावार्थः - जो भावश्यक वस्तु हों वे ही ईश्वर से मांगें ।।२।।

# चत नंः कर्णशोभंना पुरूणि घृष्णवा भर । त्वं हि शृंण्विषे वसो ॥३॥

पदार्थः—(उत) ग्रीर (घृष्णो) हे दुष्टघर्षक, हे शिष्टग्राहक, देव ! (त्वम् हि) तू ही परमोदार (शृष्विषे) सुना जाता है; ग्रतः (वसो) हे सबको वास देनेवाले ईश ! (नः) हम प्राणियों ग्रीर मनुष्य जातियों को (कणंशोभना) कानों, देहों ग्रीर मनों को शोभा पहुँचाने वाले (पुरूणि) बहुत से ग्रामरण ग्रीर साधन (ग्राभर) दो।।३।।

भावार्थः — जो ईश सबको वास देता है स्रौर प्राणियों पर दया रखता है वही प्रार्थनीय है ॥३॥

# नकी द्वषीक इंन्द्र ते न सुषा न सुदा छत । नान्यस्त्वच्छूर वाघतंः ।।।।

पदायं:—(इन्द्र) हे सर्वद्रष्टा, सर्वरक्षक, महेश ! त्वद्भिन्न कोई मी (वृधीकः) प्रम्युदयवर्षक (नकीम्) नहीं है; (ते) तुभसे बढ़कर कोई मी (सुसाः न) नाना पटार्थों का विमाग करनेवाला नहीं है। (उत) ग्रीर (न सुदाः) न कोई सुदाता है; (शूर) हे शूर ! (त्दत् ग्रन्यः) तुभसे बढ़कर (वाघतः) धार्मिक पुरुषों का नेता नहीं।।४।।

भावार्षः —ईश्वर से बढ़कर कोई जीव नहीं; ग्रतः वही उपास्यदेव है।।४॥

नकीमिन्द्रो निकर्तिवे न शकः परिश्वक्तवे । विश्वं श्रुणोति पश्यंति ॥४॥ पदार्थ: — (इन्द्रः) सर्वद्रष्टा परमेश्वर को (निकर्तवे) तिरस्कार (नकी = नैव) कोई भी नहीं कर सकता। जिस हेतु वह (शकः) सर्वशिक्तमान् है ग्रतः (न परिशक्तवे) उनका ग्रन्य कोई भी पराभव नहीं कर सकता। वह (विश्वम् शृणोति) सबकी सुनता (पश्यित) ग्रीर देखता है।।।।

भावायः — जिस कारण वह सर्वद्रष्टा सर्वश्रोता है ग्रतः उसको कोई भी परास्त नहीं करता । हे मनुष्यो ! उसी की उपासना करो ।।१।।

# स मृन्यु मत्यीनामदंब्घो नि चिंकीषते । पुरा निदक्षिकीषते ॥६॥

पदार्थः—(ष्रदब्धः) ग्रहिसित ग्रविनश्वर सदा एकरस (सः) वह परमात्मा (मर्त्यानाम् मन्युम्) मनुष्यों के कोघ ग्रीर ग्रपराघ को (नि चिकीषते) दबा देता है ग्रीर (निदः पुरा) निन्दा के पूर्व ही (चिकीषते) निन्दक को जान लेता है ग्रयांत् जो कोई उसकी निन्दा करना चाहता है उसके पूर्व ही उसको वह दण्ड दे देता है।।६।।

भावार्यः — जिस हेतु ईश्वर सर्वज्ञ ग्रीर सर्वान्तर्यामी है; ग्रतः सबके हृदय की बात जान ग्रुभाशुभ फल देता है। इस हेतु हृदय में भी किसी का ग्रिनिष्ट चिन्तन न करे।।६।।

# कत्व इत्यूर्णमुदरं तुरस्यांस्ति विश्वतः ।

#### ब्रुव्यः सीमपाव्नं: ॥७॥

पदार्थः—(तुरस्य) सर्व विजेता (विधतः) विधानकर्ता (बृत्रघ्नः) निखल-विघ्नविहन्ता (सोमपाञ्नः) समस्त पदार्थ पाता उस परमात्मा का (उदरम्) उदर ग्रर्थात् मन (ऋत्वः इत्) कर्म से ही (पूर्णम् ग्रस्ति) पूर्णं है ॥७॥

भावार्थः -- परमात्मा मनुष्य के सुकर्म से ही प्रसन्न होता है। इसलिये उसकी इच्छा के अनुसार मनुष्य सन्मार्ग पर चले ।। ७।।

#### त्वे वस्नि सङ्गता विश्वां च सोम सौभंगा। सुदात्वपंरिहहता।।८॥

पदार्थ:—(सोम) हे सर्वपदार्थमय देव ! (त्रे) तुममें (विश्वा) सर्व प्रकार के (वसूनि) घन (सङ्गता) विद्यमान हैं श्रीर सर्वप्रकार के (सीभगा) सीभाग्य तुम में संगत हैं। इस हेतु से हे ईश ! (मुदातु) सब प्रकार के सुदान (प्रपरिह्वृता) तेरे लिये सहज हैं।। ।।

भावारं:—जिस कारण सम्पूर्ण संसार का ग्रधिपति वह परमात्मा है ग्रत: उसके लिये दान देना कठिन नहीं। यदि हम मानव ग्रन्त:करण से ग्रपना ग्रभीष्ट मांगें तो वह ग्रवश्य उसको पूर्ण करेगा।।।।।

#### त्वामिधंवयुर्भम कामी गन्युद्धिरण्ययुः । त्वामंद्रवयुरेषंते ।।९॥

पदार्थः—(युवयुः) जी, गेहूँ, मधूर श्रादि चाहने वाला, (गव्युः) गो, महिष, ग्रजा ग्रादि पशुकामी, (हिरण्ययुः) सोना, चान्दी श्रादि घातुग्री का श्रमिलाषी (प्रश्वयुः) घोड़ा, हाथी ग्रादि वाहनामिलापी, (मम कामः) मेरा काम (त्वाम इत्) तुभको ही, श्रन्य को नहीं, किन्तु (त्वाम्) तुभको ही (एषते) चाहता है।।१।।

भावार्यः —हम लोगों की इच्छा सब पदार्थ चाहती है यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है।।।।

# तवेदिन्द्राहमाञ्चसा इस्ते दांत्रं चना दंदे।

#### दिनस्यं वा मघवन्तसम्भृतस्य वा पुर्धि यवंस्य काचिनां ।।१०।।

पवार्थ:—(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (तव इत्) तुम्हारी ही (श्राशसा) श्राशा से (श्रह्म्) मैं (हस्ते) हाथ में (दात्रंचन) काटने के लिये हँसुश्रा श्रादि लेता हूँ। (मध्यन्) हे सर्वधन सम्पन्न ! (विनस्य वा) प्रतिदिन (सम्मृतस्य) एकत्रित (यवस्य) जो ग्रादि खाद्य पदार्थों की (कासिना) मुष्टि से हमारे घर को मरो।।१०।।

भावार्यः —परमात्मा से हम मनुष्य उतने ही पदार्थ मांगे जिनसे हम ग्रपना निर्वाह ग्रच्छी तरह कर सके ।।१०।।

#### ग्रष्टम मंडल में यह ग्रठहत्तरवा सुक्त समाप्त हुग्रा।।

ग्रय नवर्चस्यैकोनाशीतितमस्य सूक्तस्य १—६ कृत्नुर्भागंव ऋषिः ।। सोमो देवता । छन्दः —१, २, ६ निचृद्गायत्री । ३ विराड् गायत्री । ४, ५, ७, ८ गायत्री । निचृदनुष्टुप् ।। स्वरः—१-८ षड्जः । ६ गान्धारः ।।

#### अयं कुःतुरगृंभीतो विश्वजिद्धद्भिदित्सोमः। ऋविविभः कान्येन ॥१॥

पतार्थः—(श्रयं) प्रकृतियों में प्रत्यक्षवत् मासमान यह परमात्मा (कृत्नुः) जगत् का कर्त्ता (श्रगृभीतः) किन्हीं से किसी साधन द्वारा ग्रहण योग्य नहीं, (विश्व-जित्) विश्वविजेता, (उद्भिद् इत्) जगत् का उत्थापक, (सोमः) उत्विप्रिय, (ऋषिः)

सर्वद्रष्टा, (विप्रः) सन्तों के मनोरथ का पूरक ग्रीर (काब्येन) काव्य द्वारा स्तुत्य है ॥१॥

भावार्थः -- परमात्मा सर्वगुणसम्पन्न है ग्रतः वही स्तुत्य ग्रीर प्रार्थ-नीय है ।।१।।

# अस्यूंणीति यन्नानं भिषक्ति विश्वं यन्तरम् । प्रेमन्धाः रूपन्नाः श्रीणो भृत् ॥२॥

पदार्थः—(यन्तरनं) जो नग्न है उसको वह परमात्मा (ग्रम्यूर्गोति) वस्त्र से ढांकता है (यत विश्वम तुरम्) जो सब रोगग्रस्त है उसको (भिवक्ति) चिकित्सा करता है (ग्रन्थः) नेत्रहीन (प्र स्यत् ईम्) ग्रच्छी तरह से देखता है। (श्रोणः) पङ्गु (निः भूत्) चलने लगता है।।२।।

भावार्थः —परमात्मा की शक्ति ग्रचिन्त्य है; इस कारण विपरीत बातें भी होती हैं इसमें ग्राश्चर्य करना नहीं चाहिये ॥२॥

# त्वं साम तन्क्रद्धयो देवाभ्योऽन्यकृतेभ्यः।

#### **इड यन्तासि वरूंथम् ॥३॥**

पदार्थः—(सोम) हे सर्वप्रिय देव ! (त्वं) तू साधुग्रों को (ग्रन्यकृतेम्यः द्वेषोम्यः) ग्रन्य दुष्ट पुरुषों की दुष्टता ग्रीर ग्रपकार ग्रादि से बचाकर (उरु) बहुत (बरूथं) श्रेष्ठ रक्षण (यन्तासि) देता है। (ततूकृद्भ्यः) जो शरीर ग्रीर मन को दुबंल बनाते हैं उनसे तू रक्षा करता है।।।।

भावार्थः जो परमात्मा की म्राज्ञा पर चलते हैं वे ईर्ष्या, द्वेष मादियों से स्वयं रहित हो जाते हैं। इसिलिये उनकी भी कोई निन्दा नहीं करता। इस प्रकार परमात्मा सज्जनों को दुष्टता से बचाते रहते हैं।।३।।

#### त्वं चित्ती तव दश्लेंदिव आ पृंथिव्या ऋंजीषिन।

#### यावीं स्पर्यं चिद् द्वेषं: ॥४।

पदार्थ:—(ऋजीषन्) सज्जन साधुजनों के रक्षक भीर भ्रमिलाणिन् (त्वं) तू (चित्ती) ग्रपनी ग्रचिन्त्य शक्ति भीर मन से (तव दक्षैः) भ्रपने महान् बल से (दिवः) द्युलोक से (भ्रा) भीर (पृथिव्याः) पृथित्री पर से (भ्रघस्य) पापी जनों के (द्वेषः) द्वेषों को (यावीः) दूर कर दे ॥४॥

भावार्षः —इससे यह शिक्षा दी जाती है कि मनुष्यमात्र द्वेष श्रीर निन्दा श्रादि श्रवगुण त्याग दे तत्र ही जगत् का कल्याण है।।४।।

# अर्थिनो यन्ति चेदर्थं गच्छानिदृढ्षां रातिस्। ववृज्युरत्ष्यंतः कामम् ॥५॥

पदार्थः —हे ईश ! जगत् में ग्रापकी कृपा से (ग्रांयनः) घनामिलाषी जन (ग्रयं यन्ति चेत्) घन प्राप्त करें ग्रौर दीन पुरुष (ददुषः) दाता से (राति) दान (गच्छान् इत्) पावें ग्रौर (तृष्यतः) घन ग्रौर पानी के पिपासुजन के (कामम्) मनोरथ को (ववृज्युः) लोग पूर्ण करें।।।।

भावार्षः हे मनुष्यो ! तुम परस्पर साहाय्य करो न जाने तुम्हारे ऊपर भी ग्रचिन्त्य ग्रापत्ति ग्रावे ग्रीर सहायता की ग्राकांक्षा हो । इसलिये परस्पर प्रेम ग्रीर भ्रातृभाव से वर्ताव करो ॥५॥

# विद्यत्पूर्वे नष्टमुदीमृतायुपीरयत् । भेषायुंस्तारीदतीर्षम् ॥६॥

पदार्थ:—हे मगवन् ! ग्रापका उपासक (यत्) जो वस्तु (पूर्व्यं) पहले (नष्टम्) नष्ट हो गया हो उसको (विदत्) प्राप्त करे ग्रीर (ऋतायुं) सत्यामिलाषी जन को (इं) निश्चित रूप से (उदीरयत्) घनादि सहायता से बढ़ावे ग्रीर (ग्रतीणम्) ग्रविष्ट (ईम् ग्रायुम्) इस विद्यमान ग्रायु को (प्रतारीत्) बढ़ावें ।।६।।

भावार्थः - उपासक धैर्य्य से ईश्वर की उपासना करें सज्जनों की रक्षा, ग्रपनी ग्राय बढ़ावें ॥६॥

# मुशेवां नो मृळयाकुरदंप्तकतुरवातः। भवां नः सोम शं हुदे।।७॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वप्रिय देव ! घ्यान के द्वारा (हृदे) हृदय में घारित तू (नः) हम लोगों का (शं) कल्याणकारी (भव) हो; (नः) हम लोगों का तू (मुश्लेवः) मुखकारी है। (मृळयाकुः) ग्रानन्ददायी वा (श्रदृष्तऋतुः) शान्तकर्मा ग्रौर (श्रवातः) वायु श्रादि से रहित है।।७।।

भावार्यः — जब उपासना द्वारा परमात्मा हृदय में विराजमान होता है तब ही वह सुखकारी होता है ॥७॥

# मा नंः सोम सं वीविजो मा वि वीभिष्या राजन्। मा नो हादिँ तिष्पा वंधीः ॥८॥

पदार्थः—(सोम) हे सर्वंप्रिय देव ! (नः) हम लोगों को (मा सं वीविजः) ग्रपने स्थान से विचलित मत कर। (राजन्) हे भगवन् ! हम लोगों को (मा वि

वीभिषया) भययुक्त मत बना भीर (नः हार्दि) हमारे हृदय को (त्विषा) क्षुषा पिपासा भ्रादि ज्वाला से (मा वधीः) हनन मत कर ॥६॥

भावायं: मनुष्य जब पाप ग्रौर ग्रन्याय करता है तब ही उसके हृदय में भय उत्पन्न होता ग्रौर क्षुघा से शरीर जलने लगता है; इसलिये वैसा काम न करे ॥ । ।

# बाब यत्स्वे साधस्य देवानां दुर्मतीरीक्षं। राजनाय दिवं: सेच मीद्वी अप सिषं: सेघ॥९॥

पदार्थः —हे देव ! (यत्) जब-जव (स्वे सघस्थे) प्रपने स्थान पर (देवानां दुर्मतीः) सज्जनों के शत्रुग्रों को (ग्रव ईक्षे) देखूं तब तब (राजन्) हे राजन् (द्विषः) उन द्वेषकारी पुरुषों को (ग्रपसेघ) दूरकर ग्रोर (स्निवः) हिंसक पुरुषों को हम लोगों के समाज से (ग्रप सेघ) दूर फेंक दे ।।।।

भाषार्थः हम लोग जब-जब सज्जनों को निन्दित हुए देखें तो उचित है कि उन निन्दकों को उचित दण्ड देवें ॥१॥

श्रब्टम मण्डल में यह उनासीवां सूक्त समाप्त हुआ।।

ग्रथ बशर्चस्याशीतितमस्य सूक्तस्य १-१० एक छूनी घस ऋषि: ।। १-६ इन्द्रः । १० देवा देवताः ।। छन्दः —१ विराड् गायत्री । २, ३, ४, म निचृद् गायत्री । ४, ६, ७, ६, १० गायत्री । षड्जः स्वरः ।।

#### नहार्न्यं बळाकरं मर्डितारं चतकतो । त्वं नं इन्द्र मृळ्य ।।१॥

पदार्थः—(शतऋतो) हे ग्रनन्तकम्मा सर्वशिक्तमन् परमात्मन् ! तुभसे (ग्रन्थं) दूसरा कोई (मिंडतारम्) सुलकारी देव (निह्) नहीं है। (ग्रकरं) यह मैं ग्रच्छी तरह से देलता ग्रीर सुनता हूँ। (बळा) यह सत्य है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। हे (इन्द्र) इन्द्र ! इस हेतु (नः) हम लोगों को (त्वं) तू (मृळय) सुखी बना ॥१॥

भावार्थः—ईश्वर ही जीवमात्र का सुखकारी होने के कारण सेव्य ग्रीर स्तुत्य है ॥१॥

# यो नः शक्वंत्पुरावियापृधी वार्जसातये। स त्वं नं इन्द्र पृळय।।२॥

पदार्थः —हे ईश्वर ! (यः) जो तू (प्रमुषः) प्रविनश्वर चिरस्थायी देव है इसलिये तू (शश्वत) सर्वदा (पुरा) पूर्वकाल से लेकर भाजतक (वाजसातये) ज्ञान

भीर घन प्राप्ति के लिये (नः) हम लोगों को (श्राविष) बचाता श्राया है। (सः त्वं) वह तू (नः) हम लोगों को (मृळष) सुखी बना ॥२॥

भावायं:—ईश्वर सदा जीवों की रक्षा किया करता है इसलिये ग्रन्त:करण से ग्रपने ग्रभीष्ट की प्राप्ति के लिये उससे प्रार्थना करे।।२॥

#### किपन्न रंधचोदंनः सुन्यानस्यांवितेदंसि । कुवित्सिंबन्द्रणः सकः ।। ३ ।।

पदायं:—(ग्रङ्ग) हे (इन्द्र) परमात्मन् ! (किम्) मैं तुभसे क्या निवेदन करूं तू स्वयं (रध्नचोदनः) दीनों का पालक है श्रीर (सुन्वानस्य) उपासकजनों का (श्रविता इत्) सदा रक्षक ही है। क्या (नः) हम लोगों को (इन्द्र) हे इन्द्र ! (कुवित्) बहुधा (स्) श्रच्छे प्रकार (श्रकः) समर्थं बनावेगा ?।।३।।

भावार्यः वह देव दीनों ग्रीर उपासकों की रक्षा किया करता है

धतः क्या वह हमारी रक्षा न करेगा ॥३॥

# इन्द्र प्र गुो रथंमव प्रचाच्चित्सन्तंमद्रिवः।

#### पुरस्तीदेनं मे कृषि ॥४॥

पदार्थः —हे इन्द्र ! सर्वद्रष्टा परमेश्वर ! (नः) हम लोगों के (रथम्) रथ को महासंग्राम में (प्र ग्रव) बचा तथा (पश्चात् चित् सन्तम्) पीछे विद्यमान मी (मे एनं) मेरे इस रथ को (पुरस्तात्) ग्रग्रसर (कृषि) कर ॥४॥

भावार्यः महा संग्राम में विजय प्राप्ति के लिये उसी से प्रार्थना

करे ॥४॥

# इन्तो तु किमांससे पथमं नो रथं कृषिं। उपमं वांजयु अवंश।(।।

पवारं:—हे इन्द्र ! (हन्तो) यह खेद की बात है कि तू (नु) इस समय (कि प्राससे) क्यों चुपचाप है; (नः) हम लोगों के (रथं) रथ को (प्रथमम्) सबसे अग्रसर (कृषि) कर तथा (वाजयु) विजय सम्बन्त्री (श्रवः) यश (उपमं) समीप कर ॥५॥

भावार्थः - हम इस तरह ईश्वर से प्रार्थना करें कि महासंग्राम में भी

विजयी होवें ।। १।।

# श्रवां नो वाज्युं रथं सुकरं ते किमित्परिं।

#### असान्तमु जिग्युषंरकृषि ।।६।।

पदार्थः —हे इन्द्र ! (नः) हम लोगों के (वाजयं) विजयामिलाषी (रथं) रथ को (ग्रव) बचा। (ते) तुम्हारे लिये (कि इत्) सर्व कमें (परि) सर्व प्रकार से (सुकरं) सहज है ग्रथीत् तुम्हारे लिये ग्रशक्य कुछ नहीं। इस हेतु । महासंग्राम में (ग्रस्मान्) हम लोगों को (जिग्युषः) विजेता (सुकृषि) ग्रच्छे प्रकार कीजिये।।६।।

भावार्यः—ईश्वर हम लोगों के रथ को विजयी ग्रीर हमको विजेता बनावे ॥६॥

# इन्द्र द्वांस्व प्रंसि यद्रा तं एति निष्कृतस्। इयं चीर्ऋत्वियांवती ।।७।।

पशार्थः—हे इन्द्र ! हम लोगों को शुमकर्मी में (दृह्यस्व) दृढ़ कर, क्योंकि तू (पू: ग्रांसि) मक्तों के सनोरय का पूरक है ग्रीर (निब्कृतम्) सबके माग्य को स्थिर करने वाले (ते) तेरी ग्रीर हम लोगों की (इयं ऋत्वियावती) यह सामयिक (चीः) स्तुति, प्रार्थना ग्रीर शुमकृपा (एति) जाती है।।७।।

भावार्थः —यह स्वाभाविक वात है कि जीवों का भुकाव उस परमात्मा की ग्रोर है। इसलिये प्रत्येक विद्वान् का समग्र शुभक्तमं उसी की ग्रोर ग्रीर उसी के उद्देश्य से होता है।।७।।

#### मा सीमवद्य आ भांगुर्वी काष्ठां हितं घनंम्।

#### अपाष्ट्रंकता अरत्नर्थः ॥८॥

पदार्थः है मगवन् ! ग्रापकी कृपा से हम लोगों को (श्रवद्ये) निन्दा, श्रप-यश, ईब्या श्रादि दुर्गुं एा (सीम्) किसी प्रकार (मा भाक्) प्राप्त न हों। (कांच्ठा) जीवन की श्रन्तिम दशा (उर्षी) बहुत विस्तीएां है। श्रयात् जीवन के दिन श्रमी बहुत हैं श्रतः हम लोगों को कोई श्रपकीति प्राप्त न हो। हे ईश ! (धनं हितम्) श्रपने इस जगत् में बहुत घन स्थापित किया है (श्ररत्नयः) जगत् के श्रमुखकारी जन(श्रपा कृता) जन-समाज से पृथक् होवें।। ।।

भावायं: —प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि किसी स्वार्थवश किसी की निन्दा वा स्तुति न करे, ग्रन्यथा संसार में ग्रनेक ग्रशान्तियाँ फैलती रूं।। ।।।।

#### तुरीयं नामं यज्ञिपं यदा करस्तद्वंश्मिस। भादित्पतिन ओइसे॥९॥

पदार्थः है इन्द्र ! (यद्) जो (यित्रयम्) यज्ञसम्बन्धी (तुरीयम्) चतुर्थं (नाम) नाम हम लोगों का करता है (तद् उश्मिस) उस नाम को हम चाहते हैं। क्योंकि (श्राद् इत्) उसके पश्वान् ही तू (नः पितः) हम लोगों का पित (श्रीहसे) होता है। श्रयित् तबही यज्ञ करते हुए हम लोग तुभको अपना पित = पालक समभते श्रीर मानने लगते हैं।।।।

भावार्थः वितृनाम, मातृनाम, ग्राचार्यनाम ग्रीर यज्ञसम्बन्धी नाम ये चार नाम होते हैं। सोमयाजी ग्रादि यज्ञिय नाम हैं। मनुष्य जब गुभकर्म में प्रवेश करता है तबसे ही ईश्वर को ग्राना स्वामी समफने लगता है।।६।।

# अवीर्ह्यद्वी अमृता अमन्दी देक्यू देवा चत यादचं देवीः। तस्मां च राषंः कृणुत मञ्चस्तं प्रातमेश्च वियावसुर्जगम्यात्।।१०॥

पदार्थः—(ग्रमृताः) हे मरणरहित (देवाः) दिव्यगुण सहित पुरुषो ! (वः) ग्रापको (उत) ग्रीर (याः च देवीः) जो ग्राप लोगों की स्त्रियां हैं उनको भी (एकद्यूः) दैनिक यज्ञकर्ता सदा (ग्रवीवृषत्) बढ़ाते ग्रीर (ग्रमन्दीत्) ग्रानन्दित करते हैं। ग्रतः (तस्मै उ) उसको (प्रशस्तम् राघः) प्रशस्त घन विज्ञान ग्रादि दो ग्रीर (धियावसुः) हृदयज्ञान ग्रीर किया में निवासी परमेश्वर हमारे निकट (मक्षू) शीघ्र ग्रीर (प्रातः) प्रातःकाल ही (जगम्यात्) ग्रावे ॥१०॥

भावायः - गृहस्थ स्त्री-पुरुष प्रतिदिन यज्ञ करें। वे प्रतिदिन प्रात:-काल प्रभु की उपासना इस प्रकार करें कि उसका सान्निष्य ग्रनुभव हो।।१०।। श्रष्टम मण्डल में यह श्रस्सीवां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

श्रय नवर्चस्यैकाशीतितमस्य सूक्तस्य १—६ कुसीवी काण्व ऋषिः।। इन्द्रो देवता ।। छन्दः—१, ४, ८ गायत्री । २, ३, ६, ७ निचृद् गायत्री । ४, ६ विराष्ट् गायत्री । षड्जः स्वरः ।।

पुनरिप परमात्मा की प्रार्थना श्रारम्म करते हैं।।
आ तु नं इन्द्र श्रुपन्तं चित्रं ग्रामं सङ्गृभाय।
महाहस्ती दक्षिणेन ॥१॥

पदार्थ:—(इन्द्र) हे सर्वद्रष्टा परमेश्वर ! जिस कारण तू (महाहस्ती) महाश्वितशाली है, इसलिये (दक्षिणेन) महाबलान् हस्त से (नः) हमारे लिये (क्षुमन्तम्) प्रशस्त (चित्रम्) चित्र विचित्र नाना प्रकारयुक्त (ग्राभम्) ग्रहणीय वस्तुग्रों को (संग्भाय) संग्रह कीजिये ।।१।।

भावार्थः—वेद ग्रारोप करके कहीं वर्णन करते हैं; ग्रतः यहां हस्त का निरूपण है। ज्ञानादिक जो प्रशस्त धन है उसकी याचना उससे करनी चाहिये।।१॥

विद्या हि त्वां तुविकूर्षि तुविदेष्णं तुवीमंघम् । तुविमात्रमवासिः ॥२॥

पदायं: हे इन्द्र ! (ग्रवोभिः) ग्रापकी महती रक्षा के द्वारा हम मनुष्य

(विद्य हि) इस बात को भ्रच्छे प्रकार जानते हैं कि (त्वा) तू (तुविकूर्मिम्) सर्वकर्मा महाशक्ति, (तुविदेष्णम्) सर्वदाता महादानी, (तुविमधम्) सर्वधन, (तुविमात्रम्) सर्व-व्यापी है। ऐसा तुफे हम जानते हैं भ्रतः हम पर कृपा कर ॥२॥

भावायं:—ईश्वर सर्वशक्तिमान् सर्वघन सर्वदाता है ग्रतः वही प्रार्थ्य ग्रीर स्तृत्य है ॥२॥

उसका महत्त्व दिखलाते हैं।।

## निह त्वां शुर देवा न मतीसो दित्संन्तम् । भीषं न गां वारयंन्ते ।।३।।

पवार्थः—(शूर) हे महावीर सर्वशक्ते ईश ! (दिःसन्तम्) इस जगत् को दान देते हुए (त्वा) तुभको (देवा: निह वारयन्ते) देवगए निवारए नहीं करसकते; (न मर्तासः) मनुष्यगए भी तुभको निवारए नहीं कर सकते। (न) जैसे (भीमम्) मयानक (गाम्) सांड को रोक नहीं सकते।।३।।

भावार्थः —वह ईश्वर सबसे बलवान् है ग्रौर ग्रपने कार्य्य में परम स्व्रतन्त्र है; ग्रतः वहां किसी की शक्ति काम नहीं करती ॥३॥

#### एतो निवन्द्रं स्तवामेश्वानं वस्तः स्वराजम्। न राधिसा पर्धिपनाः ॥४॥

पदार्थः —हे मनुष्यो ! (एता) श्राइये । हम सब मिलकर (नु) इस समय (इन्द्रम् स्तवाम) उस परमात्मा की कीर्ति का गान श्रीर स्तवन करें जो (वस्वः ईशानम्) इस जगत् श्रीर धन का स्वामी श्रीर श्रधिकारी है श्रीर (स्वराजम्) स्वतन्त्र राजा श्रीर स्वयं विराजमान देव है । जिसकी स्तुति से श्रन्य कोई भी (नः)हम लोगों को (राधसा) धन के कारण (न मधिषत्) बाधा नहीं पहुँचा सकता ॥४॥

भावार्यः — जो जन ईश्वर में विश्वास कर उसकी स्राज्ञा पर चलता रहता है उसको बाह्य या स्रान्तरिक बाधा नहीं पहुंच सकती ।।४।।

# म स्तीषदुपं गासिष्च्छ्रबत्सामं गीयमानम् ।

#### अभि राषंसा जुगुरत्।।५॥

पदार्थ: — मनुष्यगण उस परमात्मा की (प्र स्तोषत्) ग्रच्छे प्रकार स्तुति करें, उसका (गिसषत्) गान करें, (गीयमानम् साम) गीयमान स्तुति को (अथत्) सुनें ग्रीर (राधसा) ग्रभ्युदय से युवत होकर (ग्रिभि जुगुरत्) सर्वत्र ईश्वरीय ग्राज्ञा का प्रचार करें।।।।।

भावार्षः - सब प्रकार उसमें मन लगावें यह इसका आशय है ॥१॥

# था नो भर दक्षिणेनाभि सन्येन म मृंश्व। इन्द्र या नो दसो निभाक् । ६॥

पदार्थः - हे मगवन् ! (दक्षिणेन) दक्षिण हस्त से (नः) हम लोगों को (प्रा भर) घनघान्य से पूर्ण कर; (सब्येन) बायें हाथ से (प्रभि प्रमृश) चारों ग्रोर रक्षा कर । हे इन्द्र (नः) हम लोगों को (वसोः) घन ग्रौर वास से (सा निः आक्)मत ग्रलग कर ॥६॥

भावाणं: यहां पुरुषत्व का भ्रारोप करके वर्णन किया गया है। इस-लिये दक्षिण भ्रौर सब्य शब्द का प्रयोग है। ईश्वर हम लोगों का चारों भ्रोर भरण-पोषण कर रहा है भ्रौर विस्तृत घन वास दे रहा है भ्रतः वहीं मनुष्यों का पूज्य देव है।।६।।

उपं क्रमस्वा अर धृषता धृष्णो जनानाम् । अदांशूष्टरस्य वेदंश ॥७॥

पदार्थः— (उप क्रमस्य) हे मगवन्! सबके हृदय में विराजमान होश्रो (धृष्णो) हे निखिल विध्न विनाशक (धृषता) परमोदार चित्त से (जनानाम्) मनुष्यों के हृदय को (श्रा भर) पूर्ण कर; (ग्रदाशूष्टरस्य) जो कमी दान प्रदान नहीं करता उसके (वेदः) धन को छिन्न-भिन्न कर दे ॥७॥

भावार्थः —धनसम्दन्न रहने पर भी जो श्रसमधीं को नहीं देता उसका धन नष्ट हो जाय ॥७॥

इन्द्र य ह तुवे अस्ति वाजो विमिधः सनित्वः। अस्माभिः सु तं संतुहि ॥८॥

पवार्थः हे इन्द्र ! (यः उ) जो (वाजः) विज्ञान ग्रीर घन (विश्रेभिः) बुद्धि-मान् जनों से (सनित्वः) ग्रमिलिषत (ते नु ग्रस्ति) तेरे निकट है (तं) उस घन को (ग्रस्माभिः) हम लोगों के मध्य (सु सनुहि) वितीर्ण कर ।। ।।

भाषायं: —सब कोई भगवान् से यह प्रार्थना करें कि प्रत्येक मनुष्य को तृत्य ग्रधिकार मिले ॥ । ।।

सद्योजुर्वस्ते वाजां श्रास्मभ्यं विश्वश्चंनद्राः । वश्चेश्च मृक्षु जंरन्ते ॥९॥ पदार्थ:—हे मगवन् (सद्योजुवः) तत्काल उपकारी (विश्वश्वन्द्राः) सबों के ध्रानन्दप्रद (वाजाः) घन (ग्रस्मम्यं) हम लोगों को (ते) तू दे क्योंकि (वर्शः च) विविध कामनाग्रों से युक्त होकर ये मनुष्यगण् (मक्ष्) शी घ्रता के साथ (जरन्ते) स्तुति करते हैं। हा।

भावार्यः—ईश्वर हम लोगों को वह धन दे जिससे जगत् में उपकार भ्रानन्द हो ।। १।।

म्रष्टम मण्डल में यह इक्यासीवां सूक्त समाप्त हुम्रा ॥

श्रय नवर्चस्य द्वघशीतितमस्य सुक्तस्य ऋषिः—१—६ कुसीदी काण्यः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१, ७, ६ निचृद्गायत्री ॥ २, ४, ६, ८ गायत्री ॥ ३, ४ विराङ्गायत्री ॥ स्वरः—षड्जः ॥

# आ प्र द्रंव परावतांऽविवतंश्र वृत्रहन्। यथ्वः प्रति प्रभंपील ।।१।।

पदार्थः—(बृत्रहन्) कार्यसिद्धि में ग्रा पड़नेवाले विघ्नों के विघ्वंसक उपासक! (प्रभर्मणि) पुष्टि ग्रीर सहायता ग्रनुकूलता-ग्रनुग्रह ग्रादि के प्रयोजन से (परावतः) दूर से (च) ग्रीर (ग्रविवतः) समीप से भी (मध्वः प्रति) ग्रात्मा की ग्रीर, ग्रपने ग्रात्मतत्त्व की ग्रीर (ग्रा प्रद्रव) दौड़कर ग्रा।।।। [ग्रात्मा व पुष्पस्य मघु—तै० सं० २-३-२-६]

भावार्थ:—जीवन में सर्वविध ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि साधक अपने आत्मा को एक क्षणभर के लिये भी न भूले; आत्मतत्त्व को उसके यथार्थस्वरूप में जानता रहे। और इस साधना के बाधक कारणों को सदा नष्ट करता रहे।।१।।

#### वीत्राः सोमांस त्रा गंहि सुतासाँ मादयिष्णवं:। पिबां दधुग्यथाचिषे ॥२॥

पदार्थः—(मादिय ध्णवः) हर्षोत्पादन गुरावाले (तीवाः) अपने गुराों में प्रबल (सोमासः) ऐश्वयं प्रापक विविध पदार्थ प्रभु द्वारा (सुतासः) उत्पादित विद्यमान हैं; (आ गिह) आ, भीर (यथा श्लोचिष) जितनी मात्रा में तू उपयुक्त समके उतनी मात्रा में, (दध्क्) निर्भय होकर, (पिब) उनका उपमोग कर ॥२॥ [श्लोचिषे = उच् सम-वाये; To be suitable आपटे]

भावार्थ:- प्रभू ने विविध पदार्थ साधक के उपयोग के लिये बना कर

रखे हैं; वे सभी हर्षोत्पादक हैं—हर्ष उत्पन्न करना उनका धर्म ही है; परन्तु साधक उनका उपभोग उपयुक्तमात्रा में तो निर्भय होकर करे—वे हर्षो-त्पादक ही रहेंगे; विवेकशून्य उपभोक्ता के लिये वे हानिकारक ही हो सकते हैं।।२।।

# ह्वा मन्द्स्वाद् तेऽरं वराय मन्यवे । भुवंत्त इन्द्र शं हुदे ॥३॥

पदार्थः—(इषा) सुखवर्षक अन्न आदि की वृष्टि के द्वारा (सन्दस्व) तृष्त हो; (आत्) अनन्तर (उ) ही प्रभुरचित पदार्थ (ते) तेरे (वराय) वरणीय श्रेष्ठ (मन्यदे) कोघ के लिये (अरं) पर्याप्त अथवा उसकी उत्पन्न करने में समर्थ (भुवत्) हों; हे (इन्द्र) साधक !वे (ते) तेरे (हदे) हृदय के लिये (शम्) कल्याणकारी हों।।३।।

[मन्युना व वीय क्रियते,इन्द्रियेण भ्रायति—मैत्रा० २-२-१२ । वृष्टच तदाह यदाहेषे पिन्वस्वेति—शत० १४-२-२-२७]

भावार्यः — ग्रान ग्रादि प्रभुरचित पदार्थों का उपभोग इस रीति से करे कि वे सुख की वर्षा करें — इस प्रकार मनुष्य की इन्द्रियों को वीर्य-पराक्रम तथा बल मिलेगा ग्रीर वीर्यवती इन्द्रियों के साधन से साधक जीव को जीवन-संघर्ष में विजय-प्राप्त होगी।।३।।

#### मा त्वंश्वत्रवा गंहि न्यु रेक्थानिं च ह्यसे।

#### **उपमे रॉचने दिवः** ॥४॥

पदार्थ:—हे (ग्रज्ञत्रो) विश्वमंत्री मावना से भावित होने के कारण ग्रथवा दुर्मावनाओं को सर्वथा दूर रखने में समर्थ होने के कारण—शत्रुरहित साधक ! (तु) शीघ्र ही (ग्रा गहि) ग्रा; (च) ग्रीर तीन सवनों में से एक, (दिवः) ज्ञान प्राप्त्यर्थ किये जानेवाले, (उपमे) उपमाभूत, श्रेष्ठ ग्रथवा ग्रादर्श (रोचने) सवन—सत्कर्मरूप यज्ञ के सफल सम्पादन के लिये (उद्यानि) उपदेश देने योग्य वेदस्थ सब स्तोत्रों को लक्ष्य में रखकर (नि, हूयसे) ग्राहूत किया जा रहा है।।४।। [सवनानि वै त्रीणि रोचनानि—श० ६-७-३-२१; सवने=सत्कर्मणि—ऋ० द० ऋ० ४-३३-११]

भावार्थः—ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति के प्रयोजन से जो सत्कर्म किये जाते हैं, वे एक प्रकार से 'दिव: सवन' हैं; उनमें साधक का एक कर्त्तव्य यह है कि वह वेदादि शास्त्रोक्त स्तोत्रों का पाठ करे। वेदवचेतों में प्रभु के गुणों का गायन प्रभु के स्वरूप को समभने का ग्रीर इस प्रकार प्रभु-प्राप्ति का एक उपयक्त साधन है।।४।।

# तुभ्यायमद्रिभिः छुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम् । म सोमं इन्द्र इयते ॥५॥

पवार्थ:—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के इच्छुक सावक ! (ग्रयं) यह (ग्रद्रिभिः) ग्रदर-ग्गीय विद्वानों द्वारा (मुतः) विद्या ग्रीर सृशिक्षा द्वारा निष्पादित (गोभिः) ज्ञान-विज्ञान ग्रादि द्वारा (श्रीतः) परिष्कृत-संस्कृत, (कं) सुखपूर्वक (मदाय) हर्षदायक होने के प्रयोजन से (सोमः) ऐश्वर्यप्रद, प्रभु द्वारा रिचत पदार्थ-समूह (तुम्य = तुम्यं) तेरे लिये (प्र, ह्यते) [उपर्युंक्त ज्ञानयज्ञ में] हिव बनाया जा रहा है; तू इससे लाम उठा ॥५॥

भावार्यः — ग्रदरणीय = ग्रखण्डनीय । विद्वान् विद्या एवं सुशिक्षा द्वारा प्रभु द्वारा सृष्ट ऐश्वर्य प्रद पदार्थों का सारभूत ज्ञानरस निकालते हैं; उस ज्ञान-रूप रस को ज्ञान-यज्ञ में सबके हितार्थ, हिव बनाते हैं। इसका लाभ सामक को उठाना चाहिये।।।।।

# इन्द्रं श्रुधि छु मे इवंमस्मे छुतस्य गोमंतः। वि पीति वृष्तियंश्तुहि ॥६॥

पवार्यः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यसाधक ! (मे) मेरी (हवं) पुकार को (सु, श्रुधि) मलीमांति सुन ले। (ग्रस्मे) हममें से विद्वानों द्वारा (सुतस्य) सार रूप में निचोड़े हुए, (गोमतः) ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित, प्रभुविरचित ऐश्वर्यप्रद पदार्थों के सारभूत विज्ञान की (पीति) पान किया को (वि, ग्रश्नुहि) विविध प्रकार से व्याप्तकर; उसको विविधरूप से ग्रात्मसात् कर ग्रीर (तृष्ति) तृष्ति प्राप्त कर ॥६॥

भाषायं: —प्रभुरचित सृष्टि के पदार्थ ऐश्वर्य के साधक हैं ग्रीर उनका ज्ञान साररूप में विद्वान् प्राप्त करते हैं। साधक को चाहिये कि विद्वानों द्वारा सम्यक्तया उपस्थापित ज्ञान-विज्ञान को ग्रात्मसात् करे ग्रीर इस प्रकार तृष्ति ग्रनुभव करे।।६॥

# य इंन्द्र चमुसेव्वा सोमंद्रचमूर्छ ते छुतः । विवेदंस्य त्वमीविषे ॥७॥

पदार्थः —हे (इन्द्र) ऐश्वयंसाधक ! (यः सुतः सोमः) विद्वानों द्वारा विद्या व सुशिक्षा द्वारा निष्पादित जो प्रभु-मृट पदार्थों का सारभ्त पदार्थबोध (ते) तेरे (चमसेष्) पांच ज्ञानेन्द्रियों एवं मन तथा बुद्धिरूप चमसों को लक्ष्य करके तथा (चमूचु) शत्रुओं एवं शत्रुमूत मावनाओं के बल को पी जानेवाली कर्मेन्द्रियों के लक्ष्य करके (सुतः) निष्पन्न किया है, उसको तू (पिबेत्) ग्रात्मसात् कर ले; (ग्रस्य) इस सारे पदार्थ-बोघ का (स्वं) तू (ईशिषे) स्वामी है, ग्रविकारी है।।७।।

भाषायं:—प्रभु द्वारा सृष्ट ऐश्वर्यसाधक पदार्थों का जो बोध विद्वान्
गुरु साधक को प्रदान करते हैं, साधक उसको ग्रात्मसात् करले—ऐसा करने
में वह भलीभांति समर्थ है।।७॥

[ऋषयोऽदुह्र (गां) चमसेन; चमन्ति भ्रदन्ति शत्रुबलानि याभिः ताः चम्वः - ऋ० द०]

#### यो अप्तु चन्द्रमां इव सोमंश्चमूषु दहंशे। पिवेदंस्य त्वमीविषे ॥८॥

पदार्थ: - (यः) जो (सोमः) पदार्थबोध (ग्रप्सु) ग्रन्ति में (चन्द्रमा इब) चन्द्र की मांति(चमूख्) कर्मेन्द्रियों में —साधक की कर्मशक्तियों में —चमकता (दबृशे) दिसाई पड़ता है उसको तू (पिबेल्) ग्रात्मसात् करले; (ग्रस्थ स्वं ईशिषे) इस पर तेरा ग्रधिकार है।। ।।

भावार्थः — जिस प्रकार ग्रन्तिरक्ष में विचरता चन्द्र सबको ग्राह्लाद देता दिखाई देता है, वैसे ही साधक ग्रपने कर्मों के द्वारा सबका श्राह्लादक बनता है।।।।

#### यं तं श्येनः पदाभंरतिरो रजांस्यस्पृतस् । पिवेदंस्य त्वमीिक्षे ॥९॥

पदार्यः—(यं) जिस (ग्रस्पृतं) ग्रजेय पदार्यं-बोध को (ते) तुभ साधक के लिये (इयेन:) विद्वान् [इयायित विज्ञापयतीति इयेनो विद्वान्-यजुः २१-३५-ऋ०द०] (पदा) ज्ञान के प्रकाश की किरण द्वारा [पद:-The ray of light. ग्राप्टे](रजांसि) प्रज्ञानान्धकार को (तिरः) पार करके (ग्रभरत्) ला देता है (ग्रस्य) उसका तू स्वामी है; (पिब इत्) निश्चय ही उसका उपमोग कर ।।

भावार्थः - विद्वान् पुरुष साधक को ज्ञान का वह प्रकाश लाकर देता है कि जो ग्रजेय सिद्ध होता है; साधक को चाहिये कि वह बड़े घ्यान से उसको ग्रहण करे ।।६।।

घष्टम मण्डल में यह वियासीवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ष्रथ नवर्चस्य त्र्यशीतितमस्य सून्तस्य ऋषिः-१-६ कुसीबी काण्वः ।। देवताः-विद्वेदेवाः । छन्दः--१, २, ४, ६, ६ गायत्री । ३ निचृद्गायत्री । ४ पादनिचृद् गायत्री । ७ श्राचीस्वराङ्गायत्री । ६ विराङ्गायत्री । स्वरः---- यङ्जः ।।

## देवानापिदवां षहत्तदा हंग्गीमहे वयम् : हुव्णांमस्मभ्यंमृतव ।।१।।

पदार्थः—(थपं) हमं (ध्रस्मम्यं ऊतये) श्रपने लिये संरक्षण, साहाय्य श्रादि के प्रयोजन से(बृष्णां) सुख श्रादि वरसाने वाले (देवानां) मूर्त एवं श्रमूर्त, जड़ एवं चेतन दिव्यगुणी पदार्थों का (इत्) ही (महत्) महत्त्वपूर्ण जो(श्रवः) संरक्षण, साहाय्य श्रादि है (तत्) उसको (श्रा, वृणीमहे) स्वीकार करें ॥१॥

भावार्थः —प्रभु की सृष्टि में ग्रनेक जड़, चेतन, मूर्त, ग्रमूर्त दिव्यगुणी पदार्थ विद्यमान हैं; वे हमें सुख देते हैं, बशर्ते कि हम सावधान होकर उनकी देन को स्वीकार करें।।।।।

#### ते नेः सन्तु युजाः सद् वर्षणो मित्रो अर्थमा । हवासंश्च प्रचेतसः ॥२॥

पवार्थः—(वरुणः) जल, वायु, चन्द्र, उत्तम विद्वान्, नियन्ता परमेश्वर ग्रादि सब वरुणः; (वित्रः) न्यायकारी होते हुए मी स्नेहशील परम प्रभु ग्रीर मूर्यं, (ग्रयंमा) विद्युत्, न्यायाधीश, कमं के ग्रनुसार फल देकर जीव की गतिविधि का नियमनकारी प्रभु ग्रादि देव (वृधासः) बढ़ाने वाले (च) ग्रीर (प्रचेतसः) प्रकृष्ट रूप से [ग्रपने गुणों द्वारा] चेताने वाले हैं; (ते) वे (सदा) सभी समय सब स्थानों पर (नः) हमारे (युजाः) सहायक (सन्तु) बने रहें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में प्रथम मन्त्रोक्त देवताश्चों में से कुछ के नाम श्रीर गुण गिनाकर यह संकल्प दुहराया गया है कि उपासक इन गुणों को श्रपने सदा के साथी बनायें ॥२॥

# अतिं नो विष्यता पुरु नौमिर्पो न पंर्वथ ।

यूयमृतस्यं रध्यः ॥३॥

पवार्षः —हे (ऋतस्य) यथार्थ ज्ञान, कर्म, विचार ग्रादि के (रथ्यः) नेताग्रो !
[यो रथं वहति सः रथ्यः —ऋ० २-३१-७ ऋ० द०] (यूयं) ग्राप सब (नौभिः ग्रपः) जैसे नौकाग्रों से जलप्रवाहों —नदी, तड़ाग, समुद्र ग्रादि को जीतते ग्रथवा पार करते हैं वैसे ही, (नः) हमें (पृष्ठ) बहुत से (बिब्पता == बिब्पतानि) इघर से उघर तक फैले हुए (ग्रपः) कर्मों के (पर्षथः) पार उतारते हो ॥३॥

भाषार्थः — प्राणी संसार में ग्राकर विविध कर्म करता है; इस कर्म-जाल में घिरा मनुष्य दिव्य पदार्थों की सहायता से ही पार उतर पाता है — जैसे नौका की सहायता से नदी ग्रादि जल-प्रवाह सुगमता से पार किये जाते हैं। ग्रतः साधकों को प्रभु के दिये दिव्य पदार्थों की सहायता लेनी चाहिये।।३।।

#### वामं नॉ अस्तवर्थमन्वामं वंकण शंस्यंस् । वामं श्रांत्रजीमहें ॥४॥

पदार्थः—हे (श्रयंमन्) न्यायकारी प्रमो ! (वार्म) सेवन करने योग्य ऐश्वयं (नः ग्रस्तु) हमारा हो; हे (वरुण) श्रेष्ठ ! (श्रस्यं) प्रशंसनीय ऐश्वयं (नः) हमारा हो; कारण कि हम (हि) निश्चय ही (वार्म) सेवन करने योग्य श्रीर प्रशंसनीय ऐश्वयं की ही श्राप से मांग करते हैं ॥४॥

भावार्यः सभी दिव्य गुणी विद्वानों से श्रेष्ठ, प्रशंसनीय, ग्रतएव सेवन करने योग्य ऐश्वर्य के प्रबोध की प्रार्थना करनी चाहिये।।४॥

## वामस्य हि पंचेतत् ईशांनासो रिश्वादसः। नेमांदित्या अधस्य यत्।।५॥

पदार्थः — हे (प्रचेतसः) प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त, (रिज्ञादसः) हिंसक भावनाम्नों, प्रवृत्तियों तथा अन्यों को नष्ट कर देने वाले (श्रादित्याः) अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर सुशिक्षा प्राप्त विद्वानो ! आप (वामस्य) प्रशस्त ज्ञानधन के (ईज्ञानासः) स्वामी हैं; (यत्) जो ऐश्वर्य (श्राधस्य) पाप का है (ईम्) उसको (न) आप प्राप्त नहीं करते, न प्राप्त कराते है ॥५॥

भावारं: - ग्रादित्य ब्रह्मचारी लोगों को जो प्रबोध देते हैं वह प्रशंसनीय ग्रौर सेवन करने योग्य ही होते हैं; कारण कि पाप करने वाले ज्ञान को वे ग्रपनाते ही नहीं हैं।।।।

वयमिद्रं सुदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वना ।

#### देवां वृषायं हमहे ॥६॥

पदार्थः—हें (सुदानवः) सुंब्हु दानकर्ता (देवाः) दिव्य जन (वयं) हम उपासक (क्षियन्तः) सनातन नियमों का प्रतिशालन करते हुए, (वः) श्रापके सुभाये गये (ग्रध्वन्) मार्ग पर (यान्तः) चलते हुए (इत्) भी (वृषाय) श्रीर श्रधिक उन्नति के लिये श्राप को (श्रा, ह्महे) पुकार रहे हैं। । ६।। भावार्यः—भगवान् की सृष्टि में विद्यमान दिव्य गुणी जड़-चेतन, मूर्त-ग्रमूर्त देवताग्रों की सहायता की ग्रपेक्षा उन साधकों को भी है जो सृष्टि-कर्ता के नियमों के पाबन्द हैं ग्रीर ग्रपने ग्राप को ठीक मार्ग पर चलता हुग्रा समभते हैं। उपासक कितना सावधान क्यों न हो, उसे दिव्य गुणियों का सत्संग नहीं छोड़ना चाहिये।।६।।

# अधि न इन्द्रेषां विष्णों सजात्यांनास्। इता मरुंतो अधिना ॥७॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) परमैश्वर्य के प्रदाता विद्वन् ! हे (विष्णो) सर्वव्यापक परमेश्वर ! हे (श्रहतः) मनुष्यो ! हे (श्रहिवना) श्रष्ट्यापक उपदेशक जनो ! श्राप (नः) हम उपासकों को भी (एषां) इन्हीं के (सजात्यानां) सजातीय (श्रिध इत) समभें।।७।।

भावायं:—समान समानों के संग ही रहते हैं—यह एक सर्वविदित सनातन नियम है। उपासक को चाहिये कि वह ग्रपने ग्रादर्श विद्वानों की संगति में रहे।।७।।

# प्र भ्रोतृत्वं सुंदानवोऽषं द्विता संमान्या । षातुर्गर्भे भरामहे ॥८॥

पवार्थः—हें (सुदानवः) सुष्ठुदाता दिव्यजनो ! (भ्रातृत्वं) माईपना ग्रथित् हिस्सा बँटाने ग्रीर परस्पर पालक होने का गुए (ग्रधा) ग्रीर साथ ही (समान्या) ग्रादरयुक्त (द्विता) द्वित्वस्वरूप—ये दोनों गुए हम (मातुः) प्रकृति के (गर्भे) ग्रान्ति-रिक माग में ही (प्र भरामहे) घारए। कर लेते हैं।।।

भावार्षः—सभी दिव्यगुणियों का परस्पर भ्रातृत्व तो है ही पर उनमें दित्व भी है जिसका वे परस्पर मान करते हैं; गुणों की भिन्नता के कारण उनमें परस्पर द्वेषभावना नहीं है; ग्रिपतु उनकी 'द्विता' होते हुए भी उनमें भ्रातृत्व है; वे एक-दूसरे के पालक हैं ग्रापस में सौहार्द हैं। इस भ्रातृत्व का कारण यह है कि सभी एक माता प्रकृति की सन्तान हैं, उस ही के गर्भ में रहते रहे हैं।।=।।

यूर्वं हि व्हा सुंदानव इन्द्रेज्येव्हा श्रमियंवः। अर्घा चिद्र सत ब्रवे ॥९॥ पदार्थः —हे (सुवानवः) शोमनदानदाता दिव्यगुणियो ! श्राप सब (इन्द्र-ज्येष्ठाः) परमेश्वर-प्रमुख हैं, (श्रभिद्यवः) दीप्तिमान् श्रौर ज्ञानवान् हैं; (श्रध चित्) यह समभ लेने के पश्चात् में उपासक (वः) श्रापकी (उप ब्रुवे) स्तुति करता हूं; (उत) श्रौर फिर स्तुति करता हूँ।।१।।

भावारं:—सभी देवताश्रों में प्रमुख देव, महादेव, परमेश्वर हैं। वे जहां वाह्य स्वरूप से प्रकाशमान हैं—वहां वे स्वयं ज्ञानी हैं ग्रथवा ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं ग्रतएव ज्ञान की ज्योति से भी दीष्तिमान् हैं।। १।।

धारम मण्डल में यह तिरासीवां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

म्रथ नवर्षस्य चतुरशीतितमस्य सूत्तस्य ऋषिः-१-६ उशना काव्यः ॥ देवता-म्रिग्नः ॥ छन्दः-१ पादनिन्द्गायत्री । २ विराड्गा॰त्री । ३, ६ निचृद्गायत्री । ४, ५, ७-६ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः ॥

# मेष्ठं बो अतिथि स्तुपे मित्रमिंव पियम् । अग्नि रथं न वेद्यंम् ॥१॥

पदार्थः —हे मेरे साथी उपासको ! मैं (बः) तुम्हारे श्रीर मेरे (सित्रं इव श्रियं) मित्र निःस्वार्थं स्नेही के समान प्यारे, (श्रितिथि) समय निश्चित करके प्राप्त न होनेवाले, इसीलिये (प्रेष्ठं) सर्वाधिक प्रिय (रथं न) 'रथ' के समान सब पदार्थों के (वेद्यम्) पहुँचानेवाले तथा उनका ज्ञान करानेवाले (श्रीग्न) ज्ञानस्वरूप प्रमु के (स्तुषे) गुग्गों का गान करता हूँ।।१।।

भावार्यः परमप्रभु अन्तः करण में प्रकट होते हैं वे मेरे अतिथि हैं, उनके प्रादुर्भुत होने का समय निश्चित नहीं है, मेरा शरीर मेरा 'रथ' है और 'प्राण' मेरा मित्र है ये मुक्ते प्रिय हैं; परन्तु परमात्मा इन सबसे अधिक प्यारे हैं। मैं उनका गुणगान करता हूँ।।१।।

#### किविमिव मचेतिसं यं देवासो अर्घ द्विता । नि मत्य व्वाद्धः ॥२॥

पदार्थः—(यं) जिस ज्ञान द्वारा ग्रज्ञान निवर्तन करने एवं नेतृत्व गुण्विशिष्ट शक्ति को, जो (किंव इव) क्रान्तद्रष्टा एवं क्रान्तकर्मा ऋषि की मान्ति (प्रचेतसं) प्रकृष्टचेता है, (देवासः) विद्वानों ने (मत्येंषु) मरण्यमां मनुष्यों में (दिता) दो प्रकार से—ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय रूप से (नि, मादधुः) स्थापित [निश्चित] किया है— उम द्विरूपा शक्ति के मैं गुण्गान करता हूँ ॥२॥ भावार्थः — 'ग्रग्नि' इक्ति का प्रतीक देव है; मनुष्यों में इसके रूप दो हैं-ज्ञानस्वरूप ग्रौर कर्मकर्तृ त्व रूप। ये ही ज्ञानेन्द्रियां ग्रौर कर्मेन्द्रियाँ हैं। प्रत्येक मनुष्य भ्रपनी इन्द्रियों में दिव्यता का ग्राधान करे।।२॥

# त्वं यंविष्ठ दाशुषो नूँः पांहि श्रृणुषी गिर्रः। रक्षां तोकमुत त्मनां।।३।।

पदार्थः है (यविष्ठ) ग्रधिकतम युवा, ज्ञान एवं नेतृत्व शक्ति की ग्रधिकता से सम्पन्न परमेश्वर ! ग्राप (दाशुषः) दानशील, ग्रात्म समर्पक (नृन्) मनुष्यों की (पाहि) रक्षा करते हैं ग्रौर उसके (गिरः) स्तुति वचनों को (शृणुषि) सुनते हैं; (तोकम् उत) हमारी सन्तित की मी (त्मना) स्वयं ग्रपने ग्राप (रक्षा) रक्षा कीजिये।।३।।

भावार्यः—मानव में निहित ज्ञान एवं कर्तृ त्वशक्ति का प्रतीक 'ग्रग्नि' वह शक्ति है जो अपने ग्राप ही हमारी ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियों द्वारा हमारी सन्तित तक की रक्षा—देखभाल—करती है। उपासक को ग्रपनी ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों की इस प्रकार देखभाल करनी चाहिये कि इनकी शक्ति सदा प्रभावशाली बनी रहे।।३।।

#### कर्या ते अपने अङ्गिर् ऊर्जी नपादुपंस्तुतिम्। वराय देव मन्यवे ॥४॥

पवार्थः—हे (ऊर्जो न पात्) श्रोजस्विता को कम न होने देनेवाले !(श्रिङ्गरः) श्रङ्ग-श्रङ्ग में व्याप्त, श्रङ्गों को रस प्रदान करने वाले ! (देव) देव ! (कया) सुख-मयी वाणी से (ते) तेरी (उपस्तुति) समीप रहकर स्तुति को हम (वराय) श्रेष्ठ (मन्यवे) क्रोघ श्रथवा तेजस्विता के लिये करते हैं।।४।।

भावारं:—मानव को सम्यक् जीवननिर्वाह के लिये तेजस्विता की भी ग्रावश्यकता है। इसीलिये ग्रन्यत्र भी 'मन्युरिस मन्युं मे देहि'—मन्यु की प्रार्थना है। 'मन्यु' का ग्रर्थ वह 'तेजस्विता' है जो मनुष्य को निरा ठंढा' निस्तेज नहीं बना देती। 'ग्राग्न' इस शक्ति का भी प्रतीक देव है।।४।।

# दावें म कस्य मर्नसा यक्कस्यं सहसो यहो । कदुं वीच इदं नमंश्री(६)।

प्रमुखं हे (भूतमः) विज्ञाति तत्त्व के (मुद्रो) एवं । तत्त्व

पदार्थ: हे (सहसः) विजयी वल के (यहो) पुत्र ! वल को क्षीए। न होने

देने वाले ! ग्रग्निदेव ! तुम्हारे ग्रतिरिक्त ग्रन्य (यज्ञस्य) सत्संग करने योग्य (कस्य) किस देव के सन्मुख (मनसा) हृदय से (वाशेष) भ्रात्म-समर्पण करें ? भीर (कद् उ) कहां ग्रयीत् किसको लक्ष्य करके (इवं) यह (नमः) नमस्कार (योचे) कहूँ ? ॥५॥

भावार्थः—ज्ञान एवं कर्मशक्ति का प्रतीक ग्रग्निदेव ही विद्वान् ग्रादि के रूप में वह संगति करने योग्य देव है कि जिसकी सेवा करके, जिसका सत्संग करके साधक ग्रपर्ना ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों को बलिष्ठ बना सकता है।।।।

#### अधा त्वं हि नस्करो विक्वां अस्मभ्यं सुश्वितीः। वाजंद्रविणसो गिरं:॥६॥

पदार्थः—(ध्रषा) ध्रनन्तर (त्थं हि) निश्चय ही ध्राप विद्वान् (ग्रस्मम्यं) हमारे लिये (विश्वाः) सबकी सब वे (गिरः) वाि्षायां ध्रयाित् उपदेश [सत्य-प्रिया सुशिक्षिता सत्यगुणाढ्या वा वाक् =गीः—ऋ०द० ऋग्वेद भाष्य १-१७३-१२] (करः) कीिजये कि जो (सुक्षितीः) हमें सुखदायी बसने के साधन दे ग्रथवा मनुष्य दे श्रोर जो (बाजद्रविणस) ज्ञान, वेग तथा श्रन्य सुखप्रापक व्यवहार रूप समृद्धि तथा धन का स्रोत सिद्ध हो।

भावायं: विद्वान् साधकों को ऐसे उपदेश दें कि जिनके अनुसार जीवनयज्ञ करनेवाले उपासक को अपने वसने के सभी साधन उपलब्ध हों; पुत्रपौत्रादि प्रजा प्राप्त हो और विज्ञान आदि ऐश्वर्य भी प्राप्त हो ॥६॥

#### कस्यं नूनं परीणसो धियों जिन्वसि इम्पते ।

#### गोषांता यस्यं ते गिरं: ॥७॥

पवार्षः हे (दम्पते) ग्रपनी भाश्रयभूत स्थित को बनाये रखने वाले ज्ञान एवं कर्मशक्ति के प्रतीक ग्रप्तिदेव ! ग्राप (नूनं) निश्चय ही (कस्य) किस साधक की (परीणसः) बहुत से कर्मों भीर चिन्तन शक्तियों को (जिन्बिस) परिपूर्ण करते हैं ? उत्तरः—(यस्य) जिस साधक की की हुई (ते) ग्रापकी (गिरः) स्तुतियां, गुरा कीर्तन - (गोबाताः) ज्ञान के प्रकाश से सेवित हों।।७।।

भावायं:—जो उपासक ग्राग्नि = परमेश्वर, विद्वान् ग्रादि के गुणों को पूर्णतया जानता हुग्रा उनके ज्ञान के पूर्ण प्रकाश में उनका कीर्तन करता है, निश्चय ही, उसके कर्म ग्रीर उसके चिन्तन देवी ज्ञान एवं कर्म की शक्तियों से भरपूर होते हैं। इस मंत्र में 'दम्यती' पद से यह भी दर्शाया गया है कि परमेश्वर विद्वान् ग्रादि देव ग्रपनी विश्वामदायिनी स्थित (दम्) से कभी विस्थापित नहीं होते ॥७॥

# तं पंजीयन्त सुकतुं पुरोयाबानमाजिष्ठं । स्वेषु क्षयेषु वाजिनम् । १८॥

पदार्थः -(सुऋतुं) उत्तम कर्म एवं ज्ञानवाले (आजिषु) संघर्ष के स्थल व समय पर अथवा प्रतिद्वन्द्विताश्रों में (पुरोयाविनं) ग्रागे-श्रागे (यावानं) चलनेवाले (तं) उस ज्ञान एवं कर्म शक्ति के प्रतीक ग्राग्नि को उपासकजन (स्वेषु) ग्रपने-ग्रपने (क्षयेषु) गृह रूप हृदयों में (मर्जयन्त) ग्रलंकृत करते हैं ॥ । ।

भावार्षः—ज्ञान ग्रीर कर्म की शक्तियों के प्रतीक ग्रिग्निं को उपा-सकजन ग्रिपने-ग्रिपने हृदय में घारण करते ग्रीर ग्रलंकृत करते हैं। यह 'ग्रिग्निं ज्ञान एवं कर्मस्वरूप परमेश्वर है जो दिव्य ग्रानन्द का स्रोत है; राजा या सेनापित है जिसकी उपासना लौकिक समृद्धि का कारण बनती है; विद्वान् शिक्षक भी है जो विभिन्न प्रकार की शिल्प किया ग्रादि का ज्ञान देकर उपासक के लिये व्यावहारिक समृद्धि का प्रदाता बनता है।। ।

# क्षेति क्षेपि। साधुमिनिकिये घनन्ति इन्ति यः। अग्ने सुवीरं एवते ॥९॥

पदार्थः—जो उपासक (साधुभिः) लक्ष्यसावक श्रेष्ठ (क्षेमैः) प्रजित कल्यागों के साथ (क्षेति) निवास करता है — उनको बनाये रखता हुन्ना [ मन्तिम समय की प्रतीक्षा करता है]; (यं) जिसको (न किः घ्नन्ति) कोई मी शत्रुभूत मावना हानि नहीं पहुँचा सकती ग्रपितु (यः) जो स्त्रयं दुर्मावनाभ्रों को (हन्ति) ग्रपने से दूर रखता है; हे (ग्राने) ज्ञानस्त्र एपसेश्वर ! वह (सुबीरः) सुष्ठु वीर्यवान् पुरुष (एघते) घनघान्य, पुत्र-पुत्रादि द्वारा समृद्ध होता है ।। १।।

भावार्थः—इस मन्त्र में दर्शाया गया है कि उपासक अन्त में ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जब कि वह व त सी कल्याणकारी समृद्धि अजित कर लेता है; उस अवस्था में उसे चाहिये कि वह अजित को बनाए रखे— यदि उसका यह 'क्षेम' बना रहेगा तो फिर उससे दुर्भावनाएं दूर रहेंगी और वह सब प्रकार से उन्नित करता चला जायेगा : क्षेम शब्द के अर्थ के लिये गीता का यह श्लोक स्मरण रखना बाहिये—

'तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्' ।। ६।।

ग्रष्टम मण्डल में यह चौरासीवां सूक्त समाप्त हुगा।।

ग्रथ नवर्चस्य पञ्चाशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः १—६ कृष्णः ॥ देवते — ग्रिश्वनौ ॥ छन्दः —१, ६ विराङ्गायत्री । २, ४, ७ निचृद्गायत्री । ३, ४, ६, ८ गायत्री ॥ स्वरः — षड्जः ॥

#### भा मे इवं नासत्यान्धिना गच्छतं युवम् । मध्वः सोमंस्य पीत्रये ॥१॥

पदार्थः - (नासत्या) कसी ग्रसत्य सिद्ध न होनेवाले, कभी ग्रपने कर्ताव्य से न चूकने वाले (युवम्) दोनों (ग्रदिवनो) शक्तिसम्पन्न प्राण श्रोर ग्रपान (भघ्वः) माधुर्य ग्रादि गुण्युक्त (सोमस्य) वीर्य शक्ति को मुक्त उपासक के (पीतये) [शरीर में] खपाने के लिये (मे) मेरे (हवं) दान-ग्रादान पूर्वक किये जा रहे जीवनयापन रूप यज्ञ में (ग्रा गच्छतम्) ग्राकर सम्मिलित हों।।१।।

[सोमं यजित रेत एव तद् दघाति—तै० सं० २-६-१०-३]

भावायं: - ग्रव्हा देवताग्रों के वैद्य कहे गये हैं। उपासक का जीवन-यापन एक प्रकार का यज्ञ ही है; इस प्रक्रिया में वह ग्रनेक प्रकार से दान भी करता है ग्रोर ग्रहण भी करता है। शरीर, मन ग्रादि जीवनयापन के साधन ग्रपने कार्य से कभी चूकें नहीं, ग्रस्वस्थ न हों, इसके लिये प्राण ग्रोर ग्रपान को ग्रचूक बनाना ग्रावश्यक है ग्रोर इसके लिये ग्रावश्यक है कि वीर्य-शक्ति सदा इन साधनों में ही खपती रहे। 'प्राण' ग्रादान तथा 'ग्रपान' दान ग्रथवा विसर्जन किया का प्रतीक है।।।।

# इमं में स्तोमंमध्विनेमं में शृणुतं इवंस्।

#### मध्वः सोमंस्य पीत्रयं ॥२॥

पदार्थः [साधक ग्राचार्य गुरु शिष्यरूप ग्रश्वियों से कहता है]हे (ग्रश्विनी) ग्रम्यापक एवं ग्रम्येता 'युगल ! (मध्वः) माधुर्य ग्रादि गुरायुवत (सोमस्य) ऐश्वर्य-कारक शास्त्रबोध [स्वा॰ द॰ ऋ॰ १-१०१-६] का पान करने के लिये (इमं मे) इस मेरे द्वारा किये जा रहे (स्तोमं) पदार्थों के गुराों की व्याख्यासमूहरूप (हवम) उपदेश को (श्रण्तम्) सुनो ॥२॥

भावारं: - गुरु ग्रौर शिष्य भी ग्रपने से ग्रधिक विद्वान् ग्राचार्य के मुख से प्रभुसृष्टि के नाना पदार्थों के गुण अनकर, उन्हें ग्रात्मसात् करें ॥२॥

अयं वां कृष्णां अधिना इवंते वाजिनीवसु ।

मध्यः सोर्भस्य पीत्रये ॥ ३॥

पवार्यः—(ग्रयं) यह (कृष्णः) [दुर्मावना ग्रादि शत्रुग्नों के] उलाड़ने में व्यस्त उपासक, (मध्यः) मघुर ग्रादि गुरायुक्त (सोमस्य) [शारीरिक एवं ग्रात्मिक] बल को (पीतये) प्राप्त कराने के लिये (वाजिनीवसू) बल एवं वेगवती क्रियाशक्ति के ग्राश्रयभूत (वां) तुम दोनों (ग्रिश्वनौ) प्रारा तथा ग्रयान को (हवते) बुलाता है।।३।।

भावार्थः — जो उपासक ग्रपने मन की दुर्भावनाग्रों को उखाड़ फैंकना ग्रीर परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक एवं ग्रात्मिक बल का निष्पादन करना चाहे वह प्राण ग्रीर ग्रपान को साधे; ग्रपने नियन्त्रण में करे। प्राण ग्रीर ग्रपान शरीर को बल एवं स्फूर्ति प्रदान करते हैं।।३।।

#### शृणुतं जित्तिईवं कृष्णंस्य स्तुवतो नेरा । यध्यः सोमस्य पीत्रयं ॥४॥

पदार्थः—(नरा) सुशिक्षित स्त्री-पुरुष(मध्वः) माधुर्य ग्रादि गुएगयुक्त(सोमस्य) सुखप्रापक शास्त्रबोध का (पीतये) पान करने, उसको प्राप्त करने के लिये (जिरतः) विद्यागुएपप्रकाशक [जिरते = विद्यागुएपप्रकाशकाय—स्वा० द० ऋ० ६-३५-४] (स्तृवतः) गुएगवर्णन करते हुए (कृष्णस्य) संशयों का उच्छेदन करनेवाले विद्वान् के (हवम्) वचन को (शृणुतं) सुनें।।४।।

भावार्थः — जिस उपदेष्टा का नैत्यिक कार्य ही संशय दूर करना है — उसके वचनों को सुनकर स्त्री-पुरुष सुगमता से पदार्थों के गुणों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं; अतएव यह प्रयत्न करना आवश्यक है।।४।।

#### छर्दियन्तपदांभ्यं विप्रांय स्तुवते नंरा।

#### षध्वः सोमंस्य पीत्रयं ॥५॥

पदार्थः—(नरा) मुशिक्षित स्त्री-पुरुष (मध्दः सोमस्य पीतये) माधूर्य ग्रादि गुण्युक्त (सोमस्य) शास्त्रवीध की प्राप्ति के लिये श्रयवा प्रभु द्वारा मुख्ट मुखदायक पदार्थों को मलीमांति समभने के लिये, (स्तुवते) गुण् वर्णन करते (विप्राय) बुद्धि-मान् विद्वान् के लिये (श्रदाम्यं) ग्रहिसनीय (खर्दिः) ग्राश्रय (यन्त) बने ॥५॥

भावायं:—जो सुशिक्षित स्त्री-पुरुष पदार्थों के गुणावगुण को भली-भांति जानना चाहते हैं उन्हें बुद्धिमान् विद्वानों को ग्राश्रय देकर, उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हुए, उनसे यह बोध प्राप्त करना चाहिये।।।।।

गच्छतं दाशुषे गृहमित्या रत्तेवतो अंश्विना । मध्यः सोमध्य पीतये ॥६॥ पदार्थः—(ग्रिश्वना) उपदेष्टा एवं श्रद्यापक इन दो वर्गों के बलशाली विद्वान् (मध्यः) माधुर्य श्रादि गुए।युक्त (सोमस्य) सुखवर्धक पदार्थबोध को (पीतये) देने के लिये (इत्था स्तुवतः) इस प्रकार मलीभांति प्रशंसा करते हुए (वाशुषः) दानशील श्रात्मसमर्पक उपासक के (गृहं) घर पर (ग्रा, गच्छतम्) श्रा पहुँचते हैं।।६।।

भावार्षः — ग्रघ्यापकों एवं उपदेष्टाग्रों के प्रशंसक उपासकों को विविध पदार्थों के गुणों का ज्ञान प्रदान करने के लिये तो ग्रध्यापक व उपदेशक जन स्वयमेव उनके घरों पर पहुँच कर ज्ञान प्रदान करते हैं।।६।।

# युष्टजार्था रासंभं रचे वीड्वंक्ने त्रवण्यस् । यध्वः सोवंस्य पीतवें ॥७॥

पदार्थः—(वृषण्वसू) विलष्ठ देहादि को बसानेवाले प्राण ग्रीर ग्रपान (मध्यः सोमस्य पीतये) माधुर्य ग्रादि गुणसंयुक्त वीर्य शक्ति को खपाने के लिये (बीड्बङ्गे) हढ़ ग्रवयवों वाले (रथे) जीवनयात्रा के वाहनरूप शरीर में (रासभं) शब्दायमान, स्तोतारूप ग्रश्व को (युञ्जाथाम्) जोड़ते हैं ॥७॥

भावायं: -- प्रभु के गुणकीर्तन द्वारा उपासक का आतिमक बल बढ़ता है ग्रीर यह गुणकीर्तन प्राण एवं ग्रपान के नियन्त्रण द्वारा ही सुगम होता है।।७।।

# त्रिबन्धुरेणं त्रिष्टता रथेना यांतमश्विना। मध्यः सोमंस्य पीत्रये।।८।।

पदार्थः—(म्रिश्वना) बलदायक प्राण भीर ग्रपान (मध्वः सोमस्य पीतये)
माधुर्यं ग्रादि गुण संयुक्त वीर्यशक्ति को विलीन करने के लिये (त्रिबन्धुरेण) तीन
प्रकार के बन्धनोंवाले —वात, पित्त तथा कफ—इन तीन प्रकृतिवाले पदार्थों से बंधे
हुए, (त्रिषृता) सत्व, रज एवं तमस्—इन तत्त्वों के साथ वर्तमान (रथेन) रमणीय
यान सदश शरीर द्वारा (ग्रायातं) प्राप्त हों।।६।।

भावायं:—प्राण एवं ग्रपान की गति को नियंत्रित करके वीर्यशक्ति को शरीर में खपाने के लिये शरीररचना का ज्ञान ग्रावश्यक है। यथा-यह शरीर वात, पित्त ग्रीर कफ प्रकृति इन तीन प्रकार के पदार्थों के ग्राधार पर स्थित है ग्रीर सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुणी तत्त्व इसमें सदा वर्तमान रहते हैं—इत्यादि। इस शरीर की रचना को भलीभांति जाननेवाला उपा-सक ही ग्रपने प्राण एवं ग्रपान तत्त्वों को नियंत्रित कर सकता है।।।।

# न् मे गिरों नासत्यान्धिना प्रावंतं युवस्। षध्वः स्रोपंदय पीत्रये।।९।।

पदार्थः—(सध्वः) माघुर्य ग्रादि गुणसंयुक्त (सोमस्य) सोतव्य दिव्य ग्रानन्द का (पीतये) उपमोग कराने के लिये (नासत्या) भ्रपने कृत्य का सदा सम्पादन करने वाले (श्रविवना) ग्रव्य के समान वेग एवं बल गुणयूक्त प्राण तथा भ्रपान (युवम्) दोनों (मे) मेरी (गिरः) वाणियों की (भ्रवतम्) बनाये रखें।। १।।

भावार्थः —यदि प्राण भ्रौर भ्रपान के द्वारा गुणकीर्तन करनेवाले उपासक की वाणी बलवान् बनी रहेगी तो वह निरन्तर प्रभु का गुणकीर्तन करता रहेगा भ्रौर इस प्रकार दिव्य भ्रानन्द का भोक्ता बन सकेगा।।।।।

ध्रष्टम मण्डल में यह विच्चासीवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

भ्रय पञ्चर्यंस्य षडशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—५ कृष्णो विश्वको वा काष्ट्रिः ।। देवते—ग्रश्विनौ ।। छन्दः-१, ३ विराड्जगती । २, ४, ५ निच्ज्जगती ।। स्वरः निषादः ।।

# बंभा हि द्ञा मिषजां मयोधुबोभा दक्षंस्य वचंसी बभुवधुः । ता वां विञ्वंको इवते वनुकृथे मा नो वि योष्टं सख्या मुमीचंतम् ॥१॥

पदार्थ:—हे (दस्रा) रोग ग्रादि विघ्ननाशक, (भिषजा) रोगादि से डरे हुग्रों की रक्षा करने वाले, (मयोभुवा) सुलकारक (उभा) दोनों, प्राण एवं प्रपान नामक विव्य गुणियो ! (हि) निश्चय ही तुम (दक्षस्य) समाहितचित्त ग्रयवा एकाग्र, दृढ़ चेता के (वचसः = वचिता) कहने में (बभूवयुः) रहते हो; (तां वां) उन तुम दोनों की, (विश्वकः) सब पर ग्रनुकम्पा करनेवाला विद्वान् मिषक् (तन् कृषे) देह की रक्षा के निमित्त, (हवते) स्तुति करता है—तुम्हारे गुणों का वर्णन करता हुगा उनका ग्रध्ययन करता है। (नः मा वियोष्टं) तुम दोनों हमसे वियुक्त मत होवो; (सख्या) ग्रपनी मित्रता से हमें (मा मुमोचतम्) मुक्त मत करो।।१॥

भावायं:—शरीर को स्वस्थ रखने के लिये मनुष्य के प्राण ग्रीर ग्रपान ही उसके ग्रीर उसकी इन्द्रियों (देवों) के वैद्य हैं; घ्यान से उनकी गति की जांच करते रहना चाहिये; मनुष्य ऐसा यत्न करे कि वे सदा उसके मित्र, उपकारी बने रहें। प्राण ग्रीर ग्रपान शरीर में ग्रहण (ग्रादान) ग्रीर विस-जन की कियायें हैं; ये जब तक शरीर की मित्र हैं, शरीर स्वस्थ बना रहता है।। १।।

# क्या नुनं वां विभेना उपं स्तवधुवं वियं ददध्वंस्यं इष्ट्ये । ता वां विश्वंको इवते तन्कथेमा नो वि योष्टं सख्या मुमीचंतस् ।।२।।

पदार्थः—(नूनं) निश्चय ही (वां) दोनों, प्राण ग्रीर भ्रपान की, (विमनाः) चेतनारहित, ग्रनेकाग्र, ग्रसमाहितचित्त, व्यक्ति (कथा) किस प्रकार (उप स्तवत्) स्तुति, गुणकीर्तन कर सकता है ? (युवं) तुम दोनों (वस्यः इष्टये) ग्रतिशय मात्रा में ऐश्वयं का संगम कराने के लिये (धियं) ध्यान की शक्ति को (दवथुः) प्रदान करते हो। शेष पूर्ववत्।।२।।

भावायं:—प्राण तथा श्रपान की गति को नियन्त्रित करके एकाग्र होने की शक्ति प्राप्त होती है ग्रौर एकाग्रता के विना कोई भी व्यक्ति ग्रपनी इन दोनों कियाग्रों पर नियंत्रण नहीं रख सकता; फिर इन पर नियंत्रण रखे विना स्वास्थ्य भी नहीं प्राप्त होता ॥२॥

# युवं हि ब्लां पुरुधुजेनमें बतुं विंब्णाप्तें दुद्युर्वस्यं इष्ट्ये । ता वां विश्वंको इवते तन्कुथे मा नो वि योष्टं सख्या मुनोचंतम् ॥३॥

पदार्थः — (युवं हि) निश्चय तुम दोनों [प्राग्ग एवं ग्रपान] (वस्यः इष्टये) ग्रतिशयमात्रा में ऐश्वयं का संगम कराने के लिये (विष्णाप्वे) विद्यापारंगत विद्वानों को प्राप्त बोध में (एधतुं) समृद्धि को (ददथुः) धारगा कराते हो । शेष पूर्ववत् ।।३।।

[विष्णाप्वम् = विष्णान् विद्याव्यापिनो विदुष ग्राप्नोति बोघस्तम्; ऋ०

द॰ ऋग्॰ १-१६०-२३। एघतु = Prosperity समृद्धिः स्राप्टे।]

भावार्यः —विद्वानों से प्रबोध प्राप्त करके तथा उसके अनुसार आचरण करके उपासक प्राण-श्रपान की कियाओं को अपने नियंत्रण में ला सकता है।।३।।

# वत त्यं वीरं घंनसामृजीविणं दूरे चित्सन्तमवंसे इवामहे। यस्य खादिष्ठा सुपतिः पितुर्येथा मा नो वि यौष्टं सख्या सुमीचंतस्।।४॥

पदार्थ:—(उत) ग्रीर (त्यं) उस प्रसिद्ध (धनसां) मूल्यवान् पदार्थों को दिलाने वाले, (ऋजीषिणं) शोधक [ऋ० द० ऋ० ३-३२-१] (बीरं) पुत्रभूत प्राण् को [प्राणा वै दशवीरा:—श० ६-४-२-१०] (दूरे चित् सन्तं) दूर पर ही विद्यमान को (ग्रवसे) ग्रपनी देखमाल व सहायता के लिये (हवामहे) बुलावें। (यस्य) जिसकी (सुमितिः) शुममन्त्रणा (स्वादिष्ठा) ग्रतिप्रिय है —वैसी ही जैसी कि (पितुः) परम-पिता परमात्मा की सुप्रेरणा। शेष पूर्ववत्।।४।।

भावार्यः परमिपता परमात्मा द्वारा रिचत हमारे दसों प्राण यदि हमारे समीप रहेंगे हमारी पहुँच में रहेंगे तो उनसे प्राप्त प्यारी-प्यारी प्रेरणायें हमें कभी कुपथ पर नहीं जाने देंगी।।४।।

# ऋतेनं देवः संविता श्रंमायत ऋतस्य शृङ्गंमुर्विया वि पंप्रये। ऋतं सांसाइ महिं चित्पृतन्यतो मा नो वि योष्टं सख्या मुमोचंतम्।।५॥

पवार्थः—(देवः सिवता) ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान, तैजस्वी (सिवता) सर्वप्रेरक प्रभु (ऋतेन) ग्रपने यथार्थ नियमसमूह के द्वारा (शमायते) सबका कल्याएा करवाता है; वही (ऋतस्य) यथार्थज्ञान के (श्रुङ्गम्) शिर के उपरिमाग श्रुङ्ग के समान मुख्य, ग्राश्रयमूत ग्रंश को (उविया) बहुत (वि पप्रये) विविध रूप में विस्तृत करता है। परम प्रभु का (ऋतं) यथार्थ सत्य नियम ही (मिह चित्) बड़े-बड़े भी (पृतन्यतः) समूह बनाकर हानि पहुँचाने वालों को (सासाह) पराजित कर देता है। शेष पूर्ववत्।।।।।

भावार्यः प्राण-ग्रपान ग्रादि कियायें परमप्रभु के सत्य नियम में बैंबी हुई काम करती हैं। यह जानकर उपासक को उन सत्य नियमों की जानकारी प्राप्त कर सब कियाग्रों की ग्राधारभूत प्राणशक्ति पर ग्रपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहिये।।।।

इस सूक्त में इन्द्रियों को बलवान् बनाये रखने वाली प्राण-श्रपान ग्रादि प्राणों की शक्तियों पर नियन्त्रण स्थापित करने का संकेत है। प्राण-शक्ति द्वारा ही शरीर स्वस्थ रह सकता है।।

ब्रब्टम मण्डल में यह छियासीवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

प्रय षड्वंस्य सप्ताशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१-६ कृष्णो द्युम्नोको वा बासिष्ठः प्रियमेघो वा ।। देवते-प्रश्विनौ ।। छन्दः—१, ३ बृहतो । ५निचृद्बृहतो । २, ४, ६ निचृत्पङ्क्तः ।। स्वरः—१, ३, ५ मध्यमः । २, ४, ६ पञ्चमः ।।

# धुक्नी बां स्तोमी अश्वना क्रिविन सेक आ गतम्। मध्वं स्रुतस्य स दिवि पियो नरा पातं गौराविवेरिणे ॥१॥

पदार्थः हे (म्रिविवा) गृहाश्रम व्यवहार में व्याप्त दम्पती ! (वां) तुम्हारा (स्तोमः) गुणप्रकाश प्रथवा शास्त्रों का म्रह्मयम एवं म्रह्मयान कर्म, (सेके) जल की सिचाई में (क्रिविः) कृप (न) के समान, (द्युम्नी) यशस्वी है; (म्रा गतम्) म्राम्रो;

(सः) वह उपरिकथित तुम्हारा स्तोम (दिवि) पदार्थ विज्ञान को प्रकाशित करने के लिये प्रावश्यक, (मध्यः) मधुर (सुतस्य) निष्पादित पदार्थविद्यासार का (प्रियः) प्रमीष्ट है; हे (नरा) गृहस्य स्त्री-पुरुषो (इरिणे) ऊसर प्रदेश में जैसे (गौरौ) दो मृग प्रतिप्यासे होकर प्रचानक मिले जल को पीते हैं वैसे तुम, उस पदार्थबोध का (पीतं) उपभोग करो।।१।।

भावार्थः गृहस्थ स्त्रीपुरुष शास्त्रों का ग्रध्ययन तथा ग्रध्यापन इस प्रकार करें कि वह सर्वत्र प्रसिद्ध हो; जिस कुएं में पर्याप्त जल होता है; सिंचाई के लिये वह प्रसिद्ध हो जाता है। फिर, उनका ग्रध्ययन व ग्रध्यापन-कर्म पदार्थविज्ञान के सार को निष्पन्न करने में सहायक हो; उस सार को वे इस प्रकार ग्रहण करें जैसे कि ऊसर भूमि में ग्रचानक मिले जल को प्यासे मृग बड़ी ग्रधीरता से ग्रहण करते हैं।।१।।

# पिवंतं घम मधुंपनसमिव्ना बुहिः सींदतं नरा ।

#### ता मन्दसाना मनुषी दुरीण आ नि पांतं वेदंसा वयंश ।। २।।

पदार्थः है(प्रिश्वना) गृहाश्रम के कृत्यों में व्यस्त (नरा) गृहस्य स्त्रीपुरुषो ! तुम (बिहः) इस लोक पृथिवी लोक-पर (सीदतं) स्थिरता से निवास करो; (मधु-मन्तं) रुचिकर (धमं) ब्रह्मवर्चस् [ग्रात्मिक पवित्रता]का (पिबतं) उपमोग करो; (ता) वे तुम दोनों (मनुषः) मानव के (दुरोणे) गृहरूप शरीर में (मन्दसानाः) हिषत होते हुए (वेदसा) सुख प्रापक घनादि ऐश्वयं के द्वारा (वयः) ग्रपनी कमनीय वस्तु जीवन की (ग्रापातं) रक्षा करो ग्रथवा सुखपूर्वक जीवन का उपमोग करो ।।२॥

भावायं:—गृहस्य स्त्री-पुरुष पृथिवीस्य मानवों के मध्य स्थिरता से निवास करते हुए वेदज्ञान द्वारा प्राप्तव्य ग्रात्मिक पवित्रता का उपभोग करें ग्रीर इस प्रकार इसी मानव देह में ही सभी प्रकार का ऐश्वर्य ग्राजित कर ग्रापने जीवन का उपभोग करें ॥२॥

[बिहः-प्रयं लोको बिहः श० १-४-१-२४; ब्रह्मवर्चसं वै घर्मः-तै० सं० २-२-७-२]

## आ वां विश्वाधिरूतिभिः त्रियमधा श्रह्णत । ता वर्तियातमुपं हक्तवंहिंषो जुष्टं यहं दिविष्टिष्ठ ॥३॥

पदार्थः—(विश्वाभि: ऊतिभिः) समी तथा समी प्रकार की रक्षा एवं सहायता सामग्रियों के सहित वर्तमान (प्रियमेषाः) वृद्धि के प्रिय—सर्वत्र बुद्धि चाहनेवाले परमेश्वर (वां) तुम दोनों को (ग्रा, ग्रह्मवत) बुलाते हैं श्रीर कहते हैं (ता) वे तुम दोनों (वृक्तबिह्धः) ऋित्वक् के (वितः) मार्गपर (उप यातं) चलो ग्रीर (विविष्टुषु) दिव्य कामनाग्रों की पूर्ति के लिये (यन्नं) दानादानिक्रयायुक्त सत्कर्म को (जुष्टम्) सेवन करो ॥३॥

नावार्यः सभी गृहस्थ स्त्रीपुरुषों की विवेकबुद्धि को जगाने का इच्छुक परम प्रभु उनको मानो बुलाकर यह कहता हो कि भ्रपने जीवन में यज्ञीय भावना को घारण कर ऋत्विक् बनो भ्रौर भ्रपनी दिव्य कामनाग्रों की पूर्ति के लिये सदा दान-भ्रादान पूर्वक सत्कर्म करते रहो।।३।।

# पिवंतं सोमं षर्वमन्तमश्विना वृद्धिः सींदतं सुमत्। ता वांद्रधाना छपं सुष्टुर्ति दिवो गन्तं गौराविवेरिणम्।।४॥

पवार्थः—हे (ग्रिश्वना) बलशाली गृहस्य स्त्रीपुरुषो ! (मुमत्) स्वयमेव (बिहः) इस लोक में (सीदतं) जमकर बैठो; (मधुमन्तं) मधुरता ग्रादि गुणों से युक्त (सोमं) सकल गुणों ग्रीर सुख के साधक शास्त्रबोध, घन ग्रादि ऐश्वयं को (विबतं) सेवन करो; (ला) वे तुम दोनों (बावूधना) उस ऐश्वयं से वृद्धि—उन्निति—को प्राप्त होते हुए (दिवः) ज्ञान रूपी प्रकाश की (सुब्दुितं) शोमन स्तुति को, इस प्रकार (उप- बन्तं) प्राप्त होवो जैसे कि (गौरौ) जंगल में मृगयुगल (इरिणं) ग्रन्न-जल से युक्त स्थान की मन ही मन प्रशंसा करने लगता है ॥४॥ [सुमत् = स्वयमेव निष्ठ० ६-२२]

भावार्यः — गृहस्य स्त्रीपुरुष ग्रपने जीवन में परमात्मा की सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान ग्रधिकाधिक प्राप्त करें ग्रौर नाना प्रकार ऐश्वर्यों की प्राप्ति द्वारा उन्नति करते हुए प्रशंसा प्राप्त करें।।४।।

# आ नूनं यांतमश्वनाव्विभिः मिषतप्सुंभिः।

# दल्ला हिरंण्यवर्तनी शुभरपती पातं सोमंमृतात्रधा ॥५॥

पदार्थः—हे (ग्रविना) गृहस्य स्त्रीपुरुषो ! (प्रुषितप्सुभिः) प्राणवल से सिचित (ग्रव्यः) बलवान् इन्द्रियों द्वारा वहन किये हुए (नूनं) निश्चय ही (ग्रा यातं) ग्रपने जीवनयज्ञ में पघारो ग्रपना जीवन-यज्ञ ग्रारम्म करो । इस जीवन-यज्ञ में तुम (बन्ना) दुःख के विघ्वंसक बने हुए, (हिरण्यवर्तनी) हित एवं रमणीय मार्ग पर चलने वाले, (ग्रुभस्पती) कल्याण के पालक, (ऋतावृषा) यथार्थज्ञान को बढ़ाते हुए (सोमं) शास्त्रबोघादिरूप ऐश्वर्य के सार का (पातं) उपभोग करो ॥ ।।।।

भावार्यः — जीवनयात्रा के मुख्य साधक ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियां हैं; इन्हें प्राणशक्ति द्वारा बलवान् रखते हुए ही सुखपूर्वक जीवनयात्रा सम्भव है। इस प्रकार जीवनयात्रा करने वाले स्त्रीपुरुष दु:खों को नष्ट करते हैं, हित- रमणीय मार्ग पर चलते हैं, श्रपना यथार्थ ज्ञान बढ़ाते हुए सदा कल्याण को बनाए रखते हैं।।।।।

[ श्रप्सव: जलानि प्राणा वा; प्रुषितः सिञ्चितः]

# वयं हि वां हवांमहे विपन्यवो विश्वांसी वाजंसातये। ता वल्गू इस्रा पुंरुदंसंसा वियार्त्विना श्रृष्टचा गंतम् ॥६॥

परार्थ:—हे (ग्रहिवना) बलवान् इन्द्रिय वाले स्त्री-पुरुषो ! (विपन्यवः) विविध रूप में [ईश्वर के] गुणों का कीतंन ग्रथवा ईश्वर की स्तुति करनेवाले (वयं) हम (विप्रासः) मेघावीजन (वाजसात्रये) वल, विज्ञान, धन ग्रादि की प्राप्ति के लिये (वां) तुम दोनों को (हवामहे) पुकारते हैं ग्रीर कहते हैं कि (ता) वे तुम दोनों (वल्गू) शोमनवाणी वाले (दस्रा) दुर्गुणों को नष्ट करते हुए, (पुरुदंससा) विविध कर्मवाले हुए, (श्रुष्टि) शोध्र ही (धिया) ग्रपनी धारणावती बुद्धि के साथ (ग्रागतम्) ग्रपने जीवनरूप यज्ञ में ग्राग्रो ग्रीर उसको ग्रारम्म करो।।६॥

भावार्यः — परमेश्वर के विविध गुणों का कीर्तन करनेवाले विद्वान् गृहस्थ स्त्रीपुरुषों को उपदेश देवें कि वे श्रपने जीवनयज्ञ में शोभन बोलें, शोभन ही विविध कर्म करें श्रीर विवेकशक्ति-धारक बुद्धि को कभी पृथक् न करें।।६।।

#### प्रष्टम मण्डल में यह सत्तासीवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

मय षड्चस्याष्टाशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—६ नोघा ।। देवता— इन्द्रः ।। छन्दः—१, ३ वृहतीः । ५ निचृद्बृहतीः । २, ४ पङ्क्तिः । ६ विराट्-पङ्क्तिः ।। स्वरः—१, ३, ५ मध्यमः । २, ४, ६ पञ्चमः ।।

# तं वी दुरममृतीषहं वसीमन्दानमन्धंसः । श्राम वत्सं न खसंरेषु धेनव इन्द्रं गीभिनवामहे ॥१॥

परापं:—हे उपासको ! (वः) तुम्हारे श्रीर श्रपने (तं) उस (ऋतीषहं) शत्रुश्रों श्रीर शत्रुभूत [परपदार्थप्रापकान् ऋ० १-६४-१५ ऋ० द०] भावनाश्रों पर विजय प्राप्त करानेवाले (वस्मं) दर्शनीय (इन्द्रं) परमेश्वर की (गीभिः) वाि्त्यों से (श्रीभनवामहे) स्तुति करते हैं—ऐसे ही जैसे कि (स्वसरेषु) गोगृहों में (धनवः) गीएं (वसो: श्रन्थसः मन्दानं) वसाने वाले श्रन्न से तृष्त होते हुए (वत्सं) श्रपने बछड़े को (गीभिः) श्रपनी वोलियों से युलाती हैं ॥१॥

भाषायं: परमैश्वर्यवान् परमेश्वर का गुणगान उपासक को उतने ही प्रेम ग्रीर तन्मयता से करना चाहिये कि जितने स्नेह से बछड़े का ग्राह्वान उसकी माता गोष्ठ में पहुँचकर करती है। माता ग्रीर उसके बालक में पार-स्परिक स्नेह दिव्य स्नेह होता है।।१।।

# ख़ुक्षं सुदातुं तिविधिमरोहतं गिरि न पुंचमोजंसम्। क्षुपन्तं वाजं चितनं सहित्रणं मक्ष गोपंन्तमीमहे॥२।।

पदायं:— हम उस (वाजं) प्रन्न, घनादि ऐश्वयं को (मक्ष्) शीघ्र (ईमहे) चाहते हैं कि जो (द्युक्षं) दिव्यता में निवास कराने वाला हो; (सुदानुम्) उत्तम दानशीलताधायक हो; (तिविधीभः) नानाप्रकार की शक्ति से (प्रावृतं) ग्रांच्छादित ग्रथवा मरपूर हो; (गिरि) मेव के (न) सहश (पृष्भोजसं) विशाल पालन-शिवत से परिपूर्ण हो; (धुमन्तम्) प्रशस्त मोगशिवत से युक्त हो; [प्रशंसायां मतुप्]; (शितनं, सहिम्नणं) सैकड़ों-हजारों को लाम पहुँचाने वाला हो ॥२॥

भावार्यः इस मंत्र में उस दिव्य ऐश्वर्य की प्रार्थना या चाहना करने की उपदेश है कि जो मनुष्य को दिव्य बना दे; प्रशस्त भोग शक्ति दे; जिसके सहारे साधक सैंकड़ों-हजारों का पालन-पोषण कर सके ।।२।।

# नं त्वां बृहन्तो अद्रंयो वरंन्त इन्द्र वीळवं:। यहित्संसि स्तुवते पावंते वस्नु निकष्टदा मिनाति ते ॥३॥

पदायं:—हे (इन्द्र) परमैश्वयं के प्रदाता, प्रमो! (त्वा) तेरे [मार्ग] को (बृहन्तः) बड़े-बड़े (बीड्बः) सुदृढ़ (प्रद्रयः) पर्वत मी (न) नहीं (वरन्ते) रोकते हैं; (मावते) मेरे सदृश (स्तुवते) गुएा कीर्तन करने वाले को (यत् वसु) जो वासक ऐश्वयं, ज्ञान-धनादि तू (दित्सिस) देना चाहता है (ते न किः तत्) उस तेरे दान को कोई मी नहीं (मिनाति) नष्ट कर सकता है। ।।३।।

भावार्थः —परमैश्वर्य के दाता परमेश्वर को देने से कोई रोक नहीं सकता। वह जिसको जो कुछ देना चाहता है, उस दान को कोई नष्ट नहीं कर सकता।।३।।

योद्धांसि कत्वा व्यवंसोत दंसना विश्वां जाताभि मुन्मनां । आ त्वायमक ऊत्वयं ववर्तति यं गोतंमा अर्जीजनन् ॥४॥ पदार्थः—(यं) जिस (त्वा) प्राप परमैश्वयंवान को (गोतमाः) शुमगुणों को घारण किये हुए विद्वान् (ग्रजीजनन्) ग्रपने-ग्रपने हृदय में प्रकट कर लेते हैं उसकी (ग्रयं) यह (ग्रकंः) स्तोता (ऊतये) ग्रपनी रक्षा तथा सहायता—देखमाल के लिये (ग्रा बवतंति) पुनः-पुन: [गुण-कीतंन द्वारा] ग्रपने ग्रनुकूल करता है; ऐसे हे परमेश्वर! आप (ऋत्वा) ग्रपने कृत्यों ग्रीर प्रज्ञान के द्वारा (योद्धा) सर्व विजयी हैं; (उत) ग्रीर (दंसना) ग्रपने कर्मों से तथा (मज्मना) ग्रपने मीतर ढक लेने वाले प्रमाव द्वारा (सर्वा) सब (जाता) उत्पन्न पदार्थों ग्रीर प्राणियों में (ग्राभ) सर्वोपरि हैं।।४।।

भावार्थः -- परमेश्वर ही संसार में सर्वोपिर है; उसके ग्राश्रय से साधक को भी सब कुछ मिलता है; इसीलिए विद्वान् शुभ गुणों को धारण कर हृदयदेश में उसको ही प्रत्यक्ष (ग्रनुभव) करते हैं।।४।।

#### म हि रिंरिक्ष श्रीजंसा दिवो अन्तेभ्यस्परिं।

#### न त्वां विच्याच रजं इन्द्र पार्थिवमनुं स्वधां वंवक्षिय ॥५॥

पवार्थः—हे (इन्द्र) परमैश्वयंवान् परमात्मन् !(यः) जो ग्राप(धोजसा) ग्रपने ग्रात्मगत प्रमाव से (दिवः) प्रकाशमय दूरस्थलोक की (ग्रन्तेभ्यः) धन्तिम सीमाग्रों से भी (पिर) परे तक, (हि) निश्चय ही (प्र रिरिक्षे) बहुत ग्रधिक ग्रतिरिक्तता से—पृथक् होकर—वर्तमान हैं; (त्वां) ग्राप को (पाथिवं) पृथिवी क्षेत्र की (रजः) धूल [दोष] (न विख्याच) नहीं व्यपती है। ऐसे ग्राप (स्वषां) ग्रन्न, जल ग्रादि पदार्थ तथा ग्रपनी घारणाशक्ति को (ववक्षिथ) हमें प्राप्त कराइये।।।।

भावार्थः —परमेश्वर की शक्ति श्रीर उसका प्रभाव दूर-दूर तक प्रकाशमय लोकों से भी दूर तक व्याप्त है; उस पर पार्थिव धूल श्रीर दोष कोई प्रभाव नहीं डाल सकते; वही प्रभु हमें सब प्रकार का निर्दोष ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है।।।।

# निकः परिष्टिर्भघवनम्घस्यं ते यहाशुर्षे दश्चस्यसि । अस्माकं बोध्युचर्थस्य चोदिता मंहिष्ठो वाजसावये ॥६॥

पदार्थः —हे (मघवन्) सन्माननीय ऐश्वर्य के घनी! (यत्) जब (बाशुषे) दान-शील को आप (दशस्यति) ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, तब, (ते) ग्राप के (मघस्य) उस पूजनीय दान की (न किः परिष्टिः) कोई [हिंसा] नहीं होती — ग्राप के दान में कोई बाधक नहीं होता । (मंहिष्टः) पूजनीय तथा (चोदिता) सन्मार्ग में प्रेरक ग्राप (बाज-सातये) ग्रन्न ग्रादि ऐश्वर्य के लाम के लिये (ग्रस्माकं) हमारे लिये (उचिथस्य) उचित उपाय को (बोधि) वतलाइये ॥६॥ भावार्थः — शुद्ध अन्तः करण से प्रभु की उपासना श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्रदाता के रूप में करो; इस प्रकार वह उचित प्ररणा देगा कि जिसके अनुसार कार्य करने से आदरणीय शुभ ऐश्वर्य प्राप्त होगा ।।६।।

#### म्रष्टम मण्डल में यह श्रद्वासीवां सूक्त समाप्त हुम्रा ।।

ग्रथ सप्तर्चस्यैकोननवितिमस्य सूक्तस्य ऋषी—१—७ नृमेघपुरुमेघौ ।। देवता—इन्द्रः ।। छन्दः—१, ७ बृहती । ३ निचृदबृहती । २ पादनिचृत्पर्छ्कतः । ४ विराडनृष्टुप् । ६ निचृदनुष्टुप् ।। स्वरः—१, ३, ७ मध्यमः । २, ४ पञ्चमः । ४, ६ गान्धारः ।।

# बृहदिन्द्रांय गायत् मर्हतो दृत्रहन्तंमम् । येन ज्योतिरजंनयन्द्रतादृघा देवं देवाय जागृंवि ॥१॥

पदार्थः—हे (मरुतः) विद्वान् पुरुषो ! (इन्द्राय) परमैश्वर्यवान् परमात्मा के प्रति (वृत्रहन्तमम्) अज्ञाननाश के लिये श्रेष्ठतम अयवा मेघहन्ता सूर्य के समान अतिशय प्रमावशाली (बृहत्) वृहत् साम का (गायत) गायन करो : वृहत् साम द्वारा परमेश्वर के गुरागान करो; इस गायन के द्वारा (ऋतावृषः) सनातन नियमों को वढ़ावा देनेवाले विद्वान् (देवाय) दिव्यता का आधान करने के प्रयोजन से (देवं) दिव्य सुख की देनेवाली (जागृवि) जागरूक अर्थात् अतिप्रसिद्ध (ज्योतिः) ज्योति को (अजनयन्) प्रकट करते हैं ॥१॥

भावार्थः — मनुष्यों को उचित है कि सर्वदा युक्त ग्राहार-विहार द्वारा शारीरिक एवं ग्रात्मिक विघ्नबाधाग्रों को दूर करते हुए परमेश्वर के गुणों का कीर्तन बृहत् सामगान द्वारा करें ॥१॥

# अयां धमद्भिशंस्तीर बस्तिहाथेन्द्रां चुम्न्यामंवत् । देवास्तं इन्द्र सख्यायं येमिरे बृहंद्रानो महंद्गण । २ ।

पदार्थः —(प्रशस्तिहा) ग्रक्तत्याणकर ग्राशंसाओं का विष्वंसक (इन्द्रः) शुमसंकल्पधारी जीव ग्रथवा राजा (ग्रभिशस्तीः) सामने प्रशंसा करनेवाले दिम्मयों को [ऋ० द० ऋ० ७-१३-२] (ग्रप, ग्रधमत्) घमकाकर दूर कर देता है। (ग्रथ) ग्रमन्तर वह इन्द्र (द्युम्नी) बहुत से प्रशंसारूप धनवाला (ग्रा भुवत्) हो जाता है। हे (बृहद्भानो) किरणोंवाले सूर्य के समान महातेजस्विन् ! (महद्गण) मनुष्यों ग्रथवा पवनों के समूह से कार्यसाधक उपर्युक्त इन्द्र ! (देवाः) दिव्यगुणी इन्द्रियां

भ्रयवा विद्वान् जन (ते) भ्रापकी (सख्याय) मित्रता के लिये (येमिरे) ग्रपना जीवन धारण करते हैं ॥२॥

भावार्थः —परमप्रभु के समान घनाढ्य राजा ग्रादि को चाहिये कि वे चाटुकारी दिम्भयों को ग्रपने से दूर रखें। जो सज्जन इस प्रकार दिम्भयों की श्रेणी में न रहकर समर्थ पुरुषों के सच्चे मित्र बने रहते हैं, उनकी मित्रता के लिये मानो जीवित रहते हैं, वे परम यशस्वी हो जाते हैं।।२।।

# प व इन्द्रांय बृह्ते मह्तो ब्रह्मार्चत । हुत्रं हंनति हुत्रहा बतकंतुर्वेचेण ब्रतपंर्वेणा ।: १।।

पदार्थः —हे (मरुतः) उपासक विद्वान् जनो ! तुम उस (बृहते) महान् (इन्द्राय) परमेश्वर की (ब्रह्म श्रचंत) वेदवाणी से स्तुति करो; वह (शतऋतुः) सैंकड़ों प्रकार के ज्ञानों एवं कर्मों का ग्रध्यक्ष, (बृत्रहा) विध्नकारकों का विध्वंसक (श्रतपर्वणा) सैंकड़ों विमागोंवाले वज्ररूप ज्ञान से (बृत्रं) श्रज्ञान को (हनति) नष्ट करता है ॥३॥

ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद के (३३-१६) इसी मंत्र का ग्रर्थ इस प्रकार किया है:—"हे मनुष्यो ! जो (शतकतुः) ग्रसंख्य प्रकार की बुद्धि व कमों वाला सेनापित (शतपर्वणा) ग्रसंख्य जीवों के पालन के साधन (बज्जेण) शस्त्रास्त्र से, (बृत्रहन्ता) जैसे मेघहन्ता सूर्य (बृत्रं) मेघ को मारता है वैसे (बृहते) बड़े (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये शत्रुग्रों को मारता है ग्रीर (बः) तुम्हारे लिये (ब्रह्म) घन व ग्रन्न को प्राप्त करता है, उसका तुम लोग सत्कार करो ॥३॥

भावायं: हे मनुष्यो ! सूर्य जैसे मेघ को मारता है वैसे जो लोग शत्रुग्नों को मारकर तुम्हारे ऐश्वयं की वृद्धि करते हैं, उनका तुम सत्कार करो । इस प्रकार कृतज्ञ होकर महान् ऐश्वयं प्राप्त करो ।।३॥

# श्चिम प्र मंर धृषता धृषत्मनः श्रवंश्चित्ते अक्षद् बृहत् । अर्षन्त्वापो जवंसा वि मातरो इनॉ द्वं जया स्वं: ॥४॥

पदार्थः —हे (घृषन्मनः) दृढ्वेता उपासक ! (ते) तेरा (श्रवः) गुण-कीर्तन, विद्याश्रवण, मोग [ग्रन्न] ग्रादि तमी कुछ (बृह्त्) विशाल (ग्रसत्) होगया है; (धृषता) दृढ् निश्चय से (ग्रिभ प्रभर) इसको अनुकूलता से धारण कर । (मातरः) मान्य के कारण (ग्रापः) प्राण (जवसा) वेगपूर्वग (वि, ग्रापंन्तु) तेरे विविध ग्रंगों में प्राप्त हों; इस प्रकार दढाङ्ग होकर (बृत्रं)सुगुणों का ग्रागमन रोकनेवाली रुकावट को इतः) नष्ट कर; (स्वः) स्वर्गलोक, सुखावस्था को (जय) जीत ॥४॥

भावार्यः उपासक पहले सम्यक्तया शास्त्राघ्ययन तथा श्रवण द्वारा ज्ञानघन को उपलब्ध करे; पदार्थविज्ञान द्वारा उत्तमोत्तम योगों की उप-लब्धि करे; ग्रौर इस सारे ऐश्वर्य को दृढ़चित्तता से ग्रपने ग्रनुकूल बनाये रखे। ऐसा करने पर वह गुणधारण करने में ग्रानेवाली सभी रुकावटों को दूर कर सकेगा ग्रौर ग्रन्त में दिव्य सुखमयी ग्रवस्था प्राप्त कर सकेगा ॥४॥

# यज्जायंथा अपूर्वे मघवंन्त्रत्रहत्यांय।

#### तत्पृं विवीमं प्रययस्तदं स्तम्ना चत चाम् ॥५॥

पदार्थः—हे (ग्रपूर्व्य) ग्रपूर्वगुर्गी तथा सर्वप्रथम (मघवन्) सम्पदाग्रों के स्वामिन् ! ग्राप (यत्) जब (वृत्रहत्याय) विघ्नों के निवारण करने के लिये (ग्रजा-यथाः) प्रकट हुए थे (तत्) तभी (पृथिवीं) इस भूमि को (ग्रप्रथयः) विस्तृत करके पृथिवी बनाया (उत) ग्रीर (द्यां) निराधार से प्रतीत होते ग्रन्तरिक्ष तथा दूसरे प्रकाशमान लोकों को (ग्रस्तम्ना) थाम्मा; ग्राप उनका ग्राधार बने ॥५॥

भावार्यः —परमेश्वर ही वह दिव्य पदार्थ है जो सबसे पूर्व प्रकट हुम्रा है; पृथिवी भ्रादि स्वतः भ्रप्रकाशित तथा द्युलोक में स्थित, स्वतः प्रकाशित— दोनों प्रकार के लोकों की रचना करने वाला वही परमेश्वर है।।५।।

# तत्तं युष्को अंजायत् तद्रकं उत इस्कृंतिः। तद्विश्वंमभिभुरंश्वि यज्जातं यच जन्त्वंम्।।६।।

पदार्थः—(तत्) तमी (ते) तुमसे (यज्ञः) यजन किया—दान - म्रादानपूर्वक सत्कर्मकरण् —(ग्रजायत) उत्पन्न हुई — प्रारम्भ हुई। (तत्) तमी (हस्कृतिः) प्रकाश किया ग्रीर साथ ही (ग्रकः) ग्रग्नि उत्पन्न हुग्रा जिसके नाम (धर्म, शुक्र ज्योति ग्रीर सूर्य हैं) (तत् यत् जातं) वह जो कुछ उत्पन्न हुग्रा है, (च यत्) ग्रीर जो कुछ (जन्त्वम्) उत्पन्न होगा उस (विश्वम्) सबका तू (ग्रिभिगः ग्रिति) ग्रिमिभव करानेवाला, सबसे ग्रधिक उत्कृष्ट है।।६।।

भावार्थः—इससे पूर्व मन्त्र में वताया गया है कि परमेश्वर से पूर्व कोई भी, कुछ भी नहीं था; पृथिवी, सूर्य ग्रादि लोक उसी ने रचे हैं। फिर संसार में सित्त्रयाएं ग्रौर ग्रन्धकार को दूर करने की प्रक्रिया व साधन भी उससे ही प्रचलित हुए—वह संसार में सर्वोत्कृष्ट शक्ति है।।६।।

आमासुं पक्वमैरंय आ सूर्यं रोइयो दिवि ।

धर्म न सामन्तपता सुरुक्तितिभर्जुष्टं गिर्वणसे बृहत् ॥७

पदार्थः—(ग्रामासु) ग्रपरिपक्व [ग्रीषिघयों ग्रादि] में (पक्यं) परिपक्व [रस] ग्रादि ग्रथवा परिपक्वता को तू ने (ऐरयः) प्रेरित किया; (सूर्यं) सूर्यं को (दिवि) प्रकाशमान द्युलोक में (ग्रारोहयः) चढ़ाया। उस (गिवंणसे) वाणी से सेवन करने योग्य परमैश्वयंवान् के लिये (जुड्टं) प्रीति के कारणभूत ग्रथवा प्रिय (वृहत् सामन्) वृहत्साम को (धमंन) शोधक एवं उष्ण सूर्यताप के समान (तपत) तपो।।।।।

[सामन् = यद्ध वै शिवं शान्तं वचस्तत् साम । सामन् वदतीति वा श्राहुः, साधु वदन्तम् — जै॰ ३-५२]

भावार्थः —परमेश्वर ही सृष्टि में हो रही सभी किया श्रों का श्रिष-ष्ठाता है। श्रपरिपक्व श्रोषियों में रस भी उस शक्ति द्वारा ही श्राता है— द्युलोक में जो प्रकाशलोक इतनी ऊंचाई पर दिखायी देते हैं —यह भी उस के सामर्थ्य के प्रतीक हैं। वाणी द्वारा उसकी स्तुति करना सर्वथा उचित ही है: वृहत्साम उसका श्रभीष्ट स्तुतिगान है; विद्वान् उसके द्वारा ही उसका गुणगान करें।।७।।

#### ष्पष्टम मण्डल में यह नवासीवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

भ्रय षष्ठश्चस्य नवतितमस्य सूक्तस्य ऋषोः—१—६ नृमेघपुरुमेघौ ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१ निचृद्बृहती । ३ विराड्बृहती । ५ पादनिचृद्बृहती । २, ४ पादनिचृत्पङ्क्तिः । ६ निचृत्पङ्क्तिः ॥ स्वरः—१, ३, ५ मध्यमः । २, ४, ६ पञ्चमः ॥

# आ नो विश्वांसु इन्य इन्द्रंश समत्सुं भूषतु । एप ब्रह्मांणि सर्वनानि दृत्रहा पंरमज्या ऋचींषमः ॥१॥

पदार्थ:—(नः) हमारे (विश्वासु) सभी (समत्सु) ग्रग्रगमन के लिये किये गये संघर्षों में [युद्धों में] (हच्यः) स्तुतियोग्य, (युत्रहा) विघ्निनवारक, (परमज्या) उत्कृष्टतम बाघाग्रों का विघ्यंसक, (ऋचीषमः) स्तुति [गुणकीर्तन] के श्रनुरूप, इन्द्र परमेश्वर, ग्रात्मा श्रथवा ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रेष्ठ व्यक्ति (ब्रह्माणि) वेदवचनों को (उप ग्रा भूषतु) समीप ग्राकर ग्रलंकृत करे।।१।।

भावार्थः—साधक की उन्नति-यात्रा में जब कभी विघ्न पड़े तो वह सर्वश्रेष्ठ विघ्नहन्ता, परमेश्वर, [ग्रथवा विद्वान् ग्रथवा समर्थव्यक्ति] का गुणकीर्तन कर उसके सान्निघ्य का ग्रनुभव करे; इस प्रकार निर्भय हो जाय।। १।।

# त्वं दाता पंयमो राषंसामस्यसि सत्य ईबानकृत्। तुविद्युम्नस्य युज्या दंगीमहे पुत्रस्य ववंसी मह ॥२॥

पदार्थः—हे परमेश्वर ! (त्वं) ग्राप ही (राधसां) सिद्धिकारक ऐश्वयों — ज्ञान, धन ग्रादि—के (प्रथमः) सबसे पहले (दाता) देने वाले हैं । ग्राप ही (सत्यः) सच्चे (ईशानकृत्) उसपर दूसरों का प्रभुत्व स्थापित करानेवाले — ऐश्वयं देनेवाले — हैं । इसीलिये हम (तुविद्युम्नस्य) बहुत धन तथा ऐश्वयंवान, (शवसः पुत्रस्य) ग्रात बलवान (महः) महान ग्राप से (युज्या) युक्त या ग्रापके योग्य वस्तुग्रों की (वृणीमहे) प्रार्थना करते हैं ॥२॥

भावार्थः — मृष्टिरचियता भगवान् ही प्रथम दाता है-वास्तविक स्वामी वही है; ग्रतएव वह ही किसी को कुछ देने का ग्रधिकारी है। उससे ही यश दिलानेवाला ऐश्वर्य, वल ग्रादि प्राप्त करने की इच्छा करे; वह भी वही जो उसके योग्य हो; प्रभु के गुणों के ग्रनुरूप हो।। २।।

# त्रक्षां त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अनंतिद्धता । इमा जुंषस्य इर्यश्य योजनेन्द्र या ते श्रमंन्मि ॥३॥

पदार्थ:—हे (गिवंणः) योगियों की योगसंस्कारयुक्त वाि्एयों से वर्णंन करने योग्य (इन्द्र) परमेश्वर ! (ते) श्राप के लिये (श्रनितद्भुता) श्रतिषयोक्तिरहित श्रर्थात् यथार्थ (ब्रह्म) स्तुतिवचन [वेद में] (क्रियन्ते) किये गये हैं। हे (इन्द्र) परमेश्वर ं! (या) जिन वेदोक्त स्तुतिवचनों का हम (ते) श्रापके लिये (श्रमन्मिह) उच्चारण करते हैं, (इमाः) इन (योजना) सम्यक्तया श्रापके लिये उपयुक्त स्तुतिवचनों को, हे (ह्यंश्व) सुख लानेवाली वेगवती श्रश्वसदश शक्तियों वाले परमप्रभु श्राप, (जुवस्व) सेवन कीजिये।।३।।

भावार्थ: —परमेश्वर के गुणों का जो वर्णन वेदवाणी में हुम्रा है, वह किसी भी प्रकार भ्रनोखा नहीं है; वह सर्वथा स्वाभाविक है। जब साधक उन्हीं वैदिक शब्दों में प्रभु के गुणों की स्तुति करता है, तब उसको यह ग्राशा होनी स्वाभाविक है कि उन गुणों को धारण करने का यत्न करने वाले साधक को भगवान् की सायुज्यता प्राप्त होगी ही।।३।।

स्वं हि सत्यो पंघवननानतो हुत्रा भूरिं न्यून्त्रसं। स त्वं शंविष्ठ वज्रहस्त दाशुपेऽर्वाञ्चं र्यिमा छंपि ॥४॥ पवार्ष: —हे (मघवन्) प्रशंसनीय ऐश्वर्य वाले, प्रभो ! (हि) निश्चय ही (स्वं) प्राप (सत्यः) सचमुच के (प्रनानतः) अपरिजेय रहे हैं; इसीलिये (भूरि) प्रत्यधिक भी (वृत्रा) विघ्नों — हकावटों प्रतएव राक्षसों को (नि, प्रञ्जसे) सम्यक्तया भून डालते हैं——नष्ट कर देते हैं। (स त्वं) वह ग्राप, हे (शिवष्ठ) ग्रातशय बलवन्! (वज्रहस्त) दुष्ट मावनाभों को निषेध करने की शिवतवाले (वाशुषे) प्रात्मापित करनेवाले उपासक के लिये (र्राय) ऐश्वर्य को (प्रविञ्चं) उसके सन्मुख (कृषि) कीजिये।।४।।

भावारं:—ज्ञान, बल, धन ग्रादि समृद्धि की प्राप्ति में ग्रनेक रुकावटें ग्राती हैं—उपासक इनको भगवान् की सहायता से ही दूर कर सकता है। कैसे? जब कि वह भगवान् के गुणों का कीर्तन करता हुग्रा ग्रीर उनको ग्रपने ग्रन्त:करण में घारण करने का यत्न करता हुग्रा भगवान् के प्रति समर्पित हो जाय।।४।।

# त्विमिन्द्र युवा अंस्यृजीषी शंवसस्पते । त्वं द्वत्राणि हंस्यमतीन्येक इदतुंचा चर्षणीधृतां ॥५॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) परमैश्वयंवान् परमेश्वर ! बलवान् विद्वन् ! राजन् ! (स्वं) तू (यशः ग्रासि) इस कीर्तिवाला है कि तू (ऋजीषी) सरलस्वमाव, सरलमागं से ले चलने वाला है; हे (शवसस्पते) बल को बनाये रखने वाले ! (स्वं) तू (एक इत्) ग्रकेला ही (ग्रप्रतीनि) ग्रदम्य (ग्रनुत्ता) किसी ग्रन्य द्वारा ग्रितिरस्कृत (बृत्राणि) मागं में ग्रानेवाली विष्न-बाधाग्रों को (चर्षणीषृता) मनुष्यों की घारक शक्ति के द्वारा (हंसि) नष्ट कर देता है।।।।

भावार्यः बस उपासक को चाहिये कि वह भगवान् की सायुज्यता प्राप्त करने का यत्न करे उसके गुणों का गान इसी उद्देश्य से किया जाता है। उसके नेतृत्व में दिव्य सुख की प्राप्ति का सरलतम मार्ग मिल जाता है जो सब विघ्न-बाघाध्रों से रहित होता है।।।।

# तमुं त्वा नुनमं सुरु पर्चतसं राषों भागिमंवेमहे। महीव कृतिः भरणा तं इन्द्र म ते सुम्ना नी भक्नवन ॥६॥

पवार्थः—हे (ग्रमुर) प्राणवन् ! शक्तिसम्पन्न ! (तम् उ) उसी (प्रचेतसं) प्रकृष्टज्ञानवान् (त्वा) ग्राप से, (नूनं) निश्चय ही (राघः) सफलतादायक ऐश्वर्य को (भागं इव) ग्रपने दायमाग के समान मानते हुए (ईमहे) ग्रापसे मांगते हैं, हे (इन्द्र) इन्द्र (ते) ग्राप की, (कृत्तिः) कीर्ति (मही) बड़ी (शरणा इव) ग्राश्रय-स्थली के समान

है; (ते) ग्राप के (सुम्ना) सुख (नः) हंमको (प्र ग्रश्नवन्) प्रकृष्ट रूप में व्याप्त हों ॥६॥ [कृत्तिः यशो वा निरु० ४-२२]

भावार्यः परमेश्वर निश्चय ही सफलतादायक ऐश्वर्य का धनी है; हम दायभाग के रूप में उससे ऐश्वर्य की कामना करें — ग्रर्थात् ग्रपने ग्रापको उसका सच्चे उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में समभें; ग्रोर एक उत्तराधिकार के रूप में ऐश्वर्य की चाहना करें।।६।।

#### ग्रष्टम मण्डल में यह नब्बेवां सूषत समाप्त हुन्ना ।।

श्रय सप्तर्चस्यैकाधिकनवितिनस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—७ श्रपालात्रेयो ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः—१ श्राचीस्वराट्पङ्क्तिः । २ पङ्क्तिः । ३ निचृदनुष्टुप् । ४ श्रनुष्टुप् । ४, ६ विराडनुष्टुप् । ७ पादनिचृदनृष्टुप् ॥ स्वरः—१, २ पञ्चमः । ३—७ गान्धारः ॥

# कन्यां । वारंवायती सोममपि स्नुताविंदत् । अस्तं भरंन्त्यव्रवीदिन्द्रांय सुनवै त्वा शकायं सुनवै त्वा ॥१॥

पदार्थः—(बार्) [पित द्वारा] वरण को (ध्रवायती) स्वीकार करती हुई (कन्या) कन्या, जो (स्नृता) [शारीरिक दृष्टि से] निचुड़ गई हो वह, (सोमं) सोम-लता ग्रादि ग्रोपिघयों के रोगनाशक रस को (ग्रिप) निश्चय ही (ग्रविवत्) प्राप्त करे ग्रीर प्राप्त करके (ग्रस्तं भरन्ती) घर ग्राती हुई उस रस के प्रति मन ही मन यह (ग्रव्वीत्) कहे कि (त्वा) तुभ सोम को मैं (इन्द्राय) रोगादि दुःख विदारकता के लिये (सुनवे) निष्पादित करती हूँ; (शकाय) समर्थ होने के लिये (सुनवे) सम्पादित कर रही हूँ।।१।।

भावार्थः — जो कन्या किसी रोगादिवश शरीर से निर्वेल श्रीर निस्तेज हो उसको विवाह से पूर्व सोमलता श्रादि रोगनाशक श्रीषधियों का रस सेवन कराके पहले समर्थ श्रीर शिवतशाली बनाना चाहिये; ऐसा कर चुकने पर ही वह वस्तुतः पित को स्वीकार करने योग्य बनती है।।१।।

[यदवृणोत् तस्माद् वा:-शतपथ ६-१-१-६। स्रवीयती=स्रव्+ इ + घज्; स्रवायः = स्वीकृति-ग्राप्टे। इन्द्रः=रोगादिकं दारयतीति।]

असौ य एषि वीरको गृहंगृहं विचाकशत् । इमं जम्मं स्रुतं विव घानावन्तं कर्मिमणमपृपवन्तमुक्यिनंम् ॥२॥ पवार्यः—(प्रसो) वह जो (वीरकः) [पूर्णंशरीरात्मबलप्रदः—ऋ० द० ऋ० १-४०-३] शरीर एवं प्रात्मा को पूर्णं बलशाली बनाने वाला [सोम रस] (गृहं गृहं) प्रत्येक घर प्रर्थात् जीवात्मा के निवासमूत शरीर को (विचाकशत्) विशेष रूप से कान्तिमान् बनाता हुन्ना (एषि) सिक्रय है, (इमं) इसको, हे इन्द्र! रोगादि दुःखों को काटने के लिये कृतसंकत्न मेरे प्रात्मन्! (पिब) सेवन कर; यह जो (जम्भसुतम्) प्रौषिष को मुख में प्रसकर निकाला गया है; (घानावन्तं) पुष्टिप्रद है [घानम्=पौष्टिक-घाज् घारएा पोषण्योः + त्युट्], (करिम्भणम्) सभी दिव्य पदार्थों से मिश्रित है [विश्वेषां व एतद् देवानां रूपं यत्करम्बः = करम्मः तैत्ति० ब्राह्मण् ३-५-१४-४], (प्रपूपवन्तम्) सड़ने प्रर्थात् दुर्गंन्धत न होने के पदार्थ से युक्त है [प्रपूपः = न पूयते विशीयंते—पूर्यी विशरण् दुर्गंन्धे च], प्रौर जो (उिषयन्तम्) उक्य ग्रर्थात् प्राण् की शक्ति से संयुक्त है, शरीर को स्पूर्ति देता है [प्राणः कारीरं-प्राविशत्, तत्-शरीरं—प्राणे प्रपन्ने उदितष्ठत्, तदुक्यममवत्; प्राण् उक्य-मित्येव विद्यात्—ऐ० ग्रा० २; १, ४। शरीर को उठानेवाली, प्राण्शिक्त का नाम ही उक्य है—सोमरस में भी वह शक्ति विद्यमान है]।।२।।

भावार्यः—सोमलता भ्रादि श्रीषिधयों का जो रस—सोम यहाँ श्रिम-प्रेत है—वह मुंह में चबाया जाता है; उसमें पौष्टिक एवं दिव्य गुण वाले पदार्थों का मिश्रण है; साथ ही वह ताप भ्रादि से विश्लिष्ट होकर दुर्गन्ध नहीं देता—सड़ता नहीं है श्रीर प्राणशक्ति का प्रदाता है। निर्बल कन्या को पतिवरण से पूर्व ऐसे सीम का सेवन करना चाहिये।।२।।

# था चन त्वां चिकित्सामोऽधिं चन त्वा नेमंसि । वनिरिव शनकैरिवेन्द्रांयेन्दो परिं सव ॥३॥

पदायं:—हे (इन्दो) सोमरस की ग्राह्लादक बूंद ! [उन्दित = क्लेदयित यत्, चन्द्र इवाद्र स्वमावः —ऋ० द० यजु० १८-५३] (शनैः इव शनकैः इव) घीरे ही घीरे (इन्द्राय) रोगादि दुःखनिवारक शक्ति प्रदान करने के लिये (परिस्नव) स्निवत हो; [हम (त्वा) तेरे (न + चन + प्रिभ + ईमिस) गुणावगुणों को नहीं जानते यह नहीं, मलीमांति जानते हैं। इसलिये (त्वा) तुभ पर (चिकित्सामः चन) नियन्त्रण मी रखते हैं।।३।।

भावायं:—सोमरस की मात्रा पर पूरा नियन्त्रण रखना चाहिये। यह बलप्रद ग्रौषिध बूंद-बूंद करके सर्वथा नियंत्रित मात्रा में दी जानी चाहिये – यह धीरे-धीरे प्रभावी होती है।।३।।

[चिकित्सा=Control ग्राप्टे]

# कुविच्छकंत्कुवित्करंत्कुविन्नो वस्यंस्करंत् । कुवित्यंतिद्विषा यतीरिन्द्रण सङ्गमांमहै ॥४॥

पदार्थः — यह सोम (कुवित् शकत्) बहुत ग्रधिक समर्थ बनाये; (कुवित् करत्) हमें खूब परिष्कृत कर दे; (नः) ग्रीर हमको (कुवित्) बहुत (वस्यसः) बसाने वाली शिवतयों से (करत्) सम्पन्न कर दे। (कुवित्) ताकि (पतिद्विषः) [दुर्बलता ग्रादि के कारण] पतियुक्त होने की मावना से ही मानो द्वेष करनेवाली हम (यतीः) कियाशील होकर (इन्द्रेण) शक्तिशाली वीर्यवान् [वरण किये पति] के साथ (संगमामहै) संगम कर सकें।।४।।

भावार्षः — सोमलता ग्रादि ग्रीषिधयों के रस का सेवन करके दुर्बल ग्रीर रोगिणी कन्यायें भी, जो किसी को पतिवरण करने के विचारमात्र से दूर भागती थीं, शक्तिसम्पन्न होकर वीर्यवान् पति को चाहने लगती हैं।।४।।

# श्मानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रॉहय । श्विरंस्ततस्योर्वरामादिदं म चपोदर ।।५।।

पवार्थ:—हे (इन्द्र) शक्ति एवं ऐश्वर्य के इच्छुक मेरे जीवातमन् ! (इमानि त्रीणि) ये तीन (विष्टपा—विष्टपाणि) प्रपने में व्याप्त होने वाले को बचा रखने वाले—वर्तन या पात्र हैं [विष्लृव्याप्तौ—विष्+कत =विष्ट +पा ्रक्षणे विष्ट-पम्=A Vessel श्राप्टे] [शरीर की तीन गुहाएं हैं—शिरो गुहा, उरो गुहा भौर उदर गुहा] (तानि) इन तीनों को (विरोह्य) स्वस्थ करके वृद्धिशील, उन्नितशील कर । इनमें से (ततस्य) इस सन्तित रूप में निरन्तर चलने वाले [तन्+कत] शरीर का (शिरः) शिरोमाग है—[दूसरी गुहा] (उवंराम्) [प्राण् से फैलने वाली] उरो गुहा है; [तथा तीसरी गुहा] (इदं मे उपोवरं) मेरे शरीर के मध्य माग में स्थित उदर गुहा है। [उप=in=में ग्राप्टे] ।।।।

भावारं:—शरीर तीन क्षेत्रों प्रथवा गुहाग्रों में बंटा हुग्रा है—शिरो-गृहा, उरोगृहा ग्रोर उदरगृहा। पुत्रपौत्रादि रूप में फैलने वाला—ग्रागे चलने वाला शरीर है—उसका ही यहां 'तत' से संकेत है। इसकी दो गृहायें शिर ग्रोर 'उदर' तो यहां स्पष्ट ही संकेतित हैं—'उर्वरा' तथा 'उरस्' शब्द का मूल [उर् गमने सौत्रो धातुः है ग्रथवा 'ऋ' धातु है] उरो गुहा में हृदय, फेफड़ तथा धमनियां है, जो प्राण ग्रादि द्वारा निरन्तर गतिशील हैं। इस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों—तीनों गुहाग्रों—की गुद्धि से शरीर शुद्ध होकर सशक्त बनता है ।।।।

# असौ च या नं चर्वरादिमां तन्वं मर्म। अयों ततस्य यिक्छरः सर्वा वा रीमशा कृषि ॥६॥

पदार्थ: —इसी बात को पुन: स्पष्ट करते हैं। (च) ग्रौर (ग्रसौ या न: उर्वरा) वह जो हमारी उरो गुहा है उसको (ग्रात्) तथा (इमां) इस (मम) मेरी जो (तन्वं) पतली-दुवली सूक्ष्म सी उदरगुहा है — उसको, (ग्रथ उ) तथा च (ततस्य) शरीर का (यत्) जो (शिरः) शिरोमाग, मस्तिष्कगुहा है — (सर्वा ता) उन सभी स्थानों को (रोमशा) लोमयुक्त — वर्धनशील — कर ।।६।।

भावायं: -शिरोगुहा में स्थित मस्तिष्क तथा ज्ञानेन्द्रियां, उरोगुहा के हृदय, फेफड़े तथा उदर गुहा में स्थित ग्रांतें, गुर्दे ग्रादि ग्रंग वृद्धिशील एवं सशक्त हों तो मनुष्य स्वस्थ रहता है।।६।।

खे रथंस्य खेऽनंसः खे युगस्यं श्वतकतो । अपाळामिन्द्र त्रिष्पूरव्यकृणोः स्परवचम् ॥॥

पवारं:—है (इन्द्र) सोमरस के उपभोग से शक्तिशाली बने हुए मेरे श्रात्मन् ! (श्रवालां) से कड़ों कमों के कर्ता तथा विज्ञानवान् ! (श्रवालां) सुक्त पालन-पोषण से रहित कन्या को (रथस्य) इस रमणीय वाहन शरीर के (खे) छिद्र प्रथात् दोष में से, (श्रनसः) [अन् प्राणने + श्रमुन्, श्रनः—जो समर्थ बनाता है वह प्राणा ।] प्राणा के (खे) दोष में से तथा (युगस्य) पर्याप्त समयं से चले श्राये (खे) अन्य दोष में से [अथवा इन्द्रियों व श्रात्मा को जोड़ने वाले मन के दोष में (हरिशरण सि०अ०)] इस प्रकार से निर्दोष करके (श्रिष्पृत्वो) तीन प्रकार से निर्दोष करके (सूर्यत्वचम्) सूर्य के समान तेजस्वी त्वचा वाली (कृण्हि) कर दे।।७।।

भावार्थ: —सोमलता ग्रादि श्रोषधियों के रस का विधिवत उपयोग करने से शरीर के सभी प्रकार के दोष, प्राणापान ग्रादि कियाश्रों के दोषों के कारण उत्पन्न रोग सब मिट जाते हैं। पोषण के श्रभाव में रिक्त एक खोखला हुआ शरीर पुनः कान्तिमान हो उठता है।।

ग्रष्टम मण्डल में यह इक्यानवेवां सूक्त समाप्त हन्ना ।।

प्रय त्रयस्त्रिशद्ऋचस्य द्विनवतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—३३ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ।। देवता—इन्द्रः ।। छन्दः—१ विराडनुष्टुप् । २, ४, ८—१२, २२, २४—२७, ३० निचृद्गायत्रो । ३, ७, ३१,३३ पादनिचृद्गायत्रो । ५ ग्रार्ची स्वराड्-गायत्रो । ६, १३—१४, २८ विराड्गायत्रो । १६—२१, २३, २४, २६, ३२ गायत्रो ।। स्वरः—१ गान्धारः । २—३३ षड्जः ।।

# पान्तमा वो अन्धंस इन्द्रंमुमि म गांयत । विश्वासाइ ज्ञातकंतुं मंहिंष्ठं चर्षणीनाम् ॥१॥

पदार्थः—(वः) तुम प्रजाजनों द्वारा (श्रन्थसः) समर्पित ग्रन्न ग्रथवा कर ग्रादि मोग्य का (ग्रा पान्तं) सर्वात्मना मोग करते हुए, (विश्वासाहं) सब शत्रुग्नों के विजेता (शतकतुं) बहुत प्रकार के ज्ञान के जानने वाले तथा ग्रनेक कर्म करने वाले (चर्षणीनां मंहिष्ठं) ग्रपने ऐसे गुणों के कारण समभ-बूभवाले मनुष्यों के भी श्रतिशय माननीय (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् राजा की (ग्राम प्र गायत) प्रकृष्ट स्तुति करो ।।१।।

भावार्थः—जो राजा स्वयं वलवान् ग्रतएव शत्रुजेता, स्वयं विद्वान्, प्रजा की भलाई के भ्रनेक कार्यों का कर्ता होता है, विवेकशील मनुष्यों का भी वह माननीय होता है ग्रौर प्रजा उसे कर-रूप में ग्रनेक प्रकार के भोग्य प्रदान करती है।।१॥

# पुष्टूतं पुंकष्टुतं गायान्यं श्रे सनेश्रुतम्। इन्द्र इतिं ज्ञवीतन ॥२॥

पदायं:—ऐश्वर्यवान् इन्द्रपदवाच्य राजा कीन है ? उत्तर देते हैं—(पुरुह्तं) बहुतों द्वारा श्रपनी सहायता के लिये पुकारे गये, (पुरुष्टुतं) बहुत से जानने वालों द्वारा जिसकी स्तुति—गुणागान की गई है, जो (गाथान्यं) प्रशंसनीय उपदेशों का नेता है, (सनश्रुतम्) सनातन शास्त्र जिसने सुने हुए हैं—ऐसे राजपुरुष को (इन्द्र इति) 'इन्द्र'— ऐश्वर्यवान् राजा के नाम से (ब्रबीतन) पुकारो ॥२॥

भावार्यः इस मन्त्र में राजा की परिभाषा बतायी गई है - ग्रर्थ स्पष्ट है।।२।।

## इन्द्र इन्नी मुहानी दाता बाजांनां नृतुः । महाँ अभिज्ञा यंमत् ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्रः इत्) पूर्वीक्त लक्षणों वाला राजा ही (नः) हमें (महाना वाजानां दाता) ग्रादरणीय बल, विज्ञान, धन ग्रादि ऐश्वर्यों को दिलाने वाला, (नृतुः) विविध रूप में, नट की मांति, कर्मकर्ता ग्रथवा सबका नेता [नृ नये—ग्रीणादिकस्तु प्रत्ययः]हमें (महाम्)महान् ऐश्वर्य (ग्रभिज्ञु) नम्नता पूर्वक (ग्रायमत्) प्रदान करे ॥३॥

भावार्यः — राजा यों तो राजा ही है, परन्तु वही राजा वस्तुतः महान् एवं उदार है जो नम्र होकर प्रजा में ग्रपना ऐश्वर्य बांट देता है।।३।।

# अपांदु जिप्यून्धंसः सुदक्षंस्य महोषिणाः । इन्दोरिन्द्रो यवांत्रिरः ॥४॥

पदायं:—(शिप्री) मुखनासिका भ्रादि से सुन्दर तथा मुकुटघारी, (इन्द्रः) ऐश्वयंवान् राजपुरुष (सु-दक्षस्य) उत्तम ज्ञान एवं वल से युक्त, (प्रहोषिणः) प्रकृष्ट रूप से समर्पित किये हुए (यवाशिरः) यव भ्रादि को मिलाकर पकाये हुए, (इन्दोः) भ्रानन्ददायक, (भ्रन्धसः) स्वादु भ्रन्न का (श्रपात्) पान करे भ्रोर उसकी रक्षा करे।।४।।

भावार्थः — इस मन्त्र में राजा के कर्त्त व्य का ग्रीर उसके लक्षण का संकेत दिया है; ग्रर्थ स्पष्ट है।।४॥

#### तम्विभ प्राचितेन्द्रं सोमंस्य पीत्रयं । तदिद्धःचंस्य वर्धनस् ॥५॥

पदार्थ:—हे प्रजा के मनुष्यो ! (सोमस्य पीतये) सृष्ट पदार्थों के ज्ञान तथा उनकी (पीतये) रक्षा के लिये, उन्हें बनाये रखने के लिये (तं) उस पूर्वोक्त (इन्द्रं) राजपुरुष की (ग्रिभ प्राचंत) स्तुति करो; रक्षार्थ उसी से प्रार्थना करो; (तत् इति) यह स्तुति कमं ही (ग्रस्य वर्धनम्) इस सोम को बढ़ाने वाला भी है।।।।।

भावार्यः — राष्ट्र में पूर्वोक्त मन्त्र से वर्णित राजा ही राष्ट्र के ऐश्वर्य का उत्तम रखवाला हो सकता है। सब प्रजाजन ऐसे राजा को ही रक्षा के लिये नियुक्त करें।। १।।

# अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा । विक्वामि भ्रवना भ्रवत् ॥६॥

पवार्थ:—(देवः) दिव्यगुणी राजा (ग्रस्य) प्रजा द्वारा समिपत इस कर ग्रादि के (मरानां) हर्पदायक ग्रानन्द का (पीत्वा) पान करके उस (देवस्य) समिपत दिव्य धन ग्रादि से प्राप्त (ग्रोजसा) ग्रोजस्विता द्वारा (विश्वा भुवना ग्रभिभुवत्) समी लोकस्य शक्तियों को पराभृत कर देता है।।६।।

भावायं:—प्रजा द्वारा प्रसन्नता से समर्पित कर भ्रादि धन से राजा न केवल हिंपत रहता है, ग्रिपतु, वह उसके बल पर सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वविजयी भी हो जाता है ॥६॥

# त्यम् वः सत्रासाहं विश्वां स्नु गीष्वियंतम्। श्रा न्यांवयस्युत्तयं ॥७॥ युध्मं सन्तंमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम् । नरंमवार्यक्रंतुम् ॥८॥

पदार्थः — हे राजा के प्रशंसक प्रजाजन ! (त्यं उ) उस ही (सत्रासाहं) बहुतों पर विजय प्राप्त करने वाले, (यः) प्रजाजनों की (विश्वासु) सभी (गीर्षु) वाणी द्वारा गाये गये स्तोत्रों में (ग्रायतं) विस्तृत, (युध्मं सन्तं) योद्धा होने के कारण (ग्रनवाणं) प्रन्यों — शत्रुग्नों की पहुँच से बाहर, (सोमपां) विविध पदार्थों के मोक्ता ग्रतएव (ग्रन-पच्युतं) ग्रहिंसित तथा (ग्रवायं ऋतुं) ग्रनिवारणीय कृत्यों वाले (नरं) नेता राजा को (ऊतये) रक्षा, देखमाल व सहायता के लिये (ग्रा च्यावयिस) लिवाकर लाता है ॥७, ६॥

भावार्यः—दोनों मन्त्रों का एक साथ ग्रर्थ किया गया है। प्रजाजन किन गुणों से विशिष्ट राजपुरुष को ग्रपना रक्षक नियुक्त करें—यह इनमें दर्शाया गया है। मंत्रों का ग्रर्थ स्पष्ट है।।७, ८।।

# विक्षां ण इन्द्र राय था पुरु विद्वाँ ऋंचीषम । अवां नः पार्थे धर्ने ॥९॥

पदार्थः—प्रजाजनों के मध्य वर्तमान ऐश्वयंशाली —इन्द्रपदवाच्य राजा से प्रजापुरुष प्रार्थना करते हैं —हे (ऋचीषम) स्तुति के सर्वथा योग्य ! (विद्वान्) सारी बात से खूब परिचित प्राप (इन्द्र) राजपुरुष ! (नः) हमें (रायः) दातव्य ऐश्वर्य (पुरु) बहुत वार (शिक्षा) प्रदान करें; (पार्ये) निर्णायक—पार पहुँचानेवाले— (धने) ऐश्वर्यं की प्राप्ति तक (नः प्रव) हमारी रक्षा कर ।।६।।

भावार्यः—राजा ऐश्वर्यवान् है; वह ग्रनेक ग्रवसरों पर प्रजा को ऐश्वर्य के साधन देकर उन्हें ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करता है कि जो प्रजा को सब रुकावटें पार कराके, लक्ष्य तक पहुंचाता है।।।।

# अतंश्चिदिनद्रं ण छपा यांहि शुतवांजया ।

#### इषा सहस्रंवाजया ॥१०॥

पदार्थः है (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजपुरुष ! (ग्रतः चित्) ग्रपने वर्तमान स्थान से ही, (शतवाजया) सैंकड़ों बलों वाली, (सहस्रवाजया) हजारों सामर्थ्यवाली (इया) समृद्धि के साथ (ण:=नः) हमारे (उप) समीप (ग्रायाहि) चलकर ग्रा ॥१०॥

भावार्यः - राजा की जो समृद्धि - ज्ञान, बल, धन ग्रादि का भण्डार है

उससे भ्रनेक उपयोगी काम बन सकते हैं—राजा प्रजाजनों के मध्य जब पहुँचे, उस समय उसका यह भण्डार—दान के लिये खुला हो ॥१०॥

#### अयांम घीवंती घियोऽवँद्धिः शक गोद्दरे ।

#### जर्षेम पृत्सु वंजिवः ॥११॥

पदार्थः — हे (शक) समर्थ ! (बिज्जिवः) शस्त्र-ग्रस्त्र ग्रादि साधना वाले, (गोदरे) मूमि तथा पर्वत ग्रादि के विदारण सरीखे प्रयत्नसाध्य कर्मों द्वारा धन-धान्य प्राप्त करने वाले राजपुरुष ! (धीवतः) प्रशस्त कर्म एवं ज्ञान वाले पुरुषों की (धियः) ज्ञान एवं कर्म शिवतयों को (ग्रयाम) प्राप्त करें ग्रीर (पृत्सु) संघर्ष स्थलों में (जयेम) विजयी बनें।।११॥

भावार्थः —राजपुरुष के ग्रादर्श को सामने रखकर हम भी उसी के समान नाना विद्याग्रों को जानने वाले ग्रौर कर्मकुशल बनें ग्रौर इस प्रकार राजा-सिहा हम सभी ग्रंपनी विघ्नबाधाग्रों पर विजयी हों ॥११॥

### बयमुं त्वा अतकतो गावो न यवंसेष्वा । उनथेषुं रणयागसि ॥१२॥

पदार्थः—(यथा) जिस प्रकार (गावः) गाय ग्रादि पशुग्रों को (यवसेषु) मध्य तृगा घास ग्रादि से ग्रानित्त करते हैं, वैसे ही, हे (शतक्रतो) विविध कर्म शक्तियुत, नेता राजपुरुष (वयम उ) हम ही (त्वा) ग्राप को (उक्षेषु) कथन करने योग्य प्रशंसा वचनों द्वारा हर्षित करते हैं।।१२।।

भाषायं:—राजपुरुष की प्रजा द्वारा उचित शब्दों में प्रशंसा राजपुरुष को प्रजा की भलाई के लिये प्रोत्साहित करती है—ग्रत: वह करनी ही चाहिये।।१२।।

# विश्वा हि मेर्त्यत्वनातुंकामा अंतकतो ।

#### श्चर्गनम वज्जिनाशसं: ।।१३॥

पदार्यः है (शतकतो) अपरिमित ज्ञान एवं कर्मशक्तिशालिन् ! (बिज्जन्) कठोर शस्त्रास्त्रादि साधनसम्पन्न ! राजपुरुष ! तेरी कृता से हम (बिश्वा हि) प्रायः सभी (मर्त्यत्वना) मानवीचित (प्रनुकामा) कामनाग्रों को ग्रीर (ग्राशसः) ग्राशाग्रों को (ग्रान्म) प्राप्त करें ।।१३।।

भावार्यः - समाज के म्रति ज्ञानी व किम्रष्ठ जन राजपद के योग्य होते

हैं। साधारण जन उनकी कृपा से अपनी सभी मानवोचित कामनाओं और आशाओं की सफल प्राप्ति कर पाते हैं।।१३।।

#### त्वे सु पुंत्र भवसोऽहंत्रन् कार्यकातयः।

#### न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥१४॥

पदायं: —हे (शवसः) बल के (पुत्र) रक्षक ! अथवा बल के द्वारा बहुकों के रक्षक राजपुरुव ! (कामकातयः) कामनाश्रों की पूर्ति के अभिलाषी जन (त्वे) तुक्ष परं (सु, अवृत्रन्) मलीमांति निर्मर रहते हैं। हे (इन्द्र) शक्तिसमान्न राजपुरुष ! (त्वां) तुक्ष से कोई भी (न अतिरिच्यते) बढ़ाचढ़ा नहीं है ।।१४।।

भावायं: - समाज में सर्वोत्कृष्ट एवं सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष को उच्चतम राजपद दिया जाता है। साधारण जन अपने सुख-साधनों के लिये, स्वभावतः उसी पर निर्भर रहते हैं।।१४॥

#### स नो इपन्त्सनिष्ठया सं घोरया द्रवित्न्वा ।

# धियाविंड्ड पुरंन्ध्या ॥१५॥

पदार्थः —हे (वृषन्) बलिष्ठ एवं सुखप्रापक राजपुरुष ! (स.) वह तू (सिन-ष्ठिया) स्थिर ग्रयवा हमारे प्रति घनिष्ठ ग्रनुराग रलनेवाली, (घोरया) महा तेज-स्विनी ग्रतएव ग्रादरणीया, (द्वित्त्वा)) शीघ्रता से कार्यसाधिका, (पुरम्थ्या) संसार मर की रक्षिका(धिया) प्रज्ञा एवं कर्मशक्ति के साथ (नः) हमारे समाज में (ग्रविष्ढि) प्रवेश कर ॥१५॥

भावारं:—समाज जिस व्यक्ति को राजपुरुष चुनती है उसकी विचार-राक्ति एवं कर्मशक्ति शीघ्रकार्य करने वाली तो होनी ही चाहिये,साथ ही उस पुरुष का समाज के प्रति ग्रनुराग भी हो ग्रीर वह इतना तेजस्वी भी हो कि सब स्वभाव से उसका ग्रादर करें; ग्रति परिचयदोष के कारण वह मान-हानि का शिकार न हो ॥१५॥

### यस्त नुनं श्रांतकतिनद्रं द्युम्नितंमी मदं।।

#### तैनं नूनं बदें मदे। ॥१६॥

पदार्थ:—हे (शतकतो) सैकड़ों प्रकार के प्रज्ञान एवं किया शक्ति से समृद्ध (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमेश्वर ! (नूनं) निस्तन्देह (यः) जो (ते) ग्रापका (द्युम्तिनः तमः) ग्रत्यन्त यशस्वी (मदः) हर्ष है; (तेन मदे) उम हर्ष में (नूनं) ग्रब (मदेः) हमें भी हिंपत कर ॥१६॥

भावार्षः —हिषत होना तो सभी चाहते हैं; ऐश्वर्यवान् व्यक्ति ग्रपनी समृद्धि के बल पर हर्ष में डूबे रहते हैं; परन्तु उपासक तो परमेश्वर से वही हर्ष मांग रहा है कि जिस हर्ष से परम प्रभु हिषत रहते हैं —ग्रर्थात् प्रत्यन्त यशस्वी हर्ष। इस लोक के ऐश्वर्यवान् जन ऐसे हर्ष भी मनाते हैं, जिन्हें रँगरिलयां कहते हैं ग्रौर जो उनके ग्रप्यश को सूचित करते हैं। ऐसे हर्षों से उपासक को बचना चाहिये।।१६।।

# यस्ते चित्रश्रंबस्तमो य ईन्द्र हत्रहन्तंमः। य ऑजोदातंमो मदंः॥१७॥

पदार्थ:—है (इन्द्र) परमेश्वर ! उस हर्ष में ग्रव हमें मी हिंपत कर कि (यः) जो (ते) तेरा हर्ष (चित्रश्रवस्तमः) ग्रत्यन्त ग्राश्चर्यं रूप से ग्रतिशय श्रवण करने योग्य ग्रथवा प्रशंसनीय है; (यः) जो (वृत्रहन्तमः) विघ्नकारी, गुणों को रोकनेवाली शक्तियों को खूब नष्ट कर सकता है ग्रीर (यः) जो (ग्रोजोबातमः) ग्रोजिस्वता का ग्राधान करने में ग्रत्यधिक समर्थ है।।१७।।

भावार्यः—निश्चय ही इस मंत्र में विणित ईश्वरीय हर्ष सर्वथा निष्पाप ही होना सम्भव है; मनुष्यों को ऐसे ही हर्ष का सेवन करना चाहिये।।१७॥

# विद्या हि यस्ते अदिवस्त्वादंत्तः सत्य सोमपाः । विश्वासु दस्म कृष्टिष्टं ॥१८॥

पदार्थः—हे (ग्रद्रिवः) मेघ के समान उदारों के तथा पाषाण्यवत् हढ़ एवं शत्रुनाशक जनों के स्वामिन् ! (सत्य) न्यायनिष्ठ ! एवं (दस्म) ग्रज्ञानान्घकार के नाशक ! (सोमपाः) ऐश्वर्य के पालक ! (यः) जो (त्वादत्तः) ग्रपका दिया हुग्रा हर्ष (विश्वासु) समस्त (कृष्टिषु) मनुष्यों में विद्यमान है। हम उसको (ते) ग्रपका(हि) ही (विद्या) जानें ॥=॥

भावारं:—परमेश्वर सब प्रकार के विविध ऐश्वर्यों के निधि हैं—ग्रीर साथ ही जैसे मेघ उदारता से जल प्रदान करता है, वैसे ही वे भी ग्रपना ऐश्वर्य मनुष्यों में बांट देते हैं। ग्रपने चारों ग्रीर ऐश्वर्यवानों को प्रसन्न देखकर हम यह ग्रनुभव करें इनकी प्रसन्नता तभी तक है जब तक कि ये परमेश्वर की भांति निष्पाप हर्ष के भागी हों—सपाप हर्ष टिकाऊ नहीं रह सकता ॥१८॥

# इन्द्रांय मद्दने छुतं परिं ष्टोमन्तु नो गिरंः। व्यर्कमर्चन्तु कारवंः॥१९॥

पदार्थः—(मद्रने)ग्रानन्द में विमोर ग्रानन्दशील (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् के लिये (सुतं) निष्पादित दिव्य ग्रानन्द की (नः गिरः) हमारी वाि् यां (पिर, स्तोभन्तु) सर्वतः प्रशंसा करें। पुनश्च इस (ग्रकं) सारमूत सोम तत्त्व की (कारवः) कर्म में दक्ष—परम लक्ष्य के कुशल साधक ही (ग्रचंन्तु) सेवा करते हैं—इसको प्राप्त करते हैं।।१६।।

भावायं:—भगवान् ग्रानन्दस्वरूप हैं; हमें उनके ग्रानन्दी होने का मर्म समभना चाहिये श्रीर उसकी प्रशंसा कर उसको प्राप्त करने की श्रभिलाषा मन में जगानी चाहिये। हां, कुशल साधना से ही यह दिव्य ग्रानन्द प्राप्त किया जा सकता है।।१६।।

# यस्मिन विश्वा अघि श्रियो रणंनित सप्त संसदंः। इन्द्रं सुते इंबामहे ॥२०॥

पदार्थः—(संसदः) सम्यक् स्थिरता से टिकने वाली (सप्त) सात इन्द्रियां प्रथवा सप्तऋषि (विश्वाः) सभी (यस्मिन् प्रविश्वियः) जिस प्रविष्ठाता का ग्राश्रय लेते हैं उस (इन्द्रं) ज्ञानधन के ईश्वर मन को (सुते) योगयज्ञ में ऋतम्मरा की सिद्धि के प्रयोजन से (हवामहे) पुकारते हैं।।२०।।

भावार्षः — पांचों जानेन्द्रियां, मन ग्रौर बुद्धि ये सातों ऋषि जीवात्मा के श्रिधिष्ठातृत्व में ज्ञानयज्ञ का सम्पादन कर रहे हैं। इस ज्ञान एवं योगयज्ञ का सम्पादन करते हुए ऋतम्भरा प्रज्ञा की सिद्धि होने पर जीवात्मा को दिव्य ग्रानन्द की प्राप्ति होती है।।२०।।

# त्रिकंद्रुकेषु चेतंनं देवासी युष्कमंत्नत । तमिद्रंर्घन्तु नो गिरं। ॥२१॥

पदायं:—(देवासः) दिन्य इन्द्रियां (त्रिकरुकेषु) तीन रिथ तियों—ग्रर्थात् शरीर-ग्रात्मा-मन की पीड़ाग्रों की स्थितियों—नें (यज्ञं) उपासकों के संगमनीय—गमनाहं —ग्रथवा पूजनीय (चेतनम्) ज्ञान ग्रादि गुणोंवाले परमेश्वर का (ग्रतन्वत) विस्तार करते हैं — उसका विस्तार से मनन ग्रथवा घ्यान करते हैं । (तं इत्) उस ही मनन को (नः) हमारी (गिरः) वाणियां (वर्धन्तु) वढावें ॥२१॥ भावार्षः — िकसी भी प्रकार की पीड़ा की ग्रवस्था में मानव परम चेतन परमेश्वर की शक्ति को ध्यान में लाता है। यदि हम वाणी से प्रभु के गुणों का कीर्तन करते रहें तो उक्त तीन पीड़ा की ग्रवस्थाग्रों से ग्रतिरिक्त ग्रवस्थाग्रों में भी हमें प्रभु का सान्निध्य-सा प्राप्त होता है।।२१।।

# च्या त्वा विचान्तिवन्दंवः समुद्रमिव् सिन्धंवः । न त्वामिन्द्रातिं रिच्यते ।।२२।।

पवार्थ:—हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमेश्वर! (सिन्धवः) नदी, नद ग्रादि के जल जैसे (समुद्रं ग्ना विशन्ति) समुद्र में ही समा जाते हैं, कुछ भी ग्रातिरिक्त शेप नहीं रहता; वैसे ही तुभ परमेश्वर दें (इन्दवः)समी ग्रानन्दकर ऐश्वर्यरूप पदार्थ (ग्ना विशन्ति) चारों ग्रोर से ग्रा-ग्रा-कर प्रविष्ट हो जाते हैं; (त्वां ग्नाति) तुभ परमे-श्वर को लांधकर (न ग्रातिरिच्यते) कोई वस्तु ग्रातिरिक्त नहीं रहती।।२२।।

भावार्थ: सृष्टि के सभी पदार्थों से मिलनेवाला ग्रानन्दरस उनके रचियता परमेश्वर में ही निहित है; उससे बाहर व उससे बढ़कर कोई पदार्थ या उससे प्राप्त होनेवाला ग्रानन्द भी नहीं है। सृष्टिरचित पदार्थों से मिलने वाला ग्रानन्द परमात्मा के ग्रपने दिव्य ग्रानन्द से भिन्न या ग्रधिक या उत्कृष्ट नहीं होता ॥२२॥

# विव्यवर्थं महिना वृषम्भुष्तं सोपंस्य जागृवे । य इन्द्र जुटरेषु ते ॥२३॥

पदार्थ:—हे (वृषन्) सुखवर्षक ! (जागृवे) जागरूक ! सदा सावधान ! (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमेश्वर ! (यः) जो (ते) तेरे (जठरेषु) उदर की मांति प्रन्तिहित सुखाधिष्ठानों में (सोमस्य) ऐन्दर्य का (भक्षं) मेरा मक्षणीय अथवा सेवनीय अंश है उसको तूने (महिना) प्रपनी बुद्धि से (विव्यवस्य) व्याप्त कर रखा है ॥२३॥

भावार्थः — प्रभु की सृष्टि के पदार्थों में मनुष्य का जितना सेवनीय ग्रंश विद्यमान है — उस पर प्रभु की बुद्धि का ग्रिधिकार है। परमात्मा मनुष्यों के कर्मानुसार ग्रपनी विवेक दुद्धि से भोग्य पदार्थों का मानो बंट-वारा करते हों।।२३॥

अरं त इन्द्र कुक्षये सोमां भवतु हत्रहन्। अरं धामंभ्य इन्देवः ॥२४।। पदार्थ: — हे (बृत्रहन्) विघ्न दूर करनेवाले ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (सोमः) ऐश्वयं (ते) तेरे (कुक्षये) उदर की मांति ग्रन्तिहत ग्रिधिष्ठान के लिये —कोश के लिये (श्वरं) पर्याप्त (भवतु) होता है। (इन्द्रवः) सभी ग्रानन्दप्रद पदार्थ तेरे (धामभ्यः) परिवारी जनों [धामन्-गृहनिवासियों पारिवारिकों के लिये] (ग्ररं)पर्याप्त हैं।।२४।।

भावार्षः — पूर्व मंत्र के अनुसार परमप्रभु दिव्यानन्द का निधान है; उसके ये कोश उसमें स्थापित हैं और उदर की भांति अन्तर्हित हैं। इस मन्त्र में यह बात कही गई है कि इस कोश के लिये पर्याप्त ऐश्वर्य निष्पन्न होता रहता है — और केवल उसके लिये ही नहीं, इस ब्रह्माण्डरूप उसके नानाविध प्रतिष्ठानों में रहनेवाले संसारीजन उसके आत्मीय ही हैं; उनके लिये भी पर्याप्त ऐश्वर्य उसके कोश में संचित रहता है।।२४।।

## अरमश्वांय गायति श्रुतकंची अरं गर्वे ।

#### अरमिन्द्रंस्य धाम्ने ॥२५॥

पदार्थः—(श्रुतकक्षः) वैदिकज्ञान को सुरक्षित किये हुमा विद्वान् (इन्द्रस्य) परमेश्वर सम्बन्धी (ग्रश्वाय) शीघ्र गमनागमनश्चित, प्रथीत् कर्मशिक्ति के लिये (ग्ररं) पर्याप्त, (गर्व) ज्ञानशिक्त के लिये (ग्ररं) पर्याप्त ग्रीर (धाम्ने) परमेश्वर की श्राधारशिक्त के लिये (ग्ररं) पर्याप्त (गायित) स्तुति करता है।।२५।।

भावार्षः पहले मन्त्रों में बताया कि परमेश्वर में दिव्य ग्रानन्द के कोश स्थापित हैं। इन ग्रानन्दमय कोशों से मनुष्य को ग्रानन्द की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति मनुष्य ग्रपनी ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों को सशक्त बनाकर कर सकता है। १४।।

# अरं हि ज्यां सुतेषुं णः सोमेज्निन्द्र भृषंसि । अरं ते शक दावने ॥२६॥

पदार्थः है (इन्द्र) ऐश्वयंसम्पन्न राजपुरुष ! (सोमेषु) ऐश्वयंप्रापक पदानों के (नः) हमारे द्वारा (सुतेषु) विद्या एवं सुशिक्षा द्वारा निष्पन्न कर लिये जःने पर, उनका शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ग्राप (हि ग्ररं भूषिस स्म) निश्चय ही समर्थ हो जाते हैं। हे (शक्क) दानसमर्थ ! (ते) तेरी (वावने) दीनशीलता के लिये भी (ग्ररम्) वह शुद्ध ज्ञान पर्याप्त ग्रथवा समर्थ होता है ॥२६॥

मावार्यः — ईश्वर-भक्त मनुष्य जब विद्या एवं मुशिक्षा द्वारा मृष्टि के विभिन्न पदार्थों का सार उपलब्ध कर लेता है तब उसके राष्ट्र के अध्यक्ष राजपुरुष की दानशक्ति भी पर्याप्त हो जाती है। प्रजा का ज्ञानबल बढ़ने पर राष्ट्र की शक्ति भी बढ़ती है।।२६॥

# पराकात्ताचिदद्विष्ट्रवां नंशन्त नो गिरंः । भरं गमाम ते वयम् ॥२७॥

पदार्थ:—हे (ग्रद्रिवः) मेघवत् उदार एवं पाषाणवत् शक्तिशालिन् इन्द्र ! (नः) हमारी (गिरः)वाणियां(त्वां)तुभको (पराकात् चित्) दूर से मी दूर से(न क्षन्त) पहुँच जाती हैं। (वयम्) हम (ते) तुभे (ग्ररं) पर्याप्त (गमेम) प्राप्त करलें—समभतें।।२७॥

भावार्षः भगवान् से ग्रधिक से ग्रधिक विमुख व्यक्ति भी उसके गुणकीर्तन द्वारा उसको पर्याप्त समभ लेता है। स्पष्ट है कि प्रभु के गुणों की स्तुति ग्रथं समभते हुए करनी चाहिये॥२७॥

# एवा बसिं वीर्युरेवा श्र्रं उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनेः॥१८॥

पदार्थः —हे (इन्द्र) ऐश्वर्य की साधना करनेवाले जीव ! (हि वीरयुः एव ग्रास) तू वीरों ग्रीर वीरता का प्रेमी, चाहनेवाला, तो निश्चय है ही; फिर तू (शूरः उत स्थिरः) दुष्ट दोषों का निवारक ग्रीर निश्चल प्रकृति है। (एवा) इसी प्रकार (ते) तेरा मन मी (राष्ट्रपम्) संशोधित करने योग्य है।।२८।।

भावायं:—वीर ग्रीर वीरता का प्रेमी साधक शूर ग्रीर निश्चल एवं दृढ़ स्वभाव का तो होता ही है; यदि वह प्रभुभिक्त के दिव्य ग्रानन्द का रस लेना चाहता है तो उसको ग्रपने मन को संस्कृत करना चाहिये ॥२८॥

# प्वा रातिस्तुंवीमघ विश्वमिषायि धारुभिः। अषां चिदिनद्र मे सचां।।१९।।

पदार्थः—है (तुवीमघ) विदिध ऐश्वयं के घनी परमेश्वर ! (विश्वेभिः) समी (धातृभिः) पोषणकर्ताभ्रों द्वारा (रातिः एवा) दानशीलता ही (धायि) घारण की गई है; (ग्रधा) इसके ग्रतिरिक्त तो (इन्द्र) हे शक्तिशाली ! तू (नः) हमारा (सचा) साथी मित्र ही है।।२६॥

भावायं: परमेश्वर पोषणकर्ता प्रसिद्ध है; ग्रौर पोषणकर्ता कोई भी हो, वह दानशील तो होगा ही, ग्रन्यथा पोषणसामर्थ्य कैसे देगा ! फिर सच्चे

भक्त का तो परमेश्वर सदा का साथी, मित्र ही होता है —वह ग्रपने साथी हमको पोषणसामर्थ्य क्यों न देगा ?।।२६॥

# मो मु ब्रह्मेवं तन्द्रयुर्भुवों वामनां पर्ते । मत्स्वां सुतस्य गोमंतः ।।३०।।

पदार्थ: —हे (बाजानां पते) ज्ञान, बल, धन ग्रादि ऐश्वयों के संरक्षक राज-पुरुष ! (ब्रह्मा इव) योगिराज चतुर्वेदवेत्ता विद्वान् जैसे (तन्द्रयुः) ग्रालसी नहीं होता वैसे तू भी (मा सु भवः) तन्द्रालु मत बन, सदा जागता रह । चौकन्ना रह कर ऐश्वयों की रक्षा कर । (सृतस्य) निष्पादित (गोमतः) प्रशस्त स्तोताग्रों वाले ऐश्वयं में (श्वतस्व) हर्ष मना ॥३०॥

भावार्थ: योगिराज चतुर्वेदवेता बिहान् की भांति राजपुरुष को भी कभी ग्रालसी नहीं होना चाहिये; राष्ट्र के ऐश्वर्य की रखवाली में वह सदा सावधान रहे ग्रीर इस प्रकार विविध स्तोताग्रों द्वारा प्रशंसित ऐश्वर्य में मग्न रहे ॥३०॥

# मा नं इन्द्राभ्याई दिश्वः स्रों अक्तुष्वा यंपन्। त्वा युजा वंनेम तत ॥३१॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) राजन् !(प्रश्तुषु) रात्रि के ग्रन्थकार के समयों में(दिशः) किसी भी दिशा से ग्राकर कोई (सूरः) छापा मारनेवाला चोर, उचक्का ग्रादि (नः) हम प्रजाग्रों को (न ग्रा यमत्) दवाच न ले। ग्रथवा हे मेरे दिव्य मन ! ग्रजान की ग्रवस्थाग्रों में कोई दुष्ट प्रेरणा देनेवाला दुर्भाव ग्रादि हमको दबोच न ले। (स्वा युजा) तुमसे संयुवत हुए, मिले हुए हम (तत्) उस ग्राक्रमण को (वनेम) जीत लें।।३१।।

भावार्थः — राजा सजग रहे तो रात में भी उसकी प्रजा किसी ग्रप्र-त्याशित ग्राक्रमणकारी का शिकार नहीं होती; प्रजा ग्रीर राजा मिलकर ऐसे ग्राक्रमण के समय विजयी रहते हैं। ऐसे ही यदि मनुष्य का मन सजग रहे तो दुर्भावनाएं मनुष्य को दबोच नहीं सकतीं; दिव्य मन, संकल्पशक्ति की सहायता से मनुष्य की दुर्भावनाग्रों पर विजयी हो जाता है।।३१।।

त्वयेदिनद्र युजा वयं मितं ब्रुवीमिष्ट् स्पृषंः । त्वमस्माकं तवं समिस ॥३२॥ पदार्थ:—हे (इन्द्र) राजन् ग्रीर दिन्य मन ! (त्वया युजा इत्) तुक सहयोगी के साथ ही हम (स्पृषः) स्पर्धा करनेवाले शत्रुग्नों ग्रीर शत्रुमावनाग्रों की चुनौती का (प्रति ग्रुवीमहि) प्रत्युत्तर देते हैं। हे (इन्द्र) राजन् एवं मेरे दिन्य मन ! (त्वं ग्रस्ना-कम्) तू हमारा रह ग्रीर हम (तव स्मिसि) तेरे रहें।।३२।।

भावायं:—राजा ग्रीर प्रजा परस्पर मित्र एवं सहायक रह सभी ईर्घ्यालुग्रों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही यदि मन ग्रीर इन्द्रियां परस्पर सहायक एवं मित्र रहें तो दुष्ट भावनायें मानव के जीवन को नष्ट नहीं कर पातीं।।३२।।

# त्वामिद्धि त्वायवेांऽतुनोतुंवतश्चरांन्।सरवांय इन्द्र कारवंः॥३३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् ! श्रीर दिन्य मन ! (कारखः) कर्म कुशल प्रशंसक प्रजाजन तथा कर्मकुशल इन्द्रियां (त्वायवः) तुक्ते प्राप्त करना चाहते हुए, तेरी मित्रता की कामना करते हुए (त्वां इत् हि) निश्चय ही तुक्ते ही (ध्रनुनोवतः) प्रणाम करते हुए (चरान्) जीवनयापन करें ॥३३॥

भावार्षः — राष्ट्र में राजा के प्रशंसक कर्मकुशल व्यक्ति राजा के ग्रनु-शासन में भक्तिभाव से रहें तो राष्ट्र का जीवन सुखमय बना रहता है ग्रीर दिव्य मन ग्रीर इन्द्रियों का परस्पर श्रद्धापूर्ण सहयोग बना रहता है तो मनुष्य का जीवन सुखपूर्ण रहता है।।३३।।

ग्रष्टम मण्डल में यह बानवेवां सूवत समाप्त हुन्ना ।।

श्रथ चतुस्त्रिशदृचस्य त्रिनवितिमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१—३४ सुकक्षः ।। देवता-१—३३ इन्द्रः । ३४ इन्द्र ऋभवश्च ।) छन्दः-१, २४, ३३ विराङ्गायत्री । २—४, १०, १६, १३, १४, १६, १८, २१, २३, २७—३१ निचृद्गायत्री । ४ — ६, १२, १४, १७, २०, २२, २४, २६, ३२, ३४ गायत्री । १६ पादनिचृद्गायत्री ।। स्वरः—षड्जः ।।

### उद्दिमि श्रुतामेघं दृषभं नयापसम् । अख्यारमेषि स्य ।।१।।

पदार्थः है (सूर्य) प्रेरक परमात्मन् ! ग्राप (श्रुतामवं) ग्रपनी ग्रन्तः प्रेरणा से समृद्धः (वषभं) ज्ञानवर्षकः (नर्वापसं) मनुष्यों के हितकारक कार्यों की सम्पादक, (ग्रस्तारं) काम, त्रभेष ग्राबि तामस भावनाग्रों के फेंक देनेवाली प्रज्ञाशक्ति को (ग्राभ घ-इत्) लक्ष्य करके ही निश्चय (उत् एषि) उदय होते हैं ॥१॥

भाषार्थः - परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त करके मनुष्य का मन ग्रजित ज्ञान के उपदेश, यज्ञ ग्रादि सर्व हितकारी कार्यों ग्रीर काम, कोध ग्रादि दुष्ट भावनांग्रों को फेंक देने ग्रादि में प्रवृत्त होता है।।१।।

नव यो नंवति पुरो विभेदं बाह्यांत्रसा । अहि च हत्रहावंधीत् ॥२॥

स न इन्द्रंश शिवः सरवाश्वांषद् गोषद्यवंमत्। चक्षांरेव दोहते॥३॥

मंत्र संख्या २ तथा ३ का सम्मिलित धर्थ इस प्रकार हैं-

पदार्थः—(यः) जिस इन्द्र प्रयात् मनुष्य की प्रज्ञा ने (बाह्वोक्षसा) दूर दूर तक प्रभावशाली अपने भ्रोज से (नव नवित) ६ × ६० = ६१० अर्थात् अने क (पुरः) शत्रुमावनाभ्रों की बस्तियों को (बिभेद) छिन्न मिन्न किया भ्रौर उस (वृत्रहा) मेव हन्ता सूर्य के समान (भ्राह) सांप-जैमी दुष्टमावनाभ्रों तथा रोगादिकों का (भ्रवधीत्) बघ किया [ग्रहः = निर्ह्म सित उपसर्ग ग्राहन्तीति (सर्पः) - निरु २ १७](सः) वह (नः) हमारी (शिवः) कल्याणकारिणी, (सखा) मित्र (इन्द्रः) प्रज्ञा (भ्रश्वावत्) कर्म- बलयुक्त, (गोमत्) ज्ञानबलयुक्त (यवमत्) ग्रौर दोनों के मिश्रणभूत फल को (उरु- भारेष) बड़ी विशालघाराशों में ही (दोहते) दूब के समान प्रदान करती है ॥२, ३॥

भावार्थः - जब साधक ग्रपनी मननशक्ति के द्वारा दुर्भावना, रोग ग्रादि विघ्नों को दूर कर देता है तो उसकी कर्मेन्द्रियां एवं ज्ञानेन्द्रियां निविघ्न होकर समृद्धि का ग्रर्जन करती हैं।।२,३।।

# यदद्य कचं द्वत्रइन्तुद्गां ऋशि सुर्थे । सर्वे तदिंग्द्र ते वचे ।४॥

पदार्थ:—हे (वृत्रहन्, सूर्य) मेघहन्ता सूर्य के समान तामस वृत्ति गों को नष्ट करनेवाली मेरी परमेश्वर प्रेरित प्रज्ञे ! (श्रद्य) श्राज (यत्, कत्, च) जिस किसी को (श्रिभ) लक्ष्य करके (उत् श्रगाः) तेरा उदय हुग्रा हो, (इन्द्र) हे मेरी प्रज्ञे ! (सर्व तत्) वह सब (ते) तेरे (वशे) श्राघीन हो ॥४॥

भावार्थः — सूर्य मेघ को छिन्न-भिन्न करता है; ऐसे ही मनुष्य की प्रज्ञा, तामस वृत्तियों को काटती है; मनुष्य संकल्प करे कि उसकी प्रज्ञा जिस तामसवृत्ति को नष्ट करने के लिये जब उद्यत हो तभी वह उसको सफलता-पूर्वक काट डाले ।।४।।

यद्वां महद्ध सत्पते न मंरा इति मन्यंसे । उतो तत्सत्यमित्तवं॥५॥

पदार्थः—(वा) श्रथवा हे (प्रवृद्ध) बढ़ी हुई (सत्पते) सद्मावनाभ्रों की रक्षिका बनी हुई मेरी प्रज्ञे ! (यत्) जब तू (न मरा = न मरें) मैं न मरूं (इति) यह (मन्यसें) समक्षने लगती है (उतो) ग्रनन्तर, तब ही (सत्) वह तेरा मानना = समक्षना (इत्) ही (तब सत्यम्) तेरा वास्तविक स्वरूप है।।।।

भावार्थः — जब हमारी मननशक्ति, सद्भावनाम्रों से म्रोतप्रोत हुई मिर प्रतीत होने लगती है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। सद्भावनाम्रों से म्रोत-प्रोत मन एक प्रकार की म्रमर शक्ति है।।।।

# ये सोमांसः परावित ये अर्वावितं सुनिवरे । सर्वोस्ताँ इंन्द्र गच्छिस ॥६।।

पदार्थः—(ये) जो (सोमासः) सुसम्पादित पदार्थबोघ (परावित) दूरस्थकाल ग्रयवा देश में ग्रीर (ये) जो पदार्थबोघ (ग्रविविति) समीपस्थ काल ग्रयवा प्रदेश में (सुन्विरे) सम्पन्न किये गये हों (तां) उन सब को, हे (इन्द्र) प्रज्ञीतू (गच्छिसि) प्राप्त होती है।।६।।

भावार्यः — दूरस्थ देश में ग्रथवा किसी समीपस्थ देश में ग्रभी या बहुत पहले या बाद में पदार्थों का जो भी बोध प्राप्त हुग्रा, होता है ग्रथवा होगा — वह सब हमारी प्रज्ञा को ही प्राप्त होगा। प्रज्ञा ही पदार्थवोध को वहन करती है।।६।।

# तमिन्द्रं वाजयामसि मुहे हुत्राय इन्तंवे। स हषां हषभो भ्रंवत्।।७।।

पदायं:—(महे) बड़ी (वृत्राय) ज्ञान की अवरोधक तामस प्रवृत्ति को (हन्तवे) नघ्ट करने के लिये हम (तं) उस पूर्वोक्त (इन्द्रं) प्रज्ञा को (वाजयामिस) बलवती बनाते हैं। (सः) हमारा मन (वृषा) ज्ञान की वर्षा के द्वारा (वृषभः) सुखों की वर्षा करनेवाला (भुतत) होवे।।७।।

भावार्थः—तामस वृत्तियों का हनन मन की संकल्प शक्ति की बलवान् वना कर किया जा सकता है। प्रबल संकल्प ही सुखों का कारण है।।।।।

इन्द्राः स दामंने कृत ओजिष्ठाः स मद हितः।
युम्नी क्लोकी स सोम्यः॥८॥

पवार्यः—(सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [प्रज्ञा], जो (वामने कृतः) कुटिलतास्रों को

दमन करने में समर्थ बनाया गया है; जो (श्रोजिष्ठः) ग्रिति ग्रोजस्वी है; ग्रीर (सः) वह (बले) बल के कार्यों में (हितः) नियुक्त है; जो (श्रुम्नी) प्रभु की प्रेरणा प्राप्त ग्रतएव बली है; (श्लोकी) प्रशंसित है ग्रीर (सः) वह (सोम्यः) सौम्य गुरायुक्त है।।।।

भावार्यः — जब मनुष्य अपने मन में कुटिलता श्रों को उभरने नहीं देता — तब वह उस समर्थ मननशक्ति के द्वारा स्वयं श्रोजस्वी, बली श्रीर बल के कार्यों को करनेवाला, श्रतएव, यशस्वी हो जाता है।।।।

### गिरा बज्जो न सम्मृंतः सर्बको अनंपच्युतः ।

#### ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः॥९॥

पदार्थः—(वज्रः न) युद्ध स्रथीत् संघर्ष के कठोर साघन के समान (निरा) वेदवाणी द्वारा (सम्भृतः) कठोर स्रथीत् समाहित = ग्रनन्यवृत्ति हुन्ना [संभृत = Concentrated ग्राप्टे]; (सबलः) बलवान्; (ग्रनपच्युतः) कृटिल वृत्तियो द्वारा ग्रपने स्थान से न गिराया गया=सुदृदृः; (ऋष्वः) ज्ञान हेतु [स्वा० द० ऋक् १-६४-२]; (ग्रस्तूतः) प्रवाधित मन (ववक्षे) ग्रपने कार्य का निर्वाह करे। हा।

भावार्थः — वेदवाणी में भगवान् के गुणकीर्तन द्वारा मन समाहित होकर कुटिलताग्रों से लोहा लेने के लिये ऐसा ही कठोर हो जाता है जैसा वज्र । समाहित मन, बलवान् ग्रौर श्रिडिंग बन जाता है। इस प्रकार के एकाग्रमन के द्वारा ही कुटिलताग्रों का ग्रिपहार किया जा सकता है।।६।।

# दुर्गे चिन्नः सुगं कृषि गृणान इंन्द्र गिर्वणः । त्वं चं मधवन वर्षः ॥१०॥

पदार्थ:—हे (गिवंणः) वेदवासी द्वारा स्तुत (इन्द्र) मेरे मन ! (दुर्गेचित्) अवड्खाबड़ प्रदेश में (नः) हमारे लिये (सुगं) सुखपूर्वक जाने योग्य मार्ग (कृषि) बना दे। (त्वं च) ग्रीर तू, हे (मधवन्) ग्रादरसीय ऐश्वर्य-बुद्धि के धनी मेरे मन ! (वशः) मेरा वशवर्ती बन ॥१०॥

भावार्षः — मनुष्य की जीवनयात्रा का प्रदेश नानाविध कठिनाइयों एवं रुकावटों के कारण ऊबड़-खाबड़ है — समतल नहीं है ['दुर्ग.' है]; उसमें चलने के लिये सरल मार्ग समाहित मन द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। ग्रीर यह भी तब जब समाहित मन भी जीवात्मा का वशवर्ती रहे।। १०।।

यस्यं ते न चिंदादिशं न मिनन्ति खराज्यंम्। न देवो नाभिंगुर्जनः॥११॥ पदार्थः —हे मेरे दिव्य मन ! (यस्य) जिस तेरे (ग्रादिशं) ग्रादेश को श्रीर (स्वराज्यम्) प्रतिद्वन्द्वितारहित ग्रपने निजी प्रशासन को (न मिनन्ति) कोई मी विद्यस्त नहीं करता; (न देवः) न तो कोई इन्द्रियवशी विद्वान् ही ग्रीर (न) न ही (ग्राधिगुः) ग्रघीरता से काम करनेवाला (जनः) मनुष्य ही ॥११॥

भावार्थः मनुष्य का मन, उसकी मननशक्ति इतनी प्रबल है कि मानव के जीवन में उसके शासन का कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं है; मनुष्य के जीवन में वह सर्वेसर्वा है; भले ही मनुष्य दिव्यगुणी इन्द्रियजयी विद्वान् हो अथवा भ्रधीर प्रकृति मनुष्य। इसलिये मन को समर्थ बनाना आवश्यक है।।११।।

# भां ते अप्रतिष्क्वतं देवी शुष्पं सपर्यतः। उभे संचित्र रोदंसी ॥१२॥

पदार्थः—(ग्रधा) पुनश्च हे (सुशिप्र) शोमन व्यावहारिक तथा पारमायिक सुखों के स्रोत मेरे मन ! (उभे) दोनों (देबी) द्योतमान (रोदसी) द्यावा पृथिवी के मध्य वर्तमान प्राणी (ते) तेरे (ग्रप्रतिष्कुतं) विरोधी शक्तियों द्वारा अपराजित(शुष्मं) वल को (सपर्यतः) पूजते हैं—उसका आदर करते हैं ।।१२।।

भावायः—मानव के मन का बल कहीं भी पराजित नहीं होता-सभी प्राणी उसके सन्मुख नतमस्तक हैं।।१२।।

# त्वमेतदंधारयः कृष्णाञ्च रोहिंग्रीष्ठ च । पर्वष्णीषु इञ्चत पर्यः ॥१३॥

पदार्थः - (त्वं) तू ही (कृष्णासु) तुम मिस्तष्क से आदेश, प्रेरणा, आदि का आकर्षण करनेवाली (च) और (रोहिणीपु) शारीरिक अनुभूति को लेकर मिस्तष्क में आरोहण करनेवाली (परुष्णीपु) कुटिलगामिनी—टेड़ी-मेड़ी चलती—वातनाड़ियों में (रुज्ञत्) उप्ण (पयः) तरल पदार्थ को (श्रधारयः) घारण कराता है ।।१३।।

[परुष्णी=पर्ववती=कुटिलगामिनी निरु० ६-२६]

भावारं:—शारीरिक कियायें वातनाड़ियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनके भीतर एक तरल पदार्थ ग्रीर ऊपर सूत्रतन्तु होता है। प्रत्येक तन्तु के दो सिरे होते हैं—एक सिरा मस्तिष्क में ग्रीर दूसरा भिन्न-भिन्न ग्रंगों में होता है। ये दो प्रकार के होते हैं—एक के द्वारा इन्द्रियों की ग्रन्भूति मस्तिष्क तक पहुँचती है ग्रीर दूसरे प्रकार के सूत्रों द्वारा मस्तिष्क की प्ररणायें ग्रंगों तक पहुंचती हैं। उष्ण तरल पदार्थ इनके जीवित होने का

लक्षण है। इस प्रकार मस्तिष्क ही इन दो प्रकार के वातसूत्रों द्वारा शरीर के चैतन्य का घारक बना रहता है।।१३।।

#### वि यदहेर मं त्विषो विक्वें देवासो अकंगुः।

#### विदन्धगस्य वी अयंः ॥१४॥

पदार्थः—(ग्रघ) ग्रनन्तर (यत्) जब (विश्वे) सभी (देवासः) दिव्य ग्रङ्ग (ग्रहेः) सर्पवत् कृटिल भावना की (त्विषः) प्रचण्डताग्रों को (वि श्रक्षमुः) लांघ जाते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब तू (तान्) उनको (मृगस्य) शिकार करने वाले पशु, सिंह, का उसके बल के बराबर का (ग्रमः) बल (विदन्) प्रदान कर देता है।।१४।।

भावार्यः मिस्तिष्क सभी ग्रङ्गों को इतना बल देता है कि कुटिल-भावनायें ग्रथवा दुर्बलता, रोग ग्रादि उपसर्ग उनको पीड़ित नहीं करते। रोग ग्रथा ग्रन्य घातक उपसर्गों से बचने के लिये चेतना का केन्द्र मस्तिष्क बलवान् होना चाहिये॥ १४॥

# आदुं मे निवरो भुंबद्दत्रहादिष्ट पौर्यम् ।

#### श्रजांतजनरस्तृंतः ॥१५॥

पदार्थ:—(उ) श्रीर (श्रात्) इसके पश्चात् (मे) मेरा (श्रजातशत्रु.) शत्रुत्व-मावना जिसमें कमी उत्पन्न ही नहीं होती—सबका मित्र; (श्रस्तृतः) बलवान् होने के कारण श्रीहसित मन (निषरः) कृष्टिलताश्रों का निवारण करने वाला; (बृत्रहा) विध्नबाधाश्रों को दूर करनेवाला (भृवत्) हो जाता है श्रीर (पौंस्थम्) बल (श्राविष्ट) प्रदान करता है।।१५।।

भावार्यः जो बलशाली मनःशक्ति स्वयं दुर्भावनाग्रों की शिकार नहीं हुई होती वह ग्रपने सुमार्ग की सब विष्नबाषाग्रों को नष्ट करती हुई शरीरादि को बल प्रदान करती है।।१४॥

# श्रुतं वॉ हत्रहन्तंमं प चर्च चर्षणीनाम्।

#### आ ग्रुंषे राषंसे महे ॥१६॥

पदार्थः—(चर्षणीनाम्) मनुष्यों की (ग्राशिषे) कामना की पूर्ति के लिये ग्रीर (महे) बड़ी (राघसे) सफलता के लिये (श्रुतं) विख्यात; (वृत्रहन्तमम्) ग्रिति श्रेष्ठ विद्नविनाशक (वः) ग्रपने मनोबल को (प्र) प्रकृष्ट बनाग्रो ॥१६॥ भावार्थः—इस मन्त्र का ग्राशय स्पष्ट है ! मनुष्यों का ग्रपना मनोबल ही है जो उसकी कामनाग्रों की पूर्ति एवं जीवन में सफलता दिला सकता है। उसी को दृढ़ बनाना चाहिये।। १६।।

#### श्रवा विया च गन्यया पुरुणामनपुरुष्टुत । यत्सोम सोम आर्थवः ।।१७॥

पदार्थः—हे (पुरुणामन्) ग्रनेक नामों से प्रसिद्ध ! (पुरुष्टुत) बहुतों से स्तुत मेरी मननशिनत ! (ग्रया) इस रीति से (च) तथा (गव्यया) ज्ञान प्रथवा प्रबोध चाहने वाली (धिया) कर्तृत्व बुद्धि के साथ (सोमे सोमे) प्रत्येक ऐश्वर्य के इच्छुक जन में [सोम:=ऐश्वर्यमिच्छु:—स्वा० द० यजु० ६-३१] (ग्राभुवः) ग्रपने ग्रस्तित्व को प्रकट कर ॥१७॥

भावार्यः — ज्ञान, बल ग्रादि ऐश्वर्य का इच्छुक प्रत्येक जन ग्रपने मस्तिष्क को ऐसा जागरूक बनावे कि ज्ञान प्राप्त करने एवं प्रेरणा देने की — दोनों प्रकार की शक्तियों का साथ कभी न छोड़े।।१७॥

### बोधिन्मंना इदंस्तु नो तृत्रहा भूयां स्ति।। श्रुणोतुं चक्र आशिषंस् ।।१८।।

पवार्यः —(नः) हम मनुष्यों में जो (बोधिन्मनाः) बोधयुक्त मननशक्तिवाला है वह (इत्) ही (वृत्रहा) विघ्नापहारक श्रीर (भूयांसुतिः) प्रभूत निष्पन्नता=सफलता वाला (श्रस्तु) होता है। ऐसा (श्रक्र) समर्थ मन (श्राशिषं) कामना को (श्रृणोति) सुनता है।।१८।।

भावार्थः — जब मननशक्ति प्रबोध एवं कर्तृत्व शक्ति सं सम्पन्न हो जाती है तब तो जीवन-पथ की सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं श्रीर प्रभूत सफलता प्राप्त होती है।। १८।।

#### कया त्वनं ऊत्याभि म मंन्दसे दृषन्। कयां स्तोत्रभ्य या भंर ॥१९॥

पदार्थः — हे (वृषन्) मुख प्रादि की वर्षा करने वाले, समर्थ प्रमो ! प्राप् (कया) किसं प्रद्भुत (ऊत्या) रक्षा व सहायता के द्वारा (नः) हमें (प्रभि प्र मन्दसे) प्रानन्दित करते हैं ! ग्रीर (कया) किस उत्तम रीति से (स्तोतृम्यः) गुएकितिन करने वाले साधकों को (ग्राभर) सब ग्रीर से परिपूर्ण करते हैं ! ॥१६॥ भावार्षः—मनःशक्ति का वर्णन करता हुग्रा भक्त उसके प्रदाता भगवान् की महिमा का उल्लेख करता है। इस सृष्टि में जीवात्मा को पर-मात्मा द्वारा जो संरक्षण एवं साहाय्य, मननशक्ति ग्रादि के माघ्यम से प्राप्त हो रहा है, वह सचमुच ग्रवर्णनीय है।।१६॥

#### कस्य द्वर्षा स्रुते सर्चा नियुत्वांन्द्वषमो रंणत्। द्वत्रहा सोमंपीतये ॥२०॥

पदार्थः — (नियुत्वान्) शुमगुणों से ग्रत्यिक युक्त ग्रथवा ग्रपनी वाहक शिक्तियों वाला, (वृषभः) इसीलिये वलवान् ग्रथवा श्रेष्ठ (वृत्रहा) विघ्नों को नष्ट करने के सामर्थ्यवाला साधक मन (सीमपीतये) दिव्य ग्रानन्दरस का पान करने के लिये (वृषा) सर्वप्रकार के सुख वर्षक, (कस्य) सुखस्वरूप परमेश्वर के (सुते) उत्पा-दित संसार में उसके (सचा) संयोग द्वारा (रणत्) रमण करता है।।२०।।

भावार्थ: —सुखस्वरूप परमप्रभु ही सवंसुखों के वर्षक हैं; उनसे संयुक्त होकर ही साधक संसार में ग्रानिन्दित होता है; परन्तु वह भी तभी जब कि उसकी ग्रपनी शक्तियां विघ्नबाधाश्रों को दूर करने में उसका साथ दे रही हों ॥२०॥

## अभी षु णुस्त्वं र्यि मंन्द्रसानः संद्क्षिणंस्। शयन्ता वोधि दाशुर्षे ॥२१॥

पदार्थः हे परमेश्वर ! (मन्दसानः) ग्रानन्दिवमोर (त्वं) ग्राप (नः ग्रभी) हमारी ग्रोर (सहस्त्रिणं) हजारों सुखों से युक्त (र्रीय) ऐश्वर्य को (सु) मलीमांति प्रेरित करें। (प्रयम्ता) पथप्रदर्शक बने हुए ग्राप (दाशुषे) ग्रात्मसमर्पक भक्त को (बोधि) प्रवोध प्रदान करें।।२१।।

भावार्यः — परमेश्वर सुखस्वरूप हैं — उनसे ही सुखों से युक्त ऐश्वर्य की याचना करना उचित है। सुखस्वरूप परमेश्वर के गुणों का अध्ययन करने से मार्गदर्शन मिलता है ग्रीर यह समभ प्राप्त होती है कि वास्तविक ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होता है।। २१।।

# पत्नीवन्तः स्रुता रुम चशन्ती यन्ति बीत्ये ।

अवां जिम्निनिचुम्पुणः ॥२२॥

यदार्थः (पत्नीवन्तः) शुभशक्तिसम्पन्न, (सुताः) उनके विज्ञानरूपी सार के रूप में निष्पन्न, (इमे) ये ऐश्वर्यप्रापक ईश्वर रचित पदार्थ (उशन्तः) ग्रभीष्ट बने

हुए (कीतये) साघक के मोग के लिये (यन्ति) उसको प्राप्त हो रहे हैं। जिस प्रकार (प्रपां) जलों का (जिन्सः) ग्रहणशील (निचुम्पुणः) शनैः शनैः पी जाने वाला समुद्र है—वैसे ही (प्रपां) पदार्थों के रस प्रयात् सारमूत विज्ञान को [रसो वा ग्राप:—शत० ३-३-३-१८] ग्रहण करनेवाला साघक (निचुम्पुणः) शनैः शनैः प्राप्तज्ञान कहलाता है। [नितरां चोपित मन्दं मन्दं चलितः; निचुम्पुणः इति पदनामसु पठितम्। निघं० ४-२ ग्रनेन प्राप्तज्ञानो मनुष्यो गृह्यते।—स्वा० द० यजु० ३-४८] ॥२२॥

भावार्थ:—जिस प्रकार समुद्र शनै: शनै: जलों को पीकर 'निचुम्पुण' कहलाता है ऐसे ही साधक को चाहिये कि वह घीरता से परमेश्वर-रचित पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करे; इस प्रकार ग्रहण किये हुए द्रव्य उसके लिये ऐश्वर्य के साधन बनते हैं।।२२।।

# हष्टा होत्रां अस्भतेन्द्रं तथासां अध्वरे।

#### अच्छांवभृयमीजंसा ॥२३॥

पदार्थः—(ग्रध्वरे) जीवनयज्ञ में (इष्टाः) श्रभीष्ट की प्राप्ति के लिये ग्राहुति देनेवाले (इन्द्रं) मनःशक्ति को (वृधासः) बढ़ाते हुए — उसको सशक्त करनेवाले (होत्राः) यजमान=इन्द्रियशक्तियां (ग्रोजसा) ग्रपनी घोजस्विता के द्वारा (ग्रवभृथम्) शोधक यज्ञान्त स्नान को (ग्रच्छ) सम्यक् रीति से (ग्रमुक्षत) रचकर पूर्ण करते हैं ॥२३॥

भावार्थः — ईश्वर-रचित द्रव्यों से ऐश्वर्य की साधना के लिये उनका ज्ञान-ग्रहण रूप जो यज्ञ साधक ग्रपने जीवन में रच रहा है उसमें उसकी इन्द्रियाँ ही यजमान हैं जो ग्रपनी-ग्रपनी ग्राहुतियों द्वारा ग्रपने श्रधिष्ठाता मन की शक्तियों को निरन्तर बढ़ाकर उसको बलवान् बनाती हैं ग्रौर धैर्य-पूर्वक इस यज्ञ को पूर्ण करती हैं। १२३।।

## इह त्या संघमाद्या हुरी हिर्रण्यकेक्या । वोळ्हामि मयो हितम् ॥२४॥

पूर्ववर्ती २३वें मन्त्र में साघक की इन्द्रियों को ज्ञानयज्ञ का यजमान कहा है। इस ग्रमिप्राय को निम्नलिखित मन्त्र में ग्रीर ग्रधिक स्पष्ट किया है।। पवार्थ:—(त्या) वे (सघमाद्या) साथ-साथ प्रसन्न होनेवाली, (हिरण्यकेश्या) जियोतिर्वे हिरण्यम्=शत० ४-३-१-२१] ज्योतिर्मय सूर्य ग्रादि की किरणों के समान

्रियातिव हिर्ण्यम्—सतिष ॰-२-१-११] ज्यातिमय सूर्य भ्रादि की किर्सा के समान तेज:किरसों से युक्त = तेजस्विनी, (हरी) [हरसाशील] जीवन का मलीमांति निर्वाह करने में समर्थ—दोनों — ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियां (हितं) हितकारी, पथ्य, (प्रयः) पदार्थ- ज्ञान म्रादि इष्ट मोग्य भ्रीर उससे प्राप्त सुख-ऐश्वर्य (ग्रिश्न) की भ्रोर जाकर (इह) इस जीवन में (बोळ्हा) उठाकर लावें ॥२४॥

भावार्थः—मानव-जीवन में ईश्वर-रचित द्रव्यों के यथावत् ज्ञान एव व्यवहार द्वारा ग्राध्यात्मिक सुख की वाहिका हमारी ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियां हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि ये सदा पथ्य ग्रथवा हितकारक भोग्य का ही सेवन करें। यहां यह संकेत भी है कि वृष्टिसुख के वाहक विद्युत् ग्रीर वायु संसार में हितकारी वृष्टि जल वर्षावें तथा राजा एवं प्रजाजन राष्ट्र में हितकारी भोग्य जुटावें।।२४।।

#### तुभ्यं सोमाः खुता इमे स्तीणं वृद्धियावसो । स्तोत्भय इन्द्रमा वंद्द ॥२५॥

पदार्थः --हे (विभावसो) विविध ज्योतियों को वसानेवाले प्रमो ! (इमे) ये सब ऐश्वर्य के साधन पदार्थ (तुम्यं) आपको प्राप्त करने के लिये ही (सुताः) निचोड़े गये हैं --इनका सारभूत ज्ञान प्राप्त किया गया है; ग्राप के लिये (बहिः) हृदयरूपी ग्रासन (स्तीणं) बिछा हुग्रा है; (स्तोतृभ्यः) ग्रपने गुणकीर्तन करनेवालों को (इन्द्रं) ऐश्वर्य को (ग्रा, वह) लाकर दीजिये ।।२५।।

भावार्यः —परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने का प्रन्तिम लक्ष्य परमेश्वर ही है। उसके गुणानुवाद से उसकी महिमा हृदय पर ग्रंकित होती है-ग्रीर हम उसके ग्रधिकाधिक निकट होते जाते हैं।।२४।।

#### मा ते दशं वि रीचना दश्दरना वि दाशुषे। स्तोत्रभ्य इन्द्रंमर्चेत ॥२६॥

पवार्यः—हे परमेश्वर ! (रत्ना) जीव को ग्रानन्द प्रदान करने वाले (विरो-चना) विशेष दीष्तिमान् सूर्यं, चन्द्र, पृथिवी ग्रादि लोक (ते दक्षं) ग्राप के बल व सामर्थ्यं को ही (दाशुषे) ग्रात्मसमर्पक मक्त के लिये (विदधत्) विविध रूप में धारण करते हैं। हे मनुष्यो ! (स्तोतृम्यः) स्तोता के लाम की दृष्टि से (इन्द्रं) उस परमैश्वर्यवान् परमेश्वर की (ग्रचंत) पूजा करो।।२६।।

भावायं: सूर्य, चन्द्र, पृथिवी तथा भ्रन्य रुचिकर पदार्थों में जो बल है वह परमेश्वर का ही बल है; इन पदार्थों को ग्रपने प्रयोगों में लगानेवाला भक्त उपासक इनसे जो बल प्राप्त करता है वह परमात्मा का ही बल है। भगवान् की ग्रची इसीलिये की जाती है कि पूजक व्यक्ति एक उत्तम स्तोता बन जाय।।२६॥

#### आ ते दधामीन्द्रियमुक्या विश्वां शतकतो ।

#### स्तोत्रम्यं इन्द्र मृळय ॥२७॥

पदार्थ:—हे (शतकतो) नानाविध प्रज्ञा एवं कर्मशक्तियुत प्रभो ! मैं (ते) भ्रापके दिये (इन्द्रियं) सब प्रकार के मुखों की प्राप्ति के ज्ञान के साधक उपायों को भीर (विश्वे) सभी (उक्था) वेदविद्याओं को (दधामि) घारण करने का संकल्प घारण करता हूँ । हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् ! (स्तोतृभ्यः) स्तोताओं को (मृळय) ग्रानन्दित कीजिये ।।२७।।

भावार्थः—िकसी भी कार्य का ग्रारम्भ संकल्प से ही होता है। प्रस्तुत मंत्र में सुखप्राप्ति का मूल वेद में विणित पदार्थविद्याग्रों को जानने के संकल्प को बताया गया है।।२७।।

#### भद्रम्भंद्रं न था मरेषमृज श्रवक्रतो ।

#### यदिन्द्र मृळयांसि नः ॥२८॥

पदार्थः — है (शतक्रतो) विविधकर्मा (इन्द्र) परमेश्वर (यत्) जब ग्राप (नः) हमें (मृडयासि) सुखी करते हैं तो (नः) हमें (भद्रं भद्रं) कल्याणकारी ही कल्याण-वारो (इप) ज्ञान द्वारा प्रेरणा श्रीर (ऊजें) पदार्थों के सारभूत ज्ञानबल से (ग्राभर) पूर्ण भर दीजिये ॥ ॥

भावार्थः मनुष्य जब प्रभु की प्रेरणा से उस द्वारा सृष्ट पदार्थों का ज्ञान उपलब्ध कर उनको यथोचित रीति से उपयुक्त करने लगता है तब उसे शनै:-शनै: ग्रन्य ऐश्वर्ष भी प्राप्त होने लगते हैं।।२६।।

#### स नो विश्वान्या भंर सुवितानिं शहकतो ।

#### यदिंन्द्र मृळयांसि नः ॥२९॥

पदार्थः —हे (शतकतो) नानाकर्मकर्ता परमेश्वर ! (यत्) चूँकि ग्राप (नः) हमें (मृडयासि) सुखी रखते हैं, इसलिये (सः) वह ग्राप (नः) हमें (विश्वानि) सम्पूर्ण (मुवितानि) सुष्ठुतया प्रेरित कर्म प्रदान कर(ग्रा, भर)पूर्णतया पालन कीजिये ॥२६॥

भावार्यः --परमप्रभु द्वारा प्रेरित सुकर्मी में ब्याप्त रहनेवाला जीव ही सुखी रहता है--पह मन्त्र का ग्राशय है।।२६॥

#### त्वामिद्ंष्टत्रहन्तम सुतावंन्तो हवामहे। यदिंन्द्र मृळयांसि नः ।।३०॥

पदार्थः —हे (वृत्रहन्तम) जीवनयज्ञ के मध्य ग्रानेवाले विध्नों एवं रुकावटों को दूर करने में (इन्द्र) ग्रांति समर्थ परमेश्वर ! (यत्) चूंकि (नः) ग्राप हमें (मृडा- यसि) सुखी रखते हैं इसिलयें (सुतावन्तः) ऐश्वर्यं से सम्पन्न हुए हम (त्वां इत्) प्रापका ही (हवामहे) ग्राह्वान करते हैं ।।३०।।

भावार्थः — संसार के विविध पदार्थों का प्रदान कर सुखी रखने का सामर्थ्य परमेश्वर का ही है; इसलिये एकमात्र वही प्रार्थनीय है।।३०।।

## चपं नो हरिंभिः छुतं याहि मंदानां पते। उप नो हरिंभिः छुतस्।।३१॥

पदार्थः—हे (मदानां) दिव्य ग्रानन्दों के (पते) संरक्षक हमारे मन ! ग्रथवा मेरे ग्रात्मन् ! (नः हरिभिः) जीवन का निर्वाह करने वाली हमारी ग्रपनी शक्तिथों द्वारा (सुतं) निष्पन्न ज्ञानरस को (उप याहि) प्राप्त हो; उस (हरिभिः सुतं) इन्द्रयों द्वारा उत्पादित ज्ञानरस का (उप याहि) मोग कर ॥३१॥

भावार्थः — शुद्ध मन से साधना करनेवाले भक्त की इन्द्रियां ही ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं कि वे भगवान् की सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में दिव्य ग्रानन्द का ग्रनुभव करती हैं।।३१॥

## द्विता यो द्वंत्रहन्तंमो विद इन्द्रंः शतकंतुः । उपं नो इरिंभिः स्रुतम् ॥३२॥

पदार्थः—(यः) जो यह (इन्द्रः) समर्थ, ऐश्वयंसम्पन्न हमारा म्रात्मा (वृत्र-हन्तमः) ग्रपनी ज्ञानशक्ति के द्वारा म्रावरक म्रज्ञान का म्रितिशय विनाशक तथा कर्म-शिक्त के द्वारा(शतक्रतो) विविध कर्मों का कर्ता—इस प्रकार (द्विधा) दो रूपों से—दो प्रकार से (विदेः) जाना गया है—प्रसिद्ध है। दो प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न, मेरे म्रात्मन् ! तू [इन्द्रियों द्वारा] निष्पादित ज्ञानरस को (उप याहि) प्राप्त कर ॥३२॥

भावार्थ: परमप्रभु परमेश्वर तो विघ्ननाशक ग्रीर विविध कर्मकर्ता हैं ही, मेरा ग्रात्मा भी इन्द्रियों द्वारा निष्पादित ज्ञानरस ग्रीर दिव्य ग्रानन्द का ग्रानन्द लेकर दोनों प्रकार की शिवतयों से सम्पन्न हो सकता है।।३२॥

पूर्वोक्त मन्त्र में विशास विषय के विशेष महत्त्व का प्रतिपादन इस मन्त्र में हुआ है।।

त्वं हि हंत्रइन्नेषां पाता सोमानामसि । चपं नो इरिंभिः सुतम् ॥३३॥ पवार्थः—हे (वृत्रहन्) ग्रज्ञानान्धकार ग्रादि रुकावटों को दूर करनेवाले समर्थं मेरे ग्रात्मन् ! (त्वं हि) निश्चय तू ही (एषां) इन सृष्टि में प्रत्यक्ष दृश्यमान (सोमानां) सुखसाधक पदार्थों का (पाता ग्रास) इनके ज्ञान द्वारा इनका रखवाला—संरक्षक है। श्रिपने इस गुण को बनाये रखने के लिये] (हरिभिः) जीवनयापन समर्थं इन्द्रियों द्वारा (सुतं) निष्पादित ज्ञानरस को (उप याहि) प्राप्त कर ।।३३।।

भावार्थः — जीवनचक्र ऐसा है कि इसमें ज्ञान एवं ग्रन्य नानाविध ऐश्वयों की प्राप्ति के मार्ग में ग्रनेक रुकावटें — विशेषतया — ग्रज्ञानजन्य रुकावटें — ग्राती ही रहती हैं। इनको रोकने का उपाय यह है कि साधक ग्रपनी दोनों प्रकार की इन्द्रियशक्तियों को प्रबल बनाये रखे ग्रीर उनके द्वारा ज्ञानरस का निरन्तर पान करता रहे।।३३।।

#### इन्द्रं ह्रेषे दंदातु न ऋधुक्षणंष्रुधं रियंष् । वाजी दंदातु वाजिनंष् ॥३४॥

पदार्थः—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् परमात्मा (इषे) हमारी कामनाध्रों की पूर्ति के प्रयोजन से (नः) हमें (ऋभुक्षणं — उरुक्षयणं) व्यापक श्राघार प्रदान करनेवाले, (ऋभुं) [ऋभु — दक्ष Handy ध्राप्टे] सुगमता से प्रयुक्त किये जा सकने योग्य (र्राय) सुख के साधनों — धन, विद्या, बल, पुत्र ग्रादि को (ददातु) प्रदान करे। (बाजी) ज्ञान, बल, धन श्रादि का स्वामी परमेश्वर हमें (बाजिनं) ज्ञान-बल-धन श्रादि ऐश्वर्ययुक्त जनसमाज (ददातु) प्रदान करे।।३४॥

भावाय: हमारी कामनाओं की पूर्ति स्वयं ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ही कर सकते हैं — अर्थात् उनके गुणों का कीर्तन करते हुए भक्त उन गुणों को घारण करने का यत्न करके स्वयं ऐश्व्यंवान् बन सकते हैं। इस प्रकार प्रभु सारे समाज को ऐश्वयंयुक्त होने की प्रेरणा देकर मानो बलवान् समाज के ही प्रदाता होते हैं।।३४।।

धन्टम मण्डल में यह तिरानवेवां सूक्त समाप्त हुन्ना।।

श्चय द्वादशवंस्य चतुर्नवितितमस्य सूचतस्य ऋषिः १—१२ बिन्दुः पूतदक्षो वा ।। देवता —मरुतः ।। छन्दः—१, २, ८ विराड्गायत्री । ३, ४, ७, ६ गायत्री । ४, ६, १० —१२ निचृद्गायत्री ।। स्वरः—षड्जः ।।

गौर्षयति मुक्तां श्रवस्युर्माता मघोनांम्। युक्ता बहुनी रयांनाम्।।१॥ पदार्थः - (मघोनां) ऐश्वयंवान् (मरुतां) मनुष्यों की (माता) माता के समान निर्माण करनेवाली, (रथानां) रमणीय एवं सुखदायी पदार्थों को (बह्नी) वहन करने वाली तथा (युक्ता) उनसे संयुक्त (गौः) पृथिवी (श्रवस्युः) उनको ग्रन्न, बल, घन ग्रीर कीर्ति से युक्त बनाने का संकल्प लिये हुई (धयिति) पालन करती है।।१।।

भावार्षः धरती मनुष्यों की माता के स्थान पर है। इस पर तथा इसमें नाना रमणीय एवं सुखदायी पदार्थ विद्यमान हैं। इन पदार्थों के द्वारा यह मनुष्यों का निर्माण करती है। यह माता मनुष्य को अन्न आदि द्वारा न केवल बलवान् ही और विविध पदार्थों द्वारा ऐश्वर्यवान् ही बनाती है अपितु मनुष्य को इन पदार्थों के समुचित प्रयोग द्वारा संसार में यशस्वी भी बनाती है।।१।।

## यस्यां देवा छपस्य ब्रुता विश्वे धारयंन्ते । सुर्यामासां इशे कस् ॥२॥

पदार्थ:—(यस्याः) जिस पृथिवी की (उपस्थे) गोद में (विद्वे) समी (देवाः) कीड़ा करनेवाले—रमण करनेवाले—मनुष्य (व्रता) कर्मों को (धारयन्ते) घारण करते हैं। तथा (सूर्यामासा) सूर्य, चन्द्रमा तथा ग्रन्य ज्योतिमंय लोक मी (दृशे) दर्शनक्षमता प्रदान करने के लिये (कम्) सुखी स्थिति को घारण करते हैं।।।।

भावार्षः — घरती की गोद में बैठकर सभी मनुष्य नानाविष पदार्थीं में मौज करते हैं — इस समय ज्योतिर्मय लोक इनको दर्शन-क्षमता प्रदान करते हैं ॥२॥

#### तत्सु नो विश्वं अर्थ था सदां गृणन्ति कारवं: । महतः सोषंपीतये ॥३॥

पदार्थः - (तत्) तदनन्तर (विश्वे) समी (प्रयंः) भ्रागे बढ़नेवाले, प्रगतिशील, (कारवः) स्तुत्य = प्रशंसनीय कमों के करनेवाले भ्रथवा स्तोता — वेदवाणी द्वारा गुणकीर्तन करनेवाले, (महतः) मनुष्य (सु सोमपीतये) परमात्मा द्वारा उत्पादित [सोमः = उत्पादित: पदार्थः — ऋ० द०] पदार्थों के मुष्ठु व्यवहार के लिये (नः) हमें (भ्रा गुणन्ति) मलीमांति उपदेश देते हैं।।३।।

भावार्षः सृष्टि-रचियता परमेश्वर के गुणों का कीर्तन उस द्वारा रचे गये सुखदायी पदार्थों के सुष्ठु व्यवहार का उपदेश है। यह समभते हुए ही हमें भी उसके गुणों का कीर्तन व श्रवण करना चाहिये ॥३॥

#### चस्ति सोमां चयं छुतः पिवेन्त्यस्य मुक्तेः । उत स्वराजां अधिवनां ॥४॥

पदार्थः—(ग्रयं) यह (सोमः) ऐश्वयं (सुतः) उत्पादित (ग्रस्ति) विद्यमान है। (स्वराजः) धर्माचरणः में स्वयं शःसन करनेवाले —प्रशंसित (मक्तः) मनुष्य (ग्रस्य) इसके (पिबन्ति) व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। (उत) ग्रीर (ग्रश्चिना) कर्मठ एवं ज्ञानी साधक भी। [ग्रश्चिनाविति पदनामसु पठितम्।—निघ० ५-६। ग्रनेनापि गमनप्राप्तिनिमित्ते ग्रश्चिनौ गृह्ये ते—ऋ० द० ऋग्वेद १-३-१]।।४।।

भावाषः — जो मनुष्य परमेश्वर द्वारा रचित पदार्थों का समुचित व्यवहार करते हैं, वे धर्माचरण में मन लगाते हैं। ऐसे ही स्त्री-पुरुष फिर कर्मठ श्रीर ज्ञानी प्रसिद्ध होते हैं।।।।

#### पिबंन्ति मित्रो अंर्थमा तना पूतस्य वरुंणः ।

#### त्रिषषस्यस्य जावंतः ॥४॥

पदार्थः—(मित्रः) सबका मित्र, (धर्यमा) दानशील, (जा-वतः) भ्रपना विस्तार किये हुए (त्रिषधस्थस्य) तीनों लोकों में पक्षपातरहित इसीलिये (पूतस्य) भ्रपवित्रता-रहित का (तना) पुत्र (वरुण) न्यायकारी—ये सब पदार्थों के व्यवहारज्ञान का पान करते हैं ॥ ।।

[मित्र:-'सर्वस्य ह्येष मित्रो सित्रम्'-शि० ५-३-२-७; ग्रयंमा--'एष वा ग्रयंमा यो ददाति'-काठ० ११-४; जा:=श्रपत्यम् निघ० ३-६]

भावापं:—विविध पदार्थों के व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करनेवाला मनुष्य ही मित्रता, दानशीलता एवं ग्रतिशय पक्षपातरहितता ग्रर्थात् न्याय-कारिता ग्रादि गुणों से युक्त हो सकता है ॥५॥

#### खतो न्वंस्य जोषवाँ इन्द्रंश सुतस्य गोमंतः। पातरौतेव मत्सति।।६॥

पदापं:—(उतोनु) भीर निश्चय ही (ग्रस्य) इस (सुतस्य)सम्पादित (गोमतः) प्रशस्तज्ञानगुक्त व्यवहार-बोध का (जोषं) प्रीतिपूर्वक सेवन कर (इन्द्रः) भात्मा,(प्रातः होता इव) प्रातःकाल ग्राहुतिदाता के समान (मत्सित) प्रसन्न हो उठता है।।६।।

भावायं: —जब मनुष्य को सृष्टि के विविध पदार्थों का बोध मिलता है ग्रीर वह उसको सस्नेह ग्रहण करता है, तब उसे एक प्रकार का ग्रलीकिक ग्रानन्द प्राप्त होता है ॥६॥

## कदंत्विषन्त सुरयंस्तिर आपं इव स्निषंः। अर्षेन्ति पूतदंससः।।७॥

पदार्थः—(पूतदक्षसः) अपने सामर्थ्यं को निर्दोष बनाये हुए, (सूरयः) विद्वान् मनुष्य जैसे (आपः) जलों को (तिरः) तियंक् गति से सुगमता से पार करते हैं वैसे ही सुगम रीति से (स्त्रघः) सद्व्यवहार के विरोधियों को अभिमूत करते हुए जो (आर्थन्ति) आगे बढ़ते हैं वे (कत्) कितने (अत्विषन्तः) कान्तिमान् = सुशोमित होते हैं! ॥७॥

भावार्षः — परमेश्वर की सृष्टि में विद्यमान पदार्थों का उनके गुणधर्म के अनुकूल ठीक-ठीक व्यवहार (न्याययुक्त) करके तथा सभी चेतनों के साथ भी उनकी सामर्थ्य, गुण, धर्म के अनुसार व्यवहार करके, न्यायकारी बने, वरुण-पुरुष बहुत अधिक यशस्वी बनते हैं।।७।।

#### कड़ों छच महानां देवानामवां रूपे। त्मनां च दस्मवंचिसाम्।।८॥

पदार्थ:—साधक अपने मन ही मन उन विद्वानों से प्रश्न करता है कि मैं (बः) आप (महानां) सन्माननीय (च) और (त्मना) अपने आप ही (दस्म वर्चसां) असाधारणतया दर्शनीय, अति मुन्दर व्यक्तित्ववाले (देवानाम्) दिव्यगुणो विद्वानों की (अवः) देख-रेख अथवा सहायता को (अद्य) अभी आन ही (कद् वृणे) कैसे प्राप्त कहं ? ॥ ।।

भावायं: —सामान्य जन विद्वान् जनों के दर्शनीय एवं सुन्दर व्यक्तित्व को देखकर उनसे ईर्ष्या न करे ग्रिपतु यह विचार करे कि मैं किस प्रकार इनके संरक्षण में रहकर ऐसे ही गुणों को प्राप्त कर सकता हूँ ॥ । । ।

द्या ये विश्वा पायिवानि प्रयंत्रीचना दिवः । यक्तः सोयंपीतये ॥९॥ त्यान्तु प्रदंससो दिवो वॉ मक्तो हुवे। अस्य सोयंस्य पीतये ॥१०॥

पदार्थ:—(ये) जिन (महतः) बलवान् मनुष्यों ने (सोमपीतये) मृष्ट-पदार्थों के समुचित व्यवहार के बोब रूपरस का पान करने के लिये (विश्वा) सभी, (पापि- बानि) मौतिक स्वतः प्रकाशरिहत तथा (दिवः रोचना) ग्रपनी द्युति से प्रकाशित स्वतः प्रकाशयुक्त, रचनाग्रों को (ग्रा पप्रथन्) विस्तृत किया है।।१।। (त्यान्) उन (न्) ही (पूतदक्षसः) ग्रपनी सामर्थ्यं को निर्दोष बनाये हुए (वः) ग्राप (मरुतः) मनुष्यों को, (ग्रस्य सोमस्य पीतये) इस सोम का पदार्थों के व्यवहार का बोध प्रदान करने के लिये (हुवे) ग्रामन्त्रित करता हूँ।।१०।।

भावार्षः - पदार्थों के व्यवहार का बोध पदार्थों को फैलाकर, उनका विश्लेषण करके, उनको प्रकट करके, उनका प्रदर्शन करके, उनमें वृद्धि करके किया जाता है। जो मनुष्य ग्रपने सामर्थ्य को निर्दोष रखते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं-उनसे ही दूसरों को वह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।। १०।।

## त्यान्तु ये वि रोदंसी वस्वधुर्मकृतां हुवे । अस्य सोमंस्य पीवर्षे ॥११॥

पदार्थः—(ये) जो (मरुतः) मनुष्य (रोदसी) पृथिवी एवं द्युलोक—दोनों में स्थित पदार्थों को (वितस्तभुः) विशेष रूप से थाम्म रखते हैं (त्थान् नु) निश्चय उन्हीं को मैं (ग्रस्य) इस पदार्थ-व्यवहार-बोध का (पीतये) पान करने के लिये = उसको जानने के लिये (हुवे) निमंत्रित करता हूँ ।।११॥

भावायं: — संसारभर के पदार्थों का ज्ञान तात्विक रूप से जाननेवाले विद्वान् ही उनका बोध दूसरों को करा सकते हैं ।।११।।

## त्यं तु मार्हतं गुणं गिरिष्ठां दृषंणं हुवे । अस्य सोमंस्य पीतवें ।।१२॥

पदायं:—(शस्य सोमस्य पीतये) इस पूर्वोक्त सोम का पान करने व कराने के लिये मैं (गिरिष्ठां) उच्च स्थिति पर ग्रासीन (वृषणं) [कमनीयों की वर्षा करने वाले (त्यं नु) उसी (मारुतं गणं) मनुष्यों के समूह का (हुवे)ग्राह्वान करता हूँ।।२१।।

भावार्यः —पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न मनुष्यों का समूह (संगठित होकर) पदार्थ-ज्ञान रूपी दानादान किया (यज्ञ = सत्कर्म) को सफल कर सकता है ॥ १२॥

ग्रब्टम मण्डल में यह चौरानवेवां सूक्त समाप्त हुआ।।

श्रथ नवर्चस्य पञ्चनवितिषस्य सून्तस्य ऋषिः—१—६ तिरक्ष्वीः ॥ देवता —इन्द्रः ॥ छन्दः—१—४, ६, ७ विराडनुष्टुप् ॥ ५, ६ श्रनुष्टुप् ॥ ६ निचृद-नुष्टुप् ॥ स्वरः—गान्धारः ॥

## च्या त्वा गिरी रथीरिवास्युः सुतेषुं गिर्वणः। च्याम त्वा समन्द्रषतेन्द्रं वत्सं न मातरंः॥१॥

पदार्थः —हे (गिवंणः) वेदवाणियों से सुसंस्कृत हमारी की हुईं वन्दनाश्रों द्वारा सेवित परमेश्वर ! (सुतेषु) [विद्या पुश्तिक्षा प्रादि द्वारा] सृष्टि के पदार्थों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिये जाने पर (रथीः इव)[रयशब्दान्मत्वर्थे 'ई' प्रत्ययः] प्रशस्त वाहनसाधनवाले यात्री के समान मेरी (गिरः) वाणियां (त्वा) ग्राप में (ग्रा ग्रस्थः) सम्यक्तया स्थित रहती हैं। हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (मातरः) माताएँ स्नेह के साथ जैसे (बत्सं न) श्रपने प्रिय शिशु के (ग्रिभ) प्रति (सं ग्रनूषत) भुक जाती हैं वैसे ही मेरी वाणियां (त्वा) ग्राप के प्रति नम्र होकर श्रापके गुणों का वर्णन करें।।१।।

भावार्थः - उपासक जब मृष्टिकर्ता द्वारा सृष्ट पदार्थों का जान प्राप्त कर लेता है तब वह उसकी महत्ता का यथाय प्रशंसक होता है। तब तो वह उसी को ग्रपना गन्तव्य लक्ष्य मानने लगता है ग्रीर उसका गुणकीर्तन करता हुग्रा उसकी प्राप्ति का यत्न करने लगता है।। १।।

#### ष्पा त्वां शुक्रा अंचुच्यवुः सुवासं इन्द्र गिर्वणः । पिवा त्व १ स्पान्धंस इन्द्र विश्वांसु ते हितम् ॥२॥

पदार्थः है (गिर्वणः) प्रशंसनीय मेरे ग्रात्मन् ! (सुतासः) सुसम्पादित पदार्थ-विज्ञान (शुक्राः) को निर्दोष होने के कारण ग्रतीव शोभित हैं वे (त्वा) तुक्त मेरे ग्रात्मा की ग्रोर (ग्रा ग्रच्च्यवुः) चारों ग्रोर से कमशः प्राप्त हुए हैं। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यं की प्राप्ति के ग्रामिलाषी मेरे ग्रात्मन् ! (विश्वासु) सभी ग्रोर (ते हितं) तेरे लिये परमेश्वर द्वारा स्थापित (ग्रस्य) इस (ग्रन्थसः) प्राप्तव्य रस [पदार्थंविज्ञान रूपी रस] को (नु) शीघ्र ही (पिब) ग्रहण कर ॥२॥

भावार्थः —प्रभु की सृष्टि का ठीक-ठीक ज्ञान ग्रहण करना ही एक प्रकार से सोम का सम्पादन है; इन्द्रियों द्वारा यह सब ग्रात्मा के हितार्थ किया जाता है। प्रत्येक जीव को यह प्राप्तव्य रस शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण कर लेना चाहिये।।२।।

#### पिना सोमं मदांय किमन्द्रं क्येनार्थृतं छुतम्। त्वं हि श्रक्षंतीनां पती राजां विश्वामसिं॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के इच्छुक मेरे ग्रात्मन् ! तू (सुतं) विद्यासुशिक्षा ग्रादि द्वारा सुसम्पादित (श्येनामृतं) प्रशंसनीय गति एवं पराक्रम से संयुक्त श्येन पक्षी के समान प्रशंसनीय ग्राचरण एवं सामर्थ्यवाले इन्द्रिय रूप श्रश्वों से घारण कराये — लाकर दिये हुए (कं) सुख के हेतुभूत (सोमं) ऐश्वर्यकारक पदार्थ-बोध का (मदाय) ग्रपनी तृष्ति के लिये — इतना कि तू तृष्त हो जाय — (ग्रा पिब) उपभोग कर। (त्वं हि) निश्चय ही तू तो (विशां) [विद्योद्यम, बुद्धि, घन, धान्यादिबलयुक्त] मनुष्यों में (राजा) शुम गुणों से प्रकाशमान श्रष्ट्यक्षवत् वर्तमान तथा (शश्वतीनां) उन प्रवाहरूप से ग्रनादि प्रजाग्रों का (पितः) स्वामी है।।३।।

भावार्षः साधक मनुष्य विद्या, बुद्धि, बल तथा घन श्रादि से युक्त होना चाहता है। इस प्रयोजन से उसे चाहिये कि सृष्टि को श्रधिक से श्रधिक जानकर पदार्थों का समुचित प्रयोग करे। यह श्रात्मा का सोमपान है।।३॥

#### श्रुधी इवं तिर्क्ष्या इन्द्र यस्त्वां सपूर्यति । सुत्रीर्यस्य गोमंतो रायस्पृधि मद्दाँ अंसि ॥४॥

पदाथ:—साधक पुन: परमेश्वर से याचना करता है। हे (इन्द्र) परमेश्वर !
(यः) जो साधक (तिरश्च्या) अन्तर्धान की किया द्वारा (त्वा) आपका (सपर्यति)
समागम करता है, उस (सुवीर्यस्य) उत्तमबलयुक्त, (गोमतः) इन्द्रयजयी, संयमी
साधक की (हवं) पुकार को (श्रुधि) सुनिये और (रायः) उसको ऐश्वर्य से (पूषि)
पूर्ण कीजिये; (महान् श्रसि) आप तो उदार हैं ॥४॥

भावार्थः — ग्रन्तर्ध्यान द्वारा परमात्मा का समागम होता है; निरन्तर, उसकी चाकरी की जाती है; तब वह परमात्मा पुकार सुनता है — ग्रर्थात् ग्रन्तर्ध्यान द्वारा ही हम परमेश्वर के गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होकर उसके ग्रच्छे एवं सतत सेवक बन सकते हैं।।४।।

#### इन्द्र यस्ते नवीयसी गिरं मन्द्राम्जीजनत् । चिकित्विन्मनसं घियं प्रत्नामृतस्यं पिप्युषीम् ॥५॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यः) जो उपासक (ते) आपकी प्राप्ति के उद्देश्य से (नवीयसीं) नित्य-प्रति की जाने के कारण नई—नितनई—(मन्द्रां) हर्ष-जनक (गिरं) गुण्वन्दना को (अजीजनत्) प्रकाश में लाता है; उस उपासक की

(िषयं) बुद्धि को ग्राप (चिकित्विन्मनसम्) मनन ग्रथवा ग्रान्तरिक विचारधारा की पड्डचान करानेवाली (प्रत्नां) पुरातनी (ऋतस्य पिप्युषीम्) सत्यनियम के ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं।।।।।

भावायं:—प्रतिदिन परमेश्वर के गुणों का गान करनेवाला उपासक सृष्टिकर्ता के उन सत्य नियमों को जान जाता है कि जिनके अनुसार यह सृष्टि रची गयी है।।।।।

#### तमुं छवाम यं गिर् इन्द्रंमुक्यानि बाह्धः । पुरूष्यंस्य पौंस्या सिषांसन्तो बनामहे ॥६॥

पदार्थः—हम उपासक (तम् उ इन्द्रं) उस ही परमेश्वर की (स्तुवाम) गुण-वन्दना करें (यं) जिस परमेश्वर को (गिरः) वेदवाणी से मुसंस्कृत हमारो वाणियां (उदयानि) तया हमारे प्रशंसनीय कर्म (वावृष्टः) बढ़ाते रहते हैं। फिर हम (ब्रस्य) इस परमेश्वर के (पुरूणि) बहुत से (पौंस्या) बलों ग्रीर ऐश्वयों को (सिषासन्तः) प्राप्त करना चाहते हुए (बनामहे) उसका मजन करते हैं।।६।।

भावार्यः—भगवान् के गुणों की निरन्तर वन्दना से उसके प्रति उपा-सक का उत्साह बढ़ता है—यही परमेश्वर का बढ़ना है। हमारे सुकर्म परमे-श्वर के प्रति हमारी ग्रास्था को दृढ़कर उसे बढ़ाते हैं।।६॥

## एता निवन्द्रं रहवांम शुद्धं शुद्धेन सामना । शुद्धैदन्यैवविष्टवांसं शुद्ध आजीवान्यमत्त ॥७॥

पदार्थः—(म्रा एत उ नु) म्राम्रो तो, उपासको ! हम उपासक (गुढं) शुढ (इन्द्रं) परमेश्वर की (शुढ़ेन) शुढ़ सामगायन द्वारा (स्तवाम) स्तुति करें। (शुढ़ेः) शुढ़ (उक्षेः) स्तुति वचनों द्वारा (वावृष्वांसं) वर्धनशील को (शुढ़: म्राशीर्वान्) शुढ़ कामनावाला उपासक (ममत्तु) हिषत करे।।।।।

भावायं:--सदा पिवत्र परमात्मा की उपासना ग्रविद्यादि दोषरिहत शुद्ध हृदय के द्वारा की जानी सम्भव है। शुद्ध स्तुति के लिये वचन भी, सामवेदादि वेदवचन ही, शुद्ध वचन ही होने चाहियें। परमेश्वर के गुणों की वन्दना, जब वेद के शुद्ध वचनों में की जायगी, तभी उसका शुद्ध स्वरूप वन्दना करनेवाले के शुद्धहृदय पर ग्रंकित होगा।।७।।

इन्द्र शुद्धो न त्रा गंहि शुद्धः शुद्धाभिद्धातिभिः। शुद्धो र्स्य नि घारय शुद्धो मंमद्धि सोम्यः ॥८॥ पदार्थः — हें (इन्द्र) परमेश्वर ! (शुद्धः) पिवत्र भ्राप (नः) हमें (भ्रा, गिह्र) भ्रापकि । (शुद्धः) पिवत्र भ्राप (शुद्धािभः) भ्रपनी निर्दोष (ऊतिभिः) रक्षण भ्रादि किया भ्रों के साथ हमारा हाथ पकि हिये। (शुद्धः) पिवत्र परमैश्वर्यवान् भ्राप ही (रिव्य) ऐश्वर्य को (निधारय) धारण कराइये। हे (सोम्य) सोमगुणसम्पन्न, मेरे भ्रात्मन् ! (शुद्धः) भ्रविद्यादि दोषों से रहित हो कर ही तू (ममिद्ध) हिष्त हो ॥ । । ।

भावार्थः — परमपिवत्र परमात्मा का ही श्राश्रय लेना उचित है; उसकी प्ररणा से हम जो कियायें करेंगे, वे शुद्ध होंगी श्रीर इस प्रकार हम शुद्ध होकर ही शुद्ध हर्ष प्राप्त करने की इच्छा करें।। ।।

#### इन्द्रं शुद्धो हि नी र्यि शुद्धो रत्नांनि दाशुर्षे । शुद्धो द्वत्राणि जिन्तसे शुद्धो वार्ज सिषाससि ॥९॥

पवार्थः —हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ग्राप (शुद्धः हि) निश्चय परमपितित्र रूप ही, (नः रिष्) हमें ऐश्वर्य तथा (शुद्धः) परमपितित्र रूप में ही (दाशुषे) समर्पक मक्त को (रत्नानि) विविध रमणीय पदार्थ तथा (शुद्धः) परम पित्र रूप में ही (वाजं) ग्रन्न, बल ग्रादि (सिषासिस) प्रदान करना चाहते हैं। (शुद्धः) परम पित्र ही ग्राप (वृत्राणि) विघ्नों को (जिध्नसे) कष्ट करना चाहते हैं।।।।

भावार्यः —परमेश्वर मनुष्य को सभी कुछ देते हैं - ग्रन्न, बल, धन ग्रादि जो कुछ परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं —वह सब हम तभी प्राप्त करते हैं जब कि उसके शुद्ध रूप को भलीभांति ग्रपने हृदयपटल पर ग्रंकित करके उसकी प्रेरणा से प्रेरित कर्मों के ग्रनुसार ग्रपना व्यवहार बना लेते हैं।।१।।

म्रष्टम मण्डल में यह पिच्यानवेवां सूक्त समाप्त हुम्रा ॥

प्रयंकिविशत्युचस्य षण्णवितितमस्य सुक्तस्य ऋषिः —१-२१ तिरद्योद्धृतानो वा मास्तः ।। देवता—१-१३, १६ —२१ इन्द्रः : १४ इन्द्रः मस्तद्य । १४ इन्द्रा- बृहस्पती ।। छन्दः —१, २, ४, १३, १४ निचृत्त्रिष्टुप् । ३, ६, ७, १०, ११, १६ विराट्त्रिष्टुप् । ६, ६, १२ त्रिष्टुप् । १४, १६, १६ पादनिचृत्त्रिष्टुप् । ४, १७ पङ्क्तिः । २० निचृत्पङ्क्तः । २१ विराट्पङ्क्तिः ।। स्वरः —१-३, ४-१६, १६, १६ धैवतः । ४, १७, २०, २१ पञ्चमः ।।

अस्मा ज्यास आतिरन्त याम्मिन्द्राय नक्तमूम्याः सुवाचः । अस्मा आपौ मातरः सप्त तंस्थुर्नृभ्यस्तराय सिन्धंवः सुपाराः ॥१॥ प्रवार्थ:—(ग्रस्मा इन्द्राय) इस ऐश्वयं के इच्छुक पुरुषार्थी मनुष्य के लिये (उषासः) प्रबोधदायिनी शक्तियां (यामं) भ्रपने विचरण की भ्रविध को (भ्रातिरन्त) बढ़ा देती हैं; (नक्तं) रात्रि में (ऊर्म्बाः) रात्रियां (मुबाचः) उत्तम वाणियों से युक्त होती हैं। (ग्रस्मा) इसके लिये (ग्रापः) सबकी भ्राधार [ग्रापो वा ग्रस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा—शतपथ॰ ४, ५, २, १४] (सप्त) सात (मातरः) निर्माणकर्ता तत्व—१. पृथिवी, २. ग्रान्त, ३. सूर्यं, ४. वायु, ५. विद्युत्, ६. उदक एवं ७. प्रवकाश] (तस्युः) विद्यमान रहते हैं; (सिन्धवः) शीघ्र गतिशील एवं दुस्तर समुद्र, नदी भ्रादि के समान फुर्तील दुर्जय शत्रुभूत दुर्भावनायें (मुपाराः) मुख से पार उतरने—जीतने योग्य—हो जाते हैं।।१॥

भावार्यः —ऐश्वर्य की साधना करनेवाले पुरुषार्थी को प्रातःकाल से जागरण तथा उद्बोधन की प्रेरणा मिलती हैं; तथा रात्रियां भी अपने अन्तिम समय में पाठ की गईं सूक्तियों द्वारा शुभ कर्म की प्रेरणा देती हैं।।१।।

## अतिविद्धा विश्वरेणां चिदस्त्रा त्रिः सप्त सातु संहिता गिरीणाम् । न तदेवो न मत्वस्तुतुर्याद्यानि प्रष्टंदो रूपभश्वकारं ॥२॥

पदायं:—(गिरीणाम्) वृत्रों के शरीरों =शयनस्थानों भ्रयीत् उन्नित के मार्ग में विद्यमान नानाप्रकार के विघ्नों के [तस्य (वृत्रस्य) एतच्छरीर यदिगरयो यदश्मान: ।] (संहिता) एकतित (त्रि × सप्त) २१ (सानु) शिखरवत् वर्तमान ऊंचे होकर बाधा देनेवाली मावनाभ्रों को (वियुरेण) दु:खदायी (भ्रस्त्रा) भ्रस्त्र से,पीड़क शिवत से (भ्रति-विद्धा) बींघ दिया । इस प्रकार (प्रवृद्धः) शिवत में बढ़े हुए (वृषभः) प्रबल व्यक्ति ने (यानि) जो [भ्राश्चर्यजनक कार्य] किये (तत्) वैसा कार्य (न) न तो कोई (वेवः) दिव्यशक्तियुक्त (तुतुर्यात्) करे [तूरी गितत्वरणिहसनयोः] भ्रीर (न) न कोई (मत्यंः) मरण्यमां हो कर सके ॥२॥

भावार्थ: जन्नित के मार्ग में ग्रानेवाले विघ्नों को नष्ट कर जब मनुष्य ग्रागे बढ़ता हैं तो उसकी प्रबलता को देखकर ग्राश्चर्य होता है।।२।।

## इन्द्रंस्य बजं त्रायसो निर्मिश्क इन्द्रंस्य बाह्वोर्भ्रियष्टमोजंः। बीर्षिनिन्द्रंस्य क्रतंबो निरेक शासन्नेषंन्त श्रुत्यां चपाके ॥३॥

पदार्थः—(इन्द्रस्य) ऐश्वर्य के इच्छुक पुरुषार्थी जन का (वज्रः) वीयं—शुक्र (प्रायसः) लीह निर्मित-सा कठोर एवं (निमिश्लः) शरीर में मलीमांति मिला हुम्रा- विलीन—होता है; इन्द्र की (बाह्वोः) वाहुश्रों में—उसके कियासाधनों में (भूबिष्ठं) बहुत (श्रोजः) तेज होता है। (इन्द्रस्य) इस इन्द्र के (शीर्षन्) उत्तमांग—मस्तिष्क— में (निरेके) संशयरहित (कतवः) संकल्प होते हैं; (श्रासन्) मुखोपलक्षित वाणी में (उपाके) समीप से (श्रुत्ये) सुनने-पुनाने के लिये प्रेरणायें (श्रा+ईषन्त) श्राती हैं प्रथवा (एषन्त) दौड़कर श्राती हैं।।३॥ [वीर्यं व वच्च: —शतपथ ३-४-४-१५ — श्रोजो वा इन्द्रियं वीर्यम्—ऐत० १-५ एपन्ते = ग्रा+ईष् गतिहिंसादानेषु श्रथवा एषृ प्रयत्ने]

भाषार्थः — ऐश्वर्य के इच्छुक साधक को इतने संयम से जीवन व्यतीत करना चाहिये कि उसका वीर्य उसके शरीर में खपकर उसे हाथ-पैर ब्रादि कर्मेन्द्रियों को तेजस्वी बनाये। उसकी संकल्प शक्ति बलवान् बने ब्रीर उसकी प्रेरणाशक्ति प्रबल हो।।३।।

#### यन्य त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्यं त्वा च्यवंनमच्युंतानाम् मन्यं त्वा सत्वंनामिन्द्र केतुं मन्यं त्वा दृषभं चंषेशीनाम् ।।४।

पदार्थः — पूर्व मन्त्र में विणित पुरुषार्थी सायक के विषय में मानी सामान्य जन कह रहा है — हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के इच्छुक पुरुषार्थी सायक ! मैं (त्वा) तुक्ते (यिज्ञयानां) सत्सगित करने योग्यों में ग्रांधक (यिज्ञयं) संगति के योग्य (भन्ये) सम-मता हूँ । मैं (त्वा) तुक्ते (श्रच्युतानां) स्थिर — श्रांडिग — समक्ते जाने वाले दुर्मावों को मी (च्यवनम्) डिगानेवाला (मन्ये) मानता हूँ । मैं (त्वा) तुक्ते (सत्त्वनाम्) बलिष्ठों का (केतुं) पूजनीय — मुख्या — [चायृ पूजा निशाननयोः + तु; की ग्रादेश] मानता हूँ ग्रीर (त्वा) तुक्ते (चर्षणोनाम्) [चर्षणः — चायिता द्रष्टा; निरु० ५-२४; त्रायृ + तृ ग्रथवा कृष् विलेखने + श्रनि; ग्रादि को च] विवेकशील एवं पुरुषार्थी मनुष्यों में (वृषभम्) सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ ॥४॥

. भावार्थः — जो मनुष्य संयम का ग्रभ्यामी हो जाता है, सामान्यजन उसकी संगति करना चाहते हैं, वह ग्रपनी ग्रडिंग समभी जाने वाली दुर्भा-वनाग्रों को भी उखाड़ फेंकता है ग्रीर विवेकशील पुरुषार्थी मनुष्यों में उसको सर्वोत्तम पद प्राप्त हो जाता है।।४।।

#### था यद्वजं बाह्वोरिन्द्र घत्सं यद्रश्युतमहंथे हन्तवा उं।

#### प्र पर्वता अनेवन्त प्र गावः प्र ब्रह्माणी अभिनक्षंन्त इन्द्रंस् । ५॥

पदार्थ: हे (इन्द्र) शक्तिसम्पन्न ! मानव ! (यत्) जब तू (ग्रह्ये हन्तवा) हिसक मावनाग्रों के हनन के लिये (मदच्युतं) उन हन्ताग्रों के मद को दूर करनेवाले

(बक्जं) बल-वीर्यं को (धत्से) घारण करलेता है तब (पर्वताः) पर्वत प्रयात् पर्वतों — सरीखे ग्रगम्य स्थानों पर स्थित [शत्रुभूत दुर्माव] (इन्द्रं) तुर्फ इन्द्र की शरण में प्र व्यनवन्त) ग्रा जाते हैं [नव् — गतौ] (गावः) गौएं ग्रयात् इसी भूमि-स्थल पर स्थित [शत्रुभूत दुर्माव] (प्र ग्रनवन्त) तेरी शरण में ग्रा जाते हैं ग्रीर (ब्रह्माणः) सभी प्रकार के बल [बलं वे ब्रह्मा तैत्ति॰ ब्रा॰ ३-८-५-२] (ग्रामि) तेरी ग्रीर (नक्षन्त) चल पड़ते हैं।।।।

भावार्थः जब ऐश्वर्य-साधक वीर्य को शरीर में खपा लेता है स्रोर उसकी कर्मेन्द्रियां सतेज हो जाती हैं तो वह स्रपने शत्रुभूत दुर्भावों को जीत लेता है स्रोर उसे शारीरिक, मानसिक, सांसारिक तथा स्राघ्यात्मिक सभी प्रकार के बल प्राप्त हो जाते हैं।।।।।

#### तम्रं छवाम् य इमा जजान विश्वां जातान्यवंशाण्यस्मात् । इन्द्रण भित्रं दिंधिषेम गीर्मिक्पो नमोभिर्द्रेषमं विशेम ॥६॥

षवार्षः— सभी साधक संकला करें कि हम (तम् उ) उस ही की स्तुति करें (यः) जिसने (इमाः) इन समस्त पदार्थों को प्रकट किया है। क्योंकि (विश्वाः) समस्त (जातानि) प्रकट हुए पदार्थ (ग्रस्मात्) इससे (ग्रवराणि) ग्रविचोन हैं—इसके पश्चात् के हैं ग्रथवा हीन हैं। उक्त (इन्द्रेण) परमैश्वयंवान् प्रभु के (मित्रं) मित्रता को (विधिषेम) धारण किये रहना चाहें। (उ) ग्रीर (गीभिः) वचनों द्वारा (मनोभिः) विनीतमावों द्वारा (वृषभं) उस सर्वश्रेष्ठ के (उप विशेम) समीप ग्रासन लेने योग्य हो सकें।—उस प्रभु की सायुज्यता प्राप्त कर सकें।।६।।

भावार्थः परमेश्वर, जीव श्रीर प्रकृति श्रनादि एवं श्रनन्त हैं। परन्तु जीव श्रीर प्रकृति का उद्भव, मनुष्यादि जीवों एवं जड़ पदार्थों के रूप में उद्भावन, परमेश्वर ही करते हैं। इस कारण प्राचीनतम परमेश्वर ही है; वही हमारी स्तुति का लक्ष्य है।।६॥

## हत्रस्यं त्वा श्वसयादीषंगाणा विश्वं देवा अंबहुयं सर्वायः । महद्धिरिन्द्र सरूपं ते अस्त्वयेमा विश्वाः पूर्वना जयासि ॥७।

पवार्यः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के साधक मेरे ग्रात्मन् ! (वृत्रस्य) [तेरी विजय-यात्रा में] विघ्नमूत ग्रावरक शक्ति के (श्वसथात्) फूत्कार—ग्रसन्तोषसूचनामात्र— से ही (ईषमाणाः) पलायन करते हुए (विश्वे देवाः) सभी दिव्यगुण, (ये सलायः) जो तेरे मित्र हैं वे (स्वा ग्रजहुः) तुभे छोड़ जाते हैं। इस कारण (महिद्भः) महतों— विभिन्न प्राण-प्रपान प्रादि शिवतयों से (ते सख्यं) तेरी मित्रता (श्रस्तु) हो; (खय) परिणामतः (इसाः विश्वाः पृतनाः) इन सभी [शत्रुभूत दुर्भावनाश्रों की] सेनाश्रों को (जयासि) तू जीत लेगा ॥७॥

भावार्षः — दिव्यगुण यों तो जीवात्मा के मित्र हैं, परन्तु वे मन में उद्भूत दुर्भावों के तो श्वासमात्र से ही जीव को छोड़ भागते हैं। यदि मनुष्य ग्रपनी प्राणशक्तियों को ग्रपना मित्र बना ले तब उसके मन में दुर्भावनाएं उद्भव नहीं होतीं ग्रीर वह दिव्यगुण धारण करने में समर्थ हो जाता है।।७।।

#### त्रिः षष्टिस्त्वी मुरुवी वाद्यधाना सुस्रा इंव राश्ययी युद्धियासः । उप त्वेमः कृषि नी भागधेयं शुष्मं त एना इविषां विधेय ।।८।।

पदायं:—(त्रिः षष्टिः) तरेसठ (यित्रयासः) संगति के योग्य (सरुतः) प्राण प्रपान ग्रादि प्राण शक्तियां (राशयः) समूह रूप में विद्यमान (उस्नाः, इव) गौग्रों के समान (त्वा) तुभ जीवातमा [की शक्ति] को (यावृथानाः) बढ़ाती हुई, बलवान बनाती हैं। हम ऐसे शक्तिशाली (त्वा उप इमः) तुभ ग्रात्मा के समीपवर्ती होते हैं; (नः) हमारा (भागधेयं) माग (कृषि) नियत कर; (एना हविषा) इस [प्राप्त माग रूप] हिव से [इसको तुभे ही सौपकर] (ते) तेरा (शुष्मं) शोषक बल तुभे (विधेम) प्रदान करें। [विधितदीनकर्मा० निरु० १०-२३]।।=।।

भावार्यः — प्राण ग्रपान ग्रादि नानाप्रकार के मरुतों की सहायता से जीव को बल मिलता है। मनुष्य का शरीर एवं शरीरस्थ इन्द्रियों को मरुतों द्वारा प्रदत्त प्राणशक्ति में से ग्रपना ग्रपना भाग मिलता है ग्रौर ये ग्रंग ग्रपने प्राप्त बल को जीवातमा को सौंपकर उसको बलवान् बनाते हैं। । ।।

## तिग्ममार्युषं मुरुतामनीकं कस्तं इन्द्र प्रति वर्जं द्वर्ष । बनायुषासो असुरा अदेवाश्चकेण ताँ अपं वप ऋजीषिन ॥९॥

पदायं:—है (इन्द्र) ऐश्वयं के साधक मेरे ग्रात्मन् ! (महतां) प्राण्शिक्तयों का (ग्रनीक) बल ही [ग्रन्—प्राण्ने + ईकन्—जीवन का साधन] (ते) तेरा (तिग्मं) पैना [तिज्+िनशाने + मक्] (ग्रायुधं) युद्ध का साधन [ग्रायुध् + क—ध्यर्थे] (बज्रं) बज्र है। (कः प्रति बज्रं) कौन है जो उसके विरोधी बज्र को (दधषं) धारण करता हो ? (प्रसुराः) निरी स्वार्थता ग्रादि दुष्प्रवृत्तियां रूप ग्रसुर [स्वेष्वेवास्येषु जुह्वान्दियः - ग्रसुराः—शतपथ११-१-६-१] तो (ग्रनायुधासः) युद्ध-संधर्ष के साधनों से रहित हैं; [निर्वीयं] वे (प्रदेवाः) तेजस्विता मे भी रहित हैं। (ऋजीषन्)[यत्सोमस्य

पूयमानस्यातिरिच्यते रसादन्यत् ग्रसारं तत् ऋजीधिम्] बचे-खुचे का सेवन करनेवाले फिर भी बलवान् इन्द्र ! उनको तू (ग्रप वप) [ग्रप+डुवप् बीज सन्ताने] छिन्न-भिन्न कर दे ॥६॥

भावार्षः — बलवान् ज्ञान-कर्मेन्द्रियादि पैने ग्रायुष-साधनों से सम्पन्न जीवात्मा निश्चय ही भाग्यशाली है; क्योंकि स्वार्थ, हिंसा ग्रादि दुर्भाव तो स्वतः ही मरे हुए एवं निस्तेज हैं। यह जन्नकर हम ग्रपने ग्रात्मा को उत्सा-हित करें कि बचेखुचे सोमरस को उपभोग करके भी तू दुर्भावनाग्रों को शीध नष्ट कर सकता है।।६।।

## मह च्यायं तवसं छुवृक्ति प्रेरंय ज्ञिवतंमाय प्रशः। गिवाँहसे गिर इन्द्रांय पूर्वीधंहि तन्थं क्रविदङ्ग वेदंत्॥१०॥

पवार्थः — हे साधक तू (महे उग्राय) बड़े तेजस्वी, (तबसे) बलशाली, (पश्यः) दृष्टिशक्तियुक्त दो पाये चौपाये सभी के (शिवतमाय) प्रधिकतम कल्यास्मारी (इन्द्राय) ग्रपने ग्रात्मा के लिये (सुवृद्धित) सुष्ठुतया दुष्कर्म छोड़ने की किया की (प्रेरस) प्रेरस्मा कर । हे साधक (इन्द्राय) ऐश्वयंवान् ग्रात्मा के लिये (पूर्वी) बहुत सी (गिरः) स्तुतियां (धेहि) धारस्मकर [शिरसामतः] (तन्वे) [कुनिवस्तारक] पुत्र ग्रयवा ग्रपने शरीरादि के लिये (कुवित्) पुष्कल ऐश्वर्य (वेदत्) प्राप्त कर ॥१०॥

भावार्थः — जब साधक ग्रपनी ग्रात्मा को दुष्कर्मों से पृथक् रहने की प्रेरणा मधुरवाणी से किये गये स्तुतिवचनों द्वारा करेगा तो निश्चय यह जीवात्मा उग्न, बलशाली ग्रीर ग्रधिकतम कल्याणकारी बनेगा ॥३॥

## जनयवाहसे विभवे बनीषां दुणा न पारमीर य नदीनांम्। नि स्पृंच विया तन्त्रं श्रुतस्य जुष्टंतरस्य कुविदङ्ग वेदंत ॥११॥

पदार्थः हे स्तोता साघक ! (उन्थयाहसे) उत्थापक [उन्थम् एष हि सर्व-मुत्थापयति कत० १०-५-२-२०] गुणों के वाहक तथा(विम्दे) प्रात्मनियंत्रित बनने के लिये (भनीषां) मनन बुद्धि को (ईरय) प्रेरितकर (नदीनां पारं) नदियों के पार (द्रुणा न) जैसे कि काष्ठनिर्मित नौका भ्रादि द्वारा जाते हैं। (तन्त्र = भ्रात्मिन) भ्रात्मा में (जुष्टतरस्य) भ्रतिप्रिय (श्रुतस्य) ज्ञान को (धिया) घारणावती बुद्धि के द्वारा (नि स्पृश) पूर्णतया संयुक्त कर भ्रथवा प्राप्त कर। हे (भ्रंग) प्रिय साधक ! (कृषित्) इस प्रकार बहुत कुछ (वेदत्) उपलब्ध कर ॥११॥

भावार्यः - मनुष्य का भन मनन द्वारा ही नियंत्रित एवं शुभगुणों का

वाहक बनता है। तथा ज्ञान उसको घारणावती बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार उसको 'बहुत' मिलता है।।११।।

तिहंविट्ढि यत्त इन्द्रो जुजीयत्स्तुहि सुंद्रिति नमसा विवास । एपं भूष जरितमी दंवण्यः श्रावया वार्च कुविदक्त वेदंत् ॥१२॥

पवार्षः हे साघक ! (तत्) उस [कर्म] में (विविड्ढि) प्रवेशकर उस कृत्य में व्यापत हो कि (यत्) जो (ते) तेरा (इन्द्रः) इन्द्रियवशी जीव (जुजोबत्) खूब चाहता है। (सुष्टुर्ति) शोमना गुमगुणवाहिका स्तुतिवाले परमेश्वर की (स्तुहि) स्तुति कर भौर उसी की (नमसा) विनयपूर्वक (विवास) सेवा कर। हे (जिरतः) स्तोता साघक ! (उपभूष) उसके समीप रह; (मा रुवण्यः) ऐसा करने पर तुभे पछ्ताना नहीं पड़ेगा। (वाचं) उसको भ्रपना कथ्य (श्रावय) सुना; इस प्रकार हे (श्रंग) प्रियस्तोता !तू (कुवित्) बहुत-मा ऐश्वयं (वेदत्) प्राप्त कर ॥१२॥

भावार्थः—साधक को चाहिये कि ग्रात्मसंयम द्वारा पहले ग्रपनी इन्द्रियों को संयत कर उन्हें बलवान बनावे। ग्रीर फिर ग्रपने ग्रात्मसंयमी जीव के प्रिय कार्यों को करे। इस प्रकार साधक को परम प्रभु का सान्निष्य प्राप्त हो जाता है ग्रीर उसकी देखरेख में उसे किसी पदार्थ का ग्रभाव नहीं रहता।।१२।।

#### श्चवं द्रप्तो अग्रुमतीपतिष्ठदियानः कृष्णो द्वाभिः सहस्रैः। श्चावचिमन्द्रः श्वच्या धमन्तमप स्नेहितीर्नृपणां अधत्त ॥१३॥

पवार्षः—(कृष्णः) [एतद्वै पाष्मनो रूपं यत् कृष्णम् । कृष्ण इव हि पाष्मा मैत्रा॰ सं॰ २-५-६ काठक सं॰ १३-२] पापी प्रर्थात् हानिकारक (द्वष्सः) गर्वित करनेवाला रस —दर्पकारी वीयं—[हप् हर्षविमोहनयोः] (दक्षिः सहस्रंः) प्रपने दस सहस्र ग्रथात् प्रसंख्य सहायकों— दुर्मावों—के साथ (इयानः) प्राकर (ग्रंशुपतीम्) [ग्रंशुः श- मण्डमात्रो मवितः; शं (कल्याणकारी) ग्रशूङ् व्याप्तौ से ग्रष्ट ग्रथात् व्याप्तः; जो व्याप्त होकर कल्याणकारी हो प्रर्थात् शुभवीयं] शुभ वीयंवती जीवननदी पर (ग्रव प्रतिष्ठत्) प्रधिकार करके बैठ गया(मधःतं)[हमा शब्दाग्नसंयोगयोः] गर्वोद्धत करते हुए (तं) उस दूपित वीयं को (इन्द्रः) [इदि परमैश्वयं] उत्कृष्ट ऐश्वयं का इच्छुक जीव (शच्या) ग्रपनी श्रेष्ठ कर्मशिवत के द्वारा [ऋत्वा शचीपितः—तैत्ति॰ सं० ४-४-५-१] (ग्रावत्) ग्रपने स्वामित्व में ले [ग्रवितरनेककर्मा]; (नृमणः) कर्म के नेतृत्व की शक्तयों का प्रिय [नृमणाः—कर्म-नेतृषु मनो यस्य-सायण्] (स्ने-हिती) मित्र भावनाग्रों को (ग्रप, ग्रथत्) ढक कर धारण् करे ॥१३॥

भावार्थः—'द्रप्स' ग्रथवा बूंद-बूंद कर शरीर में खपने वाले शुक्र-वीर्य का एक रूप श्वेत—बढ़ानेवाला—ग्रीर हर्षदायक है तो दूसरा 'कृष्ण' गर्वित करने वाला रूप है। साधक ग्रपनी कर्मठता से ग्रपने वीर्य को कृष्ण नहीं बनने देता ग्रीर इस प्रकार मित्रभावनाग्रों की रक्षा करता है।।१३।।

### द्रप्समंपद्यं विष्रुणे चरंन्तमुपह्वरे न्यां अंशुवत्याः । नभी न कृष्णमंवतस्थिवांसमिष्यांमि वो दृषणो युष्यंताजौ ॥१४॥

पदार्थः — उनत (द्रप्सं) दूषित वीर्यं को मुक्त साधक ने (ग्रंशुमत्माः नद्यः) शब्द करती जीवन नदी के (विषुणे) शरीर में व्याप्त [ऋ० द० ऋक् ७-२१-५] (उपह्नरे) टेढ़े-मेढ़े मार्ग पर (चरन्तं) विचरते हुए को (ग्रपश्यम्) ग्रनुमव किया है। (इध्यामि) मैं चाहता हूँ कि (वृषणः वः) मेरी बलवान् प्राग्ग शक्तियो ! तुम(नभः न) [नम् हिसायाम्] हिसक के समान विद्यमान (ग्राजी) संघर्षं स्थल पर (ग्रात-स्थिवासम्) जमकर स्थिर हुए इस (कृष्णं) पापात्मा दूषित वीर्यं से (युष्यत) युद्ध करो।।१४।।

भावार्यः एेश्वर्य साधक जब यह अनुभव करे कि उसके शरीर के मर्मस्थानों तक में दूषित वीर्य प्रभाव जमा रहा है तो वह संकल्पपूर्वक अपनी सभी शक्तियों के द्वारा उसका कायापलट करने का यत्न करे।।१४।।

## अर्घ द्रप्सो अँग्रुमत्यां छपस्थेऽधारयत्तन्यं तित्विषाणः । विश्वो अदेवीर्यया हे चरन्तीर्वृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥१५॥

पदायं:—(ग्रध) श्रनन्तर (तित्विषाणः) देदीप्यमान (द्रप्तः) गुद्धवीयं (श्रंशु-मत्याः) शुद्धवीयंवती जीवन नदी की (उपस्ये) गोद में (तन्वं) श्रपने श्राप [self-श्राप्टे] (श्रधारयत्) रहने लगा । (इन्द्रः) ऐश्वर्येच्छु जीवात्मा ने (बृहस्पतिना) पावक वायु [ श्रयं वें वृहस्पति यौंयं (वारुः) पवते—शत० १४-२-२-१०] श्रर्थात् प्राग् श्रपान श्रादि महद्गण् से (युजा) सहयोग किये हुए ने (श्रिभि, श्राचरन्तीः) सामना करने के लिये श्राती हुई-- वरोधिनी -(श्रदेवीः) दिव्यतारहित (विशः) प्रजाशों--माव-नाश्रों---को (ससाहे) पराजित किया ।।१५।।

भावार्थः -- गर्वोत्पादक वीर्य को शरीर में स्थान न देकर हर्षोत्पादक वीर्य को स्थान देना चाहिये; वही हमें वास्तविक उन्नति प्रदान करता है। प्राण-ग्रपान ग्रादि वायु न केवल शरीर की शुद्धि करते हैं ग्रपितु वे हमारी दुर्भावनाग्रों को भी दूर करते हैं।।१५।।

# त्वं ह त्यत्मप्तभ्यो जायंगानोऽश्वत्रभ्यो अभवः शत्रितिन्द्र। गूळहे चार्नापृथिवी अन्वंविन्दो विश्वमद्भ्यो श्ववंनेभ्यो रणं धाः।।१६।।

पदार्थः—हे (इन्द्र) जीवातमन् ! (त्वं ह) तू निश्चय ही (ग्रशत्रुम्यः) मित्र
भूत (सप्तम्यः) सात प्राणों से (जायमानः) प्रकट होकर (त्यत्) उस समर्थ (ग्रभवत्)
रूप में प्राता हे । पुनश्च (गूह्ळे) रहस्यात्मक (द्यावापृथिवी) द्युलोक एवं पृथिवी
लोकस्य समी पदार्थों को (ग्रनु, ग्रविन्दः) ग्रनुक्रम से सम्पादित कर लेता है । (विभुमद्म्यः) शक्तिशालियों वाले (भुवनेम्यः) निवास स्थानों से (रणं) रमण् को (धाः)
प्राप्त करता है । १६॥

भावायं:—जब साधक जीवात्मा की शक्तियाँ सप्त प्राणों के संयम ो प्रकट होजाती हैं तब तो साधक दोनों लोकों में स्थित पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है श्रीर जहां-जहां शक्तिशॉलियों का निवास है, वहां से उसे प्रसन्नता उपलब्ध होती है।।१६।।

#### त्वं ह त्यदंप्रतिमानमोजो बजंण बज्जिन्धृषितो अंघन्थ । त्वं शुष्णस्यावांतिरो वर्षत्रैस्त्वं गा इन्द्र खन्येदंविन्दः ॥१७॥

पदायं:—हे (विज्ञिन्) वीर्यवन् ! (त्वं ह) निश्चय तूने (त्यत्) वह (ध्रप्रतिकानं) ध्रनुपम (ग्रोजः) ध्रोज, (वज्रेण) वीर्य द्वारा (धृषितः) विजयी होकर (जघन्य) प्राप्त किया था। (त्वं) तूने (वधर्त्रः) संघर्ष साधनों द्वारा (शुष्णस्य) शोषक के ध्रोज को (धव+ ध्रतिरः) जीता श्रीर (त्वं) तूने, हे (इन्द्र) इन्द्र ! (शच्या) श्रपने ज्ञान एवं कर्तृत्व द्वारा (गाः) ज्ञान एवं कर्म इन्द्रियों को प्राप्त किया ।।१७।।

भावार्थः—शरीरघारी जीवात्मा को वीर्य द्वारा ही स्रोजस्विता मिलती है स्रोर फिर जोवन यात्रा में मिले संघर्षसाधनों की सहाय से वह स्रपनी इन्द्रियों को वश में करता है।। १७।।

## त्वं हु त्यद्वृषभ चर्षणीनां घुनो वृत्राणां विश्वषो बंधूथ । त्वं सिन्धूॅरसजस्तमानान् त्वमपो अंजयो दासपंत्नीः ॥१८॥

पदार्थः—(त्वं ह त्यत्)निश्चय ही तू वह (चर्षणीनां) विवेकशील एवं कर्तृत्व-शक्तिसम्पन्न मनुष्यों हैं, हे (वृषभ) बलवान् तथा श्रेष्ठ साधक ! (तिविषः) बल-वान् तथा (वृत्राणां) विघ्नों का, रुकावटों का (धनः) विघ्वंसक (बभूव) विद्यमान था। (त्वं) तू ने (तस्तभानान्) रोक लेने वाले ग्राशयों को (सिन्धून्) स्रवग्रशील (ग्रसृजः) बनाया। ग्रीर इस प्रकार (दासपश्नी) [दसु उपक्षये] नष्ट करने वाले द्वारा ग्रपने ग्रधिकार में रक्षित (ग्रपः) कर्मशक्तियों को (ग्रज्यः) तू जीत लाया।।१८।।

भावार्थः — जीवन-प्रवाह में रुकावटें भी आती ही हैं। विवेकशील एवं कर्मठ व्यक्ति अपनी शुभ सामर्थ्य के द्वारा उन रुकावटों को छिन्न-भिन्न कर प्रवाह को पुनः प्रसरणशील बनाता है और उसकी कर्मशक्ति पुनः अपने मार्ग पर अग्रसर होने लगती है।।१९।।

#### स छुकतु रणिता यः छुतेष्वतंत्तमन्युर्यो भहें वरे्वान्। य एक इन्तर्यपासि कर्ता स वृंत्रहा प्रतीदन्यमांहुः॥१९॥

पदार्थः—(सः) वह इन्द्र (सुऋतुः) शोमन संकल्प एवं कर्मों का कर्ता है (यः) जो (सुतेषु) पदार्थबोध रूप सारग्रहण के कर्मों में (रिणता) रमण करने वाला है भौर (श्रनुत्तमन्युः) [नज् + उन्दी क्लेदने + क्त] श्रजेय साहसी एवं (यः) जो (श्रहा इव) दिवसों के समान चमकता (रेवान्) ऐश्वयंवान् है। (यः) जो (एकइत्) श्रकेला ही (नर्यापांसि) पौरुषयुक्त [पुरुषोचित] कर्मों का (कर्ता) कर्ता है; (सः) वह (वृत्रहा) विद्नों का नाशक है; उसी इन्द्र को (इत्) ही (श्रन्यं) सब दूसरों का—शत्रुग्नों का (प्रति) विरोधी (श्राहुः) कहते हैं।।१६॥

भावायं: जो साधक सुकर्मा हो, शौक से साहसपूर्वक पदार्थज्ञान प्राप्त करता हो, ग्रौर पौरुष कर्मों में ढील न देता हो वह निश्चय ग्रपने सभी शत्रुग्नों पर विजय प्राप्त करता है।।१६।।

#### स वृंत्रहेन्द्रंश्चर्षण्यितं सुंष्टुत्या इव्यं हुवेम ।

#### स प्रांविता मघवां नोऽधिवक्ता स वार्जस्य श्रवस्थंस्य दाता । १०॥

पवार्थः—दूसरे सभी साधक पूर्वविश्वित ऐश्वर्येच्छु के विषय में कहते हैं—
(सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र (वृत्रहा) विघ्नों का नाशक है; (चर्षणीषृत्) विवेकशील मनुष्यों को घारण करता है; (तं हच्यं) उस स्तुत्य पुष्ट्य को हम (सृष्टुत्या) शोमन गुणवर्णन द्वारा (हुवेम) तृष्त करें। [जुहोति—प्रिंग प्रीणाति—महामाष्य २-३-३] (सः) वह (नः) हमारा (प्र, प्रविता) प्रकृष्ट प्यारा; (प्रधिवक्ता) उपदेष्टा हो ग्रौर (सः) वह [ग्रपने मार्ग दर्शन द्वारा] (श्रवस्यस्य) यश का तथा (वाजस्य) सुखप्रद ऐश्वर्य का (वाता) प्रदाता हो।।२०।।

भावार्षः —ऐश्वर्येच्छु साधक जब दूसरों का मार्गदर्शन कराने की स्थिति में पहुंच जाय तो निश्चय ही वह दूसरों का मार्गदर्शक बने ॥२०॥

## स वृंत्रहेन्द्रं ऋधुसाः सद्यो जंबानो इन्या वश्वषं । कुण्वन्नपासि नयाँ पुरूणि सोमी न पीतो इन्यः सस्विभ्यः ॥२१॥

पवार्थः—(सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र (वृत्रहाः) विध्नापहर्ता (ऋभुक्षाः) मेघ।वियों का माश्रयदाता [मेघाविनः क्षाययित] (जज्ञानः) प्रकट होकर (सद्यः) तत्काल (हृष्यः) स्तुत्य (बभूव) हो जाता है। (पुरूणि) बहुत से (नर्या) पुरुषोचित, नर हितकारी पौरुष के (भ्रपांसि) कर्म करता हुम्रा वह (पीतः सोमः नः) पान किये गये सोमलतादि के रस के समान सेवित वह वीर्यवान् (सिखम्यः) मित्रों के लिये (हृष्यः) स्तुत्य हो जाता है।।२१॥

भाषायं: --ऐश्वर्य का साधक पुरुष ज्यों ही सिद्ध अवस्था में पहुँचता है--सब साधक उसके स्तोता और उसके गुणों के अनुकर्ता बन जाते हैं।।२१।।

बिशेष—इस सूक्त में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य ग्रपने वीर्य का सदुपयोग करके स्वयं उन्नत होता है ग्रीर किस प्रकार दूसरे साधकों का मार्गदर्शन कर सकता है।

ग्रष्टम मण्डल में यह छियानवेवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ग्रथ पञ्चवशर्चस्य सप्तनवितिमस्य सूक्तस्य ऋषिः-१—१५ रेभः काश्यपः ।। देवता—इन्द्रः ।। छन्दः—१, ११ विराड्बृहती । २, ६, ६, १२ निचृद्बृहती । ४, ५, ६ बृहती । ३ भृरिगनुष्टुप् । ७ ग्रनुष्टुप् । १० भृरिग्जगती । १३ ग्रितिजगती । १४ विराट्त्रिष्टुप् ।। स्वरः-१, २, ४ —६, ६, ११, १२ मध्यमः । ३, ७ गान्वारः । १०, १३, १५ निवादः । १४ वैवतः ।।

## या इन्द्र भुज आभंतः स्वंवा अष्टुरेश्यः । स्वोतारमिन्भंघवनस्य वर्षय ये च त्वे वृक्तवंहिषः ॥१॥

पवार्थः है (इन्द्र) परमेश्वर ! (स्वर्वान्) बहुसुखयुक्त ग्राप (ग्रसुरेम्यः) [सूर्यं, वायु, मेघ, प्रज्ञा ग्रादि स्वर्यक्त] प्राणद पिण्डों से (याः) जिन (भुजः) मोग्यों को (ग्राभरः) लाकर प्रदान करते हैं—(ग्रस्य) उस भोग्य समूह के (स्तोतारं इत्) प्रशंसक को ही, है (मघवन्) सम्मानित ऐश्वयं के स्वामिन् ! ग्राप, (वधंय) बढ़ाइये (व) ग्रीर उन लोगों को बढ़ाइये (ये) जो (स्वे) ग्रापके लिये (वृक्तबहिषः) श्रक्ता शुद्ध ग्रन्तःकरणासन विद्याये हुए हैं।।१।।

भावार्थ: —यों तो परमेश्वररिचत सारे ही भोग्य पदार्थ सदा उपस्थित रहते ही हैं परन्तु वस्तुत: वे उन्हें ही ग्रामोद प्रदान करते हैं जो उनके गुणों को जानकर उनका सदुपयोग करते हैं ग्रीर उनके दाता परम प्रभु को सदा श्रपने ग्रन्त:करण में प्रत्यक्ष देखते हैं।।१।।

#### यमिन्द्र दिधिषे त्वमश्वं गां भागमन्यंयम्।

#### यजमाने सुन्वति दक्षिणावित तस्मिन् तं घेहि मा पणौ ॥२॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वं) प्राप (यं) जिस (गां, प्रश्वं, प्रव्ययं भागं) गाय, प्रश्व ग्रादि से उपलक्षित ऐश्वयं के ग्रविनश्वर वितीयं माण ग्रंश को वितरणार्थ (दिषषे) घारण करते हैं (तं) उस ग्रंश को (तिस्मन्) उस प्रसिद्ध (सुन्वित) पदार्थों के बोध रूप सार का निष्पादन करनेवाले, ग्रीर साथ ही (दिक्षणावित) दानशील व्यक्ति में (धेहि) स्थापित कर, (मा पणौ) क्रय-विक्रय करनेवाले कंजूस में मत स्थापित की जिये।।२।।

भावार्थः — जो विद्वान् परमेश्वर रिचत पदार्थों के गुणावगुणों को जान कर, उस बोघरूप सार को दूसरे में बांटते हैं, वे ही वस्तुतः प्रभु के दिये ऐश्वर्य के सच्चे भागीदार हैं; ज्ञान का लेन-देन करनेवाले पदार्थों के वास्त-विक भोग से वंचित रह जाते हैं।।।।

## य इन्द्र सस्त्यंत्रवॉऽतुष्वापमदेवयुः । स्वैः ष एवेर्भुमुरत्पोष्यं रिय संतुवधेदि तं ततः ॥३॥

पदार्थ:—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यः) जो व्यक्ति (श्रव्रतः) सुकर्महीन है; (श्रदेखयुः) अपनी इन्द्रियों को अपना बनाकर नहीं रखता, अथवा उन्हें दिव्यगुणी नहीं बनाना चाहता और (श्रनुष्वापं) निद्रा—प्रालस्य के साथ-साथ (सिस्त) सोता रहता है; (सः) वह (स्वैः) अपने ही (एवैः) कृत्यों एवं आचरणों से (पोष्यं) पुष्टि-योग्य (र्राय) ऐश्वर्यं को (मुमुरत्) नष्ट कर डालता है; (तं) उस अकर्मण्य व्यक्ति को (ततः सनुतः) उस सनातन दान से परे (धिह्) पकड़िये श्रर्थात् हटा लीजिये शशा

भावार्यः—प्रभु के दानं तो सदातन ग्रीर सनातन हैं। सुकर्महीन व्यक्ति के हिस्से से वे निकल जाते हैं। हीनकर्मी व्यक्ति को परमेश्वर के दिये सत्य, सनातन भोग भी प्राप्त नहीं होते।।३।।

यच्छकासि परावति यदंवीवति वृत्रहन् । अतंस्त्वा गीर्मिर्शुगदिन्द्र केश्विभिः सुतावा भा विवासति ॥४॥ पदार्थः —हे (शक्र) सर्वसमर्थ ! (वृत्रहन्) विघ्निनवारक ! परमेश्वर ! ग्राप (यत्) जिस (परावति) दूर देश में या (यत्) जिस (ग्रर्वाविति) समीपस्थ देश में विराजमान हैं, हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (ग्रतः) उस स्थान से (खुगत् — छुगद्भिः) ग्रन्त-िक्ष में सर्वत्र फैलती हुई (केशिभिः) सूर्यरिश्मयों के समान किरणोंवाली (गोभिः) स्तुतिवािण्यों द्वारा (सुतावान्) पदार्थवोध को प्राप्त किये हुग्रा साधक (त्वा) ग्राप को (ग्रा विवासति) बुला लाता है ॥४॥

भावारं:—यों तो परमेश्वर सर्वव्यापक है ग्रतएव किसी से दूर नहीं है। परन्तु उसके गुणों को न जाननेवाला व्यक्ति उसका सायुज्य नहीं कर पाता; स्तोता, गुणगान करके— उसके गुणों का भलीभांति मनन करके— उसकी महत्ता को समभ लेता है—यही उसका ग्रपने समीप श्राह्मान है।।४।।

## यद्वासि रोचने दिवः संमुद्रस्याघि विष्टिषि । यत्पार्थिवे सदंने वृत्रहन्तम यदन्तिरिक्ष था गंहि ॥॥॥

पदार्थ:—पुन: दूसरे शब्दों में उसी मान का प्रकथन किया गया है। हे परमेश्वर ! (यद्वा) ग्रथना यदि ग्राप किसी (दिवः रोचने) द्युलोक के किसी ज्यो- तिष्मान लोक में है; ग्रथना (समुद्रस्य) श्रन्तिरक्ष के (विष्टिप श्रिष्ध) किसी लोक में ग्रिचिष्ठित हैं। हे (वृत्रहन्तम) विष्नों के ग्रितिशय नाशक ! ग्राप (यत्) यदि किसी (पायिवे सदने) भूलोक के स्थान में या (यद्) यदि (श्रन्तिरक्षे) ग्रन्तिरक्ष स्थान में कहीं मी हो, (श्रा गिह) ग्राकर हमें सहारा दें।।।।

भावार्यः — जब तक व्यक्ति परमेश्वर की शक्ति को ग्रनुभव नहीं कर पाता तबतक वह उसके लिये एक रहस्य ही रहता है — न जाने वह कहाँ हो। विघ्ननाशक परमात्मा का साहाय्य प्राप्त करना ग्रावश्यक है।।।।।

# स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषुं भवसस्पते । मादयंस्व राषंसा सन्तांषतेन्द्रं राषा परीणसा ॥६॥

पदार्थः है (सोमपाः) जगत् में उत्पन्न पदार्थों द्वारा सबके रक्षक ! (शवस-स्पते) बल के पालक ! (सः) वह ग्राप (नः सोमेषु नुतेषु) पदार्थबोध रूप उनके सार के निचोड़ लिये जाने पर, हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ग्राप (राधसा) सिद्धिदायक, (सूनृता-वता) सत्यवाणी युक्त, (राधसा) सुखसाधन, (परीणसा) वहुत से, (राया) सब प्रकार की विद्या से सम्पन्न पदार्थबोध रूप धन द्वारा (नः) हमें (मादयस्य) हिष्ट करें ॥६॥ [रायः सर्वविद्याजनितस्य बोध धनस्य य० ७-१४ ऋ० द०]

भावार्यः —परमेश्वर स्वोत्पादित पदार्थों द्वारा सबकी रक्षा करते हैं। परन्तु इसका माध्यम यही है कि मनुष्य उन पदार्थों का बोध प्राप्त करे, पदार्थबोध द्वारा मनुष्य पदार्थों का सदुपयोग करता है — यही परमात्मा का दिया हुआ धन होता है।।६।।

## मा नं इन्द्र परां वृण्यभवां नः सधुमाद्यः । त्वं नं ऊती त्वमिन आप्यं मा नं इन्द्र परां वृणक् ।।७।।

पदार्थः —हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (नः) हमारा (मा) मत (परा वृणक्) परि-त्याग कीजिये; (नः) हमारे (सघमाद्यः) साथ-साथ हर्षित होनेवाले होइये। (त्वं न ऊती) श्राप ही हमारे रक्षणादि कियायुक्त हैं; (त्वं इत्) ग्राप ही (नः) हमारे (ग्राप्यं) प्राप्त करने योग्य सखा हैं। हे (इन्द्र न मा परावृणक्) परमेश्वर ! हमारा त्याग मत कीजिये।।७।।

भावारं: उपासक को मन में सदा इस बात की चिन्ता बनी रहनी चाहिये कि कहीं वह भटककर परमेश्वर को न छोड़ जाय। सर्वव्यापक परमात्मा तो जीव को क्यों कर छोड़ेगा! परन्तु जीव ही है जो परमेश्वर के गुणों से ग्रपना ध्यान हटाकर उससे विचलित हो जाता है। इस चिन्ता में विकल जीव दुबारा संकल्प करता है कि ऐसा न हो कि मैं परमात्मा को छोड़ दूं॥७॥

## अस्मे इंन्द्र सर्चा सुते नि पंदा पीतये मर्च । कृषी जरित्रे मंघवन्नवें महदस्मे इंन्द्र सर्चा सुते ॥८॥

पदार्थः —हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् ! (जुते) पदार्थबोध रूप सारग्रहण की किया निष्यन्त कर लेने पर (मधु पीतये) उसके रस का उपमोग करने के लिये (ग्रस्मे सचा) हमारे साथ (निषदा) बैठिये ! (मधवन्) हे ग्रादरणीय ऐश्वर्य के स्वामिन् ! (जिरिश्रे) ग्रपना गुणगान करनेवाले उपासक के लिये (महद्) व्यापक (ग्रवः) रक्षण व देखमाल (कृषी) की जिये ।। ।।

भावार्थः परमेश्वर की सृष्टि में उत्पन्न पदार्थों का बोध प्राप्त कर लेने पर जो हर्ष प्राप्त होता है, उसका हर्ष भी उसे तभी प्राप्त होता है जब कि वह परमेश्वर को ग्रपना सदा का साथी समभता रहे। दुःख में तो सभी उसको पुकारते हैं, सुख में भी उसके साथ की ग्रभिलाषा बनी रहनी चाहिये।।८।।

#### न त्वां देवासं आशत न मत्यासो अदिवा

#### विश्वां जातानि श्रथंसाभिभूरंति न त्वां देवासं आशत ।।९।।

पदार्थ:—हे (ग्रद्रिवः) ग्रदरणीय ग्रखण्ड ऐश्वयंयुक्त ग्रथवा विष्कित्ताशक सामर्थ्ययुक्त परमेश्वर ! (त्वा) ग्रापको (न) न तो (देवासः) ग्रपने ग्राप को दिव्य एवं ग्रमर हुग्रा समभनेवाले ही (ग्राशत) प्राप्त करते हैं ग्रोर (न) न ही (मर्त्यासः) ग्रपने ग्रापको मरणशील समभने वाले ग्रापको प्राप्त करते हैं। ग्राप ग्रपने (शवसा) बल से (विश्वा जातानि) उत्पन्त सभी पदार्थों ग्रोर प्राणियों से (ग्रिभि भू: ग्रासि) बढ़-चढ़कर हैं।।१।।

भावार्यः परमेश्वर के साथ सायुज्यता वे ही साधक प्राप्त कर सकते हैं कि जिन्हें न तो ग्रपनी शक्तियों का घमण्ड हो ग्रीर न जिनमें हीनभावना हो।।।।

## विद्वाः पृतंना श्रमिभूतंरं नरं सजूरतंतश्चरिन्द्रं जजतुश्चं राजसे। कत्वा वरिष्ठं वरं आग्रुरिंमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं दर्स्वनंस् ।:१०॥

पदायं:—(पृतनाः) मानव प्राणी (सजूः) एक साथ मिलकर (विश्वाः) समी को (ध्रिभिभूतरं) पराजित करनेवाले (नरं) नेता को (ततक्षुः) घड़ कर बनाते हैं तथा (राजसे) राज्य करने के लिये उसको (इन्द्रं) ऐश्वयंवान् (जजनुः) बना डालते हैं। फिर कैसे नेता को इन्द्र बनाते हैं—िक जो (ऋत्वाविर्ष्ठं) ध्रुपने कृत्य से श्रेष्ठ है; (वरे) चुनाव के प्रयोजन से (ध्रामुरिं) ग्रनभीष्टों का विष्वंसक है (उत) साथ ही (उग्नं) तेजस्वी है; (ध्रोजिष्ठं) पराक्रमी है; (तवसं) बलकारक है ग्रीर स्वयं (तरिस्वनं) बलशाली है।।१०।।

भावार्थः—इन्द्र पद से वेद में मनुष्यों के नेता राजा का वर्णन भी मिलता है। इस मन्त्र में यह विचार दिया गया है कि श्रेष्ठकर्मा, शत्रु-विघ्वंसक, बलशाली पुरुष को इस प्रकार से शिक्षित करके श्रपना नेता चुनना चाहिये कि वह सर्वातिशायी हो।।१०।।

## समी रेभासो श्रस्तर्तिन्द्रं सोमस्य पीतये। स्वंपिति यदी वृधे धृतवंती ह्योजंसा समृतिभिः।।११।।

पदार्थः—(इँ) इस (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् राजा को (रेभासः) बहुश्रुत स्तोता विद्वान्, (सोमस्य पीतये) ऐश्वर्यं की रक्षा के लिये (सम्, ग्रस्वरन्) सम्यक्तया

पुकारते हैं। तथा च (यत्) जब (इं) इस (स्वर्गति) घनस्वामी से (वृधे) ग्रपने वर्घन के लिये प्रार्थना करते हैं तब (घृतव्रतः) कर्मठ बना हुग्रा वह राजा (हि) निश्चय ही (ग्रोजसा) बल एवं (ऊतिभिः) पालन शक्तियों से (सम्) युक्त होता है।।११।।

भावार्थः —प्रजाजन पूर्वमन्त्रोक्त गुणसम्पन्त राजा से राष्ट्र के ऐश्वर्य की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। वह भी कर्मठ बनकर, स्रोजस्वी एवं पालक बनकर, राष्ट्र के ऐश्वर्य की रक्षा करता है।।११।।

# नेषि नंमन्ति चक्षंसा मेषं विषां अमिस्वरा। स्ट्रितयों वो अद्भारतिष्ठित कर्णे तरस्विनः समृक्षंमिः ॥१२॥

पदार्थ:—(विप्राः) बुद्धिमान् प्रजाजन (नैमि) परिधि के समान प्रजा के रक्षक (मेषं) सुखवर्षक राजा को (ग्रिभिस्वराः) उसकी उपस्थिति में पुकारते हुए (चक्षषा = नमन्ति) ग्रादर दृष्टि से देखते हैं। (सुदीतयः) शोमन विद्या-प्रकाश से दीप्त, (ग्रद्भुहः) द्रोहरहित (वः ग्रिपि) शेष ग्राप लोग भी जो (कर्ण) कर्तव्य कर्म में (तरस्थिनः) बलशाली एवं ग्रालस्य-रहित हैं, (ऋषविभः) प्रशंसनीय सत्कर्मों द्वारा (सं) उसका समादर करते हैं।।१२।।

भावार्थः—राष्ट्र की परिधि बना हुम्रा राजा उसकी सब म्रोर से रक्षा करता है—इसी कारण बुद्धिमान् प्रजाजन उसकी उपस्थिति में ही उसका म्रादर करते हैं तथा दूसरे प्रजाजनों से भी म्राग्रह करते हैं कि वे सत्कर्म कर के ही उसके प्रति म्रादर प्रदिशत करें।।१२॥

## तिमन्द्रं जोहवीमि स्ववानमुत्रं सना दर्धान्मनित्वकृतं शवासि । महिष्ठो गीभिरा चं यज्ञियां ववतद्वाये नो विश्वां सुवर्धां कृणोतु बज्जी॥१३॥

पदार्थः—[मैं उपासक हो] (तं) उस प्रसिद्ध (मघवानं) ग्रति ग्रादरणीय ऐश्वर्य के ग्रधिपति, (उग्रं) तेजस्वी, (सत्रा) सत्य - ग्रविनाशी (शवांसि) दलों से (दधानं) युक्त , (श्रप्रतिष्कुतं) निर्विरोध विद्यमान (इन्द्रं) परमेश्वर से (जोहवीमि) बार-बार प्रार्थना करता हूँ । वह (मंहिष्ठः) ग्रतिशय उदारदानी है (च)ग्रीर (गीभिः) पवित्र वाणियों द्वारा (यिज्ञयः) संगति करने योग्य (ग्रा ववतंत्) सर्वथा विद्यमान रहता है । वह (बज्जी) न्यायरूप दण्डधर (राये) दानशीलता के प्रयोजनवाले ऐश्वर्य के लिये (नः) हमारे (विश्वा) सभी (सुपथा) गुभमार्ग (कृणोतु) सिद्ध करता है ॥ १३॥

भावार्थः -- प्रजा ती ऐश्वर्य के लिये राजा की सहायता चाहे। परन्तु

व्यक्तिशः उपासक राजाग्रों के भी राजा परमेश्वर का ही 'गुणगान करे। प्रभु तो सर्वोपिर है ही; उसके गुणों को धारण करने का यत्न करनेवाला साधक स्वयं जान जाता है कि ग्रादरणीय ऐश्वयं किन-किन शोभन मार्गों से प्राप्त हो सकता है।।१३।।

## त्वं पुरं इन्द्रं चिकिदेंना न्योजंसा श्वविष्ठ शक्र नाश्चयध्ये । त्वद्विश्वांनि सुवंनानि विज्ञिन द्यावां रेजेते पृथिवी चं भीषा ।।१४॥

पदार्थः—हे (शिवष्ठ) ग्रितिशय बलशाली ! (शक) सर्व समर्थं ! (इन्द्र) पर-मेश्वर ! (त्रं) ग्राप (पुरः) दुष्टताग्रों के मरे-पूरे नगरों का (श्रोजसा) ग्रपने प्रमाय से ही (वि, नाशयध्ये) विध्वस करना (चिकित्) मलीमांति जानते हैं। हे (चित्रन्) दुर्भेद्य सावनसम्पन्न ! (विश्वानि भूवनानि त्वत्) यों तो सारे ही लोक ग्रापके हैं—प्रापके शासन में है, (च) परन्तु (द्यावा पृथिवी) ये हमारे सामने प्रत्यक्ष, विद्य-मान द्युलोक पृथिवी लोक तो (भीषा) मय से (रेजते) मानो कांपते ही हैं ॥१४॥

भावार्यः परमेश्वर दुष्टताग्रों के सभी 'श्रड्डों से परिचित है ग्रौर उसके प्रभाव से वे नष्ट होते रहते हैं। सभी लोक-लोकान्तर उसके शासना-धीन हैं तो हमारी इस शरीररूपी नगरी में विद्यमान हमारे शत्रु उससे कैसे बचे रह सकते हैं ? ।। १४।।

## तन्मं ऋतमिन्द्र शुर चित्र पात्रपो न वंजिन्दुरितातिं पर्षि भूरिं। कदा नं इन्द्र राय च्या दंशस्येर्विश्वप्रत्यस्य स्पृह्याय्यंस्य राजन्।।१५॥

पदार्थः—हे (शूर) दुष्ट दोषों को नष्ट करनेवाले ! (चित्र) पूजनीय ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (तत्) प्रापका वह (ऋतं) सत्य सनातन नियम (मा) मुक्तको (पातु)प्रपना संरक्षण दे । हे (बज्जिन्) न्यायरूप दण्ड के घारक प्रमो ! ग्राप (भूरि) हमारे बहुत से (दुरिता)पापों को (ग्रपः)जलों के समान(ग्रतिपिष)पार करा दीजिये । हे(इन्द्र राजन्) हे सवापिर ऐश्वयंवान् प्रमो ! ग्राप (विश्वप्रन्यस्य) सभी रूपों में विद्यमान (स्पृह-याय्यस्य) स्पृह्णीय (रायः) घन को (नः) हमें (कदा) कव (दशस्येः) देंगे ? ।।१५।।

भावारं: उपासक को एकमात्र आशा भगवान् से ही है। परन्तु वह यह भी समभता है कि सारा संसार उसके सत्य-ग्रवाधित नियमों में बंधा है। वह जानता है कि यदि भगवान् की सहायता मिले तो सारी दुर्भावनाग्रों, दुष्ट विचारों से सरलता से छुटकारा मिल सकता है।।१४।।

ग्रष्टम मण्डल में यह सत्तानवेवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

भ्रय द्वावशर्चस्याष्टनवितिमस्य सुक्तस्य ऋषिः—१—१२ नृमेघः ।। देवता— इन्द्रः ।। छन्दः—१, ५ उष्णिक् । २, ६ ककुम्मतीउष्णिक् । ३, ७, ८, १० --१२ विराडुष्णिक् । ४ पादनिचृदुष्णिक् । ६ निचृदुष्णिक् । स्वरः—ऋषभः ।।

#### इन्द्रीय सामं गायत विमाय खृहते बृहत्। पर्मकृतं विपश्चितं पनस्यवं ॥१॥

पदार्थ:—हे स्तोताग्रो ! तुम उस (विप्राय) विविध रूप से हमें मरपूर कर रहे, [विशेषेण प्रातीति विप्र:], (बृहते) विशाल, (धर्मकृते) घारणा के साधन = नियमों के निर्माता, (विपिश्चते) विविध ज्ञान एवं कर्मशिक्तियों के पालक, (पनस्यवे) स्तुति-योग्य (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (बृहत् साम) वृहत्साम का (गायत) गायन करो।।१।।

भावायं: परमेश्वर हमें नानापदार्थ देकर भरपूर किये हुए है; वह उन शाश्वत नियमों व सिद्धान्तों का निर्माता है कि जिनके आधार पर यह संसार टिका हुआ है। उसका सामगायन द्वारा विस्तृत गान या वर्णन तो हो; जिससे उसका सन्देश मिलता रहे।।१।।

#### त्विमन्द्राभिभुरंसि त्वं सूर्यमरोचवः । विश्वकं विश्वदेवो महाँ अंसि ॥२॥

पदार्थ: — हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वं) ग्राप (ग्रभिभू: ग्रसि) सामर्थ्य में सबको पराजित कर विद्यमान हैं; (त्वं सूर्यं ग्ररोचयः) सूर्य ग्रादि ज्योतिष्पुञ्जों को मी ग्रापने प्रकाश दिया है; ग्राप (विश्वकर्मा) संसारमर के शिल्पी, [समी प्रकार के पदार्थों के निर्माता] ग्रीर (विश्वदेवः) संसारमर के पदार्थों को दिव्यता प्रदान करने वाले हैं; ग्रत: ग्राप (महान् ग्रसि) महान् हैं।।२।।

भावार्षः — सूर्य ग्रादि चमकते पिण्ड हमें कितने प्रिय लगते हैं — उनके विना हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता। परन्तु सूर्य ग्रादि चमकते पिण्डों का प्रकाशक भी तो परमेश्वर ही है। इसलिये उससे बढ़कर कोई नहीं है।। २।।

विश्राज्ञ्च्योतिषा स्वर्धरगंच्छो रोचनं दिवः। देवास्तं इन्द्र सख्यायं येमिरे ॥३॥

पदार्थ:- हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ग्राप ग्रथनी (ज्योतिषा) ज्योति द्वारा

(बिश्राजन्) देदीप्यमान हैं; ग्राप (बिवः) प्रकाशलोक को मी (रोचनं) प्रकाश देने वाले श्रयीत् उससे भी श्रविक प्रकाशित (स्वः) परम सुख को (श्रवच्छः) पहुँचाते हैं। हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (देवाः) विद्वान्, इसीलिये (ते) श्रापके साथ (सख्याय) मित्रता के लिये (येमिरे) यत्न करते हैं।।३।।

भावार्यः परमेश्वर न केवल इस लोक का ऐश्वर्य एवं सुख ही प्रदान करता है ग्रिपितु दिव्य सुख का दाता भी वही है। इसीलिये सभी विद्वान् उसकी मित्रता के इच्छुक रहते हैं।।३।।

## एन्द्रं नो गधि प्रियः संत्राजिदगाँहाः। गिरिने विश्वतंस्पृष्टः पतिर्दिवः ॥४॥

पदार्थः —हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ग्राप जो (सत्राजित्) सत्य गुए, कर्म, स्वमाव द्वारा सर्वविजयी हैं; (प्रगोहचः) जिस ग्रापकी सत्ता सदा प्रकट है; (गिरिः न) पर्वत को मांति (विश्वतः पृथुः) सब ग्रोर से विशाल हैं; (दिवः पितः) प्रकाश लोक के पालक हैं; वे ग्राप (नः) हमें (ग्रा गिष्ध) बोध प्राप्त कराइये ।।४।।

भावार्थः —विराट् शक्तिमान् परमेश्वर ग्रद्भुत सृष्टि के माध्यम से ही प्रकट है; उसे भला कौन नहीं ग्रनुभव करता ! हां, उचित बोध, प्रेरणा के विना मनुष्य उसको देखता हुग्रा भी नहीं देखता ॥४॥

## श्रमि हि संत्य सोमपा छुमे नुभूय रोदंसी । इन्द्रासिं सुन्वतो हथः पतिंदिनः ॥५॥

पदार्थः—हे (सत्य) सनातन ! परमेश्वर ! ग्राप (सोमपाः) इस सारे पदार्थ-वैभव के रक्षक हैं; (रोदसी) द्युलोक एवं भूलोंकस्य (उभे) दोनों में विद्यमान सभी से (ग्रिभ बभूथ) ग्रधिक श्रेष्ठ हैं। हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ग्राप (सुन्वतः) सव पदार्थों के बोधरूप सार को ग्रहण कर रहे साधक को (बृधः) उत्साहित करते हैं; ग्राप (दिवः पतिः) ज्ञानरूप प्रकाश के स्वामी धनी हैं।।।।।

भावायं: — सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है — प्रभु के ग्राधीन है। जो साधक सृष्टि के पदार्थों का बोध प्राप्त करने में व्यस्त रहता है, उसको ज्ञान-रूप प्रकाश का कुवेर वह परमेश्वर उत्साहित करता है।।।।

त्वं हि अर्थ्वतीनामिन्द्रं दुर्ता पुरामिसं । हन्ता दस्योमेनॉर्वृधः पतिंदिवः ॥६॥ पदार्थः — हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्यं) ग्राप (शश्वतीनां) प्रवाहरूप से ग्रनादि एवं भनन्त (पूरां) [मानव की उन्नित में बाधक दुर्मावनाग्रों की] सब प्रकार से भरी-पूरी बिस्तियों के (दत्तीं) तोड़मोड़ देनेवाले हैं ग्रीर (दस्योः) उपतापक दुर्मावनाग्रों को (हन्ता) नष्ट कर देनेवाले हैं; (मनोः वृषः) मननशील को उत्साहित करते हैं ग्रीर (दिवः पितः) प्रकाशनोक के संरक्षक हैं।।६।।

भाषाथं:—मानव के ग्रन्तः करण में दुर्भावनाग्रों की ग्रनेक बस्तियां हैं; उन्हें ग्रपने भरण-पोषण के लिये वहीं सब कुछ प्राप्त होता रहता है—परमेश्वर के मनन से ग्रन्तः करण में परमेश्वर को विराजमान कर सकने वाला साधक ही इन बस्तियों का विद्वंस कर पाता है। फिर ये बस्तियां प्रवाहरूप से ग्रनादि-ग्रनन्त हैं –वार-वार टूट-टूटकर फिर जुड़ जाती हैं। इसलिये मनन भी वार-वार लगातार करना ग्रावश्यक है।।६।।

#### अघा हीन्द्र गिर्वेण उपं त्वा कार्मान्महः संस्टन्महे । छदेव यन्तं चद्भिः ॥७॥

पदार्थ:—हे (गिर्वणः) स्तुतियोग्य परमेश्वर ! (ग्रघ हि) ग्रव तो हम (त्वा उप) ग्राप के सान्तिष्य में (महः) बड़ो-बड़ी (कामान्) ग्रमिलापाग्रों की (समृज्महे) सृष्टि करलें—(इव) जैसे कि (उदिभः) जलों—नदी समुद ग्रादि द्वारा (यन्तः) यात्रा करने वाले (उदा) जलों द्वारा ग्रपनी ग्रामिलापाग्रों की वृद्धि किया करते हैं।।।।।

माबायं: — जल से भरे जलागारों के साथ जानेवाले जलों से पूरी हो सकने वाली ग्रिभिलाषाग्रों की सृष्टि कर सकते हैं। परमेश्वर तो सभी ऐश्वर्यों से भरपूर है — फिर उसके सान्तिध्य में तो साधक का किसी भी कामना की पूर्ति की ग्राशा रखना सम्भव ही है। । ।।

## वार्ण त्वां यव्याभिवंधिनत शुरु ब्रह्मांणि । बाहध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिंवे ॥८॥

पदार्थः —हे (ग्रिव्रिवः) अखण्ड ऐश्वर्यवान् (म) जैसे (वाः) जल (अध्याभिः) जल पहुँचाने वाली निदयों के द्वारा दिन प्रति दिन बढ़ने वाले जलाधिपित को ही बढ़ाते हैं ऐसे ही हे (शूर) बलवन् ! (ब्रह्माणि) वाणियां (यव्याभिः) भ्राप तक पहुँचने वाली स्तुतियों द्वारा (विवे विवे) दिन-प्रति-दिन (वावृध्वांसं चित्) यृद्धिशील ही आप को (वर्धन्त) बढ़ाती हैं।। ।।

[सा या सा वाक्, ब्रह्म व तत् - जै० उ० २-४-१-२]

भावार्थः — जलों से समुद्र बढ़ता है — यह सर्वथा प्रत्यक्ष है। ऐसे ही परमेश्वर की वृद्धि प्रर्थात् हमारे अन्तः करण में उसकी अधिकाधिक दढ़ता से स्थिति, हमारी वाणियों द्वारा — हम जो उसके गुणों का उच्चारण कर उनका अध्ययन करते हैं — उनसे होती है। । ।।

## युष्टजन्ति इरी इष्टिरस्य गार्थयोरी रथं उद्यंगे। इन्द्रवाहां वचोयुजां ॥९॥

पवार्थ:—(वचोयुजा) वाणी से युवत ग्रर्थात् वश्य, (स्विविदा) सुखप्रापक, (इन्द्रवाहा) जीव के वाहनभूत दो घोड़े—[ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियां] (उरौ रथे) इस बहुमूल्य रथरूप देह में—(उरौ युगे) इसके दढ़ जुए में (इिवरस्य) सर्वप्रेरक परमे- श्वर की (गाथया) स्तुतिरूप बन्धनी द्वारा (युञ्जन्ति) जुड़े रहते हैं।।।।

भावार्यः —परमेश्वर की स्तुति के माध्यम से हमारी ज्ञान एवं कर्मे-न्द्रियाँ ग्रात्मा के वश में इस प्रकार बनी रहती हैं कि वे रथी ग्रात्मा को परमसुख तक पहुँचा देती हैं।।।।

## त्यं नं र्न्द्रा थंरूँ श्रोजों नुम्णं चंतकती विचर्षणे। श्रा वीरं पृतनाषदंस् ॥१०॥

पदार्थ:—हे (शतक्रतो) विविध सैकड़ों कर्मों के साधक, सैकड़ों प्रजाश्रों वाले ! (विचर्षणे) सर्वद्रष्टा ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (स्वं) श्राप (नः) हमें (श्रोजः) श्रोबिस्वता (नूम्णं) साहस से (श्रा भर) मरपूर कर दीजिये । श्रीर हमें (पृतना-सहं) श्रनेकों पर विजय प्राप्त कराने वाले (बीरं) वीर्ताधायक बल से भी (श्रा) परिपूर्णं कीजिये ।।१०।।

भावार्षः -- परमेश्वर की गुणवन्दना उसके गुणों के सदृश गुणों के ग्रहण के लिये साधक का साहस बढ़ाती है ।। १०।।

#### वं हिनं पिता वंसी त्वं माता चंतकतो बुभूविंथ। अर्घा ते सुम्नमीमहे॥११॥

पदार्थ:—हे (वसो) वसाने हारे परमेश्वर ! (त्वं हि) ग्राप ही (नः) हम सबके (पिता) पालक तथा हे (शतऋतो) विविध प्रज्ञा एवं कर्मविशिष्ट प्रभो ग्राप ही हमारे (माता) निर्माणकर्ता (वभूविथ) होते हैं। (ग्रध) इसी कारण (ते) ग्राप से (सुम्नं) सुख की (ईमहे) याचना करते हैं।।११।।

भावारं: चारों भ्रोर से साघन जुटाकर वसानेवाला पिता भ्रोर सारी देखरेख करके शरीर एवं चित्र का निर्माण करनेवाली माता—ये दोनों ही—पुत्र के सुख के कारक होते हैं। परमेश्वर में ये दोनों शक्तियां निहित हैं—इनके द्वारा ही वह सारे संसार को सुख पहुँचानेवाला है।।११।।

#### त्वां शुंब्मिन् पुबहूत वाज्यन्तमुपं त्रुवे श्वतकतो । स नौ रास्व सुवीर्थम् ॥१२॥

पदार्थः —हे (शुष्मिन्) बलशाली ! (शतऋतो) भ्रपरिमित ज्ञान एवं कर्म-शक्ति से सम्पन्न, (पृष्ठूत) बहुतों से प्रेमपूर्वक बुलाये गये परमेश्वर ! (वाजयन्तं) सत्यासत्य का ज्ञान कराते हुए (त्वां) भ्राप से (उपभूवे) प्रार्थना करता हूँ कि (सः) वह भ्राप (नः) हमें (सुवीयं) शोमन वीर्य भीर बल (रास्र) प्रदान की जिये ॥१२॥

भावायं:—मनन, घ्यान एवं निदिघ्यासन द्वारा परमेश्वर के सान्निघ्य में प्राप्त ग्रात्मा ग्रनुभव करता है कि परमेश्वर ग्रब मुक्ते सत्यासत्य का ज्ञान प्रदान करेंगे। उस समय भी साधक को यह नहीं भूलना चाहिये कि वहीं बल-वीर्य वह परमेश्वर से चाहे जो शोभन हो; सबके कल्याण का साधन बने, किसी को सताने में प्रयुक्त न हो।।१२।।

घ्रष्टम मण्डल में यह घ्रठानवेवां सुवत समाप्त हुन्ना ।।

ध्रथाष्टचं स्यंको नशततमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१— मृ ने भः । वेवता— इन्द्रः ।। छन्दः—१ ग्राचींस्वराङ् बृहती । २ बृहती । ३, ७ निचृद्बृहती । ४ पाव- निचृद्बृहती । ४, ६, म पङ्क्तिः ।। स्वरः—१—३, ४, ७ गाम्बारः । ४, ६, म पञ्चमः ।।

## त्वामिदा हो नरोऽपीप्यन्वजिन्भूणैयः। स इन्द्र स्तोमंबाइसामिह श्रुध्युप स्वसंरमा गीह ॥१॥

पदार्थ:—हे (बिच्चन्) शक्तिशाली मन् ! (भूणंबः) तेरा मरणपोषण करने वाले (नरः) साधक मनुष्यों ने (स्वां) तुभे (इवा) ग्राज मी (ह्यः) पहले मी (ग्रपी-प्यत्) तृष्त किया था। वह तू इन्द्र ! (स्तोमवाहसः) तुभे प्रशंसित बनाने वाले साधकों की बात (श्रुषि) सुन; (इह उपस्वसरं) यहां ग्रपने घर को (ग्रा, गिह) ग्रा पकड़।।१।।

भावार्यः अवण, मनन, निदिध्यासन म्रादि योग-क्रियाम्रों द्वारा

मनुष्य मन को ही शक्तिशाली बनाये—श्रीर इधर-उधर न जाने देकर उसको इस श्रपने शरीर ग्रादि रूप घर का श्रिष्ठाता बनाये।।।।।

# मत्स्वां सुशाप इरिव्हतदीं महे त्वे आ भूषन्ति वेषसंः । तव अवांस्युपमान्युक्थ्पां सुतैष्विन्द्र गिर्वणः ॥२॥

पवार्यः —हे (मुशिप्र) ज्ञान द्वारा प्रदीप्त एवं शोभित, (हरिवः) इन्द्रियवशी (इन्द्र) मेरे मन ! तू, (मत्स्व) मग्न हो; (तं ईमहे) इस स्वरूपवाले ही तुभको हम चाहते हैं; (त्वे) इस रूपवाले ही तुभे (बेषसः) ज्ञान से युक्त [इन्द्रियां] (भूषित) मूषित करती हैं। हे (गिवंणः इन्द्र) हे स्तुत्य इन्द्र! (सुतेषु) [परमसत्य को सम्पन्न करने के लिये किये गये] यज्ञों में (तव) तेरी (श्रवांसि) श्रन्तः प्रेरणाएँ (उक्था) प्रशंसनीय ग्रीर (उपमानि) श्रादर्श हैं ॥२॥

भावारं - जब मनुष्य का मन ज्ञानवान् होकर इन्द्रियों पर पूरा ग्राधकार कर लेता है तो वह एक विशेष प्रकार के ग्रानन्द में मस्त रहता है। ऐसे मन की ग्रन्तः प्रेरणायें मानव को परमसत्य की ग्रोर ले जाती हैं।। २।।

#### श्रायंन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रंस्य भक्षत ।

#### वसंनि जाते जनंपान खोजंसा प्रति भागं न दीिषम ।।३।।

पदार्थः—[हे मनुष्यो !] (सूर्यं श्रायन्तः इव) सूर्यं का ग्राश्रय लेते हुए [सूर्य-किरए। वे समान] हम प्रेरक प्रभु का ग्राश्रय लेते हुए (जाते) इस उत्पन्न हुए तथा (जनमाने) भविष्य में उत्पन्न होनेवाले संसार में (विश्वा इत्) समी (वसूनि) वासक धन, बल, ज्ञान ग्रादि ऐश्वर्यों का, (इन्द्रस्य ग्रोजसा) परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही (भक्षत्) उपमोग करते हैं। [उस उपभोग का हम] (प्रतिभागं न) ग्रपने- ग्रपने ग्रंश के समान ही (दीधिम) ध्यान करें—मनन करें।।३।।

भावायं: — जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के ग्राश्रय में स्थित हैं; वैसे ही हम जीवातमा परमेश्वर के ग्राश्रय में स्थित होकर संसार के पदार्थों से उपकार लेते हुए ग्रथवा उनका उपभोग करते हुए हम केवल ग्रपने-ग्रपने भाग—हिस्से को ही ध्यान में रखें। वेद में ग्रन्यत्र कहा है—'मा गृधः कस्य स्विद्धनम्'—किसी दूसरे के हिस्से को ललचाई दृष्टि से मत देख।।३।।

अने कीरार्ति वसुदासुपं स्तुहि मुद्रा इन्द्रंस्य रातयंः। सो अंस्य काम विषतो न रॉषित मनी दानायं चोदयंन्॥४॥ पदार्थः — [हे मनुष्य ! ] (ग्रनशंराति) निर्दोष दानशील, (वसुदां) ऐश्वयं प्रदाता [प्रभु] की (उपस्तुहि) उस रें उपगत — विद्यमान गुणों द्वारा स्तुति कर; (इन्द्रस्य) परमैश्वयंवान् के (रातयः) दान (भद्राः) कल्याणकारी हैं। (सः) वह परमात्मा (विधतः ध्रस्य) यथावत् विविध व्यवहारं करने वाले इस साधक के (मनः) मन को (दानाय चोदयन्) दानशीलता के लिये प्रेरित करता है भौर इस प्रकार इसकी (कामं) कामना — प्रमिलाषा को (न) नहीं (रोषति) मारता है।।४।।

भावार्यः परमात्मा ऐश्वर्य देता है परन्तु उसका दान सदा निर्दोष एवं कल्याणकारी होता है। ग्रपने भक्त ग्रर्थात् कर्मशील को भी वह ऐसा ही दानशील होने की प्रेरणा देता है; जो ऐसा दानी बनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं।।४॥

# त्वमिन्द्र प्रतृतिष्वभि विश्वां असि स्पृषंः । अवस्तिहा जनिता विश्वतुरंसि त्वं तूर्व तहष्यतः ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमात्मन् ! (स्वं) ग्राप (प्रतूर्तिषु) हमारे प्राघ्यात्मिक संघर्षों में (विश्वाः स्पृषः) ग्रात्मा को कलुषित करने वाली सभी दुर्मावनामों को (प्रभि श्वसि) ललकार देते हैं। ग्राप (ग्रशस्तिहा) प्रनिष्ट-कत्याण न करने वाली—ग्रमिलाषाग्रों को नष्ट कर देते हैं; भौर (जनिता) कत्याणकारक कामनामों के जनक हैं; (युत्रतूः ग्रसि) तथा विष्नों के विष्वस्त करने वाले हैं। (त्वं) ग्राप (तष्ट-ष्यतः) ग्राक्तान्ता [दुर्मावनाग्रों] को (तूर्यं) शीघ्र नष्ट कीजिये।।।।।

भावार्थ: श्वण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा परमात्मा के सामर्थ्यं को ग्रपने ग्रन्त करण में ग्रनुभव करने वाला साधक उसकी प्रत्यक्षता से लाभ उठाता है; परमात्मा की प्रत्यक्ष ग्रनुभूति उसे सभी दुर्भावनाग्रों को पर रखने में ग्रीर धृष्टता से ग्राक्रमण कर ही देने वाली ग्रकल्याणकर भावनाग्रों को नष्ट करने में सहायता देती है।।।।।

# अनु ते शुष्पं तुर्यन्त्मीयतुः क्षोणी विशुं न मात्रां। विद्यांस्ते स्पृषं: इनश्यन्त मन्यवे दृत्रं यदिन्द्र तुर्वेसि। ६॥

पदायं: — हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (इव) जैसे (मातरा) माता-िपता [ग्रपने] (शिशुं) मिवद्या ग्रादि दोषों को कम करने में यत्नशील तथा शासनीय प्रिय पुत्र के (मनु ईयतुः) प्रमुकूल चलते हैं ऐसे ही (क्षोणी) द्युलोक से पृथिवी लोक तक के समी प्राणी (ते) मापके (तुरयन्तं) शीघ्र चलाने वाले (शुष्मं) शत्रुमावनाग्रों को मुखाने

वाले बल वीर्य के (भनु ईयतुः) भनुकूल चलते हैं। हे (इन्द्र) परमात्मन् ! (यत्) जब भ्राप (मन्यबे) प्रदीप्ति = उत्साह के उत्पन्न करने के प्रयोजन से (वृत्रं) विष्नकारी भन्नान को (तूर्वंसि) नष्ट कर देते हैं तब (ते) भ्राप के (विश्वाः) सभी (स्पृषः) स्पर्धालु, काम-कोध भ्रादि हमारे दुर्माव (इनवयन्त) शिथिल हो जाते हैं—मर जाते हैं।।६।।

भावायं:—माता-पिता ग्रपने शासनाधीन परन्तु ग्रपने दोषों को क्षीण करने में लगे शिशु के अनुकूल ग्राचरण करते हैं। संसार के सभी प्राणी अब परमेश्वर के बल के अनुकूल ग्रपना ग्राचरण बना लेते हैं—परमात्मा की शक्ति को सदा अपने साथ विद्यमान अनुभव करने लगते हैं तब मनुष्य का ग्रज्ञान नष्ट हो जाता है ग्रीर वह ग्रागे बढ़ने के लिये उत्साहित होता है। इस प्रकार उसके ग्रन्त:करण की सभी दुर्भावनाएँ शिथिल पड़ जाती है।।६।।

#### इत ऊती वॉ अवर पहेतार्मपंहितस्। आशुं जेवारं हेवारं रथोतंपमतूंते तुप्रचारृषंस्।।७।।

पवार्थ:—[है मनुष्यो !] (वः) तुम्हारी ग्रपनी (ऊती) रक्षा, सहायता व देखमाल हो इस प्रयोजन से तुम (ग्रजरं) सदा युवा = समर्थ, (प्रहेतारं) सब के प्रेरक परन्तु स्वयं (ग्रप्रहितम्) भ्रप्रेरित = स्वतन्त्र, (ग्राजु) व्यापक होने के कारण सर्वत्र शीघ्र प्राप्त, (जेतारं) इसी कारण जयशील (हेतारं = होतारं) दानशील (रचीम्) रच के स्वामी—प्रचीत् उत्तम ग्राधिष्ठाता, (ग्रतूतं) ग्राहिसित = ग्रमर (तुग्रचावृषं) दुर्मा वनाग्रों की हिसा में हितकारी बल को प्रदान करके बढ़ाने वाले परमेश्वर की शरण में (इत) पहुँचो ।।७।।

भावारं: मनुष्य की देखभाल ग्रीर किसकी शरण में हो सकती है ? स्पष्ट है कि ग्रजर, ग्रमर परमेश्वर की शरण में। ग्रपने भ्रन्त करण में उसकी ग्रनुभृति प्रत्यक्ष करना ही उसकी शरण में पहुंचना है।।७॥

# इन्कर्वारमनिन्कृतं सहस्कृतं चत्रमूर्ति चतकंतुम् । समानमिन्द्रमवंसे हवामहे वसंवानं वसुज्ञवंस् ॥८॥

पदार्थ:—[हम] (ग्रवसे) ग्रपनी रक्षा=देखमाल तथा सहायता के लिये (इष्कर्तारं) इच्छा पूर्ति करने वाले, (ग्रनिष्कृतं) स्वतःपापरहित=िकसी भ्रन्य द्वारा पापपुक्त न किये गये, (सहस्कृतं) सब बलों के रचियता, (शतमूर्ति) ग्रपरिमित रक्षासाधनों से युक्त (शतकतुं) ग्रपरिमित प्रज्ञा एवं कर्मवाले, (समानं) सब के

प्रति समान, (वसवानं) सब पर प्रपना ग्राच्छादक = करुणाहस्त रखने वाले (वसू-जुवम्) सभी वस्तुग्रों के प्रेरक (इन्द्रं) परमात्मा को (हवामहे) पुकारते हैं।। ।

भावार्थः — इस सृष्टि में सबसे ग्रधिक शिवतशाली परमात्मा ही है; वही हमारी देखभाल भलीभांति कर सकता है। उसको ग्रामंत्रित करना, ग्रपने ग्रन्तः करण में उसको श्रवण, मनन एवं निदिष्यासन ग्रादि साधनों से ग्राविभू त करना ही मनुष्य का प्रथम कर्त्तं व्य है।। दा।

ष्रब्टम मण्डल में यह निन्यानवेवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

ग्रय द्वादशर्चंस्य शततमस्य सून्तस्य—ऋषिः—१—१२ नृमेघः ।। देवता --इन्द्रः ।। छग्दः—१ ग्रार्चीस्वराड् बृहती । २ बृहती । ३, ७ निचृद्वहती । ४ पाद-निचृत्वृहती । ४, ६, ८ पङ्क्तिः ।। स्वरः—१—३, ४, ७ गान्धारः । ४, ६, ८ पञ्चमः ।।

# ख्यं वं एमि तन्त्रां पुरस्तादिश्वं देवा खमि मां यन्ति प्रचात्। खदा महां दीघरी मागमिन्द्रादिनमयां कृणवो वीयाँ जि ॥१॥

पतार्थः —हे (इन्द्र) परमैश्वयंवान् परमेश्वर ! (यदा) जब म्रापने (महां) मेरे लिये (भागं) [ ग्रपने ग्रपार ऐश्वयं में से कर्मानुसार मेरे ] मोग्य ग्रंश को (दीषर: = श्रदीधर:) ग्रपनी विचारधारा का विषय बनाया [ध्ये चिन्तायाम्]; (प्रादित्) भौर उसके पश्चात् (मया) मेरे द्वारा (वीर्याण) वीरोचित नाना कार्यं (कृणवः) करवाने लगे तब मैं (तन्वा) ग्रपने सारे ताने-बाने के साथ (ते) ग्रापके (पुरस्तात्) सामने (ग्रयं) ग्रमी = तत्काल (एमि) ग्राता हूँ ग्रीर (पश्चात्) मेरे पीछे-पीछे (विश्वे देवाः) समी दिव्यता के इच्छुक स्तोता (मा) मेरे (ग्राभ यन्ति) ग्राश्रय में ग्रा जाते हैं ।।१।।

भावार्थः—भगवान् कें स्तोता को जब यह निश्चय हो जाता है कि मुक्ते भगवान् के ऐश्वर्य में से अपने कर्मफल के अनुकूल हिस्सा मिल रहा है तो उसके न्याय से सन्तुष्ट श्रोता वीरता के नाना कार्यों को करने के लिये उत्साहित होता है; वह भगवान् का हृदय से गुगगान करता है तथा दूसरे विद्वान् भी उसके समान ही स्तोता बन जाते हैं ॥१॥

दर्धामि ते मधुनी भक्षमप्र हितस्त भागः छुने अंस्तु सोमंः । असंरच त्वं दंश्विणतः सखा मेऽधां हत्राणि जङ्घनाव मृरिं ॥२॥

पबार्य: हे परमेश्वर ! (ते) ग्रापके दिये हुए (मधुनः) हर्पदायक [मदी

हुषें] मोगों में से (भक्षं) अपने मोग्य अंश को (दधामि) घारण करता हूँ। पुनश्च (सुतः) [उस मोग्य अंश का] साररूप से गृहीत (सोमः) सुखदायक (भागः) अंश मी (ते अपे) आपके सन्मुख रख देता हूँ। (च) भीर (त्वं) आप (मे) मेरे (दक्षिणतः) दांगी भोर से (सखा) मित्र (श्रसः) हो जाते हैं। (अधा) अनन्तर हम दोनों (भूरि) बहुत सख्या में (वृत्राणि) विघ्न-राक्षसों को (जङ्घनाव) बार-बार मारते हैं।।२।।

भावार्थः - परमात्मा ने ग्रपनी सृष्टि में नाना प्रकार के भोग प्रदान किये हैं। जीव का यह कर्त्तव्य है कि उनका सार — बोध — प्राप्त कर प्रभु को ही समर्पित करने की भावना से उसको ग्रहण करे। इस प्रकार वह परमेश्वर का शक्तिशाली मित्र— दाँया हाथ--ग्रनुकूल सहायक बनकर प्रभु के सहयोग से ग्रपने जीवनपथ में ग्राने वाले विघ्नों को दूर करने लगता है।।।।

# म सु स्तोम भरत वाजयन्त इन्द्रांय सत्यं यदिं सत्यमस्ति। नेन्द्रां अस्तीति नेमं छ त्व आह क ई ददर्श कमि छंवाम।।३।।

पदार्थ:—हे मनुष्यो ! (यदि सस्यं ग्रस्ति) [यदि वेदों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा तुम्हारे मन में यह बात निश्चित हुई है तो (वाजयन्तः) तुम ऐश्वयं की कामना करते हुए (सत्यं) सचमुच ही (इन्द्राय) परमेश्वर को लक्ष्य करके (मु स्तोमं) श्रेष्ठ स्तुतिसमूह को (प्र, भरत) समर्पित करो (इन्द्रः न श्रस्ति) परमेश्वर नहीं है यह बात तो (स्वः) कोई (नेमः) श्रघूरा अपरिपक्व ज्ञानी ही (श्राह) कहता है। वह शंका प्रकट करता है कि (ईम्) उसको (कः ददशं) किसने देखा है ? इस कारण हम (कं) किसकी (श्रभिस्तवाम) प्रत्यक्ष रूप से स्तुति करें ? । हा।

भावार्यः परमेश्वर के ग्रस्तित्व का सचमुच निश्चय किये हुए ही स्त्रोता उसकी स्तुति कर सकता है। ग्रपरिपक्व ज्ञानी तो उसके ग्रस्तित्व के प्रति शंकाल ही रहता है।।३।।

# अयबंस्मि जरितः पर्देषं मेह विश्वां जातान्यभ्यंरिम महा। ऋतस्यं मा प्रदिश्वां वर्धयन्त्यादर्दिशे भ्रवंना दर्दरीमि ॥४॥

पवार्थः — शंकालु स्तोता को अन्तर्यामी परमेश्वर विश्वास दिलाते हैं — हे (बिरतः) स्तोता ! (अयमिरत) यह मैं प्रत्यक्ष ही तुम्हारे सन्मुख हूँ -- (पश्य मा इह) मुक्ते यहीं अनुमव कर । (मह्ना) अपने महान् सामर्थ्य से, मैं (जातानि) सृष्टि में प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध मी सभी पदार्थ (अभि अस्मि) अपने वश में किये हुए हूँ। (मा) मुक्त को (ऋतस्य) यथार्थ ज्ञान अथवा यज्ञ के (प्र, दिशः) उपदेष्टा

प्रयवा मार्गदर्शन कराने वाले (मा) प्रयने उपदेश प्रादि के द्वारा मेरे महत्त्व को (वर्षयन्ति) बढ़ाते हैं। (ग्रादिदरः) ग्रादरएशील [सायएा] मैं (भुवनाः) सब सत्ताधारियों को—(वर्षरीमि) पुनः पुनः छिन्न-मिन्न करता हूँ।।४॥

भावार्यः —प्रभु का सच्चे हृदय से गुणगान करने वाला साधक सर्वो-परि तो है ही; वह प्रभु का यथार्थ ग्रधिवक्ता भी है ग्रीर इस प्रकार उसके महत्त्व का व्यापक प्रचार करता है ।।४।।

# था यन्मां वेना अर्बहन्त्रस्य एकमासीनं हर्यतस्य पृष्ठे । यनंदिचनमे हद था मत्यंवीचदचिकद्ष्यिश्चांमन्तः सर्यायः ॥५॥

पदार्थ:—(हयंतस्य) प्रेप्सित (ऋतस्य) दिव्य सत्य अथवा यथार्थ बल के (पुष्ठे) भाषार पर [वीर्यं पृष्ठम्--जै० बा० १, ३०६] (भ्रासीनं) अवस्थित (एकं) भ्रद्धितीय (मा) मुक्त को (बेनाः) चाहने वाले विद्वान् (यन् मा भ्राष्ट्रह्न्) जब मुक्त पर भ्राष्ट्र् हो जाते हैं तब (हुदः) मेरे भ्रन्तःकरण से ही मानो (मे) मेरी (मनः) विचार-धारा (भ्रा, प्रति, भ्रवोचत्) उत्तर देती है कि (शिशुमन्तः) [शिशुं = भ्रविद्यादिदो-धाणां तनूकर्ता० (ऋ० १-१५-३ ऋ० द०) भ्रयं वाव शिशुर्योऽयं मध्यमः प्राणः] दोष दूर करने वाली प्रशस्त प्राणशक्ति से सम्पन्न (सखायः) मित्रों ने मुक्ते (भ्रविकदन्) पुकारा है।।।।

भावायं: —प्रभुप्राप्ति की उत्कट श्रिभलाषा लेकर स्तुति करने वाले स्तोता जब तन्मयता से प्रभु की स्तुति में लग जाते हैं; श्रीर वे अपने प्राण-बल से अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी साथ-साथ करते हैं तो मानो परमेश्वर भी उनकी पुकार सुन लेता है।।।।।

# विश्वेचा ते सर्वनेषु प्रवाच्या या चक्य मधविनद्र शुन्वते । पारांवतं यत्पुंकसम्भृतं वस्वपावृंग्गोः श्वरमाय ऋषिंवन्यवे ॥६॥

पदार्थः —हे (मघवन्) सत्करणीय ऐश्वर्य से युक्त, (इन्द्र) परमेश्वर ! ग्राप (सवनेषु) ऐश्वर्य प्राप्ति के ग्रथवा सुखसाधन के लिये सम्पन्न किये जा रहे ग्रथवा सत्कर्मरूप यज्ञों में (सुन्वते) उन कर्मों के सम्पादक के हितार्थ (या) जो सहायतारूप कर्म ग्राप (चक्रयं) करते रहे हैं (ते) ग्रापके वे (विश्वा इत्) सब ही (प्रवाच्या) शिक्षणीय हैं। (पारावतं) [ग्रन्तो वै परावतः--ऐत० ब्रा० ५-२] ग्रन्तिम ग्रवस्था - मोक्षावस्था--से सम्बद्ध (यत्) जो (पुरुसम्भृतं) बहुतसा एकत्रित (वसु) ऐश्वर्य है उसको ग्राप (ऋषिबन्धवे) श्रम एवं तप द्वारा स्वर्गावस्था को प्राप्त होने वाले— [ऋषयो ह वै स्वर्गलोकं जिग्युः श्रमेण तपसा व्रतचर्येण—जैम० ब्रा० २-२१७]

ऋषि बन्धु—स्नेही (शरभाष) [शृ हिंसायाम् - प्ररम् उलादि] तप द्वारा ग्रात्म-पीड्क के लिये (ग्रापऽग्रावणो) ग्रापने संरक्षण में, ढक कर, रखते हैं।।६।।

भावार्थ: - परमप्रभु ऐश्वर्य के साधक की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। वे श्रम एवं तप द्वारा अपने आप तक को पोड़ा देने वाले साधक को दिव्य सुख--परमसुख--देते हैं।।६।।

# म नूनं भावता पृषड्नेह वो वो अवावरीत्।

#### नि ची तमस्य पर्मणि वज्रमिन्द्री अपीपतत् ॥७:।

पदार्थ:—हे उपासक जीवों! (इह) यहां तुम्हारे जीवन-पथपर (यः) जो (यः) तुम को (न) नहीं (श्रव श्रवरीत्) स्वीकार करता—तुम्हारा मित्र बन नहीं रहता, (नूनं) निश्चय ही उससे तुम (पृथङ्) पृथक् होकर (श्रघावत) श्रपने मार्ग पर श्रागे दौड़ बलो। (इन्द्रः) परमेश्वर तो (वृत्रस्य) विघ्नमात्र के सभी विघ्नों या विघ्नकारी शक्तियों के (ममंणि) ममंस्थल पर (सीं) सब श्रोर से (बज्जं) श्रपने बल रूप वज्ज को (नि, श्रपीपतत्) वार-वार गिराता है--प्रपने बल से विघ्नों को जीतता है।।।।।

भावार्थः — जो ग्रपने जीवन में मित्रतापूर्वक सहायक हो, उसकी ही संगति करनी चाहिये। ऐसा मित्र परमेश्वर ही है ! वह लोगों के शत्रुभूत विघ्नों पर घातक चोट करता है।।७।।

#### मनीजवा अयंमान आयसीमंतरतपुरंस्।

# दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं विज्ञण आयंरत् ।।८॥

पदार्थः— (मनोजवाः) मन के सदृश वेगवान्, (श्रयमानः) श्रागे बढ़तां हुमा (सृपणः) शोभनगति युक्त [सुपतनः--निरु० १०-४६] (श्रायसीं) लोहे के समान श्रतिकठोर तत्वों से बनी (पुरम्) इस पुरी को (श्रतरत्) पार कर जाता है। पुनश्च (दिवंगत्वाय) दिव्यता को प्राप्त होकर वह (विज्रिणे) वीयंवान् इन्द्र के लिये (सोमं) दिव्यस्ख को (श्राभरत्) ले श्राता है।।।।

भावार्यः —इस मन्त्र में 'सुपर्ण' तथा 'ग्रायसीं पुरम्' ये दो शब्द विशेषतया विचारणीय हैं। मनुष्य के शरीर को 'पुरी' कहा गया है---'ग्रायसी' यह इस कारण कहाती है कि यह दुष्प्रवेश्य है। ग्रथवंवेद (१०-२-३१) में इसे 'ग्रष्टचका नव द्वारा' ग्रादि बताया गया है। यह पुरी 'चेतन तत्व' ग्रात्मा का निवास स्थान है। इसमें प्रवेश करना इस को भली-भांति समभना है। इसको समभकर ही साधक जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता

है। 'सुपर्ण' का एक अर्थ ज्ञानवान है; ज्ञानवान चेतन साधक इस पुरी को भली-भांति जानकर दिव्यता प्राप्त कर अपने जीवात्मा को दिव्यसुद्ध प्राप्त कराता है। 'देहस्वचित्, पुरुषोऽयं स्पर्णः'; यह पुरुष जब सुपर्ण=सुप-तन (पत्लृ गमने)=शोभन ज्ञान प्राप्ति से युक्त होता है तब यह 'पुरी' को जानकर इसके भीतर विद्यमान चितिशक्ति के दर्शन अथवा आत्मदर्शन अर्थात् अपने को भली-भांति समभ पाता है।।।।

## समुद्रे खन्तः शंयत खुना बजो समीवृतः। भरंत्त्यस्मै संयतः पुरः शंस्रवणा बिछम् ।।९।।

पदार्थः—(उद्ना) जल के समान सौम्यता एवं व्यापनशीलता के गुण से (खभीवृतः) सर्वात्मना प्राच्छादित (बच्चः) वीर्यंरस (समुद्रे खन्तः) जलकोश के समान रस के कोश शरीर के मीतर (प्रिधिशेते) निवास करता है; (प्रस्में) इसके लिये (संगतः) सम्यङ् नियमित (पुरः प्रस्नवणाः) प्रत्यक्ष प्रवहमान [नाड़ियां] (बिल्) उपहार (भरित) प्रदान करती हैं।।६।।

भावारं — यह शरीर वीर्यरस का महान् कोश श्रथवा समुद्र ही है। इस शरीर के भीतर श्रन्ननिलकायें, घमनियां, शिरायें, वायुनिलका, वायु प्रणिलकायें, वात नाडिकायें ग्रादि निदयों के समान नाना रसों के प्रस्नवण-मार्ग हैं, जो ग्रपना-ग्रपना हव्य—ग्रपना लाया हुग्रा रस— इस समुद्र को भेंट करते रहते हैं श्रीर जिन सभी रसों का श्रन्तिम परिणाम, शरीर का वीर्य, बढ़ता है। इस सारी व्यवस्था को समभना चाहिये।।।।

# यद्वाग् बदंन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निष्सादं मन्द्रा। चतस्र ऊर्जं दृदृहे पयासि क्वं स्विदस्याः प्रमं जंगाम ॥१०।

पदार्थ:—(यत्) जब (बाक्) सब पदार्थों को समभाने की शनित (ग्रविचेत-नानि) ग्रज्ञात ग्रर्थ वाले शब्दार्थों को [निरु० ११-२८] (बदन्ती) स्पष्ट कहती हुई, (मन्द्रा) ग्रानन्दित करती हुई (देवानां) दिव्य शक्तियों में (राष्ट्री) जनकी राज्ञी के रूप (निषसाद) ग्रवस्थित हो ज ती है तब (चतस्रः) चारों दिशायें ग्रथवा चारों वेदवािएयां (ऊर्ज) पराक्रम ग्र नादि प्रद (प्यांति) विविध ज्ञानों को (दुदुहे) दुहती हैं (ग्रस्याः) इस वाक्शिवत का — ब्याख्या करने की शक्ति का (परमं) ग्रन्त ग्रथवा ग्रन्तिम लक्ष्य, देखो ! (क्विसत्) कहां तक (ज्ञाम) गया है ।।१०।। !

भावार्यः-ऐश्वर्यं का इच्छुक जीवात्मा वाकशक्ति का अधिष्ठाता

भी है—जब उसकी यह पदार्थों की व्याख्या करने की शक्ति जागरूक होकर स्रिधिष्ठित हो जाती है तो अविज्ञात स्रयं वाले शब्दों का स्रिभिन्नाय स्रीर उन शब्दों से ज्ञात पदार्थों का बोध मनुष्य को प्राप्त होता है। चारों स्रोर से मनुष्य के लिये ज्ञानरूप दुग्ध दुहा जाने लगता है अथवा चारों वेदवाणियाँ उसको ज्ञान देने लगती हैं पदार्थों की व्याख्या स्रथवा उनका विस्तृत बोध कराने वाली शक्ति (स्रथवा वेदवाणी) का स्रन्तिम लक्ष्य तो स्रत्यन्त दूर तक गया है। दिव्य वाक्शिक्त बोध कराती ही रहती है--उसका स्रन्त नहीं होता ॥१०॥

# देवीं वाचंपजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पुषवों वदन्ति । सा नों मन्द्रेषमूर्ज दुद्दांना घेतुर्वागस्मातुष सुष्टुतैतुं ॥११॥

पदार्थ:—(देवाः) विद्वान् (देवों) ज्ञान प्रदात्री (वाचं) पदार्थों की स्पष्ट परिमाषा व्याख्या करने की शक्ति को (धजनयन्त) प्रकट करते हैं; (विश्वख्याः) सभी
रूपों के-नानिविध स्पष्ट तथा ग्रस्पष्ट माषण् शक्ति वाले (पश्चाः) प्राणी (तां) उसी
को (ववन्ति) बोलते हैं (सा) वह (वाक्) वाणी (नः) हमें (मन्द्रा) हषंप्रदान करती
हुई तथा (इषं) इष्ट (ऊजं) दुग्ध के रूप में पराक्रम-ग्रन्न-बल ग्रादि (दुहाना) टपकाती-चुवाती हुई (धेनुः) [वेदचतुष्टियी वाक् -ऋषिदयाः] दूध देने वाली गांय के
समान ग्रयवा चार वेदों की वाणी (सुष्दुता) सुष्टुतया सेविता (ग्रस्मान्) हम को
(उप एतु) प्राप्त हो ॥११॥

भावायं: विद्वान् अपनी वाक्शिवत को प्रादुर्भूत करते हैं श्रीर उस द्वारा प्रभुरचित पदार्थों का बोध प्राप्त करके नानाविध ऐश्वर्य अजित करते हैं। वेदचतुष्ट्य के रूप में वर्तमान उस वाणी का हमें भली-भांति सेवन

करना च।हिये ॥११॥

# सर्वे विष्णो वितरं वि क्रंमस्य चौदों है छोकं वर्जाय विष्कर्भे। इनांव दृत्रं रिणवांव सिन्धृनिन्द्रंस्य यन्तु प्रसवे विस्रष्टाः ॥१२॥

पदार्थः जीवात्मा मानो प्रपने ही पुरुषार्थी मानव शरीरधारी से कह रहा हो हो (सखे) [सब दु:खों का नाश करने में प्रयत्नशील ग्रतएव] मेरे सहायक मित्र! (विष्णो) विद्या-विज्ञान में व्यापनशील! (वितरं) विविधतया दु:खों से तारने वाले [कमों] को (वि कमस्व) विशेष रूप से निष्पन्न करने का प्रयत्न कर; (द्यो:) ज्ञान का प्रकाश (वस्त्राय) कमों के साधन वीर्य को (विष्क्रमे) स्थिर होने के लिये (लोकं) प्रकाश ग्रथवा ग्राकाश = स्थान (थेहि) प्रदान करे। इस प्रकार सशक्त

हुए हम दोनों (वृत्रं) विघ्नराक्षस को (हनाव) नष्ट कर दें; (सिन्धून्) स्वमाव से प्रवहणशील पर ग्रव रुकावटों के कारण रुके हुए (सिन्धून्) जलों, शक्ति स्रोतों को (रिणवाव) गतिशील करें — चलादें [रिवि गत्यथं:]; (विसृष्टाः) मुक्त हुए [वे शक्ति-स्रोत], (इन्द्रस्य) परमैश्वयंवान् परमेश्वर की (प्रसवे) प्रेरणा में (यन्तु) चलें ॥१२॥

भावार्थः —वही पुरुषार्थी मनुष्य ग्रपने ग्रात्मा का सहायक होता है जो विविध पदार्थ विज्ञान को प्राप्त करता हुग्रा दुःख दूर करने वाले सुकर्म करता है इस प्रकार वह ग्रपनी शारीरिक, मानसिक एवं ग्रात्मिक सभी बाधाग्रों को नष्ट कर देता है ग्रीर ग्रपने शिक्तस्रोतों को निरन्तर गतिशील बनाकर परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त करता हुग्रा सर्वात्मना सुखी रहता है।। १२।।

#### श्रष्टम मण्डल में यह सौवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।

ग्रय षोडशचंस्यंकाधिकशततमस्य सूक्तस्य ऋषिः —१—१६ जमबग्निमर्धगंवः ॥ देवते-१—४ मित्रावरुणौ । ४ मित्रावरुणावादित्याश्च । ६ ग्रादित्याः । ७, 
द ग्रश्चिनौ । ६, १० वायुः । ११, १२ प्र्यः । १३ उषाः सूर्यप्रभा वा । १४ पवमानः । १४, १६ गौः ॥ छन्दः —१ निचृद्बृहती । ४ ग्राचींस्वराड्बृहती । ६, ७, ६, 
११ विराड्बृहती । १० स्वराड्बृहती । १२ मृरिग्बृहती । १३ ग्राचींबृहती । २, ४, 
द पङ्क्तिः । ३ गायत्री । १४ पादनिचृत्तिष्टुप् । १४ त्रिष्टुप् । १६ विराट्त्रिष्टुप् ॥ 
स्वरः —१, ४ — ७, ६ — १३ मध्यमः । २, ४, द पञ्चमः । ३ षड्जः । १४ — १६ धैवतः ॥

#### ऋषंगित्या स मत्यः श्रश्चमे देवतांतये । यो नूनं मित्रावरुणावभिष्टंय आचके इव्यदांतये ॥१॥

पदार्थ:—(यः) जो मनुष्य (नूनं) निश्चय ही (ग्रिभिष्टिये) ग्रपने इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयोजन से (हब्यदातये) ग्रहण करने योग्य मोग्य की प्राप्ति एव त्यागने योग्य को त्यागने के लिये (मित्रावरुणो) प्राण एवं उदान को (ग्रा, चक्रे) ग्रपने ग्रमिमुख = ग्रनुकूल कर लेता है (सः) वह (मत्यंः) मनुष्य (इत्था) इस प्रकार (ऋषक्) सचमुच ही (देवतातये) [देत्र एव देदतातिः] दिव्यता की प्राप्ति के लिये (शशमे) शान्त हो जाता है, दुष्प्रवृत्तियों से उपराम हो जाता है।।१।।

भावार्यः पाण व उदान को ग्रपने ग्रनुकूल करने से मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियां शान्त हो जाती हैं ग्रीर मनुष्य दिव्यगुणों के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है। पुनश्च शनै:शनै: उसको ग्रभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है।।१।।

# वार्षेष्ठक्षत्रा उड्चक्षंसा नरा राजांना दीर्घश्चतंमा । वा बाहुता न दंसना रयर्थतः साकं स्र्यस्य रिक्सियः ॥२॥

पदार्थ:—(ता नरा) वे स्त्रीपुरुष जो [मित्रावरुणों हैं] मित्रता एवं श्रेष्ठत्व के गुणों को साथ-साथ निवाहते हैं, श्रथवा दिन श्रीर रात के समान जिनकी जोड़ी है, (व्यव्छक्षत्रा) श्रतिशय बढ़े हुए बल से युक्त, (उर चक्षसा) व्यापक दिष्ट = दीर्घदर्शी, (राजाना) तेजस्वी, (बीर्घश्रुत्तमा) दीर्घकाल तक वेदादि शास्त्रों को सुनने-वालों में सर्वोपरि,(बाहुता न)दोगों भुजाश्रों के सदश (सूर्यस्य रिश्विभः साकं) सूर्यं की किरणों के साथ-साथ (दसना) कर्मों पर श्रारूढ़ हो जाते हैं।।२।।

मावार्थः—मानव की भुजाएं बाधाम्रों की उपस्थिति में भ्रपना काम करती रहती हैं; रात भौर दिन निरन्तर भ्रपना-भ्रपना कृत्य करते रहते हैं। इसी प्रकार जो स्त्री-पुरुष भ्रपना-भ्रपना कर्तव्य निबाहते रहते हैं वे भ्रतिशय बलवान, दीर्घदर्शी भ्रौर दीर्घश्रुत बने रहते हैं।।२।।

# प यो वाँ मित्रावहणाजिरो दूवो अदंवत्। अयंशीर्षा पर्देरपुः॥३॥

पदार्थः हे (मित्रावरुणा) स्त्रीपुरुषो (वां) तुम दोनों में से (य.) जो (प्राजर:)
[प्राजरं = ज्ञानवन्तं — ऋ० द० ऋ० १-१३८-२] ज्ञानवान् है वह (प्रयःशोषी)
गतिशीलमस्तिष्क वाला, (मदेरघुः) हिषत प्रतएव फुर्तीला; (दूतः) [वारयत्यनर्थान् — निरु० ५-१] जीवन पथ पर प्राने वाले विघ्नों को दूर करने वाला (प्र,
प्रद्रवत्) प्रकृष्ट गमनशील रहता है।।३।।

भावार्यः — जीवनपथ के यात्री स्त्री-पुरुषों में से पुरुष साथी ज्ञान एवं मननशील हो; ग्रनथों को ग्रपने मार्ग से दूर करनेवाला हो ग्रीर दोनों में से ग्रपेक्षया ग्रधिक दौड़-दौड़ कर काम करे।।३।।

# न यः संपुच्छे न पुन्ईवीतवे न संवादाय रमंते । तस्मांको अद्य समृदैरुष्ण्यतं वाहुभ्यां न उरुष्यतम् ॥४॥

पदार्थः—(यः) जो (न) त तो (संपृच्छे) प्रश्नोत्तर विधि में (रमते) रुचि लेता है; (पुनः न) न ही फिर (हवीतवे) हवन धर्यात् दान + ध्रादान किया में रुचि लेता है ग्रीर (न) न (संबादाय) संवाद के लिये तैय्यार होता है; (नः भ्रष्ट) ग्रमी-ग्रमी हमें—समाज को [हे सहयोगपूर्वक जीवनयात्रा करने वाले स्त्री-पुरुषो! तुम] (तस्मात्) उससे भ्राने वाली (समृतेः)[सम् + ऋ + ति] टक्कर से (ऊष्यतम्) बचाभ्रो; (बाहुम्यां) बल एवं पराक्रम की प्रतीक इन भुजाभ्रों के द्वारा (नः, उरुष्यतम्) हमें बचा रखो ॥४॥

भावार्यः — जीवनपथ पर साथ-साथ चलनेवालों में मतभेद सम्भव हैं; परन्तु प्रश्नोत्तर से उनका विश्लेषण करके, कुछ लेकर ग्रौर कुछ देकर तथा ग्रन्त में प्रत्यक्ष रूप से वाद-विवाद द्वारा समभौता कर परस्पर टक्कर से बचा जा सकता है। जीवनयात्रा के साथियों को चाहिये कि वे इसीप्रकार से ग्रापसी टक्कर से बचें, कभी संघषं या युद्ध का ग्रवसर न ग्राने दें।।४॥

#### प्र वित्राय प्रार्थमणे संचध्यंमृतावसो ।

#### वरूथ्यं वर्षणे छन्दां वर्चः स्तोत्रं राजंधु गायत ॥५॥

पवार्यः—हे (ऋतावसो) यथार्यतारूपधन से घनी पुरुषार्थी पुरुषो ! (मित्राय) मित्र के लिये (सचध्यं) सामूहिक (वरुथ्यं) पारिवारिक एवं (खन्द्यम्) प्रीतिकर (स्तोत्रं बचः) स्तुतिवचन का (प्र, गायत) गायन करो; इसी प्रकार (प्रयंम्णे) दानशील के लिये (प्र) गायन करो; (वरुणे) श्रेष्ठ के प्रति भ्रोर (राजसु) दीष्तिशीलों के प्रति स्तुति वचन कहो।।।।।

भावारं: पुरुषार्थीं मनुष्य ग्रपने जीवन में स्नेहशील, दानशील, श्रेष्ठ एवं दीप्तिवान् बनने के लिये परमेश्वर के उन-उन गुणों का गायन करे ॥॥॥

#### ते हिन्तिरे अरुणं जेन्यं वस्वेकं पुत्रं तिंसृणाम् । ते धार्मान्यमृता मत्यीनामदंब्धा अभि चंसते ॥६॥

पदार्थः—(ते) वे विद्वान् (तिसृणां) तीनों—मित्र, प्रयंमा तथा वरुण्—के (एकं) एकसमान (पुत्रं) पालित संरक्षित उस पुत्र को जो (प्ररुणं) तेजस्वी है; (जेन्यं) जयशील है,(हिन्वरे)प्रेरणा प्रदान करते हैं। (ते प्रमृताः) वे प्रपनी कीर्ति से प्रमर प्रथवा प्रात्मविज्ञानी [ऋ॰ द० ऋग्० ५-२-१२] विद्वान् प्रेरक (प्रदब्धाः) [प्रनलसाः—ऋ० द० ऋग्वे॰ मा॰ मू० पृ० ५८] सदा चौकन्ने रहकर (मत्यिनां) मरण्षमा मनुष्यों को (धामानि) उनके प्राश्रय स्थान, निर्मर करने योग्य बलों का (ग्रिभि, चक्षते) उपदेश देते हैं।।६।।

भावार्यः — जो पुरुष मित्रता, दानशीलता तथा श्रेष्ठता स्रादि गुणों का पालन करता है — निश्चय ही स्रात्मिवज्ञानी विद्वान् उसे प्रेरित करते रहते हैं — वे उसको ऐसे गुणों का उपदेश देते हैं कि जिनको धारण करने से वह सुख से जीवन व्यतीत कर सकता है ॥६॥

# द्या मे वचां खुर्यता द्युपत्तंमानि कत्वाँ । उमा यांतं नासत्या संजोषंसा मति ध्व्यानि वीतये।।७।।

पदार्थः - उपदेष्टा विद्वान् कहता है कि हे (नासत्या) कभी ग्रसत्य ग्राचरण् न करनेवाले ज्ञानी स्त्री-पृरुषो ! (उभा) तुम दोनों (मे) मेरे (उद्यता) कहें हुए (द्युमत्तानि) यथार्थ-ज्ञान रूपी प्रकाश से मलीमांति प्रकाशित (वर्चासि) उपदेश वाक्यों को (कत्वा) कार्यरूप में परिणत करोगे तो (सजोषसा) परस्पर प्रीतिपूर्वक संगत हुए (वीतये) भोग के लिये (हण्यानि) हवनाई - देने श्रीर लेनेयोग्य - पदार्थों की (प्रतियातम्) ग्रोर ही गमन करोगे।।६।।

भावार्यः — उपदेष्टा ग्राप्त विद्वान् के यथार्थ ज्ञान से भरे उपदेशों को कभी न टालनेवाले स्त्री-पुरुष यदि उनके ग्रनुसार एक-दूसरे को साथ लेते हुए चलें तो उन्हें उचित भोग्य पदार्थों की कमी न रहेगी ॥७॥

### राति यद्दांमर्चसं इवांमहे युवाभ्यां वाजिनीवसः । प्राचीं होत्रां प्रतिरन्तांवितं नरा गृणाना जमदंग्निना ।।८॥

पदार्थ: —हे (बाजिनीवस्) उषा के समान प्रकाश एवं वेग में वसने वाले ज्ञानी स्त्री-पुरुषो ! (यत्) जब हम (युवां) तुम दोनों की (राति) दानशीलता को (प्ररक्षसं) स्वार्थ की रक्षा तथा परार्थ की हिसा से शून्य वृत्तिपूर्वक (हवामहे) प्रपने लिये चाहते हैं तब (नरा) नेतृत्व गुण विशिष्ट तुम दोनों (जमदिग्नना) प्रज्वलिताग्नि विद्वान् द्वारा (गृणानाः) स्तूयमान (प्राचीं) उत्कृष्ट [foremost—प्राप्टे] (होत्रां) स्तुतियज्ञ को (प्रतिरन्तौ) प्रधिककाल तक चालू रखते हुए (इतं) यहां ग्रामो ॥ ।। ।।

भावार्षः — जिन स्त्रीपुरुषों के ग्राचरण की विशेष-विशेष गुणान्वित विद्वान् भी प्रशंसा करते हैं, ग्रन्यजन चाहें कि उनके द्वारा किया गया सामू-हिक स्तवन ग्रीर ग्रधिक काल तक चले, ताकि उनमें ग्रधिकाधिक व्यक्ति भाग ले सकें।। ।

# आ नो युद्धं दिविस्पृशं वायों याहि सुमन्मंभिः। अन्तः पवित्रं छपरिं श्रीणानी हेयं शुक्रो अंयामि ते।।९॥

पदार्थः - हे (वायो) वाित प्रापयित योगबलेन व्यवहारानिति वायुः - ऋि द०] योगबल से व्यावहारिक कार्यं करने वाले पुरुष ! (त्वं) तू (नः) हमारे (दिविस्पृशं) प्रकाशस्वरूप परमात्मा के साथ स्पर्श कराने वाले (यन्ने) स्तुति यज्ञ में

(सुमन्मिभः) शोभन विचारों अथवा विज्ञानों को साथ लिये हुए (ग्रा) उपस्थित हो (शुकः) शुद्ध आचारवान् (ग्रयम्) यह मैं उपासक (ते उपरि) तुभ पर (श्रीणानः) निर्मर रहता हुन्ना, (पवित्रे ग्रन्तः) तेरे शुचि=शुद्ध ग्रन्तःकरण में (ग्रयामि) स्थान प्राप्त करूं।।।।

भावार्यः—साधक इस सूनत में विणित योगी पुरुष को अपने प्रभु के गुणकीर्तन यज्ञ में उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिये आमिन्त्रित करे और अपने सुकृत्यों द्वारा उसके हृदय में स्थान प्राप्त करने का यतन करे।।।।

वेत्यंध्वर्युः पथिभी रजिंष्ठै। प्रति इच्यानिं वीत्यं ।

#### अर्था नियुत्व उभयंस्य नः पिव शुचि सोमं गवांश्विरम् ॥१०॥

पदार्थः—(वीतये) मोग्यों की प्राप्त के लिये (ग्रघ्वयुं:) [ग्रात्मनोऽघ्वरम-हिंसनिमच्छु:—ऋ० द० ऋक्० १-१६२-५] स्वयं हानिरहित बने रहने का इच्छुक पुरुष (रिजिष्ठै:) [ऋजुतमै:—िनरू० ८-१०] ग्रत्यन्त सरल (पिथिभः) मार्गो द्वारा (हुठ्यानि प्रति) दानादानयोग्य पदार्थों की ग्रोर (वेति) चलता है (ग्रधा) कि च हे (नियुत्व) नितरां शुमगुणी शक्तियों से युक्त साधक ! (नः) हमारे (उभयस्य) उमय-विघ (शुचि) शुद्ध एवं (गवाशिरः) [गवा ग्राश्रीयते पच्यते] ज्ञान के साथ पकाये गये (सोमं) प्रेरणा नाम के व्यवहार [ऋ० द० यजुः २० ६३] का भी (पिव) भोग कर ॥१०॥

भावार्थः — ग्रपने ग्रापको किसी भी प्रकार हानि से बधाकर चलने वाले व्यक्ति को सरलतम मार्गों से तो चलना ही चाहिये। परन्तु साथ ही वह विद्वानों की ज्ञानयुक्त शुद्ध प्रेरणा को भी ग्रवश्य ग्रहण करे।। १०।।

# वण्महाँ असि सूर्य वळांदित्य महाँ असि ।

# पहस्ते सतो मंहिमा पंनस्यतेऽद्धा देव महाँ असि । ११॥

पवार्थ:—हे (सूर्य) प्रेरक प्रभो ! (बट्) सचमुच (त्वं) म्राप (महान् म्रास्) म्रत्यन्त तेजस्वी हैं; (म्रादित्य) हे म्रविनाशी परमेश्वर ! (त्वं) म्राप (महान् म्रास्) म्रत्यन्त बलवान् हैं। (महः सतः ते) महान् होते हुं ग्रापके (महिमा) महत्त्व की (पनस्यते) स्तोता स्तुति करते हैं। (म्रद्धा) सचमुच (देव) हे दिव्य परमात्मन् ! म्राप (महान्) महान् हैं।।११।।

भावाथः —गुणों से महान् परमेश्वर अपनी प्रेरक शक्ति के कारण अति पूजनीय है। अपने जीवनपथ पर चलते हुए स्त्री-पुरुष उसकी महत्त्व-पूर्ण प्रेरणा को कभी न भुलायें।।११॥

# वट् सुर्थे अवसा मृहाँ अंसि सुत्रा देव महाँ अंसि । महा देवानांमसुर्यैः पुरोहितो विश्व च्योतिरदांभ्यम् ॥१२॥

पवार्थः—हे (सूर्यं) प्रेरक प्रभु माप (वट्) सत्य ही (श्रवसा) कीर्ति के कारण (महान्) पूजनीय हैं। (देव) हे दिन्य ! म्राप (सन्ना) सचमुच ही (महान् म्रास) महान् हैं। (देवानां) दिन्यों में से म्राप (मह्ना) भ्रपनी शक्ति के कारण (म्रसुर्यः) [म्रसुराणां प्राणेषु रमतां यन्ता नियन्ता] स्वार्थी-पेटुम्रों के नियामक, (पुरोहितः) हितोपदेष्टा हैं; (ज्योतिः) माप का तेज (विभु) व्यापक भीर (म्रदाम्यं) म्रक्षुण्ण है।।१२।।

भावार्थः जीव भ्रथवा साधक जिस महान् प्रेरक से प्रेरणा लेता है — उसका यश भी प्रचुर है; दिव्यवस्तुग्रों में भी दुष्टभावनायें हैं उनको नियन्त्रण में रखने के लिये उसका गुणगान करना चाहिये। उसका तेज बहुत व्यापक है।। १२।।

# ह्यं या नीच्यर्किणी रूपा रोहिंण्या कृता। चित्रेव मत्यंदर्श्यायत्यहं न्तर्देशश्चे वाहुर्छ ॥१३॥

पदाथं:— उस प्रेरक प्रभु की (इयम्) यह (या) जो (नीची) प्रभु से नीचे को म्राई (ग्रिकणी) ज्योतिष्मती, (रूपा) रोचमाना (रोहिणी) सूर्य की उदय होने की किया से (कृता) बनायी गई है—वह (दशसु) दस (बाहुषु) भुजाम्रों के समान म्रव-स्थित दस दिशाम्रों के (म्रन्तः) मध्य (म्रायती) म्राती हुई (चित्रा इव) म्रद्भुत सी (प्रत्यदिश) दिखायी देती है।।१३॥

भावारं: परम प्रभु की प्रेरक शक्ति का यह आलंकारिक वर्णन, प्रतिदिन उदीयमान सूर्य की प्रभा के वर्णन के समान किया गया है। मनुष्य को प्रभु की रोचक प्रेरणा की स्रोर आकर्षणार्थ यह रोचक वर्णन है।।१३।।

# प्रजा इं तिस्रो अत्यायंमीयुर्वर् त्या अर्कप्रितो विविश्वे । बृहद्धं तस्यो धुवंनेष्वत्तः पवंमानो हरित आ विविश्व ॥१४।

पदार्थः—(तिस्रः) तीन प्रकार की [उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट प्रकार की] (प्रजाः) कार्येरूपा सृष्टियां [कारण्रूपा प्रकृति ग्रादि] तो (प्रत्यायं ईय) लुप्त हो गई थीं; (प्रन्याः) दूसरी (प्रकृं) उस स्तुत्य के (प्रभितः) चारों ग्रीर (नि, विविश्रे) निविष्ट हो गई। (ह) निश्चय वह (बृहत्) विशाल (पव-

मानः) पवित्र करता हुमा (भुवनेषु प्रन्तः) लोकों के मीतर (हरितः) दिशाम्रों में (म्रा, विवेश) प्रविकारारूढ़ हो गया ॥१४॥

भावार्थः — इस प्रभु की सृष्टि में उत्कृष्ट, मध्यम एवं निकृष्ट तीन प्रकार की रचनायें हैं जो विनाशशील हैं; शेष कारणरूपा शक्तियां बनी रहती हैं; वह प्रभु सभी लोकों में सभी दिशाग्रों-प्रदिशाग्रों में व्याप्त है।।१४।। '

पुरुवार्थी पुरुष के जीवन में वेदवाणी किस प्रकार सहायता करती है—यह श्रगले दो मन्त्रों में दर्शाया गया है। परमेश्वर की श्रोर से कथन है कि—

# माता रुद्राणां दुहिता वसंनां स्वसांदित्यानाममृतंस्य नाभिः। म न वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनांगामदिति विषष्ट ॥१५।

पदार्थः — जो वेदवाएगि (रुद्राणां) ४८ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्यं का पालन करनेवाले विद्वानों की (माता) 'माता' है; (बसूनां) २४ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्यंत्रत का पालन करने वालों की (दुहिता) 'दुहिता' है ग्रीर (ग्रावित्यानां) ४८ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्यंत्रतपूर्वक विद्याध्ययन करनेवालों की (स्वसा) 'स्वसा' है ग्रीर (ग्रमृतस्य) धर्मार्थकाममोक्ष नामवाले ग्रमृत = ग्रावनाशी सुख की (नाभिः) बान्धनेवाली [न हनमेव नाभिः] केन्द्रबिन्दु है। उसवेदवाएगि का (चिक्ततुषे) बुद्धिमान् = समक्षदार (जनाय) जन को (नु) ही, मैं (प्रवोचम्) उपदेश करता हूँ। हे मनुष्यो ! (ग्रनागां) इस निष्पाप (ग्रदिति) ज्ञान की ग्रक्षय ग्रक्षीए। मण्डार रूपा (गां) वेदवाएगि को (मा) मत (बिष्ट) विलुप्त करो ।।१५।।

भाषायं: — वसु विद्वानों से यह 'दूरे हिता'— दूर रखी हुई होने के कारण ग्रथवा उनकी शिवत को (दोग्ध्रवी) दुहती रहने के कारण दुहिता है; इसके पश्चात् ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यपूर्वक ग्रध्ययन करने वालों की यह 'माता' है— भुककर उन्हें ग्रपना दूध (ज्ञान) पिलाती है। पुनश्च 'ग्रादित्यों' की यह 'स्वसा' सुष्ठुतया ग्रज्ञान को परे फेंक देने वाली (स्वस्रा= सु । श्रम्स-ऋन्) साध्वी विद्या होती है ग्रीर ग्रन्त में धर्मार्यकाम मोक्ष की केन्द्रबिन्दु है। इस प्रकार इस वेदवाणी को मनुष्य कभी विलुप्त न होने दे।। १४।।

वचोविदं वाचंमदीरयंन्तीं विश्वांभिर्धीर्भिषंपतिष्ठंमानाम् । देवीं देवेश्यः पर्येयुषीं गामा माहक्त मत्यौ दश्रचेताः ॥१६॥ पदायः —जो (वचोविदम्) वेदितव्य को जतलानेवाली है; (वाचं) वाक्- शक्ति को (उदीरयन्तीम्) प्रेरित करके प्रकट रूप में लाने वाली है; (विश्वाभिः) सभी (घीभिः) बुद्धि के धारक = बुद्धिमानों द्वारा (उपतिष्ठमानाम्) सेवित की जा रही है; (देवीम्) ज्ञान द्वारा सभी पदार्थों का स्पष्ट बोध करा देनेवाली है — उस (गाम्) वेदवाणी को जो (देवेम्यः) विद्वानों से (मा) मुक्तको (पर्येषुषीम्) प्राप्त हुई है; उसको (दर्भचेताः) कम समक्ष (मत्यंः) मनुष्य ही (श्रावृक्त) छोड़ देता है ॥१६॥

भावार्थः — व्यक्त एवं भ्रव्यक्त बोलने वाले सभी प्राणियों की वाक्-शक्ति इसी वेदवाणी से प्रेरित है; संसार में जो भी वेदितव्य है उसको यह जतलाती है — इसीलिये बुद्धिमान् इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह मनुष्य नासमभ ही कहलायेगा जो इसे छोड़ देता है।।१६।।

#### घ्रष्टम मण्डल में यह एकसीएकवां सूवत समाप्त हुन्ना ।।

ग्रथ द्वाविशत्यूचस्य द्वचिकशततमस्य सूक्तस्य ऋषिः—१ -२२ प्रयोगो भागंव ग्राग्निवी पात्रको बाहंस्पत्यः । ग्रयवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहसः सुतौ तयोबीन्यतरः ।। वेवता—ग्राग्नः ।। छन्दः —१, ३—५, ६, १४, १५, २०—२२ निवृद्गायत्री । २, ६, १२, १३, १६ गायत्री । ७, ११, १७, १६ विराष्ट्रगायत्री । १०, १८ पादनिचृद्गायत्री ।। स्वरः—षड्जः ।।

#### त्वमंग्रे बृहद्रयो दघांसि देव दाशुषे । कविर्गृहपंतिर्धुवां ॥१॥

पवार्थः — हे (ग्राने) सर्वप्रकाशक परमात्मन् ! (देव) हे ज्ञानप्रदाता ! (त्वं) ग्राप (दाशृषे) ग्रात्मसमर्पक मक्त को (बृहत्) व्यापक (वयः) कमनीय चिरजीवनसुख को (दधासि) देते हैं । ग्राप (कविः) सर्वज्ञ हैं; (गृहपितः) ब्रह्माण्ड के रक्षक हैं; ग्रीर (युवा) संयोजक एवं वियोजक हैं ।।१।।

भावार्यः—जो प्रभु सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक, ब्रह्माण्डभर का पालनकर्ता, नानाप्रकार के संयोग-वियोग रचकर विविध सृष्टि का रचियता है एक मात्र उसके भक्त को संसार में क्या उपलब्ध नहीं हो सकता ! परन्तु शर्त यही है कि भक्त भगवान् के इन गुणों को समभे ग्रौर इनके ग्रनुसार ही ग्रपना जीवन बनाने का यत्न करे। स्वयं कान्तदर्शी, ग्रपने शरीर तथा गृह का स्वामी ग्रौर विविध पदार्थों की जोड़-तोड़ से नाना पदार्थों का रचियता भी हो।।१।।

स न ईळांनया सह देवाँ अंग्ने दुव्स्युवां। चिकिद्विभानवा वंद्य ॥२॥ पदार्थः — हे (चिकित्) ज्ञानवान् तथा (विभानो) विविधतया गुणों से प्रकाश-मान (ग्राने) ज्ञानस्वरूप प्रमो ! (सः) वह ग्राप (ग्रनया) इस प्रसिद्ध, (दुवस्युवा) ग्रापका सेवन करना चाहती हुई (ईडा सह) सुशिक्षित मधुर वाणी के साथ (नः)हमें (देवान्) सद्गुणों को (ग्रा, वह) प्राप्त कराइये ॥२॥

भावाथ:—सुशिक्षित एवं मधुरवाणी से प्रभु का भजन—उसका गुण-गान - करने पर ही प्रभु के विविध गुण भक्त के ग्रन्त:करण में स्फुरित होते हैं ग्रीर तभी हम सद्गुण के ग्राहक बनते हैं।।।।

#### त्वयां ह स्विद्युजा व्यं चोदिष्ठेन यविष्ठच। अभि व्यो वाजसावये ॥३॥

पदार्थ:—हे (यविष्ठच) पदार्थों के घर्ण-परमार्णुग्रों का खूब संयोग-वियोग करनेवाले परम बलवान् प्रमो ! (चोदिष्ठेन) ग्रपने गुर्गों द्वारा ग्रतिशय प्रेरिंगा देने वाले (त्वया युजा स्वित्) ग्रापके सहयोग के द्वारा ही (वयं) हम उपासक (वाजसातये) विविध प्रकार के ज्ञान, बल, धन ग्रादि, ऐश्वयं को प्राप्त करने के लिये (ग्रीभ ष्म:) सर्वथा समर्थ होते हैं ॥३॥

भावार्थः — विविध प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति का यत्न, उसके लिये पुरुषार्थ, मनुष्य तभी करता है, जब कि उसे कहीं से ऐसा करने की प्रेरणा मिले। मनुष्य का सबसे प्रधिक ग्रच्छा प्रेरक, मात्रा में भी ग्रीर गुणों में भी, परमितता परमात्मा ही है।।३।।

#### श्रीर्वभृगुवच्छुचिमप्नधान्वदा हुंवे । अग्नि संमुद्रवांससम् । ।।।।

पवार्थः—मैं (श्रीवंभृगुवत्) विस्तृत एवं परिपक्व विज्ञानयुक्त तपस्वी की मांति एवं (श्रप्नवानवत्) बाहु श्रयात् कर्मशक्तिसम्पन्न साधक के समान [श्रप्नवान् इति बाहुनामसु पठितम् कर्मवन्तौ हि बाहू—निघ० २-४] (समृद्रवाससं) हृदयान्ति-रिक्ष में रहने वाले (श्रींग्न) ज्ञानस्वरूप प्रभु को (श्राहुवे) पुकारता हूँ ॥४॥

भावायं: — साधक को चाहिये कि वह अपने अन्त: करण में 'अग्नि' को बसाये। दृढ़ संकल्प की आग को तो घारण करे ही, साथ ही प्रभु के ज्ञान एवं कर्म-प्रधान स्वरूप को आदर्श रूप में अपने अन्त करण में धारण करे।।।।

हुवे वातंस्वनं कवि पुर्जन्यंक्रन्यं सहं। । अग्नि संमुद्रवाससम् ॥५॥ पदायं:—(वातस्त्रनं) गन्दगी को बहा ले जाने वाले शोधक वेगवान् वायु जैसा ही जिसका, 'स्वन' शब्द प्रयात् उपदेश है; जो (किंव) सर्वज्ञ है; जो (पर्जन्य कन्द्यं) तृष्त करनेवाला, पापियों को पराजित करनेवाला तथा उसके समान गर्जना करने वाला—एक प्रकार से घोषणापूर्वक इस गुण को प्रकट करनेवाला; (सहः) बलस्वरूप प्रभु है, मैं उस (समुद्रवाससं) प्रयने हृदयान्तरिक्ष में वास करनेवाले को (हुवे) पुकारता हूँ।।।।

भाषार्थः —साधक यदि यह चाहता हो कि उसकी पाप-भावनायें बह जायं ग्रीर वह स्वयं सब प्रकार से तृप्त हो जाय तो वह ग्रपने ग्रन्तः करण में साक्षात् बलस्वरूप परमेश्वर को बसाये।।।।।

# आ सर्व संवित्यया भगस्येव भुक्ति हुवे । अग्नि संमुद्रवांससम् ॥६॥

पदार्थः—(भगस्य) परम सौमाग्य = मोक्षसुख के (भूजि) भुगानेवाले (इव) के समान (सिवतुः) सर्वप्रोरक की (सर्व) प्रोरणा को (यथा) सही ढंग से भुगानेवाले उस प्रभु को मैं (समुद्रवाससं प्राग्न) हृदयान्तरिक्ष में वास करने वाले के रूप में (प्राहृवे) पुकारता हूं ॥६॥

भावार्यः परमप्रभु की ज्ञान प्रापक एवं कर्मप्रेरक अद्भुत शक्ति को अपने अन्तः करण में इस प्रयोजन से प्रज्वलित करना चाहिये कि उससे प्रेरणा मिलती रहे; फिर मोक्षसुख तो मिलता ही है।।६॥

# अग्नि वॉ हथन्तंमध्वराणां पुरूतमंस् । अच्छा नप्त्रे सहंस्वते ॥७॥

पदार्थः हे मनुष्यो ! (सहस्थते) वलशाली (नप्त्रे) बन्धन ग्रथित् बन्धुत्व की स्थापना के लिये (वः) तुम्हारे (ग्रष्टवराणां) ग्रहिसनीय व्यवहारों को (पुरूतमम्) ग्रतिशय रूप से (यूधन्तम्) प्रोत्साहित कर रहे (ग्राग्न) ज्ञानस्वरूप ग्रग्रणी परमप्रभु को (ग्रच्छा) प्राप्त हो ॥६॥

भावार्थः परमिषता ग्रपने उदाहरण से हमें ग्रहिसामय व्यवहार करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। उस नेता के साथ हमारा जो बन्धुत्व स्थापित हो जाता है वह ग्रतिशय दृढ़ होता है। हमें उस नेता के साथ ग्रपना बन्धुत्व र प्रापित करना चाहिये।।७।।

## अयं यथां न आधुवत्त्वष्टां रूपेव तक्ष्यां । अस्य क्रत्वा यशंस्वतः ॥८॥

पदार्थः—(यथा) जैसे (त्वब्टा) बढ़ ई (नक्ष्या) घड़ने अथवा रचने योग्य(रूपा) आकृतियों को (आभ्वत्) प्रकट करता या रचता है; (इब) वैसे ही (अयं) यह ज्ञान एवं कर्मस्वरूप नेता ही (नः आभ्वत्) हमें विविधरूप प्रदान करने में समर्थ है। (अस्य) इस परमेश्वर के (ऋत्वा = कृत्य) सभी कार्य (पशस्वतः) यशस्वी के कार्यों के समान हैं।। ।।

भावार्षः परमेश्वर की सृष्टि सारी ही बुद्धिपूर्वक की हुई है। जैसे कि एक कुशल बढ़ई विवेकपूर्णरीति से भ्रपनी रचनायें करता है ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि के सभी ग्रंग उसके विवेक का परिचय देते हैं; वे सभी सप्रयोजन हैं; हमें भले ही कोई तुच्छ एवं निष्प्रयोजन लगे।।।।

#### द्ययं विश्वां श्रमि श्रियोऽतिनर्देवेषुं पत्यते । श्रा वाजेक्पं नो गमत् ॥९॥

पवार्यः—(ग्रयं ग्राग्नः) यह ज्ञानस्वरूप ग्रग्रणी देव (देवेषु) दिव्य पदार्थों के मध्य (विश्वा) सभी (श्रियः) शोभाग्रों को (ग्राभि, पत्यते) प्राप्त होता है; वह परमेश्वर (वार्जः) सब प्रकार ऐश्वर्थों—ज्ञान, बल, घन ग्रादि के साथ (नः उप ग्रागमत्) हमें प्राप्त हो।।।।

भावार्थः—सभी दिव्य पदार्थों में परमेश्वर ही सबसे ग्रधिक श्रीसम्पन्न हैं; वह सब देवों का ग्रधिदेव है। हम उस देवाधिदेव को ग्रपने ग्रन्तःकरण में प्रदीप्त करें।।१।।

# विश्वेषामिह स्तुंहि होतृंणां युवस्तंमम् । अग्नि यज्ञेषुं पूर्व्यम् ॥१०॥

पदार्थ: —(इह यज्ञेषु) यहां यज्ञों में, सत्कर्म करने के सभी अवसरों पर (विश्वेषां) सभी (होतृणां) दानादान गुराविभूषित(विश्वेषां) समस्त देवों में से (यज्ञ-स्वितमं) सबसे अधिक प्रवित्त प्रधिक यशस्वी (पूच्यं) सबसे अधिक पूर्वतः विद्यमान (धाँग्न) ज्ञान-स्वरूप एवं कर्मठनेता परमेश्वर का (स्तुहि) गुरागान कर ॥१०॥

भावार्थः -- प्रभु की सृष्टि में नानाप्रकार के देव -- दिव्य पदार्थ -- हैं; उनसे हम ग्रनेक उपकार ग्रहण करते हैं ग्रीर उनकी गुणवन्दना करते हैं।

परन्तु इनमें सबसे ग्रधिक पूर्ववर्ती तथा सब प्रकार से यशस्वी तो परमेश्वर ही है; मानव उसके गुणों का गायन करे।। १०।।

# चीरं पांवककाविषं च्येष्टो यो दमेष्या। दीदायं दीर्घश्चचंमः ॥११॥

पवार्यः— (यः) जो परमेश्वर (शीरम्) सर्वत्र व्यापक है; (पावकशोचिषं) जो प्रपनी सन्निधि द्वारा प्राप्ति के समान पावक— दोषों का दाहक तथा कान्तिकारक है; (ज्येष्ठः) सब देवों में जेठा है; (बीधंश्रुत्तमः) दीर्घकाल से प्रति प्रसिद्धः चला प्राया है; वह (वमेषु) हमारे शरीररूपी घरों में (ग्रा, बीदाय) सर्वतः प्रकाशमान हो।।११।।

भावापं: भौतिक भ्रानि भौतिक मलों को भस्म करके भौतिक पदार्थों सुवर्ण भ्रादि धानुभों को शुद्ध कर देता है; सर्वव्यापक ज्ञानस्वरूप, कर्मप्रेरक परमेश्वर का बल ही हम उपासकों में व्याप्त है; हम उस सर्व-शक्तिमान की संगति में निश्चय ही निर्दोष हो सकते हैं।।११।।

# तमवन्तं न सानसि गृंगीहि विष शुव्पिणम् । वित्रं न यातयण्जनम् ॥१२॥

पदायं:—हे (विप्र) बुद्धिमान् मनुष्य ! तू (तं) उस प्रसिद्ध, (प्रवंग्तं न) लक्ष्य पर शीघ्र पहुँचानेवाले प्रश्व की मांति (सानींस) शीघ्र ही प्रजित करानेवाले, (मित्रं न) स्नेही मित्र की मांति (जनं) मानव को (यातयत्) उद्योग कराते हुए—उद्योग के लिये प्रेरणा देते हुए—प्रग्नि का—ज्ञानस्वरूप नेता परमेश्वर का — (गृणोहि) गुणा-गान कर ॥१२॥

भावार्यः परमात्मा के गुणों की वृन्दना करनेवाले, उसके दिव्य गुणों को शीघ्र ग्रहण करने का प्रयत्न करनेवाले मनुष्य को परमेश्वर भी मित्र की भांति सहायता करते हैं श्रीर उसे शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्य पर पहुंचाते हैं।।१२।।

#### उपं त्वां जामयो गिरो देदिंशतीई विष्कृतं। । वायोरनीके श्रस्थिरन् । १३॥

पदार्थः —हे परमेश्वर ! (हविष्कृतः) गुणगान भ्रयात् स्तुतिरूप हवि प्रदान करती हुई, (जामयः) ज्ञानयुक्त [जामिः = ज्ञानवन्ती; जमतीति गतिकर्मा क्रिः

द०] (गिरः) वेदवाि्णयां (स्वां) ग्राप का (उप देविशक्तीः) वार-वार वर्णन करती हुई (वायोः) प्राण के (ग्रनीके) वल पर (ग्रस्थिरन्) स्थिर हो जाती हैं।।१३।।

भावारं:—ज्ञान ग्रथवा प्रबोध से ग्रापूर्ण वेदवाणियों द्वारा परमेश्वर का गुणगान करो ग्रीर प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को नियमित करके स्थिरता से गुणगान करते रहो।।१३।।

# यस्यं त्रिधात्वर्षतं वर्हस्तस्थावसंन्दिनम् । आपंश्वित्रि दंशा पदम् । १४॥

पदार्थः—(यस्य) जिस ऐसे गुणगान करनेवाले स्तोता का (त्रिधातु) सत्व, रज तथा तम—इन तीन गुणों का घारक, (प्रवृतं) विन ढंपा, (विहः) प्रन्तःकरण-रूप प्रासन, (प्रसन्विनम्) बन्धनरहित (तस्यौ) स्थित रहता है; उस प्रन्तःकरण में (प्रापः) शान्ति (चित्) निश्चय ही (पदम्) प्रपना निवासस्थान - (निदधा) बना लेती है।।१४।।

[शान्तिर्वा मापः-ऐ० ७-५; शान्तिरापः-श०-१-२-२-११]

भावार्यः वेदवाणी में प्रभु का गुणगान करनेवाले उपासक का ग्रन्त:-करण शनै:-शनै: शान्ति का भ्रावासस्थान बन जाता है ।।१४।।

### पदं देवस्यं मीळहुवोऽनांधृष्टामिक्तिभिः। भद्रा स्य इवोपदक्।।१५॥

ग्दायं:—(मीळ्डुषः) सुखवर्षक (देवस्य) दिन्य प्रभु का (पदं) यह मावासः स्थान—शान्ति सदन—(धनाषृष्टाभिः) प्रपराजेय (ऊितभिः) रक्षा एवं सहायताभ्रों सहित (सूर्यं इव) सबके द्रष्टा सूर्यं के समान (भद्रा) कल्याणकारी (उपवृक्) उपनेत्र होता है।।१५।।

भावार्थः जिस ग्रन्तः करण में शान्ति का निवास होता है, निश्चय ही वह सुखवर्षक प्रभु का ही ग्रावासस्थान बन जाता है ग्रीर फिर ज्ञान-स्वरूप प्रभु सूर्य की भांति ऐसे साधक को सभी कुछ दिखला देते हैं — सारा ज्ञान करा देते हैं। मनुष्य देखता तो ग्रपनी दर्शनशक्ति ग्रथवा ग्रांखों से ही है, परन्तु सूर्य उसमें सहायक होता है —वह उपदृक् ग्रथवा उपनेत्र का कार्य करता है। ग्रन्तः करण में स्थित ज्ञानस्वरूप प्रभु की शक्ति भी संसार को दिखाने के लिये उपासक के लिये उपनेत्र बनती है।।१५॥

#### अमें घृतस्यं भीतिभिंस्तेपानो देव मोविषां। आ देवान्वंक्षि यक्षिं च ॥१६॥

पदार्थ:--हे (ग्रग्ने) विद्वन् ! (देव) दिव्यगुए का घारण करने के इच्छुक ! साधक ! (घृतस्य) विद्या के प्रशेष्त बोध के (घोतिभिः) भ्रनेक वार मनन करके (शोचिषा) पवित्र विज्ञान द्वारा (तेपानः) तपता हुम्रा तू (देवान्) दिव्यगुएों को (ग्राविक्ष) प्राप्त कर (च) ग्रौर (यिक्ष) उनका दूसरों से संगम करा [घृत=विद्यावोधः; शोचिषा=पवित्रेण विज्ञानेन; स्वा० द० ऋ० १-४५-४] ।।१६।।

भावार्यः पदार्थं बोध का वार-वार मनन करने से विद्वान् दिव्य गुणों को धारण करने तथा उपदेश द्वारा उन्हें दूसरों को प्रदान करने योग्य होता है।।१६॥

# तं त्वांजनन्तं मातरंः कृषि देवासो अङ्गिरः । इच्यवाइमपंत्र्यम् ॥१७॥

पदायं:—हे (प्राङ्गरः) = [ग्रंगित जानाति यो विद्वांस्तत् सम्बुद्धौ—ऋ० द० ऋक्—१-११२-६] विद्वन् ! (तं) उस पूर्वोक्त प्रकार से साघना करते हुए (त्वा) तुभको (मातरः) निर्माणकर्ता—माता के समान स्नेह से निर्माण करनेवाले (वेवासः) विद्यगुणी विद्वान् (कवि) कान्तदर्शी, (हच्यवाहम्) दानाऽऽदान करने योग्य, (ग्रमत्यं) कीति से मरणधर्मरहित [स्वा० द० ऋग् १-१२६-१०] के रूप में (ग्राजनन्त) प्रकट करते हैं ॥१७॥

भावायं:—दिव्यगुणी विद्वानों की संगति में रहकर विद्वान् गुणग्रहण करना तथा गुणों को दूसरों को देना आदि गुण सीखता है और इस प्रकार उसकी कीर्ति ग्रमर हो जाती है।।१७।।

#### प्रचेतसं त्वा क्वेऽग्नं दूतं वरंण्यम् ।

#### इव्यवाइं नि पॅदिरे ।।१८॥

पदार्थ:—हे (कवे) कान्तदर्शन् ! (ग्रग्ने) विद्वन् ! (प्रचेतसं) प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त, (दूतं) उत्तम ज्ञान व गुरा देने वाले, (वरेण्यम्) श्रेष्ठ, (ह्ण्यवाहं) दानाऽऽ-दानशील (त्वा) तेरी हम (निषेदिरे) प्रतिष्ठा करते हैं ॥१८॥

भाषायं: - जो विद्वान् सुदूरदर्शी श्रीर जिसका ज्ञान प्रकृष्ट होता है तथा जो अपने गुण दूसरों को प्रदान करता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है।।१=।।

#### निह मे अस्त्यद्या न स्विधितिर्वनंत्वति । अथैताद्यमंरामि ते ॥१९॥

पवार्थः—(हि ये) निश्चय ही मेरी (न) न तो (ग्रघ्न्या) पाप विष्वंस करने की शक्ति, प्रबोध की किरएा (ग्रस्ति) विद्यमान है ग्रीर (न) न ही (स्वधितिः) अपने ग्रापको धारण करने की शक्ति ही (वनन्वति) उपस्थित है; (ग्रय) तो मी (एतावृक्) इतना—थोड़ा सा मी (ते) ग्राप के लिये लाता हूँ।।१६॥

भावार्यः — जो व्यक्ति स्रभी ज्ञान के प्रकाश से पूर्णतया प्रबुद्ध न भी हुस्रा हो, स्रौर जो स्रभी स्रपनी कर्मशक्ति को भी न जगा पाया हो — उसे भी परमेश्वर की गुणवन्दनारूप हिव तो — जैसी स्रौर जितनी भी वह दे सके देनी ही चाहिये।।१६॥

#### यदंग्ने कानि कानि चिदा ते दारूंणि द्ध्मिसं। ता जुंपस्व यविष्ठ्य ॥२०॥

पराषं:—(यत्) जब हे (ग्रग्ने) ज्ञानस्वरूप ग्रग्रणी प्रमो ! (कानि कानि चित्) किन्हीं-किन्हीं मी (दारूणि) चीरने भीर विघ्वस्त करने योग्य ग्रपने दुर्गुंणों, दुर्मावनाभ्रों को (ते) ग्रापकी विघ्वंसक शक्तियों में (दध्मिस) हम भोंक दें, तब ग्राप (ता) उनको, हे (यविष्ठ्य) बलवन् ! (जुबस्व) प्रीतिपूर्वंक सेवन कीजिये— ग्रयात्—नष्ट करने चीरने के लिये स्वीकार कीजिये।।२०।।

भावार्थ—जिस प्रकार भौतिक ग्रग्नि विदारणीय काष्ठखण्डों को विदार्ण करके रख देता है—ग्रौर उनका भक्षण कर जाता है; इसी प्रकार यदि हम निष्कपटता से ग्रपने सभी विदारणीय दोषों ग्रौर दुर्भा-वनाग्रों को प्रभु को ग्रपित कर दें—ग्रपने सब ग्रवगुणों को उस प्रभु के गुणों के प्रकाश में प्रत्यक्ष देख लें तो हमारे भ्रवगुण स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। ग्रात्मिनरीक्षण से ग्रात्मशुद्धि होती है।।२०।।

# यदत्त्युंपिजिह्विका यद्भो अंतिसपैति । सर्वे तदंस्तु ते घृतम् ॥२१॥

पदार्थः—(यत्=या) जो (उपजिह्विका) गन्ध से आकृष्ट होकर मीतर प्रविष्ट होकर खाने वाला कीट खाता है भीर (यत्=या) जो (वस्रो) अपने मंक्षणीय काष्ठ श्रादि को मिट्टी से ढककर मीतर ही मीतर खाजाने वाली—दीमक (प्रतिसपंति) भाक्रमण करती हे —(सर्व तर्) वे सभी हिंसक दोष (ते) भ्राप परमेश्वर के (धृतं) घृत के समान सेवनीय बनें। उनका भाप सेवन कीजिये।।२१।।

भावारं: मानव के शरीर में, मन में तथा इनके द्वारा उसके श्रात्मा में भी ऐसे दोष, दुर्भाव प्रविष्ट हो जाते हैं जो घुण के समान इसको जर्जरित कर देते हैं—उनसे बचाव परमेश्वर की शरण में जाने से—उसके गुणों का निरन्तर वर्णन करने से—होता है।।२१।।

# श्चिमिन्धांनी मनंसा धियं सचेत मत्यः। श्चानिमाधे विवस्वंभिः ॥२२॥

पदार्थः—(मत्यंः) मानव (ग्रांग्न) यज्ञार्थ मौतिक ग्राग्न को (इन्छानः) प्रदीप्त करता हुग्रा; (मनसा) ग्रंपनी मनन शक्ति द्वारा (धियं) ग्रंपनी धारणावती बुद्धि को इस प्रकार (सचेत) सम्बुद्ध करे—मन ही मन ग्रंपना ऐसा विचार करे कि मैं तो (विवस्वभिः) विविध स्थानों पर पहुँचनेवाली, ग्रन्धकार को दूर करने वाली किरणों—ज्ञानज्योतियों द्वारा (ग्रांग्न) ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर को ही (इन्छे) ग्रंपने भन्तःकरण में प्रदीपतः—जागृत कर रहा हूँ ॥२२॥

भावायं: यज्ञाग्नि, उस ज्योति: स्वरूप परमाग्नि का ही प्रतीक है। इसको यज्ञार्थ प्रदीप्त किया जाता है। इसे प्रदीप्त करते हुए मानव को परम ज्योति परमेश्वर का घ्यान करना चाहिये। वह हमारे श्रज्ञानान्धकार को दूर भगाता है। उसकी स्तुति करना, उसे प्रदीप्त करना है।।२२।।

घष्टम मण्डल में यह एकसी-दोवां सूक्त समाप्त हुन्ना ।।

प्रय चतुर्देशचंस्य त्र्यधिकशततमस्य सूक्तस्य—ऋषिः—१—१४ सोभिरः काच्यः ।। देवता—१—१३ प्रान्तः । १४ प्रान्तिमंदतद्य ।। छन्दः—१, ३, १३, विराक्ष्वहती । २ निचृद्वहती । ४ बृहती । ६ प्रार्चीस्वराङ्बृहती । ७, ६ स्वराङ्-बृहती । ५ पङ्क्तिः । ११ निचृत्पङ्क्तिः । द निचृद्धणक् । १२ विराङ्क्ष्णिक् । १० प्रार्चीभृरिग्गायत्री । १४ प्रनुष्टुप् ।। स्वरः—१—४, ६, ७, ६, १३ मध्यमः । ५, ११ पञ्चमः । ६, १२ ऋषभः । १० षड्षः । १४ गान्धारः ।।

अदं कि गातु वित्तं मी यस्मिन्त्र वान्यां दुधः। छपोष्ठ जातमायस्य वर्षनम्पिन नंशन्त नो गिरः। १॥ पदार्थः—(यिस्मन्) [जिस पयप्रदर्शक के अनुसन्धान करने के लिये] (व्रतानि) संकल्पाधारित कर्मों ब्रह्मचर्यपालन आदि, को (आ दधुः) हमने धारण किया था वह् (गातुवित्तमः) सर्वोत्तम मार्गवित्(प्रदिश्त) दिखाई देगया। (सु जातं) सम्यक्तया समिद्ध (प्रायंस्य वर्धनं) उन्नतिपथ के पथिक के प्रोत्साहक, (प्राग्न) इस ज्ञानरूपी तेज:स्व-रूप परमेश्वर को (प्रस्माकं गिरः) हमारी वाणियां (उपो नक्षन्त) उसके समीप पहुँच ही जाती हैं।।१।।

भावार्थः —प्रभु प्राप्ति का हठ संकल्प लेकर उसके लिये प्रयत्न करने वाले का मार्गदर्शन स्वयं भगवान् कराते हैं। उस मार्गदर्शक को भ्रपने समीप प्राप्त कराने का साधन, निश्चय ही, उसका गुणानुवाद ही है।।१।।

# म देवोदासो श्राग्निर्देवाँ श्रान्छा न मुज्यनो । अनुं मात्र पृथिवी वि वांष्टते तस्थौ नाकंस्य सानंवि ॥२॥

पदार्थः—(दैवोदासः) प्रकाश का देने वाला (प्रिग्नः) सूर्य (न) मानो कि (मज्मना) प्रपने बल के द्वारा नहीं ग्रिपितु स्वमावतया ही (नाकस्य) स्वलॉक की (सानो) चोटी पर (तस्थो) बैठा हो; वह (प्रनु) प्रमुक्तम से (मातरं पृथिवों प्रच्छा) निर्मात्री पृथिवी की ग्रोर (देवान्) ग्रपनी प्रकाश-किरणों को (प्र) प्रकृष्टता से (वि वावृते) चकाकार रूप में लौटाता है।। ग्रयवा—ज्ञान-प्रकाश का दाता परमेश्वर, जो बल से नहीं, स्वमावतः ही परम सुख की उच्च स्थित में विद्यमान है, ग्रमुक्रम से निर्मात्री पृथिवी पर स्थित मनुष्यों को ग्रपनी ज्ञान-किरणों लौटाता है।।२।।

भावार्यः जैसे पृथिवी लोक पर भौतिक प्रकाश स्वलींक स्थित सूर्य से प्राप्त होता है वैसे ही मनुष्यों को ज्ञान का प्रकाश उच्चतम सुखमयी स्थिति में विद्यमान परमेश्वर से मिलता है; ज्ञानरूपी प्रकाश प्राप्त करने के लिये उस से ही याचना करनी चाहिये।।२।।

# यस्माद्रेजन्त कृष्टवंश्चकित्यांनि कृष्वतः । सहस्रतां मेषसाताविव त्मनाप्ति धीभिः संपर्यत ॥३॥

पदार्थः—(चर्कृत्यानि) वार-वार कर्त्तं व्य कर्मों को (कृष्वतः) करते हुए (कृष्टयः) कर्मरूप बीज की कृषि करते हुए मनुष्य (यस्मात्) जिसके कारण (रेजन्ते) चमकते हैं— उस (ग्राग्नि) परमेश्वर को, जो (सहस्रसां) ग्रनग्तदान देता है, (मेघ-सातौ इब) मानो कि पवित्रता के बंटवारे के ग्रवसर पर ही, (स्मना) ग्रपने ग्राप (भ्राभः) मनन किया श्रों द्वारा (सपर्यंत) सेवन करो ॥३॥

भावार्यः परम प्रभु ने नाना प्रकार के दान दिये हैं - उसके गुणों के श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा मनुष्य की बुद्धि, उसकी विचारधारा, पिवत्र होती है, पिवत्र बुद्धि वाला साधक ग्रपने कर्त्तव्य कर्मों को करता हुग्रा एक ग्रभूतपूर्व ग्राभा से ग्रालोकित हुग्रा रहता है।।३।।

## म यं राये निनीषसि मर्तो यस्ते वस्तो दाश्चत्। स बीरं श्रंते अग्न उक्थशंसिनं त्मनां सहस्रपोषिणम् ।४॥

पदायं:— है (बसो) [ग्रपने प्रदान किये, बल, विज्ञान, घन ग्रादि द्वारा] बसाने वाले प्रभो ! (यः मतंः) जो मरए।शील मनुष्य (ते) ग्राप को (दाञ्चत्) ग्रात्म-समर्पण कर देता है तथा ग्राप (राये) ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये (यं निनीषिस) जिसका पथ प्रदिश्चित करते हैं; हे (ग्रपने) ज्योति:-स्वरूप ! (सः) वह उपासक (उक्थशंसिनं) वेदवचनों के वक्ता, (सहस्रपोषिणं) सहस्रों के पोषक (वीरं) वीर पुत्र को (धत्ते) प्राप्त करता है।।४।।

भावार्यः परमेश्वर सब को वसाता है एश्वर्य-प्राप्ति का मार्ग भी वही दिखाता है वीर सन्तान भी उसी की कृपा से प्राप्त होती है।।४।।

# स दृळहे चिंद्रिभ तृंणति वाजमवैता स घंते अक्षिति अर्थः ! त्वे देवत्रा सदां पुरूषसी विश्वां वामानिं धीमहि ॥५॥

पदार्थ: —है(पुरुवसो) बहुतों को वसाने वाले ! परमेश्वर ! जिसने ग्राप को ग्रपना सब कुछ सौंप दिया है। (सः) वह उपासक (दृळ्हेचित्) सुदृढ़ स्थान या स्थिति से भी, सूरक्षित स्थान में से (वाजं)ऐश्वर्य को (ग्रभि तृणित्त) ग्रह्ण कर लेता है। हम उपासक भी (देवत्रा त्वे) परमदानी ग्रापके ग्राश्रय में (विश्वा वामित) सब उत्तम उत्तम पदार्थ (सदा धीमिह्), सदा प्राप्त करते रहें।।।।

भावार्थः — इस मन्त्र में भी प्रभु के प्रति स्नात्मसमर्पण की भावना की प्रशंसा की गयी है। स्रर्थ स्पष्ट है। । १।।

# यो विश्वा दयंते वस्तु होतां मन्द्रो जनांनाम् । मधीर्न पात्रां प्रथमान्यंस्मै म स्तोमां यन्त्यग्नयं ।।६।।

पदार्थः—(यः) जो परमेश्वर (वसु होता) ऐश्वर्य का दान करने वाला, (विश्वाः दयते) सबका पालन करता है ग्रीर इस प्रकार (जनानां) मनुष्यों का सुख-कारी बना हुग्रा है (ग्रस्में) उस (ग्रग्नये) ज्योतिःस्वरूप नेता परमेश्वर को ही (मधोः

पात्रा न) मघु से मेरे पात्रों की मांति मधुरतापूर्ण हमारी (प्रथमानि स्तोमा) पहली स्तुतियां प्राप्त हों।।६।।

भावायं: - परमेश्वर ही मूल दानी है; उसके गुणगान से उपासक भी दानशील बनता है - यह दानशीलता उसके ऐश्वर्य का कारण बनती है ।।६।।

## अश्वं न गीर्मी रूथ्यं सुदानंती पर्मृज्यन्तं देवयवंः । छभे तोके तनंये दस्म विश्यते पर्षि राघाँ मधोनांम् ॥७॥

पदार्थः—(सुदानवः) दानभावना से मावित (देवयवः) श्रपने लिये दिव्यता चाहने वाले उपासक (गीभिः) श्रपनी वाि्गयों द्वारा (रथ्यं) सुवाहक (श्रवं) श्रवकी माति वाहनसमर्थं श्रापकी (मम् ज्यन्ते) श्राराधना करते हैं [मृज्=to curry श्राप्टे]। वह श्राप, हे (दस्म) वर्शनीय ! (विश्पते) प्रजाश्रों के पालक ! (तोके) पुत्र श्रीर (तनये) पौत्र (उभे) दोनों ही में (मधोनाम्) उदारों के (राधः) सफलता-रूप ऐश्वर्य को (पिष्) पहुँचाइये ॥७॥

भावायं: —प्रभू से दिव्यगुणों की ग्रिभिलाषा स्वयं दानशीलता से भावित होकर ही करनी चाहिये; दानशीलों को ही सफलताहपी ऐश्वयं प्राप्त होता है।।।।

#### प्र मंहिंष्ठाय गायत ऋताव्ने बृह्ते शुक्रवाचिषे । उपस्तुतासो अग्नये ॥८॥

पदार्थः—हे (उप स्तुतासः) स्तुति किया द्वारा स्वयं स्तुति के पात्र वने हुए उपासको ! (मंहिष्ठाय) परमदानशील, (ऋताब्ने) सत्य नियमों का ज्ञानं कराने वाले, (बृहते) विशाल, (शुक्रशोचिषे) विशुद्ध ज्योतिः पुञ्ज (ग्रग्नये) दिव्य ग्रग्नि = परमेश्वर = के गीत (प्रगायत) गाग्रो।।।।।

भावार्थः—संसार के सत्य, त्रिकालाबाधित नियमों की प्राप्ति = उनका ज्ञान भी परमेश्वर के गुणों का श्रवण, मनन एवं निदिघ्यासन करने से ही प्राप्त होता है।। ।।

# आ वंसते मुघवां वीरवद्यकः समिद्धो द्युम्न्याहुतः । कुविन्नां अस्य सुमितिनवीयस्यच्छा वाजेमिरागमंत ॥९॥

पदार्थः—(द्युम्नी) ग्रज्ञानान्घकार की निवृत्ति द्वारा स्वयं प्रकाशमान, (ग्राहुतः) स्तुतिरूप ग्राहुतियां जिसको दी गई हैं तथा (सिमदः) इस प्रकार जागृत

किया गया (मधवा) उदार ऐश्वयंशाली परमेश्वर (बीरबत्) वीरताशाली कीर्ति (मा वंसते) पहुँचाता है। (मस्य) इस, उद्मावित ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की, (नबी-यसी) सदा प्रस्तुत की जाने के कारण नित नयी (सुमितः) मनुप्रह बुद्धि (नः प्रच्छा) हमारी ग्रोर (बाजेभिः) सभी समृद्धियों सहित (श्रागमत्) प्राप्त हो।।।।

भावार्यः —वेदवाणी द्वारा नित्य गुणगान करके प्रभु की शिवत की अनुभूति अन्तः करण में उद्बुद्ध की जाती है। अन्तः करण में उद्भावित प्रभु उपासक पर नित्य नये-नये अनुग्रहों की वर्षा करता है।।।।

भेष्ठमु भियाणां स्तुद्धांसावाविधिम् । अग्नि रयांनां यमम् ॥१०॥

पदार्थः —हे (प्रासाव) प्रमिषव करने वाले, मृष्ट पदार्थों का सार तथा उन का ज्ञानरूपी रस निचोड़ने वाले साधक ! (रथानां) ग्रानन्दों के (यमं) नियामक — [जीव को उसके कर्मानुसार] नियन्त्रित प्रानन्द देने वाले —, (प्रियाणां) प्यारों में (प्रेष्ठम्) सबसे प्रधिक प्रिय (प्रतिथि) प्रचानक ही, विना किसी नियत समय के प्रन्तः करण में उद्भूत हो जाने वाले (ग्रानिम्) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की (स्तुहि) स्तुति कर ॥१०॥

भावायं: —ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के गुणों का निरन्तर श्रवण, मनन एवं निदिघ्यासन करते रहना चाहिये — साधक को उसे ही अपना सबसे अधिक प्रिय समभना चाहिये — पदार्थों के ज्ञान के साथ-साथ उसका महत्त्व जब हृदयङ्गम होगा तो वह भी अचानक उद्भूत हो जायेगा । १०।।

# चिंदा यो निर्दिता वेदिता वस्ता यक्कियों ववतँति । दुष्टरा यस्यं प्रवर्णे नोर्मयो विया वाजं सिषांसतः ॥११॥

पदार्थः—(वेदिता) ज्ञान प्रदाता, (यिज्ञयः) पूजनीय परमेश्वर (निदिता) इस सृष्टि में निहित (वसु) वसाने वाले पदार्थों को (उदिता) हमारे प्रन्त:करएा में उदिता = उद्भूत होने पर (प्रा, व वर्तति) वार-वार लौटबदल कर रखता है।(धिया) घारएावती, शुमगुएों का प्राधान कराने वाली प्रज्ञा के साथ-साथ (वाजं) बोध तथा प्रन्य विविध ऐश्वर्यों को (सिषासतः) देना चाहते हुए (यस्य) जिस ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की (ऊर्मयः) प्राच्छादक कृपार्ये (प्रवणे) मक्त पर (दुष्टराः) प्रशस्यतम रूप में बरसती हैं—(इव) जैसे कि (प्रवणे) ढालू तल पर पड़ने वाली (ऊर्मयः) जल घारायें (प्रदराः) प्रजेय होती हैं।।११॥

भावायं: - परमेश्वर तो स्वरचित सारे ऐश्वर्य को वार-वार हमारे

सन्मुख फिराता रहता है भीर उनका ज्ञान देना चाहता है। भक्त को वह धारणावती प्रज्ञा भी देता है जिसकी सहायता से वह परमेश्वर की इस प्रशस्ततम कृपावृष्टि को सहन कर उससे लाभ उठाता है।।११।।

# मा ने हणीतामिति शिर्वे छेर्निः पुंत्रम्यस्य प्षः। यः छुहोतां स्वध्वरः ॥१२॥

पवार्थः—(यः) जो (एषः) यह (पुरुप्रशस्तः) बहुत प्रकार प्रशंसनीय, (सुहोता) सुष्ठु दाता एवं भ्रादाता, (स्वष्वरः) इसीलिये उत्तम यज्ञकर्ता है; (वसुः) बास देने वाला (ग्राग्नः) ज्ञान एवं ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर है उस (ग्रातिथम्) प्रतिथिवत् भ्रचानक हमारे भन्तःकरए। में समुद्भूत हो जाने वाले को (नः) हम में से कोई मी (मा हुणीयाः) रुष्टु न करे।।१२।।

भावारं:—बोघदाता परमेश्वर ज्ञानयज्ञ का श्रेष्ठ 'होता' है, वह हमें देता ही रहता है; परन्तु यह तो भक्त की श्रवण, मनन, निदिघ्यासन करने की शक्ति पर निर्भर है कि वह कब उसके ग्रन्तः करण में ग्रा विराजमान होता है। वह जब भी ग्रावे, उसका स्वागत करो—रुष्ट मत करो ॥१२॥

# मो ते रिंवुन्ये अच्छोक्तिभिर्वसोऽग्ने केभिश्चिदेवैंः। कीरिश्चिद्धि त्वामीट्टें दूत्यीय रातहंन्यः स्वध्वरः॥१३॥

षदार्थ:—हे (ग्रग्ने) ज्ञान व तेज:स्वरूप (बसो) वासप्रदाता परमेश्वर ! जो साधक (ग्रन्छोक्तिभः) शोमन वचनों द्वारा, ग्रीर (कै:) सुसकर (एवं: चित्) प्रशस्त कमों द्वारा मी ग्रापकी स्तुति करते हैं (ते) वे (मोरिषन्) कमी कष्ट नहीं पाते । क्योंकि (कीरः चित्) तेरा गुएगगान करने वाला तो (रातहब्यः) देनेयोग्य ग्रपना सर्वस्व ग्रापको समपित किये हुए, इसीलिये (स्वष्वरः) यज्ञ का सुष्ठु ग्रनुष्ठाता बना हुग्रा (दूत्याय) दिव्य गुएग धर्मों के सन्देशवाहकत्व के लिये (त्वां ईट्टे) भापको ऐश्वयं का हेतु बनाता है।।१३।।

भावार्थ: परमेश्वर ग्रपने ग्रादर्श से दिव्यगुणों का सन्देशवाहक है। उसके गुणों का गान साधक को दिव्य गुण धारण करने की प्रेरणा देता है। इसीलिये परमेश्वर की सच्चे मन से स्तुति करने वाले ऐसा कोई कर्म नहीं करते जो उन्हें हानि पहुँचावे ॥१३॥

# भाम याहि मुक्त्संखा रुद्रेमिः सोमंपीतये। सोमंर्या छपं छुट्डित मादयंस्व स्वंणरे।।१४॥

पदायं:—हे (मग्ने) ज्ञान व तेज:स्वरूप प्रभो ! आप (भरुत्सखा) इन्द्रियों के मित्र ह; (सोम्पीतये) सृष्ट पदार्थों का पान करने वाले मुक्त साधक के हितार्थं [सोमानां, सूयन्ते ये पदार्था स्तेषां पीतिः पानं यस्य तस्में ऋ० द० ऋ० १-२-३] (रुद्रैः सह) रुद्रों [प्राण भ्रपान भ्रादि दस प्राणों भ्रौर जीवात्मा के साथ](भ्रा याहि) मेरे भन्तःकरण में उद्भूत होइये । पुनश्च (सोभर्याः) सुष्ठुतया निर्वाह समर्थ, (स्वणंरे) दिव्यसुखयुक्त मुक्त नेतृत्वगुण विशिष्ट साधक के भ्रन्तःकरण में (सुष्टुति) मेरे द्वारा की गई शोमन स्तुति = गुणगान = को लक्ष्य करके (मादयस्व) प्रसन्न होइये । १४॥

भाषायं:—जो साधक सृष्ट पदार्थों का बोध प्राप्त करने के लिये ग्रपनी ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियों को परमेश्वर की ग्राज्ञानुसार संचालित करता है, प्राण्शक्तियां उसके नियन्त्रण में ग्राजाती हैं ग्रीर फिर परमेश्वर को वह ग्रपने शुद्ध एवं बलशाली ग्रन्तः करण में प्रदीप्त कर लेता है। उस दिव्य-सुख से सुखी ग्रन्तः करण से प्रतिष्वनित परमेश्वर के गुणगान मानो परमेश्वर को ही ग्रानन्दित करते हैं।।१४।।

म्रष्टम मण्डल में यह एकसौतीनवां सूक्त समाप्त हुमा ।।



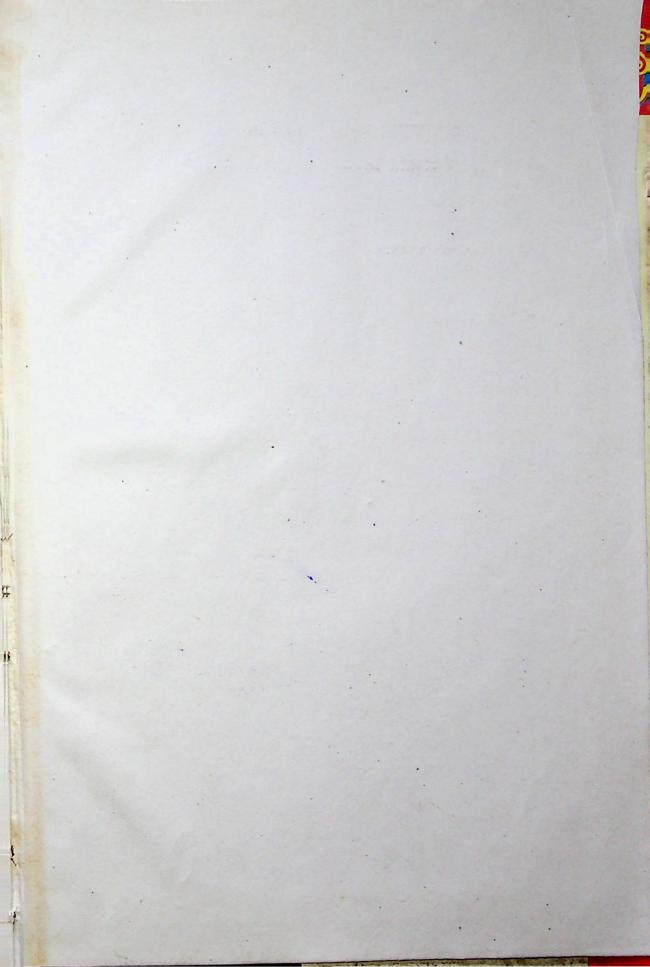







ARCHIVES DATA BASE 2011 - 12

Entered in Catabase sonative with Day





+ CM X +



